स्रम्भम्भ अस्त्र अस् देवा स्वत्त्र विद्या क्षेत्र अस्त्र अस्तर अस्त्र अस्त अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्त्र अस्

# कालिदास-ग्रन्थावली

मीताराम चतुर्वेदी

श्रखिल भारतीय विक्रम-परिषद् काशी के लिए भारत प्रका**शन मन्दिर, अलीयद्व द्वारा प्रकाशित** स॰ २०१६ वि० तृतीय संस्करण प्रकाशक---बद्रोप्रसाद धर्मा भारत प्रकाशन मन्दिर, ध्रलीगढ़

> इस ग्रथावली के किसी एक या सब ग्रन्थों के सानुवाद प्रकाशन का पूर्ण प्रधिकार पण्डित सीताराम चतुर्वेदी को है।

> > मूल्य---बीस रुपया

मुद्रक---चन्त्रप्रकाश शर्मा स्रादर्ग प्रेस, सन्तोगद् ।



पटित भीमसेन शर्मा



कालिदास-परथावलीका यह संस्करण

श्रीत-स्मान्तं कर्मकाषडके श्राह्निय विद्वान् तथा काशी हिन्दू-विश्वविद्यालयके प्रान्ध-विद्यानिभागमें वेद तथा पीरोहित्यके श्रावार्य पृष्य पितृ-चग्या पंडित भीममेन वी विद्याटीवीको सादर श्रद्धाके साथ सम्पन्त किनके पुरावसे मैंने विद्या प्राप्त की, जिनकी

> प्रेरणा श्रीर महायतामे इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ था श्रीर जो इसके प्रकाशनके

पूर्व ही महसा स्वलॉक चले गये।

# महर्पिकल्प धर्ममूर्त्ति

महामना पंडित मटनमोहन मालबीयजीकी पुरुष स्मृतिमं

अपरिमित श्रद्धा तथा निःसीम आदर के साध

समर्पिन

जिन्होंने इस प्रत्यको रचनाके लिए प्रेरग्गा, प्रोत्साहन, सहायता बौर श्राञ्जार्वाद दिया श्रीर जिनको महनी रनेहमयी प्रनुकत्पांस में विश्वके कविकुल-गुरु कालिवासको सम्प्रूणं रचनाप्रोको उनकी प्रभोष्ट मरल नागरी भाषामें श्रनुवाद करके प्रस्तुत करनेमें मफलना प्राप्त कर सका।

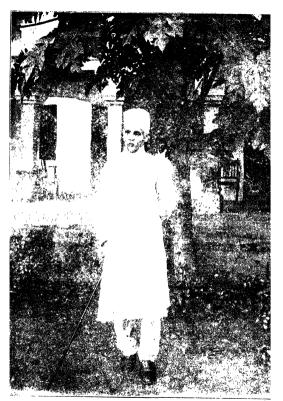

महामना पंडित मदनमीटन मालवीय

#### कालिदास-ग्रन्थावलीका सम्पादक-मंडल

### मूल प्रेरक

### महामना पंडित मदनमोहन मालवीयजी

#### प्रधान सम्पादक

साहित्याचार्य पश्चित सीताराम चतुर्वेदी, एम० ए० (संस्कृत, हिन्दी, पालि प्रत्न भारतीय इतिहास तथा संस्कृति ), बी० टी०, एल्-एल्०, बी०

#### सम्पादक-मण्डल

पंडित महादेव शास्त्री, कवि-तार्किक-ष्रक्रवर्ती (ग्रव स्वामी श्री १०८ महेशानग्वजी) व्याकरणाचार्य, साहित्यशास्त्री पंडित करूरणापित त्रिपाठी, एम० ए० डा॰ पंडित गोश्रपंतनाथ शुक्त एम० ए० (फ्रिग्दी, सस्कृत) बो॰ टी॰, पी-एच॰ डी॰ साहित्य-दर्शनाचार्य स्व॰ पंडित ईशदत्त पाण्डेय 'श्रीश" मुश्री नुमति सरमुक्हम, एम० ए० (संस्कृत) पंडित गयाश्रमाद ज्योतियी, एम० ए० (संस्कृत, श्रद्ध भारतीय इतिहास तथा संस्कृति ज्योतियाचार्य)

पंडित शिवप्रसाव सिक्ष "हड्ड", एम० ए०, बी० टी० पंडित रापावित्रोव गोस्वामी, एम० ए० न्याय-स्थाकरण्-साहित्यावार्य प० रामगीवित्र्य शुक्त साहित्यरस्य ए० राजाशम्य तिवारी, एम० ए० साहित्यरस्य प० स्वयनस्यारण्यर दिवेदी

#### महायक-मण्डल

साहित्यसास्त्री पं० बशदेव मिश्र, म० ए० (संस्कृत) व्याकरसाचार्य पं० नृतिह मिश्र साहित्यसास्त्री प० इन्द्रजीत पाण्डेय (विशारद) साहित्यसास्त्री प० भुवनेश्वरप्रसाद मिश्र पंडित जयशील चतुर्वेती, एम० ए०

## विषय-सूची

| भूमिका                                                             |                                     |                      |      |                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------|------------------|--|--|--|
| प्रथम खण्ड ( कान्य )                                               |                                     |                      |      |                  |  |  |  |
| रघुवंश                                                             | •••                                 | •••                  |      | १–२२=            |  |  |  |
| ्य<br>कुमारसम्भव <i>म्</i>                                         |                                     | •••                  |      | २२६-३८८          |  |  |  |
| मेघदूतम्                                                           | •••                                 | •••                  | •••  | 3=6-858          |  |  |  |
| ऋतुसंहारस्                                                         | •••                                 | •••                  | •••• | ४२ <b>५–</b> ४५६ |  |  |  |
|                                                                    | द्वितीय खण्ड                        | (नाटक)               |      |                  |  |  |  |
| धभिज्ञान-शाकुग्तलम्                                                |                                     | •••                  |      | १-१५०            |  |  |  |
| विक्रमोर्वशीय                                                      |                                     |                      |      | १४१-२४८          |  |  |  |
| मालविकाग्निमित्रम्                                                 | •••                                 |                      | •••  | 24€-34€          |  |  |  |
| तृतीय खण्ड ( ममीचा-निबंध )                                         |                                     |                      |      |                  |  |  |  |
| विकमादित्य — डा० राजवली पाण्डेय                                    |                                     |                      | ***  | १-१३             |  |  |  |
| विक्रम धौर उनके नवरस्न – पडित ईशदन शास्त्री "श्रीश"                |                                     |                      | •••  | 8x-30            |  |  |  |
| कासिदासके ग्रथोकी उपादेयता— प० सीनाराम जयराम जोशी                  |                                     |                      | •••  | २१-३१            |  |  |  |
| कालिदासके शब्द-प्रयोगप० ग्रम्बिकाप्रसाद उपाध्याय                   |                                     |                      | •••  | 39-3X            |  |  |  |
| कालिदासके कवित्वकी पूर्णता—स्व० श्री गो० दामीदरलालजी               |                                     |                      |      | ₹ <b>€</b> −४२   |  |  |  |
| कालिबासका सन्देशपः बलदेव उपाध्याय '''                              |                                     |                      | •••  | 8 <i>\$−</i> 8≈  |  |  |  |
| कालिबास भ्रोर प्रकृति - प० वस्मापित त्रिपाठी                       |                                     |                      |      | 8€-4=            |  |  |  |
| निसर्गकन्या शकुन्तला—डा० बेलवेल्कर                                 |                                     |                      |      | x E-40           |  |  |  |
| योगवाशिष्टमे मेघदूत-डा० भीवनलाल ग्रात्रेय                          |                                     |                      |      | ७१-७३            |  |  |  |
| मेघबूतकी महत्ता-ग्राचार्य भीताराम चतुर्वेदी "                      |                                     |                      |      | ₹3-8 <i>0</i>    |  |  |  |
| मेघदूतका एक श्रध्ययन : शिवका स्वरूप - डा० वासुदेवशरण श्रग्रवाल "   |                                     |                      |      | €8-60£           |  |  |  |
| महाकवि कालिदासकी                                                   | jĝ                                  | 399-009              |      |                  |  |  |  |
| कालिदासकी छन्दोयोजना—श्री प० रामगोविन्द शुक्ल · · ·                |                                     |                      |      | १२०-१२=          |  |  |  |
| <b>प्रभिज्ञान-कोष</b> (व                                           | जि <b>दासके काव्योमे ग्रा</b> ए हुए | र व्यक्तियों, जीवों. |      |                  |  |  |  |
| वस्तुमी भ्रौर स्थानो का परिचय) प० मीताराम चतुर्वेदी                |                                     |                      |      | 87E-85E          |  |  |  |
| कालिवास-सम्बन्धी ग्रथों, लेखों तथा पत्रोंकी सारखीडा० रामकुमार चैवे |                                     |                      |      | 8=4-887          |  |  |  |
| कालिदास-काव्य-कालीन भारतका मानिजत्र                                |                                     |                      |      | <b>म</b> न्तमे   |  |  |  |

## तृतीय संस्करण का संपादकीय निवेदन

सबन् २००० विक्रमान्दमे जब भारत भरमे विक्रमहिसहलाक्ष्यी मनाई जा रही थी, उस समय महामना मानवीयबी महाराजके धारेमसे काशीमे सिल्ल भारतीय-विक्रम-पीरवर्की स्वापना हुई, जिसकी योजनामें सार्वजनिक समारोहके धारितिस्क शक्तारी-विक्रमादिरके नवरलोमे सवींज्ञ्चल रत्त किंकुल-गुरु कोलिदासके सब यन्योका धनुवाद, प्रभिनव नाट्यशास्त्र, समीशाशास्त्र, कीटन्यका धर्य-वास्त्र धर्य-वास्त्र प्रमिनव नाट्यशास्त्र, कीटन्यका धर्य-वास्त्र धर्यां कम सुन्यासे सब्दे-साधारायेके लिए सुन्यम करना भी था। यद्यपि सपादक मडलमे ध्रनेक महानुभाव थे, किन्दु मानवीयजी महाराजको भेग किंगा हुई अनुवाद हो धन्या लगा और मुक्ते उन्हों विद्यास्त्र भेग किंगा क्षेत्र भवंगम्य भाषामे कर डालो।" उनको धादेश मेरे तिए वेद-वास्य था। तद्युसार मेने सभी प्रन्योक्त धनुवाद कराजा धीर उन्हें उन्हों उन्हों विपावत्र या व्यवस्त्र या या प्रमुवाद प्रमा प्रमुवाद कर डाला धीर उन्हें पुत्र भी डाला। जही-जही उन्हों विपावत्र या व्यवस्त्र या या प्रमुवाद धना प्रमुवाद प्रमा दिया विद्या वा विद्या प्रमुवाद धना प्रमुवाद धना प्रमुवाद प्रमा स्वया वा विक्रा करनेका सुमुवाद या व्यवस्त्र प्रमुवाद धना प्रमुवाद धन धना प्रमुवाद धना प्रमुवाद धना प्रमुवाद धना प्रमुवाद धना प्य

थोड़े ही दिनोमें द्वितीय सम्करणकी ध्रावस्यक्ता पढ़ गयी । परिषद् न तो व्यापार करती थी और न पंसा ही सिवन करती थी । कागज और छ्याईकी महचंता थी । पाठकोका ध्रायह चा कि मून और प्रनुवाद साथ-साथ हो, प्राकार बड़ा कर दिया जात, कागज भी प्रच्छा नगाया जाय । इचर साथनांका पूर्ण ध्रमाव था । मेरे परम पुठ्य पितृचरण स्व० पठित भीमसेनत्री वंसपाठीकी कब मेरी इस विवशनका ज्ञान हुआ तो उन्होंने ध्रय्यन्त स्वामाविक वास्तस्यम्भ असके मुद्रग्णका व्यथ देनेकी हुणा को । किन्तु वे उसके प्रकाशनमे पूर्व दिवगत हो गए । द्वितीय सस्करण भी बात की बातने समान हो गया भीर तृतीय सस्करणकी मीग होने लगी । यह सस्करण भी बही देवी तथा नाटकीय परिस्थित मे प्रकाशित हुमा है ।

चार वर्ष पूर्व सन् १९५० के जनवरी मासमे प्रत्यन्त प्रस्वस्य दशामे काशी ने पड़ा हुमा कत्यागुके सन्त मकका पारायण कर रहा था। उसी समय मुक्ते भन्तः प्रेरणा हुई कि भपने प्रिय शिष्य गोवधंननाथ चुक्कले साथ श्री मिरिराज जीके दर्शन किए जाये। मैने चुक्कलोको सिख भी दिया भीर उन्होंने प्रत्यन श्रद्धापूर्वक स्वीकृति भी देदी। लगभग एक वर्ष तक यह सकल्य मासदि ही पढ़ा रहा। प्रकत्मान् सन् १९४६ के जुलाई मासमे चुक्कलोको तक्ता कि "श्रावाइस्य प्रयम दिवशे" के उन्तयस्यमे भनीलई विवाद में स्वाप्त स्वाप्त र प्राप्त र प्राप्त ही जिल् । अभिगिरिराज जोके दर्शनका लोगे भी उन्होंने साथ ही दिया था। इसलिए निमन्त्रग्र स्वीकार करने में भागितिका प्रश्न ही नहीं था। यो भी चुक्तलीका मुभ्यर इतना प्रथिक पारपूर्ण प्रेम है कि उनके भाग्रह की भवता मैं किसी भी प्रकार नहीं कर सकता था।

ग्रलीगढ़ विश्वविद्यालयमे भावता दे चुकते पर ग्रगले दिन हम लोग सयान होकर गोवधंनके दर्शनके लिए चल पड़े। सयोगवश साथमे ग्रलीगडस्य भारत प्रकाशन मदिरके मधिष्ठाता पं॰ बद्रीप्रसाद शर्मा भी थे। गोवर्धन पर्वतके दर्शन कर चुकने पर प्रसंगवत्र कालिदास प्रन्यावनीका प्रसंग खिड गया। मैंने प्रपत्नी विवधता प्रकट की किन्तु तत्काल पडित बदरीप्रसाद दार्मीन उसके प्रकाशनका भार स्वीकार कर निया। श्रीमिरिराजके दर्शनका यह प्रत्यक्ष और सख-फल था। काशी या बिल्यामे बैटकर इसका सक्षीधन संभव नहीं या किन्तु पडित गोवर्धननाथ शुक्लने भ्रयन्त तथरताके साथ यह भार-बहाच करनेकी स्वीकृति देकर मुक्ते निश्चनत्क कर दिया। उन्होंने भ्रीर उनके भ्रयत्व पडित विराजीवताल रावलने विस परिश्रम, जिस मनोधोग, धंर भ्रीर खाहे कराहके भ्रयत्व पडित विराजीवताल रावलने विस परिश्रम, विराजीन, धंर भ्रीर और उसके भ्रयत्व पडित का महत्व में धन्यवादके भीषचारिक सब्दों परिमत नहीं करना चाहता। हो, मैं हुदयसे उनको इसके लिए भ्राशीबीद देता हूँ।

मुक्ते सतोप भ्रोर हर्ष है कि श्री बद्राप्रसाद शर्माने महामना पड़ित मदनमोहन मानवीयजीके जन्म-शताब्दि-सबरसरमें इसे कम मूल्यमे प्रकाशित करके श्रपना गौरव सर्वाधत किया है।

इस संस्करणमे कुछ लेल भीर भी बढ़ा दिए गये हैं। मुक्ते पूर्ण विश्वास है कि इस सस्करणसे कानिदाम प्रेमियोको ग्रीधक मतीय होगा। भरवन्त सजग ग्रीर सावधान रहने पर भी मुद्राराक्षसोकी दयासे कुछ अधुद्वियां रह गई हैं भीर कुछ यन्त्रके प्रहारसे मात्राग्ँद्धट जानेसे कुछ अधुद्वियों रह गई है। क्रयया पाठकगण मुधारकर पारायण प्रारम्भ करे।

भारत तथा भारतके बाहरके जिन धनेक विदानों, मनीपिशा, पहिलों, विदाधियों धौर सस्कृत विद्यानुरागियोन इस प्रत्यके प्रति इतनी धार्यायता धौर ममता प्रदक्षित की है उसके लिए मैं उनका हुदयमें कृतक है धौर उनकी इस महुद्यताको ही धपने परिश्वमका सबसे बड़ा पुरस्कार मानता हूँ। यदि इस सस्करण के सम्बन्धमें वे कुछ मुकाब भेजेंगे तो मैं धादरपूर्वक उनका अगले सस्करणुमें उपयोग करनेका प्रयस्त करूँगा।

छोटी पियरी, काशी गोवर्धन-पूजास० २०१६

--सीताराम चतुर्वेदी

॥ श्रीगरोशाय नमः ॥

# -रघुवंशम्-

॥ प्रथमः सर्गः ॥

वागर्थविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये ।
जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥१॥
क स्वर्यप्रभवो वंशः क चाल्पविषया मतिः ।
तितीर्षेर्युस्तरं मोहादुइपेनाम्मि सागरम् ॥२॥
मन्दः कविषशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्पताम् ।
,प्रांशुलम्ये फले लोभादुस्राहुरिव वामनः ॥३॥
स्रथवा कृतवाग्हारे वंशेऽस्मिन्पूर्वस्रिमिः ।
मस्यौ वन्नसम्रुत्कीर्गे स्त्रस्येवास्ति मे गतिः ॥४॥

#### पहला सर्ग

| बागो भीर प्रषं जैसे अलग कहनाते हुए भी एक ही हैं वैसे ही पार्वतीजी और शिवजी भी कहनको दो रूप है, पर हैं वे सबगुच एक ही । इसनिये | बागी भीर अयको अपने बदाम करने के जिये, | उनको ठीक समभने भीर उनका ठीक व्यवहार करने के जिये | मैं ससारकी माता पार्वतीजी भीर पिता शिवजीको अपना करता हूँ जो जब्द भीर प्रभंके समान परस्पर मिले हुए एक रूप हैं गई। एक हिए हैं एक स्वा हैं पह बाका बर्गन तो नरने बंठा हैं पर मैं देल रहा हैं कि | कहाँ तो सूर्यमें उरस्क हुए हा आपे | कहाँ मोटी बृद्धिलाल में | किंकस्ती प्रभा अपने प्रमुख्य यह | किंकस्ती प्रभा कहाँ मोटी बृद्धिलाल में | किंकस्ती प्रभा किंग मोटी बृद्धिलाल में | किंकस्ती किर भी मेरी मूर्लता तो दक्षिए कि | वित्वस्ती वित्व किंग हो | किंपसे रहु और राम-जैसे पराक्रमी उत्पन्न हुए हो भीर | कहाँ मोटी बृद्धिलाल में | किंपसे प्रभा किंपसे किंपसे हुए हो पर करने की मेरी मूर्लत तो दक्षिए कि | वित्वस्ती कीं हि मैं सह भली भीति जानता हैं कि मैं रमुवात तो दक्षिए कि | वित्वस्ती कीं सि मूर्ल, पर मेरी साथ यह है कि बड़े बड़े कि किंपसे मेरी पिनती हो । यह मुक्कर सीग मुक्तर प्रथम है सी, क्योंकि मेरी बड़ करनी वेदी ही है कै कीई बोगा अपने नन्द्र-नन्दे हाथ उत्पर उठाकर उन फलोको तोडना चाहता हो जो किंपसे हमसे पुक्त हो था सकते हो ।।।। पर [मुक्त एक बड़ा भारी मरोसा यह है है ज वास्मीक धादि मुक्ते] पुत्रके कियोंने इस सूर्यवश्वर [मुक्त एक बड़ा भारी मरोसा यह है है ज वास्मीक धादि मुक्ते] पुत्रके कियाने इस सूर्यवश्वर हु सुव्यवश्वर हो लोक किया है हस सुर्यवश्वर [मुक्त एक वित्व मेरि हो गया है की हो होने किनीमें विव्यवस्त कि स्वर्णन वर्णन हिन्स क्वाम कि स्वर्णन वर्णन किया है हम सुर्यवश्वर हु स्वर्णन किया है हम सुर्ववश्वर हो स्वर्ण किया है हम सुर्ववश्वर हम पूर्य हम प्रक्त किया हम सुर्ववश्वर हम पूर्य हम विवाव हम प्रवृत्व का सुर्व हम सुर्वव्य हम प्रवृत्व का सुर्व हम सुर्व हम प्रवृत्व हम सुर्व हम प्रवृत्व हम प्रवृत्व हम सुर्व हम सुर्व हम प्रवृत्व हम सुर्व हम सुर्व हम प्रवृत्व हम प्रवृत्व हम सुर्व हम

सोऽहमाजन्मश्रद्धानामाफलोदयकर्मणाम् ।
श्रासम्रद्भवितीशानामानाकरथवर्मनाम् ॥४॥
यथाविधिद्रतान्तीनां यथाकामार्चितार्थिनाम् ॥६॥
यथापराघदएडानां यथाकालप्रवेधिनाम् ॥६॥
त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम् ।
यश्मे विजिगीषृणां प्रजार्य गृहमेधिनाम् ॥७॥
शृशकेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिणाम् ।
वार्डके मुनिष्ट्चीनां योगेनान्ते ततुत्यजाम् ॥=॥
रघृणामन्वयं वच्ये ततुवाण्विभवोऽपि सन् ।
तद्गुणैः कर्णमागन्य चापलाय प्रचोदितः ॥६॥
तं सन्तः श्रोतुमईन्ति सदसब्धकिहेतवः ।
हेम्नः संलच्यते सग्नी विश्वद्धिः श्यामिकापि वा ॥१०॥
वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् ।
आसीन्महीवितामाद्यः प्रणवरक्षन्दसामिव ॥११॥

हए मिए में डोरा पिरोना ॥४॥ मैं जानता हैं कि मुक्ते कुछ द्याना जाता नही है, फिर भी मैं उन [प्रतापी] रमुविश्वयोका वर्णन करने बैठा हैं, जिसके चरित्र जन्मसे लंकर ग्रन्तनक शुद्ध ग्रीर पवित्र रहे, जो किसी कामको उठाकर उसे पूरा करके ही छोडने थे, जो समुद्रके धोर-छोर तक फैली हुई घरतीके स्वामी थे, जिनके रथ पृथ्वीसे स्वगंतक सीचे जाया-प्राया करत थे जो [शास्त्रोके] नियम-के अनुसार ही यज्ञ करते थे, जो माँगन वालोको मन-शाहा दान देते थ, जो (अपराधियोको) श्रपराधके अनुसार ही दण्ड देते थे, जो अवसर देखकर ही काम करते थ, जो दान करनेके लिये ही धन इकट्रा करते थे, जो सत्यकी रक्षाके लिय बहुत कम बोलने थे | कि जितना कहे उतना कर भी दिखावें], जो [दूसरोका राज हडपन या लूटमारके लिये नहीं वरन्] अपना यश बढ़ानेके लिये ही दूसरे देश जीतते थे, जो [भोग-विलासके लिये नहीं वरन] सन्तान उत्पन्न करनेके लिये ही विवाह करते थे, जो बालकपनम पढते थे, तरुगाईमे समारके भोगोका ग्रानन्द लेते थे, बुढापेमे मनियोके समान [जगलोमे रहकर] नपस्या करते थे और अन्तमे योगके द्वारा [ब्रह्म या परमात्माका ध्यान करते हुए] प्रयमा शरीर छोडने थे। [सच प्रस्किए तो] रचुविद्यायोंके इन गुर्गोने ही मुक्ते यह काय्य लिखनेकी दिठाई वरने को उक्साया है ।।५-६।। इस काव्यको सुननेके श्रविकारी भी वे ही सञ्जन हैं जिन्हे भले-बुरेकी ग्रच्छी परम्ब है क्योंकि सोनेका सरापन या खोटापन भ्रागमे डालनेपर ही जाना जाता है ।।१०।। जैसे वेदके छन्दोमे सबसे पहले अनार है वैसे ही राजाभ्रोमे सबसे पहले सूर्यके पुत्र वैवस्वत मनुहुए जिनका म्रादर बडे बडे विद्वान् लोग भी किया करते थे ॥११॥ **उन्ही वैवस्वत**  तदन्वयं शुद्धिमति प्रस्तः शुद्धिमत्तरः ।
दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः चीरनिधाविव ॥१२॥
व्यूढोरस्को ष्ट्रपस्कन्यः शालप्रांशुर्भहाश्चरः ।
आत्मकर्मचमं देहं चात्रो धर्म इवाश्रितः ॥१२॥
मर्वातिरिक्तसारेण सर्वतेजोमिभाविना ।
स्थितः सर्वोक्षतेनोर्वी कान्त्वा मेरुरिवात्मना ॥१४॥
आकारमटशप्रज्ञः प्रज्ञया सदशागमः ।
आगमैः सदशारम्भ आरम्भमदशोदयः ॥१४॥
मीमकान्तैर्नृपगुर्गैः स वभूवोपजीविनाम् ।
अधृष्यश्वामिगम्यथ यादोरन्वैरिवार्णैवः ॥१६॥
रखामात्रमपि चुरुणादामनोर्वत्मीनः परम् ।
न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमिक्चनयः ॥१७॥

मनुके उज्जवल वशमे रात्राग्रोमे चन्द्रमाके समान सबको सुख देनेवाले तथा ग्रत्यन्त शुद्ध चरित्रवाले राजा दिलीयने वैसे ही जन्म लिया जैसे क्षीरसागरमे चन्द्रमाने जन्म लिया था ॥१२॥ राजा दिलीयका रूप देखने ही योग्य था। ] उनकी चौडी छाती, साँडकेसे ऊँचे घौर भारी कथे, शालके वक्ष-जैसी लडी भूजाएँ ग्रीर उनका ग्रंपार तेज देखकर ऐसा जान पडता या मानो क्षत्रियोका धर्म विरित्व | उनके शरीरमे यह समभक्तर बा डटा हो कि [सज्जनोकी रक्षा बीर दर्जनोके नाश करनेका को ] मेरा काम [है वह] इस शरीरमे अवश्य पूरा हो सकेगा ॥१३॥ जैसे सुमेरु पर्वतने अपनी हडतासे ससारके सब हट पदार्थीको दबा दिया है, प्रपनी चमकले सब चमकीली वस्तुमोकी जमक घटादी है, प्रपनी ऊँचाईसे मब ऊँची यस्तुमोको नीचा दिखा दिया है भीर प्रपने फैलावस मारी पृथ्वीको ढक लिया है वैसे ही राजा दिलीपने भी अपने बल, तेज और क्षील-डौलवाले दारीरसे सबको नीचा दिखाकर सारी पृथ्वीको ग्रपनी मुद्रीने कर लिया ।।१४॥ जैमा सन्दर उनका रूप था, वैही ही तीखी उनकी बृद्धि थी, जैसी तीखी बृद्धि थी वैसी ही शीधतासे उन्होंने सब शास्त्र पढ़ डाले थे। इसीलिये वे शास्त्रके भनुसार ही किसी काममे हाथ डालते थे भीर [फल यह होता था कि उन्हें] वैसी ही [बडी] सफलता भी [भवस्य] हाथ लगती थी ॥१४॥ जिसे घडियालो ग्रोर मगरमच्छोके डरसे लोग समुद्रमे पैठनेसे डरते हैं, वैसे ही राजा दिलीपसे भी उनके सेवक हरते ये क्योंकि वे न्यायमे वहें कठोर भी वे अपीर किसीका पक्षपात नहीं करते थे ।] किन्तु समुद्रके सुन्दर और मनोहर रत्नोको पानेके लिये जैसे लोग समुद्र में पैठ ही जाते है बैसे ही राजा दिलीप इतने दयालु, उदार और गुएाशाली भी वे कि उनके सेवक जनकी क्रुपा पानेके लिये सदा उनका मेंह जोहते रहते थे ।।१६।। जैसे चतुर सारधी जब रथ चलाता है तब रचके पहिये बालभर भी लीकसे बाहर नहीं हो पाते कैसे हो राजा दिलीपने ऐसे प्रजानामेव भृत्यर्थं स ताभ्यो विलमग्रहीत् ।
सहस्रगुर्णश्रुत्स्रस्दुमादके हि रसं रिवः ॥१८॥
सेना परिच्छदस्तस्यद्वयमेवार्थसाधनम् ।
शास्त्रेष्त्रकुरिठता बुद्धिर्मोवीं धनुषि चातता ॥१६॥
तस्य संवृतमन्त्रस्य गृद्धाकारेक्षितस्य च ।
फलानुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तना इव ॥२०॥
जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः ।
अगुच्तुराददे सोऽर्थमसक्तः सुखमन्वभृत् ॥२१॥
ज्ञाने मौनं चमा शकौ त्यागे श्लाधाविषर्ययः ।
गुणा गुणानुवन्धित्वातस्य सप्रसवा इव ॥२२॥

श्रच्छे ढगसे प्रजाकी देखभाल की कि प्रजाका कोई भी व्यक्ति मनुके बताए हुए नियमोसे बहककर चल नहीं सकता था। [सब लोग वर्ण भीर ब्राश्रमोंके नियमोंके श्रनुसार ही भ्रपने धर्मका पालन करते थे। 11१७।। जैसे सूर्य अपनी किरएगोसे पृथ्वीका जो जल सोखता है उसका सहस्रगूना बरसा देता है, वैसे ही राजा दिलीप भी अपनी प्रजाकी भलाईमे लगानेके लिये ही प्रजासे कर लेते थे ।।१८।। [जैसे भीर राजाशोंके पास बडी भारी सेना होती थी वैसे ही ] राजा दिलीपके पास भी बढ़ी भारी सेना थी पर वह सेना केवल झोमाके लिये ही थी [उससे कोई काम राजा दिलीप नही लेते थे। वियोकि शास्त्रोका उन्हें बहुत ग्रन्छ। ज्ञान या ग्रीर घनुष चलानेमें भी वे एक ही थे। इसलिये वे श्रपना सब काम प्रपनी तीखी बुद्धि भीर धनुषपर चढी हुई डोरी-इन दो से ही निकाल लेते थे। [उन्हे किसी काममे किसी भ्रीरकी सहायता नहीं लेनी पडती थी] ।।१६।। राजा दिलीप न तो ग्रपने मनका भेद किसीको बताते थे भौर न ग्रपनी भावभंगीसे ही ग्राने मनकी बात किसीको जानने देते थे। जैसे इस जन्ममें किसीके सिुखी या दुली ] जीवनको देखकर लोग समभन्ते हैं कि उसने पिछले जन्ममें क्या [ग्रच्छे या बूरे ] काम किए थे वैसे ही राजा दिलीपके मनकी बात भी लोग तभी जान पाते थे जब वह काम हो चुकताथा, [उससे पहले नहीं] ।।२०।। वे निडर होकर अपनी रक्षा करतेथे, बड़े घीरजके साथ प्रपने धर्मका पालन करते थे, लोम छोडकर धन इकट्टा करते थे और मोह छोडकर संसारके सुख भोगते थे ।।२१।। जो लोग बहुत लिख-पढ जाते हैं वे प्रपनी विद्याका डिडोरा पीटते हैं, जो बलवान होते हैं वे दूसरोंको सतानेमें भपनी बड़ाई नमक्तते हैं, जो लोग दान देते हैं या किसीके लिये कुछ त्याग करते हैं वे चाहते हैं कि चारों भीर हमारा नाम हो। पर राजा दिलीपमें यह बात नहीं थी | वे सब कृछ जानकर भी चूप रहते थे, शत्रश्रोंसे बदला लेनेकी शक्ति एडते हुए भी उन्हें क्षमा कर देते थे और दान देकर या त्यान करके भी अपनी प्रशंसा करानेकी इच्छा नहीं करते थे। [उनके इस जगसे न्यारे व्यवहारको देखकर यही जान पड़ता था कि] चुप रहने, क्षमा करने और प्रशंसामे दूर भागनेके गुरा भी उनमें ज्ञान, शक्ति और स्थानके साथ धनाकृष्टस्य विषयैविद्यानां पार दश्वनः ।
तस्य धर्मरतेरासीवृद्धद्वः जरसा विना ॥२३॥
प्रजानां विनयाधानाद्रच्याद्भरणाद्वि ।
स पिता पितरस्तासां केनलं जन्महेतवः ॥२४॥
स्थित्ये दण्डयतो दण्डयान्परिखेतुः प्रधतये ।
अप्यर्थकामौ तस्यास्तां धर्म एव मनीषिषः ॥२४॥
दुदोह गां स यज्ञाय सस्याय मधना दिवम् ।
संपद्विनिमयेनोभौ दधतुर्भवनद्वयम् ॥२६॥
न किलानुययुस्तस्य राजानो रचितुर्यशः।
व्याङ्गना यन्परस्वेम्यः अतौ तस्करता स्थिता ॥२७॥

ही साथ उत्पन्न हुए थे ।।२२।। समारके भोगोंको वे भ्रपने पास नही फटकने देते थे, सारी विद्याओं-को उन्होंने मुट्रीमें कर लिया था और भ्रपना जीवन वे दिनरात धर्मके कामोंमें ही लगाते थे। छोटी ही प्रवस्थामें वे इतने चतुर हो गए थे कि बिना बुढापा आए ही उनकी गिनती बहे-बढ़ोमें होने लगी 112311 जैसे पिता धपने पत्रोको बरे काम करनेसे रोकता है. ग्रच्छे काम करनेकी सीख देता है, सब प्रकारसे उसकी रक्षा करता है और उनको पाल-पोसकर बडा करता है वैसे ही राजा दिलीए भी भपनी प्रजाको बरे मार्गपर जानेसे रोकते थे, भच्छा काम करनेको उत्साहित करते थे, विपत्तियोंसे उनकी रक्षा करने थे और जिनके लिये अन्न, बस्त्र, धन तथा शिक्षाका प्रबन्ध करके । उनका पालन-पोषरण करते थे । इस प्रकार वे ही ग्रपनी प्रजाके सच्चे पिता थे, पिता कहलानेवाले ग्रन्य लोग तो केवल जन्म देने भरके पिता थे ॥२४॥ ग्रिपराधीको दण्ड देना राजाका धर्म है। क्योंकि । ग्रपराधीको दढ दिए बिना राज्य ठहर नही सकता, इसलिये वे ग्रपराधियोंको उचित दह देते थे। विश चलाना भी मनुष्यका धर्म है। इसलिये। सन्तान उत्पन्न करके वंश चलानेकी इच्छासे ही उन्होंने विवाह किया था. कोई भोग-विलासके लिये नहीं। इस प्रकार यद्यपि | दंढ और विवाह वास्तवमें धर्यशास्त्र धौर कामशास्त्रके विषय हैं फिर भी उनके हाथोंमें पहुँचकर वे धर्म ही बन गए थे ॥२५॥ राजा दिलीप प्रजासे जो कर लेते थे वह इन्द्रको प्रसन्न करनेके लिये यज्ञमें लगा देते थे [क्योंकि यज्ञ करनेसे देवता प्रसन्न और पुष्ट होते हैं]। उधर इन्द्र भी इनसे प्रसन्न होकर ग्राकाशको दहकर जल बरसाता था जिससे खेत ग्रन्नसे खद जाते थे। इस प्रकार राजा दिलीप धौर इन्द्र एक दूसरेकी सहायता करके दोनों लोकोंका पालन करते वे ।।२६।। दिलीपको छोड़कर भौर कोई भी राजा भपनी प्रजाकी रक्षा करनेमें नाम न कमा सका क्यों कि सिभी के यहाँ कभी-कभी चोरी-डकैती हो ही जाती थी। पर राजा दिलीपका अपने राज्यमें ऐसा दबदबा था कि | चोरीका शब्द केवल कहने-सूननेको ही रह गया था. [उस राज्यमें कोई भी किसीका घन नहीं चुरा पाता था] ।।२७।। जैसे रोगी यह समक्रकर भौषधको

द्रेष्योऽपि संमतः शिष्टस्तस्यार्तस्य यथौपधम् । त्याज्यो दृष्टःप्रियोऽप्यासीदङ्गुलीवोरगच्चता ॥२८॥ तं वेधा विदधे नूनं महाभूतसमाधिना। तथाहि सर्वे तस्यासन्परार्थेकफला गुणाः ॥२६॥ वेलावप्रवलयां परिखीकृतसागराम् । **अनन्यशासनामवीं** शशासैकपरीमिव ॥३०॥ तस्य दाचिएयरुदेन नाम्ना मगधवंशजा। पत्नी सदिवारोत्यासीदध्वरस्येव दिवसा ॥३१॥ कलत्रवन्तमात्मानमवरोधे महत्यपि । तया मेने मनस्विन्या लच्च्या च वसुधाधिपः ॥३२॥ तस्यामात्मानुरूपायामात्मजनमसम्रत्युकः विलिम्बितफर्लै: कालं स निनाय सनोरथै: ॥३३॥ मंतानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता। तेन पूर्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचिच्चिपे ॥३४॥

पी नेता है कि इससे मैं ग्रच्छा हो जाऊँगा बैसे ही राजा दिलीप भी उन बैरियोको ग्रपना लेते ये जो भने होते थे ग्रीर जैमे माँग के काटनेपर लोग ग्रंपनी जैंगली भी काटकर फेक देते हैं वैसे ही राजा दिलीप अपने उन मने प्यारे लोगोको भी निकाल बाहर करते थे जो दृष्ट होते थे ।।२८।। बहुगने निश्चय ही महाराज दिलीपको (पथ्ची, जल, भ्राग्न, बाय, भ्राकाश इन) पाँच तत्त्वोसे ही बनाया या क्योंकि जिसे ये तत्व निरन्तर गन्य, रस, रूप, स्पर्श भीर शब्द इन गुरगोसे सारी सब्टिकी सेवा करते हैं। वैमेही] राजा दिलीपके सब गुगामि भी केवल दूसरोंका उपकार ही होता था।।२६।। जिमे कोई राजा किसी ऐसी नगरीपर जासन करे जिसके चारों धोर परकोटा और खाई हो वैसे ही दिलीय इस परी पथ्वीपर श्रकेल राज्य करने थे जिसका परकोटा समद्रका तट या और जिसकी खाईका काम स्वयं समुद्र करता या ।।३०।। जैसे यज्ञकी पत्नी दक्षिगा प्रसिद्ध है वैसे ही मगधवरामे उत्पन्त मुदक्षिमा नामकी जनकी पत्नी भी संसारमें अपनी चतुरताके लिये शिसद थी ॥३१॥ वैमे तो राजा दिलीपकी बहुत-सी रानियाँ थी, पर वे यदि अपनेको स्त्रीवाला तमक्कते थे तो लक्ष्मीके समान मनस्त्रिनी केवल अपनी परनी सुदक्षिगाके कारग ही ।।३२ ।। उनकी बड़ी इच्छा थी कि मेरी प्यारी पत्नीमें मेरे-जैमा पुत्र हो, पर दिन बीतते चले जारहे थे भीर मनकी मात्र पूरी नहीं हो पा रही थी । १३३॥ तब उन्होंने निञ्चय किया कि सन्तान उत्पन्न करनेका कुछ न कुछ उपाय करना ही चाहिए। उन्होंने पहला काम तो यह किया कि पृथ्वी पालनेका कुल भार अपने कशोंसे उतारकर मत्रियोंको सौंप दिया ॥३४॥ राज्यकी चिन्तासे सुट्टी पाकर पवित्र व्यथास्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्रकास्यया तौ दस्पती विशिष्टस्य गुरोर्जन्मत्राश्रमम् ॥३॥॥ स्वाय्ययास्मति । प्राष्ट्रपेययं पयोवाहं विद्युदैगवताविव ॥३६॥ मा भृदाश्रमपीडेति परिमेपपुरःसरं । श्रत्युभावविशेषाचु सेनापरिवृताविव ॥३०॥ सेन्यमानौ सुखर्पर्शेः शालनिर्यासगिन्धिः। ।। ३०॥ मोभिरामाः शृखवन्तौ रथनेमिस्वनोन्ध्रखः । पर्व्यत्तादिनीःकेका द्विषाभिकाः रिखंडिभिः॥ ३६॥ परस्पराचित्रसादस्यमद्रोज्भितवन्त्रमु । स्वादन्द्वेषु परयन्तौ स्यन्दनावद्वदृष्टिषु ॥ ४०॥ भेणीवन्धादितन्वद्विरस्तम्भां तारणस्रजम् । सारसैः कलनिह्यंदैः काचिदुक्रमिताननौ ॥ ४॥ सारसैः कलनिह्यंदैः काचिदुक्रमिताननौ ॥ ४॥ सारसैः कलनिह्यंदैः काचिदुक्रमिताननौ ॥ ४॥ सारसैः

मनसे राजा दिलीप भीर देवी सुदक्षिग्णाने पुत्रकी इच्छासे पहले ब्रह्माजीकी पूजा की भीर फिर वे दोनो पति-पत्नी वहाँसे भ्रपने कुलगुरु विशष्ठजीके भाश्रमकी भ्रोर चले ।।३४।। जिस रथपर बे दोनो बैठे हए थे वह मीठी-मीठी घरघराहट करना हमा चना जा रहा था। उस पर बैठे हए वे दोनो ऐसे जान पड़ने थे मानो वर्षांके बादलपर ऐरावत ग्रौर बिजली दौनो चढे चले जा रहे हो ।।३६।। उन्होने अपन साथ सेवक नहीं लिए क्योंकि उन्हें घ्यान था कि बहत भीड-भाड ले जानेसे आश्रमके काममे बाधा होगी, पर उनका प्रताप और तेज ही इतना अधिक था कि उससे जान पडता था माना साथमे बडी भारी सेना चली जा रही हो ॥३७॥ खले मार्गमें सालके गोदकी गन्धमे बसा हमा, फूलोके पराग उडाता हमा भीर बनके वृक्षोकी पाँतीको धीरे-धीरे कॅपाता हुमा पवन, उनके शरीरको सुख देता हुमा उनकी सेवा करता चल रहा था ॥३६॥ राजा दिलीर और देवी सुदक्षिसाने इघर-उधर हृष्टि घूमाई और देखा कि कही तो रचकी धनधनाहर मनकर बहुतसे मोर इस भ्रमसे भ्रपना में ह ऊपर उठा उठाकर इहरे मनोहर षड्य बाब्दसें कूक रहे हैं कि कही ऊपर बादल तो नहीं गरज रहे हैं।।३६।। कही वे देखते हैं कि हरिएगोंके जोडे मार्गसे कुछ हटकर रचकी ग्रीर एकटक देख रहे हैं। उनकी सरल चितवनको राजा दिलीपने सुदक्षिए।के नेत्रोके समान समका ग्रीर सुदक्षिए।ने राजा दिलीपके नेत्रोंके समान ।।४०।। जब कभी वे भाँख उठाकर ऊपर देखते तो आकाशमे उडते हुए और मीठे बोलने-बाले बगले भी उन्हें दिखाई पड जाते जो पातमें उड़ते हुए ऐसे जान पड़ते ये मानो खम्भेके बिना ही बन्दनवार टेंगी हुई हो ॥४१॥ पवन भी उनके अनुकूल चल रहा था और यह संकेत दे

पवनस्यानुकुल्तवात्प्रार्थनासिद्धिशंसिनः रजोभिस्तरगोत्की सैंरस्प्रष्टालक वेष्टनी 118511 सरसीष्वरविन्दानां वीचिविद्योगशीतलम् । श्रामोदग्रपजिघन्तौ स्वनिःश्वासानकारिखम् ॥४३॥ ग्रामेष्वात्मविसृष्टेषु यूपचिह्नेषु यज्वनाम् । अमोघाः प्रतिग्रह्मन्तावर्घ्यातुपद्माशिषः ॥४४॥ घोषवृद्धानुपस्थितान् । हैयंगवीनमादाय नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम् ॥४४॥ काप्यभिरूपा तयोरासीदुत्रजतोः ग्रद्धवेषयोः। हिमनिर्मक्तयोर्थोंने चित्राचन्द्रमसोरिव ॥४६॥ तत्त्रद्भ मिपतिः पत्न्यै दर्शयन्त्रियदर्शनः। अपि लक्टितमध्वानं बुबुधे न बुधोपमः ॥४७॥ स दुष्प्रापयशाः प्रापदाश्रमं भ्रान्तवाहनः। सायं संयमिनस्तस्य महर्वेमेहिषीसख: ॥४८॥ वनान्तरादुपाष्ट्रचैः समित्कुशफलाहरैः। पूर्य माणमदृश्याग्निप्रत्यद्यातैस्तपस्विभिः

 श्राकीर्शमिषपत्नीनामटजद्वाररोधिभिः। श्रपत्ये रिव नीवारमागधेयोचितैर्मगैः ॥५०॥ सेकान्ते मनिकन्याभिस्तत्त्वर्णोज्भतवृत्तकम् । विश्वासाय विद्वंगानामालवालाम्ब्रपायिनाम् ॥५१॥ श्रातपात्ययसंचित्रनीवारास निषादिभिः। मृगैर्वर्तितरोमन्थम्रटजाङ्गनभूमिषु अस्यत्थिताग्निपिश्चनैरतिथीनाश्रमोनमखान । पवनोद्धतैर्धर्मराहृतिगन्धिभः ॥५३॥ अथ यन्तारमादिश्य धुर्यान्विश्रामयेति सः। तामवारोहयत्पत्नीं रथादवततार तस्मै सभ्याः सभार्याय गोप्त्रे गुप्ततमेन्द्रियाः। श्रर्हणामहीते चक्र्युनयो नयचन्नुषे ॥५४॥ विधेः सायंतनस्यान्ते स ददर्श तपोनिधिम । अन्वासितमरुन्धत्या स्वाहयेव हविर्भुजम् ॥५६॥ तयोर्जगृहतुः पादान्राजा राज्ञी च मागधी। तौ गुरुग्रहपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः ॥५७॥

वे रेखने क्या है कि संध्याके प्रानिहोजके लिये बहुनसे नपस्वी हायसे सिमया, कुशा धौर फल लिए हुए अवलोंसे लीट रहे हैं ।।४६।। बहुनमें मुन वहाँ प्राप्तमा इंग्रेट-च्यर पर्योक्टियोके हार रोके लहे हुए ये क्योंकि उन्हें भी ऋषि-पत्तियोंके बच्चोंके समान तिन्तीके दाने लानेका प्रस्पास पर मथा ।।४०।। ऋषिक-याएँ हुआंकी जहांने पानी रे-रेकर बहाँसे हुट गई भी जिसके आपका पर प्राप्त पर ना स्वाप्त परी उन हुआंके वीवलोका जल निहर होकर पी मके।।४१।। धूपमें मुलानेके लिये जो तिन्तीका प्रन्त कंताया हुधा था, यह दिन छिपते ही समेटकर कुटियाके प्राप्तने हेर बनाकर रहा दिया गया था और यही प्रांतनों बहुतते हिरण सुलते बेंड जुनाली कर रहे थे।।४२।। हवन-नामपीकी गंथसे मरा हुधा प्रानिहोत्तिका जो शुंधी पवनके कारए वारों घोर केल बला था उन्हों कुशा स्वाप्त प्राप्त होता हो हिए सुलते होता ।।१३।। तब राजा दिलीपने अपने सारपीकी प्राप्त दी कि चौड़ोंकी ठंडा करो। तब सहारा देकर पहले तो उन्होंने प्रपत्ती पत्तीको पर सा दी कि चौड़ोंकी ठंडा करो। तब सहारा देकर पहले तो उन्होंने प्रपत्ती पत्तीको पर स्वयं सा स्वयं सा प्राप्त वा बहा सा प्राप्त का सही सा स्वयं सा सम्मान साम ब्रानत किया।।१६।। तब प्राप्त प्राप्त सा चलाने तक बहाँके सच्य संस्था सम्मान साम ब्रानत किया।।१६।। तब सहारा सा सामानके सार ब्रानत किया।।१६।। तब सहारा सा साम स्वाप्त तिका हा सा सामानके सा स्वाप्त की सा साम्यान साम ब्रानत किया।।१६।। जिले सा स्वाप्त की सा साम्यानके साम्यानके सा साम्यानके साम

तमातिथ्यक्रियाशान्तरथकोभपरिश्रमम् ।
पप्रच्छ कुशलं राज्ये राज्याश्रममुनि मुनिः ॥४=॥
अधायवैनिधेस्तस्य विजितारिपुरः पुरः ।
अध्यामर्थपनिवांचमाददे वदतां वरः ॥४६॥
उपपमं नतु शिवं सप्तस्वङ्गेषु यस्य मे ।
देवीनां मानुर्गाणां च प्रतिहतां त्वमापदाम् ॥६०॥
तव मन्त्रकृतो मन्त्रैर्द्ररात्त्रशमितारिभिः ।
प्रत्यादिश्यन्त इते मे दृष्टलस्यिभदः शराः ॥६१॥
हविरावर्जितं होतरस्वया विध्वदिन्तिषु ।
वृष्टिभवति सस्यानामवग्रहिवशोषिणाम् ॥६२॥
प्रसायुष्ठाविन्यो निरातक्का निराववः ।
यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्वक्रम्वचर्चसम्॥६३॥
त्वर्यं चिन्त्यमानस्य गुरुणा अक्षयोनिना ।
सानुबन्धाः कथं नस्युः संपदी मे निरापदः ॥६४॥

राजा दिलीप और मगधकी राजकुमारी सुदक्षिणाने चरण छुकर उन्ह प्रणाम किया और गुरु विश्वय तथा उनकी पर्त्नीने बढ़े दलारसे उनका स्वागत किया ॥५७॥ पहल तो विश्वयुक्तीने उनका इतना भ्रातिथ्य-सत्कार किया कि रथकी हचकमे जो उन्हें थकावट हुई थी वह सब दूर हो गई ग्रीर तब मनि विश्वित राजिप दिलीपसे पुछा-कहिए। ग्रापके राज्यम सब कशल तो है न ॥५६॥ राजा दिलीपने जहाँ ग्रपनी बीरताने शत्रुग्रोके नगर जीते थे ग्रीर धनपति बने थे वहाँ वे वातचीत करनेकी कलामें भी बढ़े चतुर थे, इमलियं उन्होंने अधवंवेदके रक्षक विश्वविजीके उत्तरमें बडी अर्थ भरी वासीमें कहा ॥५६॥ आपकी कृपासे इस राज्यमे [ राजा, मत्री, मित्र, राजकोष, राज्य, दुर्ग और मेना ये | सातो अग भरपूर हैं। | अग्नि, जल, महामारी और अकाल मृत्यु इन देवी विपत्तियो भीर [चोर, डाकू, शत्रु ग्रादि] मानूपी भ्रापत्तियोको दूर करनेवाले तो आप बैठे ही हैं ॥६०॥ आप मत्रोके रचयिता हैं। आपके मत्र ही इतने शक्तिशाली है कि मुक्ते अपने वारण चलानेकी आवस्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अपने बार्गोसे तो मैं केवल उन्हें ही बेच सकता हूँ जो मेरे घागे आते हैं, पर घापके मत तो यहीं बैठे-बैठे दूरसे ही शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं ।।६१।। हे यज्ञ करनेवाने ! ग्राप जब शास्त्रीय विश्विसे श्रामिसें हिंव छोड़ते हैं तो स्रापकी प्राहतियाँ स्रतावृध्यिते सुखे हुए **घानके खेतोंपर जलवृध्य होकर** बरमने लगती है ॥६२॥ यह प्रापके ब्रह्मतंत्रका ही तो बल है कि मेरी प्रजामें कोई भी न तो सौ बरसने कम श्राय पाना है ग्रीर न किमीको ईति [बाढ, सूखा, चूहा, तोता, राज-कलह, वैरीकी चढ़ाई ग्रादि । तथा विपत्तिका डर रहता है ॥६३॥ जब ग्राप स्वयं बहााके पृत्र ही

किन्तु वच्चां तर्वतस्यामदृष्टसदृश्यज्ञम् ।
न मामवित सद्वीपा रत्नदृरि मेदिनी ॥६५॥
नृनं मतः परं वंश्याः पिएडिवच्छेददर्शिनः ।
न प्रकामभ्रजः आद्धे स्वधासग्रहतत्पराः ॥६६॥
मत्परं दुर्लभं मत्वा नृनमार्वाजेतं मया ।
पयः पूर्वेः स्वनिःखासैः कवोष्णभ्रपभुज्यते ॥६७॥
सोऽहमिज्याविशुद्धातमा प्रजालोपिनमीलितः ।
प्रकाशश्राप्रकाशश्रा लोकालोक इवाचलः ॥६८॥
लोकान्तरमुखं पुरुषं तपोदानमभुद्धवम् ।
संतिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह च शर्मखे ॥६६॥
तया हीनं विधातमाँ कथं पश्यक्ष द्यसे ।
सिक्तं स्वयमिव स्नेहाइन्ध्यमाश्रमकृत्वकम् ॥७०॥
श्रमद्धपीडं भगवन्मुणमन्त्यमवेहि मे ।
श्रम्भतुदमिवालानमनिर्वाणस्य दन्तिनः ॥७१॥

हमारे कुलगुरु होकर सदा हमारा कल्यारण करने के लिए बैठे हैं तब हमारी सम्पत्ति भला निविध्न क्यों न रहे ।।६४।। पर देव ! ब्रापकी इतनी कृपा होते हुए भी जब ब्रापकी इस बधु [मेरी पत्नी] के गर्भसे मेरे समान तेजस्वी पत्र नहीं हवा तब रत्नोको पैदा करने वाली, कई द्वीपोमे फैली हुई श्रपने राज्यकी यह पृथ्वी भी मुभे, कैसे ब्रम्छी लग सकती है ।।६४।। श्रव तो मुभे ऐसा जान पड़ने लगा है कि मेरे पीछे कोई मुक्ते पिण्ड देनेवाला भी नहीं रह जायगा । इसी दू खसे हमारे पितर मेरे दिए हुए श्राद्धके अन्तको भरपेट न खाकर उसका भाग आगेके लिये इकट्टा करने लग गए है।।६६।। जब मैं तर्पसके समय जलदान देने लगता हैं, तब मेरे पितर यह सोचकर दू खकी साँसे लेने लगते हैं कि इसके पीछे हमें जल कौन देगा और यह सोचकर वे ग्रपनी माँगोंसे गरम हुए जलको ही पी डालते हैं ।।६७।। जिस प्रकार लोकालोक नामका पर्वत एक ग्रोरसे मुर्वका प्रकाश पड़नेथे चमकता है ग्रौर दूसरी ग्रोर प्रकाश न पडनेसे ग्रवियारा रहता है, उसी प्रकार सदा यज्ञ करनेसे भेरा चित्त प्रमन्न रहता है किन्तु पुत्र न होनेसे सदा शोकसे भरा रहता है ॥६८॥ देव ! तपस्या करनेसे ग्रीर बाह्यसों तथा दीनोको दान देनेसे जो पृष्य मिलता है वह केवल परलोकमे सुख देता है पर अच्छी सन्तान [सेवा-सूश्र्या करके] इस लोकमे तो सुख देती ही है साथ ही [तर्पण ग्रीर पिण्डदान ग्रादि करके | परलोकमें भी सुख देती है ॥६८॥ हे गुरुदेव ! जैसे अपने हाथोंसे प्रेमसे सीचे हुए भाश्रमके दूक्षमे फल लगतान देखकर बड़ाद ख होता है वैसे ही जब भ्राप मुक्त कृपा-पात्रको सन्तानहीन देखते हैं तो क्या भाषको दु:ख नहीं होता ॥७०॥ हे भगवन ! जिस प्रकार हाथीको उसका खँटा ग्रत्यन्त कष्ट देता है वैसे ही पुत्र न होनेके कारए। जो पितरोका भार मेरे सिरपर तस्मान्युच्ये यथा तात संविधातुं तथाई सि ।

इत्त्वाक्त्यां दुरापेऽर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः ॥७२॥

इति विक्वापितो राजा ध्यानस्तिमितलोचनः ।

स्वस्मात्रसृषिस्तस्थौ सुप्तमीन इव हृदः ॥७३॥

सोऽपरयत्त्रशिधानेन संततेः स्तर्भकारस्य ।

भावितात्मा श्वेगे भर्तुरर्थेनं प्रत्यवोधयत् ॥७४॥

पुराशक्रमुपस्थाय तवोवीं प्रति यास्यतः ।

श्रासीन्कल्पतरुख्यामाश्रिता सुर्माः पथि ॥७५॥

धर्मलोपभयाद्राडीसृतुस्नातामिमां स्मरन् ।

प्रदिक्तिस्वाहीयां तस्यां त्वं साधु नाचरः ॥७६॥

अवजानासि मां यस्मादतस्ने न भविष्यति ।

मत्मस्वितमनाराष्य प्रजेति त्वां श्राम मा ॥७७॥

स शापो न त्वयाराजस्य मारिथना श्रृतः ।

नदस्याकाशगङ्गायाः स्रोतस्युहामदिस्मजे ॥७=॥

चढारहा है वह भी मुक्ते बहुत पीडा देरहा है।। ३१।। इसीलिये हे प्रभी ! अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पुत्र-रत्न हो धीर मैं अपने पितृ-ऋगम मुक्त हो जाऊँ क्योंकि इक्ष्वाकुवशी राजाश्रोकी सभी कठिनाइयाँ श्रापकी फ़ुपासे सदा दुर होती रही है ॥७२॥ राजाकी बात सनकर विशिष्टजीने ग्रपनी ग्रांखे बन्द करके क्षण भरके लिये ध्यान लगाया । उस समय वे उस तालके समान स्थिर और निञ्चल हो गए जिसकी सब मछलियाँ सो गई हो ।।७३।। विशिष्ठजीने ग्रपने योगके बलमे ध्यान किया कि पवित्र ग्रात्मावाले राजाके पुत्र क्यों नहीं हवा भौर ध्यान कर चुकनेपर वे राजाको समक्ताने लगे ॥७४॥ हे राजन ! बहत दिन हए एक बार जब तुम स्वर्गमे इन्द्रकी सेवा करके पृथ्वीको लौट रहेथे, तब मार्गमे कल्पवृक्षकी छायामें कामधेनु बैठी हुई थी।। ७५।। उस समय तुम्हारी पत्नीने रजस्वला होनेपर स्नान किया वा श्रीर तुम सोचते जा रहे थे कि [यदि इस समय उसके साथ सभोग नहीं करूँगा तो] गृहस्थका वर्म विगड जायगा । इसी विचारमे पढे रहनेके कारण तुमने कामधेनुकी स्रोर तनिक भी ध्यान नहीं दिया । यह काम तुमने ठीक नहीं किया, क्योंकि तुम्हें चाहिए था कि उसकी पूजा श्रीर प्रदक्षिसा करते हुए लीटते ॥७६॥ इसीसे रुप्ट होकर कामधेनुने सुम्हे शाप दिया कि तुमने जो मेरा तिरस्कार किया है इसका दड यही है कि जबतक तुम मेरी मन्तानकी सेवा नहीं करोगे तबतक तुम्हे पुत्र नही होगा ।।७७॥ उस समय बढ़े-बढ़े मतवाने दिग्गज झाकाशगंगामे खेलते हुए बहुत विग्वाड़ रहे थे, इसलिये उस शापको न तो तुम ही मून पाए, न तुम्हारा सारथी ही ॥७६॥ ईप्सितं तदवज्ञानाहिद्धि सार्गलमात्मनः ।
प्रतिवध्नाति हि श्रेयः यूज्ययूजान्यतिकमः ॥७६॥
हिषे दीर्घसत्रस्य सा चेदानीं प्रचेतसः ।
श्रुजंगियिहेतद्वारं पातालमधितिष्ठति ॥८०॥
सुतां तदीयां सुरमेः कृत्वा प्रतिनिधिं सुचिः ।
व्याराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुधा हि सा ॥८१॥
हति वादिन एवास्य होतुराङ्गतिसाधनम् ।
व्यत्निन्द्या निदनी नाम धेतुरावङ्गते बनात् ॥८२॥
ललाटोद्यमाश्चन्नं पल्लवस्निन्धपाटला ।
विश्वती रवेतरोमाङ्कः संध्येव शशिनं नवम् ॥८२॥
सुवं कोप्येन दुरुषोधनी मेथ्येनावभृथादिष ।
प्रस्तवेनामिवर्यन्ती वत्सालोकप्रवर्तिना ॥८॥।
रजःकयोः सुरोढ्वैः स्प्रशद्धिगात्रमन्तकात् ।
तीर्याभिषेकः शृद्धिमादधाना महीचितः ॥८॥।

इसलिये तम्हारे पत्र न होनंका कारण यही है कि तुमने कामधेनुका तिरस्कार किया है देखी. जो परुष धपने पुज्योकी पूजा नहीं करता है उसके शुभ कार्योमे विध्न पडता ही है।।७६।। श्रव इस समय कामधेन तो मिल नहीं सकती क्योंकि वरुगादेव पातालमें बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे है। उस यज्ञमे ब्राहतिकी सामग्री देनेके लिये कामथेन भी पाताल लोक चली गई हैं भीर उस लोकके द्वारोपर बढ़े-बढ़े विषधर सर्प रखवाले भी बैठ है ।। ६०।। [ चाहिए तो यही था कि पहले तुम कामधेनको ही प्रमन्न करते पर इस समय तो उनका दर्शन दुर्लम है। इसलिये तम उनकी पुत्री निन्दिनीको ही उनका प्रतिनिधि समक्त लो ग्रीर ग्रपनी रानीके साथ शुद्ध मनसे उसकी सेवा करो, क्योंकि यदि वह प्रमन्न हो जायगीतो वह तुरन्त इच्छित फल अवस्य देदेगी।।¤१।। इधर विशष्टजीयहकह ही रहेथे कि उनकी आहर्तिके लिये छूत आदि जुटानेवाली सुलक्षरणा नन्दिनी गौ वनसे लौटकर बा पहुँची ।। ६२ ।। नन्दिनीकी देह नये पत्तेके समान कोमल भीर लाल थी। उसके माथेपर बनी हुई भूरे बालोकी टेढी रेखा ऐसी जान पड़ती थी जैसे लाल संघ्याके माथेपर द्वितीयाका चन्द्रमा चढ ग्राया हो ।। इशा भ्रपना बछडा देखते ही उसके कड़के समान बढ़े-बड़े थनोसे वह गरम-गरम दक्ष निकलकर पृथ्वीपर टपकने लगा जो यज्ञके पश्चात् किए हए अवभूष स्नानके जलसे भी ग्राधिक पवित्र था ।।८४।। नन्दिनीके प्राते समय उसके खरोंने उडी हुई धूलके लगनेसे राजा दिलीप वैसे ही पवित्र हो गए जैसे किसी तीर्थमें स्नान करके लौटे हों। शकुनं जाननेवाले तपस्वी विशष्टजीने जब उस तां पुरायदर्शनां दृष्ट्वा निमित्तज्ञस्तपोनिधिः ।
याज्यमाशंसितावन्ध्यप्रार्थनं पुनरत्रवीत् ॥ व्हा।
अद्रवर्तितीं सिद्धिं राजन्विगण्यात्मनः ।
उपस्थितयं कल्याणी नाम्नि कीर्तित एव यत् ॥ व्हा।
वन्यष्ट्वितिमां शश्वदात्मानुगमनेन गाम् ।
विद्यामम्यसनेनेव प्रसादयितुमहंसि ॥ व्वा।
प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः स्थितायां स्थितिमाचरेः ।
निषरणायां निषीदास्यां पीताम्मसि पिवेरपः ॥ व्हा।
वर्ष्मिक्तमती चैनामर्चितामातपोवनात् ।
प्रयता प्रातरन्वेतु सायं प्रत्युद्वज्ञेदिष ॥ ह ॥
इत्याप्रसादादस्यास्त्वं परिचर्यापरो भव ।
अविद्याप्रसादादस्यास्त्वं परिचर्यापरो भव ।
अविद्याप्रसादादस्यास्त्वं प्रतिवर्षार्थाः ॥ ह १॥
तथेति प्रतिजम्राह प्रीतिमानसपरिग्रहः ।
आदेशं देशकालज्ञः शिष्यः शासितुरानतः ॥ ह २॥

गौको देखा, जिसके दर्शनसे ही पृष्य मिलता है, तब वे अपने यजमान उन राजा दिलीपसे बोले जो अपनी प्रार्थना सफल करानेके लिये वहाँ आए हुए थे ।।=६।। 'हे राजन ! तुम्हारा मनोरय बहुत शीघ्र ही पूरा होगा क्योंकि यह कल्यास करनेवाली नन्दिनी नाम नेते ही आप पहुँची है ।।=७।। जैसे विद्यार्थी [ सब सुलोको छोडकर ] लगनसे पढ़कर विद्या प्राप्त कर लेता है वैसे ही यदि तुम भी [सब भोगोको छोडकर ] कन्द-मूल-फल खाने हुए सदा इस गौकी मेवा करोगे तो वह भी तुमपर प्रसन्त हो कर तुम्हारी इच्छा ग्रवश्य पूरी करेगी ॥६६॥ जब यह चन तब तम भी इसके पीछे-पीछे चलने लगना जब खडी हो जाय तभी तम भी खडे हो जाना, जब बैठे तभी तुम भी बैठना और जब यह पानी पीने लगे तभी तुम भी पानी पीना। ॥६६॥ तुम्हारी रानी मुदक्षिग्गाको चाहिए कि वे नित्य प्रात:काल बडी भक्तिसे इसकी पूजा किया करें श्रीर जब यह बनको जाने लगे तब वे नुपोबनके बाइतक उसके पीछे-पीछे जाये ग्रीर सायकाल लौटते समय वहींसे प्रगतानी करके उसे ग्राश्रममें ले ग्रावें ।।६०॥ जबतक यह गी प्रसन्त न ही जाय तवतक तुम इसी प्रकार इसकी सेवा करते रही। ईश्वर करे तुम्हें कोई बाधा न हो धीर जिस प्रकार तुम अपने पिताके योग्य पुत्र हो वैसा ही सुयोग्य पुत्र तुम्हे भी प्राप्त हो ॥६१॥ राजा दिलीप यह सोचकर मनमे बहुत प्रमन्न हुए कि सध्याके समय हवनकी अग्निके सामने बैठकर विभिष्ठजीन जो कुछ कहा है यह प्रवश्य सत्य होगा। तब बडी नम्नतासे उन्होंने विशिष्ठजीसे कहा कि 'हम ऐसा ही करेंगे' श्रौर यह कहकर उन्होंने श्रौर उनकी पत्नीने गुरुजीसे इस व्रतके लिये माजा ली । १२।। रात हो चली थी। विद्वान, सत्यवक्ता, ब्रह्माके पुत्र विशष्टजीने राजा दिलीपको

अथ प्रदोषे दोषज्ञः संवेशाय विशांपतिम् ।

सदाः सन्तवाक्त्रपुर्विससर्जोर्जितश्रियम् ॥६३॥

सत्यामपि तपःसिद्धौ नियमापेचया स्रुनिः ।

कल्पवित्कल्पयामास वन्यामेवास्य संविधाम् ॥६४॥

निर्देशं कुलपतिना स पर्शशालामध्यास्य प्रयतपरिग्रहद्वितीयः ।

तच्छिध्याध्ययननिवेदितावसानां संविष्टः कुशशयने निशां निनाय॥

इति महाकवि श्रोकालिदायकृतो रचुवंशे महाकाव्ये

विधायसम्बद्धाः स्थाने स्थाप्त प्रथमः सर्गः ।।

जाकर सोनेकी घाजा दे दी ।।६३।। यद्यपि विधाष्टजी चाहते तो प्रपत्ती तपस्याके प्रभावसे ही राजा दिलीपके योग्य भोजन भीर सोनेका जिवत प्रवत्म कर सकते थे पर वे प्रतके नियमोंको जानने वे इसलिये उन्होंने राजाके प्रतके योग्य [कन्त्रमूलके भोजन भीर कुशकी चटाईका] ही प्रवन्य किया था।।४।। कुलपित विधिष्ठजीने जो पर्णुकुटी बताई उसीमें राजा दिलीप अश्वसर्यका पालन करते हुए रानी मुरक्षिणांके साथ कुशाको चटाईपर ही सो गए भीर प्रात.काल ही जब विधिष्ठजीने भागे विषयोको वेद पहाना प्रारभ किया तब उसकी ष्विनि कानमे पढ़ते ही राजा दिलीप उठ बैठे ।।६४।

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रजुवश महाकाव्यका वशिष्ठके ध्राश्रममें घ्रागमन नामका पहला सर्ग समाप्त हुग्रा ॥

### ॥ द्वितीयः सर्गः ॥

अथ प्रजानामधिषः प्रभाते जायाप्रतिप्राहितगन्धमान्याम् ।
वनाय पीतप्रतिवद्धवन्तां यशोधनो घेतुमृषेष्ठीमोच ॥१॥
तस्याः खुरन्यासपवित्रपांसुमपांसुलानां धुरि कीर्तनीया ।
मार्गं मनुष्येरवरधर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत् ॥२॥
निवर्त्य राजा दियतां दयालुस्तां सौरमेर्यी सुरमिर्यशोभिः ।
पयोधरीभृतचतुः समुद्रां जुगोप गोरूपधरामिवोर्वाम् ॥३॥
व्रताय तेनानुचरेखं घेनोन्यंपेषि शोषोप्यऽनुयायिवर्गः ।
न चान्यतस्तस्य शरीररवा स्वर्वार्यगुप्ता हि मनोः प्रद्यतिः ॥४॥
आस्वादवद्भिः कवर्लेस्तृष्णानां कष्ड्यनैदंशनिवारखेश ।
अव्याहतैः स्वरंगते म तस्याः सम्राट् ममाराधनतत्परोऽभृत्॥४॥
स्थितः स्थितामुचलितः प्रयातां निषेदुपीमामनवन्धर्थारः ।
जलामिलापी जलमाददानां छायेव तां भृपतिरन्वगच्छत् ॥६॥।

#### इसरा सर्ग

दूसरे दिन प्रात:काल रानी सुदक्षिग्णाने पहले फूल-माला-चन्दन लेकर मन्दिनीकी पूजा की, फिर जब नन्दिनीके बछडेने दुध पी लिया तब यशस्वी राजा दिलीपने उसे बौध दिया और ऋषिकी गौको जगलमें चरानेके लिये खोल दिया ॥१॥ नन्दिनी चली जा रही थी और उसके खरोसे उडी हुई धूल मार्गको पवित्र करती जा रही थी उसी मार्गमें नन्दिनीके पीछे-पीछे चलती हुई उस समयकी पतिवताम्रोंमें सर्वश्रेष्ट रानी मुदक्षिए। ठीक वैमे ही चली जा रही थी जैसे श्रुतिके पीछे-पीछे स्मृति चली जा रही हो ।।२।। कोमल हृदयवाने यशस्वी राजा दिलीपने ग्राश्रमके द्वार परसे ही रानी सुदक्षिसाको लौटा दिया और अपने आप उस नन्दिनीकी रक्षाके लिये चल पढे जो ऐसी प्रतीत होती थी मानो साक्षात पृथ्वीने ही ऐसी गौका रूप घारए। कर लिया हो जिसके चारो थन ही पृथ्वीके चार समुद्र हो ।।३।। राजा दिलीपने केवल रानीको ही नहीं वरन सब नौकर-चाकरों को भी लौटा दिया क्योंकि उन्होंने तो गौकी सेवाका ब्रत ही ने लिया था। रही अपने दारीरकी रक्षाकी बात, उसके लिये उन्होंने किसी सेवककी आवश्यकता नहीं समक्ती क्योंकि जिस राजाने मनुके वदामें जन्म लिया हो वह प्रपत्ती रक्षा तो स्वय कर ही सकता है ।।४।। राजा दिलीप बड़ी सगनसे नन्दिनीकी सेवा करने लगे। कभी तो वे उसे रसीली घासकी मुद्रियाँ खिलाते, कभी उसकी देह खुजलाते, कभी डाँस उडाते भीर जिधर भी वह जाना चाहती थीं उधर उसे जाने देते ।।४।। जब वह खड़ो होती तो राजाभी खड़े हो जाते, ज्योंही वह चलनेको पग बढ़ाती स्पों ही वे भीचल पड़ते, वह बैठती तो ये भी बैठ जाते भीर जब वह जल पीनेकी इच्छाकरती तभी राजाको भी प्यास लग ग्राती। [बस यह समफिए कि] वे छायाके

स न्यस्तिचिक्कामिप राजलचर्मी तेजीविशेषानुमितां दघानः ।
आसीदनाविष्कृतदानराजिरन्तर्मदावस्य इव द्विपेन्द्रः ॥०॥
लताप्रतानोवृत्वयितैः स केशैरिषिज्यधन्वा विचचार दावम् ।
रचापदेशान्ध्वनिहोमधेनोर्वन्यान्विनेष्यित्रव दृष्टसच्चान् ॥८॥
विसृष्टपारर्वानुचरस्य तस्य पारर्वद्रुमाः पाशसृता समस्य ।
उदीरयामासुरिवोन्मदानामालोकशन्दं वयसां विरावैः ॥८॥
महत्त्रपुक्ताश्च महत्त्सखामं तमर्ज्यमारादिश्वचर्मानम् ।
अवाकिरन्याललताः प्रस्नैराचारलाजैरिव पौरकन्याः॥१०॥
धनुर्भृतोऽप्यस्य दयार्दभावमान्यातमन्तन्करस्त्रीविश्कः ।
विलोकयन्त्यो वपुरापुरच्लां प्रकामविस्तारकलं हरिष्यः ॥११॥
स कीचकैमास्त्रपूर्णरन्त्रैः कृजद्विरापादित्वंशकृत्यम् ।
शश्याव कृज्जेषु यशः स्वग्रुच्चैरुदीयमानं वनदेवताभिः॥१२॥

समान ही उसके पीछे-पीछे चले जा रहे ये ।। ६ ।। किसी मतवाले हाथीके माथेसे मदकी धारा न भी निकलती हो तो भी उसको देखते ही उसके तेज का धनुमान हो जाता है। राजा दिलीपके साथ भी ठीक यही बात थी। ] उन्होंने गौकी सेवाके व्रतके कारण यद्यपि [ स्त्रत्र. चेंबर, मादि सब । राज-चिल्लो मौर राजसी ठाट खोड दिये थे फिर भी उनका गठा हमा शरीर भौर मुखका तेज देखकर कोई भी कह सकता था कि ये सम्राट ही हैं ।। ७ ।। उनके सिर की लटें जगलकी लताओं के समान उलक गई थी। जब वे हाथमे धनुष लेकर जंगलमें धमते तब उन्हे देखकर ऐसा लगता मानो नन्दिनीकी रक्षाके बहाने वे जंगलके दृष्ट जीवोको ज्ञान्त रहनेकी सीख दे रहे हों।। = ।। मार्गके वृक्षोपर अनेक मतवाले पक्षी चहचहा रहे थे। उनका कलरव सनकर ऐसा जान पढ़ता था मानो मार्गके वृक्ष, यह समऋकर वरुएके समान तेजस्वी राजा दिलीपकी जय-जयकार कर रहे हों कि उनकी जय करनेवाला कोई भी सेवक उनके साथ नहीं है।। हा। जिब वृक्षोंने राजाका सत्कार कियातब वनकी लताएँ ही क्यो पीछे रहें। ] इसलिये जिघर-जिघर राजा दिलीप जाते थे उघर-उघरकी लताएँ ग्रान्निके समान तेजस्वी धौर पजनीय राजा दिलीपके ऊपर उसी प्रकार फुलोंकी वर्षा करने लगी जिस प्रकार राजाके स्वागतमें नगरकी कन्याएँ राजाके ऊपर धानकी खीलें बरसाती है ॥१०॥ राजा दिलीपके हाथोंमें बनुष देखकर भी हरिशियाँ डरी नहीं क्योंकि वे उन्हें देखते ही ताड गई कि ये बडे कोमल हृदयवाले हैं, [ बाएा न चलावेंगे । ] राजा दिलीपके सुन्दर शरीरको वे इस प्रकार एकटक देखती ही रह गई मानो नेत्रोंके बड़े होनेका उन्हें सच्चा फल प्राप्त हो गया हो । ।।११।। राजा दिलीप सन रहे थे कि वन-देवता वनकी कुंजोंमें ऊँचे स्वरसे उनका यहा गा रहे हैं। उन वन-देवताओं के गीतके साथ वे बाँस भी मधूर बाँस्री बजा रहे थे जिनके छेदों मेंसे वायू भर जाने के प्रकस्तुषारं गिरिनिर्भराणामनोकहाकस्पितपुष्पगन्धी ।
तमातपक्लान्तमनातपत्रमाचारपूर्तं पवनः सिषेवे ॥१३॥
शशाम षृष्टयापि विना दवाग्निरासीडिशेषाफलपुष्पषृद्धिः ।
ऊनं न सम्वेष्यधिको ववाधे तस्मिन्वनं गोप्तरि गाहमाने ॥१४॥
संचारपूर्तानि दिगन्तराणि इत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुस् ।
प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभा पतक्रस्य सुनेश्व थेवुः ॥१४॥
तां देवतापित्रतिथिक्रियार्थामन्वग्ययौ मध्यमलोकपालः ।
वभौ च सा तेन सतां मतेन श्रद्धेव साचाडिधिनोपपन्ना ॥१६॥
स पल्वलोतीर्णवराहयूथान्यावासवृद्धोनसुखवर्दिणानि ।
ययौ मृगाध्यामितशाहलानि स्यामायमानानि वनानिपस्यन्।१०॥
त्रापीनभारोहहनप्रयत्नाद्गृष्टिर्गृहत्वद्वप्र्यो नरेन्द्रः ।
उभावलंचकतुरित्वताम्यां तपोवनावृत्तपर्थं गताम्याम् ॥१८॥
विशिष्ठयेनोरनुयायिनं तमावर्षमानं वनिता वनान्तात् ।
पयौ निमेषालसपन्तपष्टिक्ररुपोप्ताम्यामित लोचनाम्याम्॥।१८॥

काररा मधर स्वर निकल रहे थे ।।१२।। पहाडी भरनोंकी ठंडी फुहारोमे लदा हुआ और मन्द-मन्द कैंपाए हुए वक्षोंके फुलोंकी गन्धमें बसा हुआ वाय उन सदाचारी राजा दिलीपको ठडक देता चला रहा था जिन्हे छत्र न होनेके कारए। घूपमे कष्ट हो रहा था ॥१३॥ राजा दिलीप प्रजापालक थे इसीलिये उनके जगलमे पहुँचते ही वर्षाक बिना ही बनकी ग्राग ठडी हो गई, बहाँके पेड भी फल और फलोसे लंद गए और वहाँके बड़े जीवोंने खोटे जीवोंको सताना भी छोड़ दिया । १४।। दिन हमनेपर नये पत्तोंकी नलाईके सामने सर्यकी ललाई चारो थोर फंनकर सब दिशास्रोंकी पवित्र करके ग्रव विश्वाम करने लौट चली। उधर लाल रगकी नन्दिनी भी ग्रपने खुरोंके स्पर्शसे मार्गको पवित्र करती हुई तुपोवनकी ग्रोर लौट पढ़ी ।।१४।। पृथ्वीका पालन करनेवाले राजा दिलीप भी विशष्ठ ऋषिके यज्ञ, श्राद्ध, प्रतिथि-पूजा ग्रादि धर्मके कामोके लिये दुध देनेवाली उस नन्दिनीके पीछे-पीछे लौटने हए ऐसे भले लग रहे थे जैसे बह्याकी पुत्री श्रद्धांके साथ सदाचार शोभा देता हो ।।१३।। राजा दिलीप देखतं हुए चले जा रहे थे कि कही तो छोटे-छोटे तालोमेंसे सुग्ररोंके मुंड निकल-निकल कर चले जा रहे हैं, कहीं मीर ग्रयने बसेरों की ग्रीर उड़े जा रहे हैं, कहीं हरिए। हरी-हरी घासो पर बककर बैठ गए हैं और घीरे-धीरे सौफ होनेसे बनकी सारी घरती धुषली पडती जा रही है ।।१६।। नन्दिनी मौर दिलीप दोनों घीरे-घीरे चले जा रहे थे । नन्दिनी भपने थनके भारी होनेसे घीरे-घीरे वल रही थी श्रीर राजा दिलीप भारी द्वारीर होनेके कार**स घीरे-घीरे** चल रहेथे। उन दोनोको धीरे-धीर चलते देसकर तपोवनका मार्ग बस देखते ही बनता था ।।१८।। जब साँमको राजा दिलीप नन्दिनीके पीछे-पीछे लौटे तब मुदक्षिगु। अपलक नेत्रीसे उन्हे देखती

पुरस्कृता वर्त्मीन पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिवधर्मपत्न्या ।
तदन्तरे सा विरराज धेनुर्दिनचपामध्यगतेव संध्या ॥२०॥
प्रदिचित्तीकृत्य पयस्मिनीं तां सुदिचित्ता साचतपात्रहस्ता ।
प्रत्यम्य चानर्च विशालमस्याः शृङ्गान्तरं द्वारमिवार्थसिद्धः ॥२१॥
वरसोत्सुकापि स्तिमिता सपर्यां प्रत्यप्रहोत्सेति ननन्दतुस्तौ ।
भक्त्योपपश्रेषु हि तदिधानां प्रसादचिह्वाने पुरःफलानि ॥२२॥
पुरोः सदारस्य निपीच्यपादौ समाध्य साध्यं चिविधि दिलीपः ।
दोहायसाने पुनरेव दोग्धीं भेजे श्रुजोच्छित्रसरिपुर्तिष्रण्णाम् ॥२३॥
तामन्तिकृत्यस्तवलिप्रदीपामन्वास्य गोप्ता गृहिणीसहायः ।
क्रमेण सुप्तामनु संविवेश सुप्तोत्थितां प्रातरनृद्तिष्ठन् ॥२४॥
इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकीर्तेः ।
सप्त व्यतीयुिक्षगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य ॥२४॥

रह गई मानो उसकी ग्रांखें राजा दिलीयका रूप पीनेको प्यासी हों ।।११।। ग्राश्रमके मार्गमे गौके पीछे राजा दिलीप थे और ग्रागे भगवानीके लिये रानी सुदक्षिणा खडी थीं। इन दोनोके बीचमे वह लाल रगवाली नन्दिनी ऐसी शोभा दे रही थी जैसे दिन भीर रातके बीचमें साँभकी ललाई ।।२०।। पहले तो सदक्षिरणाने हाथमे ग्रक्षत ग्रादि सामग्री लेकर नन्दिनीकी पुजा करके प्रदक्षिणा की, फिर प्रणाम करके उसकी सीगों के बीचमें माथेपर चन्दन-मक्षत लगाया क्योंकि उन्होंने समक्ष लिया था कि वह सीगों का मध्य नहीं वरन मेरी पृत्र-कामना पूरी करने का द्वार है ॥२१॥ यद्यपि नन्दिनी उस समय प्रपना बछडा देखनेके लिये बहुत उस। बली थी फिर भी वह रानीसे पूजा करानेके लिये खडी हो गई। निस्तिका यह प्रेम देखकर वे दोनो बहुत प्रसन्त हुए, क्योंकि नन्दिनीके समान मनोरथ पूर्ण करनेवाले यदि भक्तपर प्रसन्त हो जायं तो समक्र स्त्रो कि काम पूरा हो गया ॥२२॥ गौकी पूजा हो चकने पर शत्रस्रोके सहारक राजा दिलीपने पहले विशिष्ठजी ग्रौर ग्ररुन्धतीजीके चरणोकी वन्दना की ग्रौर फिर ग्रपने सन्ध्याके नित्य कर्म पुरे किए । जब नन्दिनीका दूध दूह लिया गया धीर वह बैठ गई तब राजा दिलीप फिर उसकी सेवामें लग गए ।।२३।। प्रजापालक राजा दिलीप ग्रपनी पत्नीके साथ बहुत देरतक नन्दिनीकी सेवा ग्रीर पूजा करते रहे। जब वह सो गई तब ये दोनों भी सोने चले गए और ज्योही वह सोकर उठी त्योंही इन दोनो की नींद भी इट गई ।।२४।। इस प्रकार सन्तान-प्राप्तिके लिये अपनी पत्नीके साथ यह कठोर वृत करते हए दोनोंके रक्षक परम कीर्तिशाली राजा दिलीपके इक्कीस दिन बीत गए।।२५।। तब नन्दिनीने सोचा कि मैं ग्रपने सेवक राजा दिलीपकी परीक्षा क्यों न सं कि वे सच्चे भावसे सेवा कर रहे हैं या केवल स्वार्यभावसे। इसीलिये राजा दिलीप जब बाईसवें दिन उसे वनमे ले गए तो वह भट हिमालयकी उस गुफामे पैठ गई जिसपरसे

अन्येद्यरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना ग्रनिहोमधेतः। गक्काप्रपातान्तविरुद्धशुष्यं गौरीगरोर्गह्ररमाविवेश ॥२६॥ सा दुष्प्रधर्षा मनसापि हिंसीरित्यद्विशोभाप्रहितेच्छीन। श्रलिकताम्युत्पतनो नृपेश प्रसद्य सिंहः किल तां चकर्ष ॥२७॥ तदीयमाक्रन्दितमार्तसाधोर्गहानिबद्धप्रतिशब्ददीर्घम् रश्मिष्विवादाय नगेन्द्रसक्तां निवर्तयामास नृपस्य दृष्टिम् ॥२८॥ स पाटलायां गवि तस्थिवांसं धनुर्धरः केसरिखं ददर्श। अधित्यकायामिव धातुमय्यां लोधद्रमं सातुमतः प्रकुल्लम् ॥२६॥ ततो मुगेन्द्रस्य मुगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शरं शरएयः । नृपतिर्निषङ्गादुद्धर्तुमैच्छत्प्रसभोद्धतारिः ॥३०॥ जाताभिषको प्रहर्तुर्ने खप्र माभृषितकङ्कपत्रे । वामेतरस्तस्य कर: सक्ताङ्गुलिः सायकपुक्क एव चित्रार्पितारम्भे द्वावतस्थे ॥३१॥ बाहुप्रतिष्टम्भविवृद्धमन्युरम्यर्शमागस्कृतमस्पृशद्भिः स्वतेजोभिरदद्यतान्तर्भोगीव मन्त्रीपधिरुद्धवीर्यः ॥३२॥

गुक्काजीको धारा गिर रही **यी धौ**र जिसके तट पर घनी हरी-हरी घास खड़ी हुई यी ।।२६।। राजा दिलीपने भी उघर जानेसे उसे नहीं रोका क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि कोई भी हिसक जन्तू नन्दिनीपर बाक्रमण करनेकी बात नहीं सोच सकता । इतनेमें ही गौको बचानक एक सिंह दबोच ही तो बैठा । उस समय राजा दिलीप पर्वतकी शोभा देख रहे थे इसलिये उन्हें दिखाई ही नहीं पढ़ा कि उसपर सिंह कब भापटा ॥२७॥ सिंहकी भापटसे नन्दिनी रेगाने लगी धौर उसकी ध्वनि गुफामें गुँज उठी। राजा दिलीप उस समय पर्वतकी शोभा निहारनेमें लगे हए थे पर इस पुकारने उनकी हिन्दिको उसी प्रकार खींच लिया जैसे किसीने रस्सीमें बौधकर खीच लिया हो ॥२८॥ धनवधारी राजा दिलीपने देखा कि उस लाल गौपर बैठा हुआ सिंह ऐसा लग रहा है जैसे गेरूके पहाइकी डाल-पर बहुतसे पीले फूलोवाला लोधका पेड़ फूल रहा हो ॥१६॥ उस समय सिंहके समान चलनेवाले शरणागन-रक्षक भीर बलपूर्वक शत्रभोंका संहार करनेवाने राखा दिलीप क्रोधसे लाल हो गए धीर उन्होंने समक्ता कि यह सिंह मेरी शररामें बाई हुई गौको मारकर मेरा अपमान करना चाहता है। बस, भट उन्होंने उस सिहको मारनेके लिये तुर्गिरसे बाग निकालनेको हाथ उठाया ।।३०।। | कही तो राजा दिलीप उस सिंहको मारने जा रहे वे और कहाँ यह हमा कि ] उनके दाहिने हायकी उँगिलयाँ उनके नखोंसे चमकनेवाले बाएोंके पंखों से चिपक गई। उन्हें देखकर ऐसा जान पहने लगा जैसे बाए निकालनेका प्रयत्न करनेका किसीने चित्र स्त्रींच दिया हो ।।३१।। इसी प्रकार हाथ बँघ जानेसे राजा दिलीप पास ही खड़े ग्रपराधीपर प्रहार न कर सकतेके कारता कोषसे तमतमा उठे और भपने तेजसे भीतर ही भीतर उसी प्रकार जलने लगे जैसे मन्त्र भीर जडी-

तमार्यग्रमः निगृहीतघेद्यमंतुष्यवाचा मतुवंशकेतुष् ।
विस्माययन्विस्मितमात्मवृत्तौ सिंहोहसत्त्वं निजवाद सिंहः ॥३ श।
अलं महीपाल तव अमेख अयुक्तमप्यस्नमितो वृद्या स्यात् ।
न पादपोन्मृत्तनशक्तिरंहः शिलोखये मृर्च्छति मारुतरुष्ठम् ।
अत्रेति मार्गि वृद्यास्तरेहः शिलोखये मृर्च्छति मारुतरुष्ठम् ।
अवेहि मां किंकरमष्टमृत्येः इन्मोदरं नाम निकुम्मित्रम् ॥३ थ।
अग्रे पुरः परयसि देवदारं पुत्रीकृतोऽसौ वृषमप्यजेन ।
यो हेमकुम्मस्तननिःस्तानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसञ्चः ॥३ ६॥
कर्ष्यमानेन कटं कदाचिद्वन्यद्विपेनोन्मिश्रता त्वगस्य ।
अर्थनमृत्रस्तनया शुशोच सेनान्यमालीदिमवासुरास्त्रैः ॥३०॥
तदाप्रमृत्येव वनद्विपानां त्रासार्थमस्मिकद्वमृत्रकृत्रौ ।
व्यापारितः शूलभृता विधाय सिंहत्वमङ्कागतसन्त्ववृत्ति ॥३ ८॥
उपस्थिता शोशितपारणा मे सुरद्विषरचान्द्रमसी सुघेव ॥३ ६॥

से बंधा हथा सांप ।।३२।। सज्जनोके मित्र, मनुबक्षके शिरोमिए। भौर सिंहके समान पराक्रमी राजा दिलीप बडे अचम्भेमे पड़े हुए थे और जब वह सिंह मनुष्यकी बोलीमे बोलने सगा तब तो उनके भवरजका ठिकाना ही नही रहा ॥३३॥ सिंह बोला-हे राजन ! तुम मुक्ते मारनेका जतन मत करी क्योंकि मुभपर जो भी ग्रस्त्र चलाग्रोगे वह व्यर्थ जायगा। देखो ! वायका जो वेग वृक्षोंको जडसे उखाड फेंक सकता है वह पर्वतका कुछ भी नहीं विगाड सकता ।।३४।। [मुक्रे तुम साधारए सिंह न समभना । मैं सर्वशक्तिशाली शकरजी का कृपापात्र सेवक और कूम्भोदर नामका गरा है और शिवजीके शक्तिशाली गरा निकम्भका मित्र हैं। जब शकरजी कैलाश पर्वतके समान उजले नन्दीपर चढते हैं तब पहले अपने चरणोसे मेरी पीठ पवित्र करते हैं ।।३४।। भीर यह जो तम्हारे सामने बड़ा सा देवदारु का पेड दिखाई दे रहा है इसे शकरजी अपने पुत्रके समान मामते हैं क्योंकि स्वय पार्वतीजीने अपने सोनेके घटरूपी स्तनोंके रससे सीच-सीचकर इसे इतना बड़ा किया है।।३६।। तिम जानते नहीं हो कि पार्वतीजी इसे कितना प्यार करती हैं।] एक बार एक जंगली हाथी आकर इससे रगड-रगडकर भपनी कनपटी खजनाने लगा। उससे इसकी थोडी खाल खिल गई । बस, इतनेपर ही पार्वतीजीको ऐसा शोक हमा जैसा दैत्योके बासों से बायल स्वामिकातिकेयको देखकर हथा था ।।३७॥ तबसे शंकरजीने जंगली हाथियोंको डरानेके लिये सक्ते यहाँ पहाडके क्षालपर रखवाला बनाकर रख छोड़ा है भौर मेरा पेट भरनेके लिये मुक्ते आज्ञा दे दी है कि यहाँ जो जीव धावे उसे मारकर खा जाया करो ।।३८।। जैसे चन्द्रमाका धमृत राहुकी स त्वं निवर्तस्व विहाय लजां गुरोर्भवान्दर्शितशिष्य भक्तिः । शस्त्रेण रच्यं यदशक्यरकं न तवशः शस्त्रश्तां विद्योति ॥४०॥ इति प्रगल्मं पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशस्य । प्रत्याहतास्त्रो गिरिशप्रभावादात्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार ॥४१॥ प्रत्यव्रवीच्चैनमिषुप्रयोगे तत्त्र्वभक्ते विवयप्रयत्नः । जडीकृतस्त्र्यम्बकृतीखणेन वज्ञं सुद्युक्तित्र वज्ञपाणिः ॥४२॥ संरुद्धचेष्टस्य मृगेन्द्र कामं हास्यं वचस्तवद्दं विवयुः । अन्तर्गतं प्राण्यमुतां हि वेद सर्वः भवान्यावमतोऽभिधास्यो॥४३॥ मान्यः स मे स्थावरजक्तमानां सर्गीस्थितिपत्यवहारहेतुः । गुरोरपीदं धनमाहितान्वर्नश्यत्पुरस्तादनुष्रेचणीयम् ॥४४॥ स त्वं मदीयेन श्रगीरवृत्ति देहेन निवर्तिपतुः प्रसीद । दिनावसानोत्युक्तवालवत्सा विद्युज्यतां धेनुरियं महर्षेः ॥४५॥ अथान्यकारं गिरिगह्वराखां दंप्प्रमयुत्वैः शक्तानि कुर्वन् । भूयः स भृतेश्वरपारवैवर्ती किचिद्विहस्यार्थपर्ति बभाषे ॥४६॥

मिलता है वैसे ही शिवजोकी क्रपासे ठीक भोजनके समयपर यह गौ था गई है धौर मेरे भाजके भोजनके लिये बहुत है।।३६।। इसलिये धव तुम लाज छोडकर घर लौट जाग्रो। तुमने यह तो दिखला ही दिया है कि तुम अपने गुरुके बढ़े भक्त हो। पर जब किसी वस्तकी रक्षा शस्त्रसे हो ही न सके तब शस्त्र धारण करने वाले का क्या दोष. इससे उसका तो अपयश होता नहीं है ॥४०॥ सिंहकी ऐसी ढीठ बातें मूनकर जब राजाको विश्वास हो गया कि शकरजीक प्रभावसे ही हम ग्रस्त्र नहीं चला सके तब कही उनके मनकी श्रारमग्लानि कछ कम हो पाई ।।४१।। एकबार जब इन्द्रने शिवजीपर वज्र चला दिया था तब शिवजीने केवल उनकी धोर देख भर दिया कि इन्द्र कठमारेसे हो गए । ठीक वही दशा दिलीपकी भी हो गई । बागा चलानेमें पहले-पहल विफल होनेवाले. हाय-बैंधे राजा दिलीपने सिंहसे कहा ।।४२।। 'हे सिंह ! हाथके बैंध जानेमे मैं कुछ कर नहीं सकता इसलिये जो कुछ मैं कहेंगा उसकी सब खिल्ली ही उडाबेंगे, फिर भी तम सबके मनकी बात जानते हो, इसलिये मैं तमसे ही कह रहा हैं ।।४३।। देखों ! जड-चेतन सभी प्राशियोंको जन्म देनेवाले. पालन-पोपए। करने वाले और संहार करनेवाले शिवजीका मैं बडा बादर करता है। पर साथ ही मैं अग्निहोत्री गुरुके इस गौरूपी धनको भी अपनी आंखोंके आगे नष्ट होते नहीं देख सकता ॥४४॥ इसलिये तुम मुक्ते लाकर अपनी भूल मिटा लो और महींच विशव्छजीकी इस गौको छोड़ दो क्योंकि इसका नन्हा बछड़ा सौफ हो जानेसे इसकी बाट जोह रहा होगा। ।।४४।। यह सुनकर वह शिवजी का सेवक सिंह गुफाके ग्रेंधेरे में दाँतकी चमकसे उजाला करता हुना कुछ हँसकर राजासे एकातपत्रं जगतः प्रश्चत्वं नवं वयः कान्तिमद् वपुरच । अव्यस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन्विचारमृढः प्रतिभासि मे त्वम् ॥४७॥ भृतानुकम्पा तव चेदियं गैरिका भवेत्स्वस्तिमति त्वदन्ते । जीवन्पुनः शरबदुपप्लवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि ॥४८॥ अथैकभेनोरपराधचयडाद्युरोः कृशानुप्रतिमादिभेषि । शक्योऽस्य मन्युर्भवता विनेतुंगाः कोटिशः स्पर्शयताघटोष्टीः॥४८॥ तद्रच कृत्याखपरम्पराखां मोक्तारमृर्जस्वलमात्मदेहम् । महीतलस्पर्शनमात्रभिन्नमृद्धं हि राज्यं पदमैन्द्रमाहुः॥४०॥ एतावदुक्त्वा विरते सृगेन्द्रे प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन । शिलोखयोऽपि चितिपालग्रुच्चैः प्रीत्या तमेवार्थमभाषतेव ॥४१॥ निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच । भेन्वा तद्यासितकातराच्या निरीन्यमाखः सुतरां दयानुः॥४२॥ स्तात्कल त्रायत इत्युदग्रः चत्रस्य शब्दो भ्रवनेषु रूढः । राज्येन किं तद्विपरीतष्टचेः प्रार्थरुकोशमलीमसैर्वा ॥४३॥

बोला ॥४४॥ 'हे राजन् ! जान पडता है कि तुममें यह सोचनेकी शक्ति नही रह गई कि तुम्हे क्या करना चाहिए, क्या नही करना चाहिए, क्योंकि तुम एक साधारएा-सी गौके पीछे इतना बड़ा राज्य, यौवन भ्रौर ऐसा सुन्दर शरीर छोडनेपर उतारू हो गए हो ॥४७॥ यदि तुम केवल प्राशियोपर दया करनेके विचारमे ही ऐसा कर रहे हो तो भी यह त्याग ठीक नही है, क्योंकि इस समय यदि तम मेरे भोजन बनते हो तो केवल एक गौकी रक्षा होगी, पर यदि जीते रहोगे तो पिताके समान तम अपनी पूरी प्रजाकी रक्षा कर सकोगे ।।४८।। और यदि तुम गीके स्वामी श्रीर प्रश्निक समान अपने तेजस्वी गुरूजीसे डरते हो तो उन्हें बड़े-बड़े थनोवाली करोड़ों गौएँ देकर तुम उन्हें मना सकते हो ॥४६॥ देखों ! अभी तुम्हारे खेलने-खानेके दिन हैं । इसलिए तुम अपने बलवान शरीरकी रक्षा करो, क्योंकि विद्वानीने कहा है कि सुख और समृद्धिसे भरा हुआ राज्य पच्छीपर ही स्वर्ग बन जाता है। उस स्वर्गसे इस स्वर्गमें इतना ही धन्तर होता है कि यह अभिका . स्वगं होता है और वह देवलोकका ।।५०।। जब इतना कहकर सिंह चप हो गया तब पर्यतकी कन्दरा से भी सुनाई पड़नेवाली उसकी गुँज ऐसी जान पड़ी मानो पबंतने भी प्रसन्न होकर सिंहकी ही बातोंका समर्थन किया हो ।। ११।। राजाने एक मीर सिंहकी बातें सूनी भीर दूसरी भीर देखा कि सिंहके नीचे दबी हुई गौ कातर नेत्रोसे रक्षाकी भीख माँग रही है। दयाल राजा दिलीपका जी भर आया धीर वे बोले--।।४२।। 'हे सिंह! क्षत्रिय शब्दका ग्रयं ही है कि दूसरोंको नष्ट होनेसे बचाबे। यदि मैंने यह काम नही किया तो मेरा राज्य करना ही किस कामका और धपशय लेकर जीते रहना

'कथं न शक्योऽनुनयो महर्षेविश्राखनाथान्यपयस्विनीनाम् ।

हमामन्नां सुरमेरवेहि रुद्रौजसा तु प्रहृतं त्वयास्याम् ॥४४॥

सेयं स्वदेहार्पखनिष्कयेख न्याय्या मया मोचियतुं भवतः ।

न पारखा स्याहिहता तवैवं भवेदजुप्तथ छुनेः क्रियार्थः ॥४४॥

भवानपीदं परवानवैति महान्हि यत्नस्तव देवदारौ ।
स्यातुं नियोक्तुनेहि शक्यमप्रे विनारय रच्यं स्वयमचतेन ॥४६॥

क्रिमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतोऽहं यशःशरीरे भव मे दयाजुः ।
एकान्तविष्यंसिषु महिधानांपिर्यडेप्यनास्था खजु भौतिकेषु ॥४७॥

संवन्यमाआपखपूर्वमाहर्षुनः स नौ संगतयोर्वनान्ते ।
तक्र्तनाथानुग नार्हिस त्वं सम्बन्धिनो मे प्रख्यं विहन्तुम्॥४०॥

तक्षेत गाम्रक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्टम्यिक्तकाहुः ।

स न्यस्तरास्त्रो हर्ये स्वदेहम्रुपानयत्पिर्यकितमामिषस्य ॥४६॥

तस्मिन्वस्य पालियतुः प्रजानाम्रत्यस्यतः सिंहनिपातम्रुग्रम् ।

अवाह्मुसस्योपि पुष्पषृष्टिः पपात विद्याधरहस्तम्रुक्ता ॥६०॥

ही किस कामका ॥५३॥ तुम समझते हो कि इसके बदनेमें दूसरी गीएँ देकर मैं महिष विधारको मना लंगा। यह हो नहीं सकता। तुम इस गोको नहीं पहचान रहे हो। यह किसी भी प्रकार कामधेनुसे कम नहीं है। प्राज संकरणीका बल लेकर ही तुमने इसपर सामग्रा किया है, नहीं सो तुममें इसने प्रकार कहीं है। यह किसी भी प्रकार कामधेनुसे कम नहीं है। प्राज संकरणीका वाल लेकर ही तुमने इसपर सामग्रा किया है, नहीं सो तुममें इतनी श्रीक कहीं [िक इसका बान भी बौका कर सके ] ॥४४॥ इसिनेये मैं अपना सारीर देकर भी इसे छुड़ाऊँगा क्योंकि ऐसा करनेते तुम्हारी मूल भी मिट जायगी और गौके न रहनेते विधारकों की या यानिकार्य के बताती, वे भी न रुकेंगी ॥४६॥ देखों माई ! तुम भी इसरें सेवक हो। ग्रीर यह जायतो हो मी हिसरें सेवक हो। ग्रीर यह जायतो कि जिसकी रक्षाका ग्रीर संवक जीता रह जाय सो कामों कोन मूंह लेकर जायगा।४६॥ यदि तुम किसी कारएशे के रें क्रिया करने वा सारी सेवक मी ता रह जाय सो कामों कोन मूंह लेकर जायगा।४६॥ यदि तुम किसी कारएशे के रें क्रिया करना चाहते हो तो मेरे यशकी रखा करो, क्योंकि मुक्त के लीगों को पन्य-सन्तत्त्र वने इस नक्यर सारीर का तिनक भी मोह नहीं होता।१५॥ देशों माई ! बातवीत चलानेके नाते हम दोनों भित्र हो गए है, इसिन्ये है सिवके सेवक ! प्रमें मित्र हो गए है, इसिन्ये है सिवके सेवक ! प्रमें मित्र हो गए है। यह वा भी माह सही सही। यह सुनकर सिक्त मानिक केकर मानिक सिक्त मानिक सकता हो खुल सारा भीर रहा। यह सुनकर पर ने सिक्त केकर मानिक है। यही सही। तत्काल दिलीप का श्रीप हो।। श्रीप मा सुन सिक्त पर ने सही। वह सारी मा सुन सिक्त पर ने सही। वह सारी मेर सुन सिक्त पर ने सही। वह सारी में सुन करके राजा दिलीप वह सोच ही हो रहे थे कि सब सिक्त करार होने सारी है। स्वान मेरी हो स्वान स्वाक सिक्त मानिक स्वान हो।

उचित्र वत्सेत्यमृतायमानं वची निशम्योत्थितम्रत्थितः सन् । ददर्श राजा जननीमिव स्वां गामग्रतः प्रस्नविशीं न सिंहम् ॥६१॥ तं विस्मितं धेनरुवाच साधो मायां मयोद्धाव्य परीवितोऽसि । ऋषिप्रमाबान्मपि नान्तकोऽपि प्रम्रःप्रहर्तं किम्रतान्यहिसाः ॥६२॥ मक्त्या गुरी मय्यतकम्पयाच शीतास्मि ते पुत्र वरं बृखीष्य । न केवलानां पयसां प्रसतिमवेहि मां कामदुघां प्रसन्ताम् ॥६३॥ ततः समानीय स मानिताधी हस्तौ स्वहस्ताजितवीरशब्दः । वंशस्य कर्तारमनन्तकीर्तिः सदिवाणायां तनयं ययाचे ॥६४॥ संतानकामाय तथेति कामं राज्ञे प्रतिश्रत्य पयस्विनी सा। दुग्च्या पयः पत्रपुटे मदीयं पुत्रीपश्चरूचेति तमादिदेश ॥६५॥ होमार्थविधेश्च शेषमृषेरतुज्ञामधिगम्य श्रीधस्यमिच्छामि तवोपभोक्तं पष्टांशसुर्व्या इव रिवतायाः ॥६६॥ इत्थं चितीशेन वशिष्टधेनविंज्ञापिता प्रीततरा तदन्त्रिता हैमवताच कर्चेः प्रत्याययावाश्रममश्रमेख ॥६७॥

राजा दिलीपने ऊपर धाकाशसे विद्याधरीने फूलोकी भड़ी लगा दी ॥६०॥ इसी बीच ध्रमृतके समान मीठे वचन सनाई पढ़े - उठो बेटा ! राजा दिलीपने सिर उठाया और देखा कि आगे स्तनोसे द्रघ टपकाती हुई माताके समान केवल नन्दिनी ही खडी है, सिहका कही नाम भी नहीं है ।।६१।। राजा दिलीप प्रचरज-भरी घाँखोंसे यह सब देख रहे थे। इतनेग निज्ञनी मनुष्यको बोलीमे बोलने लगी- हे साधू ! मैंने माया रचकर तुम्हारी परीक्षा की यी। वशिष्ठ ऋषिके प्रभावसे यमराज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड सकते फिर ग्रन्य हिंगक जीवोकी तो शक्ति ही क्या है ॥६२॥ हे पुत्र ! तुमने तो अपने गुरुमे भक्ति और मुभपर दया दिखलाई है उसमें में बहुत प्रसन्न हैं। तूम जो चाहो वर भाँग लो । तुम मुक्ते दूघ देनेवाली साधारला गौमात्र न समक्तना । मैं प्रसन्न हो जाऊँ तो मैं मुँह---माँगा फल दे सकती हैं ॥६३॥ तब मेंगतोको सब्बादा दान देनेवाले ग्रीर श्रपने पराक्रमसे वीर कहलानेवाले राजा दिलीपने हाथ जोडकर यह के गर्भसे ऐसा यशस्वी पुत्र हो जिससे सूर्यवश बराबर बन्ता वले ॥ ११। नित्वीने सन्तान माँगने-बाले राजा दिलीपसे प्रतिज्ञा की कि मैं तेरी इच्छा पूर्ण किया ग्रीफ्रीह ग्राह्मी कि तू एक दोने मे नाले राजा ादलापस आवजा चारा कर सम्बद्धाः मेरा दूघ दुहकर पी जा ॥६४॥ राजाने कहा—"हे माँ ! हवन-क्रियासे बच रहने परही ऋषिकी माजा लेकर में उसी राज्यकी रक्षा करके उसका छठा भाग ग्रहण करता हूँ ।।६६।। यह बात सुनकर तो नन्दिनी बहुत ही प्रसम्न हुई भीर राजाके साथ ही हिमालयकी उस कन्दरा से विना थके ही ग्राश्रमकी श्रीर लीट तस्याः प्रसन्नेन्दुम्रुखः प्रसादं गुरुर्ग् पाषां गुरुषे निवेद्य ।
प्रद्वर्षचिद्वानुमितं प्रियायं शशंस वाचा पुनरक्त येव ।।६८।।
स नन्दिनीस्तन्यमनिन्दितात्मा सद्धत्मको वत्सहुतावशेषम् ।
पपौ वशिष्ठेन कृताभ्यनृतः शुश्रं यशो मूर्षमिवातितृष्णः ।।६८।।
प्रात्ययोक्तत्रतपारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य ।
तौ दंपती स्वां प्रति राजधानीं प्रस्थापयामास वशीवशिष्ठः ।।७०।।
प्रदिचिणीकृत्य हुतं हुताशमनन्तरं भर्तुरुरुम्थतां च ।
धनुं सवत्सां च नृपः प्रतस्थे सन्मङ्गलोदप्रतरप्रभावः ।।७१॥
श्रोत्राभिरामध्वनिना रथेन स धर्मपत्नीसहितः सहिष्णुः ।
ययावनुद्वातमुखेन मार्गं स्वेनव पूर्णेन मनोरथेन ॥७२॥
तमाहितौत्युव्यमद्शेनन प्रजाः प्रजार्थन्नतक्रिताङ्गम् ।
नेत्रेः पपुस्तृप्तिमनाप्नुवद्भिनीदय नाथमिवौष्यीनाम् ॥७३॥

पडी ।।६७।। निर्मल चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखवाले राजाधिरात्र दिलीप जब विशिष्ठजीके पास पहुँचे तब उनका प्रसन्न मुख दखते ही वाशष्ठिजी सब बाते पहलेंसे समक्त गए। इसलिए राजाने जो समाचार मनाया वह उन्हें ऐसा लगा मानो दृहराया जा रहा हो। गुरजीसे कह चवनेपर राजा दिलीपने यह समाचार मुदक्षिगासे भी कह मुनाया ॥६८॥ जब बछुडा दूध पी चका और हवन भी हो चका तब सज्जनोके प्यारे प्रशसनीय राजा दिलीयन विश्वप्रजीकी थाज्ञासे नन्दिनीका दूष ऐसे पी लिया मानो उन्हे बडी प्यास लगी हई हा। उस दूषके उजलेपनका तो कहना ही क्या । उनको जान पड़ा माना स्वय उजलायश ही दुख **बन** श्राया हो ॥६१॥ दूसरे दिन प्रात काल जितेन्द्रिय वशिष्ठजीने समक्र लिया कि गौकी सेवाका वत तो पूरा हो ही गया इसलिये उन्होने राजा ग्रीर रानी दोनो को ग्राशीर्वाद दिया कि तुम्हारा माग ग्रानन्दसे कटे और उन्हे अयोध्याके लिये बिदा कर दिया ।।७०।। बिदा लेते समय ्र राजाने पहले हवन-कृण्डकी, फिर गुरु विशिष्ठकी, तब माता ग्ररुन्थतीकी ग्रौर सबसे पीछे बछाडेके साथ बैठी हई नन्दिनीकी परिक्रमा की। मर्हापके ब्राशीर्वाद पानेसे उनका तज ब्रीर भी म्रधिक बढ़ गया ।। ७१ ।। महनशील राजा दिलीप म्रपनी धर्मपत्नीके साथ जिस रथपर चढ़कर श्रयाध्याको चल उमकी ध्वनि कानोको बढी मीठी लग रही थी ग्रौर वह ऐसा ग्रच्छा था कि उसमे नामको मी हचक नहीं लगती थी। इसलियं उसपर सुखसे चढकर जाते हुए वे ऐसे लगते थे मानी वे अपने सफल मनोरवपर बैठ हुए जा रहे हो, रवपर नहीं ।।७२।। राजाको श्रयोध्यासे गए बहुत दिन हो गए ये इसलिये प्रजा उनके दर्शनके लिये तरस रही थी। पुत्रकी उत्पत्तिके लिये जो उन्होंने व्रत लिया था उससे वे कुछ दुवले हो गए थे। स्रव इतने दिनों बाद शीटनेसे जनकी प्रजा उन्ह ऐसी एकटक होकर देखने लगी जैसे लोग दिनीयाके चन्द्रमाके उदय होनेपर

पुरंदरश्रीः पुरस्रत्यताकं प्रविश्य पौरैरिभनन्द्यमानः। स्रजे स्रजंगेन्द्रसमानसारे भूयः स भूमेर्पुरमाससङ्ग।। ७४॥

> श्रथ नयनसम्बर्ध ज्योतिरत्रेरिव थीः सुरसरिदिव तेजो बह्विनिञ्जूतमैशम् । नरपतिकुलभूत्यै गर्भमाधत्त राज्ञी गुरुभिरभिनिविष्ट' लोकपालानुभावैः ॥ ७५ ॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये नन्दिनीवरप्रदानो नाम द्वितीयः सर्गः ॥

उसे ध्यानसे देखते हैं ॥ ७३ ॥ इन्द्रके समान सम्पत्तिशाली राजा दिलीपने प्रजाका मादर पाकर मदी हा प्रयोग्धा नगरीमे प्रवेश किया जिसमें उनके स्वागत के लिये फंडे उन्हें कर दिए गए थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने शेषनागके समान सपनी बलवती अुजामीते फिर राज-काज सँभाल लिया। ॥ ४४ ॥ जैसे मित्र क्यांपके नंत्रसे निकती हुई चन्द्रमाको ज्योतिको म्राकाशने पारए। किया मौर जैसे स्कत्तको उत्पान करनेवाले शकरजीके उस तैजको गंगाजीने मारए। कर लिया जिसे मिन भी नहीं सेमाल सकी थी, वैसे ही रानी मुद्दासए। या दिलीपका चंत्र चलानेके लिये [माजों दिलापको क्यां चलानेके लिये [माजों हिलापको क्यां चलानेके स्वान लेवाची प्रवेश क्यां स्वान के जिले स्वाप्त हुमा गर्भ मारए। किया ॥ ७४ ॥

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रषुवंश महाकाव्यका नन्दिनी-वर-प्रदान नामक दुसरा सर्गे समान्त हुआ ।

## ॥ तृतीयः सर्ग ॥

स्रश्रीपसतं भर्तुरुषस्थितोदयं सस्तीजनोद्वीचस्यकौद्धदीस्रुखम् ।
निदानिमच्चाकुकुलस्य संततेः सुदिख्ण दोह्दद्वस्य दधौ ॥ १ ॥
शरीरसादादसमग्रभूषणा सुखेन सालच्यत लोधपाय्ह्वना ।
तनुश्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्या शिशानेव शर्वरी ॥ २ ॥
तदाननं मृत्सुरिम चितीरकारे रहस्युपाधाय न तृप्तिमाययौ ।
करीव सिक्तं पृपतैः पयोधुचां शुचिव्यपाये वनराजिपस्वलस् ॥ ३ ॥
दिवंमरुत्वानिव भोच्यते श्ववं दिगन्तविधान्तरयो हि तत्सुतः ।
अतोऽभिलापे प्रथमं तथाविधे मनो वबन्धान्यरसान्विलङ्कस्यसा ॥ ४ ॥
न मे ह्विया शंसित किंचिदीप्सतं स्पृहावनी वस्तुषु केषु मागधी ।
इति सम पृच्छत्यनुवेलमादतः प्रियासखीरुन्तरकोशलेश्वरः ॥ ४ ॥
उपेत्य सा दोहददुःखशीलतां यदेव वन्ने तदपस्यदाहृतम् ।
न हीष्टमस्य त्रिदिवेऽपि भूपतेरभूदनासाद्यमधिज्यधन्वनः ॥ ६ ॥

## तीसरा सर्ग

धीरे-धीरे रानी मृदक्षिणाके शरीरमे उस गर्भके लक्षण दिलाई देने लगे जो राजा दिलीपकी इच्छा पूरी होनेका सन्देश दे रहे थे, जिन्हे देख-देखकर रानीकी सिखयोके नेत्रोंको ऐसा मुख मिल रहा या मानो चाँदनी देखकर मगन हो रहे हो और जो इस बातके प्रमारण ये कि स्रब इक्ष्वाकू-वंश नष्ट नहीं होगा, बराबर चलता रहेगा ।।१।। गींभसी होनेसे रामी दुबली पड गई थी इसलिये उन्होंने अपने बहुतमे गहने उनार डाले । उनका मृंह लोघके फूलके समान पीला पढ गया और इस वेशमें वे पौ फटते समयकी उस रात जैसी लगने लगी जब बोड़ेमे तारे बचे रह जाते हैं और चन्द्रमा भी पीला पड़ जाता है।।२।। जैसे गर्मीके ग्रन्तमे पहली बार वर्षाहोनेसे जगलके छोटे-छोटे सालों की मिट्टी सोधो हो जाती है ब्रोर हाथी उसे बार-बार सूँघते हैं वैसे ही मिट्टी खानेसे रानी सुदक्षिएगाका जो मुँह सोंघा हो गया या उसे एकान्तमे बार-बार सूंघकर भी राजा दिलीप श्रमाते नहीं थे ॥३॥ रानी होकर भी मुदक्षिसाने सब पदार्थ छोडकर मानो इसलिये मिट्टी खाना ग्रार**भ किया कि भविष्यमें** उसका पुत्र भी मम्पूर्ण पृथ्वीपर उसी प्रकार राज करे जैमे इन्द्र स्वर्गपर राज करने हैं।।४।। राजा दिलीप समभते थे कि सुदक्षिग्गा बड़ी लजीली है ग्रौर ग्रपने मनकी बात हमें बताती नहीं है इसलिये वे बार-बार उसके पास रहनेवाली सखियों से पूछते रहते थे कि रानीको किन-किन वस्सुमोंकी इच्छा होती है।।४।। गर्भिसी रानी सुदक्षिसाकाजव जिस वस्तुपर मन चलता**यावह उसी** समय उन्हें मिल भी जाती थी क्योंकि घनुषधारी राजा दिलीपको स्वर्गकी भी वस्तुएँ मिल सकती थीं फिर इस लोककी वस्तुष्रोकी तो बात ही क्या ! ॥६॥ घीरे-घीरे जब गर्भके प्रारम्भिक कष्ट बीत गए

क्रमेश निस्तीर्य च दोहदव्यथां प्रचीयमानावयवा रराज सा । संनद्धमनोज्ञपब्लवा ॥ ७ ॥ पुराखप्रत्रापगमाद नन्तरं लतेव दिनेषु गच्छत्स नितान्तपीवरं तदीयमानीलम्बः स्तनद्वयम् । तिरश्चकार भ्रमराभिलीनयोः सजातयोः पङ्कजकोशयोः श्रियम्॥ = ॥ निधानगर्भामिव सागराम्बरां शमीमिवास्यन्तरलीनपावकाम् । नदीमिवान्तःसलिलां सरस्वतीं नृषः ससत्वां महिषीममन्यत् ।। ६ ॥ श्रियानुरागस्य मनः सम्रन्नतेर्भजार्जितानां च दिगन्तसंपदाम् । यथाक्रमं पंसवनादिकाः किया धृतेश्व घीरः सदृशीर्व्यघत्त सः ॥१०॥ सरेन्द्रमात्राश्रितगर्भगीरवात्त्रयत्नमुक्तासनया तयोपचाराञ्जलिखिन्नहस्तया ननन्द पारिप्लवनेत्रया नृपः॥११॥ कमारभत्याकशलेरनुष्ठिते भिषम्भिराप्तैरथ गर्भमर्मेखि । पतिः प्रतीतः प्रसवीनमुखीं प्रियां ददर्श काले दिवमभ्रितामिव ॥१२॥ ग्रहेस्ततः पञ्चभिरुञ्चसंश्रयेरसर्यगैः सचितभाग्यसंपदम । असत प्रत्रं समये शचीसमा त्रिसाधना शक्तिरिवार्थमचयम् ॥१३॥

तब रानी वैसे ही हुण्ट-पुष्ट श्रौर सून्दर लगने लगी जैसे बसंत ऋतुमें लताएँ पुराने पत्ते गिराकर नये कोमल पत्तों से लदकर सुन्दर लगने लगती हैं।।७।। थोडे ही दिनों में उसके बड़े-बड़े स्तनों की घडियाँ काली पढ गईं। इससे रानीके स्तन ऐसे सन्दर लगने लगे कि उनकी शोभाके ग्रागे कमलके जोड़ेपर बैठे हुए भौरोंकी शोभाभी हार मान बैठी ॥=॥ राजा दिलीप गर्भिस्ती रानी सुदक्षिस्ताको वैसे ही महत्त्ववाली समभते थे जैसे ग्रमुल्य रत्नोसे भरी हुई पृथ्वी, ग्रपंत भीतर ग्राग्न स्थिपाए रखनेवाला शमीका वक्ष या भीतर ही भीतर जल धहानेवाली सरस्वती नदी ॥६॥ राजा दिलीप जितना रानीको प्यार करते थे, जितनी उन्हे प्रसम्नता थी ग्रीर जितना बड़ा उनका राज्य था उतने ही ठाट-बाटसे उन्होंने पंसवन भादि सस्कार भी किए ॥१०॥ जब धीरे-धीरे रानी सदक्षिणाका वह गर्भ बढ़ने लगा जिसमें लोकपालों के ग्रंश भरे थे. तब उन्हें उठने-बैठनेमें भी कठिनाई होने लगी, इसलिये जब राजा रनिवासमे बाते तब वे बढी कठिनाईसे उनके स्वागतके लिये उठ पातीं, उनको प्रशाम करनेके लिए जब वे हाथ ओडतीं तो हाथ दीले पढ जाते और थकावट से बारबार भौकों में भ्रांस मा जाते। इन बातोंको देख-देखकर राजा दिलीप बड़े प्रसन्न होते [क्योंकि वे समभते थे कि श्रव पुत्र होने में विलम्ब नहीं है] ।।११।। बच्चोंकी चिकित्सा करनेवाले बहतसे चतुर वैद्य वे सब उपाय कर रहे थे जिनसे गर्भिस्ती सखसे बच्चा जनती है भीर गर्भ पुष्ट होता है। दशवें महीने में राजा ने देखा कि शीझ ही पुत्रको जन्म देनेवाली रानी ऐसी लग रही थी जैसे तत्काल बरसनेवाले बादलोंसे चिरा हुआ धाकाश हो ।।१२।। जिस प्रकार राजा धपनी तीन साधनाधोवाली शक्ति तिज, उत्साह धीर ठीक दिशः प्रसेदुर्मरुतो वबुः सुखाः प्रदिख्यार्षिर्द्धितिस्तराददे । 
बभूव सर्वं ग्रुभशंसि तत्त्वणं भवो हि लोकाम्युदयाय तादृशाम् ॥१४॥ 
अरिष्ट्रशस्यां परितो विसारिणा सुजन्मनस्तस्य निजेन तेजसा । 
निशीयदीपाः सहसा हतत्विषो वभूबुराजेष्ण्यसमर्पिता इव ॥॥१५॥ 
अद्यमासीत्त्रयमेव भूपतेः शशिप्रभं छन्नस्रुमे च चामरे ॥१६॥ 
निवातपश्वस्तिमतेन चचुवा नृपस्य कान्तं पिवतः सुताननम् । 
महोदधेः पूर इवेन्दुदर्शनाद्गुरुः प्रहर्षः प्रवभूव नास्मिन ॥१७॥ 
स जातकर्मयपिक्ते तपस्विना तपोवनादेस्य पुरोधसा इते । 
दिलीपस्नुर्मिणराकरोद्भवः प्रयुक्तसंस्कार इवाधिकं वभौ ॥१८॥ 
सख्यवा मङ्गलतूर्यनिस्तनाः प्रमोदनृत्यैः सह वारयोषिताम् । 
न केवल सश्वनि मागधीपतेः पथि व्यवस्थन्त दिवौकसामिष ॥१६॥

मन्त्रणा] से ग्रचल सम्पत्ति पालेता है वैसे ही इन्द्राणीके समान तेजवाली सुदक्षिणाने भी वह पत्र उत्पन्न किया जिसके सौभाग्यशाली होनेकी सूचना वे पाँच शुभ ग्रह दे रहे थे जो उस समय उच्च स्थानपर थे और साथमें सुर्यके न होने से फल देने में समर्थ थे ।।१३।। बालकके उत्पन्न होनेके समय ग्राकाश खल गया. शीतल मन्द-सगन्य वाय चलने लगा भीर हवनकी ग्रग्निकी लपटे दक्षिण-की ब्रोर घमकर ब्रवनकी सामग्रियों लेने लगी। सभी शकन अच्छे हो रहे थे ब्रिगैर यह उचित भी था। क्योंकि ऐसे बालक ससार के कल्यासाके लिये ही उत्पन्त होते हैं ।।१४।। उस भाग्यवान बालक-का तेज सौरी-घरमे चारो ओर इतना छाया हुआ था कि आधी रातके समय घरमें रक्से हुए दीपोंका प्रकाश भी एकदम फीका पड गया और वे ऐसे जान पड़ने लगे मानी चित्रमें बने हुए हों ।।१५।। भट ग्रन्त पुरके सेवकने राजा दिलीप के पास भाकर पुत्र होनेका समाचार सुनाया । यह सुनकर वे इतने प्रमन्न हुए कि छत्र और दोनों चैंबर तो न दे सके क्यों कि वे राजिब हु थे शिष सब प्राभु-पए। उन्होंने उतारकर उसे दे डाले ।।१६।। वे तत्काल भीतर गये धीर जैसे वायुके रुक जानेपर कमल निश्चल हो जाता है वैसे ही वे एकटक होकर श्रपने पुत्रका मुँह देखने लगे। जैसे चन्द्रमाको देखकर महासमुद्रमें ज्वार ग्राजाता है वैसे ही पुत्रको देखकर राजाको इतना ग्राधिक ग्रानन्द हुगा कि वह उनके हृदयमे समान सका ॥१७॥ पुरोहित विशष्टिजीने भी जब यह सूभ समाचार पाया तब वे मी तपोवनसे वहाँ थ्रा गए श्रौर स्वभावसे ही सुन्दर उम बालकके जातकमें भ्रादि संस्कार किये। संस्कार हो जानेपर वह बालक वैसे ही मुख्दर लगने लगा जैसे खानसे निकालकर खरादा हुमा हीरा ।।१८।। वह बालक तो संसारका कल्यास करनेवारा था इसलिये उमके जन्म लेनेपर केवल सुदक्षिसाके पति दिलीपके ही राजमन्दिरमे मनोहर बाजे और वेश्याम्रोके नाच म्रादि उत्सव नहीं हो रहे वे वरन भाकाशमें देवताग्रोके यहाँ भी नाच-पान हो रहा या ॥१६॥ [जब राजकुमार का जन्म होता है तब बन्दी-गृहों न संयतस्तस्य बभ्व रिचतुर्वियजीयं सुतजन्महिष्तः । ऋषामिधानात्स्वमेव केवलं तदापितृषां मुमुचे स बन्धनात् ॥२०। श्रुतस्य यायादयमन्तमर्भकस्त्या परेषां युषि चेति पार्थिवः । अवेच्य धार्वार्गमन्तमर्भकस्त्या परेषां युषि चेति पार्थिवः । अवेच्य धार्वार्गमनार्थमर्थविषकार नाम्ना रघुमात्मसंभवम् ॥२१॥ पितुः प्रयत्नात्स समप्रसंपदः सुन्नैः शरीरावयवैदिं ने दिने । पुपोष इद्धिं हरिदश्वदीधितेरनुप्रवेशादिव बालचन्द्रमाः ॥२२॥ उमावृषाङ्कौ शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरंदरौ । तथा नृषः सा च सुतेन मागधी ननन्दतुस्तत्सदश्येन तत्समौ ॥२३॥ रथाङ्गनाम्नोरिव माववन्धनं बभ्व यत्प्रेम परस्पराश्रयम् । विभक्तमप्येकस्तुतेन तत्त्वयोः परस्परस्योपरि पर्यचीयत् ॥२४॥ उवाच धात्र्या प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामवलम्ब्य चाङ्गुलिम् । अभ्व नमः प्रविपातशिक्षया पितृर्श्वदं तेन ततान सोऽर्भकः ॥२४॥ तमङ्गमारोप्य शरीरयोगर्जैः सुस्वैनिषिश्चन्तमिवामृतं त्वचि । उपान्तसंमीलितलोचनो नृपिश्वरातस्पर्शरसङ्गतां ययौ ॥२६॥

से बन्दी छोड़ दिए जाते हैं पर राजा दिलीपके राज्यका ऐसा श्रव्छा प्रबन्ध या कि कोई अपराय ही नहीं करता था। इसलिये। राज्यमे कोई बन्दी ही नहीं था जिसे वे पत्र-जन्मकी प्रसन्नतामें छोडते। इसलिये उन्होंने यही समक्ता कि पत्र न होनेसे जो मैं पितरोके ऋराके बन्धनमें था उस बन्धनसे बाज मैं ही छट गया है ।।२०।। [शब्दोके ठीक] अर्थ पहचाननेवाले राजाने (रिघ) धातु-का 'जाना' अर्थ समक्षकर प्रयने पुत्रका नाम इमलिये रघू रक्ला कि वह सम्पूर्ण शास्त्रोंके पार पहेंच जायगा और युद्धक्षेत्रमें शत्रुघोंके व्युहोंको तोड़कर उनके भी पार चला जायगा ।।२१।। जैसे शुक्ल पक्षकी प्रतिपदाका चन्द्रमा सूर्यकी किरलें पाकर दिन-दिन बढने लगता है वैसे ही बालक रच्नके मग भी सम्पत्तिशाली पिताकी देखरेखमे दिन-दिन बढ़ने लगे ।।२२।। जैसे कार्तिकेयके समान पुत्रको पाकर शंकर और पार्वतीको भ्रत्यन्त प्रसन्तता हुई थी भीर जयन्त-जैसे प्रतापी पुत्रको पाकर इन्द्र भौर शको प्रसन्त हुए थे वैसे सी राजा दिलीप भीर रानी सुदक्षिणा भी उन दोनोंके ही समान तेजस्वी पुत्र पाकर बढे प्रसन्न हुए ।।२३।। राजा भौर रानीमे चकवा भौर चकईके समान गाढ़ा प्रेम था। वह प्रेम यदापि एकमात्र पूत्र रधूपर बेंट गया था फिर भी उनके परस्पर प्रेममें करी नहीं हई, उलटे वह बढ़ता ही गया ।। २४ ।। जब बालक रचु कुछ बड़े हुए तब घायने उन्हें जी कुछ सिसाया उसे वे प्रपनी तोतली बोलीमें बोलने लगे, उसकी उँगली पकड़कर चलने लगे भौर सिर अकाकर बडोंको प्रसाम करना भी सीख गए। राजा दिलीप धपने पुत्रको ये बाललीलाएँ देखकर फुले नहीं समाते थे ॥२४॥ जब राजा उसे गोदमें उठाते तब उसका शरीर छनेसे ही उन्हें ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शरीरपर अमृतकी फुहारें बरस रही हों। उस श्रमंस्त चानेन परार्ध्यज्ञमना स्थितरभेषा स्थितमन्तमन्यम् । स्वमृतिमेदेन गुणाउपवर्तिना पतिः प्रजानाभिव सर्गमात्मनः ॥२०॥ स वृत्तवृत्त्वयलकाकपचकरमात्पपुत्रेः सवयोभिरन्वितः । लिपेर्यथावद्युहस्थेन वाह्मयं नदीमुखेनेव समुद्रमाविशत् ॥२०॥ श्रयोपनीतं विधिवद्विपश्चितो विद्वित्युरेनं गुरवो गुरुप्रियम् । श्रवन्ययत्नाश्च वभुवुन्त्र ने क्रिया दि वस्तुपहितां, प्रसीदिति ॥२६॥ धियः समग्रेः स गुर्णरुदारधीः क्रमाञ्चतक्षश्चर्तर्योपेषाः । ततार विद्याः पवनातिपातिभिदिशो हरिद्धिहरितामिवेश्वरः ॥३०॥ त्वचं स मेध्यां परिघाय रौरवीमाशिचतास्त्रं पितुरेव मन्त्रवत् । स्वावत्व तद्गुरुरेवपपिवः चितावभूदेकष्ठचर्परेगेऽपि सः ॥३१॥ महोचतं वत्यतरः स्पृशन्तव द्विपन्त्रभावं कलभः अयवित्व । रयुः क्रमाधीवनिमन्त्रंश्चरः पुरोष गाम्भीर्यमनोहरं वषुः ॥३२॥ श्रथास्य गोदानविषेगनन्तरं विवाहदीचां निरवर्तयद्गुहः । नरेन्द्रकन्यास्तमवाप्य सत्पतिं तमोन्दं दच्यता इवावश्वः ॥३३॥ नरेन्द्रकन्यास्तमवाप्य सत्पतिं तमोन्दं दच्यता इवावश्वः ॥३३॥

समय ग्रांति बन्द करके वे बहुत देर तक यह ग्रानन्द लेते ही रह जाते थे ।।२६।। जैसे प्रजापति बह्माने अपने सतोगुरावाले अंगसे विष्णुके प्रकट होनेपर यह समक्र लिया कि अब हमारी सृष्टि-अमर हो गई. वैसे ही मर्यादापालक दिलीपने भी यह समक्ष निया कि रुघमें भी सर्यवंश मदा चलता रहेगा ॥२७॥ मृण्डन सस्कार हो जानेपर घने चचल लटोबाले तथा समान आयुवाले मत्रियोके पत्रीके साथ पहले वर्सामाला लिखना-पटना सीखा ग्रीर फिर शास्त्र तथा काव्य का बच्ययन प्रारम्भ कर दिया मानो नदीके महानेसे होकर समुद्रमे बैठ गए हो ।।२८।। संज्ञोपबीत हो चुकनेपर रघुको चतुर पण्डित लोग सब विद्याएँ भी पढाने लगे । इसमें गुरुघोका सारा परिश्रम सफल हो गया क्योंकि चतुर शिष्यको जो शिक्षा ही जानी है वह अवस्य फलती ही है।।२६॥ जैसे सूर्य अपने सरपट दौडनेबाले घोडोको महायनाम योदे ही समयम चारो दिशाग्रोको पार कर लेता है वसे ही बुद्धिमान रचने ग्रपनी नीव बुढिकी सहायताम शीघ्र ही चार ममुद्रो के समान विस्तृत शाबीक्षिकी, त्रयी, वार्ता तथा दंड-नीति ये | चारो विद्याए सीख लीं ।।३०।। पवित्र रुरु मृगका चर्म पहनकर रुपुने मंत्रयुक्त प्रस्नोंकी शिक्षा अपने पितासे ही प्राप्त की क्योंकि उनके पिता कवल चक्कवर्ती राजा ही नहीं ये वरन अदितीय धनुप चलानेवाले भी थे ।।३१।। जैसे गायका वछड़ा बड़ा होकर साँड हो जाता है और हाथीका बच्चा बढकर गजरात्र हो बाता है वैसे ही जब रघुने भी बचपन बिताकर युवाबस्थामें पैर रक्का नव उनका धरीर भीर भी स्थिल उठा !!३२॥ राजाने गोदान संस्कार करके उनका विवाह कर दिया। जैसे दक्षकी [ अश्विनी पादि ] कन्याएँ चन्द्रमा-जैसे पनिको पाकर प्रसन्न हुई वीं वैसे हो राजकुमारियों भी रष्टु जैसा प्रतापा पति पाकर प्रसन्त हुई ॥३३॥ युवावस्थाके कारए। रष्टुकी अुवाएँ

युग्च्यायतबाहुरंसलः कपाटबच्चाः परिगादकंधरः। यवा वपुः प्रकर्षादजयदुगुरुं रघुस्तथापि नीचैविनयाददृश्यत ॥३४॥ ततः प्रजानां चिरमात्मना धृतां नितान्तगर्वी लघयिष्यता धरम् । निसर्गसंस्कारविनीत इत्यसौ नृपेश चक्रे युवराजशब्दभाकः ॥३५॥ नरेन्द्रमुलायतनादनन्तरं तदास्पदं श्रीर्युवराजसंज्ञितम् । श्रगच्छदंशेन गुणाभिलापिणी नवावतारं कमलादिवोत्पलम् ॥३६॥ विभावसः सार्थिनेव वायुना घनव्यपायेन गर्भस्तमानिव। बभुव तेनातिरां सुदुःसहः कटप्रभेदेन करीव पार्थिवः॥३७॥ होमतरंगरचले धनुर्घरं राजसुर्तरनुद्रतम्। अपूर्णमेकेन शतकतपमः शतं कतनामपविघ्नमाप सः ॥३८॥ ततः परं तेन मखाय यज्वना तरंगम्रत्सष्टमनर्गलं प्रनः। धनर्भ तामग्रत एव रिच णां जहार शकः किल गढविग्रहः ॥३६॥ विपादलुप्तप्रतिपत्ति विस्मितं कुमारसैन्यं सपदि स्थितं च तत्। वशिष्टधेत्य यहच्छयागता श्रुतप्रभावा दहरोऽथ नन्दिनी ।।४०॥

 तदक्रिनिस्यन्दजलेन लोचने प्रमुज्य पुष्येन पुरस्कृतः सताम् ।
अर्तीन्द्रियेष्वप्युपपषदर्शनो बभ्व भावेषु दिलीपनन्दनः ॥४१॥
स पूर्वतः पर्वतपचशातनं ददर्श देवं नग्देवसंभवः ।
पुनः पुनः स्वतिपिद्धचापलं हरन्तमश्वं स्थरिमसंयतम् ॥४२॥
शातैस्तमस्त्रामिनेषश्चितिर्मिहीरं विदित्वा हरिभिश्च वाजिभिः ।
अवोचदेनं गगनस्प्रशा रघुः स्वरेख धीरेख निवर्तयिष्मव ॥४३॥
मस्त्रांशभाजां प्रथमो मनीपिभिस्त्वमेव देवेन्द्र सदा निगयसे ।
अजसदीचाप्रयतस्य मृद्गुरोः क्रियाविधाताय कथं प्रवतेसे ॥४४॥
त्रिक्तम्वयं कर्मसु धर्मचारिणां त्वमन्तगयो भवसि च्युतो विधिः ॥४४॥
तदक्तमप्रयं मधवन्महाकतोरमुं तुरंगं प्रतिमोक्तुमहीस ।
पशः श्रुतेदेशियतार ईश्वरा मलीमसामाददने न पद्धनिम् ॥४६॥
हित प्रगल्भं रघुणा समीरिनं वचो निशम्याधिपतिर्दिवीकसाम् ।

हारा सम्मानित रचुने तत्काल निवनीका मूत्र प्रपनी प्रोत्यों लगाया जिससे उन्हे उन सब वस्तुमोकी देव सकतेकी खाकि प्राप्त को किसी भी इत्तियमं किमोको नहीं जात होती 197()। इन प्रकार दिव्य हिए प्राप्त करके एवं देवले क्या है कि पर्वतीके पत्त कारनेवाल इन्द्र स्वयं अस घोड़को लिए चने वा इंट्रेड होगे रच हो की उनके रचके पीछे बंधा हुया, नुशकर भागने का यत्न कर रहा है जिसे स्टब्स सायथी वार बार संभावनेका यत्न कर रहा है 197()। रचुने प्रांत सब्दा कर रखा कि पोड़ा चुराक नेवाने को नहीं गिरती है भीर उनके रफ्ते घोड़ भी हरेन्द्र है। बार चुने नामफ लिया हि हो नहीं ये इन्द्र ही है और वे अने गभीर स्वर्त्त स्वयं भी मही गिरती है भीर उनके रफ्ते घोड़ भी हरेन्द्र है। बार चुने नामफ लिया हि हो नहीं ये इन्द्र ही है और वे अने गभीर स्वर्त्त कर प्रकार कान सबसे पहले आपको ही मिनता है। नहीं वित्त हो है और विदानों को कहना है कि यजका मान सबसे पहले आपको ही मिनता है। नहीं विता नो भी प्राप्त लोगोके नियं ही यक कर रहे है फिर न जाने क्यों प्राप्त हो जिया ने अस कर रहे है कि यजका के स्वर्त्त के स्वर्त्त के स्वर्त के स्वर्त के स्वर्त के स्वर्त के स्वर्त के स्वर्त को की स्वर्त के स्वर्त की स्वर्त के स्वर्

यदात्थ राजन्यकुमार तत्त्रथा यशस्तु रच्यं परतो यशोधनैः।
जगत्मकाशं तदशेषमिज्यया भवद्गुरुलंक्क्षित्तं ममोग्रतः॥४=॥
हरियंथैकः पुरुषोत्तमः स्मृतो महेश्वरस्त्र्यम्बक एव नापरः।
तथा विदुर्मा ग्रुन्यः शतकृतं द्वितीयगामी न हि शब्द एव नः॥४६॥
अतोऽयमश्वः कपिलानुकारिणा पितुस्त्वदीयस्य मयापहारितः।
अलं प्रयत्नेन तवात्र मा निधाः पदं पदव्यां सगरस्य संततेः॥४०॥
ततः प्रहस्यापमयः पुरंदरं पुनर्वमाषे तुरगस्य रचिता।
गृहाण शस्त्रं यदि सर्ग एषते न खल्वनिर्जित्य रघुं कृती भवान्॥४१॥
स एवम्रुत्वना मध्यन्तमुन्मुलः करिष्यमाणः सश्ररं शरासनम् ।
अतिष्ठदालीदविशेषशोभिना वपुःप्रकर्षेण विद्यम्वर्यस्यः।
स्वार्यदृश्यमयेन पत्त्रिणा हृदि चतो गोत्रभिदप्यमर्थेणः।
नवाम्युदानीकमुहर्तलाञ्जने धनुष्यमोषं समधत्त सायकम् ॥४३॥
दिलीपम्रनोः स वृहङ्गुजान्तरं प्रविश्य भीमामुरशोखितोचितः।
पपावनास्वादितपूर्वमाग्रुगः कृतृहलेनेच मनुष्यशोखितम्।।४४॥

राजकुमार ! तुम जो कहते हो वह सब ठीक है। पर हम यशस्वियोंका यह भी कर्त्तव्य है कि जो अपनेसे होड करे उनसे अपने यशकी रक्षा भी करे। मैंने सी यज्ञ करनेका जो यश पाया है उसे तुम्हारे पिता मुक्तसे छीनना चाहते हैं ।।४६।। देखी ! जिस प्रकार पुरुषोत्तम केवल विष्णु ही हैं, त्र्यम्बक केवल शकर ही है वैसे ही मृति लोग शतकत् (सौ यज्ञ करनेवाला) केवल मूओ ही कहते है। जिन नामोने हम लोग प्रसिद्ध हैं वे नाम दूसरे नही रख सकते ॥४६॥ इसलिए जैसे कपिल मुनिने तुम्हारे पूरले सगरके घोडेको हर लिया था वैसे ही मैंने तुम्हारे पिताके इस घोड़ेको हर लिया है। तुम इसे छुड़ानेका प्रयत्न मत करो, नही तो जैसे कपिल मुनिके क्रोधसे सगरके साठ सहस्र पुत्र भस्म हो गए थे वैसे ही हमारे क्रोधसे तुम भी भस्म हो जाम्रोगे ।।५०।। यह सुनकर अश्वके रक्षक रघुने निडर होकर हँसते हए इन्द्रसे कहा-'यदि आपने यही निश्चय किया हो तो शस्त्र उठाइए और युद्ध कीजिए। रघुको जीते बिना आप घोडा लेकर नही जा सकते ।।५१।। यह कहकर रभूने धनुष्पर बाल चढाया और पैतरा साधकर इन्द्रकी स्रोर ऊपर मृह करके खड़े हो गए। उस समय वे ऐसे लग रहे थे मानो इन्द्रसे युद्ध करने के लिए स्वयं शंकर भगवान था डटे हों ।। ५२।। रचुने संभके समान हुद एक बाल इन्द्रकी छातीमे मारा । इससे इन्द्र बढ़े क्रोधित हुए धीर धपने भनुषपर ऐसा बाए। चढाया जिसका बार कभी चूकता नहीं। इन्द्रका वह धनुष इतना सुन्दर या कि बोड़ी देरके लिये उसने नए बादलों मे इन्द्र-धनुष जैसे रंग भर दिए ।।५३।। बड़े-बड़े राक्षसोंका रक्त पीनेवाले उस बागाने रचकी छातीमें घूसकर वहाँका रक्त बढ़े चावसे पिया क्योंकि उसे ग्रभी तक मनुष्यके रक्तका स्वाद तो कभी मिला ही नही था ।।५४।। कार्तिकेयके समान पराक्रमी रघूने भी भ्रपना हरेः कुमारोऽपि कुमारविकमः सुरिद्विपास्फालनकर्कशाक्षलौ ।

श्रुज शचीपत्रविशेषकाङ्किते स्वनामचिह्नं निचखान सायकम् ॥४४॥

जहार चान्येन मयूरपित्रवा शरेख शकस्य महाशनिष्वजम् ।

चुकोप तस्मै स भृशं सुरिश्रयः प्रसक्ष केशच्यपरोपणादिव ॥४६॥

तयोहपान्तस्थितसिद्धसैनिकं गहत्मदाशीविषमीमदर्शनैः ।

बभ्व युद्धं तुम्रलं जयेषिषोरधोम्रुलैरूप्वेश्वयं पत्त्रिभिः ॥४७॥

श्रतिप्रवन्धप्रहितास्वष्टिभिस्तमाश्रयं दुष्प्रसहस्य तेजसः ।

शशाक निर्वापयितुं न वासवः स्वतरच्युतं विह्निमबाद्धिरम्बदः ॥४८॥

ततः प्रकोष्ठे हरिचन्दनाङ्कितं प्रमथ्यमानार्धवधीरनादिनीम् ।

रघुः शशांकार्धमुखेन पत्त्रिया शरासनज्यामलुनाद्विज्ञौजसः ॥४६॥

स चापम्रत्युज्य विद्वसन्तरः प्रणाशानाय प्रवलस्य विद्वयः ।

महीभ्रपवव्यपरोपणोचितं स्फुरत्प्रमामय्डलमस्वमाददं ॥६०॥

रघुर्युशं वचिम तेन तादिवः पपात भृमौ सह सैनिकाश्रुभिः ।

निमेषमात्रादवभ्य तद्व्यथं सहोत्थितः मैनिकहर्षनिःस्वनैः ॥६॥।

नाम ख़दा हुन्ना एक बागा इन्द्रकी उस बाई भूजामे मारा जिसकी उँगलियाँ ऐरावतको बार-बार यपयपाने से कड़ी होगई थी और जिसपर शचीने कुकम स्रादिस कुछ चित्रकारी कर दी थी ॥१४॥ फिर रचने मोरके पखवाल दूसरे बागासे इन्द्रकी बज्ज-जैसी ब्वजाको काट डाला । उससे इन्द्रको ऐसा क्रोब हुआ मानो किमीने बलपुर्वक देवनाओं की राज्य-लक्ष्मीके सिरके बाल काट लिए हो ॥४६॥ रषु ग्रीर इन्द्र दोनो ही ग्रपनी-ग्रपनी जीत चाहते थे ग्रीर दोनो सूर्यके समान तीखे बाएगेसे भयंकर युद्ध कर रहे थे ! रघुको लक्ष्य बनाकर इन्द्र नीचेकी ग्रीर ग्रपने बागा चलाते थे ग्रीर इन्द्रको ताक-ताककर रमु ऊपर बागा चला रहे थे। ऊपर देवता श्रौर नीचे रम्नके सैनिक इस श्र**वर**ण-भरे युद्धको देख रहे थे ।।५७।। जैसे बादल घोर वर्षा करके भी ब्रपने हृदयमे उत्पन्न बिजलीको नहीं बुक्ता सकता वैसे हीं इन्द्र भी श्रयने श्रशमे पैदा हुए, रघुको वासोकी वर्षांसे नहीं हरा पा रहे **ये** ॥५६॥ **तब रघुने** ब्रर्ड चन्द्रके प्रावारके बाससे इन्द्रको टीक कलाईके पास धनुषकी वह डोरी काट डाली जिसमेसे **बास** चलाते समय ऐमा प्रचण्ड शब्द होता था जैसे मथे जानेके समय क्षीर समुद्रमें होता था ॥५६॥ घनुषकी डोरी कड जानेसे इन्द्रको बडा क्रोध हुम्रा । उन्होने धनुषको तो दूर फेका **सौर भपने प्रवल शन्** रष्ट्को मारनेक तिये पर्वतीके पंच काटनेवाला श्रीनके समान चमचमाता वज्ज उठा लिया ॥६०॥ उस बच्चकी मारसे रघु पृथ्वीपर गिर पड़े। उनके गिरते ही उनके सैनिकोंने रोना-पीटना **धारम्भ कर** दिया । किन्तु क्षमा भरमें ही वे सभलकर उठ खढे हुए भीर उनके साथ ही उनके सैनिकॉकी जयजय-कार भी ब्राकाशमें गूँज उठी ॥६१॥ वज्रकी चोटसे झण भरमें संमलकर रम् फिर लड़नेके लिये झा

तथापि शस्त्रव्यवहारनिष्ठुरे विषक्षभावे चिरमस्य तस्युवः ।
तुतोष वीर्यातिशयेन वृत्रहा पदं हि सर्वत्र गुर्णै निर्धायते ॥६२॥
असङ्गमद्रिष्विप सारवत्त्या न मे त्वदन्येन विसोदमायुषम् ।
अवेहि मां प्रीतस्ते तुरंगमात्किमिच्छसीति स्फुटमाह वासवः ॥६३॥
ततो निपङ्गादसमग्रग्रुद्धतं सुवर्णपुङ्गयुतिरजिताङ्गुलिम् ।
नरेन्द्रसृतुः प्रतिसंहरिष्णं प्रियंवदः प्रत्यवदत्सुरेश्वरम् ॥६४॥
अभोच्यमश्यं यदि मन्यसे प्रभो ततः समाप्तेविधिनैव कर्मणि ।
अजसदीचाप्रयतः स मद्गुरुः क्रतोरशेषेण फल्तेन युज्यताम् ॥६४॥
यथा च वृत्तान्तिममं सदोगतिह्मलोचनैकाशतया दुरासदः ।
तवैव संदेशहराडिशांपतिः शृ्षोति लोकेश्च तथा विधीयताम् ॥६६॥
तयेति कामं प्रतिग्रुश्वात्रघोर्यथागतं मातलिसारिथर्ययौ ।
नृपस्य नातिग्रमनाः सदोगृहं सुदिचिषाद्वनुरिष न्यवर्तत ॥६७॥
तमभ्यनन्दत्प्रथमं प्रवोधितः प्रजेशवरः शासनहारिणा हरेः ।
परामृश्वरहर्पज्ञहेन पाणिना तदीयमङ्गं कुलिशत्रणाङ्कितम् ॥६८॥

डटे। उनकी इस श्रद्धितीय वीरताको देखकर इन्द्र बडे संतुष्ट हए। ठीक भी था, क्योंकि गूर्सोका श्रादर सर्वत्र होता ही है ॥६२॥ इन्द्रने कहा—'हे राजकुमार । पूर्वतोंके पंख काटनेवाले मेरे कठोर वक्रकी चोटको तम्हे छोडकर ग्राज-तक किसीने नहीं सहा। मैं तम्हारी वीरतापर प्रसन्न हैं। तम इस घोडेको छोडकर और जो कुछ मुभसे माँगना चाहो, माँग लो ॥६३॥ इन्द्रकेये बचन सुनकर रचने तम्मीरसे थाधे निकाले हुए उस बाएको फिरसे उसमे डाल दिया जिसके सुनहरे पखकी चमकसे रष्ट्रकी उँगलियोके तल भी चमक उठे थे और फिर वे इन्द्रसे बोले ।।६४।।—'हे इन्द्र! यदि ग्राप घोड़ेको नही देना चाहते है तो यही वरदान दीजिए कि मेरे पिता विधिप्रवंक यज्ञको समाप्त करके इस घोडेके बिनाही मौ अश्वमेध यज्ञ करनेका फल पा जायेँ ॥६५॥ हे लोकेश ! मेरे पिता यज्ञ-मडपमे अप्रमृति शिवजीके एक अशके रूपमे बैठे हुए हैं अत:, वहाँ इस समय हम लोगोंमेसे कोई पहुँच नहीं सकता। इसलिये ऐसा उपाय कीजिए जिससे आपका ही कोई इत जाकर उनको यह समाचार सुना ब्रावे ॥६६॥ इन्द्रने कहा-'ऐसा ही होगा।' यह कहकर जिस मार्गसे वे ब्राए थे उसी मार्गसे चले गए । सुदक्षिणाके पुत्र रच्नु भी अपने पिता राजा दिलीपको सभामें लौट आए । वे बढ़े खिन्न ये क्यों कि इन्द्रसे युद्धमें जीतनेपर भी ग्रन्थमेध का घोड़ा लौटान पानेका उन्हें बड़ा दूख था ।।६७।। रश्के पहुँचनेके पहले ही इन्द्रके दूतने राजा दिलीपको सब ब्रुत्तान्त सुना दिया था । इसलिये जब रच वहाँ झाए तब राजा दिलीपने उनकी बडी प्रशंसा की और जहाँ उन्हे बच्च लगा था वहाँ धीरे-धीरे सहलाने लगे ।।६८।। इस प्रकार जिस दिलीपकी ग्राज्ञा कोई टाल नहीं सकता या

इति चितीशो नवति नवाधिकां महाकतूनां महनीयशासनः। समारुरुद्वियमायुषः चये ततान सोपानपरम्परामिष।।६१।।

> ब्रथं स विषयव्याङ्कातमा यथाविधि स्तरे नृपतिकङ्कदं दन्ता यूने सितातपवारखम् । झुनिवनतरुच्छायां देच्या तया सह शिश्रिये गलितवयसामिच्वाङ्क्णामिदं हि कुलवतम् ॥७०॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये रघुराज्याभिषेको नाम तृतीयः सर्गः ॥

उन्होंने मानों स्वर्ग जानेके लिये निन्यानवे यज्ञोकी सीद्वी सी बनाली थी ।।६१। तब ससारके सब विषय छोड़कर राजा दिलीपने प्रपने नवयुक्क पुत्र रच्चको झान्त्रोके धनुसार छत्र, चंबर प्रादि राजचिद्व भी सीप दिए प्रीर देवी मुद्दिशसाके साथ तप करनेके लिये जगनकी राह सी क्योंकि स्वाकु-तक्षके राजधामें यहाँ परम्परा चली आई है कि वे बूढ़े होनेपर जंगनमें जाकर तपस्या किया करते थे ।।७०।।

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवश महाकाब्यमे रघुका राज्याभियेक नामक तीसरा सर्ग समाप्त हुमा ।।

# ॥ चतुर्थः सर्गः ॥

स राज्यं गुरुणा दत्तं प्रतिषदाधिकं बभौ। दिनान्ते निहितं तेजः सवित्रेव हताशनः ॥ १ ॥ दिलीपानन्तरं राज्ये तं निशम्य प्रतिष्टितम् । पूर्व प्रथमितो राज्ञां हृदयेऽग्निरिवोत्थितः ॥ २ ॥ तस्योजनयनपङ्कयः । पुरुद्धतध्वजस्येव नवाभ्युत्थानदर्शिन्यो ननन्दः सप्रजाः प्रजाः ॥ ३॥ द्रयं दिग्दगामिना। मम्मेव समाकान्तं सिद्दासनं पित्र्यमिखलं चारिमएडलम् ॥ ४ ॥ छायामग्डललच्चेग तमदृश्या किल स्वयम् । पद्मा पद्मातपत्रेण मेजे साम्राज्यदी चितम् ॥ ४ ॥ परिकल्पितसांनिध्या काले काले च बन्दिषु। स्तत्यं स्तुतिभिरध्याभिरुपतस्थे सरस्वती ॥ ६ ॥ मनुप्रभृतिभिर्मान्यैर्भका यद्यपि राजभिः। तथाप्यनन्यपूर्वेव तस्मिनासीइसंधरा ॥ ७ ॥

#### क्षीया सर्व

जैसे तीकके सूर्यंसे तेज लेकर आग जमक उठती है बैते ही अपने जिलासे राज्य पाकर रष्टु और मी अधिक तेजन्वी हो गए ॥१॥ जब हूसरे राजासीने सुना कि दिलीपके पीछे रष्टु राजा हो गए तब उनके हुस्यमें रिक्तो को आग भीरे-सीरे सुमय रही भी बहु मानो अवक उठी ॥२॥ राजा रष्टु बब अपने जैसे सिहासनपर बैठते थे तब उनकी प्रयाक्त स्वास्त के स्वास्त के सिहासनपर बैठते थे तब उनकी प्रयाक्त स्वास्त होते हैं ॥३॥ स्वास होते से जैसे भागायों उठे हुए नये इन्जयपुर्वको देखकर लोग प्रसान होते हैं ॥३॥ हाशी के सामा मस्त वालसे चलनेवाले राजा रष्टुने पिताके सिहासनपर भीर भागते वाजुओपर एक साथ धिकार कर निया ॥४॥ जब वे सिहासनपर बैठते थे उस समय उनके चारों सीर प्रकाशका एक वेराला बन जाता था, उसे देखकर ऐसा जान पहना था मानो सबसी स्वयं छिएकर उजले कमल- का खब लेकर उनके पीछे बड़ी हो ॥४॥ समय-समया सामानी का मीर जन्म चाराखों हो नियं में सुक्त पहने महु समय समय समया विद्य सुनाकर उन प्रशंसनीय राजा रहुका गुरा गाती भी ॥१॥ यों तो रहुने पहले महु सामि बहुनेस प्रतारी राजा पुल्वीका भीम कर चुके वे पर रहुके हामये पहुँचकर वही पूर्वी ऐसी नहीं साम पहले सामी मानो पहले-पहल रहुके ही हामों में धाई हो ॥४॥ जैसे बरंतक बायु बहुत खील साम पहले सभी मानो पहले-पहल रहुके ही हामों में धाई हो ॥४॥ जैसे बरंतक बायु बहुत खील साम वहने सभी मानो वहले-पहल रहुके ही हामों में धाई हो ॥४॥ जैसे बरंतक बायु बहुत खील साम वहने सभी मानो वहले-पहल रहुके ही हामों में धाई हो ॥४॥ जैसे बरंतक बायु बहुत खील साम वहने सभी मानो वहले-पहल रहुके ही हामों में धाई हो ॥४॥ जैसे बरंतक बायु बहुत खील साम वहने सभी सानो वहले सहते ही सम्म

म हि सर्वस्य लोकस्ययक्तदण्डतया मनः। ब्राददे नातिशीतोष्णो नभस्वानिव दक्षिणः ॥ = ॥ मन्दोत्कएठाः कृतास्तेन गुणाधिकतया ग्रौ। फलेन सहकारस्य पुष्पोद्धम इव प्रजाः ॥ ६॥ नयविद्धिर्न वे ग्रावि सदस्बोपदर्शितम् । एवाभवत्पन्नस्तस्मिन्नाभवदत्तरः ॥१०॥ प्रपुर्वर्गमाः । भतानाम्रत्कर्षे पञ्चानामपि नवे तस्मिन्महीपाले सर्वं नवमिवाभवत् ॥११॥ यथा प्रह्लादनाचन्द्रः प्रतापात्तपनो तथैंव सोऽभदन्वथीं राजा प्रकृतिरञ्जनात् ॥१२॥ कामं कर्णान्तविश्रान्ते विशाले तस्य लोचने । चन्नप्मचा त शास्त्रेण सुच्मकार्यार्थदर्शिना ॥१३॥ लब्धप्रशमनस्वस्थमथैनं सम्रपस्थिता । पार्थिवश्रीर्दितीयेव शरत्पङ्कजलचर्गा ॥१४॥

बहुत गरम न होनेके कारण सबको माता है बिसे ही रषु भी न तो प्रधिक कठोर वट देने थं न प्रधिक कोनल ] जो जैना प्रपराज करता था उसको बैसा ही दह देते थे । इस प्रकारके न्यायसे उनकी प्रवा मी उनके वडी प्रसक्ष थी ।।।।। धीर जैसे प्रागंस मुन्दर एक देखकर लोग उसके बीरको प्रखा जाते हैं वैदेही रसुषे राजा दिलीपसे प्रधिक सुण देखकर लोग दिलीपको भूगने गए ।।२।। नीति जाननेवाने पित्रों ने यद्यार एसुको सरल और कुटिन दोनो प्रकारको नीतियो से राज्य चलानेवी विधियों सिकाई थी, किन्तु उस प्रमारिका राजाने वीथी मीतिको ही प्रपताया, टेढी नीतिको छोड दिया ।।१०।। रसुके विहासस्य बेह जई ही प्रलं ही पिठास प्रधिक हो। गई, कुलोकी मुग्नय बढ़ गई थीर [पुत्रवी, जल, फ्रांस, प्रधान कार्य करों हो प्रधान कर हो। है, कुलोकी मुग्नय बढ़ गई थीर [पुत्रवी, जल, फ्रांस, प्रधान करों पीतो तत्यों के गुए भी बढ़ने लो। ऐसा जान पढ़ने लगा मानो नेये राजा-को पाकर सभी बन्तुरों नई हो गई हो।।११। इसे सबको प्रान्त कर कर जनमा ने साम सार्थक करिया थीर सबको तपाकर सूर्यने घरना 'अपन' नाम सार्थक किया, बैसे ही एकुने भी प्रजाक रंकन करते, उन्हे मुख देकर प्रपना 'राजा' नाम सार्थक कर दिया ।।१२।। यद्यपि एकुके नेत्र कार्यों कर के से हुए और बहुत बढ़े-बढ़े वर रह रह प्रविक भरीता प्रथने उस शास्त्र-खुपर या जिसके दे सुक्ति सुक्ति सुक्ती सुक्त बालको भी समक जोने हो।।१३।। वद एकुने प्रपर्न राज्य सेवा प्रथने उस शास्त्र-खुपर या जिसके दे सुक्ती सुक्त बालको भी समक जोने हो।।१३।। वद एकुने प्रपर्न राज्य वालको भी समक जोने हे ॥१३।। वद एकुने प्रपर्न राज्य वालको भी समक जोने ही सही प्रवास कर सुक्ती सुक्ती देश की स्वत्र वालको भी समक जोने ही सही सार्य की स्वत्र विद्य कर ही सार्य की सार्य सार्य हो। स्वत्र कि सार्य की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य की सार्य हो। वहा सुक्ती सार्य कि सार्य की सार्य हो सार्य हो। स्वत्र हो सार्य की सी सार्य हो। सार्य की सार्य की

निर्वृष्टलघुमिर्मेधैर्म्रक्तवरमी सुद:सह: । प्रतापस्तस्य भानोश्वयगपदच्यानशे दिश: ।।१५॥ संजहारेन्द्रो धनुजैंत्रं रघर्दधौ। प्रजार्थसाधने तौ हि पर्यायोद्यतकार्मकौ ॥१६॥ पुराहरीकातपत्रस्तं विकसत्काशचामरः। ऋतुर्विडम्बयामास न पुनः प्राप तच्छियम् ॥१७॥ प्रसादसमुखे तस्मिश्रन्द्रे विशदप्रमे । च तदा चत्रष्मतां प्रीतिरासीत्समरसा द्वयोः ॥१८॥ हंसश्रेणीषु तारास वारिष्र । कुमुद्दत्सु विभृतयस्तदीयानां पर्यस्ता यशसामिव ॥१६॥ गोष्तर्गशोदयम् । इच्छायनिषादिन्यस्तस्य त्राक्रमारकथोद्धातं शालिगोप्यो जगुर्यशः॥२०॥ प्रसंसादोदयादम्भः **।** क्रम्भयोनेर्महौजसः। रघोरभिभवाशङ्कि चुत्तभे दिपतां मदोदग्राः ककुबन्तः सरितां कुलग्रुद्रजाः। लीलाखेलमनुप्रापुर्महोचास्तस्य विक्रमम् ॥२२॥

धाकाशमें चमकते हुए प्रचण्ड सूर्वका प्रकाश चारो धोर फैल गया था येसे ही शतुधों के नष्ट हो जाने-पर रचुक प्रचां प्रवाद भी चारो धोर फैल गया ।।१४।। इन्द्रने जब प्रपत्ता चर्चा-ऋतु बाला एह-चन्द्रक हाया तब रचुने धपना विजयी भनुष हायमें उठा तिया क्यों कि ये दोनों हो बारी-बारीसे प्रजा-की भलाई तिया करते थे ।।१६।। धरद-ऋतु भी रचुके छत्र धौर चंदरको देखकर कमजके छत्र और फूले हुए कांसके चैदा लेकर रचुसे होड़ करने चली, पर सब कुछ करके भी उनकी शोमा नहीं पासकी ।।१७।। धरद-ऋतुमें रचुके बिले हुए गुल और उजले चट्टमा दोनोंको देखकर दश्केंकोंको एक सा भागन्द मिलता था ।।१-।। उजले हंसीकी उड़ती हुई पीली, रातमें खिले हुए दिमाटिमाते तारों भीर तालोंने खिली हुई को हैले के अकर यह जान पढ़ता था कि रचुकी कीत्ति ही इतने रूप बताकरते फैली हुई है ।।१६॥ [प्रजाको वे इतने प्यारे थे कि] धानके खेतांको रखवाली करनेवाली किसानां-की स्त्रयां, ईखकी छायामें बैठकर प्रजापालक राजा रचुकी बचपनसे सबतककरी गुणुकथाधों के गीत बना-बताकर गाती थी ॥२०॥ इधर तो चमकीले प्रसस्य तारेके निकलनेसे जल निर्मल हो गया, उधर धानुधोंके मनमें यह जानकर खबतली मन दि के घन जाने कद रचु चढ़ाई कर बैठे ।।२१॥ उस ऋतुमें ठके-अंके कंषीवाले मतवाले सोई निर्वयोंक कपार ढाते हुए ऐसे समते थे मारे व रचुके सङ्कानक से लेकवाईका धनुकरण कर रहे हों ।।२२॥ (शरद ऋतुमें वारों धोर) छातिवनके

सप्रपर्शानां मदगन्धिभिराहताः । प्रमर्वे: सप्तधैव प्रसुखदुः ॥२३॥ श्रमय येव सरितः कुर्वती गाधाः पथश्राश्यानकर्दमान । यात्रायै चोदयामाम तं शक्तेः प्रथमं शरत ॥२४॥ सम्यग्धुतो वह्निर्वाजिनीराजनाविधौ । - नस्से प्रदक्तिशार्चिर्व्याजेन हस्तेनेव जयं ददौ ॥२५॥ स गुप्तमूलप्रत्यन्तः शुद्धपार्ष्णस्यान्वितः । षडिवधं बलमादाय प्रतस्थे दिग्जिगीषया ॥२६॥ अवाकिरन्वयोवद्धास्तं लाजैः पौरयोपितः। चीरोर्मय इवाच्युतम् ॥२७॥ पुषतैर्मन्दरोद्धतैः स ययौ प्रथमं प्राचीं तुल्यः प्राचीनवर्हिषा । त्रहितानं निलोद्धर्तेस्तर्जय**नि**व केतुभिः ॥२=॥ स्यन्दनोद्धर्गजैश्र धनसंनिर्भः। रजोभि: भवस्तलमिव व्योम क्वेन्व्योमेव भृतलम् ॥२६॥

जो फूल फूले हुए ये उनकी मद-जैसी गन्घ पाकर [रघुके हायियोने सोचाकि ये भी हाथी हैं और हमसे होड़ करके मद बहा रहे हैं। इसलिए वे भी रीसके मारे घपनी संडके नथनोसे दोनों कपोलो-से, कमरसे और दोनो भौलोंने मद बहाने लगे ।।२३।। शरदके भाते ही निदयोका पानी उतर गया श्रीर मार्गका कीचड भी सुख गया, मानो शरद ऋतूने रचके सीचनेसे पहले ही उन्हें दिग्विजय करनेको उकसा दिया हो ।।२४।। यात्राके लिये चलनेसे पहले घोडोकी पुजाके लिए हवन होने लगा और हवनकी ग्रन्ति भी दाहिनी ग्रोर घुमती हुई उठ रही थी मानो ग्रपने हाथ उठा-उठाकर रधुको पहलेसे ही विजय दे रही हो ।।२५।। सीभाग्यशाली रघूने पहले राजधानी और सीमाके गढ़ोंकी रक्षाका प्रबन्ध किया फिर शुभ मूहतंमें [घुडमवार, हाथी,रथ, पैदल, गृप्तचर और शत्रुके राज्यके मार्गको जाननेवाले इन ] छह प्रकारकी सेनाध्रोको लेकर वे विजयके लिये चल रहे ॥२६॥ जैसे मन्दरा चलसे मधते समय क्षीरसागरकी लहरोकी उछलती हुई उजली फुहारे विष्णु भगवानके ऊपर बरस रही थी वैसे ही नगरनी वडी-बुढी स्त्रियोंने विजय-यात्राके लिये जाते हुए रघुके ऊपर धानकी खीले बरसाई ।। २७ ।। इन्द्रके समान प्रतापी राजा रघ पहले दिग्विजयके लिये पूर्वकी घोर चले । बायु लगनेमे सेनाकी जो अडियाँ फरकरा रही थी वे मानो शबुधोको ऊँगली उठा-उठाकर डाट रही थी।। २८।। रघुके रदोके चलनेसे जो धूल ऊपर उड़ी उसने आकाशको पृथ्वी बना दिया। इचर पृथ्वीपर चलती हुई मेनाक काले-काले हाथी बादल-जैसे लग रहे थे जिससे पृथ्वी भी भाकाक जैसी लगने लगी थी ॥२२ ॥ [रघुका प्रताप इतना प्रधिक या कि सेनाके पहुँचनेसे पहले ही शत्रु काँप

प्रतापोऽग्रे ततः शब्दः परागस्तदनन्तरम्। ययौ पारचद्रथादीति चतःस्कन्धेव सा चमः ॥३०॥ मरुपृष्ठान्युदम्भांसि नाच्याः सप्रतरा नदीः। विपिनानि प्रकाशानि शक्तिमन्त्रासकार सः ॥३१॥ स सेनां महतीं कर्षन्पर्वसागरगामिनीम । वभौ हरजटाश्रष्टां गङ्गामिव भगीरथः॥३२॥ त्याजितैः फलग्रत्खातैर्भग्नैश्च बहधा नुपैः। तस्यासीदुल्वखो मार्गः पादपैरिव दन्तिनः ॥३३॥ पौरस्त्यानेवमाकामँस्ताँस्ताजनपदाख्वयी तालीवनश्यामम्प्रकराठं महोदघेः ॥३४॥ सम्बद्धर्तुस्तस्मात्सिन्धुरयादिव । ग्रनमाणां त्र्यात्मा संरच्चितः सुद्धै र्वृत्तिमाश्रित्य वैतसीम् ॥३४॥ बङ्गानुत्स्वाय तरसा नेता नौसाधनोद्यतान्। जयस्तम्भान्गङ्गास्रोतोन्तरेषु सः ॥३६॥ निचस्तान

जाते थे । ] इस प्रकार ग्रागे-ग्रागे उनका प्रताप चलता था, पीछे, उनकी सेनाका कोलाहल सुनाई पड़ताथा, तब धूल उड़ती दिखाई देतीथी धीर सबसे पीछे रथ ग्रादिकी सेना चली ग्रा रही थी मानो रघकी सेना इस प्रकारके चार भागोंमें बँटी हुई चल रही थी ।।३०।। रघके पास ऐसे साधन थे कि मरुभूमिमें भी जलकी धाराएँ बहने लगी, गहरी नदियोपर पुल बँध गए और घने जंगलों में खुले मार्ग बन गए ॥३१॥ अपनी विशाल सेनाके साथ जब वे पूर्वी समुद्रकी भोर जा रहे थे उस समय वे ऐसे लग रहे थे मानो शकरजीकी जटासे निकली हुई गंगाजीको साथ लिए हुए भगीरथजी [पूर्वी समुद्रकी घोर] चले जा रहे हों।।३२।। जैसे कोई बलवान जंगली हाथी किसी वृक्षको धक्का मारकर छोड़ देता है, किसीको उलाड़ फेंकता है और किसीको तोड़ देता है वैसे ही रघने भी किसी राजासे कर लेकर उसे छोड़ दिया, किसीका राज्य उखाड फेंका और किसीको लड़ाईमें घ्वस्त कर डाला । इस प्रकार शत्रुग्रोंको नाश करके उन्होंने ग्रपने मार्गके सब रोड़े दूर कर डाले ।।३३।। विजयी राजा रघ पूर्वी राज्योंको जीतते हुए उस समूद्रके किनारे पहुँचे जो तटपर खड़े हुए ताड़के वृक्षोकी छाया पड़नेसे काला दिखाई पड़ रहा था ।।३४।। जैसे बैतकी शाखाएँ नदीकी घारामें भूककर खड़ी रह जाती है वैसेही सुद्ध देशके राजाभोंने भ्रमिमानियोंको उखाड़ फेंकनेवाले रघकी अधीनता चपचाप कान दबाकर मान ली और अपने प्रारा बचा लिए ।।३४।। फिर सेनानायक रचने उन बंगाली राजाओंको जाकर हराया जो जलसेनालेकर लड़ने ग्राए थे, उन्हें जीतकर रचने गञ्जासागर के द्वीपोंमें भ्रपने विजयका मंत्रा गांव दिया ।।३६।। जिसे एक खेतसे उखाव-उखावकर दूसरे आपादपद्मप्रसाताः कलमा इव ते रघम । संवर्धयामासुरुत्खातप्रतिरोपिताः ॥३७॥ फलें स तीर्त्वा कपिशां सैन्येंबैद्धडिरदसेत्रिशः। उत्कलादर्शितपथः कलिङ्गाभिम्रखो ययौ ॥३८॥ स प्रतापं महेन्द्रस्य मुध्नि तीच्र्णन्यवेशयत् । ग्रङ्कां द्विरदस्येव यन्ता गम्भीरवेदिनः ॥३६॥ कालिङ्गस्तमस्त्रैर्गजसाधनः। प्रतिजग्राह पत्तच्छेदोद्यतं शकं शिलावर्षीय पर्वतः ॥४०॥ द्विपां विषद्य काकुत्स्थस्तत्र नाराचदुर्दिनम् । सन्मङ्गलस्नात इव प्रतिपेदे जयश्रियम् ॥४१॥ ताम्बलीनां दलैस्तत्र रचिताऽऽपानभूमयः। नारिकेलासनं योघाः शात्रनं च पप्रयंशः ॥४२॥ गृहीतप्रतिमक्तस्य स धर्मविजयी नृपः। श्रियं महेन्द्रनाथस्य जहार न त मेदिनीम् ॥४३॥

वेतमें ले जाकर रोपते हुए ] धानके पौषे किसानका घर ग्रन्तसे भर देते है वैसे ही रघुने उन राजाग्रोको फिर राजपर बँठा दिया जो उनके परोपर श्राकर गिर पढे थे और जिन्होंने बहुतसा धनधान्य भेटमें देकर रधका राज्यकोप बढाया था ।।३७।। वहाँसे चलकर रघने हाथियोका पुल बनाकर अपनी पुरी सेनाको कपिशा नदीके पार कर दिया। व**हाँ उडीसाके राजाओं ने** प्रशीनता तो स्वीकार की ही साथही ग्रागे का मार्ग भी बताया और कलि क्र देश जीतनेके लिये रघ श्रामे बडे गए।।३८।। जैमे मतवाले हाथीके माथेमे हाथीवान श्रक्ष महाता है वैसे ही रघुने भी महेन्द्र पर्वत पर पहुँचकर उसकी चोटीपर अपना पहाव जमा दिया ।।३६॥ जैसे परथर बरसानेवाले पहाड़ने पत्यर वरमाकर पर्वतोके पख काटनेवाले इन्द्रका सामना किया था वैसे ही कलिञ्च-नरेशने हाथियोंकी सेना लेकर ग्रीर शस्त्र बरसाकर रघका सामना किया ।।४०।। **जैसे तीर्थों**के ज**लसे स्नान कराकर** राजाओका राज्याभिषेक होता है और उन्हे राज्य-लक्ष्मी मिलती है वसे ही रघुने भी शत्रुधीके वास्पोको वर्पास स्नान करके विजय पाई ।।४१।। लडाई हो चकनेपर रथके बीर सैनिकोने महेन्द्र पर्वत-पर पानके पर्ने विछाकर मदिरालय बनाया श्रीर वहाँ नारियलकी मदिरा**के साथ-साथ मानो शत्रुओं** का यद्य भी पी गए ।।४२।। राजा रचु तो धर्म-युद्ध करते थे इसलिये उन्होंने महेन्द्र पर्वतके राजाको वन्दी तो बना लिया पर जब उसने इनकी श्रघीनता स्वीकार करली तब उसे छोड़ भी दिया। इस प्रकार उन्होने महेन्द्रके राजाकी राज्यश्री तो लेली पर राज्य उन्हीको **लौटा दिया ।।४३।। पूर्व** विभाको जीतकर विजयी रधु समुद्रके उस तट पर होते हुए दक्षिरण विशाको गए जिसपर पकी हुई

फलवत्प्रगमालिना । ननो वेलावदेवीव श्रगस्त्याचारितामाशामनाशास्यजयो ययौ ॥४४॥ सैन्यपरिभोगेश गजदानसगरिधना । कावेरीं सरितां पत्युः शङ्कनीयामिवाकरोत् ॥४४॥ बलैरध्यपितास्तस्य विजिगीषोर्गताध्वनः। मारीचोदुश्रान्तहारीता मलयाद्रेरुपत्यकाः ॥४६॥ ससञ्जरश्वच्चएणानामेलानाम्रत्पतिष्णवः तल्यग्रनिधष मत्त्रेमकटेषु फलरेखवः ॥४७॥ भोगिवेप्टनमार्गेष चन्दनानां समर्पितम । नास्त्रसत्करियां ग्रैवं त्रिपदीश्चेदिनामपि ॥४८॥ दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां स्वेरिप । तस्यामेव रघो: पाण्ड्या: प्रतापं न विषेहिरे ॥१६॥ ताम्रपर्णीसमेतस्य मक्तासारं महोदधेः। ते निपत्य ददुस्तस्मै यशः स्विमव संचितम् ॥५०॥ स निर्विश्य यथाकामं तटेष्वालीनचन्दनौ । स्तनाविव दिशस्तस्याः शैलौ मलयदर्दरौ ॥५१॥

मुपारियों में पेड़ सने हुए थे ॥४४॥ जब वे कांवेरों के तटपर पहुँचे तब राजा रचु में सिनकोंने जी मर नहा-नहाकर जलको मय डाला । फिर हाथियों के नहांनेंस गढ़की कर्तवी गण्य भी जलमें माने नहां-नहांकर जलको मय डाला । फिर हाथियों के नहांनेंस गढ़की कर्तवी गण्य भी जलमें माने तो उसे उसके विश्व के निर्माण कर्या हो निर्माण कर्या हो ता जिल के नहां के निर्माण कर्या हो तो उसे उसके चरियमें सन्देह होने लगे ॥४॥ वहित्त चनते नवते वे बहुत दूर निकल गए भीर विश्व चार करे नहीं कांने स्वाद के सहारे हाथियों के उन गालो पर चित्रक गण उहीं उन्हों के गण जी मच्ची गण विसकर बायु के सहारे हाथियों के उन गालो पर चित्रक गण उहीं उन्हों के गण-जी मचकी गण्य विसक रही थी। ॥४॥। सर्पोण कर्या ते विश्व के निर्माण कर्य निर्माण कर्य निर्माण करारे विश्व वि

ग्रमहाविक्रमः सद्यं दरान्य क्तमुदन्वता । नितम्बमिव मेदिन्या स्नस्तांशकमलङ्कयत् ॥५२॥ तस्यानीकैर्विसर्पद्धिरपरान्तजयोद्यतैः रामास्रोत्सारितोऽप्यासीत्सद्यलग्न इवार्खवः ॥४३॥ भयोत्सप्टविभूषाणां तेन केरलयोपिताम । चमरेणुश्चूर्णपतिनिधीकृतः ॥५४॥ **प्ररत्नामारुतोद्धतमगमत्कैतकं** तद्योधवारबागानामयत्नपटवासताम् श्रम्यभूयत वाहानां चरतां गात्रशिञ्जितैः। पवनोद्धतराजतालीवनध्वनिः ॥५६॥ मदोद्वारसगन्धिषु । खर्जि**रीस्क**न्धनद्वानां कटेपु करिणां पेतः पुंनागेभ्यः शिलीम्रुखाः ॥५७॥ श्रवकाशं किलोदन्वान्गमायाभ्यर्थितो ददौ । श्रपरान्तमहीपालव्याजेन रघवे करम् ॥५८॥ मत्तेभरदनोत्कीर्शव्यक्तविक्रमलव्यसम् त्रिकटमेव तत्रोच्चैर्जयस्तम्मं चकार सः ॥५६॥

पारसीकाँस्ततो जेतुं प्रतस्थे स्थलवर्सना ।

इन्द्रियाख्यानिव रिष्ंस्तत्वज्ञानेन संयमी ॥६०॥
यवनीम्चल्यमानां सेहे मधुमदं न सः ।
बालायपमिवाञ्जानामकालजलदोदयः ॥६१॥
संग्रामस्तुम्चलस्तस्य पाश्चात्यैरश्वसाधनैः ।
शाङ्गं कृजितविज्ञेयप्रतियोधे रजस्यभृत् ॥६२॥
भल्लापवर्जितैस्तेषां शिरोभिः श्मभुलैर्महीम् ।
तस्तार सरयाच्याप्तैः सचौद्रपटलैरिव ॥६२॥
व्रयमतिशरस्त्रालाः शेषास्तं शरखं ययुः ।
प्रत्यिपातप्रतीकारः संरम्भो हि महात्मनाम् ॥६४॥
विनयन्ते स्म तद्यीधा मधुभिर्विजयश्रमम् ।
श्रास्तीर्श्वाजिनरत्नामु द्वाचालयभूमिषु ॥६५॥
ततः प्रतस्ये कौवैरीं भास्वानिव रघुदिंशम् ।
शर्रेकृष्वैरिजोदीच्यानुद्धरिष्यन्त्रसानिव

बनादी थी उन्सुते वह पर्वत ऐसा लगने लगा मानो यह रष्की विजयका स्मरण दिलानेवाला जय-स्ताम खबा हो जियार रणुकी विजय-क्या निल्ली हुई हो ।।१६।। जैसे कोई योगी इन्तिय-क्यी अनुमोको जीवनेके लिया तरकानका सहारा लेता है वैसे हो रपुने भी पारसी राजाप्रको जीवनेके नियो स्वल-मार्ग पकड़ा ।।६०।। जैसे प्रसाममं वठे हुए बायलोसे प्रभातकी त्रुपने विले हुए कमलोंकी चनक जाती रहती है वैसे ही रपुके प्रचानक धाक्रमण्यासे मदिरासे लाल गालों वाली ग्रवनियोंकी चुल-कमल मुरभा गए ।।६१।। वहाँ पिच्छम देशके पुड़सवार राजाप्रों से रचुकी श्वनाके त्याद वाहियोंबाले पवनेसे इतनी पुल उडी कि धास-पास कुछ भी नहीं दिलाई पड़ता था, केवल बनुपकी टक्कारसे ही सैनिक लोग वाजुको पहचान पाते थे ।।६२॥ ममुमिक्सयोंसे भरे हुए छत्तेक तमान वाहियोंबाले पवनोंके पिरोको भल्ल नामके बाणोंसे काट-काट कर रचुने पुन्शी पाद दी ।।६३॥ उनमेंसे जो जीते बच पए उन्होंने प्रपने लोहेके टोप उतार-उतारकर रचुके परणोंसे रख दिए वर्षोंकि महापुर्वोंकी कृपा प्रान्त करनेका यही उपाय है कि उनकी शरणों पहुँच बाया बाय ।।६४॥ रचुके सैनिक दालकी ततासीते पिरी हुई पृथ्वीपर सुहावनी मुण्डालाएँ विद्याइन्द किरणोंने पृथ्वोका जल सीचनेके तिये उत्तरकी सोर पुन बाता है वैसे ही राध जैसे दे रावारों ती सी किरणोंने पृथ्वोका जल सीचनेके तिये उत्तरकी सोर पुन बाता है वैसे ही राध जैसे दराबारोंकी जीतनेके लिये उत्तर पुन पढ़ ।।६६॥ सिन्दु निकेत तटपर एक्टुके पहं, बहुकी रेतीमें

सिन्धतीरविचेष्टनैः। विजीताध्वश्रमास्तस्त स्कन्धाँल्लग्नकुङ्कमकेसराम् ॥६७॥ द्रधुवुर्वाजिनः भविषु व्यक्तविक्रमम्। हणावरोधानां रघचेष्टितम् ॥६८॥ **क्रपोलपाटलादेशि** वभव सोदंतस्य वीर्यमनीश्वराः । गजालानपरिकिप्टैरचोटै: मार्घमानताः ॥६८॥ सदश्वभृथिष्टास्तङ्गा दविसराशयः । उपदा विविधः शश्वकोत्सेकाः कोशलेश्वरम् ॥७०॥ गौरीगरुं शैलमारुरोहाश्वसाधनः । तत्कृटानुद्धतैर्घातुरेणुभिः ॥७१॥ वर्धयन्निव तुल्यसन्त्रानां सैन्यघोपेऽप्यसंभ्रमम्। शशंस गहाशयानां सिंहानां परिधृत्त्यावलोकितम् ॥७२॥ मर्मरीभृताः कीचकध्वनिहेतवः । भर्जेष गङ्गाशीकरियो मार्गे मरुतस्तं सिपेबिरे ॥७३॥ विश्वश्रमनीमेरुणां छायास्वध्यास्य सैनिकाः। द्ववते वासितोत्सङ्गा निष्यसम्मानाभिभः ॥७४॥

लोट-सोटकर प्रपर्त बकान मिटाने लगे। सोटनेसे उनके शरीरमें तो केनर लग गई थी उसे उठउठकर उन्होंने हिलाकर फाड दिया। १६०। बहाँ पुन्ने प्रपंते प्रचण्ड पराक्रमंत जिन हुएए राजाभोको

गार शाला या उनकी त्रिवाँ शना सिर पीट-पीटकर रोई कि उनके गाल लाल हो गए। १६८। अंबोजके

गार शाला या उनकी त्रिवाँ शना सिर पीट-पीटकर रोई कि उनके गाल लाल हो गए। १६८। अंबोजके

श्रास कावुनके राता भी लड़ाईने रचुके प्राप्ते नहीं ठहर सके। हाथियोके बांधनेसे जैसे बहुकी

श्रवादोटकी शालियों भुक गई थी वैते ही वे राजा भी रचुके प्राप्ते भुक गए। १६८। अंबोजके हारे

हुए राजायोने रचुको बहुनमे घोड़े थीर बहुतता पन दिवा पर उतना धन पाकर भी रचुको प्रिमान

गहीं हुया। १००। वहीं ये वे प्रपंते घोड़िकी लेगा लंकर हिमालय पहाटकर वढ गए मानो प्रपने

घोडोकी शरोभे उर्जा हुई के का घोड़ि शाली लेगा लंकर हिमालय पहाटकर वढ गए मानो प्रपने

पोडोकी शरोभे उर्जा हुई गे से पानिकोंके नमान ही बलवाव् सिंह पुत्राक्रोमें लेट-लेट प्रोब्द प्राप्त

प्रमान प्रपुत्त रचुको होता को देख रहे थे। उनकी सेनाके कोलाहलसे वे तिनक भी मनमें वबराते नहीं

ये। १९८। वही भोजपत्तों में मार्गर करता। हुया कोकक नामके बीजोके छोतों सुलकर बीसुरी सी '
बनतात हुया प्रोप्त गंनाकियों पुहानेमें ठाथ। हुया वायु रचुकी सेवा करता वा रहा था।।।०३।।

प्रीर रचुके गैनिक भी वहीं नोशके वृज्ञीके तते उन पबरीली पाटियोंगर बेठकर सुस्ताने कमे विकासी

कन्दरी मुगोके बैटनेन मुगन्य था रही थी।।०४।। देवदारके ऐसीमें वेथे हुए हाियाकि कमेने

मातक्रप्रे वेयस्फ्ररितित्वषः। मरलामक आमन्त्रोषधयो नेतर्नक्त मस्नेहदीपिकाः ॥७५॥ तस्योत्सप्टनिवासेष कएठरज्जन्नतत्वचः। गजबर्घ किरातेस्य: शशंसर्देवदारवः ॥७६॥ रघर्षोरं पर्वतीयैर्गशैरभत । नाराचचेपसीयाश्मनिष्पेषोत्पतितानलम् शर रुत्सवसंकेतान्स कत्वा विश्तोत्सवान । जयोदाहरसं बाह्रोर्गाययामास किसरान परस्परेशा विज्ञातस्तेषुपायनपाशिषु । राजा हिमवतः सारो राजः सारो हिमादिशा ॥७६॥ तत्राचोभ्यं यशोराशि निवेश्यावरुरोह सः । पौलस्त्यतलितस्याद्रेरादधान ६व हियम् ॥८०॥ चक्रमें तीर्मालीहित्ये तस्मिन्धारज्योतिषेश्वरः। तद्रजानानतां प्राप्तैः सह कालागुरुद्रमैः ॥८१॥ रुद्धार्कमधारावर्षद्वर्दिनम् । स रथवर्त्मरजोऽप्यस्य कत एव पताकिनीम ॥⊏२॥

जो सिकलें पढ़ी थी वे रातको चमकनेवाली बूटियों के प्रकाशिस चमचमा उठती थीं और इस प्रकार उन बूटियोंने पृक्षे लिये जिना तेनके ही रीयक जला दिए 110411 जब रखुने वहिले प्रपत्ती तैराका पढ़ाव हटा लिया तब बही देवराकी उठीन उठी शालाधीपर हाथियों के गंनकी सोकलो से बनी रेखाधोंको देखकर ही जंगली किरातों रेपुके हाथियों की उँचाई का प्रकुशनान कर लिया 110411 पहारी सेनामों से रख्ता देखकर ही जंगली किरातों ने पुके हाथियों की उँचाई का प्रकुशनान कर लिया 110411 पहारी सेनामों से पुखे सेनाकों प्रवास करता है धीर परवरकों भिड़न्द हो जाती थी जो कभी-कभी प्राय जतान ही ही थीर परवरकों भिड़न्द हो जाती थी तो कभी-कभी प्राय जतान ही ही थीर परवरकों भिड़न्द हो जाती थी तो कभी-कभी प्राय जतान ही ही थीर हिंदा करता है धीर परवरकों महन्द हो जाती थी तो कभी-कभी प्राय जतान करती थी। 10011 पड़े ही परवरकों हुक वित्त नामक रहा हिंदाकि एक बुद्ध वित्त करता है धीर परवरकों हुक नामक पहाड़ियों के प्रवास करता थी। 10011 पहाड़ी राजायोंने रहनों के डेर रखुकों मेंट्रेमें हिंदा जिला कि तथा 100211 हिंदा वित्त करता है परवास के स्वास की प्रवास करता थी। वित्त करता है कि एक बार रावचाने मुक्त करा उठा लिया कि सभी मुक्त होरा हुआ समकने समें 11011 लीहित्य नदीकी पार करते रखु प्रायजीतिय या यसमने जा पहुँचे। वहीं हाथियोंके बैंचने वैदें कालापुक देखा के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास होते रावकी देखा करता है ही प्रायजीतिय या यसमने आप हुके भयसे कार्यन लों 10211 वहां के रावकी हित्य करता है ही कि स्वास के स्वास है स्वास के प्रवस्त के स्वास करता है। वहीं हा साव स्वास के स्वस

कामरूपाणामत्याखरडलविक्रमम् । तमीशः भिन्नकर्रेनांगौरन्यानपररोध यै: हेमपीठ(धिदेवताम् । कामक वेश्वर स्तस्य च्छायामानर्च पादयो ॥=४॥ रत्नपृष्पोपहारेख इति जित्वा दिशो जिप्छान्यवर्तत रथोद्धतम। छत्रशन्येषुमौलिषु॥८५॥ विश्रामयत्राज्ञां विश्वजितमाजह्रे सर्वस्वद विशाम । यज्ञं श्रादानं हि विसर्गाय सतां वारिम्रचामिव ॥८६॥ सत्त्रान्ते सचिवसखःपुरस्क्रियाभिर्गुवीभिःशमितपराजयव्यलीकान्। काकत्स्थश्चिरविरहोत्सकावरोधात्राजन्यान्स्वप्ररनिष्ट्रचयेऽ तुमेने रेखाध्वजकलिशातपत्रचिह्नं सम्राजश्ररशयुगं प्रसादलस्यम् । प्रस्थानप्रशतिभिरङगुलीषु चक्रमीलिस्रवच्युतमकरन्दरेणुगीरम् ॥८८॥ इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघवंशे महाकाव्ये रघदिग्विजयो नाम चतर्थः सर्गः ॥

बहुत घबरा गया तो फिर सेतासे लड़ता ही बया ॥ ६२॥ तब प्रसमके राजाने जिन हाथियोको लेकर बढे-बढ़े राजुनोंको हुए। दिया था वे ही हाथी उसने इन्द्रसे भी धिषक पराक्रमी रचुको मंदम दे बालं ॥ ६३॥ और जैसे कोई भक्त फूल-माला प्रारिस मिस्त्रपूर्वक देवताको दूना करता मंदम दे पान प्रसान के स्वार्थक ने देवताको दूना करता मंदम दे पान प्रसान के स्वार्थक ने देवताको दूना करता हुए से हाम क्यार्थको कि प्रमान रे स्वीर्थको हुई रचुके चरणों की छात्रपाको नेटिन लगे तो उनके रचके पहियोधे उठी हुई भून पोछ-पान की ने तमे कर प्रसाद विश्वयो रच् कब सारी पृथ्वीको जीतकर प्रमान राजधानी छात्र-रहित मुकुटोंपर वेटती वनती थी ॥ १५॥ दिश्वयमे के प्रमान सारी विश्वयोग ते हित के सार्थक प्रमान सारी साम्याद दिखाणों दे दो । जैसे बादल पृथ्वीम जल लंकर किर पृथ्वीपर रचता देते हैं वेसे ही महास्था लोग भी धनको दान करनेक किने ही इन्द्रहा तरते हैं ॥ ६६॥ यज ममान्त दे सुक्तिय रचुने भीर उनके मनियोगे हो? हुए राजधोका बढ़ा सत्कार किया और उनके प्रमान हो सुक्तिय रचुने भीर उनके मनमें हारनेकी जो लाज भी उसे दूर कर दिया। फिर प्रमान राजियोस बहुत दिनसे बिदुई हुए उन राजधोंको उन्होंने प्रमान के सम्पन हो हान के स्वर्णोंने प्रमान के साम देशों मात्रार्थको यहा दे था। ५०॥ । जान समय उन सामान्ति रचुके उन स्वर्णोंने प्रमान कर सामान स्वर्णोंने प्रमान करान स्वर्णोंने प्रमान स्वर्णोंने प्रमान स्वर्णोंने प्रमान स्वर्णोंने प्रमान स्वर्णोंने स्वर्णोंने प्रमान स्वर्णोंने प्रमान स्वर्णोंने स्वर्णोंने प्रमान स्वर्णोंने स

महाकवि कालीदासके रचे हुए रच्चवश महाकाव्यमे र**पु दिग्विजय** नामक चौथा सर्ग समाप्त हुग्ना।

# ॥ पश्चमः सर्गः ॥

तमध्यरे विश्वजिति वित्तीशं निःशेषविश्वाखितकोषजातम् ।
उपात्तवियो गुरुद्दिष्णार्थौ कौत्सः प्रपेदे वरतन्तुशिष्पः ॥१॥
स सृष्मये वीतहिरण्मयत्वात्पात्रे निषायार्ध्यमनर्षशीलः ।
श्रुतप्रकाशं यशसा प्रकाशः प्रत्युज्जगामातिथिमातिथेयः ॥२॥
तमर्चियत्वा विधिवद्विधिज्ञस्तपोधनं मानधनाग्रयायो ।
विशापतिर्वष्टरभाजमारात्कृताज्जलिः कृत्यविदित्युवाच ॥३॥
अप्यप्रणीर्भन्त कृतमृशीयां कुशाश्रवुद्धे कुशली गुरुस्ते ।
यतस्त्वया ज्ञानमशेषमाप्तं लोकेन चैतन्यभिवोप्णरस्येः ॥४॥
कायेन वाचा मनसापि शश्चवत्संभृतं वासवर्षयैक्तीपि ।
आपायते न व्ययमन्तरायैः किवन्महर्षेक्षिविधं तपस्तत्॥॥॥
आधारवन्ध्रग्रसुवैः प्रयत्नैः संवर्धितानां सुतनिर्विशेषम् ।
कविकवाय्वादिरुपप्तवो वः अमिष्कद्वामाश्रमपादपानाम्॥६॥
कियानिमिचेश्वपि वत्मलत्वादसम्यन्तमा सुनिभिः कुशेषु ।
तदक्कश्चर्याच्युतनाभिनाला किवन्सगीयामनघा प्रस्तिः।।०॥

## पाचर्वां सर्ग

जिस समय रपु विश्वजित् धन्नमे प्रपना सब कुछ दान किए बेटे थे उसी समय बरतन्तुके शिष्य कीरस ऋषि पुरुदिशाणिक विधे यन मांगनेको उनके पास मा पहुँचे ॥१।। मतिविका सत्कार करनेवाले, म्रायन द्योप्त प्रायस दिवान प्रतिष्ठ [को स्वाय करनेवाले, म्रायन द्योपना प्रायस प्रायस विश्व कि स्वाय के स्वय के स्वाय के स्वय के स्वय के स्वाय के स्वय के स

निर्वर्त्यते यैनियमाभिषेको येभ्यो निवापाजलयः पित्रसाम । तान्युञ्छपष्टाङ्कितसैकतानि शिवानि वस्तीर्थजलानि कचित ॥८॥ कहं गरीयै रामश्यते जानपर ने नीवारपाकादि कालोपपद्मातिथिकरूप्यभागं वन्यं शरीरस्थितिसाधनं वः ॥६॥ श्रपि असन्तेन महर्षिणा त्वं सम्यग्विनीयात्रमतो गृहाय । कालो द्ययं संक्रमितं द्वितीयं सर्वोपकारचममाश्रमं ते ॥१०॥ तवाईतो नाभिगमेन तमं मनो नियोगकिययोत्सकं मे। अप्याज्ञयाशासितरात्मना वा प्राप्तोऽसि संभावयितं वनान्माम् ॥११॥ इत्यर्ध्यपात्रानमितव्ययस्य रघोरुदारामपि गां प्रति दर्वलाशस्त्रमित्यवोचद्वरतन्त्रशिष्यः ॥१२॥ मर्वत्र नो वार्तमवेहि राजसाथे कतस्त्वय्यश्चमं प्रजानाम् । सर्थे तपत्यावरणाय इष्टे: कल्वेत लोकस्य कथं तमिस्रा ॥१३॥ भक्तिः इतीच्वेष कलोचिता ते पूर्वान्महाभाग तयातिशेषे । व्यतीतकालस्त्वहमभ्यपेतस्त्वामधिभावादिति मे विषादः ॥१४॥

हाँ, उन नदियोका जल तो ठीक है न, जिसमें आप लोग प्रतिदिन स्नान, सन्ध्या, तर्पेश प्रादि करते है और जिनकी रेतीपर ब्राप लोग अपने चुने हुए बन्नका छठा भाग राजाका यश समभकर रख छोडते है ।।<।। तिन्नीके जिस धन्न धौर जिन फलोसे आप लोग धतिवियोंका सत्कार करते है और जिन्हें खाकर ही बाप लोग रह जाते है उन्हें ब्रास-पासके गाँवोंके पश तो नहीं आकर चर जाने ।।१।। क्या ऋषिने श्रापकी विद्वसासे प्रसन्न होकर ग्रापको गहस्य बन जानेकी शाहा। दे दी है, क्योंकि आपकी इतना अवस्था भी हो गई है कि आप विवाह करें और सबका मला करने-वाले गुहुम्थाध्यममे प्रवेश करे ।।१०।। श्राप जैसे पुजनीय महातमाने ग्राने भरसे मेरा जी नहीं भरा. मुक्ते कुछ सेवा करनेकी ब्राज्ञा भी दीजिए बीर यह बताइए कि श्रापने केवल अपने गुरुजीकी श्राज्ञासे ही यहाँ आकर मुक्ते कृताय किया है या अपनी इच्छासे ही आपने कृपा की है ॥११॥ कौरसने ध्यान से रथुकी उदार बाते मूनी पर देखा कि उनके हाथमे केवल मिट्रीका पात्र बचा है। उन्होंने समक्र लिया कि रचुके पाम एक की ही भी नहीं है। उनका मुँह उत्तर गया ग्रीर उन्होंने समक्त सिया कि यहाँ हमारा काम नहीं बनेगा । यह मोचकर वरतन्तुके शिष्य कौरस बोले -- ॥१२॥ 'हे राजन !' आपक राज्यमे हमे सब प्रकारका मुख है। जैसे मूर्यके रहते हुए ग्रंबेरा नहीं ठहर पाता वैसे ही आपके राजा रहनेपर प्रजामे दु खका नाम भी नहीं है ॥१३॥ हे भाग्यशाली ! बड़ोंकी पूजा करना श्रापके बलका ही धर्म है और आप तो इस बातमे अपने पूर्वजोंसे भी आगो बड़े हुए हैं। मैं आपके पास कुछ मांगने आया था पर में समक्रता हैं कि मुक्ते आनेमें कुछ विलम्ब हो गया है, इसीका मुक्ते सेद है ।।१४।। हे राजन् ! ब्रापन ब्रपना सब धन बच्छे तोगोंको दे **डाला है भीर केवल यह शरीर**  शरीरमात्रेस तरेन्द्र तिष्ट्रशामासि तीर्थप्रतिपादितर्दिः । आरएयकोपाचफलप्रवृतिः स्तम्बेन नीवार ध्वावशिष्टः॥ १५॥ स्थाने भवानेकनराधिपः सम्नकिंचनत्वं मसुजं व्यनक्ति । पर्यायपीतस्य सरैहिंगांशोः कलास्तयः श्राध्यत्तरो हि वृद्धेः ॥१६॥ गर्वर्थमाहर्त महं तदन्यतस्तावदनन्यकार्यो स्वस्त्यस्त ते निर्गलिताम्बर्गर्भे शरद्धनं नार्दति चातकोऽपि ॥१७॥ एतावदक्तवा प्रतियात कामं शिष्यं महर्षेत्र पतिनिषिध्य । किं वस्त विद्वन्गरवे प्रदेयं त्वया कियद्वेति तमन्वयुङक्त ॥१८॥ यथाबद्धि हिताध्वराय तस्मै स्मयावेशविवर्जिताय । वर्णाश्रमायां गरवे स वर्णी विचन्नयः प्रस्ततमाचचचे ॥१६॥ समाप्तविद्येन महर्षिविज्ञापितोऽभृदगुरुदिचारायै । मया स मे चिरायास्खलितोपचारां तां भक्तिमेवागखयत्प्ररस्तात ॥२०॥ निर्वत्थ्यमंजातस्यार्थसार्थमचित्तयित्या गुरुणाहम्रकः । वित्तस्य विद्यापरिसंख्यया मे कोटीश्रतस्रो दश चाहरेति ॥२१॥ सोऽहं सपर्याविधिभाजनेन मत्वा भवन्तं प्रश्रशब्दशेषम्। श्रम्यत्महे संत्रति नोपरोद्धमल्पेतरत्वाच्छतनिष्क्रयस्य ॥२२॥

इत्थं दिजेन दिजराजकान्तिरावेदितो वेदविदां वरेगा। एनोनिवृत्तेन्द्रियवृत्तिरेनं जगाद भूयो जगदेकनाथः॥२३॥ गुर्वर्थमर्था श्रतपारदृश्वा रघोः सकाशादनवाप्य कामम् । गतो वदान्यान्तरमित्ययं मे मा भूत्परीवादनवावतारः ॥२४॥ स त्वं प्रशस्ते महिते मदीये वसंश्रत्येऽग्निरिवाग्न्यगारे । द्वित्राएयहान्यहीस सोद्धमर्हन्यवद्यते साधियतुं त्वदर्थम् ॥२५॥ तथेपि तस्यावितथं प्रतीतः प्रत्यप्रहीत्संगरमयुक्तनमा । गामात्तसारां रघरण्यवेच्य निष्क्रष्टुमर्थं चक्रमे क्रवेरात ।।२६॥ वशिष्ठमन्त्रोत्तराजात्प्रभावाददन्वदाकाशमहीधरेष मरुत्मावस्येव बलाहकस्य गतिर्विजन्ते न हि तदथस्य ॥२७॥ त्रथाधिशिश्ये प्रयतः प्रदोवे स्थं रघः कल्पितशस्त्रगर्भम् । सामन्तसंभावनयैव धीरः कैलासनाधं तरसा जिसीषुः ॥२८॥ प्रातः प्रयाणाभिम्रखाय तस्मै सविस्मयाः कोषगृहे नियुक्ताः। हिरएयमयीं,कोपगृहस्य मध्ये वृष्टिं शशंसुः पतितां नभस्तः।। २६।। त भूपतिर्भासुरहेमराशिं लब्धं क्ववेराद्भियास्यमानात् । दिदेश कौत्साय समस्तमेव पाद समेरोरिव वज्रभिन्नम् ॥३०॥

कि आपके पास 'राजा' झब्दको छोडकर घोर कुछ भी नहीं बचा है। इयर सेरी गुरू-शिक्ष्णा भी इतनी गहरी है कि प्रबं सेरा मन हो नहीं करता कि आपसे कुछ मीर्ग ॥२२॥ जब वैदिक बाह्मणोंने सर्वश्रेष्ठ कोत्सन वह कहा तब बद्दमांके समान सुन्दर परस धार्मिक रण्ड बोरोन—॥२३॥ आप जैसे देवराठी वाह्मण पुरुष्टिमांके विदे हमारे पास प्रावे सोर यहाँसे निरास लोटकर किसी दूसरेका द्वार फ्रांके, यह नहीं हो मकता ॥२४॥ इसिनों आप हमारी यहसालां बेचिंग । वहीं |गाईराव, शांकिषाला धोर धाहदनीय—॥ ये तीरा पुत्रनांसे धार हमारी यहसालां वित्त हमारे प्रतान स्वाचित्र हों आप भी चौधी धानिक समान पुत्रनीय होंकर रो चार दिन टहींग, तवनक में भागक गुरूर-दिलागोंक विश्वे कुछ न कुछ जवन करता हूँ ॥२३॥ यह मुन्तर कौराव वान मानती । रण्डे भीर हांकर होंच हमार दिन टहींग, तवनक में भागक गुरूर-दिलागोंक विश्वे कुछ न कुछ जवन करता हूँ ॥२३॥ यह मुनतर कौराव वे प्रसान वाल हमार प्रतान कि हमें से हमार हमार वाल हमार प्रवाच भीर को से मार कहीं भी जा सकता है वे ही विज्ञान साल हमार प्रवाच भी समुद्र, धाकाश घोर पर्वन कहीं भी झाजा सकता या ॥२७॥ रण्डे मीर्च वित्त किसी हमार सहन से जीत प्रवाच करने में साल हमार प्रवाच करने से महेला ही सहाप्रतानों कैतासक स्वाची कुदेश को छोटेस राजाक कमान सहन से जीत प्रतान कि हमार सहन से जीत प्रतान कि को से प्रवाच करके वे गाँफ होते ही अहत-साल टीक करके रथम ही जाकर सो रहे। १२३॥ दूसर दिन तक्क वे हे है रखु चनकों हुए वैसे है धार जाकों साल रख से ही साल प्रतान कि किसी वहत देर तक सोनंकी वर्षा होती रही है ॥२३॥ [बात यह हुई सी कि]

जनस्य साकेतनिवासिनस्तौ द्वावण्यभृतामिमनन्यसन्तौ ।
गुरुष्ठदेयाधिकनिःस्पृहोऽर्थी नृपोऽर्थिकामादिधिकप्रदश्च ॥३१॥
अथोष्ट्रवामीशतवाहितार्थ प्रजेश्वरं प्रीतमना महर्षिः ।
स्पृशन्करेणानतपृर्वकायं संप्रस्थितो वाचष्ठवाच कौत्सः ॥३२॥
किमन्न चित्रं यदि कामधुर्यृष्टं ने स्थितस्याधिपतेः प्रजानाम् ।
अविन्तनीयस्तुतव प्रभावो मनीपितं द्वौरिप येन दुग्या ॥३३॥
अशास्यमन्यत्पुनरुक्तभूतं श्रेयांसि सर्वाष्यधिजम्युपस्ते ।
पुत्रं लमस्वात्मगुणानुरूपं भवन्तमीक्वं भवतः पितेव ॥३४॥
इत्यं प्रयुज्याशिषमग्रजन्मा राज्ञे प्रतीयाय गुरोः सकाशम् ।
राजापि लेमे सुतमाशु तस्मादालोकमर्कादिव जीवलोकः ॥३५॥
ब्राक्ष सुहतं किल तस्य देवी कुमारकृष्यं सुष्वे कुमारम् ।
अतः पिता न्रक्षण् एव नाम्ना तमात्मजन्मानम्जं चकार ॥३६॥

रम्रकी चढाई की बात कानमें पड़नेही कुबेरने रातको ही सोनेकी वर्षा कर दी थी। वह सोनेका ढेर ऐसा चमक रहा या जैसे किसीने बजासे सुमेरु पर्वतका एक दुकड़ा काटकर गिरादिया हो। रघूने वह सारा सोना कौत्सको भेंट कर दिया ।।३०।। [उसे देखकर कौत्सने कहा---मैं इतना सोना लेकर क्या करूँगा। मुक्ते तो गुरु-दक्षिणा चुकाने भरको धन चाहिए। इमपर रघू बोले - यह नहीं हो सकता । यह सारा धन आप ही ले जाइये ।] अयोध्या-निवासियोंने इन दोनोंकी बड़ी प्रशसा की क्योंकि उन दोनों में एक तो इतना सन्तोपी था कि ग्रावश्यकतासे श्रायिक एक कौडी लेनेको उद्यत नहीं था धीर दूसरा इतना बड़ादाता था कि मौगसे ग्रधिक घन देनेपर तुलाहम्राया ।।३१।। रघुने उस सारे धनको सैकड़ों ऊँटो और खच्चरोपर लदवा दिया और जब कौत्स चलने लगे तब राजाने बड़ी नम्रतासे उन्हे प्रणाम किया । कौत्स बड़े प्रसन्त थे ग्रौर उन्होंने राजाके सिर-पर हाथ धरते हए कहा ॥३२॥ धर्मात्मा राजाग्रोके लिए यदि पृथ्वी उनकी इच्छाके ग्रनसार धन दे तो कोई अचरज नही है, पर तुम्हारे प्रभावको देखकर तो सचमुच बड़ा ग्राश्चर्य होता है क्योंकि तुमने तो स्वर्गसे भी जितना चाहा उतना धन ले लिया ।।३३।। संसारकी सभी बस्तुएँ तुम्हें प्राप्त हो सकती हैं इसलिये तुम्हें उनके लिये ब्राशीर्वाद देना तो व्यर्थ है तो भी मैं तुम्हें यह ब्राशीर्वाद देता हैं कि जैसे तुम्हारे पिता दिलीपको तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ पुत्र मिला वैसे ही तुम्हें भी तुम्हारे ही समान प्रतापी पुत्र प्राप्त हो ।।३४।। राजाको यह आशीर्ताद देकर बाह्मए। कौत्स तो अपने गुरुजीके पास चले गए भीर जैसे सूर्यसे संसारको प्रकाश मिलता है वैसे ही ब्राह्मए के भाशीर्वादसे थोड़े ही दिनमें रघुको भी पुत्र-रत्म प्राप्त हुमा ।।३४।। रघुकी रानीकी कोखसे तड़के ब्राह्म मुहुर्तमें कार्तिकेयके समान तेजस्वी पुत्र जनमा तो बाह्या मुहर्त्तमें जन्म होनेसे पिताने ब्रह्माके नामपर पुत्रका नाम ग्रज रख दिया।।३६।। स्पं तदोजस्व तदेव वीर्यं तदेव नैसर्गिकसुभतत्वम् ।
न कारणात्स्वाहिभिदे कुमारः प्रवर्तितो दीपश्वप्रदीपात् ॥३७॥
उपाचिद्यं विधिवद्गुरुग्यस्तं यौवनोद्धं दिवशेषकान्तम् ।
श्रीः सामिलावािष गुरोरनुकां घीरेव कन्या पितृराचकाङ्का॥३८॥
अक्षेथरेण क्रथकेशिकानां स्वयंवरार्थं स्वसुनिन्दुमत्याः ।
आप्तः कुमारानयनोत्सुकेन मोजेन दतो रघवे विस्पृष्टः ॥३६॥
तं श्राच्यसंवन्धमसौ विचिन्त्य दारिकयायोग्यदशं चपुत्रम् ।
प्रस्थापयामास ससैन्यमेनमृद्धां विदर्भाधिपराजधानीम् ॥४०॥
तस्योपकार्यारचितोपचारा वन्येतरा जानपदीपदाभिः ।
मार्गे निवासा मनुजेन्द्र स्वोर्यभृत्रस्वानविदासक्त्याः ॥४१॥
स नर्मदारोधिस सीकरार्द्रमेनद्विदानवितनक्तमाले ।
निवेशयामास विलक्विताच्यावनान्तं रजीध्मत्केतु मैन्यम् ॥४२॥
अर्थापरिष्टाद्भमर्भू मिद्धः प्राक्स्वितान्तःसाललभवेशः ।
निवीतदानामलगण्डभित्वर्नन्यः सरित्तो गज उन्ममञ्ज ॥४३॥

जैसे एक दीपकमे जलाए जानेपर दूसरे दीपकोमे भी ठीक वैसी ही ली और ज्योति होती है वैसे ही ग्रजभी रूप, गुरा, बल सभी बातोंने रचने जैसा ही था, किसी भी बातमें कम नहीं था ।।३७।। जैसे शीलवती कन्या अपनी इच्छाके अनुसार रूप-गुरावाले वरको चुनकर भी विवाहके लिये पिताकी ग्राज्ञा ले लेना चाहती है वैसे ही राज्य-लक्ष्मी भी यद्यपि सुन्दर यूवा धजको स्वामी बनाना चाहती थी फिर भी वह रघूकी स्नाज्ञाकी बाट जोह रही थी कि वे कब स्रजको राज्य सौंपें ।।३८।। इसी वीचमे विदर्भ देशके राजा भोजने अपनी बहन इन्द्रमतीके स्वयंवरमें अजको बलानेके नियं एक अपना विश्वासपात्र दत रचके पास भेजा ।।३६॥ रचने भी सोचा कि भोजके बंशके साय अपने क्नका सम्बन्त्र करना ठीक ही होगा और कुमार अज भी विवाहके योग्य हो गए हैं। इसलिये उन्होंने सेनाके माथ अजको विदर्भ देशकी राजधानी जानेके लिये बिदा किया ॥४०॥ आगेमें ग्रजके ठहरनेके लिये ग्रनेक प्रकारके ऐसे वितानींका प्रबन्ध किया गया था जिनमें सब प्रकारके सुखकी सामग्री एकत्र करदी गई थी थ्रीर वहाँके पासके गाँववासोंने भी श्रजके लिये श्र**च्छी-ग्रच्छी वस्तुएँ** भेटमे ला लाकर देदी । [इन सबके कारएा] वे ग्रामीएा स्थान भी ऐसे लगने लगे मानो ग्रज राजसी विलाम उद्यानोमे प्राकर ठहरे हो ॥४१॥ वहाँसे चलकर प्रजने नमंदा नदीके किनारे प्रपनी उस धकी हुई सेनाका पडाब डाला जिसकी पताका मार्गकी धूल लगनेसे मटमैली हो गई थीं। वहाँ कड़ा बीतलवायु वह रहा या ग्रीर उसके भोकोंमें करज़कके पेड़ भूम रहे थे ॥४२॥ इसी बीच एक जंगली हाथी नर्मदाके जलमेसे भूमता हुमानिकला। जिसके जलमें पुसनेकी सूचना जलके कपर ही भन-भनाने वाले भीरे दे रहे थे बीर जलमे स्तान करनेके कारए जिसके माथेके दोनों श्रीरका मद

निःशेषविद्यालितघातनापि वशकियामृत्तवतस्तटेषु । नीलोर्ध्व रेखाशबलेन शंसन्दन्तद्वयेनाश्मविक्रिक्टितेन ॥४४॥ संहाराविश्वेपलयुक्तियेख हस्तेन तीराभिष्क्षसः सशब्दम् । बभी स भिन्दन्बहतस्तरंगान्वार्यर्गलाभक् इव प्रवत्तः ॥४५॥ शैलोपमः शैवलमञ्जरीयां जालानि कर्पन्तुरसा स पश्चात । पूर्व तदुत्पीडितवारिराशिः सरित्प्रवाहस्तटमुत्ससर्प।।४६।। तस्यैकतासम्य कपोलभित्त्योर्जलावसाहज्ञसमात्रशान्ता । बन्येतरानेकपदर्शनेन पुनर्दिदीपे मददादेनशीः ॥४७॥ सप्तच्छदचीरकदृश्रवाहमसद्यं माघाय मदं विलक्किताधोरसतीत्रयत्नाः सेनागजेन्द्रा विश्वखा वभुवः ॥४८॥ स च्छिन्नवन्धद्रतयुग्यशून्यं भग्नासपर्यस्तस्थं सरोन । रामापरित्राणविद्दस्तयोधं सेनानिवेशं तम्रलं चकार ॥४६॥ तमापतन्तं नृपतेरवध्यो वन्यः करीति श्रुतवान्कुमारः। निवर्तियिष्यन्विशिखेन क्रम्मे जघान नात्यायतकृष्टशाङ्कः ॥५०॥

 स विद्वमात्रः किल नागरूपद्वत्स्य विद्विस्तितसैन्यदृष्ट ।
स्फुरस्रभामयद्वलमध्यवर्ति कान्तं वपुर्व्योमचरं प्रपेदे ॥११॥
अथ प्रमावोपनतैः कुमारं कल्पद्रमोत्येरवर्कार्य प्रपेदे ॥११॥
उवाच वागमी दशनप्रभाभिः संवर्धितीरःस्थलतारदारः ॥१२॥
मतङ्गशापादवलेपमृलादवासवानस्म मतङ्गजल्यम् ॥
अवेदि गन्धवंपतेस्तन्वं थियंवदं मां प्रियदर्शनस्य ॥१३॥
स चानुनीतः प्रखतेन पश्चान्मया महर्षिमृदुतामगच्छत् ।
उप्खत्वमग्न्यातपसप्रयोगाच्छैत्यं द्वि यत्सा प्रकृतिर्जलस्य ॥४॥।
इच्चाकृवंशप्रभवो यदा ते मेत्स्यत्यजः कुम्भमयोक्ष्येन ।
संयोच्यसे स्वेन वपुर्विद्विह्म तदेत्यवोचत्स तपोनिधिर्माम् ॥४॥।
मंमोचितः सन्त्वता न्वयाहं शापाचिरप्रार्थितदर्शनेन ।
प्रतिप्रियं चेद्वत्रतो न कुर्या व्या हि मे स्यात्स्वपदोपलव्धिः॥४६॥
संमोहन नाम सखे ममास्यं प्रयोगसंहारविभक्तमन्त्रम् ।
गान्धर्वमादत्स्व यतः प्रयोक्तुनं चारिहिसा विजयथ हस्ते॥४७॥

सा खीचकर एक बागा उसके मस्तकमें इसलिए मारा कि वह लौट जाय ।।५०।। बागा लगते ही वह ग्रयना हाथीका शरीर छोडकर देवसाग्रोके समान सन्दर भीर नेजपूर्ण शरीर पाला बनकर स्वडा हो गया । यह देखकर ग्रजके मैनिक तो ग्रांख फाडकर ग्रचरजसे देखते हुए जहाँके तहाँ खडे रह गए।।५१।। उस देवताका वेप धारण करनेवाल पुरुषने अपने प्रभावसे कन्पवृक्षके फूल मंगाकर अजके ऊपर बरसाए भौर जब उसने बोलनेके लिए मेंह स्रोना तब उसके दाँतोकी चमकमे उसके गलेमे पढ़ा हुआ हार दमक उठा ॥४२॥ वह बोला | मै गन्धवंकि राजा प्रियदर्शनका पुत्र प्रियम्बद हैं। एक बार मैंने अभिमानमें ग्रांकर मतुग ऋषिका ग्रुपमान कर दिया था उन्हीं के लापसे में हाथी हो गया ।।५३।। जब मैंने ऋषिके बहुत हाथ-पाँव जोड़े तब उन्हें दया था गई क्योंकि जल तो ग्रांगकी गर्मी पाकर ही गर्म होता है, उसका अपना स्वभाव तो ठढा ही होता है ।।१४।। तब प्रसन्न होकर उस तपस्वीने कहा—इक्ष्वाक् वंशमे अज नामके कुमार उत्पन्न होगे जब वे तूम्हारे माथेपर लोहेके फल**वाला** बासा मारेगे तब तुम्हे फिरसे अपना वास्तविक शरीर प्राप्त हो जायगा ।।४४।। उसी दिनसे मैं हाबी होगया और तबसे सदा आपके धानेकी बाट देखा करता था । आज बड़े भाग्यसे आपने आकर सुक्रे शापसे छुडा दिया। इस उपकारके बदलेमे यदि मैंने आपकी कोई मलाई न की तो मेरा यह शरीर पाना व्ययं ही है । ११६।। देखिये ! मेरे पास यह सम्मोहन नामका गन्धवस्त्रि है, जिसके चलाने श्रीर रोकनेके प्रलग-प्रलग मन्त्र है। इस दुर्लम प्रस्त्रको प्राप ले लीजिए। इसमें यह विशेषता है कि जब माप इसे चलावेंगे तब म्राप शत्रुके प्रास्म लिए बिना ही उसे जीत लेंगे ।।५७।। जान पड़ता है कि

श्रलं हिया मां प्रति यन्मृहर्तं दयापरोऽभुः प्रहरन्नपि त्वम् । तस्मादपच्छन्दयति प्रयोज्यं मयि त्वया न प्रतिषेधरौच्यम् ॥५८॥ तथेत्युपस्पृश्य पयः पवित्रं सोमोद्भवायाः सरितो नृसोमः। उदहमुखः सोऽस्वविदस्वमन्त्रं जग्राह तस्मानिगृहीतशापात ।।४६।। एवं तयोरध्वनि देवयोगादासेदपोः सख्यमचिन्त्यहेत्। ययो चैत्ररथप्रदेशान्सौराज्यरम्यानपरो विदर्भान् ॥६०॥ तस्थिवांसं नगरोपक्रएठे तदागमारूढगरुप्रहर्षः । प्रत्युज्जगाम कथकैशिकेन्द्रथन्द्रं प्रवृद्धोमिरिवोर्मिमाली ॥६१॥ प्रवेश्य चैनं पुरमग्रयायी नीचैंस्तथोपाचरदर्पितश्रीः। मेने यथा तत्र जनः समेतो वैदर्भमागन्तुमजं गृहेशम् ॥६२॥ तस्याधिकारपुरुषैः प्रणतैः प्रदिष्टां प्राग्दारवेदिविनिवेशितपूर्णक्रम्भाम् । रम्यां रघत्रतिनिधिः स नवीपकार्यां बाल्यात्परामिव दशां मदनोऽध्युवास ॥६३॥ तत्र स्वयंत्रसमाहृतराजलोकं कन्याललाम कमनीयमजस्य लिप्सोः। भावाववीधकलुषा द्यितेव रात्री निद्रा चिरुणे नयनाभिष्ठुखी बभूव ॥६४॥

ग्रापने जो मेरे ऊपर बार्ग चलाया है उसमे ग्रापके मनमे कुछ सकीच हो रहा है। पर इसमें लजाने-की क्या बात है, क्योंकि बाग चलाते समय भी आपके मनमे मुक्ते मारनेकी इच्छा तो थी नहीं। धापने तो दया करके ही बागा चलाया था। ग्रव मैं श्रापसे यह प्रार्थना करता है कि श्राप यह ग्रस्त्र ले लीजिए, ग्राना-कानी न कीजिए ।। प्रदा्ता चन्द्रमाके समान सन्दर ग्रजने गन्धवंका कहना मान लिया । उन्होंने पहले चन्द्रमासे निकली हुई नर्मदाके जलका ग्राचमन किया भीर फिर उत्तर की ग्रीर मह करके शापसे छुटे हुये उस गन्धवंसे वह ग्रस्त्र ने लिया और उसके चलाने ग्रौर रोकनेका मन्त्र भी सीख लिया ।।५६।। इस प्रकार देवयोगसे ग्रज ग्रीर प्रियम्बदकी मार्गमे ही मित्रता हो गई। वहाँसे प्रियम्बद तो कबेरके चित्ररथ नामक उपवनकी श्रोर चल गया भौर भण उस विदर्भ देशकी श्रोर चल पढ़े जो ग्रन्छे शासनके कारण वडा सन्दर हो गया था ॥६०॥ जब विदर्भके राजाको समाचार मिला कि अज आगए है तब वे बड़े प्रसन्न हुए और जैसे समुद्र अपनी लहरें ऊँचे उठाकर चन्द्रमाका स्वागत करता है वैसे ही उन्होंने भी नगरके वाहर प्रजके पडाबमे जाकर उनका स्वागत किया ॥६१॥ राजा भोज अपने साथ प्रजको नगरमे ले गए ग्रीर वहाँ उन्हें अपना सब कुछ भेंट करके ऐसी नम्नताके साथ उनका सत्कार किया कि लोग यही समभने लगे कि ग्रज ही इस घरके स्वामी हैं ग्रीर भोज श्रतिषि है ।।६२।। वहाँसे भोज-राजके सेवक, श्रजको बढी तम्रतासे उस मनोहर राज-संदिरमें ले गए जिसके इ।रकी चौकियोंपर जलसे भरे मंगल-कलश रक्खे हुए थे। उस भवनमें रचके प्रतिनिधि अज ऐसे रहने लगे मानो कामदेवने अपना बचपन बिताकर जवानीमें पैर धरा हो ।।६३।। अब अजको यह बाह हुई कि किसी प्रकार उस कन्याको प्राप्त करें जिसे पानेके लिये सैकडों राजा स्वयस्वरमें ग्राए तं कर्णभूषणितपीवित्तपीवरांसं शृष्योत्तरच्छद्दिवमर्द्रकशाक्ररानाम् । १ स्वात्तम्त्राः सवयसः प्रधितप्रवोधं प्रावोधयन्तुषसि वाग्मिरुदारबाचः ॥६५॥ रात्रिर्यतः मितमतावर ग्रुश्च शरयां धात्रा द्विष्ठेव ननु धूर्जभतो विभक्ता । तामेकतस्तव विभक्ति गुरुविनिहस्तस्या भवानपरभुर्यपदावलम्बी ॥६६॥ निहावरोन भवताप्यनवेच्यमाखा पर्युत्युकत्वमवला निशि खिष्डतेव । लच्मीविनोदयित येन दिगन्तलम्बी सौऽपि त्वदाननहर्षि विज्ञहाति चन्द्रः॥६७॥ तद्वच्युना युगपदिनिषितेन तावत्सयः परस्परतुलामिषरोहतां हे । प्रस्पन्दमानपरुवेतरतारमन्तश्रवुस्तव प्रचलितभ्रमरं च पद्मम् ॥६८॥ वृत्ताच्छ्नश्रं हाति पुष्पमनोक्षद्वानां मंसूज्यते सरसिजैरस्खांग्रुभिन्धैः । स्वामाविकं परगुणेन विभातवायुः सौरस्यमीप्युरिव ते ग्रुब्बमारुतस्य ॥६६॥ ताप्रोदरेषु पतिनं तरुपल्लवेषु निर्धेतहारमृत्वस्वित्वर्शदं हिमान्मः । याभाति लच्यपरभागतयाधरीष्टे लीलास्मितं सदशनार्धिरिव त्वदीयम् ॥७०॥

है। इसी उनभनमें पढ़े रहनेके कारणा रष्ट्रकी ध्रीबोंने रानको उसी प्रकार बहुत विजयसे नीद धाई जैसे घरने पनिके सनको न जाननेवाली न हुँ बहु प्रपने पतिके पास विश्वयेत काली है। १६४।। एक तरदर सोनेके कारणा प्रजके भरे हुए काथोदर कुण्डलके दवनेने उसका चिक्र पर पा धारे दिखीलें राइके उनके सरीयर जना हुआ प्रमाराम भी पृष्ठ गया। दिन निकलते ही उनकी स्थान प्रवस्थावाले धीर मधुर बोजनेवाले सुनीके पृत्र यह स्तुति ग्रान्याकर बुढिसान स्रवको ज्याने लगे। ॥६५॥

है तरन बुढिमान र रात बन गई है, बन बाया छोडिए। ब्रह्माने पुश्लीका भार केल दो भागोमे बांटा है, जिमे एक भीर तो तुम्हारे पिता सदा सजग होकर सँभावते हैं भीर दूसरी भीर पुष्नी मानवा है। ॥१६॥ देखों, पुष्कारी सौरयं-लक्ष्मी ने जब यह देखा कि तुम तिहा क्यों दूसरी मानवा है। ॥१६॥ देखों, पुष्कारी सौरयं-लक्ष्मी ने जब यह देखा कि तुम तिहा क्यों सुत्यरे त्यों के तम्म हो तब वह तुम्हें चाहते रहनेपर भी रूप्ट होकर तुम्हारे ही मुखके समान मुन्दर वन्द्रमांक गास बली गई थी पर इस समय वन्द्रमा भी मानित हो गया है भीर इसकियों बहु सौरयं की तमांच हो गई है, [क्योंकि तुम्हारे मुखकी बराबरी करनेबाला भीर कोई मुन्दर वार्य में है नहीं, तिकके पान वह जा सके। ] इसकियों जागकर तुम उसे फर प्रपालाओं मुन्दर वार्य में है नहीं, तिकके पान वह जा सके। ] इसकियों जागकर तुम उसे किर प्रपालाओं भीर भीर गंज रहे है। इस गमय उठो तो सूर्यके तिककों वर तुम्हार नेत्र भीर कामस एक साथ किलकर एक जैसे मुन्दर जात को पाहचा। प्रात कामका प्रवत हुआोंकी बासाओंपर फूनने वाले दीके कीरवान हुओंकों गिराता हुणा गूर्यकी किरणोंने निले हुए कम्मकोंकों खुला हुमा चल रहा है सानों तुमें जा गान रेलकर वह तुम्हारे मुक्ती स्वास हमाने प्रात्य कर रहा हो। ॥१६॥ हमाने कीरवान हुओंकों गान मोतियोंके समान तिमने छोसके कम्म नुत्रोंके तोता सना मान पत्रोंपर मिनक देश के मुन्दर तमा रही हुई सुन्होरे सीतर की स्वास का मान पत्रोंपर प्राप्त के तोत सना सान पत्रोंपर पहा हुई सुन्होर होने समय तुम्होरे जान सान का सना कर रहा हो मुन्दर तमा रहा हुई सुन्होरे होनेक समय तुम्होरे जान सान भीरोपर पद्मी हुई मुन्दर तीलोंकी

यावत्य्यतापिनिधराक्रमते न भानुरह्वाय तावदरुशेन तमो निरस्तम् । आयोधनाय्यस्तां त्विय वीर याते किं वा रिप्ँस्तव गुरुः स्वयह्रच्छिन्नि ॥७१॥ शय्यां वहत्युभयपद्मविनीतिन्द्राः स्तम्बेरमा क्षुखरशृङ्खलकर्षिणस्ते । येषां विभान्ति तरुशारुणरागयोगाद्धिन्नाद्विगौरिक्तटा १व दन्तकाशाः ॥७२॥ दीर्घेष्वमी नियमिताः पटमपडपेषु निद्रां विद्याय वनजाच वनायुदेश्याः । वक्त्रोष्मणा मिलनयन्ति पुरोगतानि लेक्षानि सैन्धवशिलाशकलानि वाहाः ॥७३॥ भवति विरल्मिकिम्लांनपुष्पोपहारः स्विकरण्वपरिवेषोद्धे दश्रूत्याः प्रदीपाः । अयमपि च गिरं नस्त्वरः वोधप्रयुक्तामनुवदित शुक्तस्ते मञ्जुवावपञ्चनस्यः ॥७४॥ इति विरचितवान्मिवन्दिपुत्रः कुमारः सपदि विगतनिद्वस्तरस्युक्तमःचकार । मदपदुनिनदद्विवोधिनो राजहंसैः सुरुगज इव गाङ्गं सैकृते सुप्रतीकः ॥७४॥ अथ विधिमवताय्य शास्त्रदृष्टं दिवसमुखोचितमश्चिताचिपन्ना ।

कुशलिवरचितानुकूलवेषः चितिपसमाजमगात्स्वयंवरस्थम् ॥७६॥ इति महाकवित्रीकालिदासकृती रचुवंशे महाकाव्ये धजस्वयवराभिगमनो नाम पञ्चमः सर्गः॥

चमक सुन्दर लगती है ।।७०॥ सूर्यंके उदय होनेके पहले ही उनका चत्र सारथी ग्ररुण संसारसे ग्रॅंधेरे को भगा देता है। यह ठीक भी है, क्योंकि जब सेवक चतुर रहता है तब स्वामीको स्वयं कार्य करनेका कष्ट नहीं उठाना पडता। देखों, जब तम्हारे जैसे योग्य पत्र यद्वमे जाकर लडने है तब सुम्हारे पिताजीको क्या कभी शत्रश्रोको स्वय मारनेका कष्ट उदाना पहता है, कभी नहीं ।।७१।। तम्हारी सेनाके हाथी. दोनो भ्रोर करवटे बदलकर खनखनाती हुई साँकल खीचते हुए उठ खड़े हुए हैं। लाल सर्वकी किरलो पडनेने उनके दांत ऐसे लगते है मानो वे श्रभी गरू का पहाड खोदे चले भा रहे हो ११७२१। हे कमलके समान नेववाले ! बढ़े-बड़े पट मडपोम बँधे हए सुम्हारे बनायु (काबुल) देशके घोड़े नीद छोडकर संधे नमकके उन टुकड़ोको अपने मुँहकी भापसे मैला कर रहे है जो चाटनेके लिये उनके भागे रक्खें हुए है । १७३।। रातकी सजावटके फल मरभाकर भड़ गए है। उजाला हो जानेके कारण दीपकका प्रकाश भी अब अपनी लौसे बाहर नहीं जाता और पिजरेमे बैठा हुआ। मीठी बोली बोलनेवाला तुम्हारा यह सुग्गा भी हमारी ही बाते दहरा रहा है ॥७४॥ जैसे आकाशगगकी रेतीमें लेटा हुआ सुप्रतीक नामका देवताओका हाथी, राजहसोका शब्द सुनकर जाग उठता है वैसे ही चारणोकी सुरचित बाणी सुनकर राजकुमार अबकी नीद खल गई ग्रीर वे उठ बैठे ।।७५।। मुन्दर पलकोवाले राजकुमार भजने उठकर शास्त्रसे बताई हुई प्रात:कालकी सब उचित कियाये की भीर फिर उनके चतुर सेवकोने उन्हें बहुत सुन्दर वस्त्र पहुनाए। इस प्रकार सज-भजकर वे स्वयम्बरके राज-समाजकी धोर चल दिए ॥७६॥

> महाकवि कानिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमें भजका स्वयम्बर-गमन नामका पाँचवाँ सर्ग समाप्त हुमा ।

## ॥ षष्ठः सर्गः ॥

स तत्र मञ्चेषु मनोज्ञवेषान्सिहासनस्थानुषचारवत्सु । वैमानिकानां मरुतापमश्यदाकृष्टलीलाश्वरलोकपालान् ॥ १॥ रतेर्ग हीतानुनयेन कार्स प्रत्यर्पितस्वाङ्गमिवेश्वरेण । काकुतस्थमालोकयतां नृपाणां मनो बभूवेन्द्रमतीनिराशम् ॥ २॥ वैदर्भनिर्दिष्टमसौ कमारः क्लप्तेन सोपानपथेन मञ्जम । शिलाविभंगैर्म गराजाशावस्तङ्गः नगोत्संगमिवाहरोह ॥ ३ ॥ परार्ध्यवर्णास्तरगोपपन्नमासेदिवाह्यत्नवदासनं म: । भयिष्टमानीदपमेयकान्तिर्मयप्रष्टाश्रयिखा गहेन ॥४॥ ताम श्रिया राजपरम्पराम् प्रभाविशेषोदयद् निरीच्यः। सहस्रधारमा व्यरुचित्रभक्तः पयोग्रचां पंक्तिषु विवतेव ॥५॥ तेषां महार्हासनसंस्थितानामुद्दारनेपथ्यसृतां स मध्ये । रराज धाम्ना रघसूनरेव कल्पद्रमासामिव पारिजात: ॥६॥ नेत्रत्रज्ञाः पौरजनस्य तस्मिन्विहाय सर्वान्तृपतीन्निपेतुः। मदोत्कटे रेचितपुष्पवृत्ता गन्धद्विषे बन्य इव द्विरेफाः ॥ ७ ॥

#### छठा सर्ग

ह्वियान्वरको सभामे जाकर प्रवर्त देखा कि ] मंत्र हुए संयोगर बैठे हुए. राजा लोग ऐसे मुन्दर लग रहे हैं वेहे विसारीपर देवता बैठे हुए हो (12)। जब दूतरे राजाक्षीन धरको देखा तब उन्होंने इन्दु-सिवारीको प्रविक्त साधार्ग होऽदेश विश्वार को कि स्वार्त के स्वर्त के स्वार्त के स्वर्त के स्वर्त के स्वर्त के स्वार्त के स्वर्त के स्वार्त के स्वर्त के

त्रथ स्तुते बन्दिभिरन्वपद्गैः सोमार्कवंश्ये नरदेवलोके ।
संचारिते चागुरुसारयोनौ धूपे सम्रुत्सर्पति वैजयन्तीः ॥ = ।
पुरोपक्यद्योपवनाश्रयाखां कलापिनाम्रुद्धतनृत्यहेतौ ।
प्रध्मातशङ्को परितो दिगन्ताँस्तूर्यस्वने मुर्च्छति मङ्गलार्थे ॥ ६ ॥
मनुष्यवाद्यं चतुरस्वयानमध्यास्य कन्या परिवारयोगि ।
विवेश मञ्जान्तरराजमार्गं पतिवरा बल्द्रसिववाहवेषा ॥१०॥
तस्मिन्वधानातिशये विधातुः कन्यामयं नेत्रशतैकलच्ये ।
निपेतुरन्तःकर्णैर्नरेन्द्रा देहैंः स्थिताः केवलमासनेषु ॥११॥
तां प्रत्यभिष्यक्तमनोरथानां महीपतीनां प्रख्याप्रदृत्यः ।
प्रवालशोभा ३व पादपानां शङ्कारचेष्टा विविधा बभुद्यः ॥१२॥
कश्चित्कराभ्याम्रुपतुद्वालमालोलपत्राभिहतद्विरेषम् ।
रजोभिरन्तःपरिवेषवन्धि लीलारविन्दं भ्रमयांचकार ॥१३॥
विश्वस्तमंसादपरो विलासी रत्नानुविद्धाङ्गदकोटिलग्नम् ।
प्रालम्बम्रुत्कृष्य यथावकाशं निनाय साचीकृतचारवकत्र ॥१॥।

श्रीखं सब राजाश्रोसे हटकर श्रावर ही जा टिकी थी।।७।। इतनेसे सब राजाश्रोंका वदा जाननेवाले भाटोने सर्य ग्रीर चन्द्रके वशमें उत्पन्न होनेवाले उन सब राजाग्रोकी प्रशसा प्रारम करदी। उधर ग्रगरके सारसे बनाई हुई धुप-बत्तियोंका धैमा चारी मोर उडता हमा पहरुती हुई भडियोतक चढ गया ।।=।। जिन शक्तो और मंगल बाजोके बजनेपर नगरके ग्रास-पासकी ग्रमराइयोमे रहनेवाले मोर उसे बादल का गरजना समक्तकर नाच उठते है उन बाजोंकी ध्वनिसे दयों दिशाएँ गुज उठी ॥६॥ इसी बीच वर चुन नेकं लिये विवाहके समयका वेश धारणा किए हुए इन्दुमती, पालकीपर चढकर मचीके बीचवाले राजमार्गसे बाई। वह पानकी मनप्य दो रहे थे और उसके चारो बोर दासियाँ पैदल चलती बा रही थी।।१०।। वह कत्या क्या थी ब्रह्माकी रचनाका बडा ही सुन्दर कौशल था जिसे सैकड़ो ग्रांखें एकटक होकर देख रही थी। उसकी मृत्दरता देखते ही सब रागग्रीके मन तो उसके पास चले गए. केवल उनके दारीर भर मंचीपर रह गए ।।११।। राजाधी ने अपना प्रेम जतानेके लिये जी वक्षींके पत्तोंके समान ग्रनेक प्रकारसे भौह ग्रादि चलाकर श्रृःङ्गार-चेष्टाएँ की वे मानो उनके प्रेमको इन्द्रुमतीतक पहुँचानेवाली दुतियाँ थी ।।१२।। कोई राजा हायमे सुन्दर कमल लेकर उसकी डठल पकडकर धूमाने लगा। उसके घूमनेसे भौरे तो इधर-उधर भाग गए पर उसमें जो पराग भरा हुआ था, उसके फैलनेसे कमलके भीतर चारो घीर एक कुण्डली सी बन गई। [उसे घुमाकर वह यह प्रकट करता था कि विवाह कर लेनेपर हम भी तुम्हारे हाथमे इसी प्रकार नाच सकते हैं]।।१३।। दूसरा एक विलासी राजा, थोड़ा मूँह घुमाकर कन्येसे सरकी हुई ग्रीर मुजबन्यमे उलभी हुई रत्नोंकी माला उठाकर फिर उसे गलेमें ठीकसे पहुनने बगा । [इससे उसने संकेत किया कि मैं सदा तुम्हे गलेका

किंचित्समावर्जितनेत्रशोभः । ततोऽन्यः श्राक्रश्चिता**ग्रा**ङगलिना तिर्य विसंसर्पितसम्प्रेमेग पादेन हैमं विलिलेख पीठम् ॥१५॥ तत्मं निवेशाद धिको स्नतांसः । निवेश्य भजमासनार्धे कश्चिदियत्तत्रिकभिन्नहारः सहत्समाभाषकतत्त्वरोऽभत ॥१६॥ केतकवर्हमन्यः। विलामिनीविश्वमदन्तपत्रमापाएडरं प्रियानितम्बोचितमं निवेशैविंपाटयामाम नखाग्रै: 116611 यवा कश्चित्करेश रेखाध्वजलाञ्चनेन । कशेशयातास्रतलेन रत्नाङगुलीयश्रभयानुविद्धानुदीरयामास मलीलमसान ॥१८॥ कश्चिद्यथाभागमवस्थितेऽपि स्वयं निवेशाद्र चतिलक्षिनीव । वजांशगर्भाङगुलिरन्धमेकं किरीटे ॥१६॥ च्याप(रयामाम **a.** į ततो पुवतप्रगलभा प्रतिहारर सी । श्रतवत्तवंशा प्राक्सं निकर्ष नीत्वा कमारीमबद त्सनन्दा मग्रधेश्वरस्य शरणोन्मुखानामगाधसन्त्रो ग्रमी मगधप्रतिष्ठः । शरसय: प्रजारञ्जनलब्धवर्गः परंतपो यथार्थनामा ॥२१॥ नाम गजा

हार बनाए रक्खगा । १४।। तीसरा राजा भीहै भटकाकर, पैरकी उँगलियाँ मोडकर, पैरके नखी की चमक तिरछी डालते हए पैरकी उँगलियोसे सोनेके पाँव-पीडेपर कुछ लिख रहा था। [इस संकेतसे वह इन्द्रमतीको अपने पास बूला रहा था ] ।।१५।। कोई राजा सिहासनके एक धोर बाई भूजा टेककर बैटा था और अपने पास बैठे हुए मिलसे इस प्रकार बान करने लगा कि उसका बायाँ कन्छा उठ गया और गलेकी माला भी पीठपर लटक गई। इससे उसने यह संबंत किया कि मै सदा तम्हें अपनी बाई घोर विठाऊँगा । ।।१६।। एक दूसरा युवा राजा था, विसके नख मानी प्रियाके नितम्बोपर चिद्ध बनानेके लिये ही बने थे। वह उन नलोंसे केतकीके उन धौले पत्तोको नोच रहा था जो किसी विलासी स्त्रीके श्रङ्कारके लिये कानक ग्राभुषसाके रूपमे कटे हुए थे : [ इस सकेतसे उसने प्रकट किया कि हम इसी प्रकार तुम्हारे नितम्बोपर नख-चिह्न लगावेंगे ] ॥१७॥ एक दूसरे राजा थे, जिनकी हथेली कमलके समान लाल थी ग्रौर जिसपर ब्वाजाकी रेखाएँ बनी हुई थी । वे ग्रपने हाथमे पासे उछाल रहे थे ग्रीर उनकी ग्रॅंगुठीकी कतक पासीपर पड रही थी। विसकेत कर रहे थे कि तुम्हारे साथ विवाह होनेपर हम दिन-रात नुम्हारे साथ पासा खेला करेंगे ] ।।१६।। एक दूसरा राजा बार बार अपने हाथसे उस मुक्टको सीधा कर रहा था जो पहलसे ही सीधा था। ऐसा करनेमें उसके हाथोशी उँगलियोंके बीचका भाग रत्नोकी किरएगोसे चमक उठता था। [ इससे बह संकेत करता था कि मै तुन्हें सदा सिर-ब्राँखोपर बिठाए रक्खूँगा ।।१६।। इसी बीच पुरुषोके समान बीठ ग्रौर राजाग्रोके वजोकी कथा जाननेवाली रनिवासकी प्रतिहारी सुनन्दा, सबसे पहले **इन्दुमतीको** मगध-नरेशके श्रागेले गई श्रीर बोली ॥२०॥ ये राजा बढ़े पराक्रमी **है ग्रीर ग्रपनी शरएामें** भानेवालोका रक्षा करते है। भ्रपनी प्रजाका मुख देकर इन्होंने वड़ा नाम कमाया **है। इनका नाम** 

कामं नृपाः सन्तु सहस्रशोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम् ।
नव्यवताराग्रहसंकुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रिः ॥२२॥
कियाप्रवन्धादयमध्वराणामजस्नमाहृतसहस्रनेत्रः ।
शच्याथिरं पाष्टुकपोललम्बान्मन्दारशृत्यानलकाँ अकार ॥२३॥ अनेन चेदिच्छिति गृद्धमार्ण पार्षि वरेययेन कुरु प्रवेशे ।
प्रासादवातायनसंश्रितानां नेत्रोत्सवं पुष्पपुराङ्गनानाम् ॥२४॥
एवं तयोक्ते तमवेच्य किंनिह्मिस्त्रिक्षित्रमुक्षमाला ॥२५॥
वर्गं तयोक्ते तमवेच्य किंनिह्मिस्त्रिक्षित्रमुक्षमाला ॥२५॥
वर्गं तस्योक्ते तमवेच्य किंनिह्मिस्त्रिक्षित्रमुक्षमाला ॥२५॥
वर्गं तस्योक्ते तरङ्गलेखा पद्मान्दरं गानसराजहंसीम् ॥२६॥
कागाद चैनामयमङ्गनायो सुराङ्गनाप्राधितयौवनश्रीः ।
विनीतनागः किल सत्रकारैरैन्द्र पदं भूमिगतोऽपि सुङ्क्ते ॥२७॥
स्रमेन पर्यासयताश्रुविन्दृन्सुकाफलस्यूलनमान्स्तनेषु ।
प्रत्यपिताः शत्रविलासिनीनासुन्सुच्य सुत्रेण विनेव हाराः ॥२=॥

परंतप है और ये सचमुच परन्तप [ शत्रश्रोको ताप देनेवाले ] हैं।।२१।। जैसे तारों, ग्रहों ग्रीर नक्षत्रोंसे भरी रहनेपर भी रात तभी चौदनी रात कहलाती है जब चन्द्रमा खिला हुआ हो. वैसे ही यद्यपि संसारमे सहस्त्रों राजा है किन्तु पृथ्वी इन्हीके रहनेसे राजावाली कहलाती है ।।२२।। इन्होने एकपर एक यज्ञ करके बार-बार इन्द्रको अपने यहाँ बुलाया जिसका फल यह हुआ कि इन्द्राएगीके सिरकी चोटी कल्पवृक्षके फूलोंका श्रृद्धार न होनेसे पीले गालोपर फूलने लगी, [ क्योंकि पतिके पास न रहनेसे उन्होने प्रद्भार करना ही छोड़ दिया था] ।।२३।। यदि इनके साथ तुम विवाह करना चाहती हो तो भ्रवश्य करो । क्योंकि जब तुम विवाह करके इनके साथ इनकी राजधानी [पाटलिपुत्रमें ] पहुँचोगी तब वहाँकी स्त्रियाँ भरोखोंमें बैठकर तम्हें देखेंगी और तुम्हारी सुन्दरता देखकर उनकी ग्रांक्षोको सूख मिलेगा ।।२४।। सुनन्दाकी बात सुनकर इन्द्रमतीने तनिक सी मील उठाकर राजाको देखा । उसके हाथकी दुवमें गुथी हुई महएकी माला कुछ सरक गई भीर विना कुछ कहे-मुने सीधा-सा प्रगाम करके उसे अस्वीकार करती हुई वह आगे बढ़ गई।।२४।। जैसे बायुसे उठी हुई लहरके सहारे मानसरोवरकी राजहंसिनी एक कमलसे दूसरे कमलतक पहुँच जाती है, उसी प्रकार सुनन्दा भी राजकुमारी इन्द्रमतीको दूसरे राजाके ग्रागे पहुँचाकर खड़ी हो गई ।।२६।। और बोली-ये अंग देशके राजा हैं। इनके यौवनको देवताओं की स्त्रियों भी चाहा करती हैं। हायियोंकी विद्याके बड़े-बड़े गुसी लोग इनके हाथियोंको सिखाते हैं। ये पृथ्वीपर रहते हुए भी इन्द्र ही समक्ते जाते है ।।२७।। [इन्होंने जिन राजाझोको युद्धमें मार डाला था ] उनकी स्त्रियोंने भपने पतियोंके शोकमें मोतियोंके हार तो उतार फेंके थे पर उनके रोनेसे उनके स्तनोंपर शिरती हुई भौसुत्रोंकी बुँदें बड़े-बड़े मोतियोके समान लगती भी उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो निसर्गाभिकास्यदमेकसंस्थमस्मिन्दयं श्रीरच सरस्वती च । कान्त्या गिरा सन्त्त्वा च योग्या त्वमेवकत्या खितयोसन्तिया।।२६॥ अधाङ्गराजादवतार्य चच्चपिद्दिति जन्यामवदत्त्वमारी । नासी न काम्यो नच वेद सम्यग्द्र प्रृं न सा भिक्कचिद्दि लोकः॥२०॥ ततः परं दुष्प्रसद्दं द्विषद्भिन्तुं नियुक्ता प्रतिहारभूमौ । निद्र्शयामास विशेषस्यप्रित्यामास विशेषस्यप्रित्यं नवोत्थानसिवेन्दुमर्यं ॥३१॥ अवन्तिनाथोऽप्रयुद्धवाडुर्विशालवत्तास्तन्तुम्तमध्यः । अस्य प्रयाप्तप्य सम्प्रयुक्तस्य स्वप्यक्रभ्रममुण्यतेजास्त्वयुव्य यत्नोत्लाखिता विभाति ॥३२॥ अस्य प्रयाप्त्य सम्प्रयुक्तरेगुस्त्रेन्त्रस्याजिमस्त्यतानि । इव्यत्ति सामन्तिश्रास्त्राचीनां प्रमाप्तरोज्ञस्त्वास्त्र स्वाति ॥३२॥ अस्य प्रयाप्त्र सम्प्रयुक्तरेगुस्त्रेन्त्रस्याजिमस्त्यतानि । इव्यत्ति सामन्तिश्रास्त्राचीनकेतनस्य वसन्तर्रे किल चन्द्रमौलेः । तमिन्नपदेपस्त प्रयाप्ति प्रयापित्यप्ति स्वस्त्र विल्ल चन्द्रमौलेः । तमिन्नपदेपस्त प्रयापित्यप्ति स्वप्ति स्वस्ति । स्वप्ति स्वप्ति स्वस्ति । स्वप्ति स्वप्ति स्वस्ति । स्वप्ति स्वस्ति । स्वप्ति स्वस्ति । सिप्रातरङ्गानिलकम्पतासु विहर्तस्य वापरम्पगस्य ।।३५॥ सिप्रातरङ्गानिलकम्पतासु विहर्तस्य वापरम्पगस्य ।।३५॥

इन्होने बात्रुश्रोकी स्त्रियोके गलेसे मोतियोके हार उतार कर उन्हें बिना डोरेबाले [ श्रासुश्रोके ] हार पहना दिये हो ।।२८।। यो तो तम जानती ही हो कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनोमे कभी नही बनती, पर इनके पास दोनो ही मिलकर रहती है। इसलिये हे कल्याशी ! तुम सुन्दर भी हो ग्रीर तुम्हारी मधुर वास्ती भी है, तुम उन दोनोंके साथ तीसरी बनकर पहुंच सकती हो ॥२६॥ इन्द्रमतीने उस ग्रेंग देशके राजापरसे ग्रांखे हटाई ग्रीर रानन्दासे कहा ग्रागे चलो यह बात नहीं थी कि वह राजा सुन्दर न हो ग्रीर न यही बात थी कि इन्द्रमतीने उसे ठीकसे देखान हो । पर सबकी अपनी-अपनी रुचि ही तो है [किसीको कोई ग्रच्छा लगता है किसीको कोई] ।।३०।। वहाँसे ग्रांगे बढकर प्रतिहारी सुरन्दाने एक दूसर राजाको दिखाया जिससे सब शत्रु काँपते थे ग्रौर जिसका रूप और यौवन पूनांके उठते हुए चन्द्रमाके समान मृत्दर था। उसे दिखाकर सूनन्दा बोली ॥३१॥ 'देखों, ये जो लम्बी मूजा, चौडी छाती ग्रीर पतली गोल कमरवाले राजा सूर्यके समान चमक रहे हैं, ये अवन्तीदेशके राजा है और ऐसा जान पड़ना है कि विश्वकर्माने अपने शान चढानेके चक्कपर इन्हें वर्ड यत्नसे खराद दिया है।।३२।। जब ये शक्तिशाली राजा शत्रुश्रोपर चट्टाई करते हैं तब सेनाके आगे चलनेवाले घोडोकी टापोमे उठी हुई घूलमे शत्रुओके मुक्टोकी चमक घूँघली पढ़ जाती है ॥३३॥ इनका राज-भवन महाकाल मन्दिरमे बैठे हुए ग्रीर सिरपर चन्द्रमा धाररा करनेवाले शिवजीके पास ही है। इमलिय ग्रेंथेरे पासमे भी शिवजीके सिरपर बने हुए चन्द्रमाकी चाँदनीसे ये अपनी स्त्रियोंके साथ सदा उजले पासका ही ग्रानन्द लेते है । केलेके खम्भेके समान [चिकनी ग्रीर डलवी] जॉंघवाली इन्दुमती ! क्या तुम अवन्तीके उन उद्यानोमें विहार करना चाहती **हो जिनमें दिन-** तस्मिन्नभिद्योतितवन्धपदमे द्रतापसंशोषितशत्रपश्चे । बबन्ध सा नोत्तमसौक्रमार्या क्रम्रहती भातमतीव भावम् ॥३६॥ गुर्गेरननाम । तामग्रतस्तामरसान्तराभामनपराजस्य विधाय सृष्टिं ललितां विधातर्जगाद भयः सदतीं सनन्दा ॥३७॥ सङ्ग्रामनिर्विष्टसहस्रव।हरष्टादशद्वीपनिखातयपः श्रनन्यसाधारणराजशब्दो वभृव योगी किल कार्चवीर्यः॥३८॥ अकार्यचिन्तासमकालमेव प्रादर्भवेशापधरः प्रस्तात । अन्त शरीरेष्वपि यः प्रजानां प्रत्यादिदेशाविनयं विनेता ॥३६॥ ज्याबन्धनिष्पन्दभ्रजेन यस्य विनिःश्वसद्वक्त्रपरम्परेख। कारागृहे निर्जितवासवेन लङ्केश्वरेखोषितमाप्रसादात ॥४०॥ तस्यान्वये भपतिरेष जातः प्रतीप इत्यागमबृद्धसेवी। येन श्रियः मंश्रयदोपरूढं स्वभावलोलेत्ययशः प्रमृष्टम् ॥४१॥ आयोधने कृष्णगतिं सहायमवाष्य यः इत्रियकालरात्रिम् । धारां शितां रामपरश्वधस्य संभावयत्यत्पलपत्रसाराम् ॥४२॥

रात सिम्रा नदीका ठडा वाय हरहराता रहता है ३४॥ सनन्दाकी बात सनकर भी सकमारी इन्दमती-को वह मित्रोको प्रमन्त करनेवाला ग्रीर शत्रश्रोंको मारनेवाला प्रतापी राजा उसी प्रकार ग्रन्छा नहीं लगा जैसे कमदिनीको वह सर्थ नहीं भाता जो कमलको खिलाता और कीचडको सखा देता है ।।३६।। कमलके समान सन्दरी, वडी गरावती, विधाताकी सन्दर रचना ग्रीर सन्दर दौतींवाली इन्द्रमतीको वहाँसे अनुप राजाके धागे ले जाकर सुनन्दा बोली -।।३७।। 'बहुत दिनोंकी बात है. एक कार्त्तवीर्य नामके वडे योगी हो गये है। उनमें बडी भारी बात यह थी कि जब वे लडने जाते थे तब उनके सहस्रो हाथ निकल आते थे। उन्होने भ्रठारह द्वीपोमें जाकर यज्ञके खम्भे गाड दिए थे। वे ऐसे प्रतापी थे कि उनके सामने कोई अपनेको राजा ही नहीं कह सकता था ।।३८।। उनके समयमे यदि कोई पाप करनेका विचार भी करता था तो वे धनप-बारा लेकर उसके सिरपर जा चढते थे । इस ढगसे उस दंडधारीने सब लोगोंके मनसे पाप निकाल डाला था ।।३१।। जिस रावरणने इन्द्रको भी जीत लिया था उसको भी उन्होंने अपने कारागारमे बन्दी रख छोडा था। उन्होंने रावणकी भूजाएँ इस प्रकार धनुषकी डोरीसे कसकर बाँध दी थी कि वह बेचारा दिनरात उसाँसें भरता रहता या और जबतक कार्त्तवीर्य उसपर प्रसन्त नही हुए तबतक उन्होंने उसे छोडा नही ॥४०॥ उन्हीं प्रसिद्ध राजाके वशमें ये उत्पन्न हुए हैं, ये बेदो और बड़े-बढ़ो [प्रथवा वेदके पण्डितों] की बड़ी सेवा करते हैं। लक्ष्मीको जो चंचलताका दोष लगाया जाता या उनका वह दोष भी तबसे चूल गया जबसे वह इनके साथ रहने लगी [क्योंकि लक्ष्मी तो उसी पुरुषको छोडकर चंचला होकर जाती है जो व्यसनी होते हैं। इनमें कोई व्यसन नही, इसलिये इन्हें क्यों छोडकर जायें ।।४१।। ये राजा इतने बलवातु हैं कि धन्निकी सहायता पा लेनेसे, ये परश्रामजीके उस फरसेकी तेज धाराको भी सस्याङ्कलक्सीर्भव दीर्घवाहोर्माहिष्मतीवप्रनितम्बकाञ्चीम् । प्राप्तादजालैर्जलवेखिरम्या रेवां यदि प्रेचितुमस्ति कामः ॥४३॥ तस्याः प्रकासं प्रियदर्शनोऽपि न स चितीशो रूचयं वभूव । शराप्रमृष्टाम्युपरोपरोघः शशीव पर्याप्तकलो निलन्याः ॥४॥॥ सा श्रूरतेनाथिपति सुवेखम्रहिर्य लोकान्तरगीतक्रीतिम् । स्राचारग्रद्धोभयवंशदिपं ग्रुद्धान्तरच्या जगदे कुमारी ॥४॥॥ नीपान्वयः पार्थिव एय यज्वा गुर्धिर्यमाश्रित्य परस्परेखा । सिद्धाश्रमं शान्तमिवैत्य सम्वैनैर्माशिकोऽप्युत्तमस्त्रेज विरोघः ॥४६॥ स्यादगोम्बर्गत्यान्तमिवैत्य सम्वैनैर्माशिकोऽप्युत्तमस्त्रेज विरोघः ॥४६॥ यस्यादगोम्बरत्याम् कान्तिहिमांशोति सनिविष्टा । यस्पादगोमस्त्रनचन्दनानां प्रचालनाद्वािविहारकाले । कित्तन्दक्या मधुरां गतािष गङ्गोर्मिससक्तजलेव भाति ॥४८॥ प्रस्तेन ताचर्यात्किक कालियेन मर्गि विसुष्टं यस्नुनौकसा यः । वद्यास्थलच्यापरुकं द्यानः सकौस्तुभं हे पयतीव कृष्णम् ॥४६॥

कमलकी पखडीके समान कोमल समभते है जिसने युद्धमे क्षत्रियोका महासँहार कर डाला था।।४२।। तुम यदि राजभवनके भरोखोसे उस मृन्दर लहरोंवाली नर्मदा का मनोहर हृश्य देखना चाहो जो माहिष्मती नगरीके चारो बोर तगडी-जैसी घूम गई है तो इस महाबाह राजासे विवाह करलो ।।४३।। जैसे खुले आकाशवाली शरदऋतुका मनोहर चन्द्रमा भी कमलिनीको नही भाता वैसे ही वह सुन्दर राजा भी इन्द्रमतीके मनमे नहीं जैंचा ॥४४॥ तब रनिवासकी सेविका सनन्दा, राजकुमारीको मधुराके उस राजा सुपेशक आगे ले गई जिसकी कीर्ति स्वर्गके देवता भी गाते थे और जिसने धपने शुद्ध चरित्रसे माता भौर पिताके दोनो कुलोंको उजागर कर दिया था। उन्हे दिखाकर सुनन्दा बोली — ॥४५॥ 'ये राजावडी विविसे यज्ञ करते है ग्रीर प्रशंसनीय वशमे उत्पन्न हुए हैं। जैसे ऋषियों के शान्त श्राक्षमों में सब जीव बैर छोड़कर एक साथ रहते हैं वैसे ही विद्वारा भीर मीन रहना ये परस्पर विरोधी गूगाभी इनमे एक साथ रहते हैं ।।४६।। **बन्द्रमाकी चौदनीके समान ग्रांसोंको** मुख देनेवाला इनका प्रकाश तो घरमे रहता है और मूर्य के समान प्रवण्ड तेज शक्षाोंके उन राज-भवनोपर दिखाई देता है जिनके उजड जानेपर उनमें घास जम ग्राई है।।४७।। जब ये जस-विहार करते है और इनकी रानियोंके स्तनोंपर लगा हुमा चन्दन जलमे मिलकर यमुनामें **बड्**ने लगता है उस समय मथुरामे भी यमुनाजीका रग ऐसा प्रतीत होता है मानो वहींपर उनका गगाजीकी लहरोसे मगम हो गया हो ॥४८॥ जब ये अपने गलेमे वह मिरा पहन लेते हैं, औ उन्हें उस कालिय नागने दी थी जो सरुडक डरमे यमुनाक जलमें रहने लगा था, सब इनकी शोभाके आगे कौस्तुम मिए। पहने हुए श्रीकृष्णाजीकी शोभाभी कीकी पड़ जाती है ॥४६॥ संभाव्य भर्तारमधुं युवानं सृदुभवालोक्तरपुष्पश्यये ।

प्रन्दावने चैत्रस्यादन्ने निर्विरयतां सुन्दारि यौवनश्रीः ॥४०॥

प्रध्यास्य चाम्भः प्रवतीक्षितानि शैलेयगन्धीनि शिलातलानि।
कलापिनां प्राष्ट्रिष पश्य नृत्यं कान्तासु गोवर्धनकन्दरासु ॥४१॥

नृपं तमावर्षमनोज्ञनाभिः सा व्यत्यगादन्यवभूभिवती ।

महीधरं मार्गवशादुपेतं स्रोतोवहा सागरगामिनीव ॥४२॥

श्रथाङ्गदाशिलप्रशुजं श्रुजिप्या हेमाङ्गदं नाम कलिङ्गनाथम् ।

श्रासेदुर्पी सादितशत्र्यचं वालामवालेन्दुग्रुलीं वभाषे ॥४२॥

श्रमी महेन्द्राद्रिसमानसारः पतिमहेन्द्रस्य महोद्येश्च ।

यस्य चरत्सैन्यगजच्छलेन यात्रासु यातीव पुरो महेन्द्रः ॥४९॥

ज्याधातरेने सुशुजो श्रुजभ्यां विभित्तं यश्चापभृतां पुरोगः ।

रिपुश्रियां साञ्जनवाष्पसेके वन्दीकृतानामिव पद्धती हे ॥४५॥

यमात्मनः सद्यनि संनिकृष्टो मन्द्रध्वनित्याजितयामतृर्यः ।

प्रासादवातायनदश्यवीचः प्रवोधयत्यर्थव एव सुप्तम् ॥५६।।

है सुन्दरी इनके साथ विवाह करके आप कुबेरके चैत्ररथ नामके उद्यानसे भी बढकर मुन्दर बुन्दावनमें कोमल पत्तो और फलोंकी इच्याब्रोपर विहार करना ॥५०॥ श्रीर वर्षाके दिनोमे गोवर्धन पर्वतकी सुहावनी गुफाओंमे पानीकी फुहारोसे भीगी हुई शिलाजीतकी गन्धकाली पत्थरकी पाटियोपर बैठकर मोरोका नाच देखना ॥ ११॥ पानीकी भैवरक समान गढ़री नाभिवाली ग्रीर किसी ग्रन्यसे विवाह करने की इच्छावाली इन्द्रमती. राजा सूपेराको छोडकर उसी प्रकार ग्राग बढ गई जैसे समुद्रकी ग्रोर बढती हुई नदी बीचमे पड़ते हुए पहाडको छोड जाती है ।।५२।। वहाँसे सुनन्दा दासी पूनोके चन्द्रमाके समान मुखवाली इन्द्रमतीको उस कलिंग देशके राजा हेमाद्भदके ग्रागे ले गई जो ग्रंपनी बहिमे भूजबन्ध पहने हए थे श्रीर जिल्होंने ग्रपने शत्रश्रीको नप्र कर डाला था। उन्हे दिखाती हुई सुनन्दा बोली ॥५३॥ 'इनको देखती हो ! ये महेन्द्र पर्वतके समान शक्तिवाले है ग्रीर महेन्द्र पर्वत और समुद्र दोनोपर इनका अधिकार है। जब ये युद्धके लिये चलते है उस समय इनके आगे-भागे चलने वाले मतवाले हाथी ऐसे लगते है मानो हाथियोका वेप बनाकर स्वय महेन्द्र पर्वत चला जा रहा हो ।। ५४।। इनको देखती हो न, कैसी सुन्दर इनकी भूजाएँ हैं और धनुषधारियोमें तो इनसे बढकर कोई है ही नहीं । इनकी भूजाग्रोपर जो दो काली-काली रेखाएँ धनुषकी डोरी खींचनेसे बन गई हैं, वे ऐसी जान पडती है मानो ये शत्रुधोकी उस राज्य-लक्ष्मीके ब्रानेकी दो पगडंडियाँ हैं जो उन्होंने शत्र्योंसे छीन ली हों बौर जिसके कजरारे नेत्रोंसे बहे श्रांस्थ्रोके कारए। ये काले पड़ गए हो ।। ११। ठीक इनके रावभवनके नीचे ही समृद्र हिलोरे लेता है। उसकी लहरें राजभवनके ऋरोसोंसे स्पष्ट दिखाई देती हैं। जब ये अपने राजभवनमें सीते है तब वह समुद्र ही नगाडेकी ध्वनिसे भी

स्रमेन सार्थं विहराम्बुराशेस्तीरेषु । तालीवनमर्भरेषु । द्वीपानतरानीतलबङ्गपुर्परपाइतस्वेदलवा मरुद्भिः ॥४७॥ प्रलोमिताप्याकृतिलोभनीया विदर्भराजावरजा तयैवस् । तस्मादपावर्तत द्ररक्ष्या नीत्येव लच्मीः प्रतिकृत्वदैवात् ॥५०॥ अथोरगाच्यस्य पुरस्य नार्थं दौवारिकौ देवसरूपमेत्य । इतश्रकोराचि विलोकयेति पूर्वाचुशिष्टां निजगाद भोज्याम् ॥४६॥ पार्क्कोऽयमंसार्पितलम्बहारः क्लुप्ताङ्गरागो हरिचन्दनेन । आभाति वालातपरक्तमानुः सनिर्भरोद्वार इवाद्रिराजः ॥६०॥ विन्थ्यस्य संस्तम्भयिता महाद्रेनिःशेषपीतोजिक्ततसिन्धुराजः । प्रीत्यास्वमेथावभुधाई मृर्तेः सौस्नातिको यस्य भवत्यगस्त्यः ॥६१॥ अस्त्रं हरादाप्तवता दुराषं येनेन्द्रलोकावजयाय द्यतः । पुरा जनस्थानविमर्दशङ्की संधाय लङ्काधिपतिः प्रतस्थे ॥६२॥ अन्तेन पाणौ विधिवद्गृहीते महाकुलीनेन महीव गुर्वी । रत्नानुविद्याश्वमस्थलाया दिशः सपत्नी भव दिचणस्या ॥६३॥

गभीर प्रपने गर्जनसे इन्हे प्रात: जगा देता है ।। प्रदा तम चाहो तो इनके साथ विवाह करके समुद्रके उन तटोपर विहार करो जहाँ दिनरात ताहके जंगलोकी तहतहाहट मुनाई देती हैं. स्रोर वहाँ जब तुम्हे पसीना हम्रा करेगा तब लीगवेक्फूलोकी स्गन्यमे बमा हम्रा दूसरे द्वीपोमे स्नाता हम्रा **शीतल** पवन तुम्हारा पसीना पोछ दिया करेगा ॥४७॥ विदर्भराजकी छोटी बहन सन्दरी इन्द्रसती अपनी दासीकी लुभावनी बाते सनकर भी उस राजाको छोडकर उसी प्रकार धारो बढ गई जैसे परुपार्थसे लाई हुई मम्पत्ति भाग्यके फेरमे छोडकर चली जाती है ॥४८॥ तत्र सुनन्दा उसे देवताके समान मनोहर नागपूरीके राजाके पास ले जाकर बोली--'ग्ररी चकोर-जैसे नेत्रवाली ! इधर तो देख ।। १६।। ये पाख्य देशके राजा हैं जिनके कथेपर यडा-सा हार लटका हम्रा है भ्रौर जिसके **क्षरीर**पर **हरिचन्दन**-का लेप किया हुआ है । इस वेशमे ये उस हिमालयके शिखरके समान सुन्दर लग रहे है जो प्रात:-कालकी धूपमे लाल हो गया हो भ्रौर जिस परसे भ्रनेक पानीके भरने गिर रहे हों ॥६०॥ जब ये ग्रश्वमेघ यज करके स्नान करते हैं तब इनसे वे महाप्रतापी ग्रगस्त्य ऋषि ग्राकर कुशल पुछते हैं जिन्होंने विन्ध्याचलको थ्रागे बढनेसे रोक दिया था श्रौर पूरे समुद्र को पीकर फिर मुँहसे निकाल दिया था ॥६१॥ जब महाप्रतापी रावरण उन्द्रको जीतने चना, तब उसने इस डरसे इनसे सन्धि करली थी कि कही ऐसा न हो कि मेरी पीठ पीछे ये मेर देशको तहस-नहस करदे, क्योंकि **इन्होंने भी शिवजीसे** बडा प्रतापी ग्रस्त्र प्राप्त कर रक्ख़ा है ॥६२॥ ये वडे ग्रच्छे कुलम उत्पन्त हुए है ग्रीर तुम भी पृथ्वीके समान महान् हो। इनके साथ विधिपूर्वक पाशिग्रहश करके तम रत्नोसे भरी उस दक्षिश देशकी

ताम्ब्लवस्त्रीपरिषद्भप्तास्त्रेलास्तालिङ्कितचन्दनासु ।
तमालपत्रास्तरसासु रन्तुं प्रसीद शरवनमलपस्थलीषु ॥६४॥
इन्दोवरस्यामतनुर्नुपोऽसौ त्वं रोचनागौरशरीरयप्टिः ।
अन्योन्यशोभापिवद्भये वां योगस्तिडचोयदयोरिवास्तु ॥६४॥
स्वसुर्विदर्भाविषतेस्तदीयो लेमेऽन्तरं चेतिस नोपदेशः ।
दिवाकरादर्शनवद्धकोशे नचत्रनाथांशुरिवारिवन्दे ॥६६॥
संचारिकादीपशिखेवरात्रीयं यं व्यतीयाय पतिवरा सा ।
नरेन्द्रमार्गाष्ट इव प्रपेदं विवर्धभावं स स भूमिपालः ॥६७॥
तस्यांरघोः स्वन्नस्यत्यां वृक्षीत मां नित समाकुलाऽभृत।
वामेतरः संशयमस्य बाहुः केपूरवन्धोच्छ्वसित्तर्नुनाद ॥६८॥
तं प्राप्य सर्वावयवानवयं व्यवन्तात्योगगमान्द्वमती ।
न हि प्रफुल्लं सहकारमेत्य च्चान्तरं काङ्चित पर्पदाली ॥६६॥
तिस्मन्समावेशितचिचच्चिनिवृत्वभामिन्दुमतीमवेच्य ।
प्रचक्रम वृक्षमनुक्रमञ्जा सविस्तरं वाक्यमिदं सुनन्दा ॥७०॥

इच्चाकवंश्यः ककृदं नृपाणां कक्रतस्य इत्याहितलच्चणोऽभत । काकत्स्थशब्दं यत उन्नतेच्छाः श्लाघ्यं दधत्युत्तरकोशलेन्द्राः॥७१ महेन्द्रमास्थाय महोत्तरूपं यः संयति प्राप्तपिन।किलीलः । चकार बागौरसराङ्गनानां गण्डस्थलीः प्रोपितपत्रलेखाः ॥७२॥ ऐरावतास्फालन विश्वर्थं य: संघडयञ्जलदमङ्गदेन । उपेयवः स्वामपि मर्तिमुग्यामधीसनं गोत्रभिदोऽधितष्ठौ ॥७३॥ जातः कुले तस्य किलोरुकीर्तिः कुलप्रदीपो नृपतिर्दिलीपः । त्रतिष्ठदेकोनशतकतुरवे शक्राभ्यसूयाविनिवृत्तये यः ॥**७**४॥ यस्मिन्महीं शासति वाशिनीनां निदां विद्यारार्धपथे गतानाम् । वातोऽपि नाम्नंसयदंशकानि को लम्बयेदाहरणाय हस्तम ।।७५॥ पुत्रो रघस्तस्य पटं प्रशास्ति महाक्रतोतिश्वजितः प्रयोक्ता । चतर्दिगावर्जितसंभतां यो मृत्पात्रशेषामकरोद्धिभृतिम् ॥७६॥ ब्रारूढमद्रीतदधीन्वितीर्थं भ्रजगमानां वसति प्रविष्टम् । ऊर्ध्वं गतं यस्य न चानुबन्धि यशः परिच्छेतमियत्तयालम् ॥७७॥

लट्टूहो गई है तब वह बहुत बढा-चडाकर बात बनाती हुई बोली — ॥७०॥ 'देखो ! इक्ष्वाकुके वशमे. राजाग्रोमे श्रेष्ठ ग्रौर मन्दर लक्षराो वाले एक ककत्स्य नामके राजा हो गए हैं. जिनके काररा वनके पीछे उत्तर कोशलके सभी राजा अपनेको काकतस्य कहते आये है ॥ ७१॥ उन ककतस्य राजाने जब युद्धमे अमुरको मारा था तब बैलपर चढं हुए वे शिवजीके समान लगते थे। [ ग्रीर जानती हो उनका बैल कौन था। दिवय इन्द्र भगवान उनके लिए बैल बने हुए थे और उस यद्धमें उन्होंने जिन असुरोको मार डाला या उनकी स्त्रियोंने पतियोसे बिछोह होनेके कारण भ्रपने कपोलोको चीतनाही छोड़ दिया था ।।७२।। यद्ध समाप्त हो जानेपर जब इन्द्र ग्रपना रूप धारए। करके ऐरावतपर चढकर स्वर्ग जाने लगे तब उनके साथ ककृत्स्थ भी बैठे हुए थे। उस समय वे इन्द्रके साथ ऐसे सटे हुए बैठे ये कि ऐरावनको बार-बार प्रकृश लगानेसे इन्द्रके जो भुजबन्ध ढीले पड़ गए थे, वे ककुत्स्यके भुजवन्धमे रगड खाते चलते थे । ।७३।। उन्हीं प्रतापी कक्रस्थके वशमें यशस्वी राजा दिलीपने -जन्म लिया जो केवल निन्यानवे यज्ञ करके ही इसलिये चूप हो गए कि कही सौ यज्ञ पूरे करनेसे इन्द्रको कष्टुन हो ।।७४।। वे प्रतार्था राजा ऐसे अच्छे ढंगसे अपना राज चलाते ये और उनका ऐसा दबदवा था कि उपवनों में मद पीकर सोई स्त्रियोंके वस्त्रीको वायु भी नहीं हिला सकता था फिर उन्हें हटानेका साहस तो भला कौन करता ॥७४॥ उन्हींके पुत्र रपु उनके पीछे राजा हुए, जिन्होंने सब देशोको जीतकर ग्रमार घन इकट्रा किया ग्रीर विश्वजित् यज्ञमे ग्रमना सब कुछ बौट दिया केवल मिट्टीका पात्र भर उनके पास बच रहा ॥७६॥ उनका यश कहाँतक फैला हुमा है चसका ठिकाना थोड़े ही है। पर्वतोंपर, समुदके पार, पातालमे, नागोके देशमे, सब दिशाओं-

असी कुमारस्तमजोऽनुजातस्त्रिविष्टपस्येव पति जयन्तः। गुर्वी घरं योश्रवनस्य पित्रा धर्येण दम्यः सदर्श विमर्ति ॥७८॥ कलेन कान्त्या वयसा नवेन गुर्खेश्व तैस्तैर्विनयप्रधानैः। त्वमारमनस्तुल्यमम् वृत्तीष्व रत्नं समागच्छतु काञ्चनेन ॥७६॥ ततः सनन्दावचनावसाने लजां तनकृत्य नरेन्द्रकृत्या । इष्ट्या प्रसादामलया कमारं प्रत्यग्रहीत्संवरणस्रजेव ॥८०॥ सा यूनि तस्मित्रभिलापबन्धं शशाकःशालीनतया न वक्तम् । रोमाञ्चलच्येग संगात्रयध्टि भित्वानिराकामद्रगलकेश्याः ॥८१॥ तथागतायां परिहासपूर्व सख्यां सखी वेत्रभदावभाषे । त्रार्ये ब्रजामोऽन्यत इत्यर्थेनां वधरस्याकुटिलं ददर्श ॥**⊏२॥** सा चर्णगौरं रघन्दनस्य धात्रीकराभ्यां करभोपमोरूः। त्रासजयामास यथाप्रदेशं कराठे गुर्ण मूर्चमिवानुरागम् ॥=३॥ तथा स्रजा मङ्गलपुष्पमय्या विशालवन्तःस्थललम्बया सः । अमस्त क्रुठार्पितवाहपाशां विदर्भराजावरजां वरेएयः ॥८४॥ शशिनम्रुपगतेय कौमुदी मेघमुक्तं जलनिधिमनुरूपं जह्न् कन्यावतीर्णा। इति समगुणयोगप्रीतयस्तत्रपौराः अवणकदु नृपाणामेकवाक्यं विवत्रः ॥८४॥

### प्रमुदितवरपत्त्रमेकतस्तित्त्वितिपतिमण्डलमन्यतो वितानम् । उपसि सर इव प्रफुल्लपत्रं कुमुदवनप्रतिपत्ननिद्रमासीत् ॥८६॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये स्वयंवरवर्णानो नाम षष्ठ. सर्गः ॥

मानो इस्तुमतीने मेरे गलेमे अवनी भुजाएँ ही डाल दी हो । । दशा जब वहाँके नगर-बाखियोंने देखा कि समान मुख्याने अब और इन्दुमतीका सम्बन्ध हो गया तब वे एक साथ बोल उठे— 'यह तो चिंदनी और चन्द्रमा का मेल हुआ है भीर गमाजी समुद्रमें मिल गई हैं।' दूसरे राजा लोग ज्यो-ज्यो से सब बाते निजत जा रहें थे, त्यारे त्यारे मनमे नुकुते जा रहें थे ।। दशा स्वयवरके मंडपर्में एक भोर अबके साथी हैंसते हुए सब वे और दूसरी और उदास मृह्याल राजा लोग। उस समय वह मण्डप प्रातःकालके उस सरीवर जैसा लगने लगा जिसमें एक भोर खात हुए कमल दिखाई दे रहें हो और दूसरी और मृह कुपूरोका मुण्ड खड़ा हो गया हो ।। ६६।

महाकवि कालिदासके रचे हुए रघुवश महाकाव्यमे इन्दुमती-स्वयवर नामका छठा सर्ग समाप्त हुमा।

# ॥ सप्तमः सर्गः ॥

त्रयोपयन्त्रा सहशेन युक्तां स्कन्देन सावादिव देवसेनाम् । स्वसारमादाय विदर्भनाथः पुरप्रवेशाभिष्ठको वभूव ॥ १ ॥ सेनानिवेशान्पृथिवीवितोऽपि जम्प्रुविभातग्रहमन्दभासः । भोज्यां प्रति व्यर्थमनोरथत्वाद्रृपेषु वेषेषु च साम्यस्याः ॥ २ ॥ सांनिध्ययोगात्किल तत्र शच्याः स्वयंवरकोमकृतामभावः । काकुत्स्थग्रहिरय समत्सरोपि शशाम तेन चितिपाललोकः ॥ ३ ॥ तावत्प्रकीर्णाभिनवोपचारमिन्द्रायुध्योतिततोरच्णाकृम् । वरः स वध्या सह राजमार्गं प्राप ध्वजच्छायनिवारितोच्णाम् ॥ ४ ॥ ततस्तदालोकनतत्पराणां सीधेषु चामीकरजलावत्सु । वभृवृरित्थं पुरसुन्दरीणां त्यक्तान्यकार्याणि विचेष्टितानि ॥ ४ ॥ आलोकमार्गं सहसा ब्रजन्त्या क्याचिद्वहेष्टनवान्तमाल्यः । वद्धं न संभावित एव तावत्करेण स्द्वोऽपि च केशपाशः ॥ ६ ॥

#### सातवां सर्ग

स्वयंवर हो चुकने पर योग्य पितिक व्याही हुई प्रपती बहुत इन्दुमतीको साथ लेकर विभर्द-तरेख नगरको धोर चले। ध्राप्ती पत्नी इन्दुमती के साथ जाते हुए प्रज ऐसे लग रहे थे मानो साक्षात् देवसेना के साथ स्कन्य जा रहे हों ॥१॥ इसरे राजा लोग भी प्रातःकालके तारोंके समान ध्रपना उदात मूँड लेकर प्रपत्ने-प्याने देते में यह कहते हुए लौट गए कि जब इन्दुमती ही नहीं मिली तब हुम लोगोंका यह रूप धौर यह वेदा रहा लिंदा कामका ॥१॥ उस स्वयंवर में स्वयं इत्तराही उपस्थित थी इसिनये वहीं किसीका साइस नहीं हुमा कि कुछ गड़बड़ी कर सके। यों तो जितने हारे हुए राजा ये वे सभी ध्रमते मन ही मन कुद्धते थे किन्तु इत्त्रायोंके रहनेते उनका भी क्रोध उप्राथम प्राया ॥३॥ उस समय ध्रम ध्रम प्रमुख देवी साथ नगरके वीचसे राजपथपर चले जा रहे ये । स्थान-स्थानवर मुन्दर नये ठून उनवर दस्ताए जा रहे थे और इत्यायुक्ते समान रंग-विद्यों तोरख उनके स्वागतमें सजाए गए थे। नगरमे इतनी फाण्डयों लगाई गई थी कि थूप भी रुक गई थी।।धा। उनको देखनेके विये नगर की सुन्दरियों पपना-सपना काम छोड़कर प्रपत्न-प्रपत्न अवनों के करीकों भीर दोड़ पड़ी।।३॥। एक सुन्दरी उन्हें देखने के लिये जब फ्रारेसिको घोर लयकी तब सहस्वा उतका हुका खुल गया। उस हड़बड़ीमें प्रपत्न जुड़ा बौषनेकी भी उसे सुभ न रही भीर वह सपने केवा हाथमें सामे ही लिड़कीपर पहुंच गई। बालों के डीले एड जानेस उनमें गुधे हुए फ्रा प्रसाधिकालिम्बतमग्रपादमाचिप्य काचिद्द्रवरागमेव । उत्सृष्टलीलागतिरागवाचादलक्तकाङ्कां पदवीं ततान ॥७॥ विलोचनं दिच्यमञ्जनेन संभाच्य तद्धञ्चितवामनेत्रा । तथैंव वातायनसंनिकषं ययौ शलाकामपरा वहन्ती ॥८॥ जालान्तरप्रेषितदष्टिरन्या प्रस्थानिमणां न वबन्य नीवीम् । नाभिप्रविष्टायस्याप्रमेण् इस्तेन तस्थावचलम्य वासः ॥६॥ अर्घातिच्या सात्ररस्र विल्यायाः पदे पदे दुनिमिते गलन्ती । कस्याश्विद्यार्शमा तदानीमङ्गुष्टम् लासितस्वराचेषा ॥१०॥ तासां सुवैरासवगन्यगर्भेच्यासान्तराः सान्द्रकृत्हलानाम् । विलोलनेत्रभ्रपर्येशाचाः सहसपत्रभ्यरणा इवासन् ॥१९॥ ताराचवं दिष्टिमरापिवन्त्यो नार्यो न जम्मुविष्यान्तराखि । तथाहि शेषेन्द्रयञ्चनिरासां सर्वात्मना चस्नुतिव प्रविष्टा ॥१२॥ त्याहि शेषेन्द्रयञ्चनिरासां सर्वात्मना चस्नुतिव प्रविष्टा ॥१२॥ स्थाने वृता भूपतिभि परोचैः स्वर्यवरं साधुमर्मस्त भोज्या । पद्मेव नारायखमन्यथासौ लमेत कान्तं कथमात्मत्वस्य ॥१२॥

बराबर नीचे गिरते जाते थे ॥६॥ एक दसरी स्त्री अपनी श्रान्तार करनेवाली दासीसे पैरोंमें महावर लगवा रही थी। वह भी अपने पैर सीचकर गीले पैरो से ही अरोलेकी ओर दौड पड़ी जिससे भरोबेतक लाल पैरो के छापकी पाँत-सी बननी चली गई 11911 एक तीसरी स्त्री अपनी **ग्रांखों में** भाजन लगा रही थी। दाई मौलमें तो लगा चकी थी पर बाई मौल मे मौजन लगाए बिना ही वह सलाई हाथ में लिए अरोलेकी घोर दौड़ पढ़ी 11511 एक घीर स्वी अरोलेमें घाँख लगाए सड़ी थी। उसका नाड़ा खुल गया था पर उसे बाँधने की सुध ही उसे नहीं थी। वह धपने कपडे हाथसे यामे इस प्रकार खडी थी कि उसके हाथके ग्राभपरगोंकी चमक उसकी नाभितक पहेंच रही थी ।। एक स्त्री देठी हुई मिलियो की तगडी गृथ रही थी जिसका एक छोर उसने एक पैर के प्रेंगुटेमें बौध रक्ला था। वह सभी आधी ही पिरो पाई थी कि सहसा उठकर सजको देखनेके लिये भरोले की ग्रीर लपकी चली गई। फल यह हुआ कि वहाँ पहुँचते-पहुँचते मिए। तो सब निकल-निकलकर इधर-उधर विखर गए, केवल डोरा-भर पाँवमें बँधा रह गया ॥१०॥ महिराकी गन्धसे मुवासित मुखोंबाली, भरोखोमें उत्सकताके साथ भाकती हुई वे स्त्रियाँ ऐसी जान पड़ती वीं मानो भारीखोमे बहुतसे कमल सजे हुए हो और जनपर बहुत से भौरे था बैठे हों क्योंकि उनके सुन्दर मुख्येपर घॉल ऐसी जान पहती थी जैसे कमलपर **घॉरे बंटे हों ।।११॥** वे स्त्रियों ऐसी एकटक होकर प्रपने नेत्रोसे भजका रूप पी रही **यी कि उनका भ्यात** किसी भीर कामकी ओर गया ही नहीं मानो उनकी सब इन्द्रियोंकी शक्ति कि का आँखोंमें ही मा वसी हो ॥१२॥ [स्त्रियां मापसमें कह रही थी] यों तो बहुतसे राजामोंने मणने परस्परेण स्पृह्णीयशोमं न वेदिहं दन्द्रमयोजयिष्यत्। मस्मन्द्रये रूपविधानयत्नः पत्युः प्रजानां वितयोऽमविष्यत्॥१४॥ रितस्मरौ नृत्मिमावमृतां राञ्चां सहस्रेषु तथाहि वाला। गतेयमात्मप्रतिरूपमेव मनो हि जन्मान्तरसङ्गतिङ्गम् ॥१४॥ इत्युद्धताः पौरवभूष्वस्यः शृण्वन्कथाः भोजसुन्ताः कुमारः। उद्भासितं मङ्गल्याविधामिः संवधिन्नः सब समाससाद ॥१६॥ ततोऽवतीर्याशु करेणुकायाः स कामरूपेश्वरदत्त्रहस्तः। वेदर्भनिर्दिष्टमयो विवेश नारीमनांसीव चतुष्कमन्तः ॥१७॥ महाईसिंहामनसंस्थितोऽसौ सरत्नमर्थं मधुपर्कमिश्रम् । मोजोपनीतं च दृङ्गलुग्मं जब्राह् सार्थं वनिताकटान्दैः ॥१८॥ दृङ्गलवासाः स वभूसमीपं निन्यं विनीतौरवरोषरन्तैः । दिलासकाशं स्फुटफेनराजिनवैहेदन्वानिव चन्द्रपादैः ॥१९॥ तत्राचितोभोजपतेः पुरोधा हुन्वाग्निमाज्यादिभिरग्निकल्यः। तमेव चाधाय विवाहसान्यं वभूवरौ संगमयांचकार ॥२०॥

भाप भाकर इन्दमतीसे विवाहकी प्रार्थना की थी, पर राजकुमारीने स्वयंवर करके ही भ्रपना विवाह करना उचित समक्ता और यह ठीक भी किया । जैसे स्वयवरमें लक्ष्मीने नारायराको वर सिया बैसे ही इन्द्रमतीने भी अजको वर लिया है। बताओं तो बिना स्वयवरके उसे ऐसा योग्य वर कैसे मिल पाता ॥१३॥ यदि ब्रह्मा यह सन्दर जोडी न भिलाते तो इन दोनोंको सन्दर बनानेका उनका सब परिश्रम ही व्यर्थ जाता ।।१४।। ये दोनो पिछले जन्ममे रति और कामदेव ही रहे होंसे। इसीलिये तो सहस्रों राजाग्रोंके बीचमे इन्दुमतीने उन्हे प्राप्त कर लिया क्योकि पिछले जन्मके सम्बन्धको मन तो भली भाँति पहचान ही लेता है।।१५।। नगरकी महिलामीके मुँहसे इस प्रकारकी बातें सनते हुए कुमार ग्रज भपने सम्बन्धी भोजके उस राज-भवनमे जा पहेंचे जो मंग्रल सामग्रियोंकी सजाबटसे जगमगा रहा था ॥१६॥ वहाँ पहेँचकर वे भटसे हथिनीसे नीचे उत्तरे ग्रीर कामरूपके राजाके हाथमें हाथ देकर विदर्भराजके बताये हुए भीतरी चौकमें ऐसे पैठ गये मानी है वहाँकी स्त्रियोके मन में भी पैठ गए हों ।।१७।। वहाँ वे सुन्दर बहुमूल्य सिहासनपर जानकर बैठ गए । भोजने उन्हे रेशमी वस्त्रोंके एक जोडेके साथ जो [दही, मधु और घी मिला हुगा] सञ्चएक भेंट किया उसे उन्होने बहाँकी नवेलियों की बाँकी चितवनक साथ-साथ स्वीकार कर लिया १६॥ चन्द्रमाकी नई किरएो समुद्रकी उजली भागवाली लहरोंको खीचकर दूर किनारेतक ले शासी हैं वैसे ही रिनवासके नम्र सेवक अजको इन्द्रमनीके पास ले गये ।।१६॥ वहाँ विदर्भराजाके अस्तिके समान तेजस्वी पूरीहितने भी धादि सामग्रियों से हवन करके भीर उसी भग्निको साक्षी बनाकर वर-वधका इस्तेन इस्तं परिगृद्ध बघ्वाः स राजसूनुः सत्तरां चकासे। अनन्तराशोकलताप्रवालं प्राप्येव चतः प्रतिपरलवेन ॥२१॥ त्रासीद्वरः क्एटिकतप्रकोष्टः स्वित्रांगुलिः संववृते कुमारी। तस्मिन्द्वये तत्त्वसमात्मवृत्तिः समं विभक्तेव मनोभवेन ॥२२॥ तयोरपाङ्गप्रतिसारितानि क्रियासमापत्तिनिवर्त्तितानि । क्रीयन्त्रगामानशिरे मनोज्ञामन्योन्यलोलानि विलोचनानि ॥२३॥ प्रदक्षिणप्रक्रमणात्कशानोरुदर्चिषस्तन्मिथनं मेरोरुपान्तेष्विव वर्तमानमन्योन्यसंसक्तमहस्त्रियामम् ॥२४॥ नितम्बगुर्वी गुरुणा प्रयुक्ता वधुर्विधातप्रतिमेन तेन। चकार सा मत्तचकोरनेत्रा लजावती लाजविसर्गमग्नौ ॥२४॥ हविःशमीपल्लवलाजगन्धी प्रख्यः कृशानोरुदियाय धमः। कपोलसंसर्पिशिखः स तस्या महर्तकर्णोत्पलतां प्रपेदे ॥२६॥ प्रभ्लानबीजाङ्करकर्णपूरम् । तदञ्जनक्रे दसमाकलाचं पाटलगएडलेखमाचारधूमग्रहणाइभूव ॥२७॥ वधमुखं तौ स्नातकैर्वन्युमता च राज्ञा पुरंधिमिश्र क्रमशः प्रयुक्तमः। कन्याक्रमारी कनकासनस्थावाद्रीच्चतारोपणमन्वभृताम् ॥२८॥

गँठजोडा कर दिया ।।२०। वैसे ग्रामका पेड घरनी पत्तियों के साथ-साथ प्रयोक लताकी लाल पत्तियों के मिल जानेने मनोहर लगता है वेंसे ही जब अजने अपनी बहुत हाथ पामा तब वे भी बहुत सुन्दर लगने तथे ।।२१। वहुते हाथ पामने के पढ़ जहाँ हो पास प्रोम वहुत सुन्दर लगने तथे ।।२१। वहुते हाथ पामने के पढ़े राम रोमा व हो प्राथा भीर इन्दुन्तियों प्रयोक्त प्रयोक्त प्रवास के प्राथा भीर इन्दुन्तियों प्रयोक्त प्रयोक्त प्रयोक्त प्रयोक्त प्रयोक्त के उनित्यों प्रयोक्त प्रीक्त प्रयाक्त प्रयोक्त प्रयोक

इति स्वयुर्माजकुलप्रदीपः संपाय पाणिग्रहणं स राजा ।
महीपतीनां पृथगईणार्थं समादिदेशाधिकृतानिधश्रीः ॥२६॥
लिङ्गँ र्ह्वदः संवृतविकियास्ते हृदाः प्रसन्ना इव गृहनकाः ।
वैदर्भमामन्त्र्य ययुस्तदीयां प्रत्यप्यं पृजाकृपदाच्छलेन ॥२०॥
स राजलोकः कृतपूर्वमंविदारम्भसिद्धौ समयोपलम्यम् ।
आदास्यमानः प्रमदामिषं तदावृत्य पन्थानमजस्य तस्यौ ॥३१॥
भर्चापि तावत्कथकैशिकानामजुष्ठितानन्तरज्ञाविवाहः ।
सन्त्वाजुरूपाहरणीकृतश्रीः प्रास्थापयद्राधवमन्वगाच्च ॥३२॥
तस्रस्त्रिलोकः थितेन सार्धमजेन मार्गे वसतीरुपत्वा ।
तस्मादपावर्तत कुण्डिनेशः पर्वात्यये सोम इवोष्णरस्यः ॥३३॥
प्रमन्यवः प्रागपि कोशलेन्द्रं प्रत्येकमानस्वतया वभृवः ।
अतो नृपाश्रचमिरे समेताः स्रीरत्नलामं न तदात्मजस्य ॥३॥।
तम्रद्रहन्तं पथि भोजकन्यां रुरोध राजन्यगणः स दप्तः ।
विल्लप्रदिष्टां श्रियमाददानं त्रैषिकमं पादमिवेन्द्रश्रवः ॥३॥।

दिए ।।२८।। उस भोज-कुलके दीपक, लक्ष्मीवान राजाने अपनी बहन का विवाह-संस्कार पूरा करके सेवकोको भाजा दी कि वे भलग-ग्रलग सब राजाओका भादर-सरकार करे ॥२६॥ जैसे तालके निर्मल जलके भीतर ही घड़ियाल भी रहते हैं वैसे ही दूसरे राजा भी ऊपरसे तो बड़े प्रसन्न दिखाई देते थे पर मनमें बड़े कुढ़े हुए थे। वे सब विदर्भराजसे श्राज्ञा लेकर उनकी दी हुई सामग्रीको भेंटके बहानेसे लौटा-लौटाकर अपने-अपने देशोको लौट चले ॥३०॥ इन राजाओंने मिलकर पहले ही निश्चय कर लिया था कि जब धन इन्द्रमतीको लेकर चलें तो उन्हे घेर लिया जाय और उनसे सन्दरी इन्द्रमतीको छीन लिया जाय इसलिये वे सब मिलकर ग्रागे ग्रजका मार्ग रोककर बीचमें ठहर गए ॥३१॥ इघर छोटी बहिनका विवाह करके विदर्भ-राजने भी ग्रपने सामध्यंके अनुसार धन देकर रष्ट्रके पुत्र प्रजको बिदा दी भीर उनके साथ-साथ जाकर कुछ दूरतक उन्हें पहुँचा भाए ॥३२॥ कण्डिनपरके राजा भोजने तीनों लोकोंमें विख्यात अजके साथ मार्गमें तीन रातें बिताई और फिर वैसे ही लीट प्राए जैसे प्रमावस्या होनेपर सुर्यंके पाससे चन्द्रमा लीट प्राता है ।।३३।। जो राजा मार्ग रोके खड़े हुए थे. उनका कोशलपति रचने दिख्विजयके समय धन छीन लिया था इसलिये वे तो पहलेसे ही उनसे जले बैठे थे। इसीलिये वे यह भी नहीं सह सके कि रघूका पूत्र हम लोगोंके रहते हए स्त्रियोंमें रत्न इन्द्रमतीको लेकर चला जाय ।।३४।। जब प्रज इन्द्रमतीको साथ लिए चले जा रहे थे उस समय उन अभिमानी राजाओंने अजको उसी प्रकार रोक लिया जैसे इन्द्रके शक् बुत्रासुरने बामनके चरखको उस समय रोक लिया था जब वे बलिकी राज्य-लक्ष्मी लेकर चले थे ।।३५।। तस्याः स रज्ञार्थमनवययोधमादिश्य पित्र्यं सिचवं कुमारः । प्रत्यग्रहीत्पार्थिववाहिनीं तां भागीरथीं शोख इवोचरंगः ॥३६॥ पितः पदाति रिवनं रथेशस्तुरक्रसादी तुरगाधिरुद्धम् । यन्ता गज्ञस्याभ्यपनद्गज्ञस्यं तुल्यमतिद्वन्दि वभूव युद्धम् ॥३७॥ नदस्य सूर्यपविभाज्यवाचो नोदीरयन्ति स्म कुलोपदेशान् । वाखाचरैरेव परस्परस्य नामोजितं चापग्रदः शश्सेष्ठः ॥३८॥ उत्थापितः संयति रेखुरश्येः सान्द्रीकृतः स्यन्दनवंशचकैः । विस्तारितः कुञ्जरकर्णतालैनेत्रक्रमेणोपरुरोधः सर्थम् ॥३८॥ मस्यप्यज्ञा वाखुवशादिदीलैंकुंतः प्रश्चस्यज्ञातित्रासि । वश्चः पिवन्तः परमार्थमस्याः पर्याविलानीव नवोदकानि ॥४०॥ रथो रथाक्ष्यतिना विजन्ने विलोलयपटाम्बिलेतं नागः । स्वभर्षनामग्रहणाद्वम् स्व सान्द्रे रज्ञस्यात्मपराववोधः ॥४१॥ प्राष्ट्रवतो लोचनमार्गमाजौ रजोऽन्यकारस्य विजृत्भितस्य । शस्त्रच्वतात्वति लोचनमार्गमाजौ रजोऽन्यकारस्य विजृत्भितस्य ।

भजने अपने पिताके मत्रीको भाजा दी कि थोडेसे योद्धा साथ लेकर इन्द्रमतीकी रक्षा करो भीर वे स्वय उस मेनाको रोककर उसी प्रकार खडे हो गए जैसे बाढके दिनोंमें ऊँची तरगोवाला जोगानह गद्वाजीकी घाराको रोक लेता है ॥३६॥ लडाई छिड गई। पैदल पैदलो से भिड गये, रखवाले रथवालों से जुक्र गए, घुडसवार घडसवारों से उलक्ष पढ़े. हाथी-सवार हाथी सवारों पर टट पढ़े। इस प्रकार बराबर जोरकी लड़ाई होने लगी ।।३७।। वहाँ इतनी तूरहियाँ बज रही थी कि किसीको कुछ मुनाई नहीं देता था। इसलिये धनुषधारी अपना कल और नाम भी नहीं पुकार रहे थे। पर वे जो बाए। चला रहेथे उनपर खुदे हुए अक्षरीसे ही उनके नामीका ज्ञान हो जाता था ।।३६।। युद्ध-क्षेत्रमे घोडोकी टापो से जो धूल उठी, उसमे रथके पहियोंसे उठी हुई धूल मिलकर ग्रीर भी घनी हो गई। हाथियोंक कानोके डुलानेसे ऐसी धूल चारों श्रीर फैल गई मानो सूर्यको कपडेसे ढक दिया गया हो ।।३६।। वायुके कारण से**नाकी मछलीकै** श्राकारवाली मंडियोके मुँह खुल गये थे। उनमें जब धूल **घुस रही थी तब दे ऐसी** जान पहती थी मानो वर्षाका गदला पानी पीती हुई सच्ची मछलियाँ हीं ॥४०॥ धूल इतनो गहरी छा गई थी कि उम युद्ध क्षेत्र में पहियोंका शब्द सुनकर ही वे समऋ पाते ये कि रथ क्रा रहा है और अपना-पराया तब गमकते ये जब दोनो क्रोरके सैनिक अपनी-अपने राजा-श्रोंका नाम ले-लेवर युद्ध करते थे ।।४१।। श्रीक्षोंके श्रागे श्रेंवेरा छा देनेवाली श्रीर पुद्धभूमिर्पे ैं की हुई धूलक अधियारेमे, बस्योसे पायल घोड़ो, हाथियों और योडाओं के शरीरसे निकला हुआ लह. प्रातःकालके सर्वका लाली जैसा लगने लगा । ।४२।। पृथ्वीपर इतना रक्त बहा कि नीचेकी चुल दब गई ग्रीर जो धल उठ जुकी थी वह वायुके सहारे इधर-उधर फैलकर उस धुँए जैसी लगने लगी जो अपनिसे उठकर ऊपर फैल चुका हो और नीचे केवल अगारे बचे रह गये हों।।४३।। जो योद्धा चोट लगनेसे मुच्छित हो गये ये उनको उनके सारवी रथपर डालकर लौटा लाए। पर जब उनकी मुर्छा दूर हुई तो वे अपने सारिययोको बहुत बुरा-भला कहने लगे ग्रीर जिनकी मारसे वे घायल हुए थे उन्हे रथके भण्डोसे पहचान-पहचानकर मारने लगे ॥४४॥ जिम धनषधारियोके हाथ बाग चलानेने सथे हुए थे उनके बागा यद्यपि शत्रधोके बागाोंसे बीचमे-ही दो टक हो जाते थे फिर भी उनमें इतना वेग होता था कि उनका फल लगा हथा धगला भाग लक्ष्यपर पहुँच ही जाता था ।।४५।। जहाँ हाथियोंका युद्ध हो रहा था वहाँ पैने छरेबाले चक्रोसे जिन हाथीबानोंके सिर कट गए थे वे सिर बहत देरसे पृथ्वीपर गिरते थे, क्योंकि उनके लम्बे-लम्बे बाल बाजों के नखों में उलभनेसे बहत देरतक ऊपर ही टैंगे रह जाते थे ।।४६।। एक घडसवारने अपने क्षत्र घडसवारपर पहले चोट की । चोट खातेही वह घोडेके कन्वेपर ऋक गया और उसमें इतनी भी शक्ति न रही कि सिरतक उठा सके। जिस बूडसवारने प्रहार किया या उसने यह देखकर फिर उसपर हाथ नहीं उठाया, उलटे यह मनाने लगा कि वह फिरसे जी उठे बीर फिर उससे लहा जाय क्योंकि मरेको मारना कायरता है] ।।४७।। जो कवचघारी योद्धा प्रपने प्रात्म हथेली पर लिए लड़ रहे थे. उन्होंने नंगी तलवारसे जब हाथियोंके दौतोपर चोटें की तब चिनगारी निकलने लगी। उस चिनगारी से दाबी इतने हर गए कि वे अपनी सुंडके जलसे उस भागको बुकाने लगे।।४८।। वह युद्धक्षेत्र मृत्यू

उपान्तयोर्निःकुषितं विहंगैराचिष्य तेम्यः पिशितप्रियापि ।
केयुरक्कोटिकततालुदेशा शिवा अजच्छेदमपाचकार ॥४०॥
किथिदृद्विषरसङ्कहृतोत्तमाङ्गः सयो विमानमञ्जताष्ठपेत्य ।
वामाङ्गसंमक्तगुराङ्गनः स्वं नृत्यत्कवन्धं समरे ददशे ॥४१॥
अन्योन्ययुतोन्मथनादभूतां तावेव यतौ रिधनौ च कौचित् ।
व्यक्षौ गदाव्यायतसंप्रहारौ भग्नाषुषौ वाहृविमर्दनिष्ठौ ॥४२॥
यसर्यमावेऽपि क्योक्षिदासीदेकाप्सरः प्रथितयोविवादः ॥४३॥
व्यक्षासुभौ तावितरेतरसमाद्धङ्गं व्ययं चापतुर्व्यवस्थम् ।
पश्चातपुरोमाहतयोः प्रवृद्धौ प्यिष्यच्येव महार्खवीर्मी ॥४४॥
परेख भग्नेऽपि वले महौजा ययावजः प्रत्यरिसंन्यमेव ।
धूमो निवरर्येत समीरखेन यतस्तु क्वस्तत एव विहः ॥४॥।
रथी निपङ्गी कवची धतुष्मान्दमः स राजन्यक्रमेकवीरः ।
निवारयामास महावराहः कल्यचयोद्वृत्तमिवार्धवाम्मः ॥४६॥

देवके उस मेंदिरालय-सा जान पडने लगा जिसमे वाससे कटे हुए सिर ही मानो फल हो, उलटकर गिरे हुए कुढ़े ही मानो प्याल हो और बहता हुआ रक्त ही मानो मदिरा हो ।।४६।। एक स्थानपर किसीके बाँहका दुकड़ा कटा पड़ा था, जिसे गिद्ध ग्रादि पक्षियोंने नोच रक्खा था । उसे माँसके लोभसे सियारिन सीच ले गई. पर ज्योंही उसने उसपर मेंह मारा त्योंही बाँहमें बँधे हुए भ बदन्य की नोकसे उसका तास खिद गया और उसने उसे वहीं पर छोड़ दिया ॥४०॥ एक योद्धाका सिर शत्रकी तलवारसे कट गया। युद्धमे मृत्यु होनेसे वह देवता हो गया और अपने वाएँ एक अप्सरा लिए हुए विमान**पर चढकर** आकाशसे यह देखने लगा कि मेरा घड रताभूमिम किम प्रकार नाच रहा है।।५१।। दो योद्धाधीके सारवी मारे जा चुके ये इसलियं वे अपने आप रथ भी चला रहे थे और लड भी रहे थे। पर जब उनके घोड़े भी मारे जा चुके तब वे स्थसे उतरकर पैदल ही गदा लेकर लड़ने लगे धीर जब गदाएँ भी हट गई तब वे मल्ल-युद्ध करने लगे ।। ४:।। दो वीर एक दूसरेके प्रहारसे एक साथ मारे गए। दोनो देवना होकर जब स्वर्गमे पहुँचे तब वहाँ एक ही अप्सरापर दोनो रीक्स गए और वहाँ भी वे बापसमें भगड़ने लगे ।।५३।। जैसे समुद्रकी दो लहरे ब्रागे-पीछे भोंका लेनेवाले **वायुसे हटती-बढ़ती** रहती है वैसे ही वे दोनो सेनाएँ भी कभी जीतती थी और कभी हारती थी ॥४४॥ यदापि शत्रुओंने ब ककी सेनाको मारकर भगा दिया था पर सहापराक्रमी अज, शत्रुकी सेनामें बढ़ने **ही चले गए क्योंकि** वायु बुर्ऐको भन्ने ही उडा दे पर ग्राग तो उसके सहारे घासफूसको पकडती ही चली जाती **है ॥४४॥** जैसे प्रलयके समय वराह भगवान समुद्रके बढे हुए जलको चौरत हुए चलते थे **वैसे ही घोड़ेपर चढ़े** 

स दक्तिशं त्रशमुखेन वामं व्यापारयन्हस्तमल्ह्यताजी। त्राकर्णकृष्टा सकृदस्य योद्धमौर्वीव वाखान्सुषुवे रिपुष्टनान् ॥४७॥ स रोषद्षाधिकलोहितौष्ठैर्व्यक्तोध्वरेखा अ कुटीवहिद्धः । तस्तार गां भल्लनिकत्तकएउँ हैं कारगर्भें द्विंपतां शिरोभिः ॥५८॥ सर्वेर्वलाङ्गेद्विंरदप्रधाने सर्वायधैः कङ्गटमेदिभिश्र। सर्वश्रयत्नेन च भिषालास्तिस्मन्त्रजहुर्युधि सर्व एव ॥४६॥ सोऽस्त्रज्ञजैरद्धस्वरथः परेपां ध्वजाग्रमात्रेस वभव लच्यः। नोहारमग्नो दिनपूर्वभागः किंचित्प्रकाशेन विवस्वतेव ॥६०॥ प्रियंवदात्प्राप्तमसौ क्रमारः प्रायुक्क राजस्वधिराजसूनः। गान्धर्वमस्रं कुसमास्त्रकान्तः प्रस्वापनं स्वप्ननिवृत्तलौल्यः ॥६१॥ धनुष्कर्षणमुद्धहस्तमेकांसपर्यस्तशिरस्रजालम् । तनो तस्थी ध्वजम्तम्भनिपएण्डेहं निद्राविधेय नरदेवसैन्यम् ॥६२॥ ततः श्रियोपात्तरसेऽधरोष्टे निवेश्य दध्मौ जलजं क्रमारः। तेन स्वहस्ताजितमेकवीरः पिबन्यशो मूर्तमिवाबभासे ॥६३॥ शह्वस्वनाभिज्ञतया निवृत्तास्तं सम्बश्त्रं ददशुः स्वयोधाः । निमीलितानामिव पङ्कजानां मध्ये स्फरन्तं प्रतिमाशशाङ्कम ॥६४॥

 सशोखितैस्तेन शिलीमुखाग्रैनिंचेपिताः केतुषु पार्थिवानाम् ।

यशोर्द्वतं संप्रति राघवेण न जीवितं वः कृपयेति वर्षाः ॥६॥॥

स चापकोटीनिहितैकवाष्टः शिरस्विनिष्कर्षश्रीभन्मगैलिः ।

ललाटवद्धश्रमवारिविन्दुर्भीतां प्रियामेत्य वचो वसापे ॥६६॥

इतः परानर्भकहार्यशस्त्रान्वदिर्भे परयाजुमता मयासि ।

एवंविधेनाहवचेटितेन त्वं प्रार्थ्यसे हस्तगता ममैभिः ॥६०॥

तस्याः प्रतिद्वन्द्वभवाद्विपदात्सयो विम्रुक्तं मुख्यावसासे ।

तिःश्वासवाष्पापगमात्प्रपन्नः प्रसादमात्मीयमिवात्मदर्शः ॥६८॥

हृष्टापि सा ह्रीविजिता न साचाद्वाग्मिः सस्त्रीनां प्रियमम्यनन्दत् ।

स्थली नवाम्भः प्रसात्मिष्टा मयुरकेकाभिरिवाश्रवन्दम् ॥६९॥

इति शिरिस स वामं पादमाधायराज्ञा-

मुद्बहद्बबद्यां तामबद्याद्पेतः।

रथतुरगरजोभिस्तस्य रूचालकाम्रा समरविजयलच्मीः सैव मुर्चा वभुव।।७०॥

प्रजर्क थोडा लीट प्राए। बोते हुए बनुष्योंके बीच प्रज उन्हें ऐसे लगे मानो मृंदे हुए कमलोंके बीचमं वन्द्रमा जयक रहा हो। १४।। तब उन मृद्धित पढ़े हुए राजाओं की ज्वकायोगर क्षिपती के संव बागोंकी नोकोंने यह लिख दिया रया—'हे राजाओं हुए स समय राजकुमार प्रजेत सुम लोगों का यज तो ने निया पर दया करके प्राया—'हे राजाओं हुए स समय राजकुमार प्रजेत सुम लोगों का यज तो ने निया पर दया करके प्राया नहीं निया ।। १४।। प्रजेत प्रकेत प्रकेत को रें दे तिया पर द्वारा करके प्राया और प्रतुपके एक छोरपर बाँह टेककर के राजुमाने पान याकर बोंगे। १६।। 'इन्दुर्गती हो जव प्राया और प्रतुपके एक छोरपर बाँह टेककर के राजुमाने पान याकर बोंगे। १६।। 'इन्दुर्गती हो जव स्वारा है हो हो हा स्वारा में हुए स्वारी छोन ने बात और हो निया के स्वारा के हिंदी हो प्रतास के स्वरास के हैं है कि बातक भी उनके प्राप्त छो ना हो गया कि बातु मारे गए तब उपका मृंह उस दर्पणके समान मृत्य नगन नया जिमपर पदी हुई मांसकी बाय पीछ दी गई हो।।६॥। प्रप्त परिका पराक्रम ने ने स्वरास के सान के स्वरास के स

प्रथमपरिगतार्थस्तं रघुः संनिष्ट्यं विजयिनमभिनन्य श्लाध्यजायासमेतम् । तदुपहितकुटुम्बः शान्तिमार्गोत्सुकोशून् न हि सति कुलपुर्ये धर्यवंश्या गृहाय ॥७१॥

इति महाकवि श्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकव्ये श्रजेनेन्दुमतीपागि-ग्रहणो नाम सप्तमः सर्गः ॥

भीर वह साक्षात् विजयसक्षी जैसी जान पर रही थी।।७०१) रष्टको यह समाचार पहले ही मिल बुका था इसलिये उन्होने सुन्दरी पत्नी के साथ भ्राए हुए विजयी भ्रजका स्वागत किया भ्रीर फिर उन्हें कुटुम्बका भार सौंपकर मोक्षकी साधनामें लग गए, क्योंकि सूर्यवंद्यी राजाभ्रो का यह नियम है कि जब पुत्र हुलका भार सैमालने के योग्य हो जाता है तब वे करमें नहीं रहते।।७१।।

> महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमे ग्रजका विवाह नामक सातवाँ सर्ग समाप्त हम्रा

## ॥ अष्टमः सर्गः ॥

श्रथ तस्य विवाहकौतकं ललितं विभ्रत एव पार्थिवः। हस्त्रगामिनीमकरोदिन्द्रमतीमिवापराम् ॥१॥ ब्रमधामपि दरितेरपि कर्तमात्मसात्त्रयतन्ते नृपस्नवो हि यत्। तदपस्थितमग्रहीदजः पितुराञ्चेति न भोगतप्राया ॥२॥ अनुभय वशिष्ठसंभृतैः सलिलैस्तेन सहाभिषेचनम् । विशदोच्छवसितेन मेदिनी कथयामास कृतार्थनामिव ॥३॥ स बभूव दुरामदः परैर्गरुगाथर्वविदा पवनाग्निसम।गमो ह्ययं सहितं ब्रह्म यदस्रतेजसा ॥४॥ रधमेव निवत्तयौवनं तममन्यन्त नवेश्वरं स हि तस्य न केवलां श्रियं प्रतिपेदं सकलान्यणानिप ॥४॥ श्रिधकं शश्रभे शभं यना दितयेन द्वयमेव सङ्गतम्। पदमुद्धमजेन पैतकं विनयेनास्य नवं च यौबनम्।।६॥ सदयं बुध्रजे महाधुजः सहसोद्वेगमियं बजेदिति। श्रचिरोपननां स मेदिनीं नवपाणिग्रहणां वधमिव ॥७॥

### ग्राठवां सर्ग

प्रभी प्रजने विवाह का मुन्दर मह्नल-मूत्र उतारा भी नहीं या कि रघुने प्रजने हायोमे सारी पृथ्वी इस प्रकार सींप दी मानो वह भी हुमरी इन्तुमती ही 1911 विम राज्यको पानेके निये हुकर रानकुमार खोटे उत्पादीका प्रयोग करनेमं भी नहीं मकोव करते, उसी राज्यको प्रानेके निये हुकर रानकुमार खोटे उत्पादीका प्रयोग करनेमं भी नहीं मकोव करते, उसी राज्यको प्रवन्ने सकस प्रयक्त राज्याभिषेक हुम्रा उस समय विवाटजोने उनके अतर जो पवित्र जल छिडका वह पृथ्वीपर भी पहा । उनके कारण पृथ्वीम जो भाग निकलो वह मानो यह मूचिन करती यी कि उसे भी धजके राजा होनेसे सन्ताय है । ।।।। प्रयवंदरक जाननेवाले विद्युक्त में जब उनका राज्याभिषेक हुम्रा उस समय विवाटजोने उनके अतर जो विवास सहस्रोत निम्न जाता है तिक निकली हो उने के उनके जाननेवाले विद्युक्त में जब उनका राज्याभिष्ठ कर दिवा ति व वे हुकते निकली हो उने कि उनके प्रवास वात्र कारण कारण करती है जिस ति व विवास है जी निवास मानो है जी ताल सहस्रोत करती है जिस हो व विवास है जी निवास मानो रच्य हो प्रभाव मानो है। वाला है जैने बाजून से स्वास स

अहमेव मतो महीपतेरिति सर्वः प्रकृतिष्वचिन्तयत । उदधेरिव निम्नगाशतेष्वभवन्नास्य विमानना कचित ॥ = ॥ न खरो न च भयसा ग्रदः पवमानः प्रथिवीरुहामिव । प्रस्कृतमध्यमकमो नमयामास नृपानत्रद्धरन्।। ६।। अथ वीच्य रघः प्रतिष्ठितं प्रकृतिष्वात्मजमात्मवत्तया । विषयेषु विनाशधर्मस् त्रिदिवस्थेष्वपि निःस्पृहोऽभवत् ॥१०॥ गुणवत्सतरोपितश्चियः परिगामे हि दिलीपवशजाः। पदवीं तरुवरुकवाससां प्रयताः संयमिनां प्रपेदिरे ॥११॥ तमरएयसमाश्रयोनमुखं शिरसा वेष्टनशोभिना सतः। पित*रं* प्रशिपत्य पादयोरपरित्यागमयाचतात्मनः ॥१२॥ रघरश्रमुखस्य तस्य तत्कृतवानीप्सितमात्मजिपयः। न त सर्प इव त्वचं पुनः प्रतिपेदे व्यपवर्जितां श्रियम् ॥१३॥ स किलाश्रममन्त्यमाश्रितो निवसन्नावसथे पुराद्धहि। सम्रपास्यत प्रत्रभोग्या स्तुपयेवाविकृतेन्द्रियः श्रियाः ॥१४॥

करनेसे वह भी उसी प्रकार न घबरा जाय जैसे नई ब्याही हुई वह कठोर व्यवहार से घबरा जाती है ।।७।। वे ग्रपनी प्रजाको बहुत प्यार करते थे । इससे सब लोग ग्रपने-ग्रपने मनमें यही सोचते थे कि वे हमे ही सबसे ग्रधिक मानते है। बात यह थी कि जैसे समूद्र सैकडो नदियोसे एकसा ही व्यवहार करता है वैसे ही वे भी न किसीका बूरा चाहते थे न किसीसे वैर करते थे।।=।। वेन तो बहुत कठोरथे और न बड़े कोमल । उन्होंने बीचका मार्गपकड़ा भासीर भपने शत्र राजाओंको राजगृहीसे उतारे बिना ही उनको उसी प्रकार नम्न कर दिया जैसे मध्यम गतिसे बहनेवाला वाय वक्षोको उलाइता तो नही पर भका सवश्य देता है ।।६।। जब रघने देखा कि हमारे पुत्र श्रजका प्रजामें बड़ा धादर है धौर वह भली-भौति राज कर रहा है तब उन्हें इतना भारमञ्जान हो गया कि स्वर्गके उन सुखो की चाह भी उन्होंने छोड दी जो कभी न कभी नष्ट हो ही जाते हैं।।१०।। दिलीप के बशमे जितने राश हुए ये बढ़ीतीमे सब राज-काज अपने गरावान पत्रको सौंपकर नियमसे पेडकी छाल का वस्त्र पहननेवाले संन्यासियोके समान जंगलमे चले जाते थे ।।११।। इसलिए जब राजा रचु जगलमें जाने को उद्यत हुए तब अजने मनोहर पगड़ी-वाला अपना सिर उनके चरणों में नवाकर प्रार्थना की कि ब्राप मुक्ते छोड़कर न जाइये ।।१२।। अपने पुत्र ग्राजको रच्न बहुत प्यार करते थे, इसलिये ग्राजकी ग्रांखोंने ग्रांस देखकर वे इक तो गए पर जैसे सौ। अपनी केंचली छोडकर फिर उसे नहीं ग्रहरण करता बैसे ही उन्होंने जिस राज्य-सक्ष्मीको एक बार छोड़ दिया फिर स्वीकार नहीं किया ॥१३॥ वे संन्यास लेकर नगरके बाहर एक कृटियायें रहने लगे। जिस भूमिपर उनके पुत्र राज्यकर रहे थे वह जितेन्द्रिय रघको फल-फूल देकर उसी

कलमभ्ययतन्तनेश्वरम् । प्रशसस्थितपूर्वपार्थिवं नभसा निभृतेन्द्रना तुलाम्रदितार्केण समारुरोह तत ॥१४॥ ददशाते रघराघवी जनैः। यतिपार्थिवलिक्रधारिसौ धर्मयोर्गतौ ॥१६॥ श्चपवर्गमहोदयार्थयोर्भवमंशाविव अजिताधिगमाय मन्त्रिभिर्धयुजे नीतिविशारदैरजः। अनुवाधिषदोपलब्धये रघराप्तैः समियाय योगिभिः ॥१७॥ नपति: प्रकतीरवेचि तं व्यवहारासनमाददे परिचेत्रमुपांशु धारणां कुशपूतं प्रवयास्तु विष्टरम् ॥१८॥ अनयत्त्रभ्रशक्तिसंपदा वशमेको नृपतीननन्तरान् । अवरः प्रशिधानयोग्यया मस्तः पश्च शरीरगोचरान् ॥१६॥ अकरोदचिरेश्वर: चितौ द्विषदारम्भफलानि भस्मसात् । इतरो दहने स्वकर्मणां वत्रते ज्ञानमयेन विद्वना ॥२०॥ पणवन्धमुखान्गुणानजः षडुपायुङ्क्त समीच्य तत्फलम् । रघुरप्यजयद्गुणत्रयं प्रकृतिस्थं समलोष्टकाञ्चनः ॥२१॥

 न नवः प्रभ्रराफलोदयात्स्थरकर्मा विरराम कर्मणः। न च योगविधेर्नवेतरः स्थिरधीरा परमात्मदर्शनात ॥२२॥ इति शत्र चेन्द्रियेषु च प्रतिषद्धप्रसरेषु जाग्रती। प्रसिताबद्यापवर्गयोरुभर्याः सिद्धिम्रानवापतः ॥२३॥ श्रथ काश्रिदजन्यपेश्वया गमियत्वा समदर्शनः समाः। परमापदव्ययं पुरुषं योगसमाधिना रघः ॥२४॥ श्रतदेहविसर्जनः पित्रश्रिरमश्रसि विम्रच्य राघवः। विदये विधिमस्य नैष्टिकं यतिभिः सार्धमनग्निमग्निचत् ॥२५॥ अकरोत्स तदौर्ध्वदें हिकं पित्रभक्त्या पित्रकार्यकल्पवित । न हि तेन पथा तन्तत्यजस्तनयार्जितपिएडकाङचिएः ॥२६॥ स परार्ध्यगतेरशोच्यतां पितरुहिश्य सदर्थवेदिभिः। शमिताधिरधिज्यकार्म्रकः कृतवानप्रतिशासनं जगत ॥२७॥ वितिरिन्दमती च भामिनी पतिवासाय तमायपौरुषम् । प्रथमा बहरत्नसूरभृदयरा वीरमजीजनत्सतम् ॥२८॥

तम इन तीन गरगोंको जीत लिया ॥२१॥ इढ प्रतिज्ञावाले धज जब किसी कामको उठाते थे तो. उसे तबतक नहीं छोडते थे जबतक वह पूरा नहीं हो जाता था, वैसे ही स्थिर चित्तवाले रचने भी तबतक योगिक्रिया नहीं छोडी जबतक उन्हें परमात्माका दर्शन नहीं हो गया ।।२२।। इस प्रकार एक श्रीर श्रज सारे ससारके ऐश्वर्यको प्राप्त करनेमे लगे हुये थे श्रीर दूसरी श्रीर रघू मौक्ष प्राप्त करनेमे मन लगाए हुए थे। ग्रजने भपने शत्रभोका बढना रोककर शौर रचने इन्द्रियोको वशमें करके भपनी-अपनी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली ॥२३॥ सबको समान समभतेवाले रचने ग्रजके कहनेसे कुछ वर्ष ससारमें और बिताए। फिर योगवलसे सदा प्रकाशमान, अविनाशी परमात्मामे लीन हो गए ॥२४॥ अपने पिताके देहत्यागका समाचार पाकर धानिहोत्र करनेवाले धज बहुत रोए । उन्होंने अपने पिताके शरीरका दाहसंस्कार नहीं किया वरन योगियोंके साथ उनके शरीरकों ले जाकर पृथ्वीमे समाधि दे दी [क्योंकि सन्यासियोका दाहसस्कार नहीं किया जाता ] ॥२५॥ यद्यपि रच्न जैसे-जो महात्मा योग बलसे कारीर त्याग करके मुक्त हो जाते हैं उन्हें श्रपने पुत्रों से पिण्डदान की भावश्यकता नहीं रहती. फिर भी अज तो यह जानते ही थे कि पिताका संस्कार किस प्रकार करना चाहिये। इसलिये उन्होंने बडी अक्तिसे भ्रपने पिताके श्राद भ्रादि सस्कार किए ।।२६।। तत्वज्ञानी पण्डितोने जब श्रजको समभाया कि सम्हारे पिताने मोक्ष पालिया है तब उन्हें धीरज हमा और उनका शोक कम हमा। तब वे धनुष-बार्ग लेकर सारे संसारपर एकछत्र राज्य करने लगे ।।२७।। पृथ्वी धौर इन्द्रमती दोनों झज जैसे महापराक्रगीको पतिके रूपमे पाकर बढी प्रसन्त हुई और बदलेमें पृथ्वीने बहुतसे रस्त उत्पन्त किए

दशरश्मिशतोपमद्यति यशसा दिन्नु दशस्विप श्रुतम् । दशपूर्वरथं यमाख्यया दशकरठारिगुरुं विदुर्बुधाः ॥२६॥ ऋषिदेवगशस्वधाभूजां श्रुतयागप्रसर्वेः स पार्थिवः । अनुगत्वमुपेयिवान्बभौ परिधेर्मक इबोष्णदीधितिः ॥३०॥ बलमार्तभयोपशान्तये विद्वां सत्कृतये बहश्रतम् । वस तस्य विभोर्न केवलं गुणवत्तापि परप्रयोजना ॥३१॥ स कटाचिटवेचितप्रजः सह देव्या विजहार सप्रजा। नगरीपवने शचीसखो मरुतां पालयितेव नन्दने ॥३२॥ अथ रोधसि दविशोदधेः श्रितगोकर्शनिकेतमीश्वरम् । उपवीग(यितं ययौ रवेरुदयावृत्तिपथेन नारदः ॥३३॥ क्रममेर्ग्न थितामपार्थिवै: स्रजमातोद्यशिरोनिवेशिताम् । तस्य वेगवानधिवासस्प्रहयेव मास्तः ॥३०॥ अमरैः क्समानुसारिभिः परिकीर्णा परिवादिनी सुनैः। ददशे पवनालेवपत्रं सुजती बाष्पमिवाञ्जनाविलम् ॥३४॥

श्रीर इन्द्रमतीने बीर पुत्रको जन्म दिया ।।२६।। ये ग्रज के पुत्र वहीये जो दस सौ किररणोवाले सूर्यके समान ते तस्वी थे, जिनका यरा दमों दिशास्त्रों में फौला था, जो उस रामके पिता थे जिस्हीने दस सिरवाने रावसको मारा था ग्रौर जिन्हे पडित लोग दशरथ कहते है ।।२६।। इन प्रकार वेदींका ब्रध्ययन करके ऋषियोक ऋग्तसे, यज्ञ करके देवनाध्योके ऋग्यसे ख्रीर पुत्र उत्पन्न करके क्रपने पितरोके ऋगसे मुक्त होकर अब वैभे ही शोभित हुए जैसे मण्डलसे छुटकर सूर्य शोभा देता है।।३०।। ग्रजने कवल ग्रपने धनमें ही दूसरोको लाभ नहीं पहुँचारा वरन् ग्रपने गुराोस भी लोगोका उपकार किया . क्योंकि प्रपत्ने पराक्रमसे तो उन्होंने दीन-दुर्बलोका डर दूर किया और अपने **शास्त्रके ज्ञानसे** विद्वानोका संस्कार किया ॥३१॥ एक दिन ग्रच्छी सतानवाले, प्रजापालक राजा ग्रज ग्रपनी रानी इन्दुमतीक साथ नगरके उपवनम उसी प्रकार विहार कर रहे थे जैसे देवताग्रोका पालन करनेवाले इन्द्र नन्दन वनमे इन्द्रागीके साथ विहार करते है ।।३२।। उसी समय दक्खिनी समुदके किनारेपर् गोकर्गमे बसे हुए शकरजीको वीरा।के साथ गाना सुनाने के लिये नारदजी **श्राकाशसे चले जा रहे** थे ।।३३।। उनकी त्रीमाके सिरेपर स्वर्गीय फूलोम गूँची हुई मान्दा लटकी हु**ई थी। कहा जाता है** कि उम समय वेगसे चलनेवाले वायुके कारगावह माला खिमककर नीचे गिर गई मानो वायुने ही गन्थके लोभने उसे वहाँमें उतार निया हो। सद्धा वह माला तो। गिर गई पर फूलोके साथ लगे हुए भीरे ग्रभी तक नारदबीकी बीखापर मेंडरा रहे थे। उन्हें दखकर ऐसा जान पड़ता **द्यामानो** वायुसे भपमानित होकर बीखा भी कात्रल मिले हुए श्रीष्ट्र वहा रही हो ॥३५॥ उ**स स्वर्गीय मालामें** 

श्रमिभय विभृतिमार्तवीं मधगन्धातिशयेन बीरुधाम । नपतेरमरस्रगाप सा दयितोरुस्तनकोटिसस्थितिम ॥३६॥ चरामात्रससीं सुजातयोः स्तनयोस्तामवलोक्य विह्वला । निमिमील नरोत्तमप्रिया हतचंदा तमसेव कौमदी॥३७॥ वपुषाकरखोजिकतेन सा नियतन्ती पतिमध्यपातयत । नज्ञ तैलनिपेकविन्द्रना सह दीपार्चिरुपैति मेदिनीम् ॥३८॥ उभयोरपि पार्श्ववर्तिनां तमलेनार्तरवेशा वेजिताः। विद्याः कमलाकरालयोः समदःखा इव तत्र चुक्रशुः ॥३६॥ नुपतेर्व्यजनादिभिस्तमो बनुदे सा त तथैव संस्थिता। प्रतिकारविधानमायुषः सति शेषे हि फलाय कल्पते ॥४०॥ प्रतियोजयितव्यवलकीसमबस्थामथ सत्त्वविक्षवात् । म निनाय नितान्तवत्सलः परिगृह्योचितमङ्कमङ्गनाम् ॥४१॥ तया करणापायविभिन्नवर्णया। पतिर ङ तिपरागाया विश्रदाविलां मुगलेखामपुर्मीव चन्द्रमाः ॥४२॥ विललाप स बाष्पगद्धदं सहजामध्यपहाय धीरताम् । अभिनप्तमयोऽपि मार्द्वं भजने कैंव कथा शरीरिषु ॥४३॥

हतना प्रधिक मधु धौर इतनी प्रथिक गन्य थी कि उसके प्राग्न वसन्तके नुक्षी धौर तताधोका मधु धौर सुवास लवा जाता था। वही माला प्रचानक रानी इन्दुमतीके बड़ै-ब है ततनीके ठीक बीचमें प्राक्त रानी शिक्ष उस मालाको रानी के विकास के विवास के स्वार्थ के साम कि सी उस मालाको रानी स्वार्थ के साम कि विवास है। अध्या प्रदेश के साम कि ही उस मालाको राही प्रस्त विवास है। अध्या प्राप्त ही हो कि साम क्या वी राम पड़े क्यों कि सिरत हुए तेलाकी बूँदी के साथ क्या वी राम पड़े क्यों कि सिरत हुए तेलाकी बूँदी के साथ क्या वी पक्की ली पृथ्वीपर नहीं सिर पड़नी ।।३६।। उनके सेवकोने घवराकर रोना-चिल्लाना प्रारम कर विया धौर उनसे इस्कर तालाबों में दूसनेवाले पक्षी भी इस प्रकार चिल्ला उठे मानो वे भी उनके इ.समें दुवी हो। ।३६।। पंता हुलाने धौर दूसने उपायों से किसी प्रकार प्रवक्ती उन हुत हो गई पर रानी इन्दुमती उपायों के स्वीक प्रयोग के साम करती है न जब प्राप्त है हो गई पर रानी इन्दुमती उपी की रागे प्रमाप कि स्वार्थ के साम करती है न जब प्राप्त के साम के साम करती है न जब प्राप्त के साम के साम के साम के साम के साम के साम विवास है साम वी साम वी साम वी साम के साम विवास है साम वी साम विवास है साम विवास है साम वी साम विवास है साम वी साम विवास है साम विवास है साम वी साम विवास है साम विवास है। ।४२।। उससा विकास साम विवास है साम विवास है। ।४२।। विवास है साम विवास है। स्था विवास है। ।४३।। विवास है साम विवास है साम विवास है साम है। ।४३।। विवास है साम है। साम है साम है। साम है साम

कसमान्यपि गात्रसंगमात्त्रभवन्त्यायुरपोहितं यदि । न अविष्यति हत्त साधनं किसिवान्यत्प्रहरिष्यता विधेः ॥४४॥ अथवा मृद्र वस्त हिंसितं मृद्रनैवारभते प्रजान्तकः। हिममेकविपत्तिस्त्र मे नलिनी पूर्वनिदर्शनं मता ॥४५॥ स्रमियं यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न हन्ति माम । विषमप्यमुतं कचिद्भवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया ॥४६॥ ग्रथना मम भाग्यविप्लवादशनिः कल्पित एष वेधसा । यदनेन तरुर्न पातितः चपिता तद्विटपाश्रिता लता ॥४७॥ कतवत्यमि नावधीरसामपराद्धेऽपि यदा चिरं मयि। कथमेकपदे निरागमं जनमाभाष्यमिमं न मन्यसे ॥४८॥ भ्रवमस्मि शठः शचिस्मिने विदितः कैतववत्मलस्तव । परलोकमसंनिवृत्तये यदनाप्रच्छच गतासि मामितः ॥४६॥ दयितां यदि ताबदन्वगादिनियुत्तं किमिदं तया विना । सहतां हतजीवितं मम प्रवलामात्कतेन वेदनाम ॥५०॥ सरतश्रमसंभतो मखे श्रियते स्वेदलबोद्रमोऽपि ते। त्रथ चास्तमिता त्वमात्मना धिगिमां देहमृतामसारताम् ॥५१॥

 मनसापि न विप्रियं मया कृतपूर्वं तव किं जहासि माम । नन शब्दपतिः चितेरहं त्विय मे भावनिबन्धना रतिः ॥४२॥ क्समोत्खचितान्वलीभृतश्रलयन्भृष्करूचस्तवालकान् करभोरु करोति मारुतस्त्वदुपावर्चनशङ्कि मे मनः ॥५३॥ तदपोहितुमहीस प्रिये प्रतिबोधेन विषादमाश्य मे । ज्वलितेन गृहागतं तमस्तुहिनाद्रेरिव नक्तमोषधिः ॥५४॥ इदम्रच्छवसितालकं मुखं तव विश्रान्तकथं दनोति माम । निशि सप्तिमिवैकपञ्चजं विरताभ्यन्तरषटपदस्वनम् ॥५५॥ शशिनं पुनरेति शर्वरी दियता द्वन्द्वचरं पतित्रिणम । इति तौ विरहान्तरचमौ कथमत्यन्तगता न मां दहेः ॥५६॥ नवपल्लवसंस्तरेऽपि ते मृद दयेत यदक्रमपिंतम्। तदिदं विपहिष्यते कथं वद वामोरु चिताधिरोहणम् ॥४७॥ इयमप्रतिबोधशायिनीं रशना स्वां प्रथमा रहःसस्ती। गतिविश्रसादनीरवा न श्रुचा नातुमृतेव लच्यते ॥५८॥ कलमन्यभूतास भाषितं कलहंसीषु मदालसं गतम्। पृषतीप विलोलमीकितं पवनाधतलतास विश्रमाः ॥५६॥

तुम मुफे क्यों खोडे जा रही हो। [सत्य पूछो तो] मैं पृथ्वीका पति तो नाम भरको हूँ; मेरा सच्चा भ्रेम तो केवल तुमते ही हैं ॥ १२॥ हे सुन्दर जियोंवाली । कुलोने सूंबी धौर भीरों के सवान काली पुक्तित लंजन वायुने हिलती हूँ तब मेर नमें यहां साशा होने लगती है कि पुन सवस्य भी उठोगी। ॥ १३॥ हमलिये हे थिये ! जेने रातमे चनकनेवाली हृष्टिया भवने प्रकाशने हिमालयाकी भ्रेषेरी गुकामे भी चौरती कर देती हैं वैसे ही तुम भी फिरले जागकर मेरा हुव मिटाभी। ॥ १४॥ भीन भीरोंसे भरे हुए भीर रातमे भूंदे मकेले कमलके जैमा लगनेवाला तुन्हारा विवारी मतकोसि इका भीन मुख देवकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। ॥ १३॥ देवके चटनाको रात्रि किर पिन सकते के वातरी है क्या केवा प्रकाशने हिम सकते भी प्रतः मिल होते वातरी है स्थानिये उन्हें विखेहका दुव बोडो हो देरतक रहता है पर तुम तो सदाके लिये चली वा रही हो. फिर वताओं मैं विवहकी भागमे जनकर क्यों न स्थस हो आई। ॥ १३॥ कोमल पल्लवोंका विखोना भी जिसके गरीरमे चुनता वा, हे सुन्दर जंवावाली ! बताभो वही गरीर चितापर केवे वह सकेगा। ॥ १३॥ तमही देव रही हो कि तुनहारी हावमरी चालके बन्द हो जानेते तुन्हारी एकान्त सखी यह तगडी भी हमें स्थानी केव मोती देवकर सुन्हारी काके मरी सी विवाह देव है। है। ॥ १४॥ तुमहारी हो कोमले ने ली, तुम्हारा भीर मीर विवाह ही पिनाई ने ली, तुमहारा भीर मीर विवाह ही सिनाईन ने ली, तुम्हारा भीर मीर विवाह ही सिनाईन ने ली, तुमहारा भीर मीर विवाह ही सिनाईन ने ली, तुमहारा भीर मीर विवाह ही सिनाईन ने ली सार, तुम्हारी काक चितवन हरिश्लियोंकी नित मई भीर सुम्हारा भीर मीर

त्रिदिवोत्सक्याप्यवेच्य मां निहिताः सत्यममी गुणास्त्वया। विरहे तब मे गरुव्यथं इदयं न त्ववलाम्बितं चमाः ॥६०॥ मिथनं परिकल्पितं त्वया सहकारः फलिनी च नन्विमौ । विवाहसत्क्रियामनयोर्गस्यतः इत्यसांप्रतम् ॥६१॥ क्समं कतदोहदस्त्वया यदशोकोऽयमदीरयिष्यति । अलमाभरणं कथं न तत्तव नेष्यामि निवापमास्यताम । ॥६२॥ स्मारतेव सशब्दनपरं चरणानुग्रहमन्यदर्लभम्। अमुना कुसमाश्रवर्षिणा त्वमशोकेन सुगात्रि शोच्यसे ॥६३॥ तव निःश्वसितानुकारिभिर्वकुलैर्ग्यचितां समं मया। असमाप्य विलासमेखलां किमिदं किन्नरक्षिठ सुप्यते ॥६४॥ सखीजनः प्रतिपचन्द्रनिभोऽयमात्मजः। श्रहमेकरसस्तथापि ते व्यवसायः प्रतिपत्तिनिष्द्ररः ॥६५॥ धृतिरस्तमिता रतिश्च्यूता विरतं गेयमृतुर्निरुत्सवः। गतमाभरसप्रयोजनं परिशन्यं शयनीमद्य मे ॥६६॥

वुलाग वासुमें हिलनी हुई लतायों में पहुँच गया ।।१६।। सपने स्वर्ग जानेकी उतावलीसे स्वर्धि कुमने मुक्ते बहलानेक विश्व पपने मुण गही होड़ दिए हैं पर तुन्हारे विश्वहेहसे हो में दतना स्थिर हो जुमने हुल के बहलानेक विश्व पपने मुण गही होड़ दिए हैं पर तुन्हारे विश्वहेहसे हो में दतना स्थीर हो ज्वा है कि इन सबसे मेरे हुदयकों किसी प्रकार भी सत्ताय गा । इन दोनोका विश्वह किए विना तुन्हारा जाना ठीक नही ।।६१।। देवां ! जिस स्थोनकों तुमने सपने चरणोंकी ठोकर तथाएं भी वह जब साम स्थीर प्रियुलनाका विवाह किए विना तुन्हारा जाना ठीक नही ।।६१।। देवां ! जिस स्थोनकों तुमने सपने चरणोंकी ठोकर तथाएं भी वह जब स्था चलकर कुलेगा तव तुन्हारे केशोशो सवानेवाले उनके मुलीकों में जलदानकी सक्कालिमें कैसे ले सक्ता ।।६१।। है मुखरी ! तुन्हारं मुख्ति में सिक्ती पर तुन्हारं मुखरी हुला करके उस प्रयोक्ति केशोशो तथा हुला हुला ने स्थाने हुला करके उस प्रयोक्ति हो किए तथा हुला हुला हुला करके उस प्रयोक्ति कुला कुला केशोश करामको स्थान सुन्त्य वाले मीनीयरीके प्रन्तीकी जो सुन्दर साला तुन मेरे साम पृत्व हो थी उसे प्रयानि ही छोडकर बयो सो नही हो।।६१।। तुन्हारे सुन्हार सुन्हार सुन्हार सुन्हार हुल करके चन्द्रमाले समान प्रयत्त मुख्तवाला तुन्हारा पुन भी गढ़ी है और तुन्हारा यह सनवा येभी में भी मुखरे पाल है, किए हम कोशोंको छोडकर बये केशो हो छोडकर बये केशो हो स्वर्ध पाल केशो चन्हार हो।।६१।। यह से स्वर्ध सुन्हार सुन केशो हो। स्था सुन होरी की को हमेरी जो तुमरे ठान सी हुन्हारों बड़ी कंशोरना है।।६१॥ यह है। स्था पाल कुल स्था स्था स्था स्था स्था स्था से स्था स्था है। है।।इ१। यह से राभी से हार स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था सुन हो है। सि हा।।इ१।। यह से राभी स्था स्था स्था स्था स्था स्था सुन हो है। सि सुना-सोडका बेकम हो गया सीर सथ्या भी सुनी हो सह सि हमी।

गहिली मचिवः सम्बी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । करुणाविश्वस्त्रेन मृत्युना हरता त्वां वद किं न मे हतम ॥६७॥ मदिराचि मदाननार्पितं मध पीत्वा रसवत्कथं तु मे । अनुपास्यसि बाष्प्रदर्षितं परलोकोपनतं जलाञ्जलिम् ॥६८॥ विभवेऽपि सति त्वया विना सखमेतावदजस्य गएयताम् । श्चहतस्य विलोभनान्तरैर्भम सर्वे विषयास्त्वदाश्रयाः ॥६६॥ विलपिक्षति कोशलाधिपः करुणार्थग्रथितं प्रियां प्रति । श्रकरोत्पृथिवीरुहानपि स्नतशाखारसवाष्पद्वितान् ॥७०॥ अय तस्य कथंचिदङ्कतः स्वजनस्तामपनीय सुन्दरीम् । तदन्त्यमण्डनामनलायागुरुचन्दनैधसं ॥७१॥ विससर्ज प्रमदामन संस्थितः शचा नुपतिः सन्निति बाच्यदर्शनात । न चकार शरीरमग्निसात्सह देच्या न त जीविताशया ॥७२॥ श्रथ तेन दशाहतः परे गुणशेषामुपदिश्य भामिनीम् । विद्रपा विधयो महर्द्धयः प्रर एबोपवने समापिताः॥७३॥ स विवेश पूरी तया विना चणदापायशशाझ्दर्शनः। परिवाहमिवावलोकयन्स्वशचः पौरवधमुखाश्रप ॥७४॥

अथ तं सवनाय दीन्नितः प्रशिधानादगुरुराश्रमस्थितः। अभिषक्षज्ञहं विजित्रिवानिति शिष्येश किलान्वनीभयत ॥७४॥ असमाप्तविधिर्यतो मनिस्तव विद्वानपि तापकारणम् । न भवन्तमपस्थितः स्वयं प्रकृतौ स्थापयितं पथरच्युतम् ॥७६॥ मयि तस्य सुवत्त वर्तते लघुसंदेशपदा सरस्वती। शृषु विश्रतसन्त्रसार तां हृदि चैनाम्रपधातमर्हसि ॥७७॥ पुरुषस्य पदेष्वजन्मनः समतीतं च भवच भावि च। स हि निष्प्रतिघेन चन्नुषा त्रितयं ज्ञानमयेन पश्यति ॥७८॥ चरतः किल दश्चरं तपस्त्रणविन्दोः परिशक्तिः प्रा प्रजिघाय समाधिभेदिनीं हरिरस्मै हरिग्रीं सुराङ्गनाम् ॥७६॥ स तपःप्रतिबन्धमन्यना प्रमुखाविष्कृतचारुविश्रमाम् । अशपद्भव मानुषीति तां शमवेलाप्रलयोगिका अवि॥=०॥ जनः प्रतिकृलाचरितं समस्य मे। भगवनपरवानयं इति चोपनतां चितिस्पृशं कृतवाना मुरपुष्पदर्शनात् ॥=१॥ कथकैशिकवशसंभवा तव भृत्वा महिपी चिराय सा। उपलब्धवती दिवश्च्यतं विवशा शापनिवृत्तिकारणम् ॥=२॥

िक्कवी कूट-सूटकर रोने तभी मानो प्रवक्ता शोक इतनी प्रांत्रीम वह विकला हो ॥ 34॥ उन दिनों विवादक स्वादक से विकला है ॥ 34॥ उन दिनों विवादक से कि उन से तम्ब हो स्वादक से व्यादक से वाक के मान कि वा सार कहा निर्माण कि वा सार कहा निर्माण कि स्वादक से सार कहा निर्माण कि स्वादक से सार कहा निर्माण कि सार कि सार के सार की है से हो से सार की सार की सार की है से हो निर्माण की सार की सार की है से हो निर्माण कि सार की सार की है से हो जनकी तनस्या के सार की सार की

तदलं तदपायचिन्तया विपदन्यत्तिमतामुपस्थिता। बसधेयमवेच्यतां त्वया वयमत्या हि नुपाः कलत्रिणः ॥८३॥ उदये मद्वाच्यग्रज्भता श्रतमात्रिकृतमात्मवस्त्रया । मनसस्तदपस्थिते ज्वरे पुनरङ्कीवतया प्रकाश्यताम् ॥८४॥ रुदता कृत एव सा प्रनर्भवता नानुमृतापि लभ्यते। परलोकज्ञपां स्वकर्मभिर्गतयो भिन्नपथा हि देहिनाम् ॥८५॥ अपशोकमनाः कृदम्बिनीमनुगृङ्खीष्व निवापदत्तिभिः। स्वजनाश्र किलातियंतनं दहति प्रेतमिति प्रचनने ॥८६॥ मरसं प्रकृतिः शरीरिकां विकृतिर्वावितप्रच्यते वर्षः। चणमप्यवितष्टते श्वयन्यदि जन्तर्नेन लाभवानसी ॥=७॥ श्रवगच्छति मृद्धचेतनः प्रियनाशं हृदि शल्यमधितम् । भ्यिरधीस्त तदेव मन्यने कुशलद्वारतया समुद्धतम् ॥८८॥ श्रतसंयागविषर्ययो यदा। म्बर्गारीरशारी रिसादपि किमिवानताप्रयेद्वद वार्द्ध विषये विषयिनतम् ॥८६॥ विग्रह:

u=२u इसीलिए श्रव श्राप उमनी पुरका बोक न कीजिए, क्योंकि जो जन्म लेता है वह मरता ही है। इसलिये मब जोक होडकर गांवधान होकर घाप पथ्वीका पालन की जिए. क्योंकि राजाओं की सच्ची सहधमंचारिसी तो पृथ्वी है ॥=३॥ ऐस्वर्य पाकर राजा लोग मतवाले हो जाते है, किन्त श्राप सको दिनोंसे भी इस ग्रायको बचे रहे और अभियान छोडकर प्रापने अपने **आत्मज्ञानका** परिचय दिया । वैसे ही इस दू खक समयमे भी भीरण धरकर आप फिर उसी अध्यात्मज्ञानका प्रकाश कीजिए 115 दें। रोने की तो बात ही तथा, यदि प्राप्त मर भी आयें तब भी उन्हमती आपको नहीं मिल सकती. क्योंकि गरनेपर सब प्रामी प्रपते-प्रपत कर्मके अनुसार अनग-प्रजय मार्गसे जाते हैं ।।६४।। श्रव श्राप सव शोक छोडकर पिण्डदान प्रादि करके श्रपनी पत्नीका परकोक सुधारिए क्योंकि शास्त्र कहते है कि जब कुट्टम्बी बहुत रोते है तब उससे प्रेतात्माको यहा कब्ट होता है ॥६६॥ देखिए. जिसने देह धारण की है उसका सरना तो स्वाभाविक है। विदानोंका तो यह कहना है कि वास्तवमे जीना ही बड़ा भारी विकार है। इसलिये प्राशी जितन क्षशा जी जाय उतनेसे ही उसे सन्तोष करना चाहिए ।।=७।। प्रियजनकी मृत्युको मूर्ख लोग वैसा ही कष्टकारक मानते है जैसे छातीमें कील गढ गई हो. पर विद्वान लोग यह समभते है कि जो भर गया वह यब भंभटो से छूट गया। उनकी समक्तमें मृत्यसे वैना ही सख मिलता है जैसे हरयमे गडी हुई कील निकालनेसे ॥६६॥ भाषही बताइए कि जब जरीर और ग्राना भी भ्रापस में बिद्ध हुने वाले माने गए है, तब पूत्र, स्त्री भ्रादि बाहरी सम्बन्धियों के विश्लोद्रसे विद्वानीको क्यो दु:स हो ।।=६।। श्रीर फिर शाप तो जिलेन्द्रियों मे न पृथग्जनवच्छुचो वशं विशानामुक्तम गन्तुमर्हसि ।
हुमसानुमता किमन्तरं यदि वायौ डितयेऽपि ने चलाः ॥६०॥
स तथेति विनेतुरुदारमतेः प्रतिगृद्ध वचो विसमर्ज मुनिम् ।
तदलब्धपदं हृदि शोक्यने प्रतियातिमवान्तिकमस्य गुरोः ॥६१॥
तेनाष्टौ परिगमिता समाः कर्थचिद्वालत्वाद्वितथस्रुतेन द्वनोः ।
सादृश्यप्रतिकृतिदर्शनैः थ्रियायाः स्वप्नेषु चृशिकसमागमोत्सवैश्व ॥६९॥
तस्य प्रसद्ध हृदर्य किल शोकशंकुः प्लचप्ररोह इव सौधतलं विभेद ।
प्राणान्तहेतुमपि तं भिषजामसाध्यं लाभं थ्रियानुगमने त्वरया स मेने ॥६२॥
सम्यग्विनीतमथ वर्महरं कुमारमादिश्य रच्चणविथौ विधिवत्प्रजानाम् ।
रोगोपसृष्टतनुदुर्वसति स्रुम्जुः प्रायोपवेशनमितर्श्वपतिर्वभ्व ॥६९॥
तीर्थेतोयव्यतिकरभवे जह्यकत्यामरय्वोदेंहत्यागादमरगण्वनालेख्यमासाद्य सद्यः।
पूर्वाकाराधिकतररुचा संगतः कान्तयासौ लीलागारप्यरमत पुनर्नन्दनास्यन्तरेषु ॥६५॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवशे महाकाव्ये ग्रजविलापो नाम ग्रष्टम. सर्गः ॥

सर्वश्रंग्ड है। धाप साथारण लोगोके समान तोक मन कीतिण । यदि पर्वत भी वृक्षकी भाँति धाँधीके हिल उठेगा तो उन दोनोमे प्रन्तर ही क्या नहा । । । । । विदान विश्वक कु विष्ण्यिको उपरेश राजाने स्वीकार किया धीर उनके जिय्यको इस प्रकार विदान किया मानो ध्यने गोकभरे हुदयमे स्थान न दे सकनेमे उनका उपरेश हो नीटा दिया हो। । १६१। प्रिय, सटसभागी प्रयोन प्रवंत पुत्रके वस्त्रम का ध्यान करके धौर प्रियाके विश्वको देख-देखकर तथा व्यव्का प्रियागे अग्रोन प्रवंत के समायमका प्रान्तर केकर किसी प्रवाण कार्यका देखने हिंदा है। । । १६१। कहा जाता है कि जैसे बढकी जटाएँ अकन की तलीको छेदकर नीच पुत्र जाती है वैगे हो शोककां वर्धी राजा के हृदयको बलपूर्वक धारपार वेच दिया था। पर प्रप्तान प्रियाक होने अग्राय हुर केविया था। पर प्रप्तान प्रियाक होते वालो उस दोकिय होने उनावको वे कि उन्होंने अग्राय हुर केविया था। पर प्रप्तानि प्रयोक गोह योक विश्वकी वालो उस योकको वर्धीको भी महायक हो समक्ता।।१६भा विद्याक्त प्रतिक कचचपारी कुमार दशरपको सावक के प्रमुत्तार प्रजाका पालन करनेका उपरेश देकर के रोगी शरीरसे छुटकारा पाने केविय प्रमान कर कर प्रात्रक प्रार्थ हो समाय स्वर्ण स्वापार उन्होंने धारपा परिस्त छुटकार पाने केविय होटा धौर नत्तान देवना वनकर पहले वारोस भी धीक सम्बन्ध रही स्वर्ण साव स्वर्ण स्वर्य स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्

महाकवि कालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमे ग्रज-विसाप नाम का ग्राठवौ सर्ग समाप्त हमा।

## ॥ नवमः सर्गः ॥

पितुरनन्तरमुक्तरकोशलान्समिथाभ्य समाधिजितेन्द्रियः । दशरथः प्रश्राम महान्यो यमवतामवतां च पृरि स्थितः ॥ १ ॥ श्राम्यवामवतां व पृरि स्थितः ॥ १ ॥ श्राम्यवामवतां व पृरि स्थितः ॥ १ ॥ श्राम्यवामवतां व विधवधदपालयस्प्रकृतिमण्डलमारमञ्जलोचितम् । अभवदस्य ततो गुण्यवत्तरं सनगरं नगरन्ध्रकरौजसः ॥ २ ॥ उभयमेव वदन्ति मनीपिणः समयवर्षितया कृतकर्मणाम् । व ॥ वलनिष्टनमर्थपितं च तं श्रमनुदं मनुदण्डधरान्वयम् ॥ ३ ॥ जनपदं न गदः पदमादधावभिभवः कृत एव सपत्तजः । चितिरभूत्कलवत्यजनन्दने श्रमरतेऽमरतेजिम पार्थिवे ॥ ॥ ॥ दश्यस्यान्तिता रघुणा यथा श्रियमपुष्यदज्ञेन ततः परम् । तमधिगम्य तथैव पुनर्वभौ न न महीनमहीनपराक्रमम् ॥ ४ ॥ समतया वमुद्दण्डितसर्जनैवर्तनयमनादसर्ता च नराधिपः । अनुद्या यमपुष्यजनेवासे सवक्षावस्णाप्रसरं रुचा ॥ ६ ॥ अनुवर्या यमपुष्यजनेवासे सवक्षावस्णाप्रसरं रुचा ॥ ६ ॥

#### नवां सर्ग

न सगयाभिरतिर्न दरोदरं न च राशिप्रतिमाभरणं मधु । तमुद्याय न वा नवयोवना शिवतमा यतमानमपाहरत ॥।।। न इत्याम प्रभवत्यपि वासने न विदेशा परिद्वासकथास्विति । न च सरत्नजनेष्वपि तेन वागपरुषा परुपाचरमीरिता ॥=॥ उदयमस्तमयं च रघडहादभयमानशिरं वक्षधाधिपाः। स हि निदेशमलङ्गयनामभृत्यहृद्योहृद्यः प्रतिगर्जनाम् ॥६॥ श्रजयदेकरथेन स मेदिनीमुद्धिनेमिनविज्यशरासनः। जयमघोषयदस्य त केवल गजनती अवतीतस्या चमुः ॥१०॥ अवनिमेकस्थेन वस्थिना जितवतः किल तस्य धनुर्भृतः। विजयदन्द्रभितां यसर्भावा चनरवा नरवाहनसंपदः ॥११॥ शमितपन्नवनः शनकोटिना शिरारिकां कलिशेन प्रदरः। सश्चरष्टम्रचा धनुषा हिषां स्वनवता नवतामरयाननः ॥१२॥ चरण्योर्नखरणममृद्धिभिर्मुक्रुटरन्नमरीचिभिरम्पृश्च नुपनयः शनशो मरुना यना शतमध्यं तमख्यिदनपारुपम् ॥१३॥ निववृते स महार्गधरोधयः राचियकारितवालभ्ताञ्जलीस् । समनुकम्प्य सपत्रपरिग्रहाननलकानलकानवमां पुरीम् ॥१४॥

 उपगतोऽपि च मराइलानिकामजुदितान्यसितातपवारणः। श्रियमवेच्य स रन्त्रचलामभूदनलमोऽनलसोमसमग्रुतिः॥१४॥ तमपदाय कङ्गत्स्यकुलोद्भवं प्ररुपात्मभयं च पतिव्रता । नृपतिमन्यमसेवन देवता सकमला कमलाघवमधिषु ॥१६॥ तमलभन्त पति पतिदेवताः शिखरिखामिव लागरमापगाः। मगधकोशल्केकयशामिनां दुवितरोऽपितरोपितमापीणम् ॥१७॥ प्रियतमाभिरमौ निकृभिर्वभौ निकृभिरंव श्रुवं सह शक्तिः। उपगतो विनिनीपुरिव प्रजा हरिहयोऽरिहयोगिवच्चणः॥१८॥ सक्त मंयुगम्पिन सहायतां मघवतः प्रतिपद्य महारुषः। स्वस्रुजवीर्यमगापयदुन्छ्यं सुरवप्रवप्रतमयाः शर्रे। ॥१६॥ कतुषु तेन विमर्तितमोलिना सुजनमाहृतदिन्वमुना कृताः। कनक्ष्यपमुण्ड्युर्यशोभिनो विनमसा तमसासर्यृतटाः॥२०॥

रथके आगे आईं और उन देशोंके मंत्रियोंने उन राजपत्रोंको दशरथके आगे हाथ जोडकर खडा कर दिया । उन खुले केशवाली शत्रुघोकी रानियोंके साथ दशरथजीने वडी दयावा व्यवहार किया ग्रीर उस महासमुद्रके तटसे वे अपनी उस प्रयोध्या राजधानीको लौट आए जो कुबेरकी राजधानी अलकासे किसी प्रकार कम नहीं थी। ११८। चारों ग्रोरके राजाग्रोका मण्डल उनके हाथमें ग्रा गया जिससे वे धरिन धौर चन्द्रमाके समान तेजस्थी लगते लगे । उनका प्रताप इतना बढ गया कि उनके धारो कोई भी दूसरा राजा ब्वेत छत्र नहीं लगा सकता था। पर चक्रवर्ती हो जानेपर भी आलस्यको वे अपने पास नहीं फटकने देते थे क्योंकि वे जानते थे कि जहाँ एक भी दौप आया कि लक्ष्मी हमे छोडकर भागी ।।१५।। और फिर भगवान विष्णु और दशस्थको छोडः र और दूसरा राजा ही कौन-सा था. जिसके यहाँ हाथमे वामल धारण करनेवाली पतिवता लक्ष्मी स्वय जाकर रहती ।।१६।। जैसे पर्वतों-से निकलनेवाली नदियां समद्रको पा लेती है वैसे ही कोशल, मगध और केक्य देशके राजाधोकी कौशल्या, सुमित्रा धौर कैंकेशी नामकी कन्याच्री ने शत्रधोपर वासा वरसानेवाले दशरथजीको पतिके रूपमें पा लिया ।।१७।। शत्र ग्रोका नाग करनेत्राले दशरथ जी ग्रपनी तीनों रानियोके साथ ऐसे जान पडते थे मानो पृथ्वीपर राज्य करनेके लिये स्वय इन्द्र ही [प्रभाव, उत्साह और मत्र नामकी] अपनी तीनों शक्तियोके साथ प्रवतार लेकर चने आये हो ।।१६।। कहा जाता है कि महारथी दशरथने युद्धमें इन्द्रकी सहायता करके धीर ग्रपने वागों से उनके शत्रुश्रीका नाश करके देवताश्रोकी स्त्रियोंका सब डर दर कर दिया धीर वे सब दशरथ जीके बाहबलके गीत गाने लगी ।।१६॥ उन्होंने धपने बाहबलसे चारो घोरका धन लाकर इकट्टा किया था ग्रीर उनमे नामको भी तामसी भाव नही था। अन्हीं राजा दशरथने अपना मुक्ट उतारकर श्रश्वमेध यज्ञ करते समय तमसा श्रीर सरयुके किनारे अजिनद् एक पृश्वं कृशमेखलां यतिगरं मृगशृङ्गपरिग्रहाम् ।
अधिवसँस्तनुमध्यरदौषिनामसमभासमभासपदीधरः ॥२१॥
अवभृथप्रयतो नियतेन्द्रियः सुरसमाजसमाकमणोचितः ।
नमयित स्म स केनलक्षुन्नतं वनसुचे नसुचेररये शिरः ॥२२॥
असकृदंकरथेन तरस्विना हरिहयाप्रसरेण थनुर्भृता ।
दिनकराभिष्रुखा रखरेणने रूपिरे रुपिरेण सुरद्विपाम् ॥२३॥
अथ समानवृते कृसुमैनेवैस्तिमव सेनित्नेकनराधियम् ॥
यमक्कोरजलेश्वरविज्ञणां समधुरं मधुरिक्नतिकमम् ॥२४॥
जिनामिणुर्भनपाध्युपितां दिशं रथयुजा परिनर्तितवाहनः ।
दिनसुखानि रविद्यमिताई विमलयनमलय नगमस्यजन् ॥२४॥
कुसुमजन्म ततो नवपल्लवस्तदनु यद्यद्कोकिलक्कजितम् ।
इति यथाक्रमपाविरभून्सधुर्त्रुमवतीमवतीर्य वनस्थलीम् ॥२६॥
नयगुलोपचितामिन भूपतैः सदुपकारफलां श्रियपर्यिनः ।
अभिययः सरसो मध्रमंत्रनां क्रमिलनीमिलनीरपत्तित्रणः ॥२९॥

सोनेके यज्ञ-स्तम्म खबे कर दिए ।।२०।। जब वे मृगछाला पहनकर, हाथमे दण्ड लेकर, कुशाकी तगडी बॉधकर चुपचाप हरिएकी सीग लिए यज्ञकी दीक्षा लेकर बैठे, उस समय भगवान ग्रष्टमूर्ति महादेव उनके गरीरमें पैठ गए जिससे उनकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई ॥२१॥ यज्ञ समाप्त हो चुकनंपर जब वे स्नान करके पवित्र हुए तब देवनाओं के साथ बैठने-योग्य सयमी राजा दशरथने केवल नमुचि राक्षमके शत्र तथा जल बरसानेवाल एक इन्द्रके धागे ही धपना ऊँचा मस्तक भकाया ॥ २॥ मकेले रवपर चढ़कर युद्ध करनेवाले पराक्कमी, घनुद्धर और युद्धमे इद्रमे भी धार्ग चलनेवाले दशरवने कई बार सूर्यपर छाई हई युद्धकी धल राक्षसोके रक्तसे सीच-सीचकर दबाई ॥२३॥ यम, कुबेर, वरुण और इद्रके समान पराक्रमी उन एकच्छत्र राजाका ग्रामिनदन करनेके लिए वसतऋतु भी नये-नये फूलोकी भेट लेकर वहाँ ग्रा पहुँची ॥२४॥ सूर्य भी उत्तर की ग्रोर घूम जाना चाहते थे इसिसए उनके मारबी ब्रह्मिने घोडोकी रास उधर ही मोड दी। सर्दी दूर करके, प्रातःकालका पाना हटाकर उसे और भी श्रधिक चमकते हुए मूर्यने मलय पर्वतसे बिदा ली ॥२४॥ पहले फूल खिले, फिर नई कोपले फूटी, फिर भौरे गुंबने लगे ग्रौर तब कोयलकी कुक भी सुनाई पडने लगी । इस क्रमसे धीरे-धीरे वनस्थलोम वसन्तने पैर बढाये ।।२६॥ राजा दशरथकी चनुर नीतिसे उनके पास सङ्गुर धन इकट्टा हो गया था और उस धनसे वे ध्रपनी प्रजाका बहुत उपकार मी करते थे । इसलिये जैसे उनकी लक्ष्मीके ग्रागे बहुतसे मेंगते हाथ फैलाया करते थे वैसे ही वसतकी शोभासे सदी हुई सालकी कमितनीके ग्रासपास भौरे ग्रीर हस भी मेंडराने लगे ॥२७॥ उन दिनो बससमें फूले **हुए ग्रह्मीकके** 

कुसुममेव केवलमार्तवं नवमशोकतरोः स्मरदीपनम् । किसलयप्रसबोऽपि विलासिनां मद यिता दयिताश्रवशार्पितः ॥२८॥ विरचिता मधुनोपवनश्रियामभिनवा इव पत्रविशेषकाः। मधलिहां मधुदानविशारदाः क्ररवका खकारखतां ययः ॥२६॥ सुवदनावदनासवसंभृतस्तदनुवादिगुणः कुसुमोद्गमः । मधुकर रकरोन्मधुलो तुपैर्वकुलमाकुलमायतङ्किमिः उपहितं शिशिरापगमश्रिया मुक्लजालमशीभत किंशके। प्रश्विनीव नखचतमग्डनं प्रमद्या मदयापितलञ्जया ॥३१॥ त्र**ग**गुरुप्रमदाधरदसहं जधननिर्विषयीकृतमेखलम् । न खल तावदशेषमपोहितुं रविरलं विरलं कृतवान्हिमम् ।।३२।। अभिनयान्परिचेतुमिबोद्यता मलयमारुतकम्पितपल्लवा। अमदयत्सहकारलता मनः सकलिका कलिकामजितामपि ॥३३॥ प्रथममन्यभृताभिरुदीरिताः प्रविरला इव ग्रुग्धवधुकथाः। सुरभिगन्धिषु शुश्रविरे गिरः कुसुमितासु मिता वनराजिषु ॥३४॥

फूलोंको देखकर ही कामोहीपन नहीं होता था वरन कामियोंको मतवाला बनानेवाल जो कोमल काँप-सींके गुच्छे निजयोते अपने कालोपर रख लिए ये उन्हें देखकर भी मन हायसे निकल जाता था। श्वा। वनसे खड़े हुग गुरवकके पेड ऐसे जान पडते ये मानो वत्तसे बनशीके शारीपर वेलबूटे सीतकर इसका प्रभूतर किया गया हो। उन पेडोसे हतना मधु बहु रहा था कि भीरे मस्त होकर उन्हींपर पुनायुना पूर्व ये ॥२६॥ बकुलके जो हुछ सुन्दरी स्त्रियोंके मुखकी मदिराके छोटेसे फूल उठ वे धौर जिनमें उन्हीं स्त्रियोंके समान गुण भी भरे ये, उनकी भूष्टमें उड़ते हुए मधुके लोभी भीरोने वडा क्रकफोरा ॥३६॥ वत्तके आनेमें पलासमे पूर निकली हुई कलिया ऐसी जान पहती थी मानों कामके सावेशमें लाज छोडकर किसी कामिनीन प्रपने प्रियतमके शरीरपर प्रनेन नवस्त्रत कर डाले हों॥३१॥ अभी वह ठड भनी प्रकार दूर नहीं हुई थी जिसमें पतियोंके दौलों सायल हुए हिन्यों के भीठ दुला करते हैं धौर स्त्रियां अपनी कमरकी तगड़ी भी ठण्डी होनेके कारण उतार डालती है। पर ही, सूरीने कुछ जाडा कम प्रवस्य कर दिया था।३२॥ नये बीरे हुए प्रमाके कुनोंके छालियां मस्त्रके वायुक्ते फूम उठी मानो उन्होंने प्रमिन्य सीखना प्रारंभ कर दिया हो। उन्हें देखकर राम-इंचको जीतने वाले शीनियोंका मन भी मचल उठा।।३१॥ जिस समय मनहुर सुगन्यवानी बनकी सतायोगर देशकर कोयलने कुक सुनाई तो ऐसा जान पड़ा मानो कहीं कोई मुख्य नायिकहा ही विसक्त सतायोगर देशकर कोयलने कुक सुनाई तो ऐसा जान पड़ा मानो कहीं कोई मुख्य नायिकहा ही बत्तक सतायोगर हो कर सुना सायक हो सकत श्रुतिसुखन्नमरस्वनगीतयः कुमुमकोमलदन्तरःचो वश्वः। उपवनान्तलताः पवनाहतैः किसलयैः सलयैरिव पाणिभिः ॥३५॥ लिलतिविश्रमवन्धविच्चश्यं सुरभिगन्यपराजिनकेमरम् । पितपु निर्विविश्रमेपुमङ्गनाः स्मरसस्यं रसस्वरुहनवर्जितम् ॥३६॥ श्रुश्चभिरे स्मिनचारतरानना क्षित्र ६व श्वयशिक्षतमेसलाः। विकचतामरस्य गृद्धिविश्वमेपुमङ्गनाः स्मरसस्यं रसस्वरुहनवर्जितम् ॥३६॥ श्रुश्चभिरे स्मिनचारतरानाः क्षित्र ६व श्वयशिक्षतनेस्वताः। विकचतामरस्य गृद्धिविश्वमेपुष्टितः। किमकरोदयः॥एड्सुम्बज्दितः। मर्ह्यामिष्टसमागमनिर्द्धितं विनवयानितया रच्नीविशः॥३८॥ श्रुप्तपुष्टापमे विद्यप्तः सुरत्यसङ्गपरिश्रमनोदिक्षिः। असुमुमचापमनेजयदंशुभिर्दिमकरो मकरोजितकत्वनम् ॥३६॥ श्रुप्तचत्वपाद्मित्वित्वरुद्धित्वतिश्वरः प्रतिविश्वर कनकाभरसस्य यत्। युवतयः कुमुमं दशुराद्दितं तदलके दलकेसरस्यग्यलम् ॥४०॥ श्रुप्तवयः कुमुमं दशुराद्दितं तदलके दलकेसरस्यग्यलम् ॥४०॥ श्रुप्तवित्वरुप्तविद्यमनीर्दि कुमुमपहिक्तनिपातिभिरङ्किन । नस्वसुशोभयति स्मवनस्यलीन तिस्वस्त्वः प्रमदामिच॥४१॥

चठी हो ।।३४)। बनके किनारे बढ़ी हुई लवाएं ऐसी सर्जाव-मी जान पढ़नी थी मानो कानोको **स्**ख देनेवाली भौरोकी गुन्नार ही उनके गीन हो, खिने हुए कोमल कुल ही उनकी हैंसीके दाँत हो और बायमें हिली हुई जालाग्रीयाले हाथीने वे अनेक प्रकारके टाय-भाव दिग्म रही हो ॥३५॥ चिनवन भारि मध्र हाव-भाग करानको उक्तानेवाल ग्रीर बकलको भी भ्रपनी गन्धसे न्यानवाल कामदेवके साथी मदाको ।स्त्रयोने प्रपत्ने पतिक प्रेममे विना बाधा दिए ही पी लिया ॥३६॥ लोगोके घरोंके भीतर बनी हुई बावलियों में जो कमल खिले हुए थे और यहाँ मधुर शब्द करने हुए जो जल-पक्षी तैर रहे थे उनमे वे बावलियों ऐसी मृत्दर जान पड़ती थी मानो उनमे मुसकराती हुई सुन्दर मुखवाली श्रीर ढीली होनेके कारण बजनी हुई नगड़ी (करधनी) वाली स्त्रियाँ बिहार कर रही हो ॥३७॥ जैसे अपने प्रियतममें समागम न हो तेके कारण स्वडिता नायिका सुखती जाती है वैसे ही राजि रूपी नायिका भी वसलके प्रानेमें छोटी होती चली गई घीर उसका चन्द्रमावाला मूल भी पीला पहता गया ।।३८।। पाला दूर हो जानेसे बन्द्रमा निर्मल हो गया । सभोगकी थकाबटको दूर करनेवाली उसकी ठडी किरस्मी से कामदेवके फूलोक बनुपको मानो श्रौर भी ग्रधिक बन मिल गया हो ।।३६।।हवनकी ग्रस्निके समान चमकने हुए कर्नरके फूल वनलक्ष्मीके कानोंके कर्साफूल जैसे जान पहले थे। अपने प्रियतमोंके हाथोसे जुडोमे खोसे हुए वे सन्दर पलडो और परागवाले फूल स्त्रियोंके केशोमे **बड़े सुन्दर** लग रहे वे ॥४०॥ तिलकक बृक्षने भी वतस्थलीकी कम शोमा नही बढाई । जैसे किसी युवतीके र्थ नारके लिये उसका मुंह चीता जाता है वैमे ही उस तिलक वृक्षके फूलोपर मेंडराते हुए काजलकी बृदियोक समान सुन्दर भीर एमे जान पहते थे मानो बनस्थलियोका मुख भी चीत दिया गया हो श्रमस्यन्मधुगन्धसनाथया किसल्याधरसंगतया मनः ।

क्रुसुमसंभुतया नवमिक्कि स्मित्रस्या तरुवाहिकासिनी ॥१२॥

श्रम्भराविकतैश्र विलासिनः स्मरवर्लरवर्लकरसाः कृताः ॥१३॥

उपिवतावयवा ग्रिविमः कर्णरालिकदम्बक्रयोगक्रुपेषुणी ।

सद्याकान्तिरलच्यत मजरी निलकजलकजालकमीकिकैः ॥४॥।

श्रवजपटं मदनस्य धनुर्भृतस्त्रविकरं ग्रुखवृर्णमृतुश्रयः ।

क्रुसुमकेसररेणुमलिन्नजाः सपवनोपवनोस्थिनमन्वयुः ॥४॥।

श्रम्भवक्षयरोलमृत्स्यवं पदुर्पि प्रियक्षरुजिश्रयः ॥

श्रम्भवम्यदोलमृत्स्यवं पदुर्पि प्रियक्षरुजिश्रयः ॥

श्रम्भवम्यदोलमृत्स्यवं पदुर्पि प्रियक्षरुजिश्रयः ॥

श्रम्भवम्यदोसनरज्जुपरिग्रहे श्रुजलतां जलतामवलाजनः ॥४६॥

स्यजत मानमलं वत विग्रहेर्न पुनरेति गतं चतुरं वयः ।

परभृताभिरितीव निवेदित स्मरमते रमते स्म वश्रुजनः ॥१७॥।

श्रय यथासुस्मातंवग्रन्सवं समनुभूय विलासवतीसस्तः ॥

स्यातिश्रकमे मृगयारितं स सभुभन्मथुमन्मथसंनिभः ॥४८॥।

।४१। वहाँ बुओकी सुन्दरी नाविका नमिन्वका लता भी थी। वह यपने मकरन्द-क्यी मखकी गन्धवे भरी लाल-वाल-पत्तोक घोठाँगर क्रुनीकी सुनकान लकर देखते वालांकी भी पानल बनाए डाल रही थी। ।४२।। प्रात कालको लनाईसे भी प्रिकान लकर देखते वालांकी भी पानल बनाए डाल रही थी। ।४२।। प्रात कालको लनाईसे भी प्रिकान लाव देखते वालांकी भी पानल बनाए डाल रही थी। ।४३।। तिककं कुलोके पुन्धे उनले परागसे भरे वह चुके थे। अत्राप्त के प्रेमी मुग्द-सुन लो वें है। ।४३।। तिककं कुलोके पुन्धे उनले परागसे भरे वह चुके थे। उनपर मंत्रराते हुए भौरोके मुण्डे कारण वे ऐसे मुन्दर लगने तमे जैसे किमी स्त्रीने प्रथमे सिप्तर मीतियोकी जालो पड़न लो हो। ।४४।। उपयनके फुलोका पराग जो वायुने उझाया तो भौरोंके मुण्ड भी उनके पीछे-पीछे, उड वर्न । वह उडता हुमा पराग ऐसा जान पड़ता था मानो बनुष्वारा काम-देवका फड़ा हो या वनत्योंके मुजर तमानेका प्रञ्जार-चूणे हो।।४६।। जो दिवयों वसलोत्त्ववों को मुम्दर क्या के एक हो था वनत्योंके मुजर तमानेका प्रञ्जार-चूणे है।। ।४६।। जो दिवयों वसलोत्त्ववों को मुम्दर सावधान होकर फूल रही थी वे भी अपने हाथसे पकड़ी हुई रस्तीको इसलिये दीला छोड़ देती थी कि हाय यूटवेपर हमारे प्रयत्न हुमें बान ही लोर प्रदेश मुना रही थी कि हे क्लियों। ।४६।। उन दिनों कोयलकी हुक मानो कामदेवका यह स्रदेश मुना रही थी कि हे क्लियों। सावधा वा यह मुन-पुनक्त समी क्लियों समान पराक्रमी, बसते स्वात का प्रवृत्ते समान पराक्रमी, बसते स्वात स्वात का प्रवृत्त समान पराक्रमी, बसते स्वात समान प्रसन्द स्थान स्थान करने स्थान स्वात क्षात्वकी समान प्रसन्द स्थान प्रसन्द समान स्थान समान प्रसन्द समान स्वत स्वत स्यों साम प्रसन्द समान सुन्द समान सुन स्वत समान सुन स्वत स्वत साम स

परिचयं चल्लच्यनिपातने भयरुषोश्य तदिङ्गितषोषनम् ।

श्रमज्यात्प्रगुषां च करोत्यसौ तनुमतोऽनुमतः सचिवैर्ययौ ॥४६॥

गृगवनोपगमज्ञमवेपशृद्धिपुलक्ष्यदिनपक्तशरासनः ।

गृगवनोपगमज्ञमवेपशृद्धिपुलक्ष्यदिनपक्तशरासनः ।

गृगवनम्यवस्ति वनमालया तरुपलाशसवर्षतनुष्ट्यदः ।

तुरगयल्गनचञ्चलकुष्यद्दलो विरुरुषे हरुपेष्टितभृमिषु ॥४१॥

तन्तल्ताविनिवेशितविश्रहा श्रमरसंक्रमितेचशृक्षचयः ।

दृदशुरुध्वनि त वनदेवताः सुनयनं नयनन्दितकोशलम् ॥५२॥

श्वगिष्वागुरिकः प्रथमास्थितं व्यपगतानलदस्यु विवेश सः।

स्थरतुरंगमभूमि निपानवन्युगवयोगवयोपचितं वनम् ॥५२॥

श्रथ नभस्य इव त्रिदशासुर्थं कनकपिङ्गतिहृद्धु ससंयुतम् ।

धनुरिधज्यमनाधिरुपाददं नरवरो रवरोषितकेसरी ॥५४॥

तस्य स्तनप्रश्यिसिर्धुदृरेशशावं-व्याहन्यमानहरिलीगमनं पुरस्तात् ।

श्राविवभम् व क्रशगर्भम्रस्तं मृगासां यृथं तदशसरगर्वितकृष्णसारम् ॥५५॥।

धानन्य लिया और फिर जनके मनमें ग्राखेट करनेकी इच्छा होने लगी ।।४८।। **ग्राखेटसे बडे लाभ** भी होते है। पहली बात तो यह है कि उससे चलते हुए लक्ष्यको बेधनेका अभ्यास हो जाता है। फिर उससे जीवों के भय और क्रोघ ब्रादि भाषोकी पहचान हो जाती है और परिश्रम करनेसे बारीर भी भनी प्रकार गठ जाता है। इसलिये मंत्रियोसे सम्मति लेकर वे ग्राबंदके लिये निकल परे ।।४६।। जब ब्रहेरीका वेप बनाकर, अपने ऊँचे कन्थेपर धनुष टांगे, तेजस्वी राजा दशरथ घोडेपर चढकर चले तय उनके घोडोकी टापांसे इतनी धल उठी कि ग्राकाशमें चंदीवा सा तन गया ॥४०॥ उनके केशों-में बनमाला गुँथी हुई थी। वे बुक्षके पत्तींके समान गहरे रगका कवच पहने हुए **थे और घोड़ेके वेगसे** चलनेके कारण उनके कानोके वृण्डल भी हिल रहे थे। इस वेपमे चलते-चलते वे उस जंगलमें जा पहुँचे जहाँ रुह जातिके हरिया बहुत चुमा करते है ।। ४१।। कोमल लताग्रोका रूप धारण करके भीरों की श्रीक्षोसे वनदेवता भी उन मुन्दर नेत्रवाले श्रीर कोशलकी प्रजाको सदा सूख पहुँचानेवाले राजा दशरयको देखने के लिये वहाँ पहुंच गए ।।५२।। तब वे उस जंगल में पहुँचे जहाँ पहलेसे ही जास श्रीर शिकारी कृत्ते लेकर उनके सेवक पहुँच चुके थे। वहाँन तो श्रामिका भय थान चोरों का। वहाँ की पृथ्वी घोडोके निय पक्की थी। वहाँ बहुतसे ताल ये जिनके चारों स्रोर बहुतसे हरिए, पक्षी श्रीर वनेनी गाएँ घूमा करती थी ।।५३।। तब उस सुन्दर स्वस्य राजाने भ्रयना वह चढ़ा हुमा धनुष जटाया जिसकी टंकार मुनकर सिंह भी गरज उठे। उस समय वे उस भादींके महीनेके समान सग रहे थे जिसमें इन्द्रधनुष निकला हुमा हो और जिसमें सोनेके रंगकी पीली बिजली की डोरी वॅघी हो ॥३४॥ उन्होंने देखा कि प्रागे हरिगों का मूण्ड चला जा रहा है जिसमें बहुत सी हरिग्धियाँ भी हैं जो अपने तरम्रार्थितं जननवाजिगतेन राज्ञा त्लीमुखोद्धृतथारेख विशीर्धपङ्कि । श्यामीचकार वनमाकुलदृष्टिपातैर्वातिरतोत्पलद्लप्रकरेरिवाह्रें: ।।५६॥ लच्चिकृतस्य हरिसस्य हरिप्रभावः प्रेच्य स्थितां सहचरीं व्यवधाय देहम् । आकर्षकृष्टमपि कामितया स धन्वी वार्णकृपासृदुमनाः प्रतिसंजहार ।।५७॥ तस्यापरेष्विप सृगेषु शरान्मुमुचोः कर्णान्तमेत्य विभिद् निविडोऽपि मुिः। न्नासातिमात्रचडुकैः स्मरयत्मु नैतैः प्रौद्धियानयनविश्रमचिष्टितानि ।।५८॥ जम्मु स्पाद्ध प्रवत्तपद्भ स्थान्मुस्ताप्ररोहक्वल् व्यवानुकीर्थम् । जम्मु स् सुत्वराहकुलस्यमार्गं सुत्यक्तमाद्रपद्भ स्वत्तिः ।।५६॥ तं वाहनादवनतोत्तरकायमीयिद्धध्यन्तमुद्धत्तस्यःः प्रतिहन्तुमीषुः। नात्मानमस्य विविद्दः महसा वराहा वृत्तेषु विद्धिम्।मिर्जयनाश्रयेषु ।।६०॥ तेनाभियातरभमस्य विकृष्य पत्री वन्यस्य नेत्रविवरं महिषस्य मुक्तः। निर्मित्र विग्रहमशोशितल्लप्तपुङ्कस्तं पात्रयां प्रथम मास प्रात प्रात प्रात ।।६१॥

उन छौनों के कारए। रुकती चलती हैं जो कुशा चवाते-चवाते ग्रपनी माँके स्तनोसे दूध पीनेके लिये बीच-बीचमें खड़े हो जाते हैं। इस मूण्डके आगे-आगे एक गर्बीला काला हरिए। भी चला जा रहा था ।। ४४।। राजाने ज्योही अपने वेल्गामी घोडेयर चटकर ग्रीर अपने तुसीरमें से वास निकालकर जनका पीछा किया कि वह मुख्ड तितर-बितर हो गया श्रीर उनकी धबराई हुई श्रांखोसे भरा हुआ वह सारा जंगल ऐसा लगने लगा मानो वायूने नीले कमलोकी पंखडियाँ लाकर वहाँ विलेर दी हों ।।५६।। इन्द्र के समान शक्तिशाली चतुर धनुष्धारी राजा दशरबने देखा कि वे जिस हरिसाको मारना चाहते थे उसकी हरिग्गी बीचमे श्राकर खडी हो गई। वे स्वय भी प्रेमी थे। ग्रपन हरिएके लिए हरिसाका यह प्रम देखकर उनका हृदय भी दयाने भर ग्राया श्रीर उन्होंने कानतक खीचा हुआ भी भपना बारा उतार निया ॥५७॥ वे दूसरे हरिरागोपर वारा चलाना चाहते थे और उन्होंने वागाकी चुटकी कानतक खीच भी ली थी पर जब उन्होंने उन हरिस्मोकी डरी हुई ग्रांखोको देखा तो उन्हें भपनी युवर्ती प्रियतयाके चंचल नेत्रोका स्मरण हो ग्राया और उनके हाथ ढीले पड गए ॥५६॥ उन्हें खोड़कर दशरबजी उधर घूम पडे जिधर ब्राधे बचे हुए मोधकी धासके मुट्टे स्थान-स्थान पर बिखरे पड़े थे भीर पैरकी गीली छापोकी पातको देखकर जान पडता था कि तालोके कीचड़से निकल-निवलकर बनैले सुमरोंका भूण्ड उघरको भागा है ।।५६॥ ज्यों ही उन्होंने घोढ़ेपर चढे हए मपने शरीरको सागे मुकाकर उन सुधरोंपर बागा चलाए त्योंही वे भी भ्रपने कडे बाल खडे करके राजा दशरखपर भुपट पडे किन्त उन्होंने तत्काल ऐसे कसकर बाएा मारे कि सूधरोको जान ही नही पड़ा कि वे उन पेडोमें बासाके साब कब चिपक गए जिनके सहारे वे खड़े थे ।।६०।। इतनेमे ही उन्होंने देखा कि एक जगली भेंसा उनकी भीर कपटा चला भारहा है। उन्होंने उसकी भारतमें ऐसा बागा मारा कि वह भेसेके शरीरमें से · इतनी फर्तीसे पार होगया कि बासके पंखमें तनिक-साभी रक्त नहीं लगा ग्री । विशेषता यह थी कि अका प्रायो विषाणपरिमो कलघृतमाङ्गान्खङ्गाँअकार नृपतिर्निशितैः हुरग्रैः ।
शृङ्गं सहप्तविनयाधिकृतः परेषामत्युच्छितं न ममृषे न तु दीर्षमाष्ठः ॥६२॥
व्याचानमीरिममुखोत्पतितान्गुहाभ्यः प्रस्लासनाग्रविटपानिव वायुरुग्णान् ।
शिवाविशेषलपुद्वस्ततया निमेपाण्णीचकार शरगृरितवक्तरस्थान् ॥६३॥
निर्धातीग्रैः कुञ्जलीनाञ्ज्ञयानिर्धारे चोभयामास सिंहान् ।
नृनं तेपामभ्यस्यापरोऽभृद्वीर्याद्ये राजशब्दे मृगेषु ॥६४॥
तान्हत्वा गजकुलबद्धतीत्रवैरान्काकुत्स्थः कुटिलनखाप्रलग्नमुक्तान् ।
आत्मानं रखकृतकर्मणां गजानामानृगयं गतिमव मार्गर्णरम्भव्याप्ति।
चमरान्परितः प्रवर्तिताश्यः कचिटाकर्णविकृष्टभञ्चवर्षी ।
नृपतीनिव तान्वियोज्य मधः नितवालव्यजनैर्जगाम शान्तिम् ॥६६॥
अपि तुरगसमीपादुग्पननं मयुरं न स रचिरकलापं वाललच्यीचकार ।
सपदि गतमनस्कवित्रमाव्यानुकीर्लेरतिवित्रलितवन्वे केशपारोतियायाः॥६७॥

तो देरसे गिरा किन्तु भैसा पहले ही पृथ्वीपर गिर पडा ।।६१।। इतनेमे उन्हे बारहर्सिहोंका सुख्ड दिखाई दिया। राजा दशरथने ग्रह चन्द्र वागोंने उनके सींग काटकर उनके सिरका बोक्त हलका कर दिया। वे सिर उठाकर चलनेवालोका दमन ग्रवण्य करते थे इमलिये उन्होने ऐठकर चलनेके साधन सीगोको काट डाला यद्यपि राजाको उनके प्रारामे कोई बर नहीं था ।।६२।। जब सिह अपनी **गफाग्रो**न मेसे निकलकर उनकी धोर भवटे तब निभंग राजा दशरथने इतनी शीधतामे उनपर बासा चलाए कि उन मिहोके खुने हुए में ह उनके बागाोंके तुग्गीर बन गए और वे एमे जान पड़ने **लगे जैसे प्राधिसे** उब्बंडे हुए फूले बामनके पेडकी फूनियाँ हो ॥६३॥ भाड़ियों में लेटे हुए सिहोको मारनेके लिये पहले उन्होंने ग्राँचीके समान भयकर जब्द करनेवाली भ्रयने अनुपकी डोरीमें टंकार की, जिसे सुनते ही सिंह भडक उठे। बान यह थी कि राजा दशस्यको उन अन्यन्त शक्तिशालो सिंहो**की इस बातसे चिट** हो रही थी कि वे जीवोक राजा क्यो कहलाते है ।।६४।। बस, उन्होने हा**थियोसे बैर रखनेवाले** उन सिहोको मार डाला जिनके नोकाल प्याले पजोमे ब्रवतक गज-मुक्ताएँ उलक्की हुई थीं । इस प्रकार ककुत्स्थ-वज्ञी राजा दशरवने मानो अपने वागोसे उन हावियोका ऋगा **चुका दिया जो युद्धमे उनको** सेनामे काम झा रहे थे ।।६५।। चामर मुगोके चारो और श्रपना घोडा **दौडाते हुए भालेकी नोक-**वाले बारा बरमाकर उन्होंने उन मृगोरी चैंबरबाली पूँछ काट डाली । **इससे उन्हें ऐसा सन्तोष हुआ** मानो चॅंबरधारी राजाधोके चंबर ही उन्होंने छीन लिए हो ।।६६।। **कभी-कभी उनके पाससे सुन्दर** चमकीली पूँछोबाल मोर भी उड जाते थे। पर वे उनपर बाएा नही चलाते थे क्योंकि उन्हें देसकर दशरथजीको रग-विरगी मालाब्रो से गूँथे हुए श्रीर सभोगके कारगा खुले हु**ए भ्रयनी प्रियाके केशोंका** 

कर्कशविहारसंभवं स्वेदमाननविलग्नजालकम् । तस्य सतुपारशीकरो भिष्मपद्मवपुटो वनानिलः ॥६८॥ इति विस्मृतान्यकरणीयमातमनः सचिवावलम्बितधरं धराधिपम् । परिवृद्धरागमनुबन्धसेवया मृगया जहार चतुरेव कामिनी ॥६६॥ स ललितकसमप्रवालशय्यां ज्वलितमहौषधिदीपिकासनाथाम् । क्वचिदसमेतपरिच्छदस्त्रियामाम् ॥७०॥ नरपतिर तिवाहयांबभव गजयथकर्णतालैः पद्रपटहध्वनिभिविनीतनिद्रः। अरमत मधराणि तत्र शृखनिवहगविक्रजितवन्दिमञ्जलानि ॥७१॥ अथ जात हरोर्ग्हीतवरमा विपिने पार्श्वचरेरलच्यमाणः। श्रमफेनमचा तपस्विगादां तमसां प्राप नर्दी पट्रुचेरुचचार निनदोऽम्भसि तस्याः। द्विरदव् हितशङ्की शब्दपातिनमिपं प्रतिपिद्धमेव तत्कृतवान्पङक्तिरथी विलङ्घय यत् । अपथे पदमर्पयन्ति हि श्रतवन्तोऽपि रजोनिमीलिताः॥७४॥ हा तातेति कन्दितमाक्रएर्य विषएणस्तम्यान्विष्यन्वेतसग्रहं प्रभवं सः। शस्यप्रीतं प्रेच्य सक्रमं ग्रनिपुत्रं तापादन्तःशस्य इवामीत्वितिपोऽपि ॥७५॥

स्मरण हो माता था ॥६७॥ कठिन परिश्रमसे उनके मूंहपर जो पसीना छा गया था उसे वनके उस बायुने मुखा दिया जो जनके कलामेस शीतत होकर पत्ते प्रतियोक्त गिराता चल रहा था ॥६०॥ इस प्रकार प्रपत्ता स्व काम मूले हुए और राज्यका भार मिलयीपर छोडकर वनमे माए हुए राजा दशर था ॥६०॥ इस प्रकार प्रपत्ता सब काम मूले हुए और राज्यका भार मिलयीपर छोडकर वनमे माए हुए राजा दशरपका मन प्रासेटके व्यसनने उसी प्रकार लुका तिया जैसे कोई को अपने पनिकी सेवा करके उसे प्रपत्ते वच्छो कर लेती है ॥६६॥ वह मानेटक ज्यसन उन्हें ऐसा लगा कि कभी-कभी उन्हें सारी रात फूल-पत्तीकी सीयरपर, रातको चमकनेवाली बृटियोके प्रकाशके सहारे, विना किसी संवकके प्रकेश ही काटनी परविती थी ॥७०॥ और प्रात काल जब नगाडो के समान वहर करनेवाले हाथियोके कानोंकी कटफट होती थी तब उनकी प्रकेश खुलती थी और उस समय वनके रशी चारणोके समान क्या माञ्चक निता ताते ये उन्हें मुक्तर ही वे माना हो जाते थे ॥०१॥ एक दिन जंगलमे रुक मुगका पीछा करते हुए वे प्रपत्त वाने हुए दे प्रपत्त काले करते हुए वे प्रमा कि काले हुए वे प्रमा कि करते हुए वे प्रमा वाने के साम वाने हुए ये प्रमा वाने उस नटपर निकल गए जहीं बहुतते तपस्वियोके प्राथम बने हुए वे शापते काले करते हुए वे तमसा नदीके उस नटपर निकल गए जहीं बहुतते तपस्वियोक प्राथम बने हुए वे शापते काले करते उन्होंने भर शापत काले वह कोई हाथी है। बाए निकला और शब्द कर के उन्होंने भर शब्द विचा वहा वाले की हो हो साम कि सह कोई हाथी है। बाए निकला और शब्द कर है। इसिको देशपत जो किया वह राजाके तिये ठीक नही था पर कभी-कभी बिढान की मारान खारको स्वर्ध के प्रवेश सेवे ही वाते है तब वे भी उसटा काले कर ही वेटते है। ॥७४॥ खुरा किसी

तेनावतीर्य तरगात्प्रथितान्वयेन प्रष्टान्वयः स जलकुम्भनिषएण देहः। स्खलद्भिरात्मानमचरपदैः कथयांबभव ॥७६॥ द्विजेतरतपस्विसतं तमनुद्धतशल्यमेव पित्रोः सकाशमवसन्नदशोर्निनाय। ताभ्यां तथागतभ्रपेत्यं तमेकपुत्रमज्ञानतः स्वचिरतं नृपतिः शशंस ॥७७॥ तौ दंपती बह विलप्य शिशोः प्रहर्ता शल्यं निखातम्बदहारयताम्बरस्तः । सोऽभूत्परासुरथ भूमिपति शशाप हस्तार्पितैर्नयनवारिभिरेव वृद्धः ॥७८॥ दिष्टान्तमाप्स्यति भवानपि प्रत्रशोकादन्त्ये वयस्यहमिवेति तम्रक्तवन्तम् । श्राकान्तपूर्वमिव मुक्तविषं भूजंगं श्रोवाच कोशलपतिः प्रथमापाद्धः॥७६॥ शापोऽप्यदृष्टतनयाननपद्मशोभे सानुग्रहो भगवता मयि पातितोऽयम । कृष्यां दहऋषि खलु ज्ञितिमिन्धनेद्धो बीजप्ररोहजननीं ज्वलनः करोति ॥⊏०॥ इत्थंगते गतप्रणः किमयं विधत्तां वध्यस्तवेत्यभिहितो वसुधाधिपेन । एधान्द्रताशनवतः स मुनिर्ययाचे पुत्रं परासुमनुगन्तुमनाः सदारः।।⊏१।। जिल्लाया — हाय पिता ! यह सुनकर इनका माथा ठनका और ये भट उसे ढंढने बढ चले । आगे बढते ही देखते क्या है कि नरकटकी भाडियों में बौरासे विधा हमा. घडेपर भका हमा किसी मृति का पुत्र पड़ा है। उसे देखकर उनको ऐसा कष्ट हुआ मानो इन्हें भी बागा लग गया हो ।।७५।। जब श्रेष्ठ वश वाले राजा दशरथने घडेपर ऋके हुए मृति-पृत्रसे उसका बंश-परिचय पृष्ठा तब उसने लडलडाती वासीसे बताया कि मैं बाह्यस नहीं हैं. मेरे पिता वैश्य हैं धौर मेरी माता शदा हैं।।७६।। उसने राजा दशरथमें कहा कि मक्ते मेरे भैंथे माता-पिताके पास ले चलो। राजा दशरथने उस बागुसे बिंघे मूनि-पुत्रको उठाया और उनके माता-पिताके पास ले गए। वहाँ पहेंचकर उन्होंने उनसे सब कथा बता दी कि भूलमे मैंने धापके एकलौते पुत्रपर किस प्रकार बारा चला दिया है ।। अ।। यह सनते ही वे दोनों तो डाढ मारकर रोने लगे श्रीर उन्होने श्रपने पुत्रके हत्यारेको साजा दी कि मेरे पुत्रकी छातीमेमे बाण निकाल लो । बागा निकालते ही मृनि-कुमारके प्राण भी निकल गए। इस पर बुढ़े तपस्वीने अपने आर्मिस्रोमे अपनी अंजली भरकर राजाको शाप दिया---।।७५।। 'हे राजा <sup>1</sup> जाओ तुम भी हमारे ही समान बुढापेमें पुत्र-शोकमे प्रार्ग छोड़ोगे ।' पैरसे दबनेपर सर्पजेंसे विष उगलकर शान्त हो जाता है वैसे ही शाप देकर जब वे बूढ़े मुनि शान्त हो गए तब पहले-पहल ग्रपराध करनेवाले राजा दशस्य उनसे वोले--।।७६॥ 'हे मृनि ? मुभे ग्राजतक पृत्रके मुख कमलका दर्शन तक नहीं हुन्ना है, इसलिने मैं आपके शापको बरदान ही समऋता हूँ क्योंकि इसी बहाने मुक्ते पुत्र तो प्राप्त होगा। जगलका लकडीकी ग्राग चाहे एक बार पृथ्वी को भले ही जला दे किन्तू वह पृथ्वी को इतनी उपजाऊ बना देती है कि ग्रागे उसमे बढी श्रच्छी उपज होती है।।=०।। यह कहकर राजाने फिर उनमें कहा—'मैं तो इसी योग्य **हैं कि ग्राप मेरा वध करें।** मब मुभः नीचके लिये आपकी क्या ब्राजा होती है।' यह सुनकर उस मुनिने कहा कि 'हम स्रोर हमारी स्त्री अब अपने पुत्रके साथ ही शरीर छोड देंगे। इसलिये अब हमारे लिए इंधन और अम्मि

## प्राप्तालुगः सपदि शासनमस्पराजा संपाध पातकविलुप्तभृतिनिञ्चतः । अन्तर्निविष्टपदमारमविनाशहेतुं भ्रापं दशक्जवलनमौर्वमिवास्वराशिः ॥=२॥

इति महाकविश्रोकालिदासकृतौ रघुवंशै महाकाव्ये मृगयावर्णनो नाम नवमः सर्गः ॥

बुटाबो ।।=१।। राजा दशरबके अनुवर भी तबतक पहुँच गए थे । तत्काल इंबन और अनि खुटा दी गई । जैसे समुद्रके हृदयमें बडवानल जला करता है वैसे ही, अपने पापसे प्रधीर हृदयमें मुनिके शापको ज्वाला आग लिए हुए वे [किसी-किसी प्रकार] पर लीटे ।।=२।।

> महाकवि श्रीकालिदासके रचे रधुवंश महाकाब्यमें घाखेट-वर्णन नामक नवाँ सर्ग समाप्त हुगा ।।

# ा। दशमः सर्गः ॥

पथिवीं पाकशासनतेजसः । शासतस्तस्य शरदामयतं ययौ ॥ १ ॥ किंचिदनमनुनर्दे: पूर्वेषामृश्वनिर्मोचसाधनम् । सताभिधानं स ज्योतिः सद्यः शोकतमोपहम् ॥ २ ॥ श्रतिष्ठतप्रत्ययापेत्तसंततिः चिरं नपः । प्राङ्मन्थादनभिच्यक्तरत्नोत्पत्तिरिवार्शवः संतानकाङचिषाः । ऋष्यशङ्गादयस्तस्य सन्तः जितात्मात: पत्रीयाभिष्टिमृत्विजः ॥ ४ ॥ पौलस्त्योपप्तता हरिम । तस्मिन्नवसरे देवाः श्रभिजग्मनिदाधार्ताश्लायावृत्तमिवाध्वगाः प्रापरुदन्वन्तं बुबधे चादिपुरुषः। अव्यात्तेषो भविष्यन्त्याः कार्यसिद्धेहिं लच्चणम् ॥६॥ ददृशस्तं दिवौकसः। भोगिभोगामनासीनं तत्फ्रसामरहलोद चिमेसियोतितविग्रहम 11 0 11 श्रियः पद्मनिषरगायाः चौमान्तरितमेखले । निचित्रचरणमास्तीर्शकरपरलवे ॥ = ॥

#### दसवां सर्ग

प्रबुद्धपुरस्रीकासं बालातपनिभांशकम् । **डिवसं** शारदमिव प्रारम्भसम्बदर्शनम् ॥ ६ ॥ लच्मीविश्रमदर्पणम् । प्रभानलिप्तश्रीवरसं कौस्तभाख्यमपां सारं विश्रासं बृहतोरसा ॥१०॥ बाह्रभिविंटपाकारैं दिंच्याभरसभृषितैः **ऋाविर्भ**तमपां मध्ये पारिजातमिवापरम् ॥११॥ दैत्यस्थी गण्डलेखानां मदरागविलोपिभिः। हेतिभिश्चेतनावद्धिरुदीरितजयस्वनम् मुक्तशेषविरोधेन कलिशत्रखलच्मणा । उपस्थितं प्राञ्जलिना विनीतेन गरुत्मता ॥१३॥ पावनीरवलोकनीः । योगनिदान्तविशदैः भग्वादीननग्रह्मन्तं सौखशायनिकानुषीन् ॥१४॥ प्रशिपस्य सरास्तस्मे शमयित्रे सरद्विषाम । अर्थेनं तृष्ट्युः स्तत्यमवाङमनसगोचरम् ॥१५॥

भीर जो विष्णु भगवान्ते वरण प्रपत्नी गोदमे तेकर पत्नीट रही थी ॥६॥ जैसे खिले हुए कमलोंसे भीर कम्याराधिक सूर्य से सरद् ऋनु के प्रारंभिक दिन वहे मुहावने तमते हैं वैसे ही खिले हुए
कमल जैसी शांको वाले, प्रातःकानकी प्रपेक तमान मुनहले वरन पहने भीर व्यानमम्म योगियोंको सरकतांति दस्तेन देनेवाले, विष्णु भी बहे मुन्दर लग रहे थे ॥६॥ उनने चीडे वक्षस्यमप्य वह कीस्तुम माले
चमक रहा था जिससे लक्ष्मीजी पुञ्जारके समय प्रथवा हाल-भाव करते हुए प्रपाना मृंह देखा करती है
और जिसकी चमकने मृगुके चरणा प्रञ्जारके समय प्रथवा हाल-भाव करते हुए प्रपाना मृंह देखा करती है
और जिसकी चमकने मृगुके चरणा प्रञ्जारको शांवाभांकों का समान थी भीर उनते वे ऐसे लगते
थे मानो तमुद्रमे दूवरा कल्पनुक्ष निकल प्राया हो ॥११॥ मृतुरोको मारकर उनकी क्रियमकाला स्वाने स्वामी मालेको
भरदकी लाती मिटानेवाले उनके चक्क, गता प्रांदि प्रक्र साथी होलर उनकी ज्याप्रयाक्षा रहिए एगक्डभी बड़ी नमलती हाण जीड़कर उनकी सेवामें कड़े थे ॥१३॥ वे लोग-निद्रासे उठकर प्रमान स्वम्म भीर पित्र चित्रवनसे उन मृगु प्रादि ऋषियोंको भनुग्रहीत कर रहे थे जो उनसे पुष्क रहे थे—'भगवन्त्र भार प्रवाम करके उन प्रश्वसीय विष्णुको स्तृति करते लगे जिनतक न तो वास्तु हो पहुचती है
भीर न तो पन ही पहुँच सकता है। वे वोले—॥१॥ विवत्नक वानो, पालन करते और

नमो विश्वसजे पूर्व विश्वं तदन विश्वते। अथ विश्वस्य संहर्त्रे तभ्यं त्रेघास्थितात्मने ॥१६। रसान्तराएयेकरसं यथा दिव्यं पयोऽश्वते। गुरोष्वेवमवस्थास्त्वमविक्रियः ॥१७॥ प्रार्थनावहः । ग्रमेयो मितलोकस्त्वमनर्थी । श्रक्तितो जिल्लारत्यन्तमध्यक्तो ध्यक्तकारसम् ॥१८॥ हृदयस्थमनासन्नमकामं तपस्थिनम् । त्वां दयालुमनघस्पृष्टं पुरासम्बर विद: ॥१६॥ सर्वज्ञस्त्वमविज्ञातः सर्वयोनिस्त्वमात्मभुः। सर्वप्रश्ररनीशस्त्वमेकस्त्वं सर्वरूपभाक् ॥२०॥ सप्तार्णवजलेशयम् । सप्तसामोपगीतं त्वां सप्तलांकैकसंश्रयम् ॥२१॥ सप्ताचिर्मसमाचव्यः चतर्वर्गफलं ज्ञानं कालावस्थाश्रतुर्युगाः। चतुर्वर्शमयोलोकस्त्वत्तः सर्व चतुर्भुखात् ॥२२॥

ग्रनने उसका संहार करनेवाले तीनों रूप श्राप श्रपनेमे धारण करते हैं। <mark>श्रापको प्रणाम है</mark> ।। ६।। जैसे एक स्वादवाला वर्षाका जल ग्रलग-ग्रलग देशोमे वरसकर ग्रलग-ग्रलग स्वादवाला हो जाना है बैसे ही ग्राप सब प्रकारके विकारोसे दूर होते हुए भी सत्त्व, रज ग्रौर तम तीनों गुर्गो लेकर बहुनमें रूप धारमा कर लेते हैं ॥१७॥ हे भगवन <sup>1</sup> ब्राप कितने बड़े हैं यह तो कोई नहीं माप सकता पर आपने सब लोक माप डागे है। आपकी स्वयं कोई इच्छा नहीं है पर भाप सबकी इच्छाएँ पूरी करते है। स्रापको कोई नहीं जीत सकता पर स्नापने सबको जीत लिया है। भाग किसीको नहीं दिखाई देने पर ग्रापन ही इस दिखाई देनेवाले समारको उत्पन्न किया है ॥१६॥ हें भगवर् ! विद्वानोका कहना है कि आप सबके हृदयम रहते हुए भी दूर है। धाप कोई इच्छा नहीं करते, किर भी [ नर-नारायगुके रूपमे बदरिकाश्यममे ] तपस्या करते है । ब्राप दयानू है पर आपको पुष्य नही छूना । आपको लोग पुरासा [ अर्थात् पुरानन पुरुष ] कक्षते हैं पर आप कभी बुढ़े नहीं होते ।।१६॥ ग्राप सबको जानते हैं पर ग्रापको कोई नहीं जानता । ग्रापने सारी सृष्टि उत्पन्न की है, आपको किसीने उत्पत्न नहीं किया है। आप सबके स्वामी है, आपका कोई स्वामी नहीं है और एक रूप होते हुए भी ग्राप समारके सब रूप घारएा किए हुए हैं ॥२०॥ **विद्वानोंका कहना** है कि सामबेदके सातों प्रकारके गीलोमे भ्रापके ही गुगो के गीत है। भ्राप ही सातो समुद्रोंके जल-मे निवास करते है। सातो प्रकार के ग्राग्नि सापके ही मूल है और सातों लोकोंके **माप ही एक** सहारे हैं ॥२१॥ श्रापके ही चारों मुखोंसे धर्म, धर्य, काम ग्रौर मोक्ष फल देनेवाला ज्ञान उत्पन्न हुन्ना है। सत्युत, त्रेता, द्वापर ग्रौर कलि इन चार युगोमे बँटा हुन्ना समय भी न्नापने **ही उत्पन्न**  अभ्यासनिग्रहीतेन मनसा हृदयाश्रयम् । ज्योतिर्मयं विचिन्वन्ति योगिनस्त्वां विम्रक्तये ॥२३॥ अजस्य ग्रह्मतो जन्म निरीहस्य हतद्विषः। रवपतो जागरूकस्य याथाध्ये वेट कस्तव ॥२०॥ शब्दादीन्विषयानभोक्तं चरितं दश्ररं तपः। पर्याप्तोऽसि प्रजाः पातुमौदासीन्येन वर्तितुम् ॥२५॥ बह्धाप्यागर्मेभिन्नाः पन्थानःसिद्धहेतवः। त्वय्येव निपतन्त्योघा जाह्नवीया इवार्शवे ॥२६॥ न्वरयावेशितचिसानां त्वत्समर्पितकर्मणाम् । वीतरागासामभूयः संनिवत्तये ॥२७॥ प्रत्यचोऽप्यपरिच्छेद्यो महादिमीहिमा तव । श्राप्तवागतमानाभ्यां साध्यं त्वां प्रति का कथा ॥२८॥ केवलं स्मर्शेनीय प्रनासि प्ररुषं यतः। श्रनेन वृत्तयः शेषा निवेदितफलास्त्वयि ॥२६॥

किया है और चार वर्गोवाला यह ससार भी आपका ही बनाया हुआ है ॥२२॥ योगी लोग सदा प्राशासाम ग्रादिसे मनको बनमें करके मुक्ति पानेके लिये अपने हृदयोमे बैठे हुए ग्रापके ही ज्योतिस्वरूप की खोज किया करते है।।२३॥ हे भगवत ! ब्राप ब्रजन्मा कहलाकर भी जन्म लेते हैं भीर कर्म-रहित होकर भी शत्रश्रोका सहार करते है। योग-निदामें मोते हुए भी आप जागते ही रहते हैं. फिर बताइए, ग्रापका सच्चा भेद कौन जान अकता है ॥२४॥ ग्राप किष्ण ग्रादि रूपमे जब्दः स्पर्णः रूपः रस गन्ध आदिका भोग करते है। निर-नारायण रूपसे ] कठोर तपस्या करते हैं। [राम ग्रादि रूप धारण करके] प्रजा का पालन करते है और [बुद्ध ग्रादि] शान्त रूप घारण करके उदासीन भी बन जाते हैं ।।२४।। जैसे गगाजीकी सभी घाराएँ समुद्रमे ही गिरती हैं उसी प्रकार परमानन्द पानेके जितने मार्ग बताए गए है वे अलग-अलग शास्त्रोमे अलग-अलग रूपसे बताए जानेपर भी सब भाप ही तक पहुँचते है ।।२६:। जो योगी लोग सदा आपका ही घ्यान करते है, जिन्होंने अपने सब कर्म आपको ही मर्मापन कर दिए है और जो राग द्वेपसे दूर हैं उन योगियोंको तो आप ही जन्म-मरणके बन्धनसे छटकारा देते हैं ॥२७॥ यद्यपि पृथ्वी श्रादिको देखनेसे आपकी महिमा प्रकट हो जाती है पर उतमेसे ही ठीक-ठीक ग्रापका परिचय नहीं हो पाता। फिर भला वेदों के वर्णनसे भीर भनुमानसे आपका कैसे ज्ञान हो सकता है ।।२८।। आपके स्मरण मात्रसे ही लोग पवित्र हो जाते हैं। फिर यदि उन्हें प्रापका दर्शन हो जाय, वे प्रापका चरण छ सकें और आपकी वाली सन सकें तो उससे जितना पृथ्य होगा उसका वर्णन कौन कर सकता है ।।२१।। वैसे समूद्रके रत्न धौर सूर्यकी

उदघेरिव रत्नानि नेजांसीव विवस्वतः । स्ततिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते दराणि चरितानि ते ॥३०॥ अनवाप्तमबाधव्यं न ते किंचन विद्यते । लोकानग्रह एवंको हेतस्ते जन्मकर्मगोः॥३१॥ महिमानं यदुत्कीर्त्य तव संह्रियते बच:। श्रमेण तदशक्त्या वा न गुकानामियत्त्वया ॥३२॥ इति प्रसादयामासुस्ते सुरास्तमधोचाजम्। भूतार्थव्याहृतिः सा हि न स्तृतिः परमेष्टिनः ॥३३॥ कुशलसंत्र भ्रव्यक्तितप्रीतये स्याः । भयमप्रलयोडेलादाचम्ब्युनैऋ तोदधेः वेलासमामन्नशैलरन्धाननादिना । स्वरेशोवाच भगवान्परिभृतार्श्यवध्वनिः ॥३५॥ वर्णस्थानसमीरिता । पुरासस्य क्रवेस्तस्य वभव कृतसंस्कारा चरितार्थेव भारती ॥३६॥ वभौ मदशनज्योत्स्ना मा विभोर्वदनोद्रता। नियतिशेषा चरमादक्रे बोर्ध्वप्रवर्तिनी ॥३७॥

किरमाँ मिनी नहीं जा सक्ती वंस ही स्तृति करके प्रापक पूरे विन्ता वर्णन नहीं हो सकता ११३०। निमार में आप कर वर्ष योग्य सोई भी गंभी वन्तु गहीं है जो प्रापक हाव में नहीं है कि प्राप समाय पर अनुमह करना चाहते हैं जिस को करने हैं उनका एक मान उद्देश्य गहीं है कि प्राप समाय पर अनुमह करना चाहते हैं १६१। अपनी मरान के प्राप्त करने जो हम चुण है रहे हैं सकता यह कारण नहीं है कि हम वे प्राप्त करने को हम चुण है रहे हैं । १६१। अपनी मरान के प्राप्त करने को हम चुण है रहे हैं । १६१। अपने मरान के ही हों है उनकी नहीं कि हम वे प्राप्त कर मान के प्राप्त करने हों है है । १६१। जो अनवान किसी मं हिन्दियों आप कर मान के ही हों है उनकी नहीं कर के देवताओं है उन्त प्रमान कर निया । वह स्तृति भी उनके भूती अपना नहीं हों है उनकी नहीं के हम के प्राप्त के प्राप्त के अनवान किसी उनकी भूती अपना नहीं श्री हम हम के प्राप्त के प्राप्त के प्रमुख के प्रमुख के प्राप्त के प्राप्त के प्रमुख के

जाने वो रचसाक्रान्तावनुभावपराक्रमी। अक्रिनां तमसेवोभी गुणी प्रथममध्यमी॥३८॥ विदितं तप्यमानं च तेन मे भवनत्रयम । श्रकामोपनतेनेव साधोद्व दयमेनसा ॥३६॥ कार्येष चैककार्यत्वादस्यश्योऽस्मि न बजिला । स्वयमेव हि वातोऽग्नेः सारथ्यं प्रतिपद्यते ॥४०॥ स्वासिधारापरिहृतः कामं चकस्य तेन मे। स्थापितो दशमो मुर्घा लभ्यांश इव रक्तसा ॥४१॥ स्रव्दर्वरातिसर्गाच मया तस्य दुरात्मनः। श्रत्यारूढं रिपो: सोढं चन्दनेनेव भोगिनः ॥४२॥ धातारं तपसा प्रीतं ययाचे स हि राजसः। दैवात्सर्गादवध्यत्वं मर्त्येष्वास्थापराङ्मुखः ॥४३॥ दाशरथिर्भृत्वा रखभूमेर्वलिचमम्। करिष्यामि शरैस्तीच्लैस्तच्छिरः कमलोचयम् ॥४४॥ त्रचिराद्यज्वभिर्भागं कल्पितं विधिवत्पनः। मायाविभिग्नालीहमादास्यध्वे निशाचरै: ॥४५॥

वैमानिकाः प्रस्पकृतस्त्यजन्त महतां पथि । पुष्पकालोकसंचोर्भ मेघावरशतत्पराः ॥४६॥ मोत्तध्वे स्वर्गवन्दीनां वेखीवन्धानदपितान्। भाषयन्त्रितपौलस्त्यबलात्कारकचग्रहैः 118/911 रावशावग्रहक्लान्तमिति वागमतेन अभिवृष्य मरुत्सस्यं कृष्णमेघस्तिरोदधे ॥४=॥ सरकार्योद्यतं सराः । पुरुहतप्रभृतय: . अंशोरनुययुर्विष्यां पुष्पैर्वायुमिव द्रमाः ।।४६॥ श्रथ तस्य विशापत्यगन्ते काम्यस्य कर्मणः। प्रवभवाग्नेविंस्मयेन सहत्विजाम् ॥५०॥ हेमपात्रगतं दोभ्यामादधानः पयश्चरमा । अनुप्रवेशादाद्यस्य पंसस्तेनापि दुर्वहम् ॥५१॥ प्राजापत्योपनीतं तदन्तं प्रत्यग्रहीन्तपः। पयसां सारमाविष्क्रतग्रदन्वता ॥५२॥ अनेन कथिता राज्ञो गुणाम्तस्यान्यदुर्लभाः। प्रसति चक्रमे तस्मित्रैलोक्यप्रभवोऽपि यत ॥५३॥

सकेंगे सब आप मोगोको ही मिलेगा 11/2(1) प्रज प्रांप लोग निजर होकर प्रमंत्रपाने प्रांपाण र विभाव हो स्वार्ण कर प्रांपाण के प्रांपाण र प्रस्तान के प्रांपाण कर प्रांपाण के प्रांप

स तेजो वैष्णवं पत्न्योर्विमेजे चरुसंज्ञितम । द्याबापश्चिच्यो: प्रत्यग्रमहर्पतिरिवातपम् ॥५८॥ अचिता तस्य कीशस्या विया केक्यवंशता। श्रतः संभावितां ताभ्यां समित्रामैच्छदीश्वरः ॥५५॥ ते बहजस्य चित्तज्ञे पत्न्यौ पत्युर्महीचितः। चरोरर्धार्धभागाभ्यां तामयोजयतामभे ॥५६॥ प्रशायबन्यासीत्सपत्न्योरुभयोर्पि । भ्रमरी वारणस्येव मदनिस्यन्दरेखयो: ॥५७॥ ताभिर्गर्भः प्रजाभत्यै दध्नेदेवांशसंभवः। सौरीभिरिव नाडीभिरमताख्याभिरम्मयः ॥५८॥ सम्मापन्नमन्त्रास्ता रेजरापाएडर त्विषः। अन्तर्गतफलारम्भाः सस्यानामिव संपदः॥५८॥ गृप्तं ददृशरात्मानं सर्वाः स्वप्नेषु वामनैः। जलजासिगदाशाङ्ग<sup>°</sup>चक्रलाञ्छितमृतिभिः हेमपचप्रभाजालं गगने **च** वितन्वता । उह्यन्ते स्म सुपर्णेन वेगाकृष्टपयोग्रचा ॥६१॥

विश्रत्या कौस्तुभन्यासं स्तनान्तरविलम्बिनम् । पर्युपास्यन्त लच्म्या च पद्मव्यजनहस्तया ॥६२॥ कृताभिषेकेदिंच्यायां त्रिस्रोतसि च सप्तभिः। गृणद्भिरुपतस्थिरं ॥६३॥ परं ब्रह्म ब्रह्मिष्मिः ताभ्यस्तथाविधान्स्वप्नाञ्छत्वा प्रीतो हि पार्थिवः । मेने परार्ध्यमात्मानं गुरुत्वेन जगद्गुरोः ॥६४॥ विभक्तात्मा विश्वस्तासामेकः कृचिष्वनेकथा ! प्रतिमाचन्दः प्रसन्धानामपामिव ॥६५॥ उन्नाम अधारयमहिषी राजः प्रश्नतिसमये सती। पुत्रं तमोपहं लेभे नक्तं ज्योतिरिबीपधिः ॥६६॥ राम इत्यभिरामेख वप्रपा तस्य चोदितः। नामधेयं गुरुश्रके जगत्त्रयममञ्जूम ॥६७॥ तेनाप्रतिमतेजमा । रघवंशप्रदीपेन रचाग्रहगता दीपाः प्रत्यादिष्टा इवाभवन् ॥६८॥ शय्यागतेन रामेण माना शातोदरी बभौ । सैकताभ्भोजबलिना जाह्नवीव शरत्कृशा ॥६८॥

हुमा नवह हुमें माकायमे उडाकर ले जा रहा है ।।६१। घीर वकारवनपर कीस्सुममिछ पहने हुए तस्मी भी हायमं कामका पत्ना नेकर हमारी सेवा कर रही है ।।६२। इतना ही नही, भाकाय- महा में स्वान कर के सम्विप भी वैदर्भार करते हुए हमारी हो उवासना कर रहे हैं ।।६३।। वाक रात्ना से नात कर के सम्विप भी वैदर्भार करते हुए हमारी हो उवासना कर रहे हैं ।।६३।। वाक रात्निमें राजाको प्रभने वे स्वप्न मुनाए तब के बड़े प्रस्त हुए घीर उन्होंने समफ स्थित कि सब मंत्रार के पुत्र विद्यान कर रहे हैं ।।६३।। वाक मंत्रार हुए का है से स्थार के पुत्र वे क्षा है भी से सेवा प्रभाव करते हैं वे भी सीवों गतियोंके सभी में में मन्त्र भना निवास कर रहे से ।।६३॥ जैस प्रवेतक हुतसी हुरियोंक रात्ना में में मत्र प्रवेत कि स्थार के सेवा हुरियोंक रात्ना में में मत्र प्रवेत कि स्थार के साम प्रवेत कि स्थार के सेवा हुरियोंक रात्ना में में मत्र प्रवेत करते स्थार हुरियोंक रात्ना में में मत्र प्रवेत का प्रवेत मान मत्र प्रवेत के स्थार के स्थार मान प्रवेत के स्थार के स्था

कैंकेय्यास्तनयो जज्ञे भरतो नाम शीलवान । जनयित्रीमलंचके यः प्रश्रय इव श्रियम ॥७०॥ सुती लच्मणशत्रवनी सुमित्रा सुपूर्व यमी। सम्यगाराधिता विद्या प्रवेशिविनयावित्र ॥७१॥ निर्दोषमभवत्सर्वमाविष्क्रतगृशं जगत । अन्यगादिव हि स्वर्गी गां गतं पुरुषोत्तमम् ॥७२॥ तस्योदये चतमतेः पौलस्त्यचिकनेश्वराः। विरजस्केन भस्त्रद्धिदेश उच्छवसिता इव ॥७३॥ कृशानुरपथमत्वात्प्रसन्नत्वातप्रभाकरः रचोवित्रकृतावास्तामपविद्धशुचाविव 118611 दशाननकिरीरेभ्यस्तत्वसंगन्नसश्चियः मिण्ट्याजेन पर्यस्ताः पृथिच्यामश्रविन्दवः ॥७५॥ पत्रजनमप्रवेश्यानां तूर्याणां तस्य पत्रिणः। त्रारम्भं प्रथमं चकुर्देवदुन्दुभयो दिवि ॥७६॥ संतानकमयी बृष्टिर्भवने चास्य पेतुषी। सन्मङ्गलोपचाराणां सँवादिरचनाभवत ॥७७॥

हुमा हो ॥६१॥ कँकवीन भरतको जन्म दिया । उन्हे पाकर वे ऐमी योभा दे रही थी जैसे संपत्तिक साथ घादर साथा देता है ॥००॥ जैसे प्रम्यास से पाई हुई विद्या से ज्ञान और दिवस दोनों मिल जाते हैं वैसे ही मुमित्राके तथ्मण्य और वावृष्ण नामके दो जुड़वी पुत्र उत्पन्न हुए ॥०१॥ उस समय संसारसे सारे दोप भाग गए धोर वारों और तुण ही मुल कैत गए मानों विच्णु भगवान के साम्य साथ स्वर्ण भी पृथ्वी पर उत्तर घाया हो ॥०२॥ दशों दिशाओं में बिना भूतकी जो स्वच्छ वयार चलने कार्य ह ऐसी तमाती थी मानो रावशसे हरे हुए जुबेर आदि दिशाओं में ज्यों दूर प्रमाव की दास साथ से साथ हुए भागवान की पाकर सन्तीय की सांस ती हो ॥७२॥ रावणसे पीइए पांवे हुए मिन्देवका धूंमा निक्स गया और सूर्य भी निर्मल हो गए मानो दोनों का शोक दूर ही गया ही ॥७४॥ उसी समय रावशके मुकुटके कुछ मणि पृथ्वीपर निरंप हो मानो राक्ष को के स्वभिक्त में सु हु दुक्क पढ़े हों ॥७४॥ प्रमुवान राजा रहाएक कहा पुक्त निक्स समय, नगाड़े शादि वाजे पीछ वजे, पहले देवताओं ने हो स्वर्म में विदेश हुनी बजाई ॥७६॥ धौर उनके राजभवनपर घाकाश्चे कल सु हुनी देवताई सुकाँकी वो वर्ष हुनी से उनके माहालिक संस्कारों का धारभ हुआ ॥। ।।। जातक से धादि संस्कार हो वर्ष हुनी से उनके माहालिक संस्कार का धारभ हुआ ॥।। जातक से धादि संस्कार हो

कमाराः कतसंस्कारास्ते धात्रीस्तन्यपायिनः । श्चानन्द्रेनाग्रजेनेव समं वयुधिरे पितः ॥७८॥ स्वामाविकं विनीतत्वं तेषां विनयकर्मणा । ममर्च्छ सहजं तेजो हविषेव हविर्भजाम ॥७६॥ परस्पराविरुद्धास्ते तद्रघोरनघं ग्रनमहं घोतयाम।सर्देवारएयमिवर्तवः यमानेऽपि हि सीभात्रे यथोभी रामलच्मणी । तथा भरतशत्रधनी प्रीत्या इन्द्रं बभुवतुः।।⊏१।। तेषां द्वयोर्द्वयोरीक्य विभिदे न कदाचन। यथा वायुविभावस्त्रोर्यथा चन्द्रसम्रद्रयोः॥=२॥ ते प्रजानां प्रजानाथास्तेजसा प्रश्रयेख च । मनो जह निंदाघान्ते श्यामाभ्रा दिवसा इव ॥=३॥ स चतुर्वा बभौ व्यस्तः प्रसवः पृथिवीपतेः। धर्मार्थकाममोत्तागामवतार इवाङ्गभाक् ॥=४॥ गुर्शैराराधयामासुस्ते गुरुं गुरुवत्मलाः। तमेव चतुरन्तेशं रत्नैरिव महार्शावाः ॥८५॥

डुक्के वर वावका हुए पी-पीकर जैरा-जैंग राजकुवार यहते लगे पैते हो बेगे राजा रक्षरखका धातव्य भी बढ़ते बाता माने यह धातव्य उत्त वारी राजकुवारों का जेठा भाई हो 10501 जैसे भी धाति एउने हहककी धातका स्वाता है वें हो विकास पानेंगे जन चारों राजकुवारों को किया पानेंगे उन चारों राजकुवारों की स्वाता विकास कर चार के चार के स्वता हो राजकुवारों की स्वाता विकास कर वार्ष पानेंगे उन चारों हातकुवारों की स्वाता विकास कर किया 10501 विकास कर दिया 10501 धावक चारों के स्वता है की ही परस्पर प्रेमके उन चारों कुपारोंने पिकर राजकुवारों राज धौर वहमामुकी एक कोट हो गई बैसे ही परस्पर प्रेमके उन पारें प्रकास के स्वता है है पर अपने प्रकास के स्वता धौर प्रकास के स्वता के स्वता धौर प्रकास के स्वता के स्वता धौर प्रकास धौर प्रकास के स्वता धौर प्रकास स्वता धौर प्

## सुरगज इव दन्तैभैग्नहैत्यासिधारै निय इव पणवन्धव्यक्तयोगैरुपायैः। हरिरिव युगदीर्वेदोिभिरशैस्तदीयैः पतिस्वनिपतीनां तैश्रकाशे चतर्भिः।।⊏६॥

इति महाकविश्रोकालिदासकृतौ रघुवशे महाकाव्ये रामावतारो नाम दशमः सर्गः ॥

प्रसम्न कर लिया था ।।<।। जैसे प्रमुरोकी तलबारोकी धार कृट्ति करनेवाले प्रयने चार दौतोसे ऐराबत शोभा देता है, जैसे साम, दाम, दण्ड धौर भेद इन चार उपायोसे राजनीति शोभा देती है श्रीर जैसे रथके जुग्के समान धपनी लम्बी-लम्बी चार भ्रुवाधोसे विषयु भगवान् शोभा देते हैं बैसे ही राजा दशरूष भी अपने चार सुयोग्य पुत्रोसे सुशोधित हुए ।।<६।।

> महाकवि कालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमें रामावतार नाम का दसवा सर्ग समाप्त हुमा।

# ॥ एकादशः सर्गः ॥

कौशिकेन स किल चितीश्वरी राममध्वरविघातशान्तये। काकपन्नधरमेत्य याचितस्ते उसां हिन वयः समीच्यते ॥ १॥ कुच्छलुब्धमपि लब्धवर्णभाक्तं दिदेश मनये सलक्तमणम् । अप्यस्प्रस्पिनां रघोः कलेन व्यहत्यत कदाचिदर्थिता ॥ २ ॥ याबदादिशति पाथिवस्तयोर्निर्गमाय पुरमार्गमंस्क्रियाम । ताबदाश विदये मरुत्सर्थः या सपुष्पजलवर्षिभर्घनैः॥३॥ तौ निदेशकरकाश्वतौ पित्रधीन्वनौ चरलयोनिपेततः। भूपतेरपि तयोः प्रवत्स्यनार्नम्रयोरूपरि वाष्पविन्दवः॥ ४॥ तौ पितर्नयनजेन बारिका किचिद्वितशिखण्डकावृमौ। तमृषिमन्वगच्छतां पारदृष्टिकृतमार्गतीरस्रौ ॥ ५ ॥ नेत्रमञ्जूदपिरित्यमी नृपः। लच्मगानुचरमेव राघवं श्राशिषं प्रयुषुजे न वाहिनीं साहि रचण्विधी तयोः चमा॥ ६॥ मातवर्गचरसास्प्रशी मुनेस्तौ प्रपद्य पदवीं महीजमः। भास्करस्य मधुमाधवाविव ॥ ७ ॥ रेजतर्गतिवशात्प्रवर्तिनौ

### ग्यारहवां सर्ग

एक दिन विज्ञानिष्यत्री राजा द्वारावके गाम आए और उन्होंने कहा कि मेरे यजकी रक्षाके नियं जाकरका-गारी गामको हकाने माथ भेज बीजिए। ठीन ही है, जो तेजस्वी होते है, उनके विज्ञ यह नहीं विचार किया जाना कि वे छोटे गा वहं ॥ ११। यद्यक्ति दाना प्रतान होते हैं, उनके विज्ञ यह नहीं विचार किया जाना कि वे छोटे होने के कि उन्होंने तरहान राम-कम्याको मुनिके नाथ भेज दिया वसींक प्रयुक्त होता है होने प्रति कोई प्रासा भी भीते तो उसे विमुख्य नहीं लोगों हो। अध्यो गाम को प्रति विचार के विचार के

वीचिलोल्रस्ज्ञयोस्नयोर्गतं शैशवाच्चपलमत्यशोभतः।
तोयदागमः इवोद्धः चिम्ययोर्गामधेयसदृशं विचेष्टितम् ॥ = ॥
तौ वलःतिवलयोः प्रभावतो विद्ययोः पथि सुनिष्ठदिष्टयोः।
मम्लतुर्न मशिक्कद्विमोचितौ मानुपार्श्वपरिवर्तिन।विव ॥ ह ॥
पूर्वञ्चलकथितैः पुराविदः सानुजः पितृसखस्य राघवः।
उद्यमानः इव वाहनोचितः पादचारमपि न व्यभावयत् ॥१०॥
तौ सर्गाम रमबद्धिरम्बुभिः कृतितैः श्रुतिसुखैः पतित्त्रयाः।
वायवः सुरभिपुष्परेणुभिरञ्ज्ञयया च जलदाः सिचैविरे ॥११॥
नाम्भसां कमलशोभिनां तथा शासिनां च न परिश्रमच्छिदाम्।
दर्शनेन लघुना यथा तयोः प्रीतिनापुरुभयोस्तपस्वनः ॥१२॥
स्थाणुद्रभवपुष्परेणुभिरज्ञ्यम् प्राप्य दाशर्थरात्तकार्मुकः।
विग्रदेण मदनस्य चारुणा सोऽभवत्प्रतिनिधिनं कर्मणा ॥१३॥
तौ सुकेतुसुत्या खिलीकृते कीशिकादिदिनशापया पथि।
निन्यतुः स्थलनिवेशिताटनी लीलयैव घनुपी व्यविज्यताम्॥१४॥

नेजस्बी मनिके पीछे चलते हुए ऐसे शोभित होते थे मानो सर्यके पीछे-पीछे चैत्र श्रीर वैशाख मास चले जा रहे हों ।।७।। वचपनके कारण लहरोके समान चचल बाँहोबाले राजकुमारोका चलबुलापन ऐसा सन्दर लग रहा या मानो वर्षा ऋतमे दोनो उद्दश और भिद्य निदयौं लहराती इठलाती तटोको डाती द्रई चली जा रही हों ।।=। ब्रिजनक उन वालकोने घरने वाहर तो पैर रख्खा ही न था. इसलिये। मार्गमें ही विश्वामित्रजीने उन्हें बला ग्रीर श्रतिबला नामकी दोनों निद्यार्गसिखा दी जिससे उद्धाहर खाबड बनके मार्गमें चलते हुए उन्हें थकान नहीं हो रही थी और बैसा ही सख हो रहा था जैसे दे मिंगायों में जड़े हुए अपने भवनों में अपनी माताके आनपास घूम रहे हो ॥६॥ जो राम और लक्ष्मगा सदा दिक्य रथोपर चढकर चलते थे उन्हें तिनक भी धकावट नहीं हुई क्योंकि उनके पिलाके मित्र विश्वामित्रजी उन्हें मार्गमे पुरानी कथाएँ मुनाते चले जा रहे थे ॥१०॥ सरीवरीने प्रथना मीठा जल पिलाकर, पक्षियोंने मधर गीत सनाकर, वायने सगन्धित पराग फैलाकर और बादलोंने जीतल छाया देकर मार्गपे उन दोनो की बडी सेवा की ।।११।। कमलोंसे भरे हुए सरोवरो तथा यकावट हरनेवाले वृक्षोंकी छायाको देखकर भी माश्रमके तपस्वी उतने प्रसन्न कभी नहीं हुए थे जिनने इन दोनों राजकुमारोको देखकर प्रसन्त हुए ॥१२॥ जिस तपोवनमें शिवजीने कामदेवको भस्म किया था वहाँ जब सुन्दर शरीरवाले राम धनुष उठाए हुए पहेँचे तब जान पढ़ा मानो वे वहाँ कामदेवकी सन्दरता के प्रतिनिधि बनकर आए हों, उसके कार्यों के नहीं ॥१३॥ वही मार्गमें उन्हें वह सुकेत की कन्या ताडका राक्षमी मिली जिसने सारे मार्गको उजाड बना दिया था और जिसके शापकी कथा महर्षि विस्वामित्रने पहले ही रामको सुना दी थी । उसे देखते ही उन दोनों भाइयोने श्रदने, धनुयोंको पृथ्वीपर

ज्यानिनादमथ गृह्णती तयोः प्रादुरास बहुलच्चपाळ्रविः। ताहका चलकपालकण्डला कालिकेन निविद्या बलाकिनी ॥१५॥ तीव्रवेगधतमार्गवृत्तया प्रेतचीवरवसा स्वतोग्रया । अभ्यभावि भरताग्रजस्तया वात्ययेव पितकाननोत्थया ॥१६॥ उद्यते कश्चय ष्टिमायतीं श्रोशिलम्बिपुरुषान्त्रमेखलाम् । तां विलोक्य वनितावधे घृणां पत्त्रिणा सहस्रमोच राघवः॥१७॥ यज्ञकार विवर शिलाघने ताइकोरसि स रामसायकः। अप्रविष्टविषयस्य रचसां द्वारतामगमदन्तकस्य तत् ॥१८॥ वाणभिन्नहृदया निपेत्षी सा स्वकाननभ्रवं न केवलाम । विष्टपत्रयपराजयस्थिरां रावसाश्रियमपि व्यकम्पयत् ॥१८॥ राममन्मथशरेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी। गन्धवद्रधिरचन्दनोच्चिता जीवितेशवसतिं जगाम सा ॥२०॥ नैऋ तब्नमथ मन्त्रवन्मनेः प्रापदस्त्रमवदानतोषितात । ज्योतिरिन्धननिपाति भास्करात्म्यर्यकान्त इव ताङकान्तकः॥२१॥ वामनाश्रमपदं ततः परं पावनं श्रतसृषेरूपेयिवान । उन्मनाः प्रथमजन्मचेष्टितान्यस्मरश्रपि वभूव राधवः ॥२२॥

श्राससाद ग्रुनिरात्मनस्ततः शिष्यवर्गपरिकल्पिताईशाम । दर्शनोन्मखम्गं त्रपोवनम् ॥२३॥ बद्धपञ्चवपुराञ्जलिद्र मं तत्र दीचितमृषि ररचतुर्विघ्नतो दशरथात्मजी शरैः। लोकमन्धतमसान्क्रमोदितौ रश्मिभः शशिदिवाकराविव ॥२०॥ वीच्य वेदिमथ रक्तविन्द्रभिर्वन्धुजीवपृथुभिः प्रद्षिताम् । संभ्रमोऽभवदपोढकर्मणामृत्विजां च्युतविकङ्कतस्रचाम् ॥२५॥ उन्मातः सपदि लन्मणाग्रजो बाणमाश्रयमुखात्समुद्धरन् । बलमपश्यदम्बरे गृथपश्चपवनेरितध्वजम् ॥२६॥ तत्र यावधिपती मखद्विषां तौ शरव्यमकरोत्स नेतरान् । किं महोरगविसर्पिविकमो राजिलेषु गरुडः प्रवर्तते ॥२७॥ सोऽस्त्रमुग्रजवमस्त्रकोविदः संदघे धनुषि वायुदैवतम् । शैलपुरुमप्यपातयत्पांडुपत्रमिव ताडकासतम् ॥२८॥ यः सुवाहुरिति राचसोऽपरस्तत्र तत्र विससर्पमायया। तं चरप्रशकलीकृतं कृती पत्त्रिणां व्यभजदाश्रमाद्धहिः ॥२६॥

भाश्रममे गए जिसके विषयमे विश्वामित्रजीने उन्हें सब बता दिया था। वहाँ श्रपने पूर्वजन्मके वामनावतारकी लीलाग्रीका ठीक-ठीक स्मरण न होनेपर भी वे कुछ उत्कंठितसे हो गए।।२२।। वहसि मूनि ग्रपने उस ग्राश्रमपर पहुँचे जहाँ शिष्योंने पूजाकी सब सामग्री इकट्टी कर रक्ली थी, जहाँ वक्ष भी ग्रपने पत्तोकी ग्रुख़िल वांधे खड़े ये ग्रीर जहाँ मृग भी बड़ी उत्सुकतासे इन लोगोंको देख रहे थे ॥२३॥ जैसे सूर्य और चन्द्रमा बारी-बारीसे भपनी किरलोसे पृथ्वीका भेंघेरा दर करते हैं वैसे ही भाश्रममे बारी-बारीसे राम भौर लक्ष्मण यज्ञ करनेवाले ऋषिके विघ्न दूर कर रहे थे ।।२४।। इतनेमें ही यक्षकी वेदीपर बन्ध्रजीव (द्रपहरिया) के फूलके समान बड़ी-वड़ी रक्तकी बुंदें देखकर ऋषियोंको बड़ा भारचर्य हुना भौर उन्होंने यज करना बन्द करके भ्रपने-अपने खैरके सुवे रख दिए ॥२५॥ उसी समय रामने धपने तूलीरसे बारा निकाले और ऊपर मुँह करके आकाशकी धोर देखा कि गिद्धके पंत्नोंके समान हिलती हुई व्वजाधीवाली राक्षतीकी सेना डटी खड़ी है।।२६॥ रामने भौर सबको छोड़कर उन्हीं दो राक्षसोंको बाए। मारे जो उस सेनाके सेनानायक ये भौर जो यक्रसे परणा करते थे क्योंकि भला बढ़े-बड़े सपौंपर श्राक्रमण करनेवाला गरुड क्या कभी जलके खोटे-छोटे साँपोंपर झाक्रमण किया करता है ॥२७॥दिव्य मस्त्र चलानेमें रामका हाथ ऐसा सचा हुना वा कि उन्होंने ऋट मपने धनुषपर वायव्य ग्रस्त चढाया भीर पर्वतसे भी बड़े ताड़काके पुत्र मारीचको उस बागासे उड़ाकर वैसे ही दूर फेक दिया जैसे कोई सूखा पत्ता उड़ा दिया हो ।।२८।। सुबाहु नामका जो दूसरा राक्षस श्रवनी मायासे इधर-उधर धूम रहा था उसे भी रामने श्रवने बागोंसे टुकड़े-टुकड़े करके ब्राश्रमके बाहर मार गिराया जिसे पक्षियोने क्षरा भरमे बाँट खाया ॥२६॥

इत्यपास्तमखिवन्योस्तयोः सांयुगीनमभिनन्य विक्रमम् ।
ऋदिवः इत्वपत्रेथाकमं वाग्यतस्य निरवर्तयन्क्रियाः ॥३०॥
तौ प्रखामचलकःकरत्वकौ आतराववस्थाप्पृतो सुनिः ।
आशिषामचलकःकरत्वकौ आतराववस्थाप्पृतो सुनिः ।
स्वाशिषामचलयं समस्प्राहभेषाद्यत्तरेन पानिना ॥३१॥
तं न्यमन्यत् अंशतकतुर्मेषिकः म मिथिलां अजन्यशी ।
राघवाविष निनाय विश्वती तद्धनुःश्रवख्यं कुत्तृहलम् ॥३२॥
तेः शिवेषु यमितिर्गताध्यािः सायमाश्रमकरुत्वगृत्यत ।
येषु दीर्धवपनः परिग्रको वामवत्रगुकलवतां ययौ ॥३३॥
प्रस्वपयत चिराय यत्युनश्चार गोतमवयुः शिलामयौ ।
स्यं यषुः सिक्त किल्विषच्छिदां रामनादर्गनामनुग्रहः ॥३॥।
राघवान्वितपुरस्थतं पुनि तं निरास्य जनका जनस्यरः ।
अर्थकाममहिलं नपर्यय। देहयद्विम् धर्नमस्यगान् ॥३॥।
तो विदेहनगरीनिवासिनां गां गताविव दिवः पुनर्शस्य ।
मन्यते स्मिथवतां विलोचनैः पद्मपानमिष्वञ्चनां मनः॥३६॥

जब यज्ञ करनेवाले ऋषियोने दखा कि थोडे ही समयमे रामने गय वित्त दर कर दिए तो उन्होंने राम चीर लक्ष्मणके पराक्रमकी बडी प्रशासा की और मीन धारण किए विष्यामित्रजीने विधिके साम ग्रापना यज्ञ पुरा कर लिया (120)। यज्ञ पुर्गा होन पुर, ज्वान करके महींप विश्वामित्रने उन राम और लक्ष्मराको बडा ब्राजीवीद दिया जिनकी लटे प्रसान करते सन्य भूत रही थी। ऋषिने कुकासे छिली हुई ग्रपनी हथेली उनके सिरपर रखकर उनपर ग्रपना बडा स्नेह दिशाया ॥३२॥ उन्हीं दिनों राज। जनकले धनुष-यज्ञ ठान रक्खा था जिसमें उन्होंने मृत्योंकों भी निमत्रसा दिया था। बन्पयज्ञकी बात सुनकर दोनो राजकुमारोको बङा कुतुहुन हुखा, इसलिये विश्वामित्रजी उन दोनों को साथ लेकर मिथिलापुरीकी ग्रोर चल दिय ।।३२।। य कुछ दूर चले होंगे कि सौंकहो गई और वे उस धाथमके मुख्दर वृक्षीके तले टिक गए शहाँ महातपस्वी गौतमकी स्त्री अहित्या थोड़ी देरके लिये इन्द्रकी पत्नी बन गई थी ॥३३॥ रामके चरागोकी धूल सब पापों को हरनेवाली थी इन्लिये उसके छुते ही पतिके शापने पत्थर बनी हुई ग्रहल्या को फिर इतन दिनो पछि वही पहलेवाला सुन्दर **करीर मिल गया ॥३४॥ जब राजा जनक**ी**को** यह ममाचार मिला कि चिक्कामिश्रकीके साथ राम श्रीर लक्ष्मरः। भी श्राये हुए हैं तब वे पूजाकी सामग्री लेकर उनकी श्रमवानीके त्रिये मिलने चले। जनकत्रीको वे ऐसे लगे मानो धर्मके साथ अर्थ और काम ही चल प्राए हो ॥३१॥ वे दोनों राजकुमार ऐसे मुन्दर लग रहे थे मानो दो पुनवंसुन तत्रत्र ही पृथ्वीपर उत्तर आये हो । जनकपुरके नियासी ऐसे मणन होकर अपनी मौलोस उनका रूप पी रहे के कि पलकोका सिरना भी उन्हें वहा प्रकार रहा या ॥३६॥

युपवत्यवसिते क्रियाविधौ कालवित्कृशिकवंशवर्द्धनः। रामिभिष्यसनदर्शनोत्सुकं मैथिलाय कथयांत्रभृव सः ॥३७॥ तस्य वीच्य ललितं वपुः शिशोः पार्थिवः प्रथितवंशजन्मनः म्बं विचिन्त्य च धनुर्दुरानमं पीडितो दुहितृशुल्कसंस्थया ॥३८॥ अव्रवीच्च भगवन्मतङ्गर्जेर्यद्बृहद्भिरपि कर्म दुष्करम् । तत्र नाहमनुमन्तुम्रत्सहे मोघवृत्ति कलभस्य चेप्टितम् ॥३६॥ ह्रे पिता हि बहवो नरेश्वरास्तेन तात धनुषा धनुर्भतः। ज्यानिधातकठिनत्वचो भजान्स्वान्विधूय धिगिति प्रतस्थिरे ॥४०॥ प्रत्यवाच तम्पिनिशम्यतां सारतोऽयमथवा शिरा कृतम् । चाप एव भवतो भविष्यति व्यक्तशक्तिरशनिशिराविव ॥४१॥ एवमाध्रवचनात्स पौरुषं काकपचक्रधरेऽपि अद्देध त्रिदशगोपमात्रके दाहशक्तिमित्र कृष्णवर्त्मनि ॥४२॥ च्यादिदेश गणशोऽथ पार्श्वगान्कार्म्यकाभिहरणाय मैथिलः। तैजसम्य धनुषः प्रवृत्तये तोयदानिव सहस्रलोचनः ॥४३॥ तत्त्रमुप्तभुजगेन्द्रभीषणं वीच्य दाशरथिराददे धनुः । विद्र तकत्मृगानुसारिगं येन बागमसृजदृब्पध्वजः ॥४४॥

जब धनुषयज्ञकी सब क्रियाएँ समाप्त हो गई तब ठीक धवसर ममभकर विश्वामित्रजीने जनकजीसे कहा कि राम भी वह धनुष देवना चाहते हैं ।।३७।। जब जनकजीने एक ग्रीर प्रसिद्ध बशमे उत्पन्न हए बालक रामके कोमल शरीरको देखा और दूसरी और अपने उस कठोर धनुषपर इष्टि डाली जिसे बडे-बडे बीर भी नहीं भुका सके थे, तब उन्हें इस बातका बडा पछतावा हुआ। कि मैंने अपनी कन्याके विवाहके लिये यह धनुप तोडनेका ग्रहमा क्यो लगा दिया ।।३८।। वे विश्वामित्रजीसे बीले - 'द्रे भगवन ! जो काम बड़े बड़े मनवाल हाथी नहीं कर सकते. उसे हाथीके बच्चेसे कराना व्यर्थका खेलवाड है । इसलिए मेरा मन तो नहीं चाहता कि इनसे धनुष उठवाया जाय ॥३६॥ इस धनुषके उठाने में बड़े-बड़े धनुषधारी राजा अपना-सा मुँह लेकर रह गए और अपनी उन भुजाओंको विकारते हए चले गये जिनपर धनुषकी डोरीकी फटकारसे बढ़े-बडे घट्टे पड़े हुए थे ॥४०॥ यह सुनकर मूनि योले — राजन् । इनकी शक्ति मैं स्रापको बतलाता है। पर कहनेसे होता क्या है। जैसे वज्जको शक्तिकी परीक्षा पहाडपर होती है वैसे ही इनकी शक्तिकी परीक्षा धनुषपर ही हो जायगी, ॥४१॥ मुनिके कहनेसे जनकजीको कुछ-कुछ विश्वास होने लगा कि जैले बीरबहटीके बर।बर नन्ही सी चिनगारीमे भी जलानेकी शक्ति छिपी रहती है वैसे ही काकपक्षधारी राममे भी धनुष उठाने की शक्ति ग्रवस्य होगी ॥४२॥ इसलिए जनकजीने अपने सेवकोको उसीप्रकार धनुष लानेकी आज्ञा दी जैसे इन्द्र सगवान बादलोंको अपना धनुष प्रकट करने की आजा देदेने हैं।।४३।। धनुष लाया एया । वह ऐसा जान स्राततज्यमकरोत्स संसदा विस्मयस्विमितनेत्रमीहितः ।
शैलसारमि नातियत्नतः पुष्पचापित्र पेशलं स्मरः ॥४॥
भज्यमानमितिमात्रकर्पशाचेन वजपहपस्वनं भनुः ।
भार्मशाय रहमत्यवे पुनः बत्त्रसृज्यमित्र न्यवेदयत् ॥४६॥
रहमारमय रहकार्यके वीर्यगुरुमानित्रमान्य मैथिलः ।
राववाय तनयामयोनित्रां स्पर्णी विश्वमित्र न्यवेदयत् ॥४०॥
मैथिलः सपदि सत्यसङ्गरे गध्वाय तनयामयोनित्राम् ।
सनित्रौ द्यतिमनस्तपोविधितः कोशलाधियत्ये पुरोधमम् ।
भृत्यभावि दृष्टिरं यरिम्रहादिश्यतां कुलमिदं निमेरिति ॥४६॥
अन्वयेष सदर्शी स च स्तुषां प्राय चैनमतुक्तवाजिङ्कः ।
सद्य एव सुकृतां हि पच्यते कर्यग्रवास्त्रम्यम् कार्ण्वन्यम् ।।४०॥
तस्य करित्तपुरस्क्रियाविधेः शुश्रवान्वचनमग्रजन्मनः ।
उचवाल बलिनतस्त्रो वशी सैन्यरेलुप्रुपितार्कदीधितः ॥४॥।

पड़ता या मानो कोई बढ़ा भारी ग्रजगर सीया हुआ हो । रामने देखते-देखते शङ्करजीके उस धनुषको . उठा लिया जिसे हाथमे लेकर शङ्करजी ने मृगके रूपमे दौडनेवाल यज्ञदेश पने ऊपर बाला छोड़े थे ॥४४॥ यह देखकर सब सभासदोको बडा आस्चर्य हुआ जब रामने उस प्रदेनके समान भारी घनुपुपुर वैसी ही गरवतासे डोरी चढा दी जैसे कामदेव अपने फुलोके धनुष्पर डोरी चडाता है ॥४५॥ रामने धनुषको इतना नान लिया कि वह बज्जेके समान भयदूर शब्द करके इस प्रकार कडकडाता. हुआ हुट गया, मानो उसने महाकोधी परश्रामको सूचना दे दी हो कि अवियोग श्रव पिर**ं**सिर उठाना प्रारम्भ कर दिवा है।।४६।। राजा जनकने जब देखा कि धनुग तोष्टकर रामने अपना प**राक्रम दिखला दिया** है तब उन्होंने रामका बडा ब्रादर किया श्रीर पृथ्वींस उत्पन्न हुई श्रपनी कन्या जा**नकी उसी प्रकार** रासकेहाथ सौप दी मानो साक्षात् अपनी लक्ष्मीही उन्हदे डालीहो ।।४७।। **सत्य प्रतिक्रा** करनेवाले जनकने विश्वामित्रजीको ही विवाह का माक्षी ग्राम्नि समक्त लिया ग्रीर तत्काल उन्हींके म्रागे रामको मीता समर्पित कर दी १४८०: तब महानेत्रस्री राजा जनकमं म्रपने पूज्य पुरोहितसे त्रशरबजीके पास कहला नेजा कि मेरी पुत्री सीनाको स्वीकार करके इस नि**मि-कुलपर वैसी ही** कृषा कीजिए त्रेंसी प्राप अपने नेवकोपर करने हैं ॥४६॥ उत्तर दशरथ यह विचार ही<mark>।रहे थे कि योग्य</mark> पठीहू त्मारे घरमे ब्रावे कि इतनमें अनकजीके पुरोहित भी राजा दश**रयजी की इच्छा पूरी होनेका** समाचार नेकर जा ही तो पहुँचे । ठीव भी है, पुष्पवानोकी श्रभिलाषा कल्पवृक्षके समान **तत्काल फल** देनवासी होती भी है ॥५०॥ इन्ह्रके मित्र, जितिन्द्रयः दशरवने पुरोहितगीका ब**ड़ा सस्कार किया ।** जनवी बाते मृतकर वे इतनी सेना लेकर चले कि उससे उठी हुई धूपसे सूर्यभी दक गया।।\$१।।

श्राससाद मिथलां स वेष्टयन्पीडितोपवनपादपां बलैः। प्रीतिरोधमसहिष्ट सा परी स्त्रीव कान्तपरिभोगमायतम् ॥५२॥ ती समेत्य समये स्थितावभी भवती वरुणवासवीपमी। कन्यकातनयकौतककियां स्वप्रभावसद्दशीं वितेनतः ॥५३॥ पार्थिवीमुदबहद्रघद्वहो लच्मणस्तदनजामथोर्मिलाम् । यौ तयोरवरजी वरोजसी तौ कशध्वजसते समध्यमे ॥५४॥ ते चतुर्थमहितास्त्रयो बभ्रः सूनवो नववशुपरिग्रहाः। सामदानविधिभेदनिग्रहाः सिद्धिमन्त इव तस्य भूपतेः ॥४४॥ ता नराधियसता नपात्मजैस्ते च ताभिरगमनकतार्थताम । सोऽभवद्वस्वधसमागमः प्रत्ययप्रकृतियोगसन्निभः ॥५६॥ एवमात्तरतिरात्मसंभवाँस्तान्निवेश्य चत्ररोऽपि तत्र सः। ऋध्यम त्रिष विसन्दमैथिनः स्वां पुरीं दशरथो न्यवर्तत ॥५७॥ तस्य जातु महतः प्रतीपगा वत्मर्स् ध्वजतरुप्रमाथिनः। चिक्रिशर्भ शतया बरूथिनीमत्तरा इव नदीरयाः स्थलीम् ॥४८॥ लच्यते म्म तदनन्तरं रविर्वदशीमपरिवेपमण्डलः। वैनतेयशमितस्य भोगिनो भोगवेष्टित इव च्यतो मखिः ॥५६॥

माध्यमेघरधिराईवाससः । श्येतपत्तपरिधमरालकाः ग्रह्मना इव रजम्बला दिशो नो वभ्रष्टुरवलोकनचमाः ॥६०॥ भास्कर्य दिशमध्यवास यांनां श्रिताः प्रतिभयं वदासिरे । इत्त्रशोभितपितक्रियोचितं चोदयन्त्य इव भार्भवं शिवाः ॥६१॥ तन्त्रतीपपवनादि वैकतं प्रेच्य शान्तिमधिकत्य कत्यवित । अन्वयुङ्क गुरुमीश्वरः वितेः स्वन्तमित्यलघयतस तद्वयथाम् ॥६२॥ तंत्रमः सपटि राशिरुन्थितः प्राद्रशम किल वाहिनीसुखे । मैनिकैर्लकभीयप्रमाकृतिश्विरात ॥६३॥ पः प्रकृत्य नयनानि पिच्यमंशमप्रदीतलवर्णं मातकं च धनुरुद्धितं दथत्। यः मगान ,व धर्मदीधिनिः स दिजिह्न इव चन्द्रनद्र मः ॥६४॥ येन रोषप्रस्पातमनः पितः शासनं स्थितिभिटोऽपि तस्थुपा। वेषमानजननीशिरश्किदा प्रधानीयत घुणा वनी सही ॥६५॥ ग्रसर्वास्त्रस्योग निर्वभौ दिवागश्रवसमंस्थितेन यः। चारित्रयान्तकरसोकविंशतेरुपांजपूर्वगणनामिबोदहन

मारे पडा हमा हो ॥५६॥ जैसे रूले, मैन बालोव:ली तथा रक्तमे लाल कपडोबाली रजस्वला स्त्री देखनेमें अच्छी नहीं लगती उसी प्रकार उस समय चारी प्रोरकी वे दिवाएँ भी ग्राँखोको नहीं सुहा रही थी जिनमे मटमैल बाजोके पल इतर उधर उड़ रहे वे ग्रीर मन्ध्याके लाल बादल छाए हुए थे ॥६०॥ जिथर मुयं या उथर ही निर्यारिनिया भग्रानक रूपसे रोन लगी सानो अधियो के रक्तसे भवने वितासा तरे ए करनेवाने परश्रासको वे पुकार-पुकारकर बुला रही हो ।।६१।। वि**रोधी पजनके** जलने व्यदि प्रज्ञुन होते देखकर उसकी शांतिके निये दश धर्जाते धर्मने गुरुम पुछा **कि ग्रव क्या करना** चाहिए । इस पर गुरुजीने वहा-चिन्ताको कोई बात नहीं है । इसका फल ग्रच्छा ही होगा । यह सूनकर दबस्यक्षीके सनमें कुछ ढाइम वैधा ।।६२।। इसी बीच ग्रनामक एक ऐसा प्रका**शका पृक्त सेनाके** यामे उठना दिलाई दिवा जिने देखकर सब सैनिकोकी ब्रांखे नौधिया गई । **ग्रांखे मलकर** दलने पर वह प्रकाशका पुत्र सालान पुरुषके रूपमे दिखाई देने लगा ॥६३॥ उस**े तेजस्वी पुरुपके** दारी त्यर ब्राह्मण पिताके ब्रजका सूचक यज्ञोपबीत झोभा द रहा या ब्रौर कन्वेपर **क्षत्रिय माताका** प्रश्न मूर्जिन करनेवाला धनुष लक्ष्क रहाथा। उस वेशम व तेमे जान पड़ते ये जैसे सूर्यके साथ चन्द्रमा हो था चन्यनके पेटमे सांप लिपटे हो ॥६४॥ चन्होने िस स**सय क्रोधसे कठोर** हृदयवांत और उचित-प्रमुचितका विचार छोड़ इतेवांत ग्रपने पिताकी <mark>प्राक्ता मानकर ग्रपनी काँपती</mark> हुई गाताका स्वर काट लिया था उन समय उन्होंन पहले ता ब्रमाको कीन निया **ग्रीर फिर पृथ्वीको** ोत किया था ॥६५॥ उनके दाएँ वातपर उद्वीस दानेकी रद्राक्षकी माला लटक **रही थी मानो वह** उस्कीन बार ऑक्टोकनाच करमकी सिननी करनेके निवे ही उन्होंने पहन र**क्खी हो ॥६६॥** 

तं पितर्वधभवेन मन्यना राजवंशनिधनाय दीचितम। बालखनरवलोक्य भार्गवं स्वां दशां च विषसाद पार्थिवः ॥६७॥ नाम राम इति तल्यमात्मजे वर्तमानमहिते च दारुखे। हद्यमस्य भयदायि चाभवद्रबजातमिव हारसर्पयोः ॥६८॥ अर्ध्यमर्घ्यमिति बादिनं नुपं सोऽनवेच्य भरताग्रजो यतः । चत्त्रकोपदहनार्चिषं ततः संदधे दशमुद्यतारकाम्॥६६॥ तेन काम किनिपक्तमृष्टिना राघवो विगतभीः परोगतः। अङ्गलीविवरचारियां शरं कुर्वता निजगदे युयुत्सुना ॥७०॥ चत्त्रजातमपकारवंरि मे तिकहत्य बहुशः शमं गतः। समसर्प इव दराइघइनाद्रोषितोऽस्मि तय विक्रमश्रवात् ॥७१॥ मैशिलस्य धनुरत्यपाधिवस्त्वं किलानमितपूर्वमचाणोः। तिकाम्य भवता समर्थये वीर्यश्रङमिव भरतमात्मतः ॥७२॥ अन्यदा जगित राम इत्ययं शब्द उचरित एव मामगात । बीडमाबहति मे स संप्रति व्यस्तवतिरूटयोग्मखे त्विय ॥७३॥ विभ्रतोऽसमचलेऽप्यक्षिठतं हो रिप्र मम मतौ समागसौ । धेनवत्महरुगाञ्च हैहयुस्त्वं च कीर्निमपहर्णमधतः॥७४॥

जब दशारजजीने उन परमुरामको देला जिन्होंने सपने पिताके मारे जानेपर क्रोपसे क्षेत्रियोका नाम करते की प्रीजा वर ली थी नव दशारजजीको प्रानी दगा देगकर वही चिन्हा हुन्दे क्योंकि उनके पुत्र प्रभी वर्चा हुँ हो क्षा कि उनके पुत्र प्रभी परमुराम दोनोंमे राम नाम था। उनिलये जैसे नेनेके हार स्रीर सार्प दोनोंमे राम नाम था। उनिलये जैसे नेनेके हार स्रीर सार्प दोनोंमे राम नाम क्षा। उनिलये जैसे नेनेके हार दोनोंमे प्रान हुन्दे कि उनके प्रभी क्षा के स्वत्य के प्रमाण के प्रम

व त्वियात्तकरहोऽपि विक्रमस्तेन मामवति नाजिते त्वयि। पावकस्य महिमा संगाययते कन्नवज्ज्वलति सागरेऽपि यः ॥७५॥ विद्धि चात्तवलमोजसा हरेरैश्वरं धतुरभाजि यन्वया। खातमलमनिलो नदीरयैः पातयत्यपि सदुस्तटद्र सम् ॥७६॥ तन्मदीयमिदमायुधं ज्यया सङ्गमय्य सशरं विकृष्यताम । तिष्रत प्रधनमेवमप्यहं तल्यबाहतरसा जितस्त्वया ॥७७॥ कातरोऽसि यदि बोद्रतार्चिपा तर्जितः परश्चथारया सम । ज्यानिघातकठिनाङ्ग लिर्दृथा बध्यतामभययाचनाञ्जलिः ॥७८॥ एवमक्तवति भीमदर्शने भागवे स्मित्विकस्पिताधरः। तद्धनप्रहरामेव राघवः प्रत्यपद्यत समर्थमुत्तरम् ॥७६॥ पूर्वजन्मधनपा समागतः मोऽतिमात्रलघुदर्शनोऽभवत । केवलोऽपि सभगो नवाम्बुदः किं पुनस्विदशचापलाञ्छितः॥८०॥ तेन भूमिनिहितैककोटि तत्कार्सुकं च बलिनाधिरोपितम् । निष्प्रमश्र रिपुरास भृभृतां भृमशेप इव भूमकेतनः ॥८१॥

पहाडोंने टकराकर भी कुष्टित नहीं होते उनके दो ही शत्रु भाजतक समान अपराध करनेवाले हुए हैं, उनमे पहला तो या सहस्त्रवाहु जो मेरे पितासे कामयेनुका बछडा छीनकर ले गया या और दूसरे हो तुम, जो मेरी कीनि छीननेपर तुले बैठे हो ।।७४।। इसलिये क्षत्रियोका नाश करनेवाला मेरा पराक्रम . तबतक मुभे ग्रच्छानही लगता जबतक मैं तुन्हें जीत न ले क्योंकि ग्रस्तिका प्रताप तभी सरा**हनीय** होता है जब वह ममुद्रमें भी वैसे ही भड़ककर जले जैसे सूखी घासके ढेरसे (110 रा। तुम्हें यह समक्र रखना बाहिए कि शिव तीके जिस पनुषको तांडकर तुम ऐठ रहे हो उसकी कटोरता तो विष्णुजीने पहले ही हर ली थी । इसलिए उसे नोडकर तुमने कोई वीरताका काम नही किया **है, न्योंकि जिस** वृक्षकी जड़े नदीकी प्रवण्ड धाराने पहले ही खोष्यली कर दी हो उसे वायुके तनिकसे **फोकेमे ही ढह** जानेमें क्या देर लगती है ॥७६॥ देखी राम ! युद्ध तो पीछे होगा, पहले तुम मेरे इस धनुषपर डोरी चढ़ाकर इसे बाराक नाथ श्रीचो तो। यदि तुम इतना भी कर श्रीमे तो मैं समभौगा कि तुम मेरे ही समान बलवान हो बौर भे इतनेमें ही हार मानकर औट आऊँगा 119911 भीर सबि तुम मेरे फरसे-की चमत्रती हुई घारको देखकर डर गए हो तो अपने उन हाथोंको जोडकर सभयकी भिक्षा मौधो त्रिनको जैगीलवामे बनुपकी टोरोको फरकारमे व्यर्थ ही अट्टे पट गए है ॥७८॥ **भयद्कर वेदाधारी** परखुराम और जब यह कहा तो रामने हंमते हंमते इस प्रकार वह धनुप हाथमें ल लिया मानो-परखु-रामजीक वचनोका नहीं ग्रीक उत्तर हो ॥७६॥ जैसे ही उन्होंने ग्रपने पिछले जन्मवाला वह अनुब हिष्यमे निया त्यंक्षी उनकी शोभा भीर भी बढ गई, क्योंकि एक तो नया बादन यों ही सुन्दर लगता हैं. किर यदि उमन इन्द्र पनुष भी वन, अय तब तो उसकी सोभाका कहना ही क्या ॥६०॥ **पराक्रमी** रामने उस पनुष्की एक छोर पृथ्वीपर टेककर जैसे ही उसपर डोरी चढाई बैसे ही सित्रियोंके शत्

ताबुभाविष परस्परस्थितौ वर्षमानपरिहीनतेजसौ ।
परयित स्म जनता दिनात्यये पार्वणौ शशिदिवाकराविव ॥८२॥
तं कुपामृदुरवेच्य भागँवं राघवः स्खलितवीर्यमात्मिन ।
स्वं च संहितममोघमाधुर्गं व्याजहार हरस्नुनंनिभः ॥८२॥
न प्रहर्तुमलमिम निर्दयं वित्र इत्यभिभवत्यि त्विय ।
शंस किं गतिमनेन पत्त्रिखा हिन्म लोकस्रुत ने मखाजितम् ॥८४॥
प्रत्युवाच तम्रपिनं तच्वतस्त्वां न वेशि पुरुषं पुरातनम् ।
गां गतस्य तव धाम वैष्णवं कोपितो बासि मया दिष्टखुणा ॥८५॥
भस्मसात्कृतवतः पितृहिषः पात्रसाच वसुधां यसागराम् ।
श्राहितो जयविपर्ययोऽपि मे स्लाध्य एव परमेष्टिना त्वया ॥८६॥
तहितं मतिमतां वरेप्सितां पुरुषतीर्थममनाय रच मे ।
पीडयिष्यित न मां खिलीकृता स्वर्गपद्वितरभोगलोखुपम्॥८७॥
प्रत्यपद्यत तथेति राघवः प्राङ्मुख्य विससर्ज सायकम् ।
भार्गवस्य सुकृतोऽपि सोऽभवत्स्वर्गमार्गपरियो दुरत्ययः ॥८८॥

परशरामजी उसी अग्निके समान निस्तेज हो गए जिसमे केवल धुर्यां भर रह गया हो ॥ ६१॥ आमने-सामने खड़े हुए राम और परश्राममेसे एकका तेज बढ गया और दूसरेका घट गया और इस प्रकार वे दोनों ऐसे जान पड़ने लगे जैसे वे सन्ध्या समयके चन्द्रमा और सूर्य हों ।। दशा कार्तिकेयके समान तेजस्वी दयान रामचन्द्रजीने एक बार निस्तेज परशरामजीको भौर किर धनपपर चढे हुए अपने अचक बागको देला और बोले ।। दशा - 'यद्यपि आपने हमारा अपमान किया है पर श्राप बाह्य गा है, इसलिये मैं निर्दय होकर श्रापको मारूँ गा नही। पर यह बताइए कि मब इस बागासे में भाषकी गति रोक या भाषका उन दिव्य लोकोमें पहुँचना रोक दं जो आपने यज्ञ करके जीत लिए है ।। दशा यह सनकर परश्रामजी बोले — 'यह बात नहीं है कि भापको देखते ही मैं पहचान न गया है कि आप ही साक्षात् पुरातन पुरुष हैं, किन्तु मैंने यह जाननेके लिए आपको कष्ट दिया था कि देखें ग्राप विष्ताका कितना तेज लेकर पृथ्वीपर उतारे हैं।। दशा पिताके शत्रुग्रोका नाश करनेवाले श्रीर सागरतक फैली हुई पृथ्वी ब्राह्मशोंको दान देनेवाले मुक्क परशुरामके लिए ग्राप परम पुरुषके हाथों हारना भी गौरवकी ही बात है ।। ६६।। इसलिये ग्राप मेरी गति न रोकिए जिससे मैं पवित्र तीथोंमें आ जा सके । मुक्ते भोगकी तो इच्छा है नहीं इसलिये यदि मुक्ते स्वर्ग न भी मिले तो कुछ दुःख नहीं होगा' ॥ ५७॥ रामने परशुरामजीका कहना मान लिया और पूरवकी भ्रोर मुँह करके बागा छोड दिया। यद्यपि परशुरामजीने बहुत पुण्य किए वे किन्तु वह बाख सदाके लिये परसुरामजीके स्वर्गका मार्ग रोककर खड़ा हो नवा ॥ दया तब रामने राघवाऽपि चरको तपानियः चस्यतामिति वदन्समस्पृशत् ।
निर्जितेषु तरसा तरस्वतां शृत्युष प्रशासिये कीर्तये ॥⊏६॥
राजसत्त्रमवथ्य मातृकं पित्र्यमस्मि गमितः शमं यदा ।
नन्यनिन्दितकलो सम न्वया निम्नहोऽप्ययमसुम्रकीकृतः ॥६०॥
साध्यास्प्रहमितिन्तसस्तु ते देवकार्यमुभगदिषप्यतः ।
ऊचित्राभिति वचः सलच्मणं लच्मणाम्रजस्पिष्सरोदये ॥६१॥
तस्मिन्नाते विजयनं परिरस्य रामं स्नेहादमस्यत पिता पुराग्य जातम् ।
नस्याभवन्त्रणश्चः परितोपनाभः कवारितनिक्षित्तरोरिय वृष्टिपातः ॥६२॥
स्रथ पश्चिमसित्वा क्लूसस्योपकार्ये कतिचिद्वतिष्यः शर्वरीः शर्वकरः ।
पुरमविश्दयोध्यां मेथिलीद्शिनीनां कुवलयित्यावां लोचनं रङ्गनानाम् ॥६३॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृती रघुवशे महाकाव्ये सीता विवाहवर्गानो नामैकादशः सर्गः ॥

पस्पुरामश्रीस क्षमा मौननं हुए उनके वरणोमि प्राणाम किया, नयोणि त्रव कोई पराक्रभी प्रवने व प्रसे प्रमुक्त श्रीत नेता है तब यदि वह ताहता भी दिलाने ता उनकी वीति ही बढ़ती है । 1241 प्राण्य ता उनकी वीति ही बढ़ती है । 1241 प्राण्य ता उनकी वीति ही बढ़ती है । 1241 प्राण्य ता उनकी वीति ही बढ़ती है । 1241 प्राण्य ता विकास के प्रस्ति के प्रमुक्त प्रतान कर विकास के प्रमुक्त विकास कर विकास क

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रबुवज महाकाव्यमं सीताबीके वियाहका वर्णन नामका स्थाप्टवां सर्गे राम प्र हुआ।

### ॥ द्वादशः सर्गः ॥

निर्विष्टविषयस्तेहः म दशान्तमपेयिवान। श्रासीदासन्ननिर्वाणः प्रदीपाचिरिवोपसि ॥ १ ॥ कर्णमूलमागत्य रामे श्रीन्यस्यतामिति । पलितच्छग्रना जरा॥२॥ कैकेयीशङ्कयेवाह सा पौरान्पौरकान्तस्य रामस्याभ्यदयश्रतिः। ह्रादयांचक्रे कल्येत्रोद्यानपादपान ॥ ३ ॥ तस्याभिषेकसंभारं कल्पितं क्ररनिश्रया। दपयामास कैकेयी शोकोप्णैः पार्थिवाश्रभिः॥४॥ सा किलाश्वासिता चण्डी भर्त्रा तत्संश्रती वरी। भविंलमञ्जाविवीरगौ ॥ ५ ॥ उद्रवासेन्द्र सिक्ता तयोश्रतर्दशैकेन रामं प्रावाजयत्समाः । द्वितीयेन सतस्यैच्छद्वैधव्यैकफलां श्रियम् ॥६॥ पित्रा दत्तां रुदन्रामः प्राङ्महीं प्रत्यपद्यत । पश्चाद्वनाय गच्छेति तदाज्ञां म्रदितोऽग्रहीत ।। ७ ॥

### े बारहवां सर्ग

बसानस्य च बल्कले। दधती मझलवौमे ददृश्चविस्मितास्तस्य म्रखरागं समं जनाः ॥ 🗷 ॥ सीतालचमणसखः सत्यादगुरुमलोपयन । विवेश दश्डकारएयं प्रत्येकं च सतां मनः ॥ ६ ॥ राजाऽपि तद्वियोगार्तः स्मृत्वा शापं स्वकर्मजम् । शद्धिलाभममन्यतः ॥१०॥ शरीरत्यागमात्रेण तदाज्यमस्तमितेश्वरम् । विश्रोपितकमारं रन्त्रान्वेषसदद्यासां द्विपामामिपतां व्यक्षानाथाः प्रकतयो मातवनधनिवासिनम् । स्तम्भिताश्रभिः ॥१२॥ मौलैरानाययामासर्भरतं अत्वा तथाविधं मृत्युं कैंकेयीतनयः पितः। मातुर्न केवलं स्वस्या श्रियोऽप्यामीत्पराङ्गमुखः ॥१३॥ दशितानाश्रमालयैः । ममेन्यश्रान्यसादामं पश्यन्समौभित्रेहदुश्रर्वमतिद्रमान् ॥१४॥ तस्य कथितस्वर्गतिर्गरोः। चित्रक्रटवनस्थं लक्ष्या निमन्नयांचके तमनच्छिष्टसंपदा ॥१५॥

प्राप्ताको है हिने-हैंनते किर माथे घडा लिया ।।।।। यह रेन्कर लोगोके साश्चर्यका ठिकाना न रहा कि रामके मेंहका भाव जैसा राज्याभिएकंक रेग्नमी वस्त पहनते समय था ठीक वैसा ही बन जानेके विधे रहकी छात्रके बन्ध पहनते समय भी था ।।।।।। या याने विचान ज वन न मरन करनेके लिय दे सीता गिर्म प्रकार के बन्ध पहनते समय भी था ।।।।। या याने विचान ज वन मरन करनेके लिय दे सीता मनके मी घर कर विचा ।।।।। उनके विचीनों राजा दरारंपको तजा हुन हुआ । उन्हें मुनिका काप स्वरण हो भावा और उन्होंने समक्र निया कि यह प्राप्त है से पूर्व हुने मित्रका हो भावा और उन्होंने समक्र निया कि यह प्राप्त कि यह होगी।।।।।।। रवारंपनीके अनु लो है अवस्त की ताक्ष्म ही थे । अब उन्होंने देखा कि यसोध्याक राजा स्वर्ण के लिय की स्वरण की ताक्ष्म ही थे । अब उन्होंने देखा कि यसोध्याक राजा स्वर्ण के लिय ही प्रस्त के से सार्व के स्वरण की साथ प्रजात उन तुन-मित्रवांकों भावकर मरनको उनकी निहासने बुनाया किन्होंने पाने और विचान प्रस्त जनका निहासने बुनाया किन्होंने पाने और विचान में ही दिए थे ।। १२।। जब अरनतीको प्रपत्त मित्रवांकों मुस्कृत सब समाचार मित्रा नव वे केवल प्राप्ती मीरे ही तरह स्वर्ण प्रस्ता न सह स्वर्ण । जब मार्गके साथ स्वर्ण के प्रस्त न साथ मेना भी योग रामको हुँ देवी निकल पुरे । जब मार्गके प्रस्ता जा लो हुए देके थे तो उनकी मार्गकी प्रस्त के अपने स्वर्ण भी साथ प्रजात न स्वर्ण के साथ स्वर्ण के साथ स्वर्ण का स्वर्ण के साथ स्वर्ण प्रस्ता न स्वर्ण के साथ से साथ स्वर्ण का साथ से साथ से साथ स्वर्ण का साथ से साथ से साथ साथ साथ साथ से साथ से साथ से साथ से साथ साथ साथ से साथ साथ से साथ से साथ साथ साथ से साथ

स हि प्रम े तिसमग्रुक्तश्रीपरिष्रहे ! परिवेत्तारमात्मानं मेने स्वीकरखाद्भुवः ॥१६॥ तमश्राक्यमपाकप्टं निदंशात्स्विमेंखः पितः । ययाचे पादुके पश्चात् कतुं राज्याधिदेवते ॥१७॥ स विद्यु-एटसवेत्युक्त्वा आत्रा नेवाविशत्पुरीम् । निद्यामगतस्तस्य राज्यं न्यासमिवाक्षुनक् ॥१८॥ इटअिक्तरिति ज्येष्टे राज्यतृष्वापराङ्मुखः । मातः पापस्य भरतः प्रायश्चित्तमिवाकरोत् ॥१६॥ रामोऽपि सह वैदेशा वने वन्येन वर्तयत् । यचार सातुजः शान्तो इद्वेच्चाकृततं युवा ॥२०॥ प्रभावस्तिम्भान्द्व्यायाश्चितः स वनस्पतिम् । कदाचिद्क्के सीतायाः शिश्ये किंचिदिव अमान् ॥२१॥ एत्रिः किंच नर्त्वेस्तस्या विददार स्तनौ द्विजः । प्रियोपभौगचिद्वेषु पौरोसाग्यमिवाचरन् ॥२२॥

भरतजीने उन्हें दशरथजीकी मृत्युका समाचार मुनाया धौर कहा कि धवीष्याकी राजवस्त्रीको मैने छुपा भी नहीं है, साप हो उने बनकर संमालिए ॥११॥ क्योंकि जिस राजवस्त्रीको मेने छुपा भी नहीं है, साप हो उने बनकर संमालिए ॥११॥ क्योंकि जिस राजवस्त्रीको मार्डन स्वीकार नहीं किया उने नेना में उतना हो बहु पाप समस्त्रा है जितना बने भाईके प्रविवाहित रहनेपर छोटे भाईका विवाह कर लेना ॥१६॥ किन्तु राम प्रवने स्वर्णीय स्विताको आक्षांत तिनक भी टससे मस नहीं हुए। तब भरतजीने उनसे प्रायंना की कि छाप भुभे प्रपनी खड़ाऊँ दे दी जिसे तिकर भरतजी नीट तो सही पर स्वर्थण्यामे नहीं माए। उन्होंने निष्क्राममें केरा वाला भीर वहींस धयोध्याके राज्यकी उसी प्रकार रक्ता की मानो प्रपनी मार्डी परोहर संभाव रहे ही शिक्षा प्रपने बने मार्डे भीति प्रकार स्वा की मानो प्रपनी मार्डी परोहर संभाव रहे ही सिक्षा प्रपने बने मार्डन से मिल निभाकर धौर राजवरको हुकराकर मानो भरतजीने स्वर्म माताको पाएका प्रायंचित कर हाला ॥१६॥ उत्तर राम भी सीता धौर लक्त्यपुले साथ कन्द मुल फल खाते हुए गुवावस्थामे ही वह त्रत करने लगे जो इच्चाहुवश्याले बुढ़ापेमें किया करते है ॥२०॥ एक बार वे यहे हुए सीताजीको गोदीमें सिर रक्ते एक ऐसे इसके नीचे तेटे हुए ये जिसकी ख्राया उन्होंने अपने प्रतीकिक प्रमायसे सीता वी ॥ १२१॥ इसी बीच इन्द्रका पुत्र वयनत कोवर वतकर स्वाया धौर उसने स्वर्भ नवसेसे सीताजीक स्तनोपर रूप मार्ग सीत वह सीताजीको स्तर्गेपर प्रतीकिक प्रमायत सीत ही सी सार्व ही सीत वह सीताजीको स्तर्गेपर प्रायं वह सीताजीको स्तर्गेपर प्रायं वह सीताजीको स्तर्गेपर की मार्ग मार्व हु सुवर्गेका रामके हु सुवर्गोका स्व हु सार्व के वह सुवर्गोक सुवर्गोक सुवर्गोक सुवर्गोक से सुवर्गोक सुवर्गोको सुवर्गोक सुवर्गोको सुवर्गोक सुवर्गोको सुवर्गोक सुवर्गोको सुवर्गोको सुवर्गोको सुवर्गोको सुवर्गोको सुवर्गोकी सुवर्गोकी सुवर्गोकी सुवर्गोकी सुवर्गोको सुवर्गोको सुवर्गोकी सुवर्गोकी सुवर्गोको सुवर्गोकी सुवर्गोकी सुवर्गोकी सुवर्गोकी सुवर्गोको सुवर्गोको सुवर्गोको सुवर्गोकी स

तस्मिकास्थिविषीकास्त्रं रामो शामाववोधितः। आत्मानं समचे तस्मादेकनेत्रव्ययेन सः ॥२३॥ रामस्त्रामस्रदेशत्वा द्धरतागमनं आशङ्घोत्सकसारङ्गा<u>ं</u> चित्रकृटस्थलीं जही ॥२४॥ प्रययावातिथेयेष ऋषिकुलेषु सः। त्रसन दक्तिणां दिशमृत्तेषु वार्षिकेष्विव भास्करः॥२४॥ विदेहाधिपते: तमनगच्छन्ती प्रतिपिद्धापि कैंकेय्या लच्मीरिव गुर्णोन्मुखी ॥२६॥ अनस्यातिस्**ष्टे**न प्रथयगन्धेन काननम् । मा चकाराङ्गागेश पुष्पोचलितषर्पदम् ॥२७॥ संध्याश्रकपिशस्तस्य विराधो नाम राज्यसः। श्रतिष्टन्मार्गमावृत्य रामस्येन्दोरिव ग्रहः ।।२८॥ स जहार तयोर्मध्ये मैथिलीं लोकशोषणः। नभोनभस्ययोर्ज्ञ व्हिमवग्रह इवान्तरे ॥२६॥ तं विनिष्पिष्य काकुत्स्थौ पुरा दृषयति स्थलीम् । गन्धेनाशुचिना चेति वसुघायां निचल्नतुः॥३०॥

हुँदना है ॥२२॥ भट सीताजीन रामको जगाया । तत्काल रामने उसपर सीकका बाए खोड़ा । उससे बनके लिये वह कीवा बहुत इपर-उपर दक्कर काटता रहा पर जबतक उसने धरनी एक सीक नहीं दे दो तदतक उसे एटकारा नहीं मिला ॥२३॥ थोड़े दिनो पीछे ही रामने चित्रमुद्दका बहुत हिंद दे वह ते दे दे ति पीछे ही रामने चित्रमुद्दका बहुत हो दे दे तदतक उसे एटकारा नहीं मिला ॥२३॥ थोड़े दिन-रात उन्हें ही दे सते रहते थें । रामने दम इसी भित्रमुद्द छोड़ा कि प्रयोग्धा पासमे ही है, ऐसा न हो कि भारत किर महा पहुँच कार्य ॥२४॥ जैसे वर्षाक दस नवजीं। उद्दरता हुमा सूर्य दक्षिणुको मूम जाता है की ही धार्तिम मक्ता करनेवाल कारणांक हम नवजीं। एटहाता हुमा सूर्य दक्षिणुको मूम जाता है की ही धार्तिम मक्ता करनेवाल कारणांक हम नवजीं। एटहाता हुमा सूर्य दक्षिणुको मूम जाता है की ही धार्तिम मक्ता करनेवाल कारणांक हम नवजीं। हम दिवस वा पिछ सी उनके पीछे-पीछे खलनेवाली छीता ऐसी जात पछतीं थो माना मुग्गोक पीछे चनवेलाली साताला तथा ही हो । २६॥ प्रति कृषिक सावसमें जब उनकी पर्यो पाल पहली थी माना मुग्गोक पीछे चनवेलाली साताला तथा ही हो । २६॥ प्रति कृष्यो सिक सावसमें जब उनकी पर मान पाल पर्यो मान सावसमें के उनके पर ही हो सावसमें पाल पाल पर पाल कारणांक सावसमें करना पाल सावस्म सावस्म पर पाल कारणांक हो हो है से सावसमें कारणांक सावसमान सावस्म आरोग नेवकर खड़ा हो गया ॥२६॥ और कोई कोटा यह बालन पर वार्याक सिदा पिछ सीताली है है सिवा पाल पीर पाल पाल पर पाल की सीताली है है सिवा पाल पीर पाल पाल पर पाल की सीताली है है सिवा पाल होरे से कोई कोटा यह बालन भीर वार्योक है हिस्स किया पाल पीर पाल प

पश्चवट्यां ततो रामः शासनात्कुम्भजन्मनः। अनपोदस्थितिस्तस्थौ विन्ध्याद्रिः प्रकृताविव ॥३१॥ रावसावरजा गघवं मदनातरा । तत्र अभिषेदे निदाघार्ता व्यालीव मलयद्रमम् ॥३२॥ सा सीतासंनिधावेव तं वन्ने कथितान्वया। अत्यारुदो हि नारीसामकालजो मनोभव: ॥३३॥ कलत्रवानहं बाले कनीयांसं भजस्व मे। इति रामो वृषस्यन्तीं वृषस्कन्धः शशास ताम ॥३४॥ ज्येष्ट्राभिगमनात्पूर्व तेनाप्यनभिनन्दिता । साभुद्रामाश्रयाभृयो नदीवोभयकूलभाक् ॥३५॥ संरम्भं मैथिलीहासः चशसौम्यां निनाय ताम । निवातस्तिमितां बेलां चन्द्रोदय इवोदधेः ॥३६॥ फलमस्योपहासस्य सद्यः प्राप्स्यसि पश्य माम । मृग्या परिभवो ज्याघ्रशामित्यवेहिंत्वया कृतम् ॥३७॥

कही इसके शरीरकी दमन्धि इस देशमें न फैल जाय ।।३०।। जैसे श्रमस्त्यजीकी श्राजासे विन्ध्याचल श्रपनी मर्यादामे ही रह गया था वैसे ही राम भी मर्यादापवंक पश्चवटीमें रहने लगे ।।३१।। जैसे घूपसे घडराकर कोई नागिन चन्दनके पेडके पास पहुँच गई हो वैसे ही कामसे पीडित रावसाकी होटी बहन शूर्यमाखा रामके पास जा पहुँची।।३२।। पहले तो उसने श्रपने कुलका परिचय दिया और फिर सीताजीके सामने ही रामसे कहने लगी कि मैं तुम्हे घपना पति मानती हैं क्योंकि स्मिया जब बहत ग्रियक कामासक्त हो जाती है तब उन्हे इस बातका ध्यान ही नही रहता कि हमे किस समय क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए 113311 कामासक्त शर्पशस्त्रको यह बात सनकर साँडकेसे ऊँचे कन्योंवाले राम बोले-बाले ! मेरा तो विवाह हो चुका है । तम मेरे छोटे भाईके पास जाम्रो ।।३४।। वह भट लक्ष्मएके पास पहुँची । लक्ष्मएने उससे कहा-तू पहले मेरे बड़े भाईके पास विवाहकी इच्छासे जा चुकी है इसलिये तु मेरी मालाके समान है। मैं तफसे विवाह नहीं कर सकता। यह सुनकर वह फिर रामके पास पहुँची। राम धौर लक्ष्मगुके पास बाले-जाते उसकी दशा उस नदीके समान हो गई जो बारी-बारीसे बपने दोनों तटोंको छूती हुई बह रही हो ।।३५।। जैसे वायुके रुके रहतेसे ज्ञान्त समुद्रका तट चन्द्रमाके निकलनेपर हिलोरों लेने लगता है वैसे ही सीताजीको हँसते देखकर क्षरा-भरके लिये सन्दर रूप धारण करनेवाली वह कुरूपा शुर्पेगुस्ता भी एकदम विगड सड़ी हुई ।।३६।। धौर बोली-- धन्छा ! सुम्हें इस हुँसीका फल ग्रभी चलाती है। तुमने वैसे ही मेरा अपमान किया है जैसे कोई हरिस्ती किसी श्वाधिनका अपमान करे। समभी ! 113011 सीताजी तो यह सनते ही डरके मारे रामकी इत्युक्त्वा मैथिलीं भर्तुरङ्कोनिविशतीं भयात्। रूपं शूर्पगुखा नाम्नः सदृश प्रत्यपद्यत ॥३८॥ लच्मगः प्रथमं श्रुत्वा कोकिलामञ्जुवादिनीम् । शिवाधोरस्वनां पश्चाद्बवधे विकृतेति ताम् ॥३६॥ पर्णशालाम्य चित्रं विक्रप्टासिः प्रविश्य सः। बैरूप्यपौनरुक्त्येन भीषणां तामयोजयत् ।।४०॥ वेखकर्रशपर्वया । वक्रनखधारिएया तावतर्जयदम्बरे ॥४१॥ **अङ्क**शाकारयाङ्गुल्या प्राप्य चाश्र जनस्थानं खरादिभ्यस्तथाविधमः। रामोपक्रममाचरूयौ रचः परिभवं नवम् ॥४२॥ मुखावयवलुनां तां नैऋता यत्पुरो दधुः। रामाभियायिनां तेषां तदेवाभृदमङ्गलम् ॥४३॥ उदायधानापततस्तान्द्रप्तान्येच्य राघव: । निद्धे विजयाशंसां चापे सीतां च लच्मणे ॥४४॥ एको दाशरथिः कामं यात्रधाना सहस्रशः। ते त यावन्त एवाजी तावाँश्च ददृशे स तैः ॥४४॥

हमे जा छिपी धोर शुर्गण्यां यपने नामके अनुनार [ सूपके समान बडै-बड़े नखनाला] अपना भयदूर रूप प्रकट कर दिलाया ।।३६।। जब लक्ष्मणाने देखा कि अभी तो यह कोयलके समान मधुर बोल रही थी थीर घव मियारिनके समान हमुर बोल रही थी थीर घव मियारिनके समान हमुर बोल रही थी थीर घव मियारिनके समान हमुर बोल रही थी थीर है ।।३६।। धौर यह मम्भने ही वे भट घपनो कृदियामें गए भीर बहुनि तलबार लाकर उन्होंने शुर्गाम्यांके नाक-कान काट लिए। नाक-कान कट जानेपर वह धोर भो प्रधिक कृत्य दिलाई देने लगी ।।४०।। तकटी-बूची होकर वह आकाणमें उडी धौर अंकुत-वेगी टेन्टेट लखीवानी धोर बीतकेस भई पोरोबाली घपनी उनिवर्षी चमका-चमकाकर राम-तक्षणको प्रभान किया है।।४१।। वहांसे चलकर वह नत्काल जनस्थानमें पहुँची धौर सर धारि राम-तक्षणको धार्म कार्य वहांसे चलकर वह नत्काल जनस्थानमें पहुँची धौर सर धारि रामलेखने अगात कि धार्म पहुँची द्वार रामने हम प्रकार राध्यतीको प्रथमा किया है।।४२।। धार्म-प्राणे नकटी-बूची गूर्गण्या घौर उनके पोछ-पोह दे स्व साक्ष्य रामसे लक्कृत निकल पड़े पर इनकटीको धार्म करके उन लोगोंन पहुँची है। अपना सणुन बिनाइ विधा ।।४३।। रामने हस्ते देवा कि हार्य में सक्ष उठाये पनव्यी सामल बहु के प्राप्त सामि हस्ते विकार प्रमुख ही जीत प्राप्त के स्व प्रमुख ही से स्व रामित हम्में से ति उनहें विभाव हो साम हिए से से प्रकेष प्रथम प्रमुख ही जीत ने । इनलिये उन्होंने सीताकी रामा भार नदस्यको धौर दिया ।।४६।। राम प्रवेश ये धौर राक्षम सहस्त्र थे पर राम इत अकार सह रहे वे किया राक्षम वहां वे तिन राक्षस थे उनहें उतने ही राम दिखाई पढ़ रहे थे ।।४५।। जिस अकार

असञ्जनेन काकुतस्थः प्रयुक्तमथ दृष्णम्। न चत्तमे शुभाचारः स दषलमिवात्मनः ॥४६॥ तं शरैः प्रतिजग्राह खरत्रिशिरसौ च सः। क्रमशस्ते पुनस्तस्य चापात्सममिवोद्ययः ॥४७॥ तैस्यगुरुां शितैर्वार्णेर्यथापूर्वविशक्तिभः। त्रायुर्देहातिगैः पीत रुघिरं त पतत्त्रिभिः ।।४८॥ तस्मिन्रामशरोत्कृचे बले महति रचसाम । उत्थितं दद्दशेऽन्यच कवन्धेभ्यो न किंचन ॥४६॥ सा बाणवर्षिणं रामं योधयित्वा सुरद्विषाम् । अप्रबोधाय सुष्वाप गुधच्छाये वरूथिनी ॥५०॥ राधवास्त्रविदीर्शानां रावरां प्रति रचसाम्। शूर्पसार्वेवेका दुष्प्रवृत्तिहराऽभवत ॥५१॥ निग्रहात्स्वसराप्तानां वधाच धनदानुजः। रामेण निहितं मेने पदं दशसु मुर्धसु ॥४२॥ रत्तमा मगरूपेश बञ्जयित्वा स रोघवी। जहार सीतां पत्नीन्द्रप्रयासत्त्वशाविध्नितः ॥५३॥

तौ सीतान्वेषिणौ गृधं लूनपचमपश्यताम्। प्रासंदिशरथप्रीतेर*न्*सं करहिता ।।५४॥ स रावगहृतां ताभ्यां वचसाचष्ट मैथिलीम् । त्रात्मनः समहत्कर्म वर्णरावेद्य संस्थितः ॥५४॥ तयोस्तस्मिचवीभृतपितृच्यापत्तिशोकयोः पितरीवाग्निसंस्कारात्परा वन्नतिरे क्रियाः ॥५६॥ वधनिर्धतशापस्य कवन्धस्योपदेशतः । मुमुर्च्छ सरूपं रामस्य समानव्यसने हरी ॥५०॥ स हत्वा बालिनं वीरस्तत्पदे चिरकाङचिते । धातोः स्थान इवादेशं सुग्रीवं संन्यवेशयत् ॥५८॥ इतस्ततश्र वैदेहीमन्वेष्टं भर्तृचोदिताः। कपयश्चेहरार्तस्य रामस्येव मनोरथाः॥४६॥ प्रवृत्ताबुपलब्धायां तस्याः संपातिदर्शनात् । मारुतिः सागरं तीर्थाः संसारमिव निर्ममः ॥६०॥

पर वह कुछ कर न सका ॥५३॥ राम घौर लक्ष्मण ग्रब सीताको ढूँढने निकले । उन्होने मार्गमे जटा-युको पढ़े देखा जिसके पस्न कट गए ये और जिसके प्रारा कण्ठ-तक श्रागए ये पर उसने सोताके चुरा ले जाने वाले रावसासे लड़कर ग्रपने मित्र दशरथका ऋसा चुका दिया था ।।५४।। वह राम-लक्ष्मसासे बोला कि सीताजीको रावगा ले गया है । जटायुके घावोको ही देखकर यह स्पष्ट या कि वह कितने जी-जानसे रावरणसे लडा था ।।४४।। केवल इतना ही कह कर जटायु बेचारा चल बसा। उसके मरनेसे राम-लक्ष्मगाको उतना ही सोक हुत्रा जितना उन्हे अपने पिताके मरनेपर **हुन्ना या । उसका** विधिवत् दाह-सस्कार करके उन्होंने उसका श्राद्ध ग्रादि किया ॥ १६॥ वहाँसे वे ग्रागे बढ़े तो उन्हे कबन्ध मिला जो किसी ऋषिके शापसे राक्षस हो गया था। रामने उसकी बाहे काट डाली जिससे उसका शाप छूट गया स्रोर वह फिर देवता हो गया। उसने प्रसन्न होकर सुग्रीवका ठिकाना बताया। इस सुग्रीवके राज्य ग्रीर उसकी स्त्रीको उसका बड़ाभाई बालि छीन लेगया था, इसलिये उसनेस्त्रीसे बिछुडे हुए रामसे बीघ्न ही मित्रता कर ली ॥**४७॥ पराक्रमी** रामने वालिको भारकर उसके सिहासनपर सुग्रीवको वैसे ही बैठा दिया जैसे कोई वैयाकरसा, लिट्-लुट् मादि लकारोमें प्रस् धातुके बदले भू घातुको बैठा देता है ।।५⊏।। सुग्रीवने जानकारोंको ब्राज्ञादी कि जाग्नो धौर जाकर सीनाजीकी खोज लगाग्नो । जैसे विरही रामका मन सीताजीकी क्षोजमे इधर-उघर भटकता या वैसे हो बानर भी इघर-उघर घूमकर सीता**जीकी खोज करने लगे** ॥५६॥ मार्गमे जटायुके माई सम्पातीसे उनकी भेट हुई । उसने बतलाया कि समुद्र पार ल**क्काडीपका** राजा राज्या मोताजीको इर ले गया है। यह मुनकर इनुमानजी उसी प्रकार ममुद्रको सीच गए जैसे

दृष्टा विचिन्वता तेन लक्कायां राचसीवता । जानकी विषवस्लोभिः परीतेव महीपधिः ॥६१॥ तस्यै भर्तुरभिञ्जानमङ्ग्लीयं ददौ कपिः। प्रत्यद्गतमिवानुष्णेस्तदानन्दाश्रविन्दुभिः निर्वाप्य त्रियसंदेशैः सीतामचवधोद्धतः। स ददाह पुरीं लङ्कां चणसोढारिनिग्रहः ॥६३॥ प्रत्यभिज्ञानरत्नं च रामायादर्शयत्कृती । हृदयं स्वयमायातं वैदेशा ६व मूर्तिमत्।।६४॥ स प्राप इदयन्यस्तमणिस्पर्शनिमीलितः। श्चपयोधरसंसर्गां त्रियालिङ्गननिर्वतिम ॥६५॥ श्रत्वा रामः प्रियोदन्तं मेने तत्सङ्गमोत्सकः । महार्शवपरिचेषं लङ्कायाः परिखा लघुम् ॥६६॥ स प्रतस्थेऽरिनाशाय हरिसैन्यैरनुद्रतः। न केवलं भ्रवः प्रष्ठे व्योम्नि सबाधवरमीमः ॥६७॥ निविष्टग्रदधेः कूले तं प्रपेदे विभीषणः। स्नेहाद्राचसलच्म्येव बुद्धिमादिश्य चोदितः ॥६=॥

 4111

तस्मै निशाचरँ स्वयं प्रतिशुआव राषवः ।
काले खलु समारच्याः फलं वध्वन्ति नीतयः ॥६८॥
स सेतुं बन्धयामास प्लवगैर्लवणाम्भसि ।
स्सातलादिवोन्मग्नं शेपं स्वप्नाय शाङ्गिणः ॥७०॥
तेनोत्तीर्य पथा लङ्कां रोधयामास पिङ्गलः ।
द्वितीयं हेम प्राकारं कुवैद्विरिव वानरैः ॥७१॥
स्वाः प्रवहते तत्र भीमः प्लवगरचसाम् ।
दिविज्ञृम्भितकाङ्गस्थपौलस्यजयषोपणः ॥७१॥
पादपाविद्वपरिधः शिलानिष्पिष्टग्रुद्वरः ।
व्यतिशक्तन्त्वन्यामः शैलरुग्लमतगजः ॥७३॥
व्यथः रामशिरस्छेददर्शनोव्द्रमान्त्वेतनाम् ।
मीतां मायेति शसन्ती विज्ञादा समजीवयन् ॥७४॥
कामं जीवति मे नाथ इति ना विज्ञही गुचम् ।
प्राह्मस्वा सस्यमस्यान्तं जीवतासमीति लिखता॥७४॥

दिया हो कि ग्रंब रामकी शररामे जाने पर ही तुम्हारा कल्यारा होगा।।६८।। रामने भी उससे यह प्रतिज्ञा करली कि हम तुम्हे राक्षसोका राजा बना देगे। ठीक भी है। समयपर काममे लाई हुई कुट नीति ग्रागे चलकर ग्रवस्य ही फल देती है ।।६६॥ रामने वानरों को लगाकर समुद्रपर जो पन्थरोक। पूल बँधवाया वह ऐसा जान पड़ता था मानो विष्णाको अपने ऊपर मुलानेके लिए स्वय शेपनाग हो। उतर श्राए हो ।।७०॥ उस पुलसे समुद्र पार करके पील-पीले बानरोने लड्डाको चारो प्रोरसे बेर लिया । उनसे घिरी हुई लड्डा ऐसी जान 'पड़ती थी मानो लद्भाके चारो क्षोर सोनका एक दूसरा परकोटा बन गया हो ।।७१।। वहाँ वानरो भीर राक्षसोका ऐसा भवद्भर युद्ध होने लगा कि राम और रावस्मुकी जय-जयकारोंसे दिशाएँ फटी पड रही थी ।।७२।। उस युद्धमे वानर पडोसे मार-मारकर राक्षसोकी लोहेकी गदाएँ तोड़े डाल रहे थे, पत्थर बरमाकर उनके मुख्दर पीसे डाल रहे थे, ग्राने नखोंसे ऐसे भयङ्कर घाव कर रहे थे कि सस्त्रोसे भी वैस घाव नहीं हो सकते थे और लड़ाकू हाथियोके सिरोपर बडी चट्टाने पटक-पटककर उनका कचूमर निकाल देते थे ।।७३।। उसी समय एक राक्षमने मायांमे रामका सिर वनाकर सीताओं के आगे ला पटका। उसे देखले ही सीताजी भूजित होकर गिर पड़ी। पर जब त्रिजटाने उन्हें समकाया कि यह सब राक्षसी माया है त्य मीताजीकी जानमे जान मार्ड।।७४।।यह जानकर उनका शोक़ तो छूट गया कि मेरे पतिदेव जीवित है पर उन्हें इस बातकी बड़ी लज्जा हुई कि पतिके मारे जानेका समाचार सुनकर भी गरुहापातविश्लिष्टमेघनाडांस्त्रवन्यस्थलिक्ष्मेश दाशरथ्योः च सक्लेशः स्वमयुक्त<sup>ः</sup> इवाभवत् ॥७६॥ ततो विभेद पौलस्त्य शब्दया वद्यसि लच्मसम्। रामस्त्वनाहतोऽप्यामीद्विदीर्शहृदयः शुचा स मारुतिसमानीतमहौषधिहतव्यथः लङ्कास्त्रीणां पुनश्चके विलापाचार्यकं शरैः ॥७८॥ स नादं मेघनादस्य धतुरचेन्द्रायुधप्रभग् । मेघस्येव शरत्कालो न किंचित्पर्यशेषयत ॥७६॥ क्रम्भकर्णः कपीन्द्रेश तल्यावस्थः स्वसः कृतः। हरोध रामं शृङ्गीव टङ्कच्छिन्नमनःशिलः ॥=०॥ अकाले:बोधितो भात्र। वियस्यभो वथा भवान। रामेषभिरितीवासी दीर्घनिदां प्रवेशित: ॥८१॥ पेतर्वानरकोटिव । इतरासयपि रज्ञांमि रजांसि समरोत्थानि तच्छोणितनदीष्टिव ॥⊏२॥ निर्ययावथ पौलस्त्यः पुनर्यद्वाय मन्दिरात । त्ररावसमरामं वा जगदद्येति निश्चितः ॥८३॥

मैं जीवित रह गई, गरी नहीं ।।७४।। उसी समय मेथनादने राम भीर लक्ष्मगुको नागपाशमें बीध सिवा पर तभी गरुवेत भाकर वह फदा तुरत काट दिया, पाराम वैंपनेका वह क्षण मरका क्लेश भी उन दोनों भाइयोंको ऐसा जान पहा मानों स्वाच स्वाच वेंचनेका वह क्षण मरका क्लेश भी उन दोनों भाइयोंको ऐसा जान पहा मानों स्वचमें हुआ हो ।।७६।। तब मेमनादने जीवकर लक्ष्मगुकी खातीमें शांक-वागा मारे । लक्ष्मगुकी काल के स्वच क

रामं पदातिमालोक्य लक्केशं च वरुथिनम् । हरियायं रथं तस्मै प्रजिघाय पुरंदरः ॥८४॥ तमाधतध्वजपटं च्योमगङ्गोमि वायुभिः। देवस्त्रभुजालम्बी जैत्रमध्यास्त राघवः ॥८४॥ मातलिस्तस्य माहेन्द्रमाम्रमीच तन्रुच्छदम् । यत्रोत्पलदलक्लैव्यमस्त्रारयाषुः सुरद्विषाम् ॥⊏६॥ श्रन्योन्यदर्शनप्राप्तविक्र**मा**वसरं चिरात । रामरावसयोर्घडं चरितार्थमिवाभवत् ॥८७॥ भजमधीरवाहल्यादेकोऽपि धनदानुजः। दद्दशे ह्ययथापूर्वो मातवंश इव स्थितः ॥८८॥ जेतारं लोकपालानां स्वयुर्खेरचितेश्वरम् । रामस्तलितकैलासमराति बह्रमन्यत् ॥८१॥ तस्य स्फरति पौलस्त्यः मीतामंगमशंसिनि । निचलानाधिककोधः शरं सब्येतरे भूजे ॥६०॥ रावणस्यापि रामास्तो भित्त्वा हृदयमाश्चगः। विवेश भुवमारूय।तुमुरगेभ्य इव त्रियम् ॥६१॥

सहार में या तो रावरण ही नहीं रहेगा वा राम ही नहीं रहेगे 11-311 रावरण हो नहीं रहेगे अपना वह रव भेजा जिसमें पीले रंगके थोड़े जुते हुए ये 11-311 उस रवकी मंजन प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार महत्त्र प्रकार वह रव भेजा जिसमें पीले रंगके थोड़े जुते हुए ये 11-311 उस रवकी मजत प्रकार तथा प्रकार राज्य प्रकार प्रकार

वचसैव तयोविषयमस्त्रमस्त्रेण निष्नतीः ।

श्रन्योन्यजयसंरम्मो वृष्ट्ये वादिनोरिव ॥६२॥
विक्रमच्यतिहारेण सामान्याभृद्द्वयोरिप ।

जयश्रीरन्तरा वेदिर्मत्तवारखयोरिव ॥६३॥
कृतप्रतिकृतप्रीतैस्तयोर्धुक्तां सुरासुरैः ।

परस्परशरवाताः पुष्पष्टिं न सेहिरे ॥६४॥

श्रयःशंकृचितां रचः शतब्नीमथ शत्रवे ।

हृतां वैवस्वतस्येव कृटशाल्मिलम्बिपत् ॥६५॥

राघवो स्थमप्राप्तां तामाशां च सुरद्विषाम् ॥

श्रद्धंचन्द्र सुर्खेवांणैरिचच्छेद कदलीसुखम् ॥६६॥

श्राधं संदधे चास्मै धनुष्येकधनुर्धरः ।

श्राक्षमस्त्रं प्रियाशोकशल्यनिष्कर्पणीषधम् ॥६७॥

तद्वयोग्नि शतधा मिन्नं ददशे दीप्तिमनसुखम् ।

वपुर्महोरगस्येव करालफण्यण्डलम् ॥६॥

देने पहुँच गया हो ।।६१।। वे दोनो क्रोध करके एक दूसरेको ललकारते हुए ग्रीर ग्रस्त्रको शस्त्रसे काटते हुए लड रहे थे। उनका क्रोध उसी प्रकार बढ़ता जा रहा था जैसे विजयके लिये शास्त्रार्थं करनेवालोका क्रोध बढता चलता है ॥६२॥ कभी राम ग्रविक पराक्रम दिखाते बे धौर कभी रावण । दमलिये विजयशी कभी रामके पास जाती थी तो कभी रावणके पास । उसकी दशा वैसे ही हो गई जैसे लडते हए मतवाले हाथियोंके बीचकी दीवार की हो ।।६३।। जब राम बाग जलाते या रावरमका बार रोकते तब देवता उनके ऊपर फल बरसाने लगते और जब रामपर रावता प्रहार करता या उनका वार रोकता तब धसूर उसपर फूल बरसाने लगते । पर रामके धस्त्र रावगाके ऊपर बरसते हुए फलोंको ऊपर ही तितर-बितर करदेते और रावगाकेबागा रामपर बरसनेवाले फलोंको माकाशमे ही खितरा देते थे ।।६४॥ रावराने लोहेकी कीलोसे जडी हुई वह शतब्नी रामपर चलाई जो यमराजके ब्रस्त कूटशाल्मलीके समान भयकूर थी।।६५॥ उस समय राक्षसोंको पूरी आशा होगई कि इस अस्त्रसे तो राम अवस्य ही समाप्त हो जायेंगे। पर रामने उस शतव्नीको रथतक पहुँचनेके पहले ही तिरछी नोकवाले बागाोंसे ऐसी सरलतासे टुकडे-टकडे कर डाला मानो केला छील रहे हीं। यह देखकर राक्षसोंकी रही-सही ग्राशा भी भाक हो गई ।।६६।। राम कोई साधारण धनपधारी बोडे ही थे। उन्होने रावराको मारनेके लिये धनुषपर वह ब्रह्मास्त्र चढाया जो कभी व्यर्थ ही नहीं जाता। बहु ऐसा या मानो सीताके शोकरूपी काँटोंको निकालनेकी अनुक श्रीपधि हो ।।६७।। वह ब्रह्मास्त्र धाकाशमें जाते ही दस भागोंमें फट गया धौर उसमेंसे जो धाग निकली वह ऐसी थी मानो फर्गोंका तेन मन्त्रप्रयुक्तेन निमेषार्थादपातयत्।
स रावशशिरः पिक्किमझातव्रखवेदनाम् ॥६६॥
बालार्कश्रतिमेवाप्मु वीचिभिन्ना पतिप्यतः।
रराज रचःकायस्य करुठच्छेदपरम्परा॥१००॥
मस्तां पश्यतां तस्य शिरांसि पतितान्यपि।
मनो नातिविश्रधास पुनः संधानशङ्किनाम्॥१०१॥

त्रथ मदगुरपर्वेलोकपालदिपानामनुगतमिलङ्गर्देगैण्डभित्तीविहाय । उपनतमिणक्ये मूर्टिन पौलस्त्यशत्रोः सुरिक्ष सुरुषकुक पुष्पवर्षे पपात ॥१०२॥ यन्ता हरेः सपदि महतकार्यक्रज्यमापुच्छाय राघवमनुष्ठितदेवकार्यम् । नामाङ्करावण्यगाङ्कितकेतुयष्टिमूर्ध्व रथं हरिसहस्रयुजं निनाय ॥१०३॥

रघुपतिरपि जातवेदोविशुद्धां प्रगृह्य प्रियां

प्रियसहर्दि विभीषणे संगमय्य श्रियंवैरिणः।

रविसुतसहितेन तेनानुयातः ससौमित्रिणा

अजनिजितविमानरत्नाधिरुढः प्रतस्ये पुरीम् ॥१०४॥ इति महाकविधीकालिदासकृतौ रघुवशे महाकाव्ये

रावसावधो नाम द्वादशः मर्गः॥

वमकीला मण्डल लिए हुए होपनाग ही उत्तर धाए हो ।।। ।।। मन्त्रसे चलाए हुए उत ब्रह्माब्बसे रामने राखणके दर्नो सिराको धारे पत्ने पत्न का काटक र पृथ्वीपर पिरा दिवा जिससे राखणको तिनिक भी कह हुए।।।।। राखणके सिर करकर गिरते हुए गेम प्रच्छे बताते ये जैंने चलल लहरोमे प्रात-कालके हुए।।। राखणके सिर करकर गिरते हुए गेम प्रच्छे बताते ये जैंने चलल लहरोमे प्रात-कालके हुए। सिरोको देखकर भी देवतायोंको विश्वास नहीं हुम क्योंकि उन्हें यह दर या कि कही ये फिर न जुड जाये।।१०१।। जिल रामपर राज्याभिषेक का जल पिडका मोनेवाल था उन्हींके नियरर देवताथोंने वे कूल वरमाए जिनकी मुगन्य पाकर मदने भींगं हुई गीलोवाल भीरे दिशायोंके हाथियोंके मर बहातवाले करोगोंकोंकों छोडकर रस्त लेंगे जनके पीडोवाल और दिशायोंके हाथियोंके मर बहातवाले करोगोंकोंकों होडकर रस्त लेंगे जनके पीडोवाल में पत्ने पाने पत्न काम पूरा कर तिया था। उन्हेंके नारयों माताल उत्तरे धाका नेकर पानना सहस्त्रों घोडोवाला रस लेकर व्यवेग वचा गया। उन्हेंके नारयों माताल उत्तरे धाका नेकर पानना सहस्त्रों घोडोवाला रस लेकर व्यवेग वचा गया। उन्हेंके नारयों माताल उत्तरे धाका नेकर पानना सहस्त्रों घोडोवाला रस लेकर व्यवेग वचा गया। उस रखको व्यववार प्रभीतक रावणुके नाम लुदे हुए दोगों के पित रावण्यी विभीगएको सीप दो धीर फिर सीनाजीको प्रमिमे गुढ करके सुधीव दिनीयण प्रेर लक्कालके साथ धान बाहुबनसे जीते हुए पुष्टक दिमानर सब्दकर प्रयोध्याकी थीर लेट चंत्र।।१०४।।

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवश महाकाव्यमे रावणा-वध नामका वारहवाँ नर्ग समाप्त हुमा ॥

## ॥ त्रयोदशः सर्गः ॥

प्रथात्मनः शब्दगुणं गुणकः पदं विमानेन विगाहमानः।
रत्नाकरं वीच्य मिथः सजायां रामाभिधानो हरिरित्युवाच ॥१॥
वैदेहि पश्यामलयाद्विभक्तं मत्सेतुना फेनिलमम्बुगशिम् ।
छायापथेनेव शरत्प्रसमाकाशमाविष्कृतचारुतारम् ॥२॥
गुरोर्थियचोः कपिलेन मेथ्ये रसानलं संक्रमिने तुरंगे।
तदर्थप्रवीमवदारयद्भिः पूर्वेः किलायं परिवर्धितो नः॥३॥
गर्भं दथत्यकंमरीचयोऽस्माद्विष्टद्विमत्रारत्नवने वस्ति ।
अविन्धनं विह्मिती विभित्तं प्रहृद्दं च्योतिरजन्यनेन ॥४॥
तां तामवस्यां प्रतिपद्मानं स्थितं दश व्याप्य दिशो महिस्ना।
विष्णोग्विस्यानवधारणीयमीदक्तया रूपियचया वा॥४॥
नाश्रिष्ररुद्धान्यनुहृहस्यनेन संस्तुयमानः प्रथमेन धात्रा।
असं युगान्वोचितयोगनिद्रः संहृत्य लोकान्युरुगंऽिषशेते ॥६॥।

#### तेरहवां सर्ग

जिसका गुण सब्द है उस प्राकाशमे विमानपर चढे जाते हुए मुणी तथा राम कहलानेवाले विष्णु भगवान, समुद्रको देखकर मीताजीं में एकान्तमे बोले ॥१॥ हे सीते ! इस फेनसे भरे
हुए सपुद्रको तो देखी जिसे मेरे बनाए हुए पुजने मन्य पर्वतनक दो भागों में बेरे ही बरि दिवा
है जैमे सुप्त तारोक्ष मेरे हुए शदर कुनुके खुले सामकावक माकावगङ्गा दो भागोंमे बीट देती
है जैमे सुप्त तारोक्ष मेरे हुए शदर कुनुके खुले सामकावक माकावगङ्गा दो भागोंमे बीट देती
है जिस पुजानती हो समुद्र कंसे बना है! ] जब हमारे पुरक्षे महाराजा समर प्रश्नेष पख
कर रहे थे तब किन को उनका थोडा पाताल लोकसे युरा ले गए। उस समय सगरजीके
पुजीने घोड़को खोज करनेके लिये जो सारी पुत्री खोद डाली थी उसीमें यह इतना लम्बा-बौद्रा
सपुद्र बन गया है ॥३॥ वह समुद्र है बहे कांगका। देखो इसीमेंसे सुरक्ते किरणों जल खीचती
है भीर [पुत्रवीपर वरसाती है।] इसीमें रत्न बढ़ते है, अपने सजु बढ़वानकको भी यह
सपनी गोरमे पालता है और सुखकारी प्रकाशवाला चट्टामा भी इसीमेंसे उत्तरन हुम्म है। यह
सपना क्य भी सदा बदलता रहता है भीर यह इतना बढ़ा है कि दसी दिशाभींमें दूरतक
फैता हुमा है। इसलिय जेसे बिच्यु भगवान्य कि विद्यासे नहीं कहा जा सकता कि वह ऐसा है या इतना बढ़ा
है ॥१॥ जब प्राविश्चर विष्यु मनवान्त तीनो लोकोंका सहार कर चुकते हैं तब यहीं पड़ेकसर
भौगतिवामें सोते है और इसकी नामिसे निकले हुए कान्तसे उत्तरन होनेवाले ब्रह्मानी बहुग भी स्वा

पद्मच्छिदा गोत्रभिदात्तगन्धाः शरएयमेनं शतशो महीत्राः । नुपा इवोपप्लविनः परेभ्यो धर्मोत्तरं मध्यममाश्रयन्ते ॥७॥ रमातलादादिभवेन पुंसा अवः प्रयुक्तोद्वहनक्रियायाः। श्रस्याच्छमस्भः प्रलयप्रवृद्धं ग्रहर्तवक्त्राभरणं वभव ॥८॥ मसार्पसोष प्रकृतिप्रगल्भाः स्वयं तरङ्गधरदानदत्तः। अनन्यसामान्यकलत्रवृत्तिः पिबत्यसौ पाययते च सिन्धः ॥६॥ ससत्त्वमादाय नदीम्रखाम्भः संमीलयन्तो विवृताननत्वात । अमी जिरोभिन्तिमयः सरस्त्रीरूर्ध्वं वितन्त्रन्ति जलप्रवाहान्॥१०॥ मातजनकैः सहसोत्पत्रज्ञिभिन्नान्दिधा पश्य सम्रद्रफेनान । कपोलसंसर्पितया य एषां बर्जान्त कर्णज्ञ खचामरत्वम् ॥११॥ वेलानिलाय प्रसता भजङ्गा महोमिनिस्फ्रर्जधनिर्विशेषाः। सर्याशसंपर्कसमृद्धरागैर्व्यज्यन्त एते मिशिभः फणस्थैः ॥१२॥ तवाधरस्पधिषु विद्रमेषु पर्यस्तमेतत्सहसोर्मिवेगात । ऊर्ध्वाङ्करत्रोतग्रुखं कथंचित्वलेशादपकामति शक्कयथम् ॥१३॥ प्रवृत्तमात्रेख पर्यांसि पातुमावर्त्तवेगादश्रमता घनेन । त्राभाति भविष्ठमयं समुद्रः प्रमध्यमानो गिरिखेव भूयः ॥१४॥

इनके गुरा गाया करते है ।।६।। जॅसे वात्रश्रोके डरसे राजा लोग किसी धर्मात्मा श्रीर तटस्थ राजाकी शरण लेते है वैसे ही उन सैकड़ो पहाड़ोने भी इसकी शरण ली थी जिनके पख इन्द्रने काट दिए थे और जिनका स्रभिमान इन्द्रने चूर कर दिया था ॥७॥ सब्टिके स्नारम्भमे जब वराह भगवान पृथ्वीको पातालसे ने जारहे थे उस समय प्रलयसे बढ़ा हुआ इनका स्वच्छ जल क्षरा भरके लिये उनका र्षघट बन गया था ।।६।। देखो ! इसरे लोग केवल स्त्रियो का ग्रधरपान करते है. ग्रपना ग्रधर उन्हे . नहीं पिलाते । पर समुद्र इस बातमे भी ग्रौरोसे बढ़कर है क्योंकि बब नदियाँ ढीठ होकर चुम्बनके लिये अपना मुख इसके सामने बढातो है तब यह बड़ी चतुराईसे अपना तर क्र-रूपी अधर उन्हें पिलावा धौर उनका ग्रंधर स्वय पीता है ।।१।। यह देखों ये बडे-बड़े मगरमच्छ ग्रंपना मुँह खोलकर मछलियों को लिए-दिए समुद्रका जल पी जात है भीर फिर मुँह बन्द करके भ्रपने सिरके छेदोसे पानीकी जल-घाराएँ छोड़ने लगते है ॥१०॥ इन सगरमच्छों के भ्रचानक उठनेसे समुद्रकी फटी हुई फेनको तो देखा । इनके गलोपर क्षण भरके लिए लगी हुई यह फेन ऐसी दिखाई देती है मानो इनके कानोपर चैंबर टेंगे हुए हो ।।११।। तटपर बड़ी-बड़ी लहरोके जैसे दिखाई देने वाले ये सौप हैं जो तटका वायु पीनेक लिए बोहर निकल ग्राए है। पर जब सूर्यकी किरसाोसे इनके मिसा चमक जाते हैं तब ये पहचानमे ब्रा जाते हैं ।।१२।। देखां, लहरोकी भोकमे तुम्हारे ब्रघरोके समान लास-खास मृंगेकां चट्टानमें टकरा जानसे इन जीवित शंखों के मूंह छिद गए है और उस पीड़ासे ये देवारे बढ़ी कठिनाईमें इघर-उधर चल पा रहे हैं।।१३।। वह देखों ! काले-काले बादल समुद्रका पानी

तमालतालीवनराजिनीला । दरादयश्रक्रनिभस्य तन्वी श्राभाति वेला लवणाम्बराशेर्धारानिबद्धेव कलङ्करेखा ॥१५॥ वेलानिलः केतकरेग्राभिस्ते संभावयत्याननमायताचि । मण्डनकालहानेवें त्रीव विम्बाधरबद्धतव्याम ॥१६॥ सैकतभित्रशक्तिपर्यस्तम्रकापटलं पयोधेः। प्राप्ता ग्रहचेंन विमानवेगात्कलं फलावर्जितप्रगमालम् ॥१७॥ करुष्य तावत्करभोर पश्चानमार्गे मृगप्रेक्तिसा दृष्टिपातम् । एषा विदरीभवतः सम्रद्वात्सकानना निष्पततीव भूमिः ॥१८॥ क्वचित्पथा मंचरने सरामां कचिद्रनानां पततां कचिच : यथाविधो मे मनसोऽभिलापः प्रवर्तते पश्य तथा विमानम् ॥१६॥ श्रमौ महेन्द्रद्विपदानगिनधस्त्रिमार्गगावीचिविमर्दशीतः। श्राकाशवायुर्दिनयौवनोत्थानाचामति स्वेदलवानमुखे ते ॥२०॥ करंगा वातायनलम्बिते नस्पृष्टस्त्वया चिएड क्रतहलिन्या । आग्रञ्चतीवाभरणं द्वितीयग्रद्भिन्नविद्यद्वलयो धनस्ते ॥२१॥

लेने ब्राए है और समुद्रकी भैवरके नाथ-साथ बडी तीव्र गतिसे चनकर काट रहे है। इस समय यह समुद्र ऐसा जान पड रहा है मानो मन्दराचल फिर इसे मथे डाल रहा हो ।।१४।। देखो ! दूर होनेसे पहिएकी हालके समान बहुत पतला ग्रीर ताड़ तथा तमाल ग्रादि बुक्षोंके कारण नीला दिखाई देनेवाला समुद्र-तट ऐसा जान पड़ रहा है जैसे चक्रकी धारपर मुर्चा जम गया हो ।।१४।। हे सुलोचने ! समुद्रतटका वायु तुम्हारे मुखपर केतकीका पराग छिड़क रहा है मानो वह यह जान गया है कि मैं तम्हारे अधरोको चुमने ही वाला है और अब अधिक शुद्धारकी बाट नही देखाँगा ।।१६॥ बह देखी हम लोग विमानके तीव चलनेके कारण क्षरण भरमें ही समुद्रके उस तटपर पहुंच गए जहाँ बाखपर सीपोंके फैल जानेसे मोती बिखरे पडे है और फलोके भारसे सूपारीके पढ़ मूके खड़े हैं।।१७॥ हे कदलीके समान जाँघोवाली मुगनयनी । पीछेकी ग्रोर तो देखो ! दूर निकल ग्रानसे यह जगलोंसे भरी हुई भूमि ऐसी दिखाई पड रही है मानो समूद्रमेंसे ग्रभी ग्रचानक निकल पड़ी हो ॥१६॥ देखो ! में जिधर चाहना है उधर ही यह विमान घूम जाता है। यह कभी तो देवताश्रोके मार्गमें उडता चलता है, कभी बादलोके मार्गमें पहुँच जाता है और कभी पक्षियोके मार्गमें उड़ने लगता है।।१६।। ऐरावतके मदकी गन्धमें बसा हमा भीर आकाशगद्भाकी लहरोंसे ठण्डाया हमा आकाशका दाय तम्हारे मुखपर दोपहरकी गर्मीसे छाई हुई पसीनेकी बूदोंको पीता चल रहा है ॥२०॥ हे चण्डी ! जब तुम क्षेत्र-क्षेत्रमें ग्रपना हाथ विमानसे बाहर निकालकर बादलको छू लेती हो तब तुम्हारे मिराबन्धके चारों और विजली कौध जाती है। उस समय ऐसा जान पडता है मानो बादल तुम्हारे बाबमे दसरा कंगन पहना रहे हो ॥२१॥ नीचे देखो ! रावण आदि शक्षसोंके मारे जानेकी बात

समारब्धनवोटजानि । अभी जनस्थानमपोढविव्नं मत्वा ग्रध्यासते चीरभतो यथास्वं चिरोज्भितान्याश्रममण्डलानि ॥२२॥ सैंपा स्थली यत्र विचिन्वतात्वां अष्टं मया नृपुरमेकसृर्व्याम् । त्वचरसारविन्दविश्लोषदुःखादिव वद्धमीनम् ॥२३॥ त्वं रचसा भीरु यतोऽपनीतात मार्गमेताः कृपया लता मे । शासामिरावर्जितपद्मवाभिः ॥२४॥ **ब्रह र्शयन्वक्तमशक्त्ववत्यः** समबोधयन्माम । दर्भाङ्करनिर्व्य पेदास्तवागतिज्ञ व्यापारयन्त्यो दिशि दिन्नगरयाम्रत्यचमराजीनि विलोचनानि ॥२५॥ पुरस्तादाविर्भवत्यम्बरलेखि एतदिरेर्मास्यवतः नवं पयो यत्र घनैर्भया च त्वद्विप्रयोगाश्रु समं विसृष्टम् ॥२६॥ कादस्वमधेदितकेसरं च। धाराहतपरवलानां सहस्रक्ष स्निग्धाश्र केकाः शिखिनां वभृतुर्य स्मिन्नसद्यानि विना न्वया मे ॥२७॥ पूर्वानभत स्मरता च यत्र कम्पोत्तरं भीरु त्रोपगृहम्। गहाविसारीएयतिव।हितानि कथंचिडनगजिंतानि ॥२८॥ मया ग्रामारसिक्तन्नित्राष्पयोगान्मामनियोद्यत्र विभिन्नकोशैः । बिट स्थ्य माना नवकन्द्रलैस्ते विवाहधमारुगलोचनश्रीः ॥२६॥

सुनकर इन चोरपारी तपिचयों ने समक्ष लिया है कि अब कोई सटका नही रहा और इसिमें वे नई इटिया बना-वाकर, ज्योवनों मुखते बसने लो है ॥२६॥ देखों । यह वही स्थान है जहीं तुम्हें खूटते हुए मैंने इध्योवर पढ़ा हुया तुम्हारा बिड्डया देखा था। चुप्पाय पढ़ा हुआ वह लेखा तम है कहीं तुम्हें खूटते हुए मैंने इध्योवर पढ़ा हुया तुम्हारा बिड्डया देखा था। चुप्पाय पढ़ा हुआ वह लेखा तम है तुम्हें दुस्ती ने इध्योव है जाने हा मारे हु हो है । गर्श । है भी । राय तुम्हें जिम मारी तुमहों कर तह ने इसि हो ने स्थान तह है ति स्व वे प्रपत्ती पर योग न सहने है तम वे प्रपत्ती न सकने के कारण उन्होंने प्रपत्ती पत्तीवाली डालियों ही उचर कुकाकर मुझे तुम्हारा विकास दिया था। श्रशा हिर्मियोंने भी वब देखा कि भुझे हुम्हारों अनेक मार्गक । गर्दा है तह वे प्रपत्ती विवाय। शाहशा हिर्मियोंने भी वव देखा कि भुझे सार्य समभ्येन नगी थी। गर्दा विकास देखा विवाय। या। श्रशा हिर्मियोंने भी वह देखा कि भुझे सार्य समभ्येन नगी थी। गर्दा विकास देखा विवाय। यारभ कि बार को जी ची ची है की ची ने स्व के स्व के सार्य सार्य के सार्य प्राथम त्रिक्त के सार्य हो स्था विवाय हु से सोची गन्य, प्रयक्ति से मार्य के सार्य हु सार्यों है सार्यों निव्य हु से सोची गन्य, प्रयक्ति हो सार्या वो तब मुझे वह सार्या हो सहने कि सार्य के प्रति हु सार्यों के प्रति है सार्यों वा तब मुझे वह सार्या हो सार्या हो सार्य हो सार्य हो सार्य के सार्य हु सार्यों के सार्य हु सार्यों के सार्य हु सार्यों के सार्य हु सार्यों के सार्या हु सहने के सार्य हु सार्यों के सार्या हु स्व हु सार्यों के सार्या हु स्व हु सार्यों के सार्या हु सहने कि सार्या हु सहने कि सार्या हु स्व सार्य विवार है सार्या कर सार्य के सार्य हु सहने कि सार्य हु स्व सार्य के सार्य हु सहने कि सार्य हु स्व सार्य हु सहने हिस्स हु सार्यों के सार्य हु स्व स्व सार्यों के सार्य हु स्व सार्य हु स्व सार्य हु सहने हु सार्य के सार्य हु सहने हु स्व सार्य हु स्व स्व सार्य हु सार्

उपान्तवानीरवनोपगुडान् गालच्यपारिष्लवसारसानि दरावतीर्श पित्रतीत खेदादमूनि पम्पासलिलानि दृष्टिः ॥३०॥ रथाङ्गनाम्नामन्योन्यद चोत्पलकेसरासि । अत्रावियक्तानि द्वन्द्वानि दरान्तरवर्तिना ते मया प्रिये सस्प्रहमीचितानि ॥३१॥ इमां तटाशोकलना च तन्वीं स्तनाभिरामस्तवकाभिनम्राम। त्वत्प्राप्तिवृद्धया परिरब्धकामः सौमित्रिशा साश्ररहं निषद्धः ॥३२॥ अमृर्विमानान्तरलम्बिनीनां अत्वा स्वनं काञ्चनिकक्किशीनाम्। प्रत्युद्वजन्तीव समुत्पतन्त्यो गोदावरीसारसपङ्कयस्त्वाम् ॥३३॥ एषा त्वया पेशलमध्ययापि घटाम्बसंवर्धितवालचता । त्रानन्द्यत्युन्मुखकुष्णसारा दृष्टा चिरात्पषञ्चवटी मनो मे ॥३४॥ मगयानियत्तरतं गवातेन रहस्त्वदत्सङ्गनिष्एणमर्था स्मरामि वानीरगृहेषु सप्तः ॥३४॥ भ्रभेदमात्रेण पदानमधीनः प्रभ्रंशयां यो नहुषं चकार। तस्याविलाम्भः परिश्रुद्धिहेतोभौंमो सनेः स्थानपरिग्रहोऽयम् ॥३६॥

ही लाल-लाल हो गई जैसे विवाहके समय हवनका धुर्मा लगनेसे तुम्हारी भौंखें लाल हो गई थी। श्रतः जन्हे देखकर तुम्हारा स्मरसाहो झानेसे मैं वेचैन होजाता था ॥२६॥ देखो । बहुत ऊँचेसे देखनेके कारसा और बेतके जगलोसे ढके होनेके कारण पम्पा सरोवरका जल ठीक-ठीक दिखाई नही दे रहा है। फिर भी जलपर तरते हुए सारम कुछ-कुछ दिलाई पड़जाते है ॥३०॥ हेप्रिये ! यहाँ चकवा-चकवीके जोड़े एक दूसरेको प्रेमपुर्वक कमलका केंसर दिया करते थे, तमसे इतनी दूर होनेके कारण उन्हें देख-देखकरमें यही सौचा करता था कि मुर्फे भी ये दिन कब देखनेको मिलेगे ॥३१॥ तुम्हारे वियोगमें मैं ऐसा पागल हो गया था कि एक दिन स्तनके समान गुच्छोवाली इस पतली ग्रशोक लताको मैंने यह समक्षकर गले लगाना चाहा था कि तम ही हो । जैसे ही मैं उसे गले लगाने चला तो मेरा यह पागलपन देखकर रोते हुए लक्ष्मएन मुक्ते वहाँसे हुटा लिया ।।३२॥ यह देखो ! विमानके नीचे लटकती हुई सोनेकी कि द्विरायोका शब्द सुनकर गोदावरी नदीके सारसोकी पाँत ऊपर उडी चली था रही हैं मानो ये तुम्हारी घगवानी करने था रही हो ।।३३॥ थाज बहुत दिनोंपर इस पश्चवटीको देखकर मेरा जी खिल उठा है। वह देखों! वहाँके मृग ऊपर सिर उठाकर विमानको देख रहे हैं। यहीपर तो तूमने ब्रपनी पतली कमरपर घड़े ले लेकर ब्रामके ब्रक्षोंको सीचकर पाला-पौसा था ।।३४॥ मुफ्ते वे दिन स्मरण हो रहे हैं जब मैं यहाँ एकान्तमे- बेंतकी फोंपड़ीमे तुम्हारी गोदमें क्षिर रखकर सीया करता था भौर गोदावरीका ठण्डा वायु मेरे आखेटकी धकावट मिटाया करता था ।।३४। यह देखी ! भागे ही उन तपस्वी अगस्त्य शृपिका प्राश्रम है, जिन्होंने केवल भौहे तानकर ही राजा नहपको इन्द्रके पबसे नीचे बकेल दिया था। ये ही जब उदय होते है तब वर्षाका सब गँदला जल स्वच्छ कर देते हैं।।३६॥ त्रे ताग्निधमाग्रमनिन्यकीर्तेस्तस्येदमाक्रान्तविमानमार्गम घात्वा हविर्गतिष्ठ रजीविमकः सश्तमते मे लिघमानमात्मा ॥३७॥ एतन्मनेर्मानिनि शानकर्गेः पञ्चाप्सरो नाम विहारबारि । आभाति पर्यन्तवनं विदरान्मेघान्तरालच्यमिवेन्दविम्बम ॥३८॥ पुरा स दर्भाङ्करमात्रवृत्तिश्वरन्ध्रगैः मार्घप्रविमेघीना । समाधिमीतेन किलोपनीतः पञ्चाप्सरोयौवनकृटबन्धम् ॥३६॥ प्रमक्तसंगीतमृदद्वधोषः । तस्यायमन्तर्हितमौधभाजः वियदतः पृष्यकचन्द्रशालाः वर्ग प्रतिश्र नमुखराः करोति ॥४०॥ हविभेजामेधवतां चतर्णा मध्ये ललाटंनपसप्तमिः। असौ तपस्यत्यपरस्तपस्त्री नाम्नासतीचणश्रस्तिन दान्तः ॥४१॥ त्रमं सहासप्रहितेचणानि व्याजार्धसंदर्शितमेखलानि । नालं विकर्तं जनितेन्द्रशङ्कं सगङ्गनाविश्रमचेष्टितानि ॥४२॥ एषोऽचमालावलय मगामां कराइयितारं क्रशसचिलावम् । सभाजने मे भुजमूर्ध्वबाहुः सच्येतरं प्राध्वमितः प्रयुक्ते ॥४३॥ वाचंयमत्वात्प्रशाति ममैष कम्पेन किंचित्प्रतिगृद्य मुर्ध्नः। दृष्टिं विमानव्यवधानमुक्तां पुनः सहस्रार्चिषि संनिधत्ते ॥४४॥

ज्यो सक्तवी कृषिकी, गाईपरय थोर आहतनीय श्रामियों हवन सामग्रीकी गम्यते मिला हुमा वह पूर्ण दिवानक पासनक उठा बला था रहा है किये सूंपते ही संग प्राप्ता पवित्र हो पाया है ॥३०॥ है भाविनी ! यह याने गानक की क्रियों कृषिक वाझान्सर नामक क्रीडा-सनीयर है जो जारों भोर कार्व कार्वित के भाविन हो कार्य के स्वार्थ कर द्वारा हो मानो बादनीके बीचसे कुछ-कुछ दिखाई देवेबाले करना हो ॥३०॥ यह में कृष्त कुछ कुछ दिखाई देवेबाले करना हो ॥३०॥ यह में हर्षा देवेबाले करते हो साम प्राप्त का साम व्याप्त करते थे । इनकी ग्रेमी निष्पाय देवकर इनको बहु भावि वह साम हुमा कि वही सहसार इन्हासन न छीन में, इविनये इनका ना दिश्यों कि किसी करते हैं वह साम देवाले कि किसी के स्वार्थ के विवार के स्वार्थ के साम प्रार्थ के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्य के स्वर्ध के

त्रदः शरषयं शरमङ्गनाभ्नस्तपोवनं पावनमाहिताग्नेः ।
चिराय संतर्ष्य सिमद्भिदिनिनं यो मन्त्रपृतां तनुमप्यद्दौषीत् ॥४४॥
द्वायाविनीताध्वपरिश्रमेषु भृषिष्ठसंभाव्यफलेष्वमीषु ।
तस्यातिथीनासधुना सपर्या स्थिता सुपुत्रेष्विव पादपेषु ॥४६॥
धारास्वनोद्रारिदरीष्ठ्रखोऽसौ शृङ्गाशलग्नाम्बुदवपपङ्कः ।
बघ्नाति मे वन्धुरगाति चक्कुर्दप्तः कुकुषानिव चित्रकृटः ॥४७॥
एषा प्रसन्नस्तिमितप्रवाहा सरिद्विद्गन्तरभावतन्त्री ।
मन्दाकिनी भाति नगोपकपटे प्रकावली क्षरुठगतेव भृमेः ॥४८॥
अयं सुजातोऽनुगिरं तमालः प्रवालमादाय सुगन्धि यस्य ।
यवाङ्क्रराषायहक्षपोलशोभी मयावंतमः परिकल्पितस्ते ॥४६॥
अनिभ्रद्दत्रामविनीतसन्त्वमपुष्पलिङ्गान्फलबन्धिष्टसम् ।
वनं तपःसाधनमेतदत्रेगविष्कृतोदम्रतरभावम् ॥४०॥
अत्राभिषेकाय तपोधनानां सप्तर्षिद्दनोद्धतहेमपद्वाम् ।
प्रवर्तयामास किलानस्रया त्रिस्नोतसं त्यस्वक्रमीलिमालाम्॥५१॥

केवल सिर हिलाकर ही इन्होने मेरे प्रणामको स्वीकार किया है। विमानक बीचने आजानेसे जो इनकी हुप्टि सुर्यसे ग्रलग हो गई थी वह फिर इन्होने सूर्यमे लगाली है ।।४४।। यह श्रागे शररागातकी . रक्षा करनेवाल ग्राग्निहोत्री शरभद्भ ऋषिका तपोवन है जिन्होंने बहुत दिनोतक ग्राग्निको समिधासे तुस करके ग्रन्तमे ग्रपना पवित्र शरीरभी उसमे हवन कर दिया था ॥४५॥ जैसे सपूत्र ग्रपने पिताके धर्मका पालन करते है वैसे ही अतिथि-सेवाका काम उनके बदले ये आश्रमके दक्ष करते हैं जिनकी खायामे बैठकर पथिक ग्रपनी थकावट दूर करते हैं ग्रौर जिनमे बड़े मीटे-मीठे फल भी लगते हैं ।।४६।। हे सुन्दरी । सस्त गाँडके समान यह चित्रकूट पर्वत मुभ्रे बड़ा महावना लग रहा है । इसकी गुफा ही इसका मुख है, इससे निकलनवाली जलकी घाराका शब्द ही साँडकी डकार है, इसकी चोटी ही उसकी सीगें हैं ग्रीर उसपर छाए हुए बादल ही मानो सीगोपर लगी हुई कीचड है ॥४७॥ यह लो मन्दाकिनी ग्रा गई । इनका जल कैसा स्वच्छ ग्रीर घीरे-घीरे वह रहा है । दूर होनेके कारण ये कितनी पतली दिखाई दे रही हैं। चित्रकूट पर्वतके नीचे बहती हुई ये ऐसी जान पडती है मानो पृथ्वी-रूप नायिकाके गलेमे मोतियोकी माला पडी हुई हो ।।४८।। पहाडके ढालपर जो तमालका वृक्ष दिखाई दे रहा है यह वही है जिसकी कोंपलका कर्साफूल बनाकर मैंने तुम्हारे कानमे पहनाया था ग्रीर जो तम्हारे जीके प्रकृरके समान पीले गालोंपर लटकता हुन्न। बड़ा सुन्दर लगता था ॥४६॥ यह न्नागे अत्रि मुनिका तपोवन है जहाँके सिंह भादि पश्च बिना मारे-पीटे हो ऐसे सीधे हो गए है कि किसीसे कछ बोलते नहीं। यह तपोवन इतना प्रभावशाली है कि यहाँ बिना फूल आए ही वृक्षोंमें फल लग जाते हैं ।। १०।। श्रित्रिकी पत्नी प्रनस्त्राजी ऋषियोंके स्नानके लिये उन त्रिपथगा गङ्काजीको यहाँ वीरासनैध्यां जुलासृषीलाममी समध्यासितवेदिमध्याः ।
निवातिन्ध्रुप्यत्या विभान्ति योगाधिरूढा इव शाखिनोऽपि ॥४२॥
त्वया पुरस्वादुपयाचितो यः सोऽयं वटः श्याम इति प्रतीतः ।
राशिमेलीनामित्र गारुडानां सपषरागः फलितो विभाति ॥४३॥
ववचित्रभालेपिभिरिन्द्रनीलेर्ग्रुक्तामयी यष्टिरिवानुविद्धा ।
अन्यत्र माला सितपङ्कानामिन्दीवरैह्न्खचितान्तरेव ॥४४॥
ववचित्रभालेपिभिरिन्द्रनीलेर्ग्रुक्तामयी यष्टिरिवानुविद्धा ।
अन्यत्र माला सितपङ्कानामिन्दीवरैह्न्खचितान्तरेव ॥४४॥
ववचित्रभालां प्रियमानसानां कादम्बसंसर्गवतीव पङ्किः।
अन्यत्र कालागुस्दचपत्रा भक्तिभुवश्रन्दनकल्यितेव ॥४५॥
ववचित्रभाचानद्रमसीतमोभिरस्त्रायाविलीनैः शवलीकृतेव।
अन्यत्र शुआ शरदभलेखा रन्न्नेष्यवालच्यनभः प्रदेशा ॥४६॥
ववचित्रभ कृष्णोरगभूषणेव भस्माङ्गरागा तनुरीश्वरस्य ।
परयानवद्याङ्गि विभाति गङ्गा भिन्नप्रवाहा यमुनातरङ्गैः ॥४॥।
सम्रद्रन्यार्भक्तसंनिपाते प्रतारमनामत्र किलाभिषेकात् ।
तत्त्वाववोषेन विनापि भृयस्तनुत्यज्ञां नास्तिशरीरवन्यः ॥४॥।

पुरं निषादाधिपतेरिर्द नद्यस्मिन्मया मौलिमणि बिहाय। जटास बद्धास्वस्दत्समन्त्रः कैंकेयि कामाः फालेतास्तवेति ॥५६॥ पयोधरैः प्रायजनाङ्गनानां निर्विष्टहेमाम्बुजरेख यस्याः। सर: कारणमा प्रवाची बद्धेरिवाच्यक्तमदाहरन्ति ॥६०॥ जलानि या तीरनिखातपूपा वहत्ययोध्यामतु राजधानीम । तरंगमेधावभथावतीर्थेरिच्वाक्रभिः परम्यतरीकतानि ॥६.१॥ यां सैकतोत्सङ्कसुखोचितानां प्राज्यैः पयोभिः परिवर्धितानाम् । सामान्यधात्रीमिव मानसं मे संभावयत्युत्तरकोशलानाम् ॥६२॥ सेयं मदीया जननीव तेन मान्येन राज्ञा मरयुर्वियुक्ता। शिशिरानिलैर्मां तरंगहरतैरुपगहतीव ॥६३॥ विरक्तमंध्य।कपिशं प्रस्ताद्यतो रजः पार्थिवम्रज्जिहीते। शक्के हनमत्कथितप्रवृत्तिः प्रत्युद्धतो मां भरतः ससैन्यः॥६४॥ अद्धा श्रियं पालितसंगराय प्रत्यर्पयिष्यत्यनद्यां स साधः। हत्वा निवत्ताय मधे खरादीन्मंरिततां त्वामिव लच्मसो मे ॥६५॥

यह बागे वही निषादराज गृहका नगर है जहाँ मैंने मुकूटमिए उतारकर जटा बाँधी थी और जिसे देखकर समन्त्र यह कहकर रोने लगे थे कि हे कैकेयी ! तेरी इच्छा सफल हो गई ॥५६॥ जैसे ऋषि लोग कहते है कि अध्यक्तसे [अर्थात् प्रकृतिसे] बृद्धि उत्पन्न हुई वैसे ही यह सरयू नदी भी उस मानसरोवरसे निकली है, जिसके कमलोका पराग यक्षोकी स्त्रियाँ अपने स्तनोमें लगाती हैं ॥६०॥ यह नदी इच्चाकुवशी राजाग्रोकी राजधानी ग्रयोध्यासे लगी बहती है । इसके तटपर जहाँ तहाँ यज्ञोंके सम्भे गडे हुए है जिनमें बाँधकर पशुप्रोकी बिल दी जाती थी। प्रश्वमेघ करनेके अन्तमे सूर्यवंशी राजाओंने जो इसमें स्नान किया किया है उससे इसका जल पवित्र हो गया है ॥६१॥ मैं इस नदीका बडा भादर करता हैं क्योंकि यह उत्तरकोशल के राजाओं की घाय है। इसी के बाल में खेल-खेल कर वे सब पलते हैं ग्रीर इसीका मीठा जल पीकर पृष्ट होते हैं ॥६२॥ माननीय महाराज दशरथसे बिछडी हुई मेरी माताके ही समान यह सरयू भपने ठडे वायुवाले तरंग-रूपी हाथ उठा रही है मानी इतने करें परसे ही मुक्ते गले लगाना चाहती हो ॥६३॥ देखो ! लाल सन्ध्याके समान जो धूल पृथ्वीसे उठ रही है उससे जान पड़ता है कि हनुमान शीसे मेरे मानेका समाचार सुनकर भरतजी सेना लेकर मेरा स्वागत करने था रहे है ।।६४।। खर-दूषण थादि राक्षसोंको मारकर मैं जब सौटा था उस समय जैसे लक्ष्मणाने तुम्हें मेरे हाथ सुरक्षित रूपसे सौंप दिया था वैसे ही श्रव में प्रविध पूरी करके जो लौटा हूँ तो जान पड़ता है कि सज्बन भरत मुक्ते सुरक्षित राज्यलक्ष्मी सौंप देंगे ।।६५।। चीर पहले. पैदल चलते हुए हाथमें पुत्राकी सामग्री लिए मन्त्रियोंके

पश्चादवस्थापितवाहिनीकः । असी पुरस्कृत्य गरुं पटातिः चीरवासा मामर्घ्यपाणिर्भरतोऽस्युपैति ॥६६॥ पित्रा विसृष्टां मदपेच्चया यः श्रियं युवाष्यङ्गतामभोक्ता। वर्षाणि तया सहोग्रमभ्यस्यतीव वतमासिधारम् ॥६७॥ एतावदक्तवति दाशस्थौ तदीयामिच्छां विमानमधिदेवतया विदित्वा । ज्योतिष्पथादवततार सविस्मयाभिरुद्वीचितं प्रकृतिभिर्भरतात्रगाभिः ॥६८॥ तस्मात्परःसरविभीषणदर्शितेन सेवाविचचणहरीश्वरदत्तहस्तः। यानादवातरदद्रसहीतलेन मार्गेण भक्तिरचितस्फटिकेन रामः॥६६॥ इच्वाक्वंशगुरवे प्रयतः प्र**णम्य स आतरं भरतमर्घ्यपरिग्रहान्ते** । पर्यश्ररस्त्रजत मूर्धनि चोपजझौ तद्भक्त्यपोढिपतृगज्यमहाभिषेके ॥७०॥ रमश्रप्रदृद्धिजनिताननविकियाँथ प्रचान्प्ररोहजटिलानिव मन्त्रिष्टद्धान । अन्वब्रहीन्प्रसमतः शभदृष्टिपातैर्वातीनुयोगमधुराच्रया च वाचा ॥७१॥ दुर्जातवन्धुरयमृत्तहरीक्षरो मे पौलस्त्य एप समरेपु पुरः प्रहर्ता। इत्यादतेन कथितौ रघुनन्दनेन व्युत्कम्य लच्मणुम्भौ भरतो ववन्दे ॥७२॥

साथ भरत मेरे ही पास आ रहे है। देखो, इनके आगे-आगे विशविशो चल रहे है और पीछे-पीछे सेना चली बा रही है ।।६६।। जैसे किसी युवा पुरुषकी गोदमे कोई मृत्दर स्त्री ब्राकर बैठ जाय और वह उससे भोग न करके तलवारकी घारपर चलनेके समान कठार, इन्द्रियोको वशमे रखनेका बत कर ले वैसे ही भरतने भी पिताकी दी हुई राज्यलक्ष्मीको भोग करनेकी शक्ति रहते हुए भी मेरे कारण उसका भोग न करके कठिन ग्रसिधार बतका पालन किया है ।।६७।। जब राम ऐसा कह रहे थे उसी समय रामकी इच्छको ही विमानका चालक मानकर वह विमान धाकाशस नीचे उत्तर ग्राया ग्रीर भरतजीके पीछे चलनेवाली सारी जनता श्रौंख फाड़-फाडकर उन्हें देखन लगी ॥६८॥ सेवामे चतुर सुग्रीवके हाथोंके सहारे स्फटिक मिण्योंने जडी हुई सीढीसे रामचन्द्रजी विमानसे उत्तरे श्रीर विभीषण आगे-आगे मार्ग दिखाते चले ।।६६।। विनीत रामने पहले इक्ष्वाकुवशके ग्रह विशिष्ठजीको प्रसाम किया । फिर ग्रध्यं ग्रहण करके श्रौलमे अर्गम् भरकर उन्होंने पहल भरतजीको छातीसे लगा लिया फिर उनके उस मस्तकको गुँघा जिसने रामको भक्तिके कारमा राज्याभिगक भी अस्वीकार कर दिया था ।।७०।। फिर उन बृद्ध मन्त्रियोमें मिले जो मूंछ ग्रीर डाढी बढ जानेसे ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे घने बरोहवाले बडके त्रक्ष हो । रामने प्रेम-भरी आंखोंसे मधुर भाषामे उनसे क्रुपापूर्वक क्रुक्सल-मङ्गल पूछा ॥७:॥ भरत गीसे सुग्रीवका परिचय देते हुए रामने कहा कि ये वानरों श्रीर **भालुओं के** सेनावित हैं और बड़े गाड़े दिनोंसे हमारे काम आए हैं। फिर विभीषसाका परिचय देते **हुए** कहा कि ये पुलम्य कुलमे उत्पन्त हुए विभीषण हैं। ये युद्धके समय **हमसे ग्रागे बढ़-बढ़कर** शत्रुग्रोपर पहार करने थे । यह गुनकर भरत तीने लक्ष्मगाको छोडभर पहले उन्ही दोनोंका स्वागत

सौमित्रिका तद्यु संसस्के स चैनमुत्थाप्य नम्रशिरसं सृशमालिलिङ्ग । रुढेन्द्राज्ञत्वरखम्यकर्कशेन किरपान्त्रवास्य भ्रुजमध्यम्राद्रश्यलेन ॥७३॥ रामाञ्चया हरिचम्पतयस्तदानीं कृत्वा मतुष्यवपुराहरहर्गजेन्द्रान् । तेषु चरत्यु बहुधा मद्वारिधाराः शैलाथिरोहयमुखान्युपलेमिरे ते ॥७४॥ सानुस्यवः प्रभुरिष वर्षद्राचराणां मेजे रथान्दशर्यप्रभवानुशिष्टः । मायाविकल्परिचतैरिपये तदीर्यर्न स्पन्दर्नेस्तुलितकृतिमभक्तिशोभाः ॥७५॥ भूपस्ततो रप्रुपतिवैलसत्पताकमध्यास्त कामगति सावरजो विमानम् । दोषातनं वृथवृहस्पतियोगद्रयस्तारापतिस्तरलविद्यदिवाभवृन्दम् ॥७६॥ तत्रेश्वरेण जगतां प्रलयादिवोर्वी वर्षात्ययेन रुचमश्रवनादिवेन्दरेः । रामेण मैथिलसुतां दशक्यठकुष्क्रात्प्रस्युद्रतां धृतिमर्यी मरतो ववन्दे ॥७७॥ लङ्केश्वर्मण्तिभङ्गदृद्धतं तदन्दं युगं चग्णयोर्जनकात्मजायाः । ज्येष्ठावृत्विज्ञदिलं च शिरोऽस्य साधोरन्योन्यपावनमभृदुभय समेर्त्य ।।७॥

किया । । ३२। ता परता तो तक्ष्मणुले मिने और प्रणामके लिये फुका हुया लक्ष्मणुका सिर उठाकर मेथनादके प्रहीरोसे कठोर हुई उत्तरी हातीको अपनी चुनाशोमे दवाते हुए उन्हें सुपनी खातीसे लगा लिया । १०३।। रामके कहनेते लागरें और भावधीन सेनापित मनुष्योंके देश बना-विकास हार अपनी खातीसे लगा लिया । १०३।। रामके कहनेते लागरें और भावधीन पहाड़ीपर ही चढ़े हुए हो । १०४।। रामके बाजारे विभीपण प्रोर उनके साथी भी रखीपर चढ़ गए।। वे रब यद्यपि मनुष्योंने बनाए थे फिर भी वे इतने मुक्य मे साथी भी रखीपर चढ़ गए।। वे रब यद्यपि मनुष्योंने बनाए थे फिर भी वे इतने मुक्य मे हिन हासमें होने विवोध पर्योग करना सन्व्याको विज्ञासी मार्ग थे।। १४।। वेसे हुए सभी उनकी मुन्दताके साथे पत्रि में से विश्व के शाम प्रताक मार्ग सन्वया सन्व्याको विज्ञास विश्व विश्व हुए सौर हुहस्पतिका साथ होनेसे विवोध पर्योग करना सन्वयाको विज्ञास कलनेताने पुष्पक विमानपर चढ़ गए।। १६।। जैके सादि वराहने अलबसे पृथ्योको उजार लिया बा, जैसे वर्षा वीतनेपर शरद ऋतु बादलोंसे चौरनी छीन लेती है वैसे ही रामने रावण-स्थी सक्कुल स्था के जिस विश्व वर्षा विश्व करा लिया बा, जैसे वर्षा विश्व वर्षा विश्व वर्षा विश्व करा लिया बा, जैसे वर्षा विश्व करा लिया वा हिन सिता विश्व करा हिन्सा वा उस विभागमें वेठी हुई सीताजीको मरतजीने जाकर प्रणाम किया।।।।।।।।। सीतानीके जिन पवित्र कररोंने रावण्ड में प्रणाम प्रामंनाको हुतापूर्व हिर रहसा वा वर्षा सा उत्तरी दक्ष मार्ग स्था सा उस विभागमें की हिसे कारण खड़ी हुई जाता वा प्रमान पर रक्षा को इन बीनोने प्रापस मिलकर एक दूसरेको पिवन कर दिया।।।।।।।।।। प्रोग्धाने प्रयोग प्रयोग जनता वस वीनोने प्रापस मिलकर एक दूसरेको पिवन कर दिया।।।।।।।।। प्रोग्धाने प्रयोग प्रणाम प्रोण्ड जेनता वस विभी प्रपाम प्रामंन प्रमान प्रमान प्रामंन प्राप्त कर उत्तरीन वा साम स्थान प्रमान प्राप्त कर स्था सा विश्व प्राप्त स्था साम प्राप्त मिलकर एक दूसरेको प्रवान कर दिया।।।।।।।।। प्राप्त मार्ग प्राप्त विश्व करा वा स्था

कोशार्धं प्रकृतिपुरःसरेण गत्व। काकुत्स्थः स्तिमितजवेन पुष्पकेण । शत्रृष्टनप्रतिविहितोपकार्यमार्थः साकेतोप्वनक्षुदारमध्युवास ॥७६॥

> इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये दण्डकात्प्रत्यागमनो नाम त्रयोदशः सर्गः॥

रही भी श्रीर पीछ-पीछ वह पुल्पक विमान भीरे-भीने चला जा रहा था जिसपर राम बँटे हुए थे। इस प्रकार ग्राथ कीमनक चलकर उन्होंने अयोध्याके उस मुन्दर उपवनमे डरा जमाया जिसे पहलेसे ही शत्रुचनने भनी-भीति सजा दिया था।।।७६।।

> महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवण महाकाव्यमे दण्डकवनमे लौटना नामका तेरहवां सग समास हम्रा ॥

# ॥ चतुर्दशः सर्गः ॥

मर्तुः प्रखाशादय शोचनीयं दशान्तरं तत्र समं प्रदन्ते । अपस्यतां दाशरथी जनन्यौ छेदादिवोषम्तरोर्भतत्यौ ॥१॥ उमानुभाभ्यां प्रखतौ हतारी यथाक्रमं विक्रमशोभिनौ तौ । विस्पष्टमस्त्रान्धतया न दण्टौ ज्ञातौ सुतस्पर्शसुखोपलम्मात् ॥२॥ आनन्दजः शोकजमश्रु-वाण्यस्त्योरशीतं शिशिरो विभेद । गङ्गासरग्योजेलप्रुण्यतप्तं हिमादिनिस्यन्द स्वावतीर्थः ॥३॥ ते पुत्रयोनेंऋतशासमार्गानाद्रानिवाङ्गे सदयं स्पृशन्त्यौ । अपीप्सतं चत्रकुलाङ्गनानां न वीरखशब्दमकामयेताम् ॥॥॥ क्लेशावहा भर्तुरलत्वाहं मीतेति नाम स्वप्रदीरयन्तो । स्वर्गप्रतिप्रस्य गुरोमेहिप्यावभक्तिमेदेन वध्वदैन्दे ॥५॥ उत्तिष्ट वत्से नत्र सानुजोऽभौ इचेन भक्ती ग्रुचिना तर्वेव । कृष्क्र महत्तीर्थ हित प्रियाहाँ ताम्चतुस्ते प्रियमप्यमिध्या ॥६॥ अधाभिषेकं रणुवंशकेतोः प्रारव्धमानन्दजलैजेनन्योः । निवर्त्तयामासुरमात्यवृद्धास्तीर्थहतैः काचनकुम्भतोर्यैः ॥७॥

#### चौदहवां सर्ग

उस उपवनमें पहुँचकर राम यपनी माताधोते मिले वो उसी प्रकार उदास लग रही थीं जैसे अबके कट जानंगर उसके सहारे जब्दी हुई लताएँ मुस्मा जाती हैं ॥१। पराक्रमी राम धौर लक्ष्मणुने बारी बारीसे कीशन्या धौर मुम्मिशको प्रणाम किया। प्रपंत पुनीको देखते ही दोनों माताघोंकी सौक्षोमें यौगू उपलब्धना साए दस्मिये व श्रील भर उन्हें देख तो नही सकी पर पुत्रोको प्राप्त पुत्रकारते समय उन्हें पहचान गई ॥२।। जैसे गर्मीके दिनोमें हिमालयका सीतल जल गंगा धौर सर्युके गर्म जलको ठडा कर देता है वैसे ही उन दोनों नारियोकी धौकीसे वहे हुए धानन्वके ठेडे धौक्षोंने सोकको पर मानुष्योको ठडा कर दिया ॥३॥ पुत्रोके सरोरेके जिन संगीपर राक्षमोंके शत्रोकों चान को ये वही दोनों माता है स प्रकार सहलाने तमी मानो याब घशी हरे ही हो उस समय धपने पुत्रीकी चोटे देखकर दे हतनी ब्याकुल हो गई कि उन्हें थीर पुत्रकों को कहलाना भी बच्छा नही लगा ॥४॥ मैं ही पितको कह देनेवाली कुलकाणा सीता हूँ-यह कहते हुए सीजाजीने एक-भी भक्ति स्थानियो समुरकी दोने रानियोक परण पुर्णाश माताधोंने तीताओंको उठाते हुए बडी प्यारी भीर सच्ची वात कही—उठा बेटी है दी पातिवतके प्रभावसे राम भीर तक्ष्मण हर वह वह भारी संकटते पर हुए हैं॥६॥ जित राज्याभिकेका प्रारम्भ माताधोंने स्थान स्थान

मरित्समुद्रान्सरसीश्च गत्वा रचाःकपीन्द्रैरुपपादितानि ।
तस्वापतन्मूर्पन जलानि जिल्कोविंग्धम्य मेघप्रभवा इवापः ॥द्याः
तपित्ववेपित्रययापि तावधः प्रेष्ठणीयः मुतरां यभ्व ।
राजेन्द्रनेत्रथ्यविधानशोभा तस्योदिताऽऽसीन्धुनरुक्तदोषा ॥६॥
समौलरुकोहरिभिः समैन्यस्तुर्यस्वनानन्दितपौरवर्गः ।
विवेश सीधोद्गतलाजवर्षमुकोरुणामन्वयराजधानीम् ॥१०॥
सौमिषिणा मावरजेन मन्दमाधृतवालव्यजनो स्थस्थः ।
धृतातपत्रो भरतेन साखादुष्यसंघात इव प्रश्नुद्धः ॥११॥
प्रामादकालागुरुष्मराजिस्तत्याः पुरो वायुवशेन भिन्ना ।
वनानिन्द्रकेन रघृत्वमेन मुक्ता स्त्रयं वेणिरिवावभासे ॥१२॥
स्वश्नुजनानुष्टितचारुवेषां कर्णीस्थस्थां रघुवीरपत्नीम् ।
प्रामादवातायनदृश्यवन्धैः साकेतनार्थोऽखलिभिः प्रणेमुः ॥१२॥
रसुरत्प्रभामण्डलमानुष्ठ्य सा विश्वती शास्वतमङ्गरागम् ।
रराज शुद्धित पुनः स्वपुर्यं संदर्शिता वह्निगत्व मर्श्व ॥१४॥।

नहलाकर बुढे मन्त्रियोने पुरा कर दिया ॥७॥ राक्षमो ग्रीर बानरोके नायकोने नदियो, समुद्रों भीर तालोम जो जल लाकर दिया वह अभियेकके समय रामके सिरपर वैमे ही बरस रहा था जैसे विन्ध्याचलकी चोटीपर बादलोका लाया हुआ जल बरमा करना है ।। दा। जो राम नपस्वीके वेशमे भी बहुत सन्दर लगते थे वे इस समय राजसी वस्त्र पहुनकर ग्रीर भी सन्दर लगने लगे ।।६।। बृद्ध मन्त्रियों, राक्षसो और वानरोको माथ लेकर रामने अपनी मेनाके साथ उस राजधानी **अयोध्यामे** पैर रक्षे जो चारो धोर बन्दनवारोसे सजाई गई थी, जहाँके ब्वेत भवनोपरसे धानकी **सीलें बरस** रही थी और जहाँके निवासी तरही धादि बाजोको सन-सनकर बढे प्रसन्न हो रह थे ।।१०।। लक्ष्मगा और अञ्चल रामपर चवर दुला रहे थे और भरत हाथमे छत्र लिए हुए थे। उस प्रकार जब राम प्रपने भाइनोके माथ अयोध्यामे प्रविष्ठ हुए तब चारो भाई ऐसे जान पड रहे थे मानो साम. दाम, दण्ट ग्रीर भेद ये चारो उपाय इकट्रे हो गए हो ।।११।। भवनीं के ऊपर वायुसे खितराया हुया काले ग्रगरका ध्रुप्राँऐमा लग रहा या मानो बनसे लौटकर रामने ग्रयोध्यापुरीका जुड़ा ही प्रथमे हाथमे स्रोलकर छितरा दिया हो ।।१२।। भवनोके भरोखोमें हाथ बाँधे दिखाई पड़नेवाली श्रयोध्याकी महिलाश्रीने हाथ जोडकर उन सीताजीको प्रशाम किया जो उस समय पासकीपर वैठी चल रही बी ब्रोर जिल्हें कौजल्या धादि सासोने वडे मनोहर ढग**से वस्त्र ग्रीर धाभूवसोसे सजा** रखाथा ॥१३॥ मीताशीके शरीरपर ग्रव भी अभिट कान्तिवाला श्रङ्गराग लगा हुआ। या जो ग्रानमुखाक्षीन उनके शरीरमे लगा दिया था। उसमे ग्रामिक समान प्रकाशमान उनका बरीर ल्या दिखाई पड़ रहा था मानो पुरवासियोंको सीताजीको शुद्धता दिखलानेके लिये **रामने उन्हें**  वेश्मानि रामः परिवर्धवन्ति विश्राएय सौहार्दनिधिः सहद्भयः । बाष्पायमासो बलिमन्तिकेतमालेख्यशेषस्य पितविवेश ॥१४॥ कृताञ्जलिस्तत्र यदम्ब सत्यान्नाश्रश्यत स्वर्गफलादगुरुर्नः। तिबन्दर्यमानं सकतं तवेति जहार लज्जां भरतस्य मातः ॥१६॥ सग्रीवविभीषगादीनपाचरत्कत्रिमसंविधाभिः। **ਜ**ਲੌਬ संकल्पमात्रोदितसिद्धयस्ते कान्ता यथा चेतसि विस्मयेन ॥१७॥ सभाजनायोपगतान्स दिव्यान्म्रनीन्पुरस्कृत्य इतस्य शत्रोः। शश्राव तथ्यः प्रभवादि वृत्तं स्वविक्रमे गौरवमादधानम् ॥१८॥ प्रतिप्रयानेष तपाधनेप सखादविज्ञातगतार्धमासान । सीतास्वहस्तोपहृताष्ट्रयपूजान रचःकपीन्द्रान्विससर्जरामः ॥१६॥ तचात्मचिन्तासलमं विमानं हतं सरारेः सह जीवितेन । कैलामनाथोद्वहनाय भूयः पुष्पं दिवः पुष्पकमन्वमस्त ॥२०॥ पित्रनियोगाद्रनवासमेवं निस्तीर्य गमः प्रतिषद्धराज्यः । धर्मार्थकामेष समां प्रपेदे यथा तथैवावरजेष वृत्तिम् ॥२१॥

फिर अग्निमे बैठा दिया हो ।।१४।। मित्र-प्रेमी रामने पहले तो मुग्रीव आदि मित्रोको सब प्रकारकी सामग्रीसे संज भवनोमें ठहराया और तब वे अपने पिताजीके पुजाघरमे गए। वहाँ दशरथजीका श्रकेला चित्र देखकर रामकी श्रांखोंमे श्रांसुश्रा गए।।१५।। कैकेयी वहाँ उदान बैठी हुई **थी**। रामने हाथ जोडकर कैकेयीसे कहा- 'माँ । तुम्हारे ही पृथ्यक प्रनापसे हमारे विनाजी उस सस्यसे नहीं डिगे जिससे स्वर्ग मिलती है। यदि तुम उनमें बरदान न माँगती तो उन्होंने जो तम्हे वरदान देनेकी प्रतिज्ञाकी थी वह अस्त्री हो जाती। यह सनकर कैकेशीके मनमे जो ग्रात्मस्लानि भरी हई थी कि राम मेरे लिये न जाने क्या सोचने होंगे और मैं उन्हें कैंगे मेंह दिखाऊँगी, वह सब जाती रही ।।१६।। वहाँमे ब्राकर उन्होने सुबीब ब्रौर विभीषण ब्रादि मित्रोका भूली-भाँति स्वागत-सत्कार किया। उन लोगोको यह देखकर बडा आश्चर्य हुमा कि हम जो कुछ चाहते है वह भट बिना कहे ही मिल जाता है ।।१७।। तब रामने उन अगस्त्य भादि ऋषियोका सत्कार किया जो उन्हें बधाई हैने आये थे। फिर उन ऋषियोसे उन्होंने अपने शत्र रावसके जन्ममे मृत्य तकका वह दतान्त सुना जो अन्हीकागीरव बढाने वालाया ।।१८।। ऋषियोकेचले जाने पर उन राक्षसो ग्रीर **बानर**-सेनापतियोंको बिदा किया जो ग्रयोध्यामें इतने शानन्दसे रहे कि उन्हें यही न ज्ञात हो पाया कि ग्राधा महीना कव बीत गया। चलते समय सीताजीने स्वयं श्रपने हाथोसे उनकी पूजा की ।।१६॥ तब रामने उस स्वर्गके फूलके समान पृष्पकविमानको भी कुबेरके पाम जानेकी आज्ञा दे दी जो सदा इच्छा करते ही उनकी सेवाके लिये ग्रा जाना था और जिसे उन्होंने रावराके प्राराके साथ-साथ उससे स्तीन लिया या ॥२०॥ इस प्रकार पिताकी ग्राजासे बनवासकी सर्वाध विताकर रामने धपने पिताका राज्य फिरसे पाया । जैसा वे धर्म, प्रर्थ और कामके साथ समान व्यवहार करते थे उसी प्रकार वे अपने भाडयोंके साथ भी समान प्रेमका व्यवहार करते ॥२१॥ जैसे स्वामिकातिकेय

सर्वास मात्रव्यपि बत्सलस्वात्स निर्विशेषप्रतिपत्तिरासीत । षडाननापीतपयोधरास नेता चमनामिव कृतिकास ॥२२॥ तेनार्थवाँरुलोभपराङगुखेन तेन ध्नता विध्नभयं क्रियावान् । तेनास लोकः पित्रमान्विनेत्रा तेनैव शोकापन्तदेन पत्री ॥२३॥ स पौरकार्याणि समीच्य काले रेमे विदेहाधिपतेर्दिहता। उपस्थितश्रारु वपस्तदीयं कृत्वीपभीगीत्सुक्रयेव लच्च्या ॥२८॥ नयोर्यथाप्रार्थितमिन्द्रियार्थानासेदशोः सग्रस् चित्रवत्स । प्राप्तानि दःखान्यपिदग्डकेषु संचिन्त्यभानानि सुखान्यभूवन ॥२४॥ अधाधिकस्निग्धविलोचनेन मुखेन सीता शरपागृहरेखा। श्रानन्द यित्री परिशोतरासीदनचरच्याञ्जितदोहदेन ॥२६॥ तामङ्कमारोध्य कशाङ्गयष्टिं वर्णान्तराकान्तपयोधराग्राम । विलज्जमानां रहसि प्रतीतः पप्रच्छ रामां रमगोऽभिलाषम् ॥२७॥ सा दष्टनीवारवलीनि हिंसै: संबद्धवैसानसकन्यकानि । इयेष भृयः कुशवन्ति गन्तुं भागीरथीतीरतपोवनानि ॥२८॥ तस्यै प्रतिअत्य रघुप्रवीरस्तदीप्सितं पार्श्वचरानुयातः। त्रालोक्यिष्यन्मुदितामयोध्यां प्रासादमञ्जलहमारुरोह ॥२९॥

भ्रपने छः मुस्तोते छन्नो कृत्तिकाधीका स्तन पीकर समान रूपसे प्रेम दिखलाते थे, वैसे ही रामचन्द्रजी भी सभी माताब्रोको बरावर प्यार करते थे ॥२२॥ वे निर्लोभ थे इसीलिए उन्होंने प्रजापर कोई कर नहीं लगाया। फल यह हुआ, कि योडे ही दिनोमे प्रचाधनी हो गई। वे कही भी विघन आपने ही नहीं देते थे. इमिनये सब लोग प्रसन्ततासे यज्ञ आदि क्रियायों करने लगे । वे सबको ठीक मार्गपर चलाते थे इसिनये सब उन्हें पिताके समान मानते ये घोर विपत्ति पडनेपर वे सबकी सहायता करते थे इसलिये वे प्रजाके पत्र भी थे ।।२३।। वे ठीक समयपर प्रजाका काम देख-भालकर सीनाजीके साथ रमण भी करते थे। ऐसा जान पहता या सानो राज्यलक्ष्मीने ही रामके साथ रमणा करनेकी इच्छासे भीनाका सुरदर रूप घर लिया हो ॥२४॥ वे दोनो उस भवनमे इच्छानुसार विलास करते थे, जिनमें यनवासके समयक वित्र टेंगे हुए थे। उन जित्रोंको देखकर बनवासके दु.खोंका स्मरएा करके भी उन्हें सूख ही सिलताथा ॥२४॥ बीरे-धीरे सीताओं के नेत्रोकी क्षीमा बढ़ने लगी और उनका मुख पके सरपतके समान पीला पडने लगा। इन गर्भके लक्षस्पोको देखकर राम बड़े प्रमान हुए ॥२६॥ जब उन्हें पक्का विब्बाम हो गया कि सीताजी गर्मिसी हैं तब वे दुबली तथा कानो पुण्डीक स्तनोवाभी लजीती सीताजीको एकान्तमे गोदमे बैठाकर पुछने लगे~वतास्रो, तुम्हें चया-वरा चाहिए' ॥२७॥ सीनाजी बोली — मैं गङ्गाजीके तटके उन तपवनी को देखना चाहती हूँ पहीं हिमक बन्तु मांस न खाकर नीवार ही खाते हैं, जहाँ मेरी सिक्सियाँ तपस्थियोकी कन्याएँ रहती है प्रोर जहाँ कुतको भोपड़िया वारों प्रोर खड़ी हैं ॥२६॥ रामवन्द्रजीने कहा-

ऋद्धापणं राजपथं स पश्यन्विगाधमानां सर्यृ च नौिमः । विलासिमिरचाध्युषितानि पौरैंः पुरोपकण्ठोपवनानि रेमे ।।३०॥ स किंवदन्तीं वदतां पुरोगः स्वश्वन्तप्रहिश्य विश्वद्वश्वनः । सपीधिराजोरुश्वजोऽपसपं पप्रच्छ मद्रं विजितारिभद्रः ॥३१॥ निर्वन्धपृष्टः स जगाद सर्वं स्तुवन्ति पौराश्चरितं त्वदीयम् । अन्यत्र रचोभवनोषितायाः परिग्रहानमानवदेव देच्याः ॥३२॥ कलत्रनिन्दागुरुणा किल्वैवमस्याहतं कीर्तिविपर्ययेण अयोधनेनाय श्विभातप्तं वैदेहिबन्धोर्ह्द्वयं विदद्रे ॥३३॥ किमात्मनिर्वादकथाष्ठपेत्रे जायामदोषाष्ठत संत्यजामि । श्रत्येकपद्याअयविक्रवत्वादासीत्स दोलाचलिचच्चित्तः ॥३४॥ निर्वचत्य चानन्यनिष्ठत्विन्त्यार्थायशोधनानां हि यशो गरीयः ॥३५॥ स सनिपात्यावरजान्हतौजास्तदिक्रयादर्शनलुप्तहर्षान् ।

'श्रच्छी बात है। हम तम्हे उस तपोवनमे अवश्य भेजेंगे।' वहाँसे उठकर वे अपने सेवकके साथ सुन्दर प्रयोध्याकी छटा निहारनेके लिये ग्राकाशसे बाते करनेवाले ग्रपने ऊँचे राजभवन-की छतपर जा चढ़े ॥२६॥ वहाँसे उन्होंने देखा कि राजमार्गकी दुकाने धनधान्यसे भरी हुई हैं, सरयमें नावे चल रही हैं और ग्रयोध्याके उद्यानोंने विलासी पुरवानी प्रसन्न होकर विलास कर रहे है ॥३०॥ नगरीकी यह शोभा देखकर सन्दर बोलनेवाले. सदाचारी और शेषनागके समान बडी-बड़ी बाँहो ग्रीर जाँघोंबाले शत्र्विजयी रामने ग्रयने भद्र नामके दूतसे पूछा-'कहो भद्र ! हमारे विषय-मे प्रजा क्या कहती है' ॥३१॥ पहले तो भद्र चप रहा पर जब राम बार-बार उससे पुडने लगे तब वह बोला- 'हे नरश्रेष्ठ । जनता ग्रापकी सब बातोकी प्रशसा करती है, किन्तु ग्रापने राक्षसके घरमें रहनेवाली देवी सीताको फिरसे ग्रहण कर लिया है. उसे लोग ग्रच्छा नहीं समभन्ते ।।३२।। श्रपनी पत्नीपर लगाए हए इस भीषण कल दको सनकर सीतापति रामका हृदय वैसे ही फट गया जैसे धनकी चोटसे तथाया हुआ लोहा फट जाता है ।।३३।। वे मनमें सोचने लगे कि अब दो ही उपाय हैं। या तो मैं इस बातको धनसूनी ही कर दें और टाल जाऊँ या फिर निर्दोष पत्नीको सदाके लिये छोड़ दं। उस समय उनका चित्त हिंडोला बना हुआ था वे निश्चय ही नही कर पा रहे थे कि इन दोनोंमें क्या करना चाहिए क्या नहीं ॥३४॥ पर उस कल हुको मिटानेका कोई दूसरा मार्ग नहीं था । इसलिये उन्होने निश्चय कर लिया कि सीताको त्याग कर ही यह कलंक मिटाना चाहिए क्यों कि यशस्त्रियोंको अपना यश अपने शरीरसे भी अधिक प्यारा होता है फिर स्त्री आदि भोगकी बस्तुओं की तो बात ही क्या । ३५।। उदात मृहसे रामने भाइयोंको बूलाया तो वे भी उनकी राजर्षिवरास्य रिविष्यदेन्ह्यस्थितः पश्यत कीटशोऽयम् ।
मनः मदाचारश्चयः कलङ्कः पयोदवातादिव दर्पेखस्य ॥२०॥
पीरेपु सीऽहं बृहुलीभवन्तमपो तरङ्गे विव तेलविन्दुम् ।
सीद्धं न तर्व्यमवर्षमधी आलानिकस्थाणुमिव द्विपंद्यः ॥२=॥
तस्यापनोदाय फलश्रवृत्तावृत्तस्थात्मामि निव्यपेवतः ॥
त्यव्यामि वेदहसुतां पुरस्तात्मश्चृहन्तिं पितृराह्ययेव ॥३६॥
आविम चैनामनयेति कितु लोकापवादी वलवान्मतो मे ।
छापा हि सूनेः शश्रितो मलत्वेनारोपिता शुद्धसनः अजाभिः॥४०॥
स्वीवपानी न च मे प्रयासो व्यर्थः सर्वयप्रतिमोचनाय ।
अमर्थशःशोखिनकाङ्च्या कि पदा स्रश्रान्तं दशाति द्विजिद्धः॥४१॥
तदेष सर्गः करुलाद्रं चित्तं ने मे मत्रद्भिः प्रतिपंधनीयः ।
ययर्थिता निवृत्वाच्यश्च्यान्त्राखान्मया धार्ययतुं चिरं वः॥४२॥
इर्युक्तवन्तं जनकात्मजायां नितान्तरूचाभिनवेशमीशम् ।
न कथन आतुष्ठ तेषु शको निपंद्धमार्तदनुमोदि वार्तु॥४३॥

दशा देखकर सन्न रह गए। ग्रपने भाइयोसे राम बोले--।।३६॥ 'यदापि मैं सदाचारी होनेके कारण पवित्र हैं फिर भी जैसे भाप पडनेसे स्वच्छ, दर्पण भी शृंधना हो जाता है, वैसे ही देखों, सूर्यवशी राजिंग्योंके कुलमे मेरे कारण कैमा कलडू, लग रहा है ॥३७॥ जैमे पानीकी लहरोके ऊपर तेलकी बृंद फैल जाती है वैसे ही इस समय घर-घर भेरी निग्दा फैल रही है । इस-लिये जैसे हाथी प्रयने ग्रलानमें लीफ कर उसे उत्थाडनेकी चेय्टा करता है वैसे ही मैं भी ग्र**पने इस** कलङ्कको स्रव नहीं सह सकता।।३६।। इस समय यद्यपि सीताको पुत्र होनेवाला है तो भी भपने कल द्भुको मिटानेके लिये मैं सब मोह तोडकर उसे वैसे ही छोड़ दंगा ग्रेसे पिताकी **श्राज्ञांस मैंने** राज्य छोड दिया या ।।३२।। में जानता हैं कि वह निर्दोष है पर बदनामी सत्यसे भी ग्रधिक बल-वती होती है। देखों ! निर्मत चन्द्र-बिम्बके ऊपर पड़ी हुई पृथ्वीको छायाको लोग चन्द्रमाका कलक्क कहते है और क्रूठ होनेपर भी सारा ससार इसे ही ठीक मानता है ॥४०॥ तुम यह कहोगे कि यदि ऐसाही थातो रक्षिसोको क्यों मारा। उसका उत्तर यह है कि शीताको छुड़ानेके लिये मैंने जो राक्षसोको मारा वह मेरा प्रयन्न सीताको निकाल देनेसे बेकार नही कहा जायगा क्योंकि वह तो मैंने ग्रपनी स्त्रीके हरगुका उन राक्षसोम बदला लिया है। क्योंकि जब कोई साँप पैरके नीचे दब जाता है तब वह रक्तके लोमसे थाडे ही डेंगना है, वह तो यदला लेनेके लिये ही डॉसता है ।।४१।। इससिये यदि तुम लोग इस कलङ्कले *बागा*को मेरे हृदयसे निकालक**र मुफ्ले** जीवित **रखना चाहते हो तो केवल** मीताकी दशायर दया करके उसका पक्ष लेकर तुम भेरे इस निब्चयका विरोध मत करी ॥४२॥ जब भाइयोने दला कि राजा इतनी निपुराई करना चाहते है तब भाइयोंमे**से न तो कोई उनका** 

स लच्मणं लच्मण्यूर्वजन्मा विलोक्य लोकत्रयगीतकीर्तिः ।
सौम्येति चाभाष्य यथार्थभाषी स्थितं निदेशे पृथगादिदेश ॥४४॥
प्रजावती दोहदशंसिनी ते तपोवनेषु स्पृहयालुरेव ।
स त्वं रथीत द्वयपदेशनेयां प्रापय्य वाल्मीकिपदं त्यजैनास् ॥४५॥
स शुश्रुवान्माति भागेवेख पितुनियोगात्प्रहृतं द्विषद्वत् ।
प्रत्यग्रहीदग्रजशासनं तदाज्ञा गुरुलां द्वविचारखीया ॥४६॥
अथानुक्लश्रवखप्रतीतामत्रस्तुमिर्युक्तपुरं तुरंगैः ।
सर्थं सुमन्त्रप्रतिपानत्रस्तुमिर्युक्तपुरं तुरंगैः ।
सर्थं सुमन्त्रप्रतिपानत्रस्तुमिर्युक्तपुरं तुरंगैः ।
सर्थं सुमन्त्रप्रतिपानत्रस्तुमिर्युक्तपुरं तुरंगैः ।
सर्थं सुमन्त्रप्रतिपानत्रस्तुमिर्यक्तिमे मिष्य हत्यनत्दत् ।
नावुद्धं कत्यपुर्वा विहाय जातं तमात्मन्यस्त्रपत्रच्चस् ॥४८॥
जुगृह तस्याः पथि लच्मखो यत्सव्यत्यस्य-सुरुत्ता तद्च्ला ।
सा द्विनिमिचोपगताद्विषादास्तवः परिम्लानसुखारिवन्दा ।
सा दुर्निमिचोपगताद्विषादास्तवः परिम्लानसुखारिवन्दा ।

समर्थन ही कर सका, न विरोध ही ।।४३।। तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध यशस्वी, प्रपनी बातके पक्के रामने जब देखा कि लक्ष्मण उनकी प्राज्ञा माननेको तत्पर है तब वे लक्ष्मणसे कहने लगे--- 'लक्ष्मण ! तुम बढ़े मच्छे हो।' भौर यह कहकर उन्हे एकान्तमे ले गए भीर बोले---।।४४।। 'तम्हारी गर्मिसी भामी तपोवन देखना चाहती ही है इसलिये तम उन्हें इसी बहानेसे रथपर लेजाकर बाल्मीकिजीके ग्राथम-तक पहुँचाकर छोड ग्राग्री' ।।४४।। लक्ष्मगाने सन ही रक्खा था कि पिताकी ग्राज्ञा पाकर परशरामजीने अपनी माताको वैसे ही निर्दयताके साथ मार डाला जैसे कोई अपने शत्रको मारे । इसलिये उन्होंने पिताके सनान रामकी बाज्ञा सिर चढा ली, क्योंकि बडोकी ब्राज्ञामे मीन-मेख निकालना ठीक नहीं है ।।४६।। सीताजी यह सनकर बड़ी प्रतन्त हुई कि लक्ष्मण हमें तपीवन दिखाने ले जा रहे है। लक्ष्मरणजी उन्हे ऐसे रथपर चढ़ाकर ले चले जिसे स्वय सुमन्त्र हाँके रहे थे श्रीर जिसके घोडे ऐसे सबे हुए थे कि रथके चलते समय गर्भिएी सीताको तनिक भी हचक नहीं लगने पाती थी ।।४७।। मनोहर प्रदेशोंमेसे रथपर जाती हुई सीताजी यह सोचकर बडी प्रसन्त हुई कि मेरे प्राराप्रिय सदा मेरे मनकी ही बात करते हैं। वे क्या जानती थीं कि इस समय वे मेरे लिये मनोरथ पूरा करनेवाले कल्पवृक्षके बदले उस असिपत्रके वृक्षके समान कहदायक हो गए है जिसके पत्ते तलवारके समान पैने होते हैं ।।४८।। लक्ष्मणने सीताजीसे मार्गमें कछ भी नहीं बताया कि तुमपर क्या विपत्ति मानेवाली है पर सीताजीके दाहिने नेत्रने फडककर आगे आनेवाले दु.खकी सूचना दे ही तो दी ।।४६।। यह प्रसगून होते ही उनका मूँ ह उदास हो गया और वे मन ही मन मनाने लगी कि भाइयोंके साथ राजा मुलसे रहें, उनपर कोई ग्रांचन ग्रावे ।। १०।। मार्गमें गङ्गाजी पढ़ी। उनमे जो लहरें उठ रही थी वे बड़े भाईकी

गुरोर्नियोगाद्वनितां बनान्ते साध्वीं सुमित्रातनयो विहास्यन। अवार्य तेवोत्थितवीचिहस्तैर्जहोर्द्धित्रा स्थितया पुरस्तात् ॥५१॥ रथात्स यन्त्रा निगृहीतवाहात्तां आतुजायां प्रलिनेऽनतार्य । गङ्गा निपादाहतनौविशेषस्ततार संधामिव सत्यसधः ॥५२॥ अथ व्यवस्थापितवाक्कथंचित्सौमित्रिग्न्तर्गतवाष्पक्रएतः । औत्पातिको मेघ डवारमवर्ष महीपतेः शासनग्रुञ्जगार ॥५३॥ ततोऽभिषङानिलविप्रविद्धा प्रभश्यमानाभरणप्रसना । स्वमृतिंलाभप्रकृतिं धरित्रीं लतेव सीता सहसा जगाम ॥५४॥ इच्चाक्रवंशप्रभवः कथं त्वां त्यजेटकस्मात्पतिरार्यवृत्तः। हति जितिः संश्रयितेव तस्यै ददौ प्रवेशं जननी न तावत ॥५५॥ सा लप्तसंज्ञा न विवेद दःखं प्रत्यागतासः समतप्यतान्तः । तस्याः समित्रात्मजयत्नलब्धो मोहादभुत्कष्टतरः प्रबोधः ॥५६॥ न चावदन्द्रर्तरवर्णमार्या निराकरिष्णोर्वजिनाहतेऽपि । श्चात्मानमेव स्थिरदु:खभाजं पुनःपुनर्दृष्कृतिनं निनिन्द ॥५७॥ श्राभास्य रामावरजः सतीं तामाख्यातवालमीकिनिकेतमार्गः। निघ्नस्य मे भर्त निदेशरौच्यं देवि चमस्वेति वभव नम्रः ॥४८॥

धाजासे पतिवता सीताको वनमे छोडनेके लिये ले जाते हुए लक्ष्मणसे मानो हाथ हिलाकर कह रही थी कि ऐसान करो, ऐसान करो ।। ४१।। गङ्गाजीके तटपर पहुँचकर सारथीने रास स्त्रींचली। सच्ची प्रतिज्ञा करनेवाले लक्ष्मरणन सीताजीको रेतीपर उतार लिया और केवटने जो नाव लाकर दी उसपर चढकर सीता शीके साथ गर्द्धाजीसे भी पार हो गए और श्रपनी उस प्रतिज्ञासे भी पार हो गए जो उन्होंने सीताको गङापार छोडनेके लिये रामसे की थी ।।४२।। पार पहुँचकर लक्ष्माणने श्रौंसु रोककर, रुवे हुए गलेसे सीताजीको राजाकी श्राक्षा इस प्रकार मुनाई जैसे कोई भयन्द्रर बादल भीने बरसा रहा हो ।। १३।। जैसे ख लगनेसे लताके फूल फड जाते है और वह सूखकर पृथ्वीपर गिर पड़ती है वेसे ही इस अपमानजनक बातको सनकर सीताके आभयरा भी गिर पडे और वे भी भपनी माँ पृथ्वीकी गोदम गिर पडी ।।५४।। उस समय पृथ्वीने सीताज।को मानो द्विधाके काररण भपनी गोदमे नहीं समा लिया कि इक्ष्वाकु-वशी सदाचारी पति इस प्रकार सीताजीको भचानक क्यों छोड़ देंगे ।। ११। मूर्छ द्या जानेसे उन्हें उस समय तो दूख नहीं हुन्ना पर जब वे मुख्यीस जगीतव उनके हृदयमे बडी व्यथाहर्इ। लक्ष्मगाने प्रयत्न करके जो उनकी मूर्छादूर **की यह बात** उन्हें मूर्छासे भी अधिक कष्ट देनेवाली जान पड़ी ।।४६।। वे इतनी साध्वी थी कि निरपराध पत्नीको निकालनेवाले ग्रपने पतिको उन्होने कुछ भी बुरा-भला नहीं कहा वरन बार-बार वे ग्रपने भाग्यको ही कोसने लगी ।।४७।। लक्ष्मणने उन्हे बहुत समक्राया-बुकाया श्रौर वात्मीकिका श्राश्रम दिखाकर कहा-देवि ! मैं पराधीन हूँ। इसलिये स्वामीकी ग्राज्ञासे मैने ग्रापके साम जो कठोर व्यवहार सीता तम्रत्थाप्य जगाद वाक्यं श्रीतास्मि ते सौम्य चिराय जीव । विडीजसा विष्णुरिवाग्रजेन भात्रा यदित्थ परवानसि त्वम ॥५६॥ सर्वमनुक्रमेश विज्ञापय प्रापितमत्त्रशामः। मयि वर्तमानं सनोरतध्यायत चेतसेति ॥६०॥ प्रजानियेकं बाच्यस्त्वया महत्त्वनात्स राजा बह्नौ विश्रद्धामपि यत्समन्तम । मां लोकवादश्रवणादहासीः श्रतस्य किं तन्सदृशं कुलस्य ॥६१॥ कल्याणबुद्धरथवा तवायं न कामचारो मयि शङ्कनीयः। जन्मान्तरपातकानां विपाकविस्फ्रजीधरश्रसहाः ॥६२॥ ਸਬੈਰ उपस्थितां पूर्वमपास्य लच्मीं वनं मया सार्धमसि प्रपन्नः। तदास्पदं प्राप्य तयातिरोपात्मोदास्मि न त्वद्भवने वसन्ती ॥६३॥ निशाचरोपप्तत्वतभर्विकाणां तपस्विनीनां भवतः प्रसादात्। भूत्वा शरएया शरणार्थमन्यं कथं प्रपत्स्ये त्विय दीप्यमाने ॥६४॥ किंवा तवात्यन्तवियोगमोघे कुर्याग्रुपेचां हतजीवेतेऽस्मिन् । स्याद्रचर्णायं यदि में न तेजस्त्वदीयमन्तर्गतमन्तरायः ॥६५॥ सर्यनिविष्टदृष्टिरूष्ट्वे प्रस्तेश्वरितं यतिष्ये । भयो यथा मे जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्ता न च विष्रयोगः ॥६६॥

किया है उसे आप क्षमा कीजिए ॥५८॥ सीताजी उठी भीर लक्ष्मरासे बोली ! मैं तमपर प्रसन्न हैं। तुम बहुत दिन नक जियो क्योंकि जैसे इन्द्रके छोटे भाई विष्यु सदा श्रपने वड़े भाईकी आजा मानते है वैसे ही तुम भी अपने बड़े भाईकी आजा माननेवाले हो ।।४६।। तुम जाकर सभी सासोंसे मेरा प्रणाम कहकर निवेदन करना कि मेरे गर्भमे भाषके पत्रका तेज है। इसलिये साप स्रोग हृदयसे उसकी कुशल मनाते रहिएगा ।।६०।। और राजासे जाकर तुम मेरी घोरसे कहना कि धापते अपने सामने ही मुक्ते अग्निमें शुद्ध पाया था इस ममय अपनासके डरसे जो आपने मुक्ते छोड दिया है बह बंबा उस प्रसिद्ध कलको शोभा देता है जिसमें धापने जन्म लिया है ॥६१॥ पर नहीं, धाप तो सबकी भलाई करनेवाले है आप अपने मनसे हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। यह सब मेरे पूर्व जन्मके पापोंका ही फल है ।।६२।। जान पडता है कि कुछ समय पहले क्याप जिस राजलक्ष्मी का तिरस्कार करके मेरे साथ वनमें चले गए थे वह राज्यलक्ष्मी मुक्तसे रुष्ट हो गई भीर वह भ्रापके घरमें मेरा प्रतिष्ठा-पूर्वक रहना देख नहीं सकी 11831) पिछली बार ग्रापकी कृपासे मैंने बनवासके समय बहुससी ऐसी तपस्विनियोंको क्रमने गर्दा ग्राथम दिया था जिनके पतियोंको राक्षसोने सता रक्खा था। सब स्नाप ही बताइये कि आपके रहते हुए मैं किस में हसे उन्हीं तपस्विनियोंकी आश्रिता होकर रहेंगी ।।६४।। यदि मेरे गर्में भाग हथा भाषका वह तेज बाधा न देता जिसकी रक्षा करना भावश्यक है, तो मैं भाषसे सदाके शिये विद्धे हुए अपने प्रात्। भी छोड़ देती ।।६५।। पर पुत्र हो जानेपर मैं सूर्यमें हिष्ट बौधकर नृषस्य वर्णाश्रमपालनं यत्स एव धर्मो मनुना प्रणीतः। तपस्त्रसामान्यमवेदाशीया ॥६७॥ निर्वामिताप्येवमतस्त्वया*ई* तथेति तस्याः प्रतिगृह्य वार्च रामातःजे दृष्टिपथं व्यतीते । सा मुक्तकराठं व्यसनातिभाराचक्रन्द विमा कुररीव भयः ॥६=॥ नृत्यं मयुराः इसुमानि वृक्षा दर्भानुपात्तान्विजहुईरिएयः। तस्याः प्रपन्ने समदुःखभावमत्यन्तमासीद्रदित वनेऽपि ॥६८॥ तामस्यगच्छद्र दितानुसारी कविः कुशेध्माहरसाय यातः। निषादविद्धारहँ जदर्शनीत्थः श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः ॥७०॥ तमश्र नेत्रावरसं प्रमुज्य सीता विलापाडिरता ववन्दे । मनिर्दोहरु लिङ्कदर्शी दाश्वानसपुत्राशिषमित्युवाच ।।७१॥ जाने विसृष्टां प्रशिधानतस्त्वां मिथ्यापवादचभितेन भर्ता। तन्मा व्यथिष्ठा विषयान्तरस्थं प्राप्तासि वैदेहि पितर्निकेतम ॥७२॥ मत्यप्रतिज्ञेऽप्यविकत्थनेऽपि । उत्स्वातलोकत्रयक्रस्टकेऽपि प्रत्यकस्मात्कलुषप्रवृत्तावस्त्येव मन्युर्भरताग्रजे मे ॥७३॥ तवोरुकीर्तिः श्वशारः सखा मे सतां भवोच्छेदकरः पिता ते । धुरि स्थिता त्वं पतिदेवतानां किं तन्न येनासि ममानकम्प्या ॥७४॥

ऐसी तपस्या करूँगी कि अगले जन्ममें भी आप ही मेरे पति हों. आपसे मुक्ते अलग न होना पढें ।।६६।। मनूने कहा है - राजाम्रोका धर्म वर्णी ग्रीर ग्राश्रमोंकी रक्षा करना है इसलिये धरसे निकाल देने-पर भी बाप यह समक्रकर मेरी देख-भाल करते रहिएगा कि सीता भी बापकी प्रजा धीर तपस्थिनी है ।।६७।। यह सनकर लक्ष्मरण बोले - 'मैं सब कह दूँगा' । यह कहकर ज्योंही वे वहाँसे चलकर ब्रांखोंसे ब्रोभल हुए कि विपत्तिके भारते व्याकृत होकर सीताजी, ढरी हुई कुररीके समान डाड मार-मारकर रोने लगीं पहुदा। उनका रोना सूनकर मोरोने नाचना बन्द कर दिया, वृक्ष फूलके आँसु गिराने लगे और हरिशायोंने मँहमे भरी हुई वासका कौर गिरा दिया। सीताजीके द:खसे दस्ती होकर सारा जंगल रोने लगा ।।६६।। जिन महाकुपाल वाल्मीकि ऋषिका शोक व्याघके हाथसे मारे हुए क्री-बको देखकर श्लोक बनकर निकल पड़ा था वे उस समय कुश उपाडने निकले थे। रोनेका शब्द सुनकर वे सीताजीकी ग्रोर भाए । उन्हें देखकर सीताजीने ग्रांस पोछकर चप-चाप उन्हें प्रशास किया। ऋषिने गर्भके चिह्न देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम पुत्रवती हो। आश्रीर्वाद देकर वे बोले--।।७१॥ 'बेटी ! मैंने योगवलसे जान लिया है कि तुम्हारे पतिने भूठे अपजससे सरकर तुम्हें घरसे निकाल दिया है। बेटी ! यहाँ भी तुम अपने पिताका ही घर समक्तो और शोक खोड़ दो ॥७२॥ यद्यपि राम तीनों लोकोंका दृःख दूर करनेवाल है, भ्रपनी प्रतिज्ञाके पक्षके हैं भौर भ्रपने में हसे भ्रपनी बड़ाई भी नहीं करते फिर भी तुम्हारे साथ जो उन्होंने यह भट्टा व्यवहार किया है इसे देसकर मुक्ते उनपर बड़ा क्रोध आ रहा है ।।७३।। तुम्हारे यशस्वी श्वसुरजी मेरे मित्र वे और तुम्हारे पिता तपस्वसंसर्गविनीतसन्वे तपोवने वीतमया वसास्मिन्। मविष्यत्यन्वप्रस्तेरपत्यसंस्कारमयो विधिस्ते ॥७४॥ श्रशस्य तीरां मनिसंनिवेशैस्तमोपहन्त्रीं तमसां वगाह्य। तत्सैकतोत्सक्वलिक्रियाभिः संपत्स्यते ते सनसः प्रसादः ॥७६॥ पुष्पं फलं चार्तवमाहरन्त्यो बीजं च बालेयमकृष्टरोहि । विनोद यिष्यन्ति नवाभिषञ्जाग्रदारवाची ग्रनिकन्यकास्त्वाम् । १७७॥ पयोघटैराश्रमबालवज्ञानसंवर्धयन्ती स्वबलानुरूपैः । श्रसंशयं प्राकतनयोपपत्तेः स्तनंधयप्रीतिमवाप्स्यसि त्वम् ॥७८॥ अनुब्रह्मत्यभिनन्दिनीं तां वास्मीकिरादाय दयाईचेताः। सायं मृगाध्यासितवेदिपार्श्वं स्वमाश्रमं शान्तमृगं निनाय ॥७६॥ तामर्पयामास च शोकदीनां तदागमत्रीतिषु तापसीषु । निर्विष्टसारां पित्रभिर्हिमांशीरन्त्यां कलां दर्श इवीषधीष ॥८०॥ ता इङ्ग्रदीस्नेहकृतप्रदीपमास्तीर्णमेष्याजिनतस्पमन्तः तस्यै संपर्यात्रपदं दिनान्ते निवासहेतीरुटजं नितेरुः ॥=१॥

जनकजी भी ज्ञानोपदेश देकर बहुतसे विद्वानोंको संसारके बंधनसे खुड़ाते रहते हैं, तुम स्वयं पतिवृताश्रोमें सर्वश्रीक्ष हो धौर फिर तुममे ऐसा दोष ही कौन-सा है जो मैं तुम्हारे ऊपर कृपा न करूँ ॥७४॥ ' देखो, तपस्वियोके साथ रहते-रहते यहाँके सब जीव बडे सीचे हो गए है। ये किसीसे कुछ कहते-सुनते नहीं । इसी ब्राश्रममें तुम निर्भय होकर रहो । तुम्हारी पवित्र संतानके जातकर्म ब्रादि संस्कार मैं यही करूँगा 119411 पाप मिटानेवाली जिस तमसाके किनारे तपस्वी लोग सदा सन्ध्या पूजा करते हैं उसमे स्नान करके तुम उसकी रेतीपर देवताग्रोंको बलि दिया करो, इससे सुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा ।।७६।। यहाँ की मूनि-कन्याएँ तुम्हें सब ऋतुद्योंमें उत्पन्न होनेवाले फूल-फल और पुजाके योग्य प्रन्न लाकर रख दिया करेंगी और मीठी-मीठी बातें करके तुम्हारा मन भी बहलाया करेंगी 119911 जो जसके चढ़े तुमसे उठ सकें उन्हें लेकर तुम ग्राश्रमके पौघोंको ग्रेमसे सीचा करो । इससे बढ़ा लाभ यह होगा कि बच्चा होनेके पहले ही तुम यह सीख जाग्रोगी कि बच्चोंसे कैसे प्रेम करना चाहिए ।।७८।। सीताजीने उनकी कृपाको बहुत सहारा भौर दयाल वाल्मीकिके साथ उनके माश्रममें बली गई। साँक हो जानेके कारण बहुतसे मृग वहाँ वेदीको घेरकर बैठे हुए ये और सिंह बादि अन्तू भी ब्रुपचाप ग्रांख मुंदे पड़े थे ।।७६।। जैसे ब्रमावास्या जड़ी-ब्रुटियों भीर लता-वृक्षांको चन्द्रमाकी वह सारहीन ग्रन्तिम कला सौंप देती है जिसका ग्रमृत पितर सीच लेते हैं, वैसे ही ऋषिने भी शोकसे व्याक्त सीताको ग्राश्रमकी उन तपस्विनियोंके हाथ सौंप दिया जो सीताजीके बही था जानेसे बढी प्रसन्त हो गई थीं ।।=०।। पूजा हो चुकनेपर उन तपस्विनियोंने सीताके रहनेके लिये एक पत्तोंकी कृटिया दे दी जिसमें हिंगोटके तेलका दीया जल रहा या और जिसमें नीचे तत्राभिषेकप्रयता वसन्ती प्रयुक्तपूजा विधिनातिथिभ्यः । वन्येन सा वल्किलिनी शरीरं पत्युः प्रजासंततये बभार ॥८२॥ अपि प्रश्वः सातुशयोऽधुना स्यात्किश्वत्सुकः शक्रजितोऽपि इन्ता । शशंस सीतापरिदेवनान्तमनुष्ठितं शासनमञ्जाय ॥८३॥ वभुव रामः सहसा सवाप्पस्तुपारवर्षाव सहस्यचन्द्रः । कौलीनभीतेन गृहाजिरस्ता न तेन वैदेहसुता मनस्तः ॥८४॥ निगृद्ध शोकं वस्येव धीमान्वणीश्रमावेचण्डागरूकः । स आनुसाधारसभोगमुद्धं राज्यं रजीरिक्तमनाः शशास ॥८५॥ वामेकभार्या पत्विवादभीरोः साध्वीमपि त्यक्तवतो नृपस्य । वक्तस्यसंघृद्धस्वं वसन्ती रेजे सपत्नीरहितेव लच्मीः ॥८६॥ सीतं हित्वा दशासविष्युनोपयेमे यहन्यां

तस्या एव प्रतिकृतिसस्तो यत्क्रतृनाजहार । इत्तान्तेन श्रवणविषयप्रापिणा तेन भर्तः

> सा दुर्वारं कथमपि परित्यागदुःखं विषेहे ॥८७॥ इति महाकविश्रोकालिदासकृती रचुवज्ञे महाकाव्ये सीनापरिस्यागो नाम चतुर्वज्ञः सर्गः ॥

मृगयमं बिखा हुमा था ।।८१।। बहाँ सीताजी प्रतिदित स्नान करके बहै नियमसे रहती थी .

ठीक विधित प्रतिथियोको पूरा करती थी, बुशीकी खालकं करबे पहनती थी भीर केवल पतिका बग्न क्याबिकी स्व्याति है। कर-पून खाकर वारि थारण करती थी।।६२।। सीताजी रो-रीकर जो बालें कही थी वे सब प्रयोध्या एहेंच्यर लक्ष्मणावीन रामसे यह सोवकर कहा दी कि देखे राम प्रव भी पख्ताते है या नही ।।८३।। उन बातों को मुनकर भीत बरसानवाल पूमके चन्द्रमाने समान रामकों अधितों दे या नही ।।८३।। उन बातों को मुनकर भीत बरसानवाल पूमके चन्द्रमाने समान रामकों अधितों दे या नही ।।८३।। उन बातों को मुनकर भीत बरसानवाल पूमके माने वरह कत्तक देखे ही खोड़ा था ।।८३।। वर्णाध्रम-धर्मके एकक बुढिमान राम खंबारके मुनका मोह छोड़कर भीत खोक रोककर भावपाने माने क्याबिक में प्रवास माने प्रवास करते नमें ।।८३।। राजाने करक कुक बरसे स्वास करके नमें ।।८३।। राजाने करक कुक बरसे प्रवास करते नमें ।।६६।। रामने बीताको स्थानक हि स्वास करते नमें ।।६६।। रामने बीताको स्थानक हि स्वास करते नमें ।।६६।। रामने बीताको स्थानक हि स्वास वर्ण केवी विवाह नहीं किया बर्ड प्रवास करते तमा उन्होंने सीताजीको सोनकी मुनिको ही प्रवन वाएँ बैठाया था। जब सीताजीक सपने पितको थे बाते मुनी तब उनके मनमें जो छोड़े जोनकी कसक थी वह पूर्णतः मिट गई।।।

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमें सीता-परित्याग नामका चौदहवां सर्ग समाप्त हुन्ना ।।

## पञ्चदशः सर्गः

कृतसीतापरित्यागः स रत्नाकरमेखलाम् ।
बुक्के पृथिवीपालः पृथिवीमेव केवलाम् ॥१॥
लवणेन विलुत्तेच्यास्तामिस्रेण तमभ्ययुः ।
ग्रुनयो यग्रुनाभाजः शरएयं शरणार्थिनः ॥२॥
अवेच्य रामं ते तस्मिन्न प्रजहुः स्वतेजसा ।
त्राणाभावे हि शापास्त्राः कुर्वन्ति तपसो व्ययम् ॥३॥
प्रतिशुश्राव काकुत्स्थस्तेभ्यो विष्नप्रतिक्रियाम् ।
धर्मसंरचणार्थेव प्रष्ट्रचिश्वेव शार्क्तिणः ॥४॥
ते रामाय वधोपायमाचच्युर्विवुधद्विषः ।
दुर्जयो लवणः श्ली विश्लः प्रार्थ्यतामिति ॥४॥
आदिदेशाथ शत्रुष्टनं तेषां चेमाय राघवः ।
करिष्यन्निव नामास्य यथार्थमरिनिग्रहात् ॥६॥
यः कश्चन रच्यां हि परमेकः परंतपः ।
अववाद इवोत्सर्गं व्यावर्तियतुमीश्वरः ॥७॥

### पन्द्रहवाँ सर्ग

 अब्रजेन प्रयुक्ताशीस्ततो दाशस्थी स्थी। ययौ वनस्थलीः पश्यनपुष्पिताः सुरभीरभीः ॥=॥ रामादेशादनगता सेना तस्यार्थसिखये। पश्चादध्ययनार्थस्य धातोरधिरिवाभवत ॥६॥ ब्रादिष्टवरमा मुनिभिः स गच्छँस्तपतां वरः । रथप्रदेशीलखिल्यैरिवांश्रमान् ॥१०॥ विस्साज तस्य मार्गवशादेका बभुव वसतिर्यतः। रथस्वनोत्करप्रमणे वाल्मीकीये तपोवने ॥११॥ तमृषिः पूजयामास कमारं बलान्तवाहनम् । तपःप्रभावसिद्धाभिविशेषप्रतिपत्तिभि. तस्यामेवास्य यामिन्यामन्तर्वत्नी ग्रजावती । सताबस्रत संपन्नी कोशदराहाविव चितिः ॥१३॥ मंतानश्रवणाद्धातः सौमित्रिः सौमनस्यवान । प्राञ्जलिम्नीनमामन्त्र्य प्रातर्यक्तरथो ययौ ॥१४॥ स च प्राप मधुपव्नं क्रम्भीनस्याश्च कृचिजः। वनात्करमिवादाय सत्त्वराशिम्रपस्थितः ॥१४॥

निहार होकर रयपर चड़े तब रामने उन्हें आशीवांद दिया भीर वे मुगनिसन बनोकी छटा निहारते हुए चन वह ।।।। रामकी आजासे सजुकके साथ जो तेना गई वह वेसे ही क्यार्थ मी जैसे अध्ययन सब्दमें 'इंट्' भार हो साथ नता हुसा 'सिंब' उपसर्ग । [व्योकि 'इंट्' का ही स्वयं भी जैसे स्वय्यन सब्दमें 'इंट्' का हो स्वयं भी जैसे सब्ययन सब्दमें 'इंट्' का हो स्वयं अध्ययन होता है, उससे भिष्ठें कोई विद्यान नहीं बदती ।) इसी प्रकार क्यार्थ हाता हो सु स्वके वालित्य नामके क्यार्थ तो मार्ग दिवाते वलते हैं देसे हो रसपर चड़े हुए सूर्यकी वालित्य नामके क्यार्थ नाम मार्ग दिवाते वलते ।। ।।। वागेमें गति हुए उन्होंने पहली रात तो वाल्मीकिमोज कर साम्रयममें सिताई दिवाते वलते ।। ।।। गांमें गति हुए उन्होंने पहली रात तो वाल्मीकिमोज कर साम्रयममें सिताई मार्ग करते रपके सब्दक हात्यको हुए उन्होंने पहली रात तो वाल्मीकिमोज सा अपनी स्वाचित्र को से मार्ग कर साम्रयम हो स्वा।। तब वाल्मीकिमोज समनी स्वप्रसाक साम्रयम हो स्वा।। तब वाल्मीकिमोज समनी स्वप्रसाक साम्ययक नाम साम्ययक हो स्वा।। तब वाल्मीकिमोज समनी स्वप्रसाक सामित्यको मार्ग सिता हो सामित्यको मह साम्ययक हो स्वा। साम्या। तब वाल्मीकिमोज समनी स्वप्रसाक सामित्यको मार्ग सिता को स्वा सामित्यको मार्ग सिता हो सामित्र के सामित्

धुमधुम्री वसागन्धी ज्वालावभ्र शिरोहहः। क्रच्याद्र**ग**परीवारश्चिताद्मिरिव जंगमः ॥१६॥ तमासाद्य लवशं लच्मगानुजः। ग्रपशल हरोध मंग्रखीनो हि जयो रन्त्रप्रहारिणाम ॥१७॥ नातिपर्याभमालच्य मन्क्रचेरद्य भोजनम् । दिष्ट्या त्वमसि मे धात्रा भीतेनेवोपपादितः ॥१८॥ इति संतर्ज्य शत्रध्नं गद्धसस्तिष्जिघांसया। श्रांश्रम्भत्पाटयामास मस्तास्तम्बमिव द्रमम् ।।१६॥ मौमित्रेनिशितेबीशैरन्तरा शकलीकृतः । गात्रं प्रप्यरजः प्राप न शास्त्री नैऋ तेरितः ॥२०॥ विनाशात्तस्य वृत्तस्य रत्तस्तस्मै महोपलम् । प्रजिघाय कृतान्तस्य सृष्टिं पृथगिव स्थितम् ॥२१॥ ऐन्द्रमस्त्रम्पादाय शत्रध्नेन स ताहितः। सिकतात्वादपि परां प्रपेदे परमाखताम् ॥२२॥

पशुभोंको मारकर वनसे इस प्रकार लीटा वना थ्रा रहा था मानो वनने उसे यह सब मेंटमें दिया हो। ।११॥ उसका रत्न थुँ जैसा काना था, उसकी देहने चर्वीकी गन्य निकल रही थी, आगको सप्टोके समान उसके बसरे हुए वाल थे और मीस खानेवाने राक्ष्य उसके वारी घोर वल रहे थे। इस प्रकार वह उस विनाको धीनके समान ना राहा था जो थुंग्मे धूंचली हो, जिसमेस वर्बीको सन्य निकलती हो, वर्बीको सन्य निकलती हो, जिसमेस वर्बीको सन्य निकलती हो, जि

दोनिंशाचरः । द चि सं तम्पाद्रवद्यस्य गिरि: ॥२३॥ इबोत्पातपवनप्रेरितो कार्च्णेन पत्रिसा शतुः स भिन्नहृदयः पतन् । भुवः कम्पं जहाराश्रमवासिनाम् ॥२४॥ पेतर्हतस्योपरि बिद्धिपः। वयसां तत्प्रतिद्वनिद्वनो मुध्नि दिव्याः कुसुमबृष्टयः ॥२५॥ लवसं वीरस्तदा मेने महीजसः। सोदर्यमात्मानमिन्द्रजिद्वधशोभिनः ॥२६॥ भ्रातः चरितार्थेस्तपस्विभिः । संस्तयमानस्य तस्य विक्रमोदग्रं ब्रीडयावनतं शशमे पौरुषभूषणः । स कालिन्याः प्ररी निर्ममोऽर्थेष मधुरां मधुराकृतिः ॥२८॥ या सीराज्यप्रकाशाभिर्वभौ पौरविभृतिभिः। स्वर्गाभिष्यन्दवमनं कृत्वेवापनिवेशिता ॥२६॥ पश्यन्यमुनां चक्रवाकिनीम्। तत्र सौधगतः भमेः प्रवेगीमिव हेमभक्तिमतीं सखा दशरथस्य(पि जनकस्य च मन्त्रकृत । **मंचस्कारोभय**प्रीत्या मेथिलेयौ यथाविधि ।।३१।।

प्रपत्ता दाहिना हाथ उत्तर उठाये हुए शक्कि और अगटा। उस समय वह ऐसा लगा मानो वर्षकर से उठाया हुआ कोई ऐसा सहाव चला था रहा हो जिसकी चोटीयर ताइका पेव खहा हो। 1848 विकास स्वारं कर साथ से उठाया हुआ कोई ऐसा सहाव चला था रहा हो जिसकी चोटीयर ताइका पेव खहा हो। 1848 विकास स्वारं कर से उठा अपने कि स्वारं कर प्राप्त के पित के पित के पित के प्रपत्त के प्रपत्त के प्रपत्त के प्रपत्त के प्रपत्त के प्रवास के प्रपत्त के प्रवास के प्रपत्त के प्रपत्त के प्रवास के प्रवास के प्रवास के प्रपत्त के अपने का प्रवास के विकास के प्रवास के प्यास के प्रवास के प्रव

स ती कशलवे महरार्भक्लेटी तटाख्यया। कवि: कुशलवावेव चकार किल नामत: ॥३२॥ साङ्गं च वेदमध्याप्य किंचिदन्क्रान्तशैशवी । स्वकतिं गापयामाम कविवश्यमपद्धतिम् ॥३३॥ रामस्य मधरं इत्तं गायन्ती मातुरग्रतः। तद्वियोगव्यथां किंचिच्छिथिलीचक्रतः सतौ ॥३४॥ रघोर्वश्यास्त्रयस्त्रेताग्रितेजसः। इसरेंऽपि तद्योगात्पतिवस्तीष पत्नीष्ट्रासन्द्रियनवः ॥३५॥ शत्रघातिनि शत्रघनः सवाही च बहश्रते। सुन्वोर्निद्धे पर्वजोत्सुकः ॥३६॥ मधराविदिशे भयस्तपोच्ययो मा भद्वारमीकेरिति सोऽत्यगात्। में थिलीतनयोद्गीतनिःस्पन्दम्गमाश्रमम् वशी विवेश चायोध्यां रथ्यासंस्कारशोभिनीम्। वधारपोरेरीचितोऽत्यन्तगौरवम् ॥३८॥ म ददर्श सभामध्ये सभासद्भिरुपस्थितम् । रामं सीतापरित्यागादसामान्यपति भ्रवः ॥३६॥

पित्र होने के नाते सीताओं के पुत्रों के जातक में शादि सब सस्कार बड़ी विधित्ते किए ॥३१॥ केटे सब्के सब के उत्तरण्य होते समय सीताओं की प्रमान निष्ठी गामकी पूछके बालते दूर हुई सौर कोटे के समय कुछ से । इसिये वातमी किजी ने दोनों बच्चोका ना इन्हीं दोनों बच्चोकों नामपर लग भीर कुछ रख सिशाश ११॥ वन ब बेच कु के बहु हुए तो ऋषिने उन दोनों को वेद-वेदा कु राजा था भीर किर उन्हें सपनी रचना सारि काळा रामायणका गाना सिलाया ॥३१॥ उन दोनों बालकों ने धपनी माताके साथे रामकायण गा-गाकर उनका बहुत मन बहुलाया ॥३१॥ वा दोनों बालकों ने धपनी माताके साथे रामकायण गा-गाकर उनका बहुत मन बहुलाया ॥३१॥ वा दोनों बालकों ने धपनी माताके साथे रामकायण गा-गाकर उनका बहुत मन बहुलाया ॥३१॥ वा दोनों ना माहंपर धीर साह्यनीय इन तीन सिलायों सिक्स साम ते अन्ती भरती नपनी परिलयों के साथ संभी म करके दो-दो पुत्र उत्तर्म किए। ॥३१॥ शत्रुक मण ने वहे साह्यनी सिकानों साधुर के इसिये उन्होंने शत्रुधानी पीर मुबाहु नामक भपने दो विद्या पुत्रों को प्रमुत्र सौर विदेश साथ सात्रुकानों वालभी किके उस तरावनमें नहीं गए बहीके कु सात्र सौर दिया ॥३६॥ लोटते समय सत्रुकानों वालभी किके उस तरावनमें नहीं गए बहीके कु सात्र होकर सब भीर कु को दीत सुना करते थे, त्यों के सत्रुकानों वह सोधा कि के रे जानेपर बालगी-किकी सपनी सिक्स में हो। बहीने सकते से रे सत्तर सात्री वुक्त करनी वह सोधा शहरे स्वर्ध से उनकी सपन्ताकी सात्र कम होगी।।३०॥ यहारे सकर कर ते देश ते स्वर्ध से दिवस पुरस्त से सात्र से सात्र से सात्र से देश सात्र से सात्र से देश से सात्र से देश से सात्र से वह से देश से सात्र से देश से सात्र से देश से वह से से सात्र से वह से से सात्र से सात्र से सात्र से हमें हमें के सात्र से सहस्त पुरस्त से सहस्त से वह से से सात्र से वह से से सात्र से सात्र से सात्र से सात्र से वह से से सात्र से सात्र से सात्र से सात्र से सहस्त से सात्र से सहस्त से सात्र से सहस्त से सहस्त से सात्र से सात्र से सहस्त से सात्र से स

तमभ्यनन्द त्प्रशतं त्तवसास्तकमग्रजः । कालनेमिवधात्त्रीतस्तराषाडिव शार्क्तिगम् ॥४०॥ स प्रष्टुः सर्वतो वार्तमाख्यद्राज्ञे न मंततिस् । प्रत्यर्पयिष्यतः काले कवेराद्यस्य शासनात् ॥४१॥ अथ जानपदो विप्रः शिशुमप्राप्तयौवनम् । ग्रवतार्याङ्ग्राय्यास्थं द्वारि चन्नान्द भूपनेः ॥४२॥ शोचनीयासि बसुधे या त्वं दशरथाच्च्यता। रामहस्तमनुप्राप्य कष्टात्कष्टतरं श्रुत्वातस्य शुचो हेतुं गोप्ता जिह्नाय राधवः। मत्युरिच्वाक्षदमस्पृश्त् ॥४४॥ न द्यकालभवो स ग्रहर्तं चमस्वेति द्विजमाधास्य दःग्वितम् । यानं सम्मार कौवेरं वैवस्वतिज्ञीषया ॥४५॥ श्रात्तशस्त्रस्तदध्यास्य प्रस्थितः म रघडहः। गृहरूपा सरस्वती ॥४६॥ पुरस्तस्य कथिदपचारः प्रवर्वते । राजन्त्रजाम तमन्विष्य प्रशमयेभीवितासि ततः कृती ॥४७॥

बहुतसे सभासद् उनकी सेवा कर रहे हैं और सीताओं को छोड देनेपर प्रव वे एकमात्र पृथ्वीके ही स्वामी रह गए हैं । १३१।। जोन इस्तर प्रमन्त होकर कालनीमको मारनेवाल विष्णुका स्वामत हिक्स वार्त के हो हो जो हस्तर प्रमन्त होकर कालनीमको मारनेवाल विष्णुका स्वामत किया था बंधे ही जब लवणानुरको मारनेवाल वाक्ष्मत्र उन्हों ने भी र तब बाते तो कह मुनाई, पर पुत्र होनेकी वाल नहीं कही स्वीव वालोकिजीन उन्हें कह दिया था कि समय प्रानेपर हम स्वय दोनों पुत्र पात्र सेवी होते होते हैं सुक दिन उसी जनपरका स्ट्रतेवाला एक बाहाण प्रपेन मर्द हुए नखुवक पुत्रको राजाओं क्योदीपर मोरते उतारकर यह कह-कहकर पूट-पूर्व एक बाहाण प्रपेन मर्द हुए नखुवक पुत्रको राजाओं क्योदीपर मोरते उतारकर यह कह-कहकर पूट-पूर्व एक वाहाण प्रपेन मर्द हुए नखुवक पुत्रको राजाओं क्या प्राने प्रसे हाना साम कर वह के क्टमें पढ़ साम किया ।।४६॥— दुष्टी पुत्र वाहायके हानके छूटकर रामके हानके साम कर वह के क्टमें पढ़ साम किया था प्राने काल उन्हें काल मुनी नव उन्हें बहीन जनवा प्राने हानके हानके साम कर वह के क्टमें पढ़ साम के साम कर वह के क्टमें पढ़ साम के साम कर साम जब उन्हें काल की साम कर साम के साम के

विनेष्यन्वर्णविक्रियाम् । इत्याप्तवचनादामो दिश: पपात पत्त्रेस वेगनिष्कम्पकेतना ॥४८॥ थुमाभिताम्राचं वृच्चशाखावलम्बिनम् । क चिद्रं च्याकस्तपस्यन्तमधोग्रखम् ॥४६॥ ददर्श प्रष्टनामान्वयो राजा स किलाचष्ट धमपः। श्रात्मानं शम्बकं नाम शुद्धं सुरपदार्थिनम् ॥५०॥ तपस्य निधक। रित्वातप्रजानां तमघावहम् । शीर्षच्छेद्यं परिच्छद्य नियन्ता शस्त्रमाददे ।।५१॥ हिमक्रिष्टकिञ्जल्कमिव ज्योतिष्कशाहतश्मश्र कराठनालादपातयत् ॥५२॥ कृतदण्डः स्वयं राज्ञा लेभे शुद्रः सतां गतिम् । तपसा दश्ररेखापि न स्वमार्गविलङ्किना।(४३)। रघन(थोऽप्यगस्त्येन मार्गसंदर्शितात्मना । महीजमा संयुष्ठे शरत्काल इवेन्द्रना ॥५४॥ क्रम्भयोनिरलंकारं तस्मै दिव्यपरिग्रहम्। ददौ दत्तं सम्रद्रेख पीतेनेवात्मनिष्क्रयम् ॥५४॥

गया है उसे खोजकर दूर करो. तभी तुम्हारा उद्देश्य पूरा होगां ।।४३।। इस विश्वास-भरे वचनको सुनकर वेगसे बदनेके कारण कांवती हुई घजावाल पुणक विमानप चढकर राम ग्रह देखकेले लिखे सब दिशाधोमे चक्कर कारण कांवती हुई घजावाल पुणक विमानप चढकर राम ग्रह देखकेले लिखे सब दिशाधोमे चक्कर कारण कर कर विश्व क्षांचायर उजटा लटका हुआ एक मनुष्य नीचे जलती हुई पामका खुर्या पी-पीकर तथ कर रहा है भीर खुर्या लगनेने उसकी भांके लाल हो गई है।।४६।। रामने उससे पुष्टा—'प्रापको नाम क्या है भीर आप किस बजने हैं। वह तपस्थी बंगा-'मैं देवपद पानेके लिखे तथ कर रहा है । वर तम क्या है है। इस पानेके लिखे तथ कर रहा है । वर नाम क्या है भीर आप किस बजने हैं। वह तपस्थी बंगा-'मैं देवपद पानेके लिखे तथ कर रहा है । वर नाम क्या है भीर आप किस विश्व है । इसी धनिकरार कामके करनेत प्रजाने पाप केल रहा था। इसिकें रामने निश्चय कर तथा कि इसता वर करता ही होगा। उन्होंने हाथने शक्त उठा लिया । ११।। और उसका सिर उसी प्रकार काम करता ही होगा। उन्होंने हाथने शक्त उठा लिया। ११।। और उसका सिर उसी प्रकार केल परते काट दिया जैते कमलकी डंडी परसे कमन उतार दिया गया हो। धागकी चिनगारियोंसे फुलती दादीवाना उनका तर ऐसा लग रहा था जैसे पानेने जली हुई कसदावाल कमलनहा हो।।।१२।। राजासे राज पाने के कारण शुक्त केल करने वह स्वापित मिल गई जो वह प्रपने उस कटोर तथसे कभी ना पाता जो वह प्रपने उस कटोर तथसे कभी निस्ता है वेसे ही रामको मार्गने अस्तरस्य प्रदिप भी सिला। १६ से से ही रामको मार्गने अस्तरस्य प्रदिप भी सिला।।१४।। महपिन उन्हें वे सुन्दर प्राभूत्या दिए भी अल्ले । इस्तुरने उस समय उचके रूपमे दिए भे, जब उन्होंने समुहको पी डाला था।।१४।। राम्पने विश्व विश्व स्वाप सा ।१४।। राम्पने विश्व विश्व स्वप्त स्वपने पर सामुरको दिए भी स्वप्त ।

द धन्मेथिलीकराजनिव्योपारेस बाह्रना । रामः प्राक्परासुर्द्विजात्मजः ॥५६॥ तस्य पर्वोदितां निन्दां द्विजः प्रत्रसमागतः। त्रातुर्वेवस्वतादिष ॥५७॥ निवर्तयामास स्तत्या मक्ताश्वं रच:कपिनरेश्वराः । तमध्वगय शस्यमिवाम्भोभिरभ्यवर्षभपायनैः ॥५८॥ मेघा: निमन्त्रिताश्चैनमभिजग्रुर्महर्षयः। हि स्थो र भौमान्येव धिषायानि हिन्दा ज्योतिर्मयान्यपि ॥५६॥ उपशस्य निविष्टैस्तैश्चतद्वरिम्रस्ती श्रयोध्या सप्टलोकेव सद्यः पैतामही तन्तः ॥६०॥ श्लाच्यस्त्यागोऽपि वैदेह्याः पत्यः प्राग्वंशवासिनः । अनन्यजानेः सैवासीद्यस्माजायाहिरएमयी ॥६१॥ विधेरधिकसंभारस्ततः प्रवयते मसः । श्रासन्यत्र क्रियाविष्टना राज्ञसा एव रज्ञिण: ॥६२॥ प्राचेतसीपज्ञं रामायशमितस्ततः । मैथिलेयी कुशलवी जगतुर्गरुचोदिती॥६३॥

वै प्राप्तुपाण लेकर प्रपत्ती उन भुवाधोमें बांध लिये जो सीताजीके वन वले जानेसे सीताजीके कच्छमें पहले वे विकास प्रति हो। जब राम प्रयोध्या नीटे तब उन्हें जात हुया कि उनके धानेक पहले रहे ही बाह्मण्यक पुत्र ने उठ या। 11 १६ ११ पुत्र के जी उठनेपर उस काह्मण्य रामकी बड़ी स्तुति की धीर पहले जो निर्मा को थी उसे धपनी निर्दित को डांता क्योंकि रामने उनके पुत्रको स्मराजके हार्योसि पहले जो निर्मा को थी उसे धपनी निर्दित को डांता क्योंकि रामने उनके पुत्रको स्मराजके हार्योसि पहले जो निर्मा को थी उसे धपनी क्यों कर वालके किया था। 11 था। वे व्यक्ति के विकास के प्रति के धपनी क्यों कर री। 12 था। यक्ते निर्वे सामने तीनों लोकों के व्यक्तियों का धानित किया था। वे व्यक्ति प्रति है ही नहीं, वरन सामित निर्मा के प्रति है हिन ही, वरन सामित का धपना था। था। वे व्यक्ति क्या प्रति है वस वार वार का धपना भी जात पढ़ने की धपना किया वार साम था। यह वार के प्रति है ही थी। वह वे धपोध्याक वारों हारोसे नत्य से पहले दे तब वार हो। ॥६०॥ सीताके स्याप्त रामकी एक यह भी प्रवास हुई कि रामने किसी दूसरी कीसे धपना विवाह निर्मा ह विवाद की किया। इसियो यससे सोनेकी सीता बनाकर रामने प्रपत्नी पत्नीके स्थानपर उसे बैठ किया। इसियो अपना विवाद तमित क्या अपनी पत्नीके स्थानपर उसे बैठ किया। इसिया अपनी पत्नीके स्थानपर उसे बैठ के पत्न किया। इसिया अपनी वह प्रति यससे सोनेकी सीता बनाकर रामने प्रपत्नी पत्नीके स्थानपर उसे बैठ के पत्न किया। इसिया विवास यह वी के यह किया हिस्सी सिया वार है। उसकी सामभी कर हो ही थी और विवेशता यह वी कि यह किया सियाबी के पुत्र तब धीर कुछ वका बनाबी हुसा कर हो थी उसकी साम ही स्थास है। उसकी सामभी कर रहे थे १९२। तब वारमीविजीकी धातासे सीताबीके पुत्र तब सीर कुछ वार का वार कर हमी प्रवास हो वारकी स्थास हो सामा है।

वर्च रामस्य बाल्मीके: कतिस्ती किन्नरस्वनी । किं तद्येन मनो हर्तमलंस्यातां न शृश्वताम् ॥६४॥ रूपे गीते च माधुर्यं तयोस्तज्ज्ञौनिवेदितम् । ददर्शसात्रजो रामः शुश्राव च कृत्रहली ॥६४॥ तद्गीतश्रवसौकाग्रा संसदश्रमुखी दशी। हिमनिष्यन्दिनी प्रातनिर्वानेच बनस्थली ॥६६॥ वयोवेषविसंवादी रामस्य च नयोस्तदा। जनता प्रेच्य सादश्यं नाचिकम्पं व्यतिष्ठित ॥६७॥ उभयोर्न तथा लोक: प्रावीएयन विसिष्मये । नपतेः प्रीतिदानेष वीतस्प्रहतया यथा ॥६८॥ गेये को न विनेता वां कस्य चेयं कतिः कवेः। इति राजा स्वयं पृष्टी तौ वाल्मीकिमशंसताम ॥६६॥ त्रथ मावरजो **रामः प्राचेतसम्र**पेयिवान । ऊरीकत्यात्मनो देहं राज्यमस्मैन्यवेदयत ॥७०॥ स ताबाख्याय रामाय मैथिलेयी तदात्मजी। कविः कारुखिको वन्ने सीतायाः संपरिग्रहम्।।७१।।

रामायाग गाते हुए इषर-उपर पूमने लगे । (६३)। एक तो रामका चरित, उमयर बाल्मीकिजी उसके रचिता और फिर किन्दरों के समान मकुर लहु न हो जाते थार कुछ उसके गायक फिर बताइए उसमें रह ही क्या गया था कि लोग उसे सुन्धर लहु न हो जाते । १५ ।। यह ता रामके कालोतक मी पहुंची । उन्होंने बातकों के क्या और मुख्य का हो जाते । १५ ।। यह ता रामके कालोतक मी सुच्चा । इस्ते । यह उन्होंने बातकों के क्या और गीतकी सुच्चा । उस समय वह सभा प्रात.कालकी उस सालत जात्त वाल्य वत्र वाले के क्या और मुत्ती जा रही थी । उस समय वह सभा प्रात.कालकी उस सालत वत्र वत्र वालत वत्र वत्र वालत वत्र वत्र वत्र वालत वत्र वत्र वत्र वालत वत्र वत्र वालत वत्र वत्र वालत वत्र वत्र वालत व्यवस्था कि साम दिवा है । १६१। लोगोने एकटक होकर राम और उन दोनों वालत काण एकटम मिलता-जुलता वहर ये वाल तिसमें सतर इतन ही था कि वे वोनों अभी कुतार वे तथा वत्रवासियोंक से वहन वहने हुए ये और राम प्रोत वे तथा राजती वहन पहले हुए वे थाई राम प्रात के वालत राम वे उनके पहले हुए वे शाई ।। अस्ता न विश्व वहने हुए वे शाई ।। इसा जितना इस बातवर हुण । इसा काण वत्र वालत विश्व वि

तात शुद्धा समत्तं नः स्तुषा ते जातवेदसि । दौरात्म्याद्रचसस्तां त नात्रत्याः श्रद्दधःप्रजाः ॥७२॥ प्रत्याययतः मैथिली। ताः स्वचारित्रमहिश्य ततः प्रत्रवतीमेनां प्रतिपत्स्ये त्वदाज्ञया ॥७३॥ जानकीमाश्रमानम्निः। इति प्रतिश्रते राज्ञा नियमैरिव ॥७४॥ स्वितिद्धि शिष्यैरानाययामास मंनिपात्य पुरीकसः। ब्रन्येद्यस्य काकुत्स्यः प्रस्तुतप्रतिपत्तये ॥७५॥ कविमाह्याययामाय स्वरसंस्कारवत्यासौ पुत्राभ्यामथ सीतया । सर्य रामं म्रनिरुपस्थितः ॥७६॥ ऋचेबोद चिषं स्वपदार्षितचत्त्वा । काषायपरिवीतेन शान्तेन वप्रपेव सा ॥७७॥ अन्वमीयत शढेति जनास्तदालोकपथात्प्रतिसंहतचन्नपः तस्यस्तेऽवाङम्बाः सर्वे फलिता इव शालयः ॥७८॥ तां दृष्टिविषये भर्तर्भ्रिनिरास्थितविष्टरः । करु निःसंशपं वरते स्वष्ट्रचे लोकमित्यसात ॥७६॥

यन तुम्हे चाहिए कि सीतावीको स्वीकार कर लो 11081। रामवे कहा कि प्रापको पतीह भीना हमारे सामने ही स्रोमको युद्ध हो चुकी हैं, पर रावराणी दुर्द्धताका विचार करने यहाँकी प्रवाको दिवस समित हो होता 11081। इसलिय यदि भीता प्रवाची युद्धताका प्रमाण देकर प्रवाको विद्यास दिलावें, तब नहीं होता 11081। इसलिय से सीता प्रवाची युद्धताका प्रमाण देकर प्रवाको विद्यास दिलावें, तब मैं आपकी आसाने पुत्रीके साव वर्ड्ड कुट्स कर लूपा 11081। रामका गर्गने प्रविच्छा सुक्तर वाल्पीकि जीने प्रवाची से साव प्रवाची से साव प्रवाची प्रवा

वास्मीकिशिष्येग पुरुषमावर्जितं पयः। श्राचम्योदीरयामास सीता सत्यां सरस्वतीम् ॥=०॥ वाङ्मनःकर्मभिः पत्यौ व्यभिचारो यथा न मे । विश्वंभरे देवि मामन्तर्धातमईसि ॥=१॥ एवमुक्ते तया साध्व्या रन्ध्रात्सद्योभवाद्भवः। शातह्नद मिव ज्योतिः प्रभामग्डलमुखयौ ॥=२॥ नागफणोत्चिप्तसिंहासननिषेद्षी। तत्र साचात्प्रादुरासीद्वसंघरा ॥=३॥ समदरशना सीतामङ्कमारोप्य भर्ज प्रशिहितेच शाम । मा मेति व्याहरत्येव तस्मिन्पातालमभ्यगात ॥=४॥ संरम्भं सीतात्रत्यर्पश्रीषमाः । धरायां तस्य गरुविधिवलापेची शमयामास ऋषीन्विसञ्च यज्ञान्ते सहृदश्च पुरस्कृतान्। रामः सीतागतं स्नेहं निदधे तदफ्त्ययोः ॥=६॥ युधाजितश्च संदेशात्स देशं सिन्धनामकम् । ददौ दत्तप्रभावाय भरताय भृतप्रजः ॥८७॥ भरतस्तत्र गन्धर्वान्युधि निर्जित्य केवलम् । आतोद्यं ग्राह्यामास समत्याजयदायधम् ॥==॥

सस्य वचन कहा ।।co।।—यदि मैंने मन, वचन, कर्म किसी प्रकारसे भी प्रयाना पतिवत भञ्ज न किया हो तो है यती गाता ! तुम मुक्ते प्रयानी गोवने ले लो ।।c१।। पतिवता सेताले ऐसा कहते ही पृथ्वी पड़पड़ाकर पर ई भीर उत्तमेरी विजवीके समान चमकीला एक तेजोमण्डल निकला ।।c१।। उत्तमेरी कालक सोतालीको प्रयानी गोवने के लिया जो रामकी और रक्टकी बोधी । राम कहते ही यह गए—है है ! यह त्या करती हो, यह त्या करती हो; पर वे सबके देखते-केवले पातालमें समा गई ।।c४।। रामको पृथ्वीपर चड़ा कोष प्राया और पृथ्वीसे सीताको लोटा केविक वित्त उन्होंने भवाग पनुष उठाया । पर बहाजी ती सब कुछ जानते हो थे, उन्होंने प्रावन रामको साम या थे। उनको सोतालोको स्वया । पर बहाजी ती सब कुछ जानते हो थे, उन्होंने प्रावन स्वावने साम या थे। उनको सोतालीको स्वया ।।c१।। प्रविश्वोको सुट्टी दी । अब वे प्रयोव उत्तम हो प्रेम करने तने जितना सीतालीको सक्तेय ।।c१।। प्रवाशक रामने अर्थिको सुट्टी दी । अब वे प्रपते पुत्रीके उत्तम हो प्रेम करने तने जितना सीतालीको भक्तेय ।।u६।। प्रवाशक रामने अर्थिको प्रावन स्वत्ताली भारति हो विद्या ।।c१।। प्रवाशक रामने अर्थिको जीतकर उनके हाथमे केवल बीखा तो रहने दी कि कु

स तचपुष्कली प्रत्री राजधान्यास्तदाग्व्ययोः। अभिषिच्याभिषेकाहीँ रामान्तिकमगात्प्रनः ॥⊏६॥ ग्रुद्धं चन्द्रकेतं च लच्मगोऽप्यात्मगंभवी। शासनाद्रधुनाथस्य चकं काराप्रथेश्वरी ॥६०॥ इत्यारोपितप्रश्नास्ते जननीनां जनेश्वराः । भत लोकप्रपन्नानां निवापानिवद्धः क्रमात ॥६१॥ उपत्य मनिवेपोऽथ कालः प्रोवाच राघवम । रहः संवादिनौ पश्येदावां यस्तं त्यजेरिति ॥६२॥ तथेति प्रतिपन्नाय विवृतातमा नृपाय सः। ग्राचरूयौ दिवमध्यास्व शासनात्परमेष्ठिनः ॥६३॥ विदानपि तयोद्धाःस्थः समयं लच्मणोऽभिनत् । दर्वाममः शापाद्राममंदर्शनार्थिनः ॥१४॥ भीतो म गत्वा सरयतीरं देहत्यागेन योगवित्। चकारावितथां भ्रातुः प्रतिज्ञां पूर्वजन्मनः ॥६५॥

षतुष पुठवा दिवा । १८६१। उन्होंने तक भीर गुष्कत नागक योग्य पुत्रोको, तक भीर पुष्कत राज-धानियोका राजा बना दिया और त्वय दामकं पात लीट प्राग् । १८६१। रामकी धाजामें तकस्मुतं । अनुद और न्दरेकेनु नामके धाने टोनों गुणेके कारायध्वका राजा बना दिया । १८०। इस प्रकार पुत्रोंको राज्य रेकर उन गारोंने प्राणी स्वर्धीया मानधांके आद प्राप्त मन्कार किए । १६१। यह गब हो जानेवर एक दिन रामके पान मुनिका देश बनाकर काल ध्याया और बोला— 'मैं धापके एकानने कुछ बाले करना बादता हैं। जो भी कोई इस नीभोकी बताक बीजमें भावे उसे भावे देश प्रकानने कुछ बाले करना बादता हैं। जो भी कोई इस नीभोकी बताक बीजमें भावे उसे भावे प्राप्त और कला कि बहाओं आजा है कि प्रव भाव बजलकर बेकुक्से रहें। १६३। यह बात हो ही रही थी कि इसी बीज दुर्गता ही कहीरे प्राप्त्रयके। उन्होंने डारपर वैठे हुए लक्सस्पत्ते कहा कि भावी जाकर रामने कही कि मैं प्राया है, नहीं नी दुन्हारे कुचको प्रभी वालने ससस कर हुँगा। लक्स्पत्त-वी जानने ही वे कि जो दम गया पाने कार प्राप्ता वाने देश-विकास होगा किर भी बातनीतके सीचमें ही धनकहर उन्होंने सुनता दे वी ।६८१। बढ़िन बीटकर योगमानोक जाननेवाले वक्सप्तने सामुके किनारे बाकर योग वसने शरीर छोटकर यह मार्टकी प्रतिकाली रहा कर की ।६६४। धरने तस्मिकात्मचृि । प्राञ्चनाक्मधितस्युषि ।
राघवः शिथिलं तस्यौ श्रुवि धर्मस्त्रिपादिव ॥६६॥
स निवेश्य कुशावत्यां रिपुनागाङ्कृशं कुशम् ।
शरावत्यां सतां सक्तंजीनताश्रुलवं लवम् ॥६७॥
उदवन्नतस्ये रियरधीःसानुजोऽम्निपुरःसरः ।
अन्वतः पतिवात्सत्याद्गृहवर्जमयोध्यया ॥६८॥
जगृहस्तयः पतिवात्सत्याद्गृहवर्जमयोध्यया ॥६८॥
जगृहस्तयः पतिवात्सत्याद्गृहवर्जमयोध्यया ॥६८॥
उपस्थितविमानेन तेन भक्तानुकस्पिना ।
चके विद्विविशेषः सर्युरनुपायिनाम् ॥१००॥
यद्रोत्रतरकल्योऽभूत्यमर्दस्तत्र मज्जताम् ।
प्रतस्तदाच्यया तीर्थं पावनं ग्रुवि पत्रथे ॥१०१॥
स विश्वविद्धारोषु प्रतियन्नात्ममूर्तिषु ।
विदशीभूतभौराखां स्वर्गान्तरमकल्ययन् ॥१०२॥

बोबाई प्रश्न सदसराके स्वयं चल जानेगर राग उसी प्रकार डीले यह गए अँसे पृथ्वीपर नेता गुगमे तीन परवाला धर्म डीला पड जाला है । १८६।। नियर बुढिवाले रागने राष्ट्र-क्यो हाथियाँके लिये महुवके सान भवरायक कुनकों कुनावनीका राज्य दे दिया थ्रीर प्रथने मधुर वचनीसे सज्जनीकी मांबिस प्रीमृत्ती धार वहानेवाले नवको उन्होंने जरावतीका राजा वनाया । १६७॥ फिर प्रमिन्त होवकी थ्रिम धार्म करके भाडगोंक साथ वे उत्तरकी धोर चले। जब अर्थण्यावासियोंने यह मुना तो रामके प्रेममं वे सब भी केवल अपने-अपने पर पीछे छोड़कर उनके साथ हो लिए । १६६॥ रामके प्रमान के वाले प्रेममं वे सब भी केवल अपने-अपने पर पीछे छोड़कर उनके साथ हो लिए । १६६॥ रामके पत्तका वाले प्रमान के पार्च पे वह मार्ग रामके पीछे-पीछे जाने वाली अनताके प्रीमुन्ते भीता हो चला । १६६॥ अपने पीछे-पीछे जाने वाली अनताके प्रीमुन्ते भीता हो चला । १६६॥ अपने पीछे पार्च करता पा वह तुरन्त स्वर्ण चला वाला प्रामुक्त प्रामुक्त प्रामुक्त प्रमुक्त प्रमुक्

निर्वर्त्येवं दश्कुलशिरस्केदकार्यं सुराणाम् विष्यक्सेनः स्वतनुमविशत्सर्वलोकप्रतिष्टाम् । लङ्कानाथं पवनतनयं चोभयं स्थापयित्वा कीर्तिस्तस्भद्रयमिव गिरौ दिल्लाणे चोचरं च ॥१०३॥

> इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवशे महाकाव्ये रामस्वर्गारोहणो नाम पञ्चदशः सर्गः॥

दूसरा स्वर्ग बनाना पडा ॥१०२॥ विष्णु भगवान्ने इस प्रकार रावणुका वध करके देवताधोका कार्य दूस किया भीर उत्तरिगिर हिमालयपर हनुमानत्रीको तथा दक्षिणामिरि त्रिकूटपर विभोगसण्तीको प्रपने दो कोतिस्तराभोक रूपमें स्थापित करके तीनी लोकोको धारण करनेवाले भगवाद् प्रयमें विराट् द्वारीरमे कीन हो गए ॥१०३॥

> महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाब्यमें रामका स्वर्गारीहरण नामका पन्द्रहर्वां सर्वे समाप्त हुन्ना ।।

# ॥ षोडशः सर्गः ॥

अधेतरे सप्त रघृप्रवीरा ज्येष्टं पुरोजन्मत्या गुर्वेश्व ।
चकुः कुशं रन्नविशेषभाजं सौश्रात्रमेषां हि कुलानुसारि ॥१॥
ते सेतुवार्जागजबन्धमुख्यैरम्युन्छिताः कर्मिभरप्यवन्ध्यैः।
अन्योन्यदेशप्रविभागसीमां बेलां समुद्राइव न न्यतीयुः ॥२॥
चतुर्मुजाशप्रभवः स तेषां दानप्रकृतेन्यारतानाम् ।
सुरद्विपानामिव सामयोनिर्भिन्नोऽष्ट्या विप्रससार वंशः ॥३॥
अधार्थरात्रे स्तिमतप्रदीपे शस्यागुहे सुप्तजने प्रबुद्धः ।
इशः प्रवासस्थकलत्रवेषामद्ष्यपूर्वं वनितामपश्यत् ॥४॥
सा साधुसाधारणपार्थवर्द्धः स्थित्वा पुरस्तात्पुरुहृतभासः ।
जतुः परेषां जयशब्दपूर्वं तस्याञ्जलि बन्धुमतो बबन्ध ॥४॥
अथानपोढार्गलमप्यगारं स्त्रायामिवादर्शतलं प्रविष्टाम् ।
सविस्मयो दाशरथस्तन्जः प्रोवाच पृवाधिवसृष्टतल्यः ॥६॥
लब्धान्तरा सावरखेऽपि गेहे योगप्रभावो न च लच्यते ते ।
विभिष्तं चाकारमनिर्दृतानां सृशालिनी हैममिवीपरागम् ॥७॥

### सोलहबां सर्ग

लय आदि सात रषुवधी वीरोने अपने सबसे बड़े भाई कुणको प्रपत्त मुखिया बनाया क्योंकि आलुप्रेस तो उनके कुलका वर्स ही था। ११। वे सभी पुल बीधने, कृपिकी रक्षा करने प्रोत्त हाकियों को इकट्टा करनेमें कुलक थे। किर भी जैसे समुद्र प्रपने तटका उलकुत नहीं करता है, बैसे ही उनसेसे किसीने भी अपने राज्यकी सीमा लीधकर इसरे भाईके राज्यकी सीमामे प्रवेश करनेका यहल नहीं किया। १२। जैसे सामवेदके कुलसे उरपन्य मरावाले दिग्मश्रोका कुल आठ आगोमे बँट गया था वैसे ही विध्युके अंशसे उरपन्य हुए रामका दानी कुल भी आठ भागोमे फ्रेंगा। १३। एक दिन प्राची रातको, जब अवन-मृहका दीप टिमटिमा रहा था और सब लोग सीए हुएये, कुशको एक स्त्री दिक्ता दी। उसे उन्होंने पहले कमें नहीं देखा था रच उसका बेश रेखनेसे आन पहला था कि उसका पति रातको करने प्रवेश करने पर स्वाची प्रवेश करने पत्र हुए साम के उसका पति पत्र हुए साम अपनी सम्पत्ति सज्जनोका उपकार करनेवाल, इन्हर्क समान देखनी और शब्दाको जीतनेवाले कुशके आगे वह स्त्री हम्पत्र अवस्था हो। यह साम प्रवेश साम उसके स्वाची और शब्दाको जीतनेवाले कुशके आगे वह स्त्री हम्पत्र साम इसे शास अवसे स्वाची का प्रवेश साम उसके साम उसका विश्व सहसे साम प्रवेश साम उसके साम उसके साम उसका विश्व साम उसका विश्व साम प्रवेश साम उसके साम उसका विश्व साम उसका विश

कात्वं शमे कस्य परिग्रहो वा किंवा मदभ्यागमकारणं ते । त्राचच्व मत्वा वशिनां रघृणां मनः परस्नीविश्वस्त्रवृत्ति ॥ ८॥ या नीतपौरा स्वपदीनम्रखेन। तमत्रवीत्सा गरुगानवद्या तस्याः परः संप्रति बीतनाथां जानीहि राजन्नधिदेवतां मास ॥ ६ ॥ वस्त्रीकसारामभिभूय साहं सौराज्यबद्धोत्सवया विभृत्या। समग्रशक्ती त्वयि वर्यवंश्ये सति प्रपन्ना करुणामवस्थाम ॥१०॥ विशीर्मात्वयादशतो निवेश: पर्यस्तशाल: प्रभूमा विना मे । दिनान्तमग्रानिलभिन्नमेघम ॥११॥ विडम्बयत्यस्त्र निमग्रसर्य निशास भास्त्रत्कलन्पुराणां यः संचरोऽभृदभिसारिकाणाम् । नदन्युखोल्काविचितामिपाभिः स वाह्यते राजपथः शिवाभिः ॥१२॥ ग्रास्फ(लितं यत्त्रमदाकराग्रैर्मृदङ्गधीरध्वनिमन्वगच्छत् । वन्यैरिदानीं महिपैस्तदम्भः शृङ्गाहनं क्रोशति दीर्घिकाणाम् ॥१३॥ वनेशया यष्टिनिवासभङ्गान्मृदङ्गश्रन्दापगम।दलास्याः । द वो स्काहतशेषवर्दाः क्रीड।मयुरा वनहिंगान्वम ॥१४॥ सोपानमार्गेष च येषु रामा निविधवत्यश्वरणान सरागान । सबी हतन्यङ्कभिरस्रदिग्धं व्याघै: पदं तेषु निधीयते मे ॥१५॥

पतिका क्या नाम है और मेरे पास किस लिए माई हो। तुम यह समऋकर मुँह खोलना कि रघु-विशियोका चित्त पराई स्त्रीकी ग्रोर कभी नही जाता ।। दा। उस स्त्रीन उत्तर दिया-हे राजनृ! जब भगवान राम वैकुण्ठ जाने लगे, तब जिस निर्दोष ग्रयोध्यापुरीके निवासियोको वे ग्रंपने साथ लेते गए उसी ग्रनाथ प्रयोध्यापुरीकी में नगरदेवी हैं।।६।। पहले श्रच्छा राज होनेके कारण में इतनी ऐक्वर्य शालिनी होगई थी कि मेरे ग्रागे कुबेरकी ग्रनकापुरी भी फीकी लगती थी ग्राजकल तुम्हारे ऐसे प्रतापी राजाके रहते हुए भी मेरी बहुत बूरी दशा हो गई है ।।१०॥ स्वामीके न रहनेस कोठे घटारियोंके टूट जानेंमें मेरी निवासभाभ अवीध्या ऐसी उदाम लगती है जैसे मुर्यास्तके समयकी वह सन्ध्या, जिसमें वायुके वेगमें इधर-उधर छितराए हुए बादल दिखाई देते हो ॥११॥ रातके समय पहले जिन सडकोपर चमकते हुए बिद्धपोवाली श्रभिसारिकाएँ चलती थी। उन्हीपर आजकल ऐसी सियारिने घूमती है जिनके मुख्ये चिल्लाते समय विनगारियौं निकलर्ताहैं ।।१२।। नगरकी जिन वावलियोका जल पहले जलक्रीडा करनेवाली मृन्दरियोके हाथके यपेडोसे मृदङ्गके समान गम्भीर शब्द करता था, वह ग्राज-कल जङ्गलों भैरोकि मीगोकी चोटोंने कान फोबे डालता है।।१३।। ग्रडोके टूट जानेसे यहाँके मोर ब्रव बुक्षोपर जाकर बैठते हैं और मृदङ्ग न बजनेक कारए। उन्होने नाचना भी बन्द कर दिया है ग्रब वे उन जननी मोरोके समान लगते हैं, जिनकी पृंद्धे वनकी ग्रागसे जल गई हों ।।१४॥ ग्रीर क्या कहें, पहले जिन सीढियोपर सुन्दरियाँ श्रपन महावर लगे लाल∼लाल **पैर रखती** चलबी थी, उन्हींपर मृग मारनेवाले वाघ श्रपने रक्तसे सने लाल पैर रखते चलते हैं ॥१४॥

पद्मवनावतीर्गाः करेणभिर्वत्तम्यालभङ्गः । चित्रद्विपाः नखाङ्कशाघातविभिष्णक्रम्भाः संरब्धसिंह प्रहर्त बहन्ति ॥१६॥ योपित्वतियातनानामुत्कान्तवर्णक्रमधसरागाम । स्तम्भेष स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति सङ्गानिमोकपद्याः फणिभिविधकाः ॥१७॥ कालान्तरस्यामस्रधेष नक्तमितस्ततो रूढतणाङ्करेष । त एव ग्रकागुणशृद्धयोऽपि हर्म्येषु मुर्च्छन्ति न चन्द्रपादाः ॥१८॥ त्रावर्ज्य शाखाः मदयं च यासां प्रष्पार्ययुपात्तानि विलासिनीभिः। वन्यै: पुलिन्दैरिव वानरैस्ताः क्रिश्यन्त उद्यानलता मदीयाः ॥१६॥ रात्रावनाविष्कतदीपभासः कान्ताम्रखश्रीवियता दिवापि । तिरस्क्रियन्ते क्रमितन्तुजालेविंच्छन्नथमप्रसरा गवाचाः ॥२०॥ बलिक्रियावर्जितसैकतानि स्नानीयसंसर्गमनाप्तवन्ति । उपान्तवानीरगृहाणि दृष्टा शून्यानि दृये सरयुजलानि ॥२१॥ तद्रहेमीमां वसितं विसुज्य मामभ्युपैतुं कुलराजधानीम्। हित्वा तनुं कारणमानुषीं तां यथा गुरुस्ते परमात्ममृतिम् ॥२२॥

जिन चित्रोमे ऐसा दिखाया गयाथा कि हाथी कमलके तालमे उतर रहे है और हथिनियाँ उन्हें संडसे कमलके डण्ठल तोडकर दे रही है, उन चित्रित हाथियोंके मस्तकोंको सिहोने सच्चे हाथीका मस्तक समक्षकर नखोसे फाड़ दिया है ।।१६।। जिन बहतसे खभोंम स्त्रियोकी मृतियाँ बनी हुई थी आजकल उन मृतियोका रग उड गया है। उन खभोको चन्दनका बुक्ष सम्भक्तर जो साँप उनसे लिपटे हैं उनकी केचुले छूटकर उन मूर्तियोसे सट गई है और वे ऐसी लगतो है मानो उन पत्थरकी स्त्रियोने स्तन ढकनेके लियं कोई कपडा डाल लिया हो ।।१७।। जिन भवनोपर कभी मोतीकी मालाके समान शुभ्र चाँदनी चमका करती थी उनपर अब चाँदनी भी नहीं चमकती क्योंकि बहुत दिनोमे मरम्मत न होनेके कारण कोठोके चूनेका रंग काला पड गया है और उनपर जहाँ-तहाँ थास जम भाई है ।।१८।। पहले उद्यानका जिन लताग्रोको धीरेसे मुकाकर सन्दरी स्त्रियाँ फल उतारा करती थी उन मेरी प्यारी लताग्रोको जगली म्लेच्छोके समान उत्पाती बन्दर भक्तभोरे डाल रहे हैं ।। १६।। ग्राजकल भटारियोंके भरोखोसे न तो रातको दीपकोकी किरएो निकलती हैं, न दिनमे सुन्दरियोंका मूख दिखाई देता है ग्रीर न कहीसे अगरुका धुँगा ही निकलता है। ग्रव वे ऋरोखे मकडियोंके जालोसे दक गए है।।२०।। मुभे यह देखकर बडा दु:ख होता है कि अब न तो सरयके घाटोंपर देवताग्रोके लिये बलि दी जाती है भीर न स्त्रियोके स्नान करनेसे उसमेसे अगराग श्रादिकी गन्व ही निकल रही है। सरयूके तटपर बनी हुई बेतकी भोंपिष्ट्यों भी सूनी पड़ी रहती है।।२१।। इसलियं जैसे तम्हारे पिता रामने राक्षसोंको मारनेके लिये जो मनष्य शरीर धारण किया था उसे छोडकर परमारमामें पहुँच गए बँसे ही तुम भी इस नई राजधानी कुशावतीको छोडकर श्रपनी कुल-

तथेति तस्याः प्रस्यं प्रतीतः प्रत्यग्रहीत्प्राग्रहरो रघुसाम् । पूरप्यभिष्यक्तम्रसम्बा शरीरवन्धेन तिरोबभव ॥२३॥ तद्द्रतं संसदि रात्रिष्ट्रतं प्रातिर्द्वजेभ्यो नुपतिः शशंस । श्रस्वा त एनं कुलराजधान्याः साचात्पतित्वे वृतमभ्यनन्दन् ॥२४॥ कुशावतीं श्रोत्रियसात्स कृत्वा यात्राज्ञकलेऽहनि सावरोधः । **अनुद्रतो वायुरिवाभ्रष्टन्दैः सैन्यैरयोध्याभिग्रखः** प्रतस्थे ॥२५॥ सा केतमालोपवना बृहद्भिर्विहारशैलानगतेव नागैः। सेना रथोदारगृहा प्रयासे तस्याभवञ्जंगमराजधानी ॥२६॥ तेतातपत्रामलमण्डलेन प्रस्थापितः पूर्वनिवासभूमिम् । बभौ बलीघः शशिनोदितेन वेलाम्रदन्वानिव नीयमानः ॥२७॥ तस्य प्रयातस्य वरूथिनीनां पीडामपर्याप्तवतीव सोद्धम् । विष्णुपदं द्वितीयमध्याहरोहेव रजश्ळलेन ॥२=॥ उद्यच्छमाना गमनाय पश्चातपुरी निवेशे पथि च व्रजन्ती । सा यत्र सेना दृहशे नपस्य तत्रेव सामग्र्यमति चकार ॥२६॥ तस्य द्विपानां मदवारिसेकात्स्वराभिघाताच तुरंगमाणाम् । रेख: प्रवेदे पश्चि पञ्चभावं पञ्चोऽपि रेखत्विमयाय नेत: ।।३०॥

मार्गेषिणी सा कटकान्तरेषु वैन्ध्येषु सेना बहुधा विभिन्ना । चकार रेवेव महाविरावा बद्धप्रतिश्रन्ति गुहासुखानि ॥३१॥ स धातुमेदारुखयाननेमिः प्रभः प्रयाखध्वनिमिश्रतूर्यः । व्यल्क्क्यद्विन्ध्यम्रपायनानि पश्यनपुलिन्दैरूपपादितानि ॥३२॥ तीर्थे तदीये गजसेतवनधात्प्रतीपगामचरतोऽस्य गङ्गाम । श्रयत्नवालव्यजनीवभुवर्हसा नभोलङ्गनलोलपत्ताः ॥३३॥ स पूर्वजानां कपिलेन रोषाद्धस्मावशेषीकतविग्रहासाम । सराऽलयप्राप्तिनिमित्तमम्भस्त्रैस्रोतसं नौ लुलितं ववन्दे ॥३४॥ इत्यध्वनः कैश्विदहोभिरन्ते कलं समासाय क्रशः सरय्वाः। वेदिप्रतिष्ठान्विताध्वराणां यूषानपश्यच्छतशो ग्घूणाम् ॥३५॥ त्राध्य शाखाः कुसुमद्रमाणां स्पृष्टा च शीतान्सरयूतरङ्गान्। तं क्लान्तसैन्यं कुलराजधान्याः प्रत्युज्जगामोपवनान्तवायः ॥३६॥ अथोपशब्ये रिष्टमन्नशब्यस्तस्याः प्ररः पौरसखः स राजा। कलध्वजस्तानि चलध्वजानि निवेशयामास बली बलानि ।।३७॥ तां शिल्पसंघाः प्रभुणा नियुक्ताम्तथागतां संसृतसाधनत्वात्। पुरं नतीचकरपां विसर्गान्मेघा निदाधग्लपितामिवोर्वाम् ।।३८॥

मार्गली घूल कीचड़ बन गई और कीचड़ भी घोड़ोंकी टायीसे यूल बन गई।।३०।। मार्ग भूल लानेके कारण वह सेना विन्ध्याचलके प्रास-पास मार्ग हुँवने लगी और कई भागोम बँट गई। उस सेनाने नमंदाके समान जो गम्भीर गर्जन किया उससे पढ़ेवकी गुमारें भी गूँज उठी।।३१।। गेक प्रादि धातुम्रोसे जिसके रचके पहिए लाल हो गए थे थीर जिसकी चलती हुई सेनाके शब्देल तुरहीके खब्द भी दब नए थे वह कुश विन्ध्यावजवासी किरातोके हाथके पाई हुई भेट को ग्रामिध्यो देखते हुए प्रापे वह चले। 1३२।। वहां पास हो उलटी परिचमकी प्रोर वहनेवाली गञ्जाजीपर हाथियोका पुल बनाकर वे पार उतरने लगे। उस समय प्राकाशों जो चक्कल पंखीबाने हस उद्देन थे वे कुश्यापर हुनते हुए चैंचरके समान लग रहे थे।।३१।। इश्रो नायोके चलनेते चंचल जनवाली गञ्जाजीका प्रशास किया वर्धीक कियान को वह हुए हैं जो हुए उनके पूर्वज समरके पुत्र उत्तरी जतकी हुगासे स्वां पहुँचे थे।।३४।। इस प्रकार मार्गने कुश दिन विताकर कुश मी सरपूर्क किनारे पहुँचे। वहां नहीं बहै-वहें बहै वह कहां कि साम्प्रकार मार्गने कुश हुए हुगाने कि प्राप्त करनेवाल रचुवंची राजामोके गाई हुए सैकड़ों यजके सम्मे दिखाई दिए।।३४।। प्रयोगधान उपनानेहिं प्रशास कियान साम्प्रके हिताके साम्प्रकार हुए हुगाने का स्वागत किया। १६९।। वहां वालक प्रवाद हुए कुशोकी बादियांको हिलाता हुमा तथा सरपूर्क शीतल जलके स्वशंदी उच्छे बारूने बागो स्वागत किया। १६९।। वहां वालक प्रवाद हिताने राजाने कुश हुए इसकी साम्प्रकार प्रपाद हिताने राजाने कुश हुए इसकी साम्प्रकार प्रपाद हिताने राजाने कुश हुए इसकी साम्प्रकार प्रपाद सेनाके सम्परके प्रयाद-सामाने उट्टर विद्या।।३०॥। वहे इसकी साम्प्रकार वालक प्रवाद हुए इसकी प्रवाद स्वागति स

परार्ध्यप्रतिमागृहायाः । ततः सपर्या प्रर: सपश्रपहारां उपोषितैर्वास्तुविधानविद्धिनिर्वर्तयामास रघप्रवीर: ॥३८॥ तस्याः स राजोपपदं निशान्तं कामीव कान्ताहृदयं प्रविश्य । यथाई मन्यैरन जीविलोकं संभावया मास यथाप्रधानम् ॥४०॥ सा मन्दरासंश्रयिभिस्तरंगैः शालाविधिस्तम्भगतेश्व नागैः। सर्वाङ्गनद्वाभरगोव नारी ॥४१॥ विपश्णिस्थपरया वसन्म तस्यां वसतौ रघुणां प्रराखशोभामधिरोपितायाम् । स्पृहयांत्रभूव भन्ने दिवो नाप्यलकेश्वराय ॥४२॥ रत्नग्रथितोत्तरीयमेकान्तपाषड्स्तनलम्बिहारम् । नि:श्वासहार्याशकमाजगाम घर्मः त्रिया**वेषमिवोपदे**ण्डम ॥४३॥ अगस्त्यचिद्वादयनात्समीपं दिगुत्तरा भाम्बति मंनिवृत्ते। त्रानन्दशीतामिव वाष्पवृष्टि हिमस्रति हैमवर्ता दिवसोऽतिमात्रमत्यर्थमेव चणदा उमी विरोधिकयया विभिन्नी जायापती सानुशयाविवास्ताम ॥४५॥ शैवलवन्त्यधस्तात्सं।पानपर्वाणि विमुश्चढ्रमः। गृहदीधिंकासां नारीनितम्बद्धयसंबभ्व ॥४६॥ उद्दरस्य वर्षः

ब्राज्ञासे कारीगरोने अपने यन्त्रोंकी सहायतासे अयोध्याका कायापलट कर दिया ॥३८॥ फिर क्रस भीर उपवास करनेवाले वास्त-विद्याके पण्डितोम रघवीर कुलने अनमोल मृतियोसे भरे घरोबाली अयोध्याका विधिपूर्वक पूजन कराया और पशुग्रोका बिलदान मां कराया ।।३१।। जैसे कामी पूरुष स्त्रीके हृदयमे पैठ जाता है वैसे ही कुश भी अयोध्याके राजभवनमे प्रविष्ट हो गए और उन्होंने अपने मन्त्रियो श्रादिके रहनेके लिये दूसरे बहुतसे भवन दे दिए ।।४०।। ग्रयाः नाकी हाटोमे सन्दर-सन्दर यस्तुएँ विकनेको सजी हुई थी, युडसालमे घोडे बँधे हुए थे, हथमारोक खम्भोसे हाथी बँधे हुए थे। इस प्रकार वह नगरी ऐसी सुन्दर लगने लगी जैसे सारे झरीरपर गहना पहने हुए कोई स्त्री हो ॥४१॥ थ्रयोध्या किर पहले जैसी सुन्दर लगने लगी। उसमे निवास करके जानकीजीके पुत्र कुशको ऐसा सुख मिला कि न तो उन्हें नुन्दर-मृत्यर अप्सराधोस भरे स्वर्गके स्वामी बननेकी इच्छा रह गई और न ब्रसस्य रत्नोवानी बलकापुरीको ही लेने की ॥४२॥ इसनेम ग्रीक्म ऋ**तु प्राई जिसने मानो इन्हें** भपनी उस प्रियाका स्मरता करा दिया जिसकी ब्रोडनीमें रतन लगे हो, जिसके गोरे-गोरे स्तर्नोपर मोतियोका हार लटका हो ग्रौर जो सौँगसे उड़नेवाले महीन कपड़े पहने हुए हो ॥४३॥ **गर्मीमें** जो हिम लगने लगा वह ऐसा लगता था सानो दक्षिस दिशासे सूर्यके लौट **धानेकी प्रसन्नतामें उत्तर** विशाने बानन्दके ठ२ ब्रांमुओके समान पानीकी ठडी धारा हिमालय**से बहाई हो ॥४४॥ अरवँन्त** सन्तापसे भरे दिन और ग्रत्यन्त द्वोटी राते, य दोनों उन पछताते हुए पति-पत्नीके समान दिखाई देने लगे जो धारतमे ऋगड़ा करके एक दूसरेसे रूठ वैंडे हो ॥४५॥ गर्मीके का**रए। घरकी बाब दियाँ** 

वतेष सायंतनमञ्ज्लिकानां विजम्भगोद्रन्धिष क्रहमलेषु। प्रत्येकनिचिप्तपद:सशब्दं संख्यामिवैषां समग्धकार ॥४७॥ स्वेदान्विद्धार्द्रनसन्ताङ्के भूयिष्टसंदृष्टशिखं कपोले। च्यतं न कर्णाटपि कामिनीनां शिरीषपप्पं सहसा पपात ।।४८॥ यन्त्रप्रवाहै: शिशिरे: परीतान रसेन धौतानमलतोद्भवस्य । शिलाविशेपानधिशस्य निन्यर्घाराग्रहेष्वातपमुद्धिमन्तः ॥४६॥ म्नानार्दमक्तेष्वनधपवामं विन्यस्तमायंतनमल्लिकेष । कामो वसन्तात्ययमन्दर्वार्यः केशेषु लेभे वलमङ्गनानाम् ॥४०॥ बद्धरजःकणत्वानमञ्जर्धदारा शशभेऽर्जनस्य । श्चापिञ्जग दम्ध्वापि देहं गिरिशेन रोधात्खएडीकता ज्येव मनोभवस्य ॥५१॥ सहकारभक्षं पुरासाशीधं नवपाटलं च। संबध्तता कामिजनेष दोषाः सर्वे निदाघाविधना प्रमुख्टाः ॥५२॥ जनस्य तस्मिन्यमये विगाढे बभुवतुद्धौं सविसेषकान्तौ। तापापनोदचमादसेवी म चोदयस्थी नपतिः शशी च ॥५३॥ श्र बोर्मिलोलोन्मद राजहं से रोधोलतापुष्पवहे विदर्तिमिच्छा वनितासखस्य तस्यास्भामि ग्रीष्मसखे बभव ॥५८॥

भी सेवार जमी हुई सीढियोको छोडकर पीछे हटने लगी [ग्रर्थात् उनका पानी सूखने लगा] उनमें कमलकी डडियाँ दिखाई देने लगी और पानी घटकर स्त्रियोकी कमर तक रह गया ॥४६॥ वनोंमें चमेली खिल गई ग्रीर उसकी सगन्ध चारो ग्रीर फैलने लगी। सन्ध्याको गनगनाते हुए भौरे उसके एक-एक फल पर बैठकर मानो फलोंकी गिनती करने लगे ।।४७।। स्थियोंके गालोपर प्रियतमंक हाथोंसे बने नखक्षतोंपर पसीनेकी बंदे फैल जाती थी और कानपर रक्खे हए सिरसके फुलोंका केसर उनसे सट जाता था। इसलिये जब वे फल कान परसे गिरते भी थे तो सहसा पथ्वीपर नहीं गिर पाते थे ।।४८।। धनी लोग गर्मीमे ठडी रहनेवाली उन विशेष प्रकारकी शिलाग्रोंपर सोकर दपहरी बिताते थे जो चन्दनसे घुली होती थी और जिनके चारो और जल-धाराएँ छटती रहती थी ॥४६॥ वसन्त बीत जानेके कारण जो कामदेव मन्द पड गया था वह स्त्रियों के उन केशों में जाकर बस गया जो स्नान करनेपर खोल दिए जाते ये ग्रीर जिसमे धुपसे सुगन्धित करके शामको फुलनेवाली चमेलीके सगन्धित फूल खोस लिए जाते थे ।। १०।। परागसे भरी कुछ पीली-पीली ग्रर्जनकी मझरी ऐसी लगतीं थी मानो कामदेवका शरीर भस्म करनेके पश्चात शिवजीके हाथसे तोडी हुई कामदेवके धनुषकी होरी हो ।। ११।) मनोहर गन्यवाली आमकी बौर, पुरानी मदिरा और नये पाटलके फल लाकर ग्रीष्म ऋतुने कामी पुरुषोकी सब कमी पूरी कर दी ।। ४३।। उस कठिन ग्रीष्म समयमे उदित होकर दो ही तो प्रजाक बहुत प्यारे हुए। एक तो सेवासे प्रसन्न होकर निधनता श्रादि सन्नापोंको दूर करनेवाले राजा कुश और दूसरे शीतल किरएगे से गर्भीका ताप दूर करनेवाले चन्द्रमा ॥५३॥ एक दिन कुशकी

स तीरभूमौ विहितीपकार्यामानायिभिस्तामपकृष्टनकाम् । विगाहितं श्रीमहिमानुरूपं प्रचक्रमे चक्रधरप्रयावः ॥५५॥ तीरमोपानप्रधावतारादन्योन्यकेयरविष्ठिनीभिः। मा ँमरिदडनाभि: ॥५६॥ सनपुरचोभपदाभिरामीदृद्धि ग्रहंसा परस्परास्यवागतत्पराणां तासां नृपो मञ्जनरागदर्शी। नौसंश्रयः पार्श्वगतां किरातीग्रपात्तवालव्यजनां बभासे ॥५७॥ पत्र्यावरोधैः शतशो मदीयैविंगाद्यमानो गलिताङ्गरागैः। संघ्योदयः साभ्र इवैष वर्श पुष्यत्यनेकं सरयप्रवाहः ॥५८॥ विलप्तमन्तःपरसन्दरीयां यदञ्जनं नौलुलिताभिरद्धिः । तद्धध्वतीभिर्मदरागशोमां विलोचनेष प्रतिमक्तमाशाम् ॥५६॥ गरुश्रोणिपयोधरत्वादात्मानमुहोद्धमशक्तुवत्यः । गाढाङ्गदैर्वाहभिरप्स बालाः क्लेशीचरं रागवशात्प्लवन्ते ॥६०॥ अभी शिरीषप्रसवावतंसाः प्रश्नंशिनी वारिविहारिकीनाम । पारिष्तवाःस्रोतिम् निम्नगायाःशैवाललोलाँग्ळलयन्ति मीनान॥६१॥ त्रासां जलाम्फालनतत्पराणां मक्ताफलस्पर्धिष शीकरेष । पयोधरोत्सर्पिप शीर्यमाणः मंलच्यते न च्छिद्ररोऽपिहारः ॥६२॥

इच्छा हुई कि लहरोके लहरानेसे मतवाले बने हुए हसीवाले, तटकी लताम्रोके फूलोको बहानेवाले बीर गर्मीमें सुख देनेवाल गरयुके जलमे धपनी रानियोंके साथ विहार करे ।। ४४।। यह निश्चय करके विष्णुके ममान प्रभावशाली कश. सरयुके जलमे विहार करने चले । सरयुके तटपर हेरे हास दिये गए ग्रोर मल्लाहोने जाल डालकर ग्राह ग्रादि सब जीव-जन्तु उसमेसे निकाल डाले ।।३५।। जब कुशकी रानियाँ भीढियोसे पानीमे उतरने लगी, उस समय उनके भूजबन्द एक दूसरेसे रगड खाने लगे, पैरके बिद्धुए बजने लगे और इन शब्दोको सून-सुनकर सरयूके हम **मचल उठे ॥४६॥** रानियां एक दूसरेपर जलके छीटे उडाने लगी। उन रानियोके स्नानकी शोभा देखकर नावपर बैठे हुए राज,। पासमे चैंबर लेकर खड़ी हुई किरातिनसे कहने लगे ।। ४७।। 'देख तो ! मेरे रनवास की मैंकडो रानियोके स्नान करनेसे और उनके शरीरसे धूले हुए अगारके शि**ल जानेसे सरयूकी** घारा ऐसी रग-विरगी लगने लगी है जैसे बादलोंमे भरी सन्ध्या ।।१६।। नावोके चलनेसे जलमं जो लहरे उठती है उन्होने इन सुन्दरियोकी ग्रांसोका ग्रञ्जन **धो दिया है ग्रीर उसके बदलेमें** मदपानके ममयकी लाली इनकी ब्रांखीमे भरदी है।।१६।। भारी नितम्बों ब्रौर स्तनोंके कारखा ये रानिया मलो भांति तर नही पानी फिर भी खेलमें सम्मिलित होनेके कार**रा** ये **प्रपने मोटे-मोटे ध्रुव** बन्दोबाली बोहोने जलमे बड़ी कठिनाईसे तर रही हैं ॥६०॥ इन जल-क्रीड़ा करनेवाली सनियोंके कानोमे निरके कर्राकृत विसककर नदीमें गिरकर तैर रहे हैं। इनको दे**सकर मछलियोंको** सेवारका भ्रम हो रहाहै भौर वे इनवर मुँह मारनेको फपट रही हैं।।६१।। दे**स, जलक्रीडार्मे**  आवर्तशोभा नतनाभिकान्तर्भक्षे अवां द्वन्दचराः स्तनानाम् । जातानि रूपावयवोपमानान्यदृरवर्तीनि विलासिनीनाम् ॥६२॥ तीरस्थलीयर्हि भिरुत्कलापैः प्रस्निग्यकेकैरभिनन्यमानम् । श्रोत्रेषु संमृब्र्ञ्जित रक्तमासां गीतानुगं वारिमृदङ्गवाद्यम् ॥६४॥ संद्य्यक्ष्मेत्रप्रवालानिकवेष्विद्दुशकाशान्तरितोष्ठत्वयाः । अप्रमी जलाप् रितद्वन्नमार्गा मौनं भजन्ते रशनाकलापाः ॥६४॥ एताः करोत्पीडितवारिभारा दर्पात्सखीभिवदनेष् सिक्ताः । वकतराप्रैरलक्षैस्तरूपयश्चर्षाकथान्वारिलवान्वमन्ति ॥६६॥ उद्धन्यकेशश्च्युतपत्त्रत्रेखो विश्वतेषम् काफलपत्त्रवेष्टः । मनोज्ञ एव प्रमदासुखानामम्भोविद्वाराकुलितोऽपि वेषः ॥६७॥ स नौविमानादवतीर्य रेमे विलोलहारः सह ताभिरप्सु । स्कन्धावलमोद्धनपद्वनीर्य रेमे विलोलहारः सह ताभिरप्सु । स्कन्धावलमोद्धनपद्वनीकः करेणुभिवन्य इव द्विपेन्द्रः ॥६८॥ ततोन्येषानुगताः स्त्रियस्ता आजिष्णुना सातिशयं विरेखः प्राणेव स्ता नयनाभिरामाः प्राप्येन्द्रनीलं किस्रतोन्मयृत्वम् ॥६९॥

लगी हुई इन रानियोको यह भी नहीं सुध है कि हमारे हार टूट गए है और मोती विखर गए हैं। मोतियों के समान बुँदोको ही मोती मानकर ये समक बैठी है कि हार ट्रटा नहीं है ॥६२॥ देख, सन्दरी स्त्रियोके शरीरके अंगोके समान जो वस्तुएँ ससारमे प्रसिद्ध है वे सब इन सुन्दरियोंके द्यास-पास जट आई है। ये पानीकी भैवरे इनकी गहरी नाभिके समान है, लहरे इनकी भौहोंके समान है और चकवा-चकवी इनके स्तनीके समान हैं।।६३।। ये गा-गाकर जो मुदंग बजानेके समान धपकी दे-देकर जल ठोक रही है उसे सनकर बैंडे हुए मोर प्रपनी पंछ उठाकर और बोलकर जनका श्रमिनन्दन कर रहे हैं ॥६४॥ इन रानियोने भ्रपने नितम्बोपर श्वेत वस्त्र लपेट लिया है जिसके नीचे तगडीके घंषुरू ऐसे दिखाई देते है जैसे चाँदनीसे ढके हए तारे हो । तगडीके होरोमे जल भर जानसे इन स्त्रियोके इधरसे उधर दौड़नेपर भी ये वज नहीं रहे हैं।।६४।। जब इनकी सखियाँ इनके मॅहपर पानी डालती हैं और ये घटकारसे ग्रपनी सखियोंपर पानी उछालती हैं सब इनके सीये लटके हुए बालोसे कुकुम मिली हुई लाल रगकी बुँदे चूने लगती है।।६६।। यद्यपि स्नानके कारण बाल खल जानेसे, मेंह पर और स्तनोपर बनी हुई चित्रकारीके भूल जानेसे, तथा मोतियोंके कर्गफूल कानसे निकल जानेसे इन स्त्रियोंका वेश बेढगा हो गया है फिर भी देख, ये कितनी मनोहर लग रही है ॥६७॥ यह कहकर कुश भी पानीमें उतर पड़े श्रीर जैसे कमलिनियोंको उखाडकर कन्धेपर लटका कर हाथी अपनी हथिनियोंके साथ जलकीड़ा करता है वैसे ही वे भी उन स्मियोके साथ जल विहार करने लगे ।।६८।। उस कान्तिमान् राजाके साथ क्रीड़ा करती हुई वे रानिया पहलेसे भी प्रधिक सुन्दर लगने लगीं क्योंकि मोती तो यों ही सुन्दर होता है भीर फिर

वर्णोदकैः काश्चनशृक्षमुक्तीस्तमायतात्त्यः प्रख्यादसिश्चन् । तथागतः सोऽतितरां वभासे सधातनिष्यन्द इवाद्रिराजः ॥७०॥ तेनावरोधप्रसदासखेन विगाहमानेन सरिद्वरां ताम । आकाशगङ्गरतिरप्सरोभिर्वतो महत्वाननयातलील: ॥७१॥ यत्क्रम्भयोनेरधिगम्य रामः क्रशाय राज्येन समं दिदेश । तदस्य जेंत्रामरणं विहर्तरज्ञातपातं सिलले ममज ॥७२॥ म्नात्वा यथाकाममसौ सदारस्तीरोपकार्या गतमात्र एव । दिव्येन श्रन्यं बलयेन बाहमपोढनेपध्यविधिर्ददर्श ॥७३॥ जयश्रियः संवननं यतस्तदश्रकपूर्वं गुरुणा च यस्मात् । सेहेऽस्य न श्रंशमतो न लोभात्स तस्यपुष्पाभरुगो हि धीरः॥७४॥ ततः समाज्ञापयदाश्च सर्वानान(यिनस्तद्विचये नदीष्णान । वन्ध्यश्रमास्ते सरयं विगाद्य तमृत्तुरम्लानमुखप्रसादाः ॥७५॥ कृतः शयत्नो न च देव लब्धं मर्ग्नं पयस्याभरशोत्तमं ते । नागेन लौल्यात्कुमुदेन नृनमुपात्तमन्तह द्वासिना तत् ॥७६॥ ततः स कत्वा धनुराततज्य धनुर्धरः कोपविलोहितानः । गारुतमतं तीरगतस्तरस्वी भुजंगनाशाय समाददेऽस्तम् ॥७७॥

यदि वह इन्द्र नीलमिएके साथ गूँव दिया जाय तब तो कहता ही क्या ॥६६॥ वे स्त्रियाँ सोनेकी पिकलिएयों र स छोट-छोडलर उन्हें भिगोने लगी । उन समय वे ऐसे वजने लगे जैसे पर्वतराज हिसालय परें। गेरूक के उन्हें भिगोने लगी । उन समय वे ऐसे वजने लगे जैसे पर्वतराज हिसालय परें। गेरूक के इन्हें के उन्हें भी कि उन्हें के उन्हे

तस्मिन्हदः संहितमात्र एव चोभात्समाविद्धतरङ्गहस्तः। रोघांसि निघ्नस्रवपातमग्नः करीव वन्यः परुषं ररास ॥७८॥ मध्यमानादुदुत्तनकात्सहसोन्मञ । तस्मात्सम्रदादिव लचम्येव सार्धं सुरराजवृत्तः कन्यां पुरस्कृत्य भुजंगराजः ॥७६॥ विभवगात्रत्युपहारहस्त्तस्रुपस्थितं वीच्य विशापतिस्तम्। सीपर्णमस्त्रे प्रतिसंजहार प्रह्लेष्वनिर्बन्धरुषो हि सन्तः।।८०॥ त्रैलोक्यनाथप्रभवं प्रभावात्क्रशं द्विषामङ्करामस्रविद्वान् । मानीस्रतेनाप्यभिवन्द्य मूर्घ्ना मूर्घाभिषिक्तं कुमुदो बभाषे ॥ = १॥ त्रवैमि कार्यान्तरमानुषस्य विष्णोःसुताख्यामपरां तनं त्वाम् । मोऽह कथं नाम तवाचरेयमाराधनीस्य धृतेर्विधातम् ॥=२॥ कराभिधातोत्थितकन्द्रकेयमालोक्य बालातिकतृहलेन । हृदात्पतज्ज्योतिरिवान्तरिचादादत्त जैत्राभरणं त्वदीयम् ॥=३॥ तदेतदाजानुविलम्बिना ते ज्याघातरंखाकिणलाञ्छनेन। भजेन रचापरिघेख भमेरुपैत योगं पुनरंसलेन ॥=४॥ इमां स्वसारं च यवीयसीं में क्रमुद्रतीं नाहसि नानुमन्तुम । आत्मापराधं तुदतीं चिराय शुश्रवया पार्थिव पादयोस्ते ॥ ८४॥

भौर वही तटपर खडे होकर उन्होंने धनुपको ठीक किया और उसपर नागोका नाग करनेवाला गारुडास्त्र चढाया ।।७७।। उनके धनुष चढाते ही वहाँका जल, खलबलाता हुआ, अपने तरग-रूपी द्राष जोडे हुए तरको तोडना हुआ ऐसे गरजने लगा जैसे गडढेमें पडा हुआ कोई हाथी चिग्धाड रहा हो ।।७८।। उस जलको समुद्रके समान मधा जाता देखकर घड़ियाल खादि जीव घबरा उठे। इतनेमे ही उस जलमेंसे अचानक एक कन्याको आगे किए हुए नागराज वुमुद इस प्रकार निकले मानो लक्ष्मीको साथ लेकर कल्पत्रक्ष निकल स्राया हो ।।७६॥ क्शने देखा कि कुमुदके हाथमें वही ग्राभुष्या है. इसलिये उन्होंने धनुष्परसे गारुडास्त्र उतार लिया क्योंकि सज्जन लोग उनपर क्रोध नहीं करते जो नम्न होकर उनके आगे आते हैं ।। दला त्रिलोकीनाथ रामके पुत्र तथा शत्रुओं को श्रंकशके समान दु:ख देनेवाले राजा कुशके धारी मानसे उठा हुआ अपना सिर नवाकर कुमूदने प्रशास किया क्योंकि वह कराके बालकी शक्ति भली भौति जानता था। प्रशाम करके वह बोला - ॥ ६१॥ 'मैं यह जानता है कि आप राक्षसोका नाश करनेके लिये मनुष्यका शरीर धारण करनेवाले विष्णुके ही दूसरे रूप अर्थात् पुत्र है, इसलिये धाप पूजनीय हैं। फिर मैं भला श्रापसे कैसे बैर कर सकता हैं।।=२।। यह मेरी कन्या गेद खेल रही थी। इसकी थपकी से गेद ऊपर उछल गई। उसे देखनेके लिये उसने जो ऊपर आर्थि उठाई तो देखा कि आकाशसे गिरते हुए तारेके समान आपका भाभूषए। नीचे चला घारहा है। इसने भन्ट उसे पकड लिया ।। दशा घाप इसे लीजिए धीर श्रपनी उस मोटी थ्रौर पूटनों तक लम्बी भूजामें फिर बाँघ लोजिए जिसमें धनूपकी डोरीकी फटकारसे षट्टे पड़ गए है और जो प्रथ्वीकी रक्षा करती है ।।=४।। हे राजन् ! यह मेरी छोटी बहन कुमुद्रती

इत्युचिवानुपहृताभरगाः चितीरां श्राघ्यो, भवान्स्वजन इत्यनुभाषितारम् ।

संयोजयां विधिवदास समेतवन्धुः,

कन्यामयेन कुमुदः कुलभूषर्थेन ॥८६॥

तस्याः स्पृष्टे मन्जपतिना साहचर्याय हस्ते,

माङ्गस्योर्णावलयिनि पुरः पावकस्योच्छिखस्य । दिव्यस्तूर्यध्वनिरुद्चरद्व्यश्नुवानो दिशन्तान्,

गन्धोदग्रं तदतु वष्टपुः पुष्पमाश्चर्यमेघाः ॥८७॥ इत्थं नागस्त्रिश्चवनगुरोरौरमं मैथिलेयं,

लब्ध्वा बन्धुं तमिष च कुशः पंचमं तत्तकस्य । एकः शङ्कां पितृवधरिपोरत्यजद्वैनतेया,

च्छान्तव्यालामवनिमपरः पौरकान्तः शशास ॥८८॥

इति महाकविश्रोकालिदासकृतौ रघुवशे महाकाव्ये कुमुद्वतीपरिएायो नाम पोडशः सर्गः ।।

जीवन भर प्रापकी सेवा करके प्रपना प्रपराथ मिटाना चाहती है, इसिजये धाप इसे प्रपनी पत्नीक क्यमे यहला कर तीति ए । । । अप । यह कहकर कुमुदने वह धाप्नुपण कुपको दे दिया । कुवाब मोरे क्याने पत्ने प्राप्त कुपको दे दिया । कुवाब मोरे क्याने कुपने कुपने कुपने कुपने क्याने क

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रधुवश महाकाव्यमें कुमुद्रतीका विवाह नामका सोलहवौ सर्ग समाप्त हुआ ।।

## सप्तदशः सर्गः

श्रतिथिं नाम काक्रत्स्थात्पत्रं प्राप क्रम्रद्वती । पश्चिमाद्यामिनीयामात्प्रसादमिव ज्ञेतना ॥१॥ स पितः पितमान्वंशं मातुश्रानुपमद्यतिः। त्रप्रनात्सविनेवोभौ मार्गावत्तरदिवाणौ ॥२॥ तमारी कलावेद्यानामर्थमर्थविदां पश्चारपार्थिवकस्यानां पाशिमग्राहयत्विता ॥३॥ जात्यस्तेनाभिजातेन शरः शौर्यवता क्रशः। श्चमन्यतैकमातमानमनेकं वशिना वशी ॥४॥ कलोनितमिन्द्रस्यसहायकम्प्रेपियान् । ज्ञान समरे दैत्यं दर्जयं तेन चावि।।४।। तं स्वसा नागराजस्य क्रमदस्य क्रमद्वती। त्रन्वगारकुमदानन्दं शशांकमिव कौमदी ।।६।। तयोदिवस्पतेरासीदेकः सिंहासनार्धभाक । द्वितीयापि सस्ती शच्याः पारिजातांशभागिनी ॥७॥ तदात्मसंभवं राज्ये मन्त्रिवृद्धाः समादधः। स्मरन्तः पश्चिमामाज्ञां भर्तः संग्रामयायिनः॥=॥

#### सत्रहवाँ सर्ग

जैसे रातके चोथे पहर [ अर्थात् बाह्य मुहुर्त ] में बुढिको नयापन मिल बाता है वैसे ही कुशको हुमुद्धतीसे प्रतिथि नामका पुत्र प्राप्त हुमा ।।१।। जैसे तेजस्थी सूर्य सपने प्रकाशसे उत्तर धोर दक्षिरण दोनों दिशाओंको पवित्र कर देता है, वैसे ही सुर्वाधित प्रतिथिन माला धोर पिताके दोनों कुलोको पवित्र कर दिया ।।२।। पिता कुशने पहले उसे धान्योंकिको, त्रयी, वार्ता धोर दण्डनीति ये चारों विद्यार्ग स्थार हित हर राज्यांकी कन्याधारे उसका विदाह करा दिया ।।३।। प्रतिथि भी कुशके समान ही कुलीन, सूर धोर जितीन्द्रय थे इसीलिये कुश धपने पुत्रको प्रपाना ही दूतरा रूप समस्त्र थे ।।४।। अपने कुलको चलनके प्रनुतार कुश भी एक बार युद्धमें इन्द्रकी सहायता करने गए । वहाँ बिक्कानीवाल दुर्वेय नामके रास्त्रको मारकर थे स्वय भी वीरपालिको प्राप्त हुए।।४।। वेहे कुमुद्रोंको खिलानेवाल करने मार हो स्वय भी वीरपालिको प्राप्त हुए।।४।। वेहे कुमुद्रोंको खिलानेवाल करने मार होने के धाय-धाय चौरनी भी खिर जाती है, बैसे ही नागराज कुमदकी ब्रह्म कुश्वर्तो भी कुशके साथ हो सती हो गई।।। कुशको तो इन्द्रके सिहासनका प्राथा भाग मिला धोर कुमुद्धती जाकर इन्द्रापोके साथ पारिजातने प्राधा भाग ने वेठी।।।।।। लक्षाईमें जाते समस कुश्वर्तो जो आज्ञा दी थी उसके धनुसार मंत्रियों उनके पुत्र प्रतिथिको राजा बनाया।।।।।।।

ते तस्य कल्पयामासुरभिषेकाय शिल्पिभः। नवमद्वेदि चतःस्तम्भग्रतिष्ठितम् ॥६॥ विमानं हेमकुम्भेषु संभृतैस्तीर्थवारिभिः। ਰਕੈਸ਼ਂ प्रकतयो भटपीठोपवेशितम् ॥१०॥ उपतस्थ: तयेंशहतप्रकरें:। **क्तिरधराक्सीर** नदन्दि: कल्यामं तस्याविच्छिन्नसंतिः ॥११॥ ग्रन्**यमीय**त दुर्वायवांकुरप्लच्चत्वगभिन्नपुटोत्तरान् ज्ञातिवृद्धैः प्रयुक्तान्स भेजे नीराजनाविधीन ॥१२॥ जिष्णं जैत्रैरथर्वभिः। पुरोहितपुरोगास्तं पूर्वमभिषेक्तं उपचक्रमिरे द्विजातयः ॥१३॥ तस्यौधमहती मुर्धिन निपतन्ती व्यरोचत । मणब्द मभिषेकश्रीर्गङ्गे व त्रिपरद्विप: ॥१४॥ स्तयमानः चर्णे तस्मिन्नलच्यतं संबन्दिभिः। पर्जन्यः सारङ्करिमनन्दितः ॥१५॥ प्रवद तस्य सन्मन्त्रपताभिः स्नानमद्भिः प्रतीच्छतः । वैद्यतस्य (ग्नेर्व ष्टिसेकादिव द्येतिः ॥१६॥ स ताबद्रभिषेकान्ते स्नातकेश्यो ददौ वस्। ਹਾਰਜੰਥਾਂ समाप्येरन्यतः पर्याप्रदक्षिणाः ॥१७॥

सिवियोने उसके प्रभिषेवके तिये कारीगरोसे जार स्वभोका नया मध्य बनवाया ॥१॥ प्रजाने स्वरिक्षय देवे हुए राजा प्रतिविका सीनेक व्यवेम से हुए तीजीकों जलने नहलाया ।१०॥ धाप पहने पर मुद्दा भारि बाजों में जो मीटा प्रीर गम्भीर लव्द निकल रहा या वह यह सुचना दे रहा या कि राजा प्रतिविक्षत स्वा कर कर के सूचना दे रहा या कि राजा प्रतिविक्षत करा करने हुए तीने के सुकर के सूच तीनों में रखकर कुलके सूतीने जो धारती की, उसे राजा ध्रतिविक्षते वह धाप कि राजा ध्रतिविक्षत करा करने के सूच गोनों में रखकर कुलके सूतीने जो धारती की, उसे राजा ध्रतिविज्ञ वे धापरसे स्वीकार किया ॥१२॥ तक पुरीहित्योको धार्म करने बाहाला आए धीर उन्होंने विक्षयों गाजा के प्रवच्ये रुके उन संवोकों प्रवच्ये रुके स्वा प्रतिविक्षत करने कि प्रतिविक्षत करने विवा तिवक्षत स्वा तिवक्षत होती है ॥१३॥ उनके सिरपर गिरसी हुई प्रिमेचके जनकी धारा गोनी गुन्दर तमानी थी मानो दिवकीं निरपर गहाजीकी धारा निर्मेश होता कि प्रतिविक्षत करने धारा भार भार वारण जब उनका विराद बचानने नमे तो ऐसा समता धारानी बहुके चानक निनकर वादनके गुला गा रहे हो ॥१॥ सन्ति करने विवाद हुए जससे समाव करते साव जले विवादीकी चानक वे सो विवाद विवाद करने विवाद करनी विवाद करने विवाद करने विवाद करने विवाद करने विवाद समाव करने विवाद साव विवाद करने विवाद करना विवाद करने व

प्रीतमन्यस्तस्मै यामाशिषप्रदेशयन् । सा तस्य कर्मनिर्वृत्तेर्दरं पश्चात्कृता फलैः ॥१८॥ वन्धच्छेदं स बद्धानां बधार्हासामवध्यताम । धुर्याणां च धुरो मोचमदोहं चादिशद्भवाम् ॥१६॥ क्रीहापतत्रिगोऽप्यस्य पञ्जरस्थाः लव्धमोत्तास्तदादेशाद्यथेष्टगतयोऽभवन 112011 कच्यान्तरन्यस्तं गजदन्तासनं शचिः। ततः सोत्तरच्छदमध्यास्त नेपध्यग्रहणाय तं भूपाश्यानकेशान्तं तोयनिर्शिक्तपाशय:। त्राकल्पसाधनैस्तेस्त्रेहपसेदः प्रसाधकाः ॥२२॥ मुक्तागुणोश्रद्धं मौलिमन्तर्गतस्रजम् । पद्मरागेण प्रभामग्रहलशोभिना ॥२३॥ प्रत्यप्र: चन्द नेनाङ्गरागं मृगनाभिसुगन्धिना । च समापय्य ततश्रकः पत्रं विन्यस्तरोचनम् ॥२४॥ अ(मुक्ताभरणः सन्त्री हंसचिह्नदुकुलवान्। त्रासीदतिशयप्रेच्यः स राज्यश्रीवधवरः ॥२५॥

षनते वे स्वय गहरी दक्षिणा दे-देकर अपना एक-एक यज कर सकते थे ॥१७॥ ब्राह्मणीन प्रसन्त होकर उन्हें जो आद्यांचार दिया उग आशीर्वास्कों फ्लीभूत होनेके निये बहुत दिन देखने पढ़े स्पोति आदार्वादंके समय तो राजा अतिथि अपने पूर्व कमके तरकर्मों का ही फल भीग रहे थे, [आदार्वादंक समय तो राजा अतिथि अपने पूर्व कमके तरकर्मों का ही फल भीग उद्दे थे, [आदार्वादंक का नो उज फलके समाप्त होनेपर प्रारम होता] ॥१०॥ राज्य आपिनेक प्रसन्तामं अतिथित अपना दी कि वित्यंशको छोड दिया जाय, मृत्यु-दण्ड पाए हुए मारे न जाये, अभिका तेवालं पशुधोके कन्येपरसे खुर उतार तिए जाये और गौमोंका दूष बख्डहोंको पीनेके लिंस छोड़ दिया जाय ॥१२॥ उत्तर कह अपने प्राप्ती भी छोड़ दिए गए को प्रपने मनसे इघर-उथर उड कर घूमने लगे ॥२०॥ तत बढ़ प्रयन्ता पात्र सित्याक हिमा या और जिसपर विद्याद्व तिक वे उस सिहासन्तर बंदेश जो राजभवनमं एक और रक्ता हुमा या और जिसपर विद्याद्व तिक वे उस सिहासन्तर बंदेश जो राजभवनमं एक और प्रयन्त सुमा खा और जिसपर विद्याद्व तिक वा उस ॥१२॥ [मारियोने स्वष्ठ हायोसे, पूपसे मुगंधित केशवाले राजा अतिथिको सब प्रकारो सजा दिया ।१२॥ फूल और मोतियोंकी मालाओं मूं हुए राजा के सिव्यं पर उन्होंने वह प्रधारा मित्र वा वा जिसकी सुन्यर चमक वारों ओर केत गई ॥२३॥ तब उन्होंने कस्तूरीमें वमे हुए वस्वन्यक अंगराम सतालर गोरीचनसे राजाका मूं हु बीता ।१२॥ प्राप्त सामकर गोरीचनसे राजाका मूं हु बीता ।१२॥ प्राप्त प्रकार प्राप्त प्राप्

नेषध्यदर्शिनश्लाया तस्यादर्शे रिकामये । विरराजीदिते सर्वे मेरी कल्पतरोरिव ॥२६॥ पार्श्ववर्तिभिः। राजककदव्यग्रपाशिभिः ययावदीरितालोकः सधर्मानवमां सभाम ॥२७॥ विताससहितं तत्र भेजे पैतकमासनम् । च्डामशिभिरुद्धष्ट्रपादपीठं महीचिताम ॥२८॥ शशुभे तेन चाकान्तं मङ्गलायतनं महत्। श्रीवत्सलवर्गं बन्नः कौस्तुभेनेव वभौ भयः क्रमारत्वादाधिराज्यमवाष्य सः। रेखाभावादपारूढः सामग्रयंमिव प्रसन्नमखरागं स्मितप्रवीभिभाषिणम् । मतिमन्तममन्यन्त विश्वासमनजीविनः ॥३१॥ प्ररहतश्रीः कल्पद्रमनिभध्वजाम । क्रममासञ्जकार नागेनैरावतीजसा ॥३२॥ द्यो तस्यैकस्योच्छितं छत्रं मृध्नि तेनामलत्विषा । पूर्वराजवियोगौष्म्यं कृत्स्नस्य जगतो हृतम् ॥३३॥

समा ऐसे मुन्दर दिखाई देते ये मानी राजनक्षीक्यी बहुके दुल्हें हो ।।२१॥ सोनेके-चौक्षदेवालें दर्याग्रेस जब वे ध्रपनी मजावन देखने तमे उस समय उनका प्रतिविध्व ऐसा लग रहा था मानो मूर्तीयहे मगय पुनेफ पर्वनार कल्यकुनका प्रतिविध्व यह रहा हो ।।२६॥ तब वे बपनी उस समा-की थीर वर्षाम् को थीर वर्षाने वो किसी भी प्रकार देवतायों के समाने सम नहीं थी। उनके पेढि-पीक्ष बहुत्तर के से सक हा थी। उपने पेढि प्रतिविध्व हा स्वयं के सुद्ध में प्रवाद वे साम कर है थे ॥२०॥ वहीं बदेश ला लहें प्रतिविध्व हा स्वयं पुर्वा के विद्यानयर वे नकाल जा बेटे। उनके पेरके नीचे रक्ता हुमा पीड़ा प्रणाम करनेवाले राजामें के मिन्दी मीरायोंकी रणके पित्र माना ॥२६॥ जेते प्रमुक्त वरत्याकी चौदसे वने हुए श्रीवत्याके विद्यान विपान के साम करनेवाले राजामें के मिन्दी मीरायोंकी रणके पित्र माना ॥२६॥ जेते हुने हो हो साम क्वीके के कुनार प्राराम करनेवाले राजा ॥२६॥ राजा ध्रीविध्वो सुवराज वननेका ध्रवसर ही नहीं माना क्वीके कुनार प्राराम परवात हुन तही इत प्रकार महाराम हो गए मानो एक कलावाले कुनार प्राराम के परवात हुन ही ॥३०॥ उनका मुख सदा प्रसन्त रहता वा ध्रीर वे सकते हुनकर वीलने वे इसले देवते उनके से वक उन्हें सामा व्यवंत विश्वाके समान मानते थे सकते हुनकर वीलने व इसलेवर उनके से वक उन्हें सामा विश्वाक समान मानते थे सकते हुनकर प्राराम है। स्वर्ध सामा निक्ष ता अधिक प्राराम है। स्वर्ध सामा मानते थे सकते हुनकर प्राराम है। स्वर्ध सामा प्रवर्ध साम व्यवंत हो। सिक्ष प्राराम हो सामा व्यवंत तथी। हो। प्रवर्ध सामा व्यवंत तथी। सिक्ष तक कल्यकुशके समान व्यवस्थीवाली ध्रयोद्यान नगरी व्यवंत सामा वसते तथी।

धुमादग्नेः शिखाः पश्चादुदयादंशवो स्वैः। सोऽतीत्य तेजमां वृत्तिं सममेबोत्थितो गुर्गैः ॥३४॥ प्रीतिविशदैनें त्रैरन्वयः पौरयोषित: । शरत्त्र सन्ते ज्यांति भिर्विभावर्य ध्रवम् ॥३५॥ द्रव प्रशस्तायतनार्चिताः । श्चयोध्यादेवताश्चेतं श्रनुदध्यरनध्येयं सानिध्यैः व्रतिमागर्नै: ॥३६॥ यात्रसाश्यायते वेदिरभिषेकजलाप्लता । तावदेवास्य वेलान्त प्रतापः प्राप द:सह: ॥३७॥ वशिष्टस्य गरोर्मन्त्राः सायकास्तस्य धन्विनः । किं सत्साध्यं यदुभये साध्येयुर्न संगताः ॥३८॥ स धर्मस्थसस्तः शहबदर्थित्रत्यर्थिनां स्वयम । संशयच्छेद्यान्व्यवहारानतन्द्रतः ॥३८॥ ददश परमभिन्य कसीमनस्यनिवेदितैः । ततः पाकाभिमुखेर्भत्यानिवज्ञापनाफलैः ॥४०॥ ययोज प्रजास्तद्गुरुणा नद्यो नभसेव विवर्धिताः। तस्मिस्त भयसी बृद्धिं नभस्ये ता इवाययः ॥४१॥

उस स्वेत रगके छवने सारे ससारके उस तापको हुर कर दिया जो कुशके वियोगसे उत्पन्न हो गया था । । ३३।। आगको लपटे धुणी निकलनेके पीछ उठती हूँ और किरएो सूर्यके उदय होनेके पीछ दिवाई देती है पर प्रतिविवं इस तेजस्वियोके नियमोको भी उलट दिवा सर्वेतिक उत्पन्न हुए उनके गुण शानि है पर प्रतिविवं इस तेजस्वयोके नियमोको भी उलट दिवा सर्वेतिक रातके हुए उनके राजा वननेके साथ-साथ फकट हो गए । १३४।। अवेत यहर कुरुको निर्माक रातके तार ध्रवके वारों और पूमते है, वेसे हो नगरकी क्रियोकी प्रेम-भरी प्रति में प्रतिविवर लट्ट. हो गई । १३८।। प्रयोध्याके वहे-वड़े मन्दिरोमे जिन देवताकोकी पूजा की गई उन्होंने प्रपत्ते मूर्तियोगे पंट-पंटकर छुपाके योग्य राजा प्रतिविवर वही कुपा की । १३६।। प्रभी प्रामिषके जलते भीगी हुई वेदो मूलने भी न पाई थी कि उनका दुस्ता हमात समुदके तटतक पहुँच गया। १३७।। पुर विश्वत्के मन्त्र और वजुपपारी राजाके वार्य रोगोने, कोई ऐसा कार्य नहीं मा जिसे मिलकर पूरा न कर डाला हो । १३६।। पर्यात्माकोके निज राजा प्रतिथि, धालस्य छोड़कर वादो-प्रतिवादियोके पेचोर फाने हस्य निपटाते थे । १३६।। अने बुकको प्रतस्त पुरूको देवकर यह जान जिया जाता है कि इससे इतन पत्त नियसे हो राज्य प्रतिविक्त प्रसन्त मुकको देवकर हो उनके सेवक बान जाते वे कि हमें इतना पन मिलेगा। । कुपके समयमे वो प्रशासकर मुरीके समान भूरी-पूरी रहती थी वह फिर प्रतिविक्त राज्यमें भारों की समान भीगर भी

यदबाच न तन्मिथ्यायहदी न जहार तता। प्रतिरोपयन ॥४२॥ शत्रुनुद्धत्य सोभद्भग्नवतः वयोरूपविभतीनामेकैकं मदकारणम् । तस्मिन्समस्तानि न तस्योत्सिषिचे मनः॥४३॥ प्रकृतिष्वज्ञवासरम् । जनितरागास अज्ञोभ्यः स नवोऽप्यासीद्दमूल इव द्रमः ॥४४॥ अनित्याः शत्रवी बाह्या विप्रकृष्टाश्च ते यतः। त्रतः सोऽभ्यन्तराश्वित्यान्षरपूर्वमजयद्रिपून् प्रसादाभिमुखे तस्मिँश्वपलापि स्वभावतः । श्रीरामीदनपायिनी ॥४६॥ निकवे हेमरेखेव कातर्यं केवला नीतिः शौर्यं स्वापदचेष्टितम्। त्रतः सिद्धिं समेताभ्याम्रभाभ्यामन्वियेष सः ॥४७॥ न तस्य माहले राजो स्यस्तप्रशिधितीधिते:। ग्रहस्टमभवतिंकचिद्रचभ्रम्येव विवस्वतः ॥४८॥ रात्रिंदिवविभागेष यदादिष्ट महीचिताम् । तत्मिपेवे नियोगेन स विकल्पपराङमुखः ॥४६॥

अधिक उतराने लगी।।४१।। राजा प्रतिधित मुंहसे जो कह दिया उसे पूरा कर दिलाया, जिसे जो दे दिया उससे फिर निया नहीं। पर हाँ, अधुभोंको उलाउकर उन्हें फिर कमाते समय उन्होंने यह निया तोश दिया चा।।४२।। योवन, सीन्यं और ऐस्वयं, हनमेंसे एक माते समय उन्होंने यह निया तोश दिया चा।।४२।। योवन, सीन्यं और ऐस्वयं, हनमेंसे एक माते वन्तु जिसके पात होती है वह पत्तवाला हो जाता है पर राजा अनिधिक पात ये वमी थे फिर मी उन्हें स्विमान स्नुत कन नया था।।४३।। इस प्रकार प्रजा उनते दिनपर दिन अधिक प्रेम करने लगी और नये राजा होनेपर भी वे महरी जड़बाले डुआके समान अध्यक्त हो गए।।४४।। यह सोचकर कि बाहरी यह तो सदा होने तहीं और होते भी है तो दूर रहते हैं, इसलिये उन्होंने वारोरक भीतर सदा रहनेवांने छही [काम, क्रोभ, लोग, मीह, मद, मस्तर] राज्यभोको पहले ही जीत लिया।।४६॥। स्वभावने वचन लक्ष्मी भी प्रमान मुखबाले अतिविक्ष पात आपकर उसी प्रकार अचल होकर वेंट गई जैंते कस्तीटीपर वनी हुई सोनेकी लक्षीर पक्की होकर वेंट जाती है।।४६॥ केवन कुटनीतिमे काम तेना कायरला है और मारकाटसे जीतना हिसक पशुभोंका स्वभाव है, हालिये उन्होंने कुटनीति तरे सारकाट दोनोको मिलाकर वाज्यभोको जीता।।४७॥। जैंसे खुले स्वारों पर दनोक एसा वाल विद्या दिया कि प्रशासी कही है स्वति नहीं सिंह सिंह वात उनसे छिती नहीं रह पाती सी।।४६॥ तक्षी है सारकाट सिंह सिंह वात उनसे छिती न हिंद पाती सी।।४६॥ नहीं रह पाती सी।

मन्त्रः प्रतिदिनं तस्य बभूव सह मन्त्रिभिः। स जात सेव्यमानोपि गुप्तद्वारो न स्वयते ।।५०॥ परेष स्वेष ਚ चिप्तैरविज्ञातपरस्परैः। मोरप्रमर्थेर्जजासार यशासालं स्वपन्नपि ॥५१॥ दर्गाणि दर्ग्रहाण्यासँस्तस्य रोद्धरपि द्विपाम । न हि सिंहो गजास्कन्दी भयादि रिग्रहाशयः ॥५२॥ भव्यम्बयाः सभारम्भाः प्रत्यवेच्या निरत्ययाः । गर्भशालिसधर्माण्डतस्य गर्द विपेचिरे ॥५३॥ जातपचितोऽपि सः। ग्रपथेन प्रवयते न बढ़ी नदीम्रखेनैव प्रस्थानं लवसाम्भमः ॥५८॥ कामं प्रकृतिवैराग्यं सद्यः शमयितं कस्य कार्यः प्रतीकारः स तन्नैवोदपादयत ॥५५॥ शक्तिमतः शक्येष्वेवाभवद्यात्रा तस्य समीरगमहायोऽपि नाम्भःप्रार्थी दवानलः ॥५६॥

उन सबको राजा अतिथि विश्वासके साथ नियमपुर्वक पालते थे ११४६१। वे प्रतिदिन मन्त्रियोंके साथ राज्यकी बाते करते थे, पर वे बाते इतनी गुप्त रक्खी जाती थी कि प्रतिदिन व्यवहारमें ग्रानेपर भी किसीको उनका ज्ञान नहीं हो पाता था ।।४०।। उन्होंने अपने कर्मचारियो तथा शत्रयोंका भेद जानेके लिये ऐसी चतराईसे जनके पीछ दत लगा रक्से थे कि वे दत भी ग्रापसमे एक दसरेको नहीं पहचान पाते थे। उन इतोसे सब समाचार मिलते रहनेके कारण वे सोते हुए भी मानी जागते रहते थे ।। ४१।। यद्यपि वे युद्धमे ही शत्रुधोको घेरते थे फिर भी उन्होने राजधानीक चारों भ्रोर बहुत बढ़े-बढ़े दुर्ग बनवा दिये थे क्योंकि हाथियोंको मारनेवाला सिंह गुफामे हाथियोके भयसे नहीं सोता है बरन उसका स्वभाव हा वैसा होता है ॥५६॥ वे जो काम करते ये सब कल्यारणकारी होते थे। वे कोई कामकरनेके पहले उसपर भलीभौति विचारभी करते थे। इसलिए उसमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं पड़ती थी। जैसे धानका दाना भीतर ही भीतर पक जाता है वैसे ही उनका काम भी गृप्त रूपसे ही ग्रारम्भ होकर पूरा हो जाता था ॥ ५३॥ ऐश्वयंशाली होकर भी उन्होंने खोटे मार्गमे पैर नहीं घरा क्योंकि ज्वारके समय भी जब समुद्र बढता है तब निर्दयोके मार्गसे ही बढ़ता है दूसरे मार्गों से नहीं ।। १४।। उनमें इतनी शक्ति थी कि प्रजामें यदि किसी कारण प्रसन्तोष हो तो उसे क्षण भरमें दूर कर दें पर उन्होंने प्रजामें कोई ऐसा असन्तोष उत्पन्त ही नहीं होने दिया जिसे दूर करने की मावश्यकता पड़े ।। ५५।। वे शक्तिमान में इसलिये शक्तिशाली राजाधोंपर ही चढाई करते थे, दुवंलोपर नही क्योंकि वायुकी सहायता मिलने पर भी वनमें लगी

न धर्ममर्थकामाभ्यां बबाधे नच तेन तौ। नार्थ कामेन काम वा सोऽर्थेन सदशस्त्रिष ॥५७॥ हीनान्यनुपकर शि प्रवडानि विकर्वते । तेन मध्यमशक्तीनि मित्राणि स्थापितान्यतः ॥५८॥ परात्मनोः परिच्छिद्य शत्तयादीनां बलावलम् । मोऽन्यथा ॥५८॥ ययावेभिर्द लिप्रश्चेत्परस्मादास्त तस्यार्थसंग्रहः । कोशेनाश्रयशीयत्वमिति जीमतश्रातकैरभिनन्यते ॥६०॥ हि अम्बगर्भो परकर्मापहः सोऽभृदुद्यतः स्वेष त्रावसोदात्मनोरन्धं रन्ध्रेषु प्रहरन्यिपन ॥६१॥ पित्रा संवर्धितो नित्यं कृतास्तः सांपरायिकः । तस्य दण्डवतो दण्डः स्वदंहान व्यशिष्यत ॥६२॥ मर्पस्येव शिरोरत्नं नास्य शक्तित्रयं परः। परस्मात्तदयस्कान्त इवायसम् ॥६३॥ वापीष्विव स्रवन्तीष वनेपुपवनेष्विव । मार्थाः स्त्रेरं स्वकीयेप चेहर्वेश्मस्विवादिष् ॥६८॥

हुई ग्रागंकभी पानीको नहीं जलाती ॥५६॥ उन्होंने ग्रथं ग्रौर कामके लिये कभी धर्मको नहीं छोडा . ग्रीर धर्मसे बेंधकर ग्रथं ग्रीर कामको नहीं छोडा ग्रीर न ग्रथंक कारण कामको या कामके काररा अर्थको छोडा वरन घमं, अर्थ और काम तीनोके साथ वे एक-सा व्यवहार करते थे ॥५७॥ यदि नीच मित्र मिल जाते है तो कछ न कछ लोट ग्रवस्य करते है यदि धनी मिल जाते हैं तो कछ न कुछ बाघा डालते हैं, इमलिए उन्होंने ऐसे लोगोको मित्र बनाया जो न नीच ही थे, न धनी ही थे।।४६।। चढाई करनेके पहले वे अपने और अपने शत्रके बल और त्रटिको भलीभौति तौल लेते थे। जब शत्रसे अपना बल अधिक देखते थे तभी उसपर आक्रमण करते थे नहीं तो चप बैठ रहे थे ॥५६॥ उन्होंने इसलिये धन इकट्टा किया कि एक ता इससे आदर होता है और दूसरे, दीन लोग आकर श्राश्रय लेते है क्योंकि चातक उन्ही बादलाका स्वागत करते है जिनमे पानी भरा होता है ॥६१॥ शत्रुओंका उद्योग नष्ट करके वे अपने उद्योगमें लग गए। उन्होंने शत्रुधोंके दोपों का लाभ उठाकर उन्हें नष्टकर दिया और प्रपने दोष दूर कर लिए ॥६१॥ कुशके प्रयत्नसे ही बढी हुई शस्त्रास्त्र चलाना जाननेवाली और युद्ध करनेमे समर्थ जो उनकी सेना भी उसे दण्डधर अतिथि अपने शरीरके समान सँभाज कर रखते थे ।।६२,। जैसे सर्पके सिरमे मिशा नहीं निकाली जा सकती वैसे ही शत्र इनके प्रभाव, उत्साह ग्रौर मन्त्र इन तीन शक्तियोंको ग्रपनी स्रोर नही खीच सके । पर जैसे **चुम्बक लोहेको** अपनी ओर खीच लेता है वैसे ही उन्होंने शत्रुओं की उन तीनो शक्तियों को अपनी और सींच लिया ॥६३॥ म्रतिथिका इतना प्रताप था कि व्यापारी लोग ऐसे बे-रोक-टोक व्यापार करते वे कि निवसी

तयो रस्रन्स विध्नेभ्यस्तस्करेभ्यश्च संपदः। यथास्वमाश्रमेश्चके वर्गीरपि पढंशभाक ॥६५॥ खनिमिः सुपूर्व रतनं हेत्रैः सस्यं वनैर्गजान । दिदेश वेतनं तस्मै रचासदृशमेव भूः॥६६॥ स गुर्यानां बलानां च परम्यां परम्रखविकमः। बभूव विनियोगज्ञः साधनीयेषु वस्तुष ॥६७॥ इति कमात्प्रयुञ्जानो राजनीतिं चतुर्विधाम् । त्रातीर्थादप्रतीघातं स तस्याः फलमानशे ॥६८॥ तस्मित्मत्मार्गयोधिति । ऋटयद्वविधिज्ञेऽपि भेजेऽभिसारिकावर्षि जयश्रीवीरगामिनी ॥६८॥ प्रायः प्रतापमग्नत्वादरीयां तस्य दर्लभः। रसो गन्धद्विपस्येव गन्धभिन्नान्यदन्तिनः ॥७०॥ प्रवृद्धौ हीयते चन्द्रः समुद्रोऽपि तथाविधः। स त तत्समबुद्धिश्च न चामत्ताविव चयी॥७१॥

सन्तस्तस्याभिगमनादत्यर्थं ग्रहतः कशाः । प्रापदीतत्वमर्थिनः ॥७२॥ उदघेरिव जीमता स्तयमानः स जिह्नाय स्तत्यमेव समाचरन्। तत्कारिद्वे पिणो तथापि बबधे तस्य दर्शनेन हमें स्तस्यार्थे न नदँस्तमः। स्वतन्त्रयांचक्रे शश्चनसर्य इबोदितः ॥७४॥ ं इन्द्रीरगतयः पदमे सर्यस्य क्रमदें ऽशवः । गमास्तस्य विपत्तेऽपि गणिनो लेभिरेऽन्तरम् ॥७५॥ पराभिसंधानपरं यद्यप्यस्य जिसीषोरश्रमेधाय धर्म्य मेव वभव तत ॥७६॥ शास्त्रनिर्दिष्टवरमेना । एवम्रद्यन्त्रभावेश वृषेव देवो देवानां राज्ञां राजा वभव लोकपालानामुचः पञ्जमं साधर्म्ययोगतः। भतानां महतां प्रमप्टमं कुल्भभृताम् ॥७८॥ दरापवर्जितच्छत्रैस्तस्याज्ञां शासनापिताम । शिरोभिर्भपाला देवाः पौरंदरीमिव ॥७६॥

जैसे बिना पानीके मेघ समद्रके पास जाते है और वह उन्हें इतना जल दे देता है कि वे संसार भरको जल बाँटने लगते है, वैसे ही जो बहतमें निधंन बिहान ग्रतिथिक पास ग्राते थे उन्हें वे इतना धन दे देते थे कि वे विद्वान स्वयं भी दूसरोको दान देने लगते थे ॥७२॥ उनके सभी काम प्रश्नंसा-के योग्य होते थे पर जब कोई उनकी प्रशसाक रता था तब वे सक्चा जाते थे पर प्रशसाकी इच्छा न करनेपर भी उनकायश बढ़ताही गया।।७३॥ जैसे निकलते हुए सुर्यके दर्शनसे पाप दर हो जाते हैं वैसे ही उनके दर्शनमे पाप भाग जाते थे। व ज्ञानी भी थे इसलिए वे दूसरोंको तत्त्व-ज्ञान सिखाकर अज्ञानका ग्रेंबेरा भी मिटाते थे । इसलियं उन्होने प्रजाको सब प्रकारसे श्रपनी मुट्टीमे कर लिया ।।७४।। चन्द्रमाकी किरसो कमलोमे तथ। सूर्यकः किरसो कुमुदोमे नही पैठ पाती, पर प्रतिधि-के गुरगोने शत्रुभोके हृदयमे भी घर कर लिया और शत्रुभी उनके गुरगोका लोहामानते थे ।।७४।। भश्वमेधके लिए जब वे दिश्विजय करने निकले तब इनका काम यद्यपि शत्रभोको जिस-तिस प्रकार हराना ही या पर उस समय भी उन्होंने धर्मसे ही काम लिया, कूटनीनि अथवा छलसे नही ॥७६॥ इस प्रकार शास्त्रोंके प्रनुसार चलनेसे ग्रतिथिका प्रभाव बढ गया और जैसे इन्द्र देवताग्रोंके देवता हैं वैसे ही वे भी राजाग्रोके राजा हो गए।।७७।। इन्द्र श्रादि चारो लोकपालोके समा**न पराक्रम होनेके** कारए। लोग उन्हे पाँचवाँ लोकपाल कहने लगे थे [ पृथ्वी, जल, धन्नि, बायु, श्राकाण इन ] पाँचीं तत्वोंके समान महान् होनेके कारण लोग उन्हें छठा तत्त्व कहते ये धौर हिमालय **ग्रादि सात कुल**ं पर्वतीके समान विज्ञाल होनेके कारण वे बाठवे-कुल पर्वत कहलाते थे ॥७८॥ जैसे देवता लोग

ऋत्विजः स तथाऽऽनर्च दिख्णाभिर्महाक्रतौ । यथा साधारणीभृतं नामास्य धनदस्य च ॥ँ०॥ इन्द्रादृष्टिनियमितगदोद्रेक्डचिर्यमोऽभू बादोनाथः शिवजलपथः कर्मणे नौचराणाम् । प्विपेची तदतु विदये कोपदृद्धि क्वेर स्तरिमन्दण्डोपनतचरितं भेजिरे लोकपालाः ॥⊏१॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये अतिथिवर्गानो नाम सप्रदशः सर्गः॥

इन्द्रकी भ्राज्ञा मानते है वैसे ही राजाबोन भी भ्रपने छत्र उतारकर उनकी भ्राज्ञा भ्रपने सिर-माथे पढ़ाते ये 11961। भ्रद्यसेवके समय जिन भ्राह्मणोंने यत्र कराया था उनका भ्रतियिने इतना सस्कार किया कि सोग इन्हें भी दूसरा कुबेंग कहने लगे 1150।। इन्द्रनेजनके साम्राज्यपर वर्षाकी, भ्रमराजने रोसींका बढ़ता रीका, कराजे नाव वलानेबालोके लिये जलके मार्ग खोन दिए भ्रीर कुबेरिने इनका राज-कीश प्रस् दिया। इस प्रकार इन्द्र भादि लोकपाल मानो इनके प्रतापसे ही डरकर इनकी सेवा कर रहे थे 115१।।

> महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवश महाकाव्यमें ग्रतिथि-वर्णन नामका सञ्ज्ञवाँ सर्ग समाप्त हथा।।

## ॥ अष्टादशः सर्गः ॥

स नैषधस्यार्थपतेः सतायाग्रत्पादयामास निषिद्धशत्रः। श्रानुनसारं निषधाश्रागेन्द्रात्पुत्रं यमाहुर्निपधारूयमेव ॥१॥ तेनोस्त्रीर्थेश पिता प्रजाये कल्पिष्यमास्रोन ननन्द युना । सष्टियोगादिव जीवलोकः सस्पेन संपत्तिफलोन्म्रेखेन ॥२॥ शब्दादि निर्विश्य सस्तं चिराय तस्मिन्प्रतिष्ठापितराजशब्दः। कौमद्रतेय: **क्रमुदावदातैर्घामर्जितां** कर्मभिराहरोह ॥३॥ पौत्रः कुशस्यापि कुशेशयावः ससागरां सागरधीरचेताः। एकातपत्रां अवमेकवीरः पुरार्गलादीर्घभुजो बुभोज ॥४॥ तस्यानलीजास्तनयस्तदन्ते वंशश्रियं प्राप नलाभिधानः । यो नडवलानीव गजः परेषां बलान्यमृद्धश्रालिनाभवक्तः॥४॥ नमधरैगीतयशाः स लेभे नमस्तलश्यामतनं तनुजम्। ख्यातं नभःशब्दमयेन नाम्ना कान्तं नभोमासमिव प्रजानाम् ॥६॥ तस्मै विसुज्योत्तरकोशलानां धर्मोत्तरस्तत्त्रभवे प्रभुत्वम् । मगौरजर्य जरसोपदिष्टमदेहबन्धाय प्रनर्वबन्ध ॥७॥

### भ्रठारहर्वा सर्ग

तेन द्विपानामिव प्रस्टरीको राज्ञामजय्योऽजनि प्रस्टरीकः। शान्ते पितर्याहृतपुण्डरीका यं पुण्डरीकाचमिव श्रिता श्रीः ॥=॥ स चे मधन्वानममोघधन्वा पुत्रं प्रजाचेमविधानदचम्। चमां लम्मायित्वा समयोगपत्नं वने तपः सान्ततस्थचार ॥६॥ श्रनीकिनीनां समरेऽब्रयायी तस्यापि देवप्रतिमः सुतोऽभूत । व्यभूयतानीकपदावसानं देवादि नाम त्रिदिकेऽपि यस्य।।१०।। पिता समाराधनतत्परेख प्रत्रेख प्रत्री स यथैव तेन । पुत्रस्तथैवात्मजवत्सलेन स तेन पित्रा पितृमान्वभूव ॥११॥ पूर्वस्तयोरात्मसमे चिरोढामात्मोद्भवे वर्शचतुष्टयस्य । धुरं निधायैकनिधिर्गुवानां जगाम यज्वा यजमानलोकम् ॥१२॥ वशी सुतस्तस्य वशंबदत्वात्स्वेषामिवासीद्विषतामपीष्टः। सकृद्धिविग्नानपि हि प्रयुक्तं माधुर्यमीष्टे हरिखान ब्रहीतुम् ॥१३॥ श्रहीनगुर्नाम स गां समग्रामहीनबाहुद्रविशः शशास । यो हीनसंसर्गपराङ्गुखत्वाद्यवाप्यनथैंर्व्यसनैर्विहीनः ।।१४॥ गुरोः स चानन्तरमन्तरज्ञः पंसां प्रमानाद्य इवावतीर्णः। उपक्रमैरस्खलितैश्चतुर्भिश्चतुर्दिगीशश्चतुरो बभूब ॥१५॥

न सेना पढ़े ।।७।। नभको पुण्डरीक नामका पुत्र हुआ और जैसे हाथियों में पुण्डरीक नामका हाबी सर्वश्रेष्ठ है वैसे ही उस समयके राजाधोंमें वे ही सर्वश्रेष्ठ थे। पिताके स्वर्ग चले जानेपर कमना बारण करनेवाली लक्ष्मीने उन्हें ही विष्णु मानकर वर लिया ॥ दा। उन सफल धनुषधारी पुण्डरीकने प्रजाका कल्यास करनेमें समर्थ भीर शान्त स्वभाववाले भ्रयने पुत्र क्षेमधन्त्राको राख सौंप दिया भौर स्वयं शान्त होकर जञ्जलमें तपस्या करने चले गए ।।।।। उस क्षेत्रघन्याको भी इन्ह्रके समान पुत्र हुआ जो युद्धमें सेनाके आगे-आगे चलता था और जिसका देव शब्दसे आरम्भ होनेवाला धौर भनीक शब्दसे भ्रन्त होनेवाला देवानीक नाम स्वर्गमें भी प्रसिद्ध हो गया ।।१०।। वैसे इस पितृभक्त पुत्रको पाकर क्षेमधन्या सुपुत्रवानु हुए, वैसे ही पुत्रको प्यार करनेवाले पिताको पाकर देवानीक भी पितावाले हुए ।।११।। बढे-बढे यज्ञ करनेवाले गूली क्षेमधन्या अपने हा समान तेजस्वी पुत्रको चारों वर्गोंकी रक्षाका भार सौंपकर स्वर्गवले गए ॥१२॥ उनके जिलेन्द्रिय युत्र देवानीक इतना मधुर बोलते थे कि शत्र भी उनका वैसा ही भादर करते थे जैसे मित्र । क्योंकि अबुर बचनमें ऐसा प्रभाव होता है कि एक बार डराए हुए हरिएा भी बशमें हो जाते हैं।।१३॥ देवानीकके पुत्रका नाम महीनग था। उनकी बाँहें बड़ी शक्ति-शालिनी थीं। उन्होंने कभी मीच भौगोंका साथ नहीं किया, इसलिये व्यसनोंसे दूर रहकर युवास्थामें ही वे सारी प्रस्वीपर शासन करने क्रवे । १४।। वे बढे चतुर थे और सबके मनकी बातें जान नेते थे । पिताके पीछे राजा होकर वे सब्बनताके साथ साम-दाम-दंड भेटका प्रयोग करके शीध ही विष्युके समाम चारों विकासीके तस्मिन्प्रयाते परलोक्यात्रां जेतर्परीखां तनयं तदीयम् । उच्चै:शिरस्त्वाजितपारियात्रं लच्मी:सिषेवे किल पारियात्रम।।१६॥ शिलः शिलापट्टविशालवद्याः। तस्याभवत्य नरुदारशीलः जितारियनोऽपि शिलीमुखैर्यः शालीनतामब्रजदीड्यमानः ॥१७॥ तमात्मसंपन्नमनिन्दितात्मा कृत्वा युवानं युवराजमेव। सुखानि सोऽभुङ्क सुखोपरोधि वृत्तं हि राज्ञासुपरुद्धवृत्तम् ॥१८॥ तं रागवन्धिष्ववितप्तमेव भोगेषु सौभाग्यविशेषभोग्यम् । विलासिनीनामरतिचमापि जरा पृथा मत्सरिखी जहार ॥१६॥ इत्यद्रतनामधेयस्तस्यायश्रार्थोन्नतनाभिरन्धः । सतोऽभवत्पञ्चजनाभकल्पः कृत्स्नस्य नाभिर्नृपमण्डलस्य ॥२०॥ वज्रधरप्रभावस्तदात्मजः संयति वज्रघोषः। बभव वज्राकरभूषणायाः पतिः पृथिच्याः किल वज्रणाभः ॥२१॥ तस्मिन्गते द्यां सकतोपलब्धां सत्संभवं शङ्खणमर्णवान्ता । उत्खातशत्रं वसधोपतस्थे रत्नोपहार्रेहदितैः खनिम्यः ॥२२॥ तस्यावसाने हरिदश्वधामा पित्र्यं प्रपेदे पदमश्विरूपः। वेलातटेषुपितसैनिकाश्वं पुराविदो य व्यपिताश्वमाहः ॥२३॥

स्थामी हो गए ॥१५॥ उस शत्रविजयी राजाके स्वर्गचले जानेपर अयोध्याकी राज लक्ष्मी उनके प्रतापी पत्र पारियात्रकी सेवा करने लगी जिन्होंने ग्रपने सिरकी ऊँचाईमे पारियात्र पर्वतको स्त्री नीचा दिखा दिया था 11१६11 उन्हे शिल नामका बडा शीलवान पुत्र हम्रा जिसकी छाती पत्थरकी पाटी जैसी चौडो थी। यद्यपि उन्होंने बासासि शत्रश्लोको जीत लिया फिर भी स्वय वे नम्म ही रहे ।।१७।। शुद्ध चरित्रवाले पारियात्रने बृद्धिमान् शिलको युवराज बनानेपर ही सुख भोगना प्रारंस किया, क्योंकि राजा रहते हुए उन्हें इतने अधिक काम थे कि उन्हें सूख भोगनेके लिये अवसर ही कहाँ मिलता था ।।१८।। वे अभी भोगोसे अर्घाए नहीं थे और सुन्दरी स्त्रियोसे भोग कर ही रहे थे कि उन्हें उस बुद्धावस्थाने आ घेरा जो स्वयं भोगने योग्य न होनेपर भी मन्दरियोसे व्ययं ही ईर्ष्या करती है।।१६।। शिलको उन्नाभ नामका प्रसिद्ध पुत्र हुमा जिनकी नाभि गहरी थी और जो विष्णुके समान पराक्रमी होनेके कारण संसारके सभी राजाश्रोके मुखिया बन गए।।२००१ उनके पीछे उनके पुत्र बज्जनाभ, हीरेकी खानीका भूषएा पहननेवाली पृथ्वीके स्वामी हुए । वे इन्त्रके समान प्रभावकाली वे ग्रीर युद्धक्षेत्रमें वच्चके समान गरजते थे ॥२१॥ उन्होंने अपने पुष्पके लसे स्वर्ग प्राप्त किया भौर उनके पीछे शखरा नामका उनका शत्रविनाशक पुत्र सारी प्रश्वीका शासक हुआ ॥२२॥ उनके पीछे उनके अध्विनीकुमारके समान मुन्दर और सूर्यके समान तेजस्की पुत्र राजा हुए जिन्होने सब देशोको जीतकर अपनी केन्स और घोडोको समुद्रके सटपर ठहराबा । इसलिये वृद्धोंने उनका नाम व्युषितास्व [धर्यात् बहुत दूरतक घोडोको ले जानेवाला] रक्सा ॥३३॥

श्राराध्य विश्वेश्वरमीश्वरेश तेन वितेविश्वसहो विजन्ने। मातं सही विश्वसत्तः समग्रां विश्वंभरामात्मजमतिरात्मा ॥२४॥ श्रंशे हिरएयाचरियोः स जाते हिरएयनामे तनये नयज्ञः। द्विषामसद्यः सतरां तरूणां हिरएयरेता इव सानिलोऽभत ॥२५॥ पिता पितृशामनृशस्तमन्ते वयस्यनन्तानि सुखानि लिप्सः। राजानमाजानुविलम्बिबाहुं कृत्वा कृती वल्कलवान्वभव ॥२६॥ कौशल्य इत्युत्तरकोशलानां पत्युः पतुङ्गान्वयभवगस्य । तस्यौरमः सोमसतः सतोऽभन्नेत्रीत्सवः सोम इव द्वितीयः॥२७॥ यशोभिराबद्यसमं प्रकाशः स ब्रह्मभूयं गतिमाजगाम। श्रक्षिष्ठमाधाय निजेऽधिकारे श्रक्षिष्ठमेवे स्वतन्त्रप्रसत्म ॥२८॥ तस्मिन्कलापीडनिमे विपीडं सभ्यङमहीं शासति शासनाङ्काम । प्रजाश्वरं सुप्रजिस प्रजेशे ननेन्द्ररानन्दजलाविलाच्यः ॥२६॥ पात्रीकृतात्मा गुरुसेवनेन स्पष्टाकृतिः पत्त्ररथेन्द्रकेतोः। र्त पुत्रिणां पुष्करपत्रनेत्रः पुत्रः समारोपयद्ग्रसंख्याम् ॥३०॥ वंशस्थिति वंशकरेश तेन संभाव्य भावी स सखा मघोनः। उपस्प्रशनस्पर्शनिवक्तलौल्यस्त्रिपुष्करेष त्रिदशत्वमाष ॥३१॥

उन्होंने काशीके विश्वेश्वरकी भाराधना करके विश्वसह नामक पुत्र पाया जो संसारमे बडे प्रिय हए श्रीर जिन्होंने सारी पृथ्वीपर शासन किया ।। र४।। उस नीतिज्ञ विश्वसहको हिरण्यनाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुन्ना जो साक्षात् विष्णुका मंश था । ऐसे पुत्रको पाकर विश्वसह शत्रुमोंके लिये वैसेही भयंकर हो गए जैसे वायकी सहायता पाकर वृक्षोंके लिये ग्रग्नि भयंकर हो उठती है ॥२५॥ श्रव वे पिताके ऋगामे उऋगा हो गए श्रीर बहुत मुख भोगकर वृद्धावस्थामे पुत्रको राज्य देकर स्वयं बत्कल पहनकर बनमे जले गए ।।२६॥ उत्तर कोशलके स्वामी ग्रौर सूर्यकुलके भूषरा उन हिरण्यनाभको कौशल्य नामका पुत्र हुया, जो सबकी घाँखोंको उसी प्रकार धानन्द देनेवाला था मानो दूसरा चन्द्रमा ही हो ॥२७॥ कौशल्याका यश ब्रह्माकी सभा तक प्रसिद्ध हो गया। बदावस्थामे उन्होने बह्मिष्ठ नामके ग्रपने बह्मज्ञानी पत्रको राज्य दे दिया भीर स्वय बहा प्राप्तिके लिये वनमे तप करने चले गए।।२०।। भली सन्तानवाले ब्रह्मिष्ठ भी ग्रपने कलके शिरोमिए। ये। उन्होंने बडी योग्यतासे शासन किया। उनके सुन्दर शासनको देखकर प्रजाको ग्रानन्दके भाँसु ग्रा जाते थे। उनके शासनमें प्रजा बहुत दिनोंतक सुख भोगती रही ।।२६।। उनके सुपुत्रने उन्हें पुत्रवानोंका शिरोमिए। बना दिया । पिताकी सेवासुन्त्रवा करनेसे वे बड़े योग्य हो गए थे। वे गरुडव्वज विष्णुके समान सुन्दर थे और उन कमललोजनका नाम भी पुत्र ही था ।।३०।। विषय-वासनाग्रोंसे दूर रहकर इन्द्रके भावी मित्र ब्रह्मिष्टने ग्रपनी कुल प्रतिष्ठा भ्रपने पुत्र नामवाले पुत्रको सौप दी श्रीर स्वयं त्रिपृष्कर क्षेत्रमें स्नान करके स्वर्ग चले गए।।३१।। तस्य प्रभानिर्जितपुष्परागं पौष्यां तिथौ प्रष्यमस्त पत्नी। तस्मिक्युष्यन्तुदिते समग्रां पुष्टिं जनाः पुष्य इव द्वितीये ॥३२॥ महीं महेच्छः परिकीर्य सनीं मनीषिणे जैमिनयेऽर्पितात्मा। तस्मात्सयोगाद धिगम्य योगमजन्मनेऽकल्पत जन्मभीरुः ॥३३॥ प्रपेदे धवीपमेयी धवसंधिरुवीम् । तत्त्रभवः यस्मिक्रभुज्ज्यायसि सत्यसंघे संधिर्घवः संनमतामरीखाम् ॥३४॥ सते शिशावेव सदर्शनाख्ये दर्शात्ययेन्दिशयदर्शने मृगयाविहारी सिंहादवापद्विपदं नसिंहः ॥३५॥ मुगायताची कुलतन्तुमेकम् । म्बर्गामिनस्तस्य तमैकमत्यादमात्यवर्गः विधिवश्रकार ॥३६॥ प्रकृतीरवेच्य साकेतनार्थं **अनाथदीनाः** नवेन्द्रना तक्रमसोपमेर्य शाबैकसिंहेन च रघो: कलं क्रडमलपुष्करंग तोयेन चाप्रौढनरेन्द्रमासीत् ।।३७॥ लोकेन भावी पितुरेव तुल्यः संभावितो मौलिपरिग्रहात्सः। दृष्टो हि बृख्वन्कलभत्रमासोऽप्याशाः पुरोवातमवाप्य मेघः ॥३८॥ राजवीध्यामधिहस्ति यान्तमाधीरखालम्बितमायवेशम । षडवर्षदेशीयमपि प्रश्चत्वात्प्रेज्ञन्त पौराः पित्रगौरवेश ॥३६॥

राजा पुत्रकी पत्नीसे पुसकी पुरिशामांके दिन पदाराग मिशासे भी प्रधिक कान्तिमान पूर्ण नामक पुत्र हमा। उसके जन्म होनेसे प्रजा उसी प्रकार घन-धान्यसे भरपूर हो गई मानो दूसरा पूष्य नक्षत्र ही निकल ग्राया हो ।।३२।। राजा पत्र वहे उदार हदयवाले थे । वे संसारमें फिर जन्म लेना नहीं चाहते बे इसीलिये उन्होंने पृथ्वीका भार अपने पुत्र पृथ्यको सौंप दिया और स्वयं जैमिनि ऋषिके विषय होकर उनसे योग सीखकर बावागमनसे मुक्त हो गए ॥३३॥ पुष्यके पीछे उनके ध्रवके समान निश्चल पुत्र ध्वसन्धि राजा हुए जिनसे डरकर शत्रुथोंने सन्धि कर ली । उनका लिखा हुया सन्धिपत्र पक्का होता था क्योंकि वे अपनी बातके धनी थे।।३४।। उनके नेत्र मुगोंके नेत्रोके समान बढ़े-बढ़े वे भीर वे पुरुषोंमें सिष्ठके समान थे। एक दिन वे जंगलमें भाखेट करते हुए मारे गए। उस समय-तक दितीयाके चन्द्रमाके समान सुन्दर लगनेवाला सुदर्शन नामका जनका पुत्र बालक ही था ।।३४।। उन स्वर्गगामी राजाके मन्त्रियोंने राजाके न होनेसे प्रजाकी दीनदशा देखकर सर्वसम्मतिसे उनके इकलौते पुत्र सुदर्शनको विधिपूर्वक साकेतका स्वामी बना दिया ।।३६।। इस बालकसे राजा रचका कुल वैसे ही शोभा देने लगा जैसे दितीयाके चन्द्रमासे आकाश, सिंहके बच्चेसे दन और कमसकी कलीसे वाल क्षीमा देता है ।।३७।। उस बालक सुदर्शनने जब सिरपर मुकूट घारण किया सभी प्रजाने आर्थक लिया कि यह पिताके समान ही तेजस्वी होगा, क्योंकि हाबीके बच्चेके समान खोटा दिलाई देनेवाला बादल भी पुरवा पवनका सहारा पाकर वारों दिशाओं में केल जाता है।।3व।। जब वे कह वर्षके छोटेसे राजा हाबीपर चढ़कर राज-मार्गेसे निकसते वे तब हाबीवान उनके राजसी कामं न सोऽकल्पत पैतकस्य सिंहासनस्य प्रतिप्रणाय । तेजोमहिम्रा पनगवतात्मा तहचाप चामीकरपिजरेश ॥४०॥ तस्मादधः किंचिदिवावतीर्णावसंस्प्रशन्तौ तपनीयपीठम । सालककौ भूपतयः प्रसिद्धवैवन्दिरे मौलिभिरस्य पादौ ॥४१॥ मसौ महानील इति प्रभावादस्पप्रमासेऽपि यथा न मिथ्या। शब्दो महाराज इति प्रतीतस्तर्थेव तस्मिन्ययजेऽभेकेऽपि ॥४२॥ पर्यन्तसंचारितचासरस्य क्योललोलोभयकाकपदात । तस्याननादचरितो विवादश्वस्खाल वेलास्वपि नार्शवानाम् ॥४३॥ निर्वत्तजाम्बनदपदशोभे न्यस्तं ललाटे तिलकं दधानः। तेनैव शून्यान्यरिसन्दरीणां मुखानि स स्मेरमुखश्रकार ॥४४॥ शिरीषपुष्पाधिकसीक्रमार्यः खेदं स यायादपि भूपणेन । नितान्तगुर्वीमपि सोऽनुभावाद्धरं धरित्र्या विभरविभव ॥४४॥ न्यस्त(चरामचरभमिकायां कार्त्स्न्येन गृह्णाति लिपिं न यावत । सर्वाणि तावच्छतवृद्धयोगात्फलान्युपायुङ्क सद्गडनीतेः ।।४६॥ उरस्यपर्याप्तनिवेशभागा प्रौढीभविष्यन्तमुदीचमाणा । संजातलज्जेव तमातपत्रच्छायाच्छलेनोपज्गह लच्मीः ॥४७॥

वस्त्रोंके कोनेको थामे रखता था कि कही वे गिर न पड़े। उस समय भी उन्हे देखकर जनता अपने पिताके समान ही जनका ग्रादर करती थी ।।३०।। वे छोटे थे इसलिये जब वे ग्रापने पिताके सिहासनपर बैठते थे तो वह परा भरता नहीं था । पर उनके शरीरसे जो सवर्गके समान तेज निकलता था उससे वह सिहासन भरा-सा ही जान पडता था ॥४०॥ उस सिहासनसे उनके पैर लटकते रहते थे क्योंकि छोटे होनेके कारए। पाद-पीठलक पहुँच नहीं पाते थे पर राजा लोग अपने प्रसिद्ध सकटोंसे उन महावर लगे पैरोका बन्दन करते रहते थे ॥४१॥ जैसे छोटा होनेपर भी मणिका महानील नाम निर्यंक नहीं होता, वैसे ही बालक राजा सुंदर्शनका महाराज नाम भी उन्हें बडा फबता था ॥४२॥ उनके ग्रास-पास चेंबर इलाए जाते थे ग्रीर उनके गालोपर लटे लटकती रहती थी। इस बालक ग्रवस्थामे भी उन्होंने जो आजाएँ दी उन्हें समद्रके तटबाले लोगोने भी नहीं टाला. फिर पास रहनेवालोंकी तो बात ही क्या ॥४३॥ सोनेका पट्टा बँधे हुए ग्रपने ललाटपर वे स्वयं तिलक लगाते थे और सदा हैंसमूख रहते थे, पर सग्राममें शत्रुओको नष्ट करके उन्होंने शत्रुओकी स्त्रियोंके मख-परका तिलक भौर उनकी मुस्कराहट दोनों छीन ली ॥४४॥ वे सिरसके फूलसे भी भ्रधिक सुकुमार थे इसलिये यद्यपि उन्हें गहने पहननेमें भी कुछ होता था फिर भी उनमे आत्मशक्ति इतनी श्री कि उन्होंने पृथ्वीके ग्रत्यन्त भारी भारको सँभाल लिया ॥४१॥ ग्रभी वे पटियापर भली भौति पक्षर भी लिखना नहीं सीख पाए थे कि विद्वानोंके संसर्गसे वे दण्डनीति सीर राजनीतिकी सारी बातें जान गए ॥४६॥ बालक राजाके हृदयको ग्रभी छोटा समक्रकर लक्ष्मी अनरनुवानेन युगोपमानमबद्धमौर्वीकिश्यलाञ्छनेन ।
अस्प्रष्टलकुत्सरुखापि नासीद्रकावती तस्य अजैन भूमिः ॥४८॥
न केवलं गञ्छित तस्य काले ययुः शरीरावयवा विद्यद्विम् ।
वंश्या गुणाः खर्ख्यपि लोककान्ताः प्रारम्भग्रन्साः प्रथिमानमापुः ॥४६॥
स पूर्वजन्मान्तरहरूयाराः स्मरिकावन्त्रेशकरो गुरुखाम् ।
तिस्निक्षर्याधिगमस्य मूलं जबाह विद्याः प्रकृतीश्व पित्र्याः ॥४०॥
च्युद्ध स्थितः किंविवीचरार्थमुन्तद्वनुडोऽञ्चितस्यानानः ॥४१॥
अवक्षमान्त्रद्वास्याध्यन्ताः ।।४१॥

अविकासक्ष स्वार्विकास्य प्रश्तिकास्य विकास । । । १ (॥ अश्च मधु विनेतानां नेत्रनिर्वेशनीयं मनस्वित्वरुषुषं रागवन्ध्रवत्तास्य। अक्रुतकविधि मर्वाङ्गीणमाकल्पजातं विलसितपदमाधं यौवनं स प्रपेदे ॥५२॥ प्रतिकृतिरचनाम्यो दृतिसंद्धिताम्यः समधिकतररूपाः शुद्धसंतानकामैः । अधिविविदुरसात्यैराहृतास्तस्य यूनः प्रथमपरिगृहीते श्रीभ्रुवौ राजकन्याः॥५३॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये वंशानुक्रमो नामाष्टादशः सर्गः ॥

उनके युवा होनेकी बाशा लगाए बैठी यी पर बीच-बीचमे छत्रकी छाया बनकर उनका आलि इन कर ही लेती थी मानो छोटा पति होनेके कारगा उनसे खुलकर गले लगनेमे लजा रही हो ॥४७॥ यद्यपि उनकी भूजा जुएके समान मोटी भीर लम्बी नहीं हुई थी, घनुषकी डोरी खीचनेसे कड़ी भी नहीं हो पाई यी और तलवारकी मूठ भी नहीं छू सकी थो फिरभी उसने पृथ्वीकी रक्षा भली मौति करली गुगा भी बढ़े जो फ्हने छोटे ही थे और जो। प्रशाको बहुत प्यारे लगते थे 114811 उन्होंने धर्म, **प्रबं** भीर काम फल देनेवाले त्रयी (तीनो वेद), वार्ता (कृषि) ग्रीर दण्डनीति तीनो विद्यामोंको इतनी शीघ्रतासे सीख लिया नानो पूर्व जन्ममें ही वे उन्हें पढ चुके हों। साथ ही ग्रपने पिताकी प्रजाको भी उन्होंने प्रपने वशमे कर निया ।।८०।। जब वे धनुविद्या सीखने समय ग्रपने शरीरका ऊपरी भाग कुछ मागे बढ़ा देते थे, बाल ऊपर बाँघ लेते थे, बाई जाँघ कुछ फुका लेते थे भीर बारा चढाकर . धनुषकी डोरी कानतक खीचते थे उस समय वे बढ़े सुन्दर लगते थे ।।४१।। तब सुदर्शनके शरीर में वह जवानी था गई जो स्त्रियोंकी घाँखोंकी मदिरा होती है, शरीरकी स्वामाविक शोभा होती है **मौर** विनासका पहला ग्रड्डा होता है ।।५२।। दूतियाँ भिन्त-भिन्त राजघानियोंमें जाकर सुन्दर-सुन्दर राजकुमारियों का चित्र ले बाई धीर राजाको संतान होनेकी इच्छासे मन्त्रियोंने चित्रसे बढ़कर सुन्दरी उन राजकुमारियोंका विवाह महाराज सुदर्शनमें करा दिया । विवाह हो जानेपर वे सब राजकुमारियाँ, राजाकी पहली रानियोंकी, पृथ्वीकी और राजलक्ष्मीकी सौतके समान हो गई ।। ४३।।

महाकवि श्रीकालिवासके रचे हुए रचुवश महाकाव्यमें वंशानुक्रम नामका मठारहवाँ सर्गे समाप्त हुमा।।

## एकोनविंशः सर्गः

अग्निवर्श्यमभिषिच्य राघवः स्वे पदे तनयमग्निते जसम्। शिश्चिये अतवतामपश्चिमः पश्चिमे वयसि नैमिषं वशी ॥ १ ॥ तीर्थसलिलेन दीर्घिकास्तल्पमन्तरितभूमिभिः क्रशैः। सौधवासम्रद्रजेन विस्पृतः संचिकाय फलनिःस्प्रहस्तपः॥२॥ लब्धपालनविधौ न तत्सतः खेदमाप गुरुशा हि मेदिनी। भोक्तमेव भ्रजनिर्जितद्विषा न प्रसाधियत्तमस्य कल्पिता ॥ ३ ॥ सोऽधिकारमभिकः कलोचितं काश्रन स्वयमवर्तयत्समाः। संनिवेश्य सचिवेष्वतः परं स्त्रीविधेयनवयौवनोऽभवत ॥ ४ ॥ कामिनीसहचरस्य कामिनस्तस्य वेश्मस् मृदङ्गनादिषु। ऋद्धिमन्तमधिकद्धिंरत्तरः पर्वम्रत्सवमपोहदुत्सवः ॥ ४ ॥ इन्द्रियार्थपरिशन्यमत्तमः सोढमेकमपि स चर्णान्तरम् । अन्तरेव विहरन्दिवानिशं न व्यपैकत सम्रत्सकाः प्रजाः ॥ ६ ॥ गौरवाद्यादपि जात मन्त्रिणां दर्शनं प्रकृतिकाङ्चितं ददौ। तद्वाचाविवरावलस्विना केवलेन चरशेन कल्पितम्।। ७ ॥

### उन्नीसवाँ सर्ग

बिडान् राजा सुवर्धनने नुडायेमें अपने अगिनके समान तेजस्वी पुत्र अगिनवर्णको राजा बना दिया और स्वयं नीमपारण्यमे रहने लगे ।। या नहीं वे तीच-जनके आगे चरली वाविवर्णको, सूमिपर विक्षे हुए कुशके आगे राजसी पलीको । या सहीं वे तीच-जनके भागे चरली अपने यो और फलकी स्वच्छा कोक रूपने पत्र ने साथ पार सिंद हुई पूर्णीका पालन करनेमें अगिनवर्णको कोई कठिनाई नहीं हुई क्योंकि जनके पिताने वानुओंको पहुंचे ही हरा दिया था। इसलिये इन्हे तो केवल औग करनेके लिये ही राज्य मिला था, राज्यके बानुयोको मिटानेके लिये नहीं ।।३।। इसका फल यह हुआ कि अगिनवर्ण कामुक हो गए। कुश्च दिनोंतक तो उन्होंने स्वय राजशान देखा पर फिर अनिवर्णके यह हुआ कि अगिनवर्ण कामुक हो गए। कुश्च दिनोंतक तो उन्होंने स्वय राजशान देखा पर फिर अनिवर्णके स्वयं राजशान देखा पर फिर अनिवर्णके प्रवच्या सार डालकर जवानीका रस लेने ।।४।। वह कामी राज कामिनियोंके साथ जन अवनों में विन रात रहा रहते लगा किम वरावर पूर्वग वनते रहते ये और प्रतिदिन एक्के एक बढकर रहते उत्तर वह साथ अगिनवर्णको साथ उन अवनों में विन रात रहा रहते लगा किम वरावर पुरंग वनते रहते ये और प्रतिदिन एक्के एक बढकर रहते उत्तर वह साथ साथ अगिनवर्णको काम विनय साथ उन अवनों साथ अवनों साथ उन अवनों साथ

तं कृतप्र गतयोऽनुजीविनः कोमलात्मनखरागरूपितम् । नवदिव।करातपस्पृष्टपङ्कजतुलाधिरोहराम् ॥=॥ यौक्रतोद्यतकिलाभिनीस्त्रनचो भलोलक्रमलाश्र गृद्धमोहनगृहास्तदस्वभिः स व्यगाहत विगादमन्मथः ॥६॥ सेकहतलोचनाञ्जनैधौतरागपरिपाटलाधरैः। व्यलोभयऋर्षितप्रकतकान्तिभिर्मखैः ॥१०॥ ग्रङनास्तमधिकं घासकान्तमधगन्धकर्षिशीः पानभिमरचनाः प्रियासखः। श्रभ्यपद्यतः स वासिताः पुष्पिता कमलिनीरिव द्विप:॥११॥ सातिरेकमदकारणं रहस्तेन दत्तमभिलेषुरङ्गनाः । मोऽपिबद्धकलतस्यदोहदः ॥१२॥ ताभिरप्यपहर्त मखासवं श्रक्षमञ्जूपरिवर्तनोचिते तस्य निन्यतरशृत्यताम्रभे । वरलकी च हृदयङ्गमस्वना बन्गवागपि च वामलोचना ॥१३॥ स स्वयं प्रहतपुष्करः कृती लोलमान्यवलयो हरन्मनः। नर्तकीरभिनयातिलक्षिनीः पार्श्वतिषु गुरूष्वलञ्जयत् ।।१४॥ चारु नृत्यनिगमं च तन्मखं स्वेदिभन्नतिलवं परिश्रमात । प्रेमदत्तवदनानिलः पिवन्नत्यजीवदम्रालकेश्वरौ ॥१५॥

राजकर्मचारी उनके नखोंकी लालीबाले उस चरराका नग्रस्कार करके ग्राराधना करते थे जो प्रभातक लाल किरसोसे भरे हुए कमलक समान था ।।<।। यह महाकामी राजा उन बावलियोमें सुन्दर **स्त्रियं** के साथ विहार करता था जिनमे विलास-घर भी बने हुए थे । स्त्रियोके ऊँचे-ऊँचे स्तन जब बावलीवे कमलोसे टकराते थे तब वे कमल हिलने लगते थे ॥१॥ जलमे स्नान करनेमे जब उन स्वियोक भौसीका ग्रांजन छूट जाता था और ग्रोठोपर लगी हुई लाली घूल जाती थी तब उनकी स्वाभाविक सन्दरताको देखकर वह ग्रौर भी अधिक मोहित हो उठता था ।।१०।। हाथी जैसे खिली ह कमिलनियोकी गन्धसे भरे सरोवरमे हथिनियोके साथ पैठना है, वैसे ही ग्रग्निवर्ग भी सुन्दरी स्त्रियों साय मद्यके गथमे बसी हई पानवाला या मदिराघरमे पहेंचता था ॥११॥ वहाँ वे स्त्रियाँ श्राग्निवर्णंक जुठा मदकारी श्रासव बडे प्रेमसे पीती थी। जैसे मौलसिरीका पेड स्त्रियोंके मृत्रका ग्रास**व पानेक**ं तरसा करता है उसी प्रकार उन स्त्रियोंके मुखसे ग्रासव पीनेकी इच्छा करनेवाला ग्राग्निवर्ण भी उनं मृंहका ब्रासव पिया करता था।।१२।। गोदमे वैठाने योग्य दो ही तो वस्तुणे है—एक तो मनोह शब्दावली वीस्मा श्रीर दूसरी मधूर-भाषिग्मी कामिनी । इन दोनोने उसकी गोदको सदा भर**पूर रक्ख** ।।१३।। जब नर्तकियोके नाचते समय वह स्वय मुदंग बजाने लगता था तब उसके गलेकी माल हिल उठती थी। उस समय वह ऐसा मृन्दर लगता थाकि नर्तकियाँ सूध-बूध **खोकर नाचुना भी भू**र जाती थी। इसका फल यह होता था कि उन्हे नाचना सिखानवाले उनके जो गुरु वहाँ वैठे रहते । उनके ग्रागे वे ग्रपनी इस बातपर लजा जाती थी।।१४।। जब नृत्य समाप्त हो जाता था भी तस्य सावरखदृष्टसंघयः काम्यवस्तुषु नवेषु सङ्गिनः । वन्त्यमामिक्षसृद्धस्य चिक्रते सामिश्चक्तविषयाः समागमाः ॥१६॥ श्रृ कृषिकसलयाग्रत्वनं भ्रू विमङ्गकृटिलं च वीचितम् । मेखलाभिरसकुरच्य वन्धनं वश्चयन्श्ययिनीरवाप सः ॥१७॥ तेन दृतिविदितं निषेदुषा पृष्ठतः सुरतवाररात्रिषु । शुश्रुवे प्रियजनस्य कातरं विश्वलम्मपरिग्राङ्किनो वचः ॥१८॥ लौन्यमेत्य गृहिशीपरिग्रहान्तर्वकीष्मसुलासु तद्यपुः । वनेते स्म कथंचिदालिखन्तङ्गलीचरयसम्वतिकः ॥१६॥ प्रेममर्थितविषच्चरतस्य स्वात्यताच्य मदनान्महीचितम् । निन्युक्तसविषयच्छलेन तं देव्य उज्मितकृषः कृतख्यद्वनिष्याम् ॥२०॥ प्रातरेत्यपरिमोगशोभिना द्रश्चेन कृतख्यद्वनव्यथाः । प्रावरेत्यपरिमोगशोभिना द्रश्चेन कृतख्यद्वनव्यथाः । प्रावरित्यपरिमोगशोभिना द्रश्चेन कृतख्यद्वनव्यथाः ।

नाचनेके परिश्रममे उनके मुखपर पसीनेकी बुंदे छा जाती थीं तब राजा श्रन्तिवर्ण प्रेमपूर्वक फूक मार-मारकर उनके मृत्वको चूमने लगता था। उस समय वह समक्षता था कि मैं इन्द्र और कुबेरसे भी बढकर सूखी और भाग्यवान हैं।।?४।। वह सदा नई-नई शोगकी सामग्रियाँ चाहता था। जिस वस्तुसे उसका मन भर जाता था उसे वह छोड देता था इसलिये स्त्रिया सभोगके समय राजासे श्राघी ही रति करके उठ खडी होती, पूरी नहीं । क्यों कि उन्हें डर था कि यदि राजा पूर्ण रूपसे तुप्त ही जायगा तो हमे छोड देगा ।।१६।। कभी-कभी जब वह राजा इन कामिनियोको धोखा या चकमा दे जाता था तब वे बिगडकर धपनी लाल-लाल जेंगलियां चमका-चमकाकर धमकाती थी. भौंहे तरेरती यों और राजाको अपनी करधनीसे बाँध देती थी ।।१७।। जिस दिन रातको उसे किसी स्त्रीसे संभोग करने जाना होता तो दूतीसे सब बाते बताकर वह पास ही छिपकर बैठ जाता । वह स्त्री जब म्राती श्रीर विश्वलब्ध नाधिकाक समान दुतीसे विरहकी (इस प्रकार) बाते करने लगती कि पता नही वे कब ग्रावेगे, ग्रभीतक ग्राए वयो नहीं इत्यादि,] तब वह उन बातोको छिपे-छिपे बड़े प्रेमसे सुनता था ।।१८। जब कभी उसे रानियाँ रोक लेती, तब नर्तकियों के न मिलनेसे विरह-कातर हो जाता और हाथमे तलिका लेकर किसी नतंकीका चित्र बनाने लगता था । उस समय उसे वह नतंकी स्मरण हो भाती और सात्त्विक भावके कारण उसकी उँगतियोंने पसीना भा जाता और कॅची फिसल पडती थी। इस प्रकार वह बड़ी कठिनाईसे चित्र बना पाता था।।१६॥ यदि राजा किसी रानीसे प्रेम करता तो वह गर्वसं फूली न समाती। यह देखकर उसकी सौतें जल उठती थी धौर कामातुर हो जाती थी और किसी उत्सवका बहाना करके राजाको अपने यहाँ बुलाकर उसके साथ अपनी सपन बक्ताती थी ।।२०।। रातमे बाहर किसी स्त्रीसे सभीग करके जब राजा प्रात:काल चर लौटता या तब रातके भोगवाले सुन्दर वेशमें उसे देखकर उसकी प्रेमिकाएँ लंडिता शायिकाके समान ग्रांस बहाने लगती थीं ग्रीर राजा हाथ जोड़कर उन्हें मना लेता था।

स्वमकीर्तितविषद्यमञ्जनाः प्रत्यभैत्सुरवदन्त्य एव तम्। क्रोधिभन्नवलयैविवर्तनैः ।।२२॥ प्रच्छदान्तगलिताश्रुबिन्दुभिः द्तिकृतमार्गदर्शनः। क्लृप्तपुष्पशयनाँल्लतागृहानेत्य अन्वभेत्परिजनाङ्गनारतं सोऽवरोधभयवेषधूत्तरम् ॥२३॥ नाम बल्लभजनस्य ते मया प्राप्य भाग्यमपि तस्य काङ्च्यते । लोलपं नन मनो ममेति तं गोत्रविस्वलितम् चरङ्गनाः ॥२४॥ चूर्णवभ्र लुलितस्रगाङ्कलं छिन्नमेखलमलककाङ्कितम् । उत्थितस्य शयनं विलासिनस्तस्य विश्रमस्तान्यपात्रुणीत ॥२५॥ स स्वयं चरणरागमादधे योषितां न च तथा समाहितः। श्चयांश्च में खलागुणपदै नितम्बिभिः ॥२६॥ लोभ्यमाननयनः विपरिवर्तिताधरं हस्तरोधि रशनाविधदने । चम्बने विध्नितेच्छमपि तस्य सर्वतो मन्मथेन्धनमभुद्रपुरतम् ॥२०॥ दर्पगोष परिभोगदर्शिनीर्नर्भपूर्वमनुष्र्ष्ट्रमंस्थितः । ळायया स्मितमनोज्ञया वधहीनिमीलितमुखीश्रकार सः ॥२८॥

पर जब रातकी थकावटके कारण वह उनसे भरपुर प्रेम नहीं करता था तो वे फिर व्याकुल हो उठती थी ।।२१।। जब स्त्रियाँ देखती कि राजा स्वप्नमें बढवडाते हुए किसी दूसरी स्त्रीकी बढाई कर रहा है तब वे कामिनियों बिना बोले ही बिस्तरके कोनेपर ग्रांस गिराती हुई, क्रोधसे कँगन तोड कर उनसे पीठ फेरकर सो जाती थी और इस प्रकार उनसे रूठ जाती थीं ।।२२।। कभी-कभी दूतियाँ राजाको मार्ग दिलाली हुई उस स्थान पर ले जाती जहाँ लताग्रीके बीचमे सम्भोगके लिये फलोकी सेज विद्धी रहती थी। उस समय उसे यह हर होता कि कही ये दासियाँ जाकर रानियोसे न कह वें। इसलिये दासियोको फुमलानेके लिये वह उन दासियोंसे सम्भोग करके उन्हे प्रसन्न कर देताथा।।२३।। कभी-कभी वह भूलसे स्त्रियोके द्यागे किसी बाहरी प्रेमिकाका नाम ले लेता। उसे सनकर वे स्त्रियाँ कहने लगती कि वडा धच्छा हुआ जो आपने अपनी प्रेमिकाका नाम बता दिया। धन्य है उसका भाग्य ! पर क्या करें, हमारा भी तो लोभी मन नहीं मानता । आपको कैसे छोड़ दे <sup>?</sup> ।।२४।। जब वह सोकर उठता तब उसका पलग, फैले हुए केसरके चूर्णसे सुनहरा दिखाई देता था । उसपर फूलोकी मसली हुई मालाएँ और टूटी हुई तगड़ियाँ पड़ी रहती थी **और जहाँ-तहाँ** मह।वरकी छाप पड़ी रहती थी, जिसे देखकर प्रकट होता था कि वह कितना विलासी है।।२४।। कभी-कभी वह स्त्रियों के पैरोमें स्वय महावर लगाने बैठ जाता। पर उसी समय उसकी हृष्टि स्त्रियों के उन नितम्बोपर पह जाती थी जिनपरसे कपड़ा सरका हुआ रहता था। उन्हे देखकर वह ऐसा मृग्ध हो जाता कि मलीभाँति महावर भी नहीं लगा पाता था ।।२६।। सम्भोगके समय जब वह स्त्रियोंके षोठ चूमने लगता तब वे मुँह फंर लेती थी और जब कमरका नाड़ा खोलने लगता तब हाथ थाम लेती। इस प्रकार वह जो कुछ करना चाहता, स्त्रियौ कुछ भी नहीं करने देती थीं, फिर भी उसका काम बढ़ता ही गया ॥२७॥ जब कभी स्त्रियाँ दर्पसाके ग्रागे सड़ी होकर दाँत काटने या चूँटने भावि

न्यस्तपादतलमग्रपादयोः । क्रग्ठसक्तमृद्वाहुवन्धनं प्रार्थयन्त शयनोत्थितं प्रियास्तं निशात्ययविसर्गचम्बनम् ॥२६॥ ब्रेच्य दर्पणतलस्थमात्मनो राजवेशमतिशकशोभिनम्। पित्रिये न स तथा यथा युवा व्यक्तलूच्म परिभोगमण्डनम्॥३०॥ मित्रकत्यमपदिश्य पार्श्वतः प्रस्थितं तमनवस्थितं त्रियाः। विश्व हे शठ प्लायनच्छलान्यक्षसेति रुरुधः कचग्रहै: ॥३१॥ तस्य निर्देयरतिश्रमालसाः क्लाउस्त्रमपदिश्य योषितः। ऋध्यशेरत बृहद्भजान्तरं पीवरस्तनविल्लप्तचन्दनम् ॥३२॥ संगमाय निशि गढँचारिशं चारदतिकथितं प्ररोगताः। वश्चयिष्यसि कृतस्तमोवृतः काम्रुकेति चक्रुषुस्तमङ्गनाः॥३३॥ स्पर्शनिक्रीतमसाबवाप्तवन । योषिताम्बद्यतेरिवार्चिषां त्राहरोह क्रमदाकरोपमां रात्रिजागरपरो दिवाशयः ॥३४॥ वेखना दशनपीडिताधरा बीखया नखपदाक्टितोरवः। शिल्पकार्य उभयेन वेजितास्तं विजिह्मनयना व्यत्नोभयन ॥३५॥

संभोगके चिह्नोको देखने लगती थी, तब राजा उनके पीछे चुपकेसे ग्राकर खडा हो जाता ग्रीर मुसकरा देता। जब दर्पणमें उसका प्रतिबिम्ब स्त्रियाँ देख लेती तब वे भेरकर माँह नीचा कर लेती थी।।२८।। जब वह प्रात:काल पर्लेंगसे उठकर जाने लगता तब स्त्रियोंको इच्छा होती कि बिखडनेके पहले राजा एक बार गलेमे बाँहे डालकर चूम तो ले ॥२६॥ वह राजा इन्द्रके वस्त्रोंसे भी सुन्दर भवने राजसी वस्त्रको दर्पसमे देखकर उतना प्रसन्न नहीं होता था जितना संभोगके चिद्धोको देखकर 113 oil कभी-कभी धपनी रानियोंके पास बैठे-बैठे उसके मनमे किसी प्रियतमाके पास जानेकी इच्छा होती तो वह यह कहकर उठने लगता-प्रिरे मुक्ते एक मित्रसे मिलने जाना है। यह सुनकर रानियाँ ताड जाती और कहने लगती कि हम भी भलीभाँति जानती है कि तम किस मित्रके यहाँ जा रहे हो और फिर बाल पकडकर उसे रोक लेती।।३१।। जब कभी उसके साथ बहुत देरतक संभोग करनेके कारण स्त्रियाँ ग्रलसा जाती थीं तब वे ग्रपने मोटे-मोटे स्तमोसे राजाकी छातीके चन्दनको **पोंछती हुई उसके वक्ष.स्थलपर इस प्रकार सो जाती थी मानो वे संभोगका वह कंटसब नामका ग्रासन** साज रही हों जिसमें स्त्रियाँ पतिके ऊपर सोकर अपने स्तनोंसे धीरे-धीरे अपने प्रियतमकी छातीको वपकते हए कसकर छातीसे लिपट जाती हैं।।३२।। रातको वह संभोगकी इच्छासे छिपकर जब बाहर जानेको होता था तो द्रतियोसे समाचार पाकर उसकी स्त्रियाँ उसके आगे पहेंच जाती थीं और यह कहते हए खींच लाती थीं कि कहिए चकमा देकर रातको किघर चले ।।३३।। स्त्रियोंके स्पर्शेसे उसे वैसा ही धानन्द मिलता था जैसा चन्द्रमाकी किरशोसे । प्रतः वह कुमुदोंके समान रातभर जागता रहता और दिनभर सोता रहता ।।३४।। उसने गानेवाली स्थियोंके बोठोपर अपने दाँतके और जनकी जौघोंपर चूँट-चूँटकर नक्कोंके ऐसे चाय कर दिए थे कि जब ने अपने अधरोंपर बाँसुरी और

अङ्गसत्त्ववचनाश्रयं मिथः स्त्रीषु नृत्यम्रपधाय दर्शयन्। स प्रयोगनिवुगौः प्रयोक्तभिः संज्ञवर्ष मह मित्रसनिधौ ॥३६॥ श्रंसलम्बिकटजार्जनस्रजस्तस्य नीपरजसाङ्गरागिशः । प्राविष प्रमदवर्हिंगोष्वभत्कत्रिमादिष विहारविश्रमः ॥३७॥ विग्रहाच्च शयने पराङ्ग्रुखीर्नानुनेतुमवलाः स तत्वरे । त्र्याचकाङ्क घनशब्दविक्कवास्ता विवृत्य विशतीर्भजान्तरम् ॥३८॥ कार्तिकीष सविनानहरम्यभाग्यामिनीषु ललिताङ्गनासखः। अन्वग्रङक्त सरतश्रम।पहां मेघम्रक्तविशदां स चन्द्रिकाम् ॥३६॥ सैकतं च सरयं विष्टुएवतीं श्रीशिविम्बमिव हंसमेखलम्। सौधजालविवरैर्व्यलोकयत् ॥४०॥ स्विप्रयाविलसितोनुकारिणी मर्मर रगुरुधपगन्धिभिव्यक्तिहेमरशनैस्तमेकतः जह राग्रथनमोचलोलुपं हैमनै निवसनैः समध्यमाः ॥४१॥ अर्पितस्तिमितदीपदृष्टयो गर्भवेश्मस निवातकृत्तिषु । तस्य सर्वसरतान्तरचमाः साचितां शिशिररात्रयो ययुः॥४२॥

जौंचपर बीसा रखती तब उन्हे बडा कष्ट होता और वे टेढी भीहोसे राजाकी धोर देखने लगती थी कि यह सब ग्रापकोही करततहै। उनको यह भावभंगी देखकर राजा और भी रीभ उठना था ॥३४॥ इतना ही नहीं, जब वह एकान्तमें स्त्रियोको ग्रांगिक, सारिवक ग्रीर वाविक तीनो प्रकारका ग्रांभनय सिखाकर अपने मित्रोके आगे उनका प्रदर्शन करता था उस समय वह बडे-बडे नाट्यशास्त्रियोके भी कान काटता था ।।३६।। वर्षा ऋतमे वह कटज और ग्रर्जनकी माना गलेमें पहनकर तथा शरीरमे कदम्बके परागका धगराग लगाकर, मतवाने मोरमे भरे हुए क्रीडा-पर्वतोपर विहार किया करता था ।।३७।। जब पर्लेगपर सोई हुई स्मियाँ इठकर पीठ फेरकर सो जातीं थी तब राजा उन्हें मनाना नहीं चाहताथा वरन यह चाहताथा कि किसी प्रकार बादन गरज उठे जिससे डरकर ये मेरी छातीसे आ चिपटें ।।३८।। कार्तिककी रातोमे बह राजभवनके ऊपर चैंदीवा तनवा देता था और सुन्दरियोके साथ उस चाँदनीका ग्रानन्द लेता था जो संभोगका श्रम दूर करती है ग्रीर जो बादलोकेन रहनेसे बराबर फैली रहती है ।।३६।। वह भ्रपने राजभवनके ऋरोखे से सरयूको देखता या जिसके तटपर उजले हंसोंकी पातें बैठी रहती थी। वह दृश्य ऐसा दिखाई देता मानो सम्यू, उन सुन्दरियोका अनुकरण कर रही हो जिनके नितम्बोपर तगड़ी पड़ी हो ॥४०॥ पतली कमरवाली स्त्रियाँ जाड़ेके ऐसे कपड़े पहनती थी जो माझीके कारए। करकराते थे और जिनके नीचे भलकती हुई सोनेकी तगड़ीको बाँघने ग्रीर खोलनेके लिये लालायित रहनेवाला वह राजा मोहित हो जाता या ॥४१॥ सब प्रकारकी सभीग-क्रीहा करने योग्य हेमन्त ऋतुकी बड़ी-बड़ी रातोंमें वह राज-भवनकी भीतरी कोठियोमे विहार किया करता था जहाँ उसके साक्षी केवल

दिल्लेन पवनेन संभूतं प्रेचय च्तकुतुमं सपरलवम् । अन्वनं पुरवभूतिग्रहास्तं दुरुत्सहियोगमङ्गनाः ॥४३॥ ताः स्वमङ्किपरिष्य दोल्या प्रेङ्कयन्यराज्ञनापिनद्वया । अत्यन्त्रकृतिन्दं भयन्छलात्करुटनन्यनमया वाहुकिः ॥४४॥ त पयोधरनिपक्तचन्दनैसीकिकप्रियत्वारम्प्रणः ॥४४॥ त पयोधरनिपक्तचन्दनैसीकिकप्रियत्वारम्प्रणः । अधिमनेवपेविधिक्षः सिपेविरे श्रीशिलन्विनस्शिक्षेत्रः त्रियाः॥४४॥ यस्त लम्नसहकारमानवं रक्तपाटलस्मागमं प्पौ । तेन तस्य मधुनिर्गमान्कुशिवन्योनिरभवन्युनर्ननः ॥४६॥ एविसिन्द्रियसुलानि निर्विशक्तन्यकार्यविद्यक्षः स पार्थवः । ॥४६॥ एविसिन्द्रियसुलानि निर्विशक्तन्यकार्यविद्यक्षः स पार्थवः । ॥४६॥ व्याप्यस्त निर्विशक्तमंत्रकार्यवः । ॥४८॥ तं प्रमत्तमति न प्रभावतः । श्रेकुराक्रमितुमन्यपर्थिवाः । अप्रमत्तमत्तर् तर्यप्रभावने स्वचरम्यक्ति निर्वापनावः । ॥४८॥ स्टर्दापमपि तक्त माऽत्यत्तसङ्गस्त निर्वापनावः । स्वादुमिन्द् विषर्वह्निरस्तावे दुःलमिन्द्रियस्या निवार्यते ॥४६॥ तस्य पारद्वदनाल्यभूपया सावलम्बयमना मृदुस्वना । राजयच्नमपरहानिराययौ कामयानसम्बस्थया तुलाम् ॥४०॥

वे दीप थे जो वायुके न ग्रानेसे एकटक होकर सबको देख रहे थे ॥४२॥ मलय पर्वतसे ग्राए हए दक्षिण पवनसे भामोमे बीर छागए जिन्हे देखकर प्रेमिकाधोंने कामीन्मत्त होकर राजासे रूठना छोड दिया और उनके विरहमें व्याकल होकर स्वय उन्हें ढंढने लगी ॥४३॥ उन स्त्रियोको गोदमे बैठाकर वह उन भूलोंने भूलने लगा जिन्हें नौकर भूला रहें थे। राजाने एक बार भूलेको जो भटका दिया तो उन स्थियोने भयका बहाना करके रस्सी छोड दी और राजाके गलेमें बाँह डालकर उनसे लिपट गई ।।४४।। ग्रीष्म ऋतुमें स्तनोपर चन्दन लगाकर, मौतियोंका ग्राभुषण, पहनकर ग्रीर नितम्बपर मिलाको तगडी लटकाकर वे स्त्रियाँ उस राजाके साथ सभीग करके उसे प्रसन्न करती थी ।।४४।। उस समय वह धामकी बौर धौर पाटलका लाल फूल पात्रमे लगाकर आसव पीता था जिससे वसत बीतनेसे मद पड़ा हम्रा उसका काम फिर जाग उठता था ॥४६॥ इस प्रकार वह कामी राजा राज-काज छोडकर इन्द्रिय-सर्खोकारस लेताहमा ऋतुएँ बिताने लगा। वह काम-क्रीडाके लिये भिन्त-भिन्न ऋतुम्रो मे भिन्त-भिन्त प्रकारका वेश बनाया करता था, इसलिये उसके वेशको देखकर ज्ञात हो जाताथा कि किस समय कौनसी ऋत है ॥४७॥ इतना व्यसनमें लीन होनेपर भी दूसरे राजा उसके राज्यपर ब्राक्रमण नहीं करते थे। फिर भी जैसे दक्षके शापसे चन्द्रमाको क्षय रोग हो गया था वैसे ही अधिक भोग-विलास करनेसे उसे भी क्षय रोग हो गया और घीरे-धीरे बढ़ने लगा ॥४८॥ वैद्योंके बार-बार रोकनेपर भी उसने कामको जगानेवाली ये वस्तूएँ नही छोडी क्योंकि जब इन्दियाँ एक बार विषयों में फैस जाती हैं तब उन्हें रोकना कठिन हो जाता है।।४९।। भीरे-भीरे उसका बरीर पीला पड गया, दुर्बलताके कारण उसने ग्राभुषण पहनना भी छोड दिया. व्योम पश्चिमकलास्थितेन्द् वा पङ्कशेपिमव धर्मपस्वलम् ।
राज्ञि तरकुलमभूत्वयातुरे वामनार्विदिव दीपभाजनम् ॥५१॥
बाहमेष दिवसेषु पार्थिदः कर्म साध्यति पुत्रजन्मने ।
इत्यद्शितरुजोऽस्य मन्त्रिणः शक्षद्वुरुषशङ्किनीः प्रजाः ॥५२॥
स त्वनेकवितासखोऽपि सन्यावनीमनवलोक्य संततिम् ।
वैद्ययत्वरिराविनं गदं न प्रदीप इव वायुमत्यगात् ॥५३॥
त गृहोपवन एव संगताः पश्चिमकत्विदा पुरोध्रमा ।
रोगशान्तिमपदिश्य मन्त्रिणः संसृतेशिखनि गृहमाद्धुः ॥५४॥
तै: कृतप्रकृतिसुरूपसंग्रहेराष्ट्र तस्य सहधर्मचारिणी ।
साधु दृष्टरसुभगर्भजवस्या प्रत्यपद्यत नराधिपश्चियम् ॥५५॥
तस्यास्तथाविधनरेन्द्रविपत्तिशोका ।

दुःचौविंलोचनजलैः प्रथमाभितप्तः । निर्वापितः कनककुम्भमुखोज्मिने । वंशाभिषेकविधिना शिशिरेख सर्मः ॥५६॥

वह नौकरोंके कच्चेपर सहारा देकर चलने लगा, उसकी बोली धीमी पड गई ग्रीर यक्ष्मा रोगसे संखकर वह ठीक विरहियोंके समान दिखाई देने लगा ॥४०॥ राजाके क्षय रोगसे रोगी होनेपर मूर्यकृत ऐसारह गया जैसे एक कलाभर बचा हुआ। कृष्णा पक्षकी चतुर्दशीका चन्द्रमा हो या कीचड-भर बचा हमा गर्भीके दिनोका ताल हो या तनिक-सी बची हुई दीपककी ली हो ॥५१॥ जब प्रजा पुछती थी कि राजाको कोई भयानक रोग तो नही है, उस समय गन्त्री लोग प्रजाको यह कडकर समभाते थे कि राजा इस समय पुत्रोत्पत्तिके लिये बत ब्रादि कर रहे है, इसलिये दुर्बल होते जा रहे हैं। इस प्रकार वे लोग राजाके रोगकी बात जनतासे छिपा रहेथे ॥ ४२॥ अनेक रानियोंके होते हुए भी वह राजा पुत्रका मुँह नहीं देख सका और वैद्य लोग राजाको अच्छा नहीं कर सके। जैसे वायुके ग्राग दीपकका कुछ भी वज्ञ नहीं चलता वैसे ही राजा भी रोगसे नही बचाया जा सका ॥ १३॥ प्रन्तयेष्टिकी विधि जाननेवाले पुरोहितसे मिलकर मित्रयोने रोग शान्तिके बहानेसे राजाके शवको राजभवनक उपवनम ही चपचाप जलती ग्रानिमें रख दिया कि कही बाहर ले जानेसे यह रोग प्रजामे न फैल जाय ।।५४॥ मन्त्रियोने शीध्र ही प्रजाके नेताओंको इकट्टा किया और उनकी सम्मतिसे राजाकी उस पटरानीको सिहासनपर बैठा दिया जिसमें गर्भके शुभ चिन्ह विखाई दे रहे थे ।। ११।। राजाकी ऐसी दु:खद मृत्युसे महारानीकी ग्रांखोके गरम-गरम ग्रांसग्रोंसे तपे हुए गर्भपर जब कुल-परम्पराके अनुसार होनेवाले श्रभिपेकके समय सीनेके घड़ेसे शीतल जल पड़ा तब वह गर्म शीतल हो गया ।।५६।। जैसे सावनमे बोए हए मुटी भर बीजोंको पृथ्वी छिपाए

तं भावार्थप्रसवसमयः रुङ्चिकीनां प्रजानाः । मन्तर्गृहं चितिरिव नभोवीजष्ठुर्ष्टि दघानाः । मौलैः सार्घ स्थविरसचिवैहें मिंमहासनस्थाः। गाञ्जी राज्यं विधिवद्षिषद्वर्तुरच्याहताज्ञाः ।।५७॥

> इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवशे महाकाव्ये ग्रस्निवर्गाशृङ्गारो नामैकोनविशः मर्गः ॥ ॥ ३ति रघृवंशाम् ॥

रहती है बैसे ही महारानी भी अपनी उन प्रजाकी भलाईके लिये गर्म धारण किये हुए धीं जो पुत्र उत्पन्त होनेकी बाट जोह रही थी। इस प्रकार जिसका कहना कोई टाल नहीं सकता धा बहु गर्भवती महारानी बुढे मध्यियोकी सम्मतिक प्रनुसार राजकाज चलाने नगी।

> महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवश महाकाव्यमे अग्निवर्णका श्रुङ्कार नामका उन्नोसर्वां सर्ग समाप्त हुन्ना ।

> > ।। रघृवंश महाकाव्य समाप्त हुआ ॥

॥ कुमारसम्भवम् ॥

# ॥ कुमारसम्भवम् ॥

॥ प्रथमः सर्गः ॥

श्रस्तपुत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः ।
पूर्वापरौ तोयनिर्धावगास स्थितः पृथिव्या इव मानद्ग्रकः ॥१॥
यं सर्वशैलाः परिकल्प्य वरसं मेरी स्थितं दोग्धरि दोहद् ने ।
आस्वन्ति रत्नानि महौषधीश पृथ्यिहष्टं दुदुष्ट्रधीरत्रीम् ॥२॥
श्रनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम् ।
एको हि दोषो गुण्यसिष्पाते निमक्ततीन्दोः किरस्येष्विवाङ्कः ॥३॥
यथाप्सरोविश्रमण्डनानां संपादियित्रीं शिखरै विंभतिं ।
वलाहकञ्जेदविभक्तरागामकालसंष्यामिव धातुमचाम् ॥४॥
श्रामेखलं संचरतां घनानां ज्ञायामधःसातुगतां निषेव्य ।
उद्वेजिता दृष्टिभिराश्रयन्ते शृक्कािण्य यस्यातपनन्ति सिद्धाः ॥॥॥

### ।। पहला सर्ग ।।

पदं तुपारस्तिधौतरक्तं यस्मिन्नदृष्टापि इतद्विपानाम् । विदन्ति मार्ग नखरन्त्रधुक्तेष्ठकाफलैं केसरिणां किराताः ॥६॥ न्यस्ताचरा धातुरसेन यत्र भूर्जत्वचः कुझरविन्दुशोणाः। विवाधरसन्दरीणामनङ्गलेखकिययोगयोगम् ॥७॥ यसन्ति यः पूरयन्कीचकरन्ध्रभागान्दरीमुखोत्थेन समीरखेन। उद्रास्यतामिच्छति किन्नराणां तानप्रदायित्वमिवोपगन्तम ॥=॥ क्योलकएडः करिभिविनतं विषडितनां सरलद्रमाणाम् । यत्र संतन्तीरतया प्रस्तः सानृनि गन्धः सुरभीकरोति ॥६॥ वनितासखानां दरीगृहोत्सङ्गनिषक्तभायः। भवन्ति यत्रौषधयो रजन्यामतैलपुराः सरतप्रदीपाः ॥१०॥ उद्वेजयत्यङ्गु लिपार्षिणुभागानमार्गे शिलीभृतहिमेऽपि यत्र । न दर्बहश्रोणिपयोधरार्ता भिन्दन्ति मन्दां गतिमश्वग्रुक्यः ॥११॥ दिवाकगटचति यो गृहाम लीनं दिवाभीतमिवान्यकारम् । चटेऽपि ननं शरणं प्रपन्ने ममत्वग्रुच्चैःशिरमां सतीव ॥१२।:

धप बनी रहती है ॥४॥ यहाँके सिंह जब हाथियोको मारकर चले जाते है तब रक्तसे लाज उनके . पुत्रों की पड़ी हुई छाप हिमकी घारासे धूल जाती है। फिर भी उन सिहोके नखीसे गिरी हुई गज-मुकाब्रोको देखकर ही यहाँक किरात जान लेते है कि सिंह किवर गए है ।।६।। इस पर्वतपर -उत्पन्न होनेवाने जिन भोज-पत्रोपर लिखे हुए ग्रक्षर हाथीकी संडपर वनी हुई लाल वैद्रकियो-जैसे दिखाई पडते है उन्हें विद्याधारियों ग्राने प्रेम-पत्र निखनेके काममे लाया करती है 11611 इस पहाडपर ऐसे छेदवाले बाँस बहतायतसे होते है जो बायू भर जानेपर बजने लगते हैं। तब ऐसा जान पडता है मानो ऊँचे स्वरसे गानेवाल किन्नरोके गीतोंके साथ ये संगत कर रहे हो ॥६॥ जब यहाँके हाथी अपनी कनपटी खुजलानेके लिये देवदारुके पेडोसे माथा रगडते हैं तब उनसे ऐसा सुगन्धित दूध बहुने लगता है कि उसकी महकसे इस पर्वतकी सभी चोटियाँ एक साथ गमक उठनी हैं ॥६॥ यहाँकी गुफाग्रोमे रातको चनकनेवाली जड़ी-बूटियाँ भी बहुत होती है । इसलिये यहाँके किरात लोग जब अपनी-अपनी प्रियतमाओं के साथ उन गुफाओं में बिहार करने भाते हैं तब ये चमकी नी जडी-बूटियाँ ही उनकी काम-क्रीड़ाके समय बिना तेलके दीपक बन जाती है।।१०।। वहाँकी किन्नरियाँ जब जमे हुए हिमके मार्गोपर चलती हैं तब उनकी उँगलियाँ और एड़ियाँ ऐठ जाती हैं, पर वे करें क्या ! अपने भारी नितस्वों और स्तनोंके बोक्सके मारे वे बेचारी शीझतासे चल नहीं पानी और चाहते हुए भी वे भ्रपनी स्वाभाविक मन्द गतिको छोड़ नही पाती ।।११॥ हिमालयकी लम्बी गुफाग्रोमे दिनमे भी ग्रेंथेरा छाया रहताहै । ऐसा लगता है मानो श्रेंधेरा भी दिनसे डरनेवाले उल्लूके सामान इसकी गहरी गुफाग्रोंमें जाकर दिनमे छिप जाता **है श्रो**र हिमालय उसे श्रपनी गोदमे शरए। दे देता है क्योंकि जो महान् होते है वे श्रपनी श**रए।में** ब्राए हुए नीच लोगोम भी वैसा ही अपनापन बनाए रहने हैं जैसा सज्जनोंके सा**थ** ।।१२॥ लाङ्ग्लविवेपविसर्पिशोभैरितस्ततथन्द्रमरीचिगौरंः ।
यस्यार्थयुक्तं गिरिराजशब्दं कुर्बन्ति वाल्च्यजन्त्रथमर्थः ॥१३॥
यत्रांशुकाचेपविलिजितानां यदच्छ्या किंपुरुगङ्गनानाम् ।
दरीगृहद्वारविलिन्वविभ्वास्तरस्करिययो जलदा भवन्ति ॥१४॥
भागीरथीनिर्भरसीकराणां वोद्वा ग्रुहः कस्पितदेवदारुः ।
यद्वायुरन्विष्मुगैः किरातैरासेव्यते भिन्नशिखिष्डवर्दः ॥१४॥
सप्तर्षिदस्ताविलावशेषायययो विवस्वान्परिवर्तमानः ।
पन्नानि यस्याग्रसरोरुहाणि प्रवोधयन्यूभ्वंग्रुखीर्मयृखैः ॥१६॥
यज्ञाङ्गयोनित्वमवेच्य यस्य सारं धरित्रीधरण्डमं च ।
प्रजापतिः कल्यित्रयज्ञभागं शैलाधिपत्यं स्वयमन्वतिष्ठत् ॥१७॥
सम्नान्तीं मेरुसखः पितृणां कन्यां कुलस्य स्थितये स्थितिङः ।
मनां गृतीनामपि माननीयामान्मानुरूपां विधिनोपयेमे ॥१८॥
कालक्रमेण्य तयोः प्रवृत्ते स्वरूपयोग्ये सुरतप्रसङ्ग ।
मनोरम यौवनग्रद्वहन्त्या गर्भोऽभवद्भुधरराजपत्न्याः ॥१६॥

जिन हिरिग्योकी पृंछोके चैंबर बनते है वे चमरी हरिग्गियां जब यहां चन्द्रमाकी किरगानिक समान अपनी घौला पंछोको इधर-उधर घुमाती हुई चलती हैं तब ऐसा प्रतीत होता है मानो वे इस पर्वत-राजपर पंछके चंतर द्वताकर इसका गिरिराज नाम सच्ना कर रही हो ।।१३॥ जब यहाँकी गुफा-शोगे किन्नरियाँ अपने प्रियतमोंके साथ काम-क्रीडा करती रहती है उस समय जब वे शरीरपरसे बस्त हट जानेके कारमा लजाने लगती हैं तब बादल उन गुफाओं के द्वारोपर आकर स्रोट करके संवेरा कर देते है ॥१४॥ गगाजीके ऋरनोकी फुहारीने जदा हुआ, बार-बार देवदारुके वक्षको कँपानेवाला भीर किरातोकी पेटीमे बँधे हुए भोरपखोको फरफराने वाला यहाँका शीतल-मद-सूगन्ध पवन उन किरातोकी बकान मिटाता चलता है जो मुगोकी खोजमे हिमालयपर इवर-उधर घुमते रहते हैं ॥१४॥ इसकी ऊँची चोटियोपरके तालोमे खिलनेवाले कमलोको स्वयं सप्तर्पिगग् पूजाके लिये प्रपने सप्तर्षि मण्डलसे आकर तोड ले जाया करते है। उनके चुननेसे तो कमल बन रहते है उन्हें नीचे उदय होनेवाला सूर्य अपनी किरहों ऊँची करके खिलाया करता है ।।१६।। यज्ञमे काम आनेवाली सामग्रि-योंको उत्पन्न करनेके कारण और पृथ्वीको सँभाले रखनेकी शक्ति होनेके कारण इस हिमालयको स्वयं बद्धाजीने उन पर्वतीका स्वामी बना दिया जिन्हे यज्ञमे भाग पानेका अधिकार मिला हुआ है।।१७।। समेरके मित्र भीर मर्यादा जाननेवाले हिमालयने अपना वंश चलानेके लिये मेना नामकी उस कन्यासे हारुको ग्रनसार विवाह किया जो पितरोके मनसे उत्पन्न हुई थी, जिसका मृनि लोग भी शादर करते हैं भौर जो हिमालयके समान ही ऊँचे कुल और शीलवाली थी।।१८।।विवाह हो जानेपर हिमालय और मेना दोनोने मनचाहा भोग-विलास किया शौर कुछ दिनोमे हिमालयकी यह सुन्दर श्रौर युवती परनी अद्युत सा नागवथूपभोग्य मैनाकमम्मोनिधिवद्धसम्यम् ।
कुद्धेऽपि पचच्छिद् वृत्रश्रतावदेदनाञ्चं कुलिशाचतानाम् ॥२०॥
अधावमानेन पितुः प्रयुक्ता दत्तस्य कन्या भवपूर्वपत्नी ।
सती मनी योगविसृष्टदेहा तां जन्मने शेलवर्ष् प्रपेदे ॥२१॥
सा भृतराणामिधिपेन तन्यां समाधिमत्यामुद्दपादि भव्या ।
सम्यक्त्रयोगादपरिचतायां नीताविद्योन्साहगुक्तेन संपत् ॥२२॥
प्रसन्नदिवपासुदिविक्तवायां नीताविद्योन्साहगुक्तेन संपत् ॥२२॥
प्रसन्नदिवपासुदिविक्तवायां साक्ष्मयनान-तरपुष्पवृष्टि ।
शरीरिकां स्थावरजंगमानां सुखाय तज्जन्मदिनं वभूव ॥२३॥
तया दृहित्रा सुतरां सविश्री स्फुरन्यभामण्डलया चकासे ।
विद्रम्भूमिनविमेषशब्दादृद्धिस्यया रत्नगुलाकयेव ॥२॥।
दिने दिने सा परिवर्धमाना लच्योदया चान्द्रममीव लेखा ।
युपोपाचावस्यमयान्विशेषाञ्ज्योन्यनान्तराखीव कलान्तराजा।।२५॥
तां पार्वनीत्याभिजनेन नाम्ना वन्यृत्रियां वन्युजनो जुहाव ।
उमेति मात्रा तपसो निषद्धः पश्चादुमान्यां सुम्रुसी जगाम ॥२६॥

मेना सर्भवती हो गई।।१६।।मेनाके उस सर्भसे मंनाक नामका वह प्रतापी पुत्र उत्पन्न हम्रा जिसने नाग-कस्याके साथ विवाह श्या, समुद्रके साथ मित्रवा की और पर्वतीके पल काउनवाले इन्द्रके रुष्ट होनेपर भी उनके बज्जकी चोट थपने शरीर पर नहीं लगने दो ॥२०॥ मैनाकके जल्मके कछ ही दिनो पीछे ऐसा हम्रा कि महादेवजीको पहली पत्नी और दशको कल्या परम साहबी सनीने श्रपने पितासे अपनानित होनेके कारण योग-बलमे श्रपना शरीर छोड दिया और दुसरा जन्म लेनेके लिये वे मेनाकी कोखमें ग्रा वनी ।।२१।। ग्रीर जैसे टीक-टीक कामसे लाई जानेसे न बिगडनेवासी नीति जिस प्रकार उत्साहका मेल पाकर बडी सम्पत्ति उत्पन्न करती है, उसी प्रकार हिमालयने पतिव्रता मेना के द्वारा उस कल्या-गीको जन्म दिया ॥२२॥ उनके जन्मके दिन ग्राकाश . खुला हुआ था। पवनमे धूल का नाम भी नहीं था, आकाशमें शख न अन्के साथ-साथ फूल बरस रहे थे और चर-प्रचर सभी उनक जन्मसे प्रयत्न हो उठे थे। ।२३।। जैस नये सेघके गरजनेपर विदूर पर्यतके रत्नोमे अकुर फूट आते हे भीर उनके प्रकाशसे बिट्टर पर्वतकी भूमि चमक उठती है वैसे ही तेजोमण्डलसे भर मुखवाली उस कत्याको गोदमे पाकर मेना भी खिल उठी ॥२४॥ धीरै-धीरे पार्वतीजी चन्द्रकलाके समान दिन-दिन बढने लगी, और जैसे चाँदनीके बढनेके साथ-साथ चन्द्रमाकी श्रीर सभी कलाएँ भी बढने लगती है वैसे ही ज्यो-ज्यो पार्वतीजी बढने लगी त्यों-त्यो उनके मुन्दर ब्रग भी सुडील होकर बढ़ने लगे 117,411 पर्वतमे उत्पन्त होनेके कारण पिताने श्रीर कुद्रस्बियोंने सबकी दुलारी उस कत्याको पार्वती कहकर पुकारना ग्रारम्भ कर दिया । पीछे जब पार्वती को उनकी माताने उमा [उ=हे (बत्स) मा=(तप मतकरो।)] कडकर सपस्या करनेसे रोका था

महीभृतः पुत्रवतोऽपि दृष्टिस्तिस्मञ्जारये न जगाम तृप्तिम् ।

यनन्तपुष्पस्य मधोहिं चृते हिरंफमाला सविशेषसङ्गा।२७॥

प्रभामहत्या शिखयेव दीपिक्षमार्गयेव त्रिदिवस्य मार्गः ।

संस्कारवस्येव गिरा मनीपीत्या म पृत्य विभूषितव्य ॥२=॥

मन्द्राकिशीर्यक्रतविदिकाभिः सा कन्दुकः कृतिमपुत्रकथ ।

रेमे मुहुर्भप्रगता मखीनां क्रीहारसं निर्विशतीव वाल्ये ॥२६॥

तां हंत्मालाः शरदीव गङ्गां महीपपि नक्तमिवात्मभामः ।
स्थिशीयदंशामुपदेशकाले प्रपेदिरं प्राक्तनजन्मविद्याः ॥३०॥

यसंभृतं मण्डनमङ्गपटेरनामवाल्यं करणं मतस्य ।

कामस्य पुष्यव्यतिरिक्तमस्त्रं वाल्यात्यरं साथ वयः प्रपेदं ॥३१॥

उन्भीलितं तृलिकयेव चित्रं स्वपीक्षमिक्षमिवारिवन्दम् ॥३२॥

यभ्यनुनताङ्ग प्रनल्यप्रभागितिन्वेषणाः हामामिवोदिरन्तौ ।

याज्ञतस्यच्यत्रभागितिन्वेषणाः हामामिवोदिरन्तौ ।

याज्ञतस्यच्यत्रभागि प्रविप्योस्थलागिन्दिश्वयम्यवस्थाम॥३३॥

तबसे उनका नाम उमा पष्ट गया था ॥२६॥ जैसे भौगोकी पाँते वसन्तके ढेगे फूलोकी छोड़कर भामकी मंजरियोपर ही मँडराती रहती है जैसे ही भ्रानेक सतानोके होते. हुए भा हिनवानकी मॉखे पार्वतीपर ही ग्रटकी रहती थी।।२७।। जैसे ग्रत्यत प्रकाशमान लौको पाकर दोपक, मन्दाकिनीको पाकर स्बर्गका मार्गधीर व्याकरमासे शह बामी पाकर विद्वात लोग पवित्रधीर मुन्दर लगने लगते हैं। वैसे ही पार्वतीजीको पाकर हिमवान भी पवित्र और सन्दर हो गए ।।२=।। पार्वर्ताजी अपनी सन्दियो के साथ कभी तो गगाजीके यूजा तटवर वेदियाँ बनाती थी. कभी गेंद सेलती थी ग्रीर कभी गुडियाँ बना-बनाकर गंजाती थी। इस प्रकार खेल-बृदमे जनका पुरा बचपन बीत गया ॥२६॥ जब श्रत्यन्त तीच बुद्धिवाली पार्वतीजीन पहुना प्रारम्भ किया उस समय पूर्व जन्मकी सभी विद्याएँ उन्हें उसी प्रकार अपने आप रमरहा हो छाई जैसे शरद ऋतुके छाजानेपर गगाजीमे हस आर जाते है या जैसे अपने प्राप चमकनेवाली जडी-वृटियोंसे रातको चमक आ जाती है ।।३०॥ इस प्रकार धीरे-धीरे उनका बचपन बीत गया श्रीर उनके शरीरमंबह यौबन फुट पड़ाजो शरीरकी लनाका स्वाभाविक सिगार है, जो मदिराके बिना ही मनको मतवाला बना देता है पौर जो कामदेवका बिना फुलोवाला बागा है।।३१।। जैसे के जीसे ठीक-ठीक रंग भरनेपर चित्र खिल उठता है और सुर्यकी किरसोका परस पाकर कमलका फूल हँस उठता है वैसे ही पार्वती शंका शरीर भी नया यौजन पाकर बहुत खिल उठा ॥३२॥ जब वे चलती थी तब उनके स्वाभाविक लाल भीर कोमल पैरोके उठे हए ग्रेंगुठोके नलोंने निकलनेवाली चमकको देखकर ऐसा जान पडता था मानो वे पैर सलाई उगल रहे हो और जब वे अपने इन चरएगेको उठा-उठाकर रखती चलती थी तब तो ऐसा

सा राजहंसीरव मंनताङ्गी यनेषु लीलाश्वितविक्रमेषु । व्यनीयत प्रन्युपदेशलुव्यंसादिन्सुभिन् पुरिसिञ्ज्ञतानि ॥३४॥ व्यनीयत प्रन्युपदेशलुव्यंसादिन्सुभिन् पुरिसिञ्ज्ञतानि ॥३४॥ व्यनानुष्वं च न चातिद्दिषं उद्धे शुभे सुप्टवनस्तद्यि । शेषाङ्गान्मांश्विची विश्वालुर्जावस्य उत्पाद्य अस्म यत्नः ॥३४॥ नामेन्द्रस्ताम्त्रच्यि कर्कशत्यादेकान्स्यात्मरूल्विविशेषाः ॥ विष्याणि लोके परिखाहि हयं आतास्तद्वांस्थमानावाद्याः ॥३६॥ स्तावना नन्यनुमेयशीभि काञ्चीगुक्तश्यान्मतिन्दित्यापाः । आरोपिनं यद्विरिशेन पश्चादनन्यनारीकमनीयमङ्गम् ॥३९॥ तस्याः प्रविष्टा नननाभिरन्धं रसाज नन्वी नवलोमसाञ्चः ॥३९॥ निवीमतिकस्य तिनेतरस्य तन्मेवलासध्यमखिन्याचाः ॥३८॥ मध्येन मा वेदिनिक्रम्य विलित्यं चाह वभार वाला । आरोहेखार्थं नवयीवनन्य कामस्य नामानिष्व प्रयुक्तम् ॥३९॥ अस्योन्यमुलीवयुत्त्वाच्याः सनद्वयं पास्तु तथा प्रश्वसम् ॥३९॥ सम्योन्यमुलीवयुत्त्वाच्याः सनद्वयं पास्तु तथा प्रश्वसम् ॥३९॥ सम्योन्यमुलीवयुत्त्वाच्याः सनद्वयं पास्तु तथा प्रश्वसम् ॥४०॥ सम्योन्यमुलीवयुत्तव्यास्य सम्यान्यम् ॥४०॥ सम्यान्यम् स्थानमुल्यस्य सम्यान्यम् सम्यानसम्य सम्यानसम्य सम्यानसम्य सम्यानसम्य सम्यानसम्यन्यम् ॥४०॥ सम्यानसम्यन्यस्य सम्यानसम्यन्यस्य सम्यानसम्यन्यस्य सम्यानसम्यन्यस्य सम्यानसम्यन्यस्यस्य सम्यानसम्यन्यस्य सम्यानसम्यन्यस्य सम्यानसम्यन्यस्य सम्यानसम्यन्यस्य सम्यानसम्यन्यस्य सम्यानसम्यन्यसम्यन्तिन्यस्य सम्यानसम्यन्तसम्यन्तिस्य सम्यानसम्यन्तसम्यन्तिसम्यन्तिस्य

जान पड़ता था मानो वे पग-पगपर स्थल कमल उगाती चल रही हो ॥३३॥ यौबनके भारमे भूकी हुई जब वे हाव-भावसे चलती थी उस समय ऐसा जान पडता था मानो उनके -विख्योने निकलनेवाली मधुर ब्वनिको सीखनेके लिए ललचार्य हुए राजहसोने श्रपनी हा**व**-भरी चाल उन्हें पहले ही बदनेमें सिलादी हो ॥३४॥ उनके समृत शरीरको सन्दर बनानेके लिये ब्रह्माने सन्दरताकी जितनी सामग्रियाँ इकटी की थी वे सब तो उनकी चढाव-उतारवाली, गोल और ठीक मोटाईवाली जांघोके बनानेमें ही समाप्त हो गई । इसलिये क्षेप अंगोनी बनानेके लिये सुन्दरताकी भौर सामग्रियों फिर जटानेमें ब्रह्माजीको बढ़ा कब्ट उठाना पटा ॥३५॥ पार्वेतीको उन दोनो मोटी जाँघोकी उपमादो ही वस्तक्षोंस दी जा सकती धी-एक तो हाधीके संडमे और दूसरे केलेके खम्भेसे । पर हाबीकी सुँड कडी होती है ग्रीर केलेका खभा बड़ा ठण्डा होता है इसलिये पार्वतीजीकी बडी-बडी जाँधोंके ओड़की कोई भी ठीक चन्त न मिल संबी ।।३६।। उन ग्रत्यन्त सन्दर धर्गोवालीके निनम्ब कितने मन्दर रहे होगे यह तो इसी बातसे धाँका जा सकता है कि विवाह करनेपर स्वयं शिवजीने उन नितस्वोको ग्रयनी उस गोदमे रक्खा जहाँ तक पहुँचनेकी कोई ग्रौर स्त्री साथ भी नहीं कर सकती ।।३७।। नाडेके ऊपर गहरी नाभितक पहुँची हुई ग्रौर नये बौबनके बानेके कारगा वालोंको जो नई उमी पतली रेखा बन गई थी उसे देखकर ऐसा जान पहला या मानो नाईके ऊपर बँधी हुई उनकी नगड़ीके बीचोबीच जड़ा हथा नीलम चमक उठा हो ॥३८॥ उन पतली कमर-वाली और नंध यौबनवालीके पेटपर को तीन सिक्डन की रेखाएँ पड़ी हुई **थीं उन्हें देखकर ऐसा जान** पड़ता था मानो कामदेवको उत्पर स्तन ग्रादि ग्रगोतक बढ़ा लेजानेके नियं नये यौवनने सीढ़ी बनादी हो ॥३८॥ उर कमलके समात आंखोबाजी पार्वतीके, सौबली घडियोबाले गोरे-गोरे दोनों स्तन बढकर मागसमे इतने सट गये वे कि उनके बीचमें इतना भी स्थान नहीं रह गया कि कमलकी नालका एक शिरीषपुष्पाधिकसीकुमार्यो बाहु तदीयाविति मे वितर्कः । पराजितनापि कृतौ हरस्य यो कराठपाशी मकरष्वजेन ॥४१॥ कराठस्य तस्याः स्तनवन्युरस्य ग्रुक्ताकलापस्य च निस्तलस्य । अन्योन्यशोभाजननाद्वभृव साधारखो भृषखभूष्यभावः ॥४२॥ चन्द्रं गता पषशुश्चाक ग्रुक्तके पत्राक्षिता चान्द्रमसीममिख्याम् । उमाग्रुख्तं तृ शतिप्य लोलो हिसंश्र्यां प्रीतिमवाष लच्सीः ॥४२॥ पुष्पं वालोपहितं यदि स्यान्ग्रुक्ताकः वा स्फुटविद्वमस्थम् । ततोऽनुकुर्याहित्यद्रय तस्यास्ताऔष्ट्रयर्थस्वस्य ॥४४॥ स्वरंख तस्याममृतस्त्रीच प्रजिष्यत्यामिकातवाचि । स्वरंख तस्याममृतस्त्रीच प्रजिष्यत्यामिकातवाचि । स्वराम्यानातास्य ॥ प्रवाननीलोत्यलितिविश्र्यस्य स्याप्रदेति न्यु स्याङ्गताभिः ॥४६॥ स्वरंख तस्याः श्रुक्तां व्याच्याप्रदेति न्यु स्याङ्गताभिः ॥४५॥ प्रवाननीलोत्यलितिविश्र्यस्य स्वरंख स

सूत भी उसमे समा सके ।।४०।। मेरी समक्तमे पार्वतीजीकी भुजाएँ सिरसके फूलसे भी प्रधिक कोमल थी, इसीलिये तो फुलोके ग्रस्यवाले कामदेवनं शिवजीमे हार जानेपर उनके गलेमे इन्हीं भूजा-श्रोंका फन्दा बनाकर डाल दिया था ११४१।। पार्वतीजीका गोल-गोल गला श्रीर उसमेसे उनके ऊँचे स्तनोंपर लटका हुआ गोल मोतियोका हार. दोनो एक दसरेकी शोभा बढ़ा रहे थे। पार्वतीजीके कण्ठकी शोभा हार तदा रहा था और उम हारती शोभा उनका कण्ठ बढा रहा था ॥४२॥ जिबतक वे उत्पन्न नहीं "ई थी तबनका चलल शोशावाली लक्ष्मी वडी दिवधामे पडी रहती थीं न्योंकि रातको जब वे चन्द्रमाने पहुँचती थी तब उन्हें कमलका ग्रानन्द नहीं मिल पाता था और जब दिनमे वे कनलमे या बनती थी तब रातके चन्द्रमाका मानन्द उन्हें नही मिल पाता था। पर जबसे वे [चन्द्रमा ग्रीर कमन दोनोके गुणवाले ] पार्वती ग्रीके मखमे ग्रा बसी तबसे उन्हें [चन्द्रमा ग्रीर कमल] दोनोंका ग्रानन्द एक साथ मिलने लगा ॥४३॥ उनके लाल-लाल ग्रोठोंपर फैली हुई उनकी मुस्कराहरका उजलावन ऐसा गुन्दर लगता था जैसे लाल कोवलमें कोई उजला फुल रक्खा हुआ हो या स्वच्छ मंगे ह बीचमे मोती जटा हमा हो ।।४४।। वे मध्र वालीवाली जब बोलने लगती थी तब मानो अमतकी पारा फुट निकलती थी। उनकी मीठी बोलीके ग्रागे कोयलकी कुक कानोंको ऐसी कड़नी लगती थी जैसे किभी प्रनाडीने ग्रनमिली बीसाके बेस्रे तार छेड दिए हो ।।४५॥ उन बडी-बडा ग्रांखोंवालीको चितवन, ग्रांधीसे हिलते हुए नीले कमलोंके समान चंचल थी। उसे देखकर यह पताही नहीं चल पानाथा कि यह कला उन्होंने हरिशियोंसे सीसी थी या हरि-शियोने ही उनमें सोखी थी ।।४-।। उनका लम्बी और मनोहर भौंहें ऐसी लगती थीं जैसे किसी ने तिलका लेकर बनाई हो। वे भीहे इतनी सुन्दर थी कि कामदेव भी अपने धनुषकी सुन्दरताका लङ्जा तिरश्चां यदि चेतिम स्वादसंग्रयं पर्वतराजपुत्र्याः ।
तं केशपाशं श्रममीच्य कुर्युर्वालियत्वं शिथिलं चमर्यः ॥१८॥।
सर्वोपमाद्रव्यसमुख्येन यथाश्रदेशं विनिवेशतेन ।
सा निर्मिता विश्वसृजा प्रयरनादेकस्थसौन्दर्यदिद्वयेव ॥१८॥
तां नारदः कामचरः कदाचित्कन्यां किल प्रेच्य पितुः समीपे ।
समादिदेशं कव्यं भवितीं प्रेम्णा शारीरार्धहरां हरस्य ॥१०॥
गुरुः प्रगन्भेऽपि वयस्यतोऽस्यास्तस्यौ निष्ट्वान्यवराभिलापः ।
ऋते कुशानोर्न हि मन्त्रपुतमहीन्त तेजाँस्यपराणि हव्यम् ॥११॥
अयाचितारं निह देवदेवमद्रिः सुतां ग्राहपितुं शशाक ।
अस्यर्थनामङ्गभयेन माधुर्माध्यस्थ्यमिष्टेऽप्यवलम्बतंऽर्थे ॥५२॥
यदैव पूर्वे जनने शारीरं सा दक्षरोपात्सुदती ममर्ज ।
तदाप्रभुत्येव विम्रक्तसङ्गः पतिः पश्रनामपरिग्रहोऽभृत् ॥५३॥

जो घमण्ड लिए फिरते थे वह इन भौहोके स्नागे चूर-चूर हो गया ॥४७॥ उनके बाल इतने मुन्दर थे कि यदि पशु-पक्षियोमे भी मनुष्यके समान लज्जा हुआ। करती तो अपने बालोगर इतरागेवाली चौरी हरिश्या भी उनके बाल देखकर अपने चैंबरोपर इठलाना भून जानी 113 द्या गार्थतीजीको देखकर ऐसा जान पडता था कि समारको बनानेवाले ब्रह्माजी पृथ्वीपरको भारी गृन्दरना एक साथ देखना चाहते थे। इसीलिये तो उन्होने मृन्दर अङ्गोकी उपमान आनेवाली सब वस्तुओको जननसे बटोरकर उन्हें सब ब्राङ्गोपर यथास्थान मजाकर सुन्दरताकी मृति पायतीर्जाको बनाया था ।।४६॥ अपने मनसे इपर-उधर घूमनेवाल नारदत्री एक दिन घूमते-धामने हिमालयक यहाँ पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हिमालयके पाप उनकी कन्या भी बैठी हुई है। उन्हें देखते ही नारटजीन यह भित्रप्य-बागी कर दी कि यह कन्या प्रपने प्रेममे शिवजीके बार्प बरीरकी स्वामिनी धीर उनकी सबेली पस्ती बनकर रहेगी ।।५०।। यद्यपि पार्वतीजी सयासी होता चली जा रही थी पर नारदपीकी बातसे हिमालय इतने निश्चिन्त हो गए कि उन्होंने दूसरा तर सोबनेजी विस्ताही छोड दी क्योंकि जैसे मन्त्रसे दी हुई हवनकी सामग्री, अम्मिको छोडकर ग्रीर कोई नहीं ले सकता बैसे ही महादेवजीको छोडकर पार्वतीजीको ग्रीर ग्रहरए ही कौन कर सकता था ॥५१॥ पर हिमालयने सोचा कि जबतक स्वयं महादेवजी ही कन्या माँगने नहीं झाते तबनक प्रपने-भाग उन्हें कन्या देने जाना ठीक नही जॅचता । इसीलिये जहाँ सज्जन लोगोको निरादरका उर होता है वहाँ वे ग्रपने काममे किसी विचवर्डको साथ ने लेते है ॥५२॥ इधर जबसे सतीने अपने पिता दक्षके हाथों महा-देवजीका अपमान होनेपर क्रोघ करके यज्ञकी धनिसे अपना शरीर छोड़ा या तभीसे महादेवजीने

स कृतिवासास्तपसे यतात्मा गङ्गाप्रवाहोत्तितदेवदाह ।
प्रस्थं हिमाद्रेर्मृगनाभिगंधि किंत्वित्ववस्यितंत्वराह ।।
प्रस्थं हिमाद्रेर्मृगनाभिगंधि किंत्वित्ववस्यितंत्वरानाः ।
पनःशिलाविच्छुरिता निषेदुः शैलेयनद्वेषु शिलातलेषु ॥५५॥
तुपारमंवातिश्लाः सुराग्रैः समुक्लिबन्दर्पकलः ककुबान् ।
इदः कथंत्रिद्वयं विविन्तैरसीहिस्टिध्वनिरुक्तनाद ॥५६॥
तत्राग्निमाधाय मित्समिद्धं स्वमेत्र मृत्यन्तरमप्टमूर्तिः ।
स्वयं विधाता तपसः फलानां केनापि कामेन तपश्चार ॥५७॥
अनध्यं मध्यं तपादिनाथः स्वर्गीकसामचितमचित्वा ।
अराधनायास्य ससीत्रमेतां समादिदेश प्रयतां तन्जाम् ॥५८॥
प्रत्यार्थभृतामपि तां समाथेः शुश्रुषमाखां गिरिशोऽनुमेन ।
विकारहेतौ सति विकियन्ते येषां न चेतांसि त एवधीराः ॥५६॥

भी सब भोग-विलास छोड दिए थे धौर दूसरा विवाह नहीं किया था ॥५३॥ इतना ही नहीं ग्रपनी इन्द्रियोको जीतनेवाल ग्रीर खाल ग्रोडनेवाल भगवान शङ्करजी कस्तरीकी गन्त्रमे बसी हुई हिमालयकी एक ऐसी सुन्दर चौटीपर जाकर तप करने लगे जहाँके देवदारके वृक्षीको गगाजीकी धारा बराबर मीचनी थी और गन्धर्व दिन-रात गाते रहते थे ।।४४।। उनके पास ही सिरपर नमेरुके कोमल फुलोकी माला बाँधे, शरीपर मोजपत्र लपेट ग्रीर मैनसिलके रखसे ग्रपने शरीर रंगे द्राग उनके प्रमध ब्रादि गगा लोग शिलाजीतसे पूर्ती हुई चट्टानोपर बैठे पहरा देते. रहते थे ।।४४॥ ु. उनके पास ही उनका गर्जीला तन्दी साँड भी रहनाथा जो गरजते हुए सिहकी दहाडको न सह सकनेके कारण जब ग्रपने जरोने हिमकी चंदानोको खंदता हुग्रा डकार उठना था तब नीलगाएँ घबराकर उसे देखती रह जाती थी कि यह सिंह-जैसा गरजनेवाला दूसरा कौन ग्रा पहुँचा ॥५६॥ उसी चोटीपर सब तपस्याम्रोका स्वय फल देनेवाले शिवजीने अपना ही दूसरी मूर्ति म्रान्निको समिश्रासे जगावर न जाने किस पुराकी इच्छासे तप करना प्रारंभ कर दिया था ।।५७०। जिस महादेव गीको स्वर्गके देवता पूजते है, उनकी पूजाके लिये हिमालय अपनी पूत्रीके साथ महादेवजी-की सेवाम बहुमुन्य पूजाकी सामग्री लेकर पहुँचे। पहले उन्होंने स्वयं उनकी पूजा की ग्रीर फिर भ्रपनी कन्याको ब्राजा दी कि अपनी सखियों के साथ जाकर शिवशीको पूजा करी ।।४,८।। यद्यपि पार्वती जीके वहाँ रहनेसे शिव शीके तपमे बाया पड़ सकती थी, किर भी उन्होने पार्वती जीकी सेवा ली. क्योंकि सच्च। धीर महात्मा उन्हें ही समभता चाहिये जिनका मन विकार उत्पन्न करनेवाली श्रवचितबलिपुष्पा वेदिसंमार्गदचा

नियमविधिजलानां बहिंपां चोपनेत्री ।

गिरिशमुपचचार प्रत्यहं सा सुकेशी

नियमितपरिखेदा तच्छिरश्चन्द्रपादैः ॥६०॥

इति महाकवि श्रोकालिदासकृतौ कुमारसम्भवे महाकाव्ये जमोत्पत्तिर्वाम प्रथमः सर्गः ॥

बस्तुमोके बीच रहकर भी तिलभर न डिये ।।४२।। सुन्दर बालोबाली पार्वतीयी वहाँ रहकर नियमसे प्रतिन्दिन पूजाके लिये फूल कुनकर बढे अच्छे डगसे वेरीको धी-वोछकर और नित्य कर्मके तिये जल और कुश लाकर बिना बकावट माने उनकी सेवा किया करती क्योंकि महादेवजीके माधेवर बैठे हुए बद्धमाकी ठण्डी किरएंगे पार्वजीकी बकान सदा मिटाती रहती थी।।६०।।

महाकिव श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसम्भव नामके महाकाव्यम उथाका जन्म नामका पहला मर्ग समाप्त हमा ।

## ।। द्वितीयः सर्गः ।।

तस्मिन्विप्रकृताः काले तारकेश दिवीकसः। तरासाहं पुरोधाय धाम स्वायंग्रवं ययुः ॥१॥ तेषामाविरभुदुब्रह्मा परिम्लानग्रस्वश्रियाम् । प्रातदीधितिमानिव ॥२॥ सरसां सप्तपद्यानां श्रथ सर्वस्य धातारं ते सर्वे सर्वतीग्रखम् । वागीशं वाग्मिरध्याभिः प्रशिपत्योपतस्थिरे ॥३॥ नमस्त्रमूर्तये तभ्यं प्राक्सप्टेः केवलात्मने । ् पथाद्धे दस्रपेयुषे ॥४॥ गरात्रयविभागाय यदमोधमपामन्तरुप्तं बीजमज त्वया। अत्रक्ताकरं विश्वं प्रभवस्तस्य सीयसे ॥५॥ तिसभिस्त्वमवस्थाभिर्महिमानग्रुदीरयन् प्रजयास्थितिसर्गाणामेकः कारणतां स्त्रीपुंसावात्मभागौ ते भिन्नपूर्तेः सिसुचया । प्रस्तिभाजः सर्गस्य तावेव पितरी स्प्रती ॥७॥

### दूसरा सर्ग

उन्हीं दिनो तारक नामके राक्षसने देवतायोंको इतना सता रक्खा या कि वे सब इन्द्रको याने करके बहाजीके पास पहुँच ।११। उदास मूँहवाले देवतायोंके सामने बहाजी उदी प्रकार भाकर के बहाजीके पास पहुँच ।११। उदास मूँहवाले वेवतायोंके सामने बहाजी उदी प्रकार भाकर हो गए जैसे तालमे सोए कमलोके भागे प्रतःकालका सुर्व निकलता है। उस बहाजीको भागे प्रतःकालका सुर्व निकलता है। उस बहाजीको प्रशास करके बढ़े भेद-भरे शब्दोनों कर सुर्वात करते लगे ।।३।। है भावन ! संसारको रक्ते पहुले एक हो क्यमें उद्देशको और संसार रक्ते समय, सन्त, रक बीर तम तीन हुण उसका करके बहुता, विच्यु और सहेश नामके तीन करके बन जाने कां प्राप्त मे राहाम है। ।४।। हे बहुत् ! अपने स्वार पत्र के ला उत्तरमा करके विच्या जो कभी भागा है। बहुत् है। स्वार पत्र के तम उत्तरमा करके उनमें ऐसा बीज वो दिया जो कभी भागा हो। बहुत हो हो सारे जिससे एक और ये पणु, पत्री, मनुष्य मादि चननेवाले जीव और दूचरी और कुल, रहाक सारि तम कनेवाला बनात उत्तरमा हुमा है। इसीविय आपको ही सब लोग संसारका उत्तरम करते बहुत हो।। आप ही विच्यु भीर हिष्ण्यामं इन तीन करोंसे प्रमुख करने बनते हैं।। । भाग ही विच्यु सोर प्राप्त हो।। भाग ही विच्यु और पुरुष्की सुद्धि करने कसते हैं, उस समय प्रापके ही की और पुरुष रो कप वन जाते हैं। ही ही दी होगों कप

व्यस्तरात्रिन्दिवस्यते । स्वकालपरिमारोन यौ त स्वप्नावबोधौ तौ भुतानां प्रलयोदयौ ॥=॥ जगदन्तो निरन्तकः। जराद्यों निरयो निस्त्वं जगदीशो निरीश्वरः ॥६॥ जरादादि र नादि स्तवं श्चारमानमारमना वेरिस सजस्यारमानमारमना । श्चात्मना कतिना च त्वमात्मन्येव प्रलीयसे ॥१०॥ दवः संघातकठिनः स्थलः सन्मो लघुर्गहः। व्यक्तोव्यक्तेतरश्चासि प्रोकाम्यं ते विभृतिषु ॥११॥ उद्धातः प्रणवो यासां न्यायैखिभिरुदीरणम् । कर्म यज्ञ: फलं स्वर्गस्तामां त्वं प्रभवो गिराम ॥१२॥ त्वामामनन्ति प्रकृति प्रकृषार्थप्रवर्तिनीम । तदृशिनमुदासीनं त्वामेव पुरुषं विद: ।।१३।। त्वं पितृ सामपि पिता देवानामपि देवता। परतोऽपि परश्चासि विधाता वेधसामपि॥१४॥ त्वमेव हव्यं होता च भोज्यं भोक्ता च शाश्वतः । वेद्यं च वेदिता चासि ध्याता ध्येयं च यत्परम् ॥१४॥

सारे संसारके माता-पिता कहे जाते हैं ॥७॥ ग्रापने समयको जो माप बना रक्खी है उसके ग्रनसार जो दिन और रात होते है, उसमें जब आप सोते है तब ससारका महाप्रलय हो जाता है और जब ब्राप जागते हैं तब ससारकी सुब्टि होती है ।।६।। संसारको आपने उत्पन्न किया है पर धापको किसीने उत्पन्न नहीं किया। आप समारका अन्त करते हैं पर आपका कोई अन्त नहीं कर सकता। बावने संसारका प्रारम्भ किया है पर बापका कभी प्रारम्भ नहीं हथा। ग्राप ससारके स्वामी है वर ग्रापका कोई स्वामी नहीं है ।।१।। आप, अपनेको अपनेमे ही जानते है और अपने ग्राप अपनेको उत्पन्न करते हैं और जब अपना काम पूरा कर चुकते है तब अपनेको अपनेमें ही सीन कर लेते हैं।।१०।। आप तरल भी हैं, कठोर भी, मोटे भी हैं, पतले भी, छोटे भी है, बड़े भी, आप दिलाई भी देते हैं घौर नहीं भी दिलाई देते । इस प्रकार जितनी भी सिद्धियाँ हैं वे सब धापके हाय में हैं। भाप जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं।।११।। भापने ही वेदकी वह वासी उत्पन्न की है जिसका प्रारम्भ ॐकारसे होता है, जिसका उच्चारण उदात, ग्रनुदात ग्रीर स्वरित इन तीनों स्वरोसे होता है भौर जिसके मन्त्रोंसे यज्ञ करके लोग स्वर्गभाप्त कर लेते हैं ।।१२।। श्रापको ही घर्म, धर्य. काम और मोक्षके लिये मनुष्यको उकसानेवाली मूल प्रकृति कहते हैं और श्राप ही उस प्रकृति का दर्शन करनेवाले उदासीन पुरुष भी माने जाते है ।।१३।। भ्राप पितरोंके भी पिता, देव-ताश्रोंके भी देवता, श्रच्छोंसे भी श्रच्छे श्रीर सुब्टि करनेवाले प्रजापतियोंकी भी सुष्टि करनेवाले है।।१४।। आप ही सदा हवनकी सामग्री भी हैं भीर ग्राप ही हवन करनेवाले भी हैं। ग्राप ही इति तेभ्यः स्तुतीः श्रत्वा यथार्था हृदयंगमाः । प्रसादाभिम्रखो वेधाः प्रत्युवाच दिवीकसः ॥१६॥ चतर्मसमारिता । कवेस्तस्य प्रवृत्तिरासीच्छब्दानां चरितार्था चत्रष्ट्यी ॥१७॥ स्वानधीकारान्य्रभावैरवलस्थ्य वः। युगपद्यगवाहस्यः प्राप्तेस्यः प्राज्यविक्रमाः॥१८॥ किमिदं चुतिमात्मीयां न विश्रति यथा पुरा। हिमक्रिप्टप्रकाशानि ज्योतींषीव मुखानि वः ।।१६॥ त्रशमाद चिंपामेतद न द्वीर्णसरायुषम् । वत्रस्य हन्तः क्रलिशं क्रिएठता श्रीव लच्यते ॥२०॥ किंचायमरिदर्बारः पासौ पाशः प्रचेतसः। मात्रेश इतवीर्यस्य फशिनो दैन्यमाश्रितः॥२१॥ मनःशस्यं शंसतीव पराभवम् । अपविद्वगदो बाहर्भग्नशास्त्र इव द्रमः ॥२२॥ यमोऽपि विलिखन्भमिं दंडेनास्तमितत्विषा। क्रुतेऽस्मिन्नमोघेऽपि निर्वाशालातलाघवम् ॥२३॥

 अमी च कथमादित्याः प्रतापचतिशीतलाः । चित्रन्यस्ता इव गताः प्रकामालोकनीयताम् ॥२४॥ वेगभक्कोऽनुमीयते । पर्याकलत्वानमरुतां प्रतीपगमनादिव ॥२४॥ ग्रम्भमामाघमंरोघ: ग्रावर्जितजरामौलिविलम्बिशशिकोटयः । रुदाशामपि मुर्धानः चतहंकारशंसिनः ॥२६॥ लब्धप्रतिष्ठाः प्रथमं युर्थं किं बलवत्तरैः। अपवादौरिवोत्सर्गाः कृतव्यावृत्तयः परैः ॥२७॥ तदवत बत्साः किमितः प्रार्थयध्वं समागताः । मयि सष्टिहिं लोकानां रचा युष्मास्ववस्थिता ॥२८॥ मन्दानिलोद्धतकमलाकरशोभिना । ततो गुरुं नेत्रसहस्रेण नोदेयामास स द्विनेत्रं हरेश्चद्धः सहस्रनयनाधिकम्। प्राञ्जलिर्जलजासनम् ॥३०॥ बाचस्पतिरुवाचेदं एवं यदात्थ भगवन्नामध्टं नः परैः पदम । प्रत्येकं विनियुक्तात्मा कथं न ज्ञास्यसि प्रभी ॥३१॥

यह बारह मादित्य भी घपना तेज गँवाकर उण्डे पड़े हुए, ऐसे चित्र लिखे से भीर मंदे क्यों दिलाई वे रहे हैं कि कोई भी जबतक चाहे उन्हे भीम गड़कर देखता रह जाय ।।३४॥ जैसे ऊंकिई भीर बहुनेवाले लक्का बहाव भीमा पड जाता है वेंसे ही उनचाओं पवन ऐसे क्यों दिलाई पड़ रहे हैं अंके के भीर के लिखे ही उनकी होता है उससे कुली हुई चन्द्रकलाओं वाल उससे मादे हो। ३३॥ जैसे के पाव वाल है है कि उनकी हुंकार करनेकी साति भी जाती रही है ।।३६॥ जैसे व्याकरण धारि शास्त्रोमें किसी व्यापक नियमको प्रपवादवाला नियम व्ययं कर देता है वेंसे ही क्या धाप जोग भी किसी प्रापक्ष चे खत्ते घनना धपना प्रमिकार नियम व्ययं कर देता है वेंसे ही क्या धाप जोग भी किसी प्रपक्ष चत्र वेंस करने प्रवादवाला नियम व्ययं कर देता है वेंसे ही क्या धाप जोग भी किसी प्रमुख वेंसे एक किस करने के लिखे बाए हैं है।।३६॥ है देता के मात्र के स्वाद के

भवल्लब्धवरोदीर्शस्तारकारूयो महासुर: | लोकानां धमकेतरिवोत्थितः ॥३२॥ प्ररे तावन्तमेवास्य तनोति रविरातपम्। दीर्घिकाकमलीन्मेपी यावनमात्रेश साध्यते ॥ ३३॥ सर्वाभिः सर्वेदा चन्दस्तं कलाभिर्निषेवते । नादचे केवलां लेखां हरचडामणीकृताम ॥३४॥ व्यावसगतिरुद्याने कुसुमस्तेयसाध्वसात् । न बाति वायुस्तत्पार्श्वे तालवृन्तानिलाधिकम् ॥३४॥ पर्यायसेवामत्सज्य पृष्पसंभारतत्पराः । उद्यानपालसामान्यमृतवस्त्रम्रपासते 113 & 11 तस्योपायनयोग्यानि रत्नानि सरितांपतिः। कथमप्यम्भसामन्तरानिष्यत्तेः प्रतीचते ।।३७॥ ज्वलन्मिशिखारचैनं वासिक्रग्रस्वा निशि। स्थिरप्रदीपतामेत्य भ्रजंगाः पर्यपासते ॥३८॥ महर्दतहारितैः। तत्कतानुग्रहापेची तं **श्रतुकूल**यतीन्द्रोऽपि कल्पद्रमविभूषर्थैः ॥३६॥

सबके घट-घटमें रमे हुए हैं, भला धायसे कोई बात छियी बोडे रहती है। 1३१। हे मगवन् । 
धायका वरदान पाकर तारक नामका राक्षस ठीक उसी प्रकार सिर उठाता चला जा रहा है जैसे
संसारका नाचा करनेके लिये पुछछल (पूपकेंदु) तारा निकल धाया हो। 1३२।। प्रचण्ड किरप्रीवांका
सूर्य भी उससे इतना करता है कि उसके नगरपर वह कैवल उननी ही किरप्री फंताता है जिनसे
सालके कमल भर खिल उठे। 1३२।। वण्डमा वहीं पूरे गहीने भर धयनी पूरी कला लेकर वमका
करता है, केवल उस एक कलाको छोड़ देता है जिसे शिवजीने प्रपने मस्तकका मित्रा बना
विचा है। १३४।। वण्डम भी उनके पाम पकेंक बायुके प्रिक्त वेगके नहीं बहुता क्योंकि उसे
कर है कि कहीं तारकामुरकी फुलवारींक फुल ऋड जार्ब और उसे चौरका वण्ड भीगना पढ़े। 1३४।।
छुसी ऋतुर्वे प्रपने समयका विचार छोड़कर एक मात्र कुलवारीकी मानिनोंके समान एक
दूसरी ऋतुके फूलोंको बिना छेड़े हुए प्रपने-प्रपने ऋतुके फूल उपजाकर तारकामुरकी सेवा करती
है।।३६।। समुद्र भी उसके पास भटेके योग्य रस्त भेजनेके निये तवतक जनके भीतर बाट जोहता
रहता है अवतक कि के रस्त ठीक बढ़ न जार्य।।३०।। वमकते हुए मिर्गुके मनाको वाल्योक धारि
कर्नुको होप रातको धपने मिर्गुगोंके न बुक्तेवाते दीय ले-वेकर उसकी सेवा किया करते हैं।।३६॥
इन्ह भी उसकी क्रया पानेके किये वार-बार पपने दूरोंके हाथ करनुक्रके सुल्य रस्त है। १३०।।

इत्थमाराध्यमानोऽपि क्रिश्नाति भ्रवनत्रयम् । शास्येत्प्रत्यपकारेख नोपकारेख दर्जनः ॥४०॥ सदयालनपब्लवाः । तेनामरवधहस्तैः श्रमिज्ञारस्रेदपातानां क्रियन्ते नन्दनद्रमाः ॥४१॥ बीज्यते स हि संसप्तः श्वाससाधारणानिलैः। चामरै: सरबन्दीनां बाष्यसीकरवर्षिभिः ॥४२॥ उत्पाट्य मेरूशृङ्गाणि च्राएणानि हरितां खरैः । श्चाकीलपर्वतास्तेन कल्पिताः स्वेषु वेशमस् ॥४३॥ मन्दाकिन्याः पयः शेषं दिग्वारसमदाविलम् । हेमाम्भोरुहसस्यानां तद्वाप्यो धाम सांप्रतम् ॥४४॥ भवनालोकनप्रीतिः स्वर्गिभिर्नात्रभयते । खिलीभते विमानानां तदापातभयात्पथि ॥४५॥ यज्वभिः संभतं हव्यं विततेष्वध्वरेष सः। जातवेदोग्रखान्मायी मिषतामाच्छिनत्ति नः ॥४६॥ उच्चैरुच्चै:श्रवास्तेन हयरत्नमहारि च । देहबद्धमिवेन्दस्य चिरकालार्जितं यशः ॥४७॥

पास भेजकर उसे प्रसान रक्ता करते हैं।।३६॥ इतनी हेवा करनेपर भी वह प्रसुद तीनों युवनोंको पीड़ा रेदा जा रहा है क्योंकि लातके देवता बातले नहीं मानते।।४०॥ नन्दन वनके जिन कुत्रोंके कंपन पर्वोक्षों रवताओं की विध्या वहीं कोमलता के साथ प्रपंत कनफूज बनानेके लिये तो हा करती थी उन्होंको वह रालस वड़ी निदंशतासे कार-काटकर िगरा रहा है।।४१॥ जब वह सोघा करता है उस समय देवतामोंकी बन्दी विध्या गरम-गरम उसीते लेती और श्रीयू बहाती हुई उसपर व्यंवर इलाया करती है।।४२॥ मृत्योक घोड़ियाँ वाली पड़ी हुई मेरली चीटियोंको उसाइ-उसाइकर उसने घरमें कार-केवल केवल पहाड़ बना डाले है।।४३॥। मन्दाकिनीके सोनकमस उसाय-उसाइकर उसने प्रपंत परिता वालियोंकी लगा लिए है भीर हां।थियों। पहले देवता सोग विस्ता केवल देवता को परिता करता है।।४३॥। पहले देवता सोग विमानोंकर परिता जन भर दिलाई दिया करता है।।४४॥ पहले देवता सोग विमानोंकर पहलर इस लोकों उस सोकमें पूनते-फिरते थे, पर प्रस उसके प्रक्रमस्तकोंके करते साकाया है।।४६॥। साकाय से हम देवता हो।धिया। हिस्सोंक सामिक मुंदि हमारा भाग स्त्रीय हमारे पाइति वेता है तब वह हम लोगोंक देवते-देवते सोनिके मुंद्रेश हमारा भाग स्त्रीय हमारी माइति वेता है तब वह हम लोगोंक देवते-देवते सोनिक मुंद्रेश हमारा भाग स्त्रीय होता है।।४६॥। उसने उनके उनकेव वह हम लोगोंक देवते-देवते सोनिक मुंद्रेश हमारा भाग स्त्रीय है। हमारा प्राप स्त्रीय हमारे सामिक हमारे सामित है। स्त्रीय सामित हमारा भाग स्त्रीय हमारा सामित हमार सामित हमारा सामित हमारा भाग स्त्रीय हमारा सामित हमारा हमारा सामित हमारा हमारा सामित हमारा सामित हमारा सामित हमारा सामित ह

तस्मिन्नुपायाः सर्वे नः कृरे प्रतिहतकियाः। वीर्यवन्त्यीषधानीव विकारे साक्षिपातिके ॥४८॥ जयाशा यत्र चास्माकं प्रतिघातोत्रिकाचिंवा । हरिचक्रेस तेनास्य कर्एटे निष्कमिवार्पितम् ॥४६॥ पुष्करावर्तकादिष । तदीयास्तोयदेष्वद्य अभ्यस्यन्ति तटाघातं निर्तितैरावता गजाः ॥५०॥ तदिच्छामो विभो सन्दं सेनान्यं तस्य शान्तये । कर्मबन्धच्छिदं धर्मे अवस्येव ग्रग्नचवः ॥५१॥ गोप्तारं सरसैन्यानां यं प्रस्कत्य गोत्रभित । प्रत्यानेष्यति शत्रभ्यो बन्दीमिवजयश्रियम् ॥५२॥ वचस्यवसिते तस्मिन्ससर्ज गिरमात्मभः। गर्जितानन्तरां वृष्टिं सौभाग्येन जिगाय सो ॥५३॥ संपतस्यते वः कामोऽयं कालः कश्चित्प्रतीच्यताम् । न त्वस्य सिद्धौ यास्यामि सर्गव्यापारमात्मना ॥५४॥ इतः स दैत्यः प्राप्तश्रीनेत एवाईति चयम । विषवृद्धोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेचमसांत्रतम् ॥४४॥

वृत्तं तेनेदमेव प्राहमया चास्मै प्रतिश्रतम् । बरेश शमितं लोकानलं दण्धं हि तत्तपः ॥४६॥ संयुगे सांयुगीनं तस्रद्यतं प्रसहेत कः। ग्रंगाहते निषिक्तस्य नीललोहितरेतसः ॥५७॥ म हि देव: परंज्योतिस्तम: पारे व्यवस्थितम् । परिच्छित्नप्रभावर्द्धिनी मया न च विष्णुना ॥५८॥ उम्रारूपेण ते ययं संयमस्तिमितं मनः। शंभोर्यतध्वमाक्रष्टमयस्कान्तेन लौहवत ॥५६॥ उमे एव समे बोद्धम्भयोत्रीजमाहितम्। सावाशंभोस्तदीयावा मृर्तिर्जलमयी मम ॥६०॥ तस्यातमा शितिकएठस्य सैनापत्यम्रपेत्य वः। मोच्यते सुरबन्दीनां वेगीवीर्यविभतिभिः ॥६१॥ इति व्याहृत्य विश्वधान्विश्वयोनिस्तिरोदधे। मनस्याहितकर्चन्यास्तेऽपि देवा दिवं ययुः ॥६२॥ निश्चित्य कन्दर्पमगमत्पाकशासनः। कार्यसंसिद्धौ त्वराद्विगुण्रंहसा ॥६३॥ मनमा

पड़को भी अपने ही हायसे काटना ठीक नहीं होता ॥५५॥ उसने मुफ्ते उस समय को बरदान मीगा था यदि मैं उसे न देता तो उसकी तपस्यासे सारा संसार कल उठता ॥५६॥ महादेवजीक वीर्यसे उदयन होनेवाले पुत्रके प्रतिरिक्त उस युद्ध-मुमिमें लड़नेवाले ॥५६॥ महादेवजीक वीर्यसे उदयन होनेवाले पुत्रके प्रतिरिक्त उस युद्ध-मुमिमें लड़नेवाले ॥५६॥ महादेवजीक वीर्यस नेत्र है इतर है कर सकता ॥५०॥ भ्योकि शंकर प्रयादा प्रम्वकारके पार रहनेवाले वे परम तेत्र है विनहीं संबिधा हु नहीं पाती । इसविये हम भ्रीर विष्णु भी उनकी महिमाका ठिकाना प्रवत्तक नहीं तथा पाए है ॥५८॥ भ्रव भ्राप लोग कोई ऐसा जतत कीर्यक्त है अपने सुप्तरको नोहा लिख भाव ॥५६॥ नयोकि हमारे भीर शिवजीक वीर्यको घार एक करना कीर्यह हैं ही अपनी हो हो हम की भी हम प्रति हो सह स्वर्ष देवले महिमाक किया हो ॥५६॥ नयोकि हमारे भीर शिवजीक वीर्यको घार एक करना कीर्य हैं ही । शिवजीक वीर्यको वेत्र हमारे भीर शिवजीक वीर्यको प्रमुक्त स्वर्य हमें स्वर्य देवले स्वर्यको स्वर्यको कीर्यको कार सकती है ॥६०॥ जन्ही पार्य-तीजीक संसर्यको अपनेत्र हमें हमें हमें स्वर्यको संसर्यको अपनेत हमें स्वर्यको सकता ॥५६॥ संसर्यक उत्पन्त करनेत स्वर्यक हो गए भीर देवता लोग भी प्रावेकत काम सीव-विचारक र स्वर्यको काम को पार्यको स्वर्यको को पार्यको को पर पार्यको साम कीर्यक्र हमा सीव-विचारक र स्वर्यको काम सीव-विचारक र स्वर्यको को स्वर्यको को पर साम की साम की साम कीर्यको को प्रमुख साम की साम की

# अथ स ललितयोषिद् अूलताचारुगृङ्गः रिविवलयपदाङ्के चापमासज्य कराठे । सहचरमधुहस्तन्यस्तवृताङ्कुरास्त्रः श्तमससुयतस्ये प्राञ्जलिः पुष्पधन्या ॥६४॥ इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसभवे महाकाव्ये कद्यसाधारकारो नाम दितीयः सर्गः॥

सिथे वेगसे दोडनेवाले मनमें कामदेवको स्मरण किया ।।६३।। स्मरण करते ही रतिके कंगनको छाप पढ़े हुए गजेमे मुन्दर स्त्रीकी भौहोके समान मुन्दर घतुष कथेपर लटकाकर स्त्रीर स्रपने साथी वसन्तके हाथमे प्रामके बीरका बाला देकर, कामदेव हाथ ओड़कर इन्द्रके **मागे या सड़ा** हुमा ।।६४।।

> महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसंभव महाकाव्यमें ब्रह्मासे भेंट नामका दूसरा सर्ग समाप्त हुआ।।

# ॥ तृतीयः सर्गः ॥

तस्मत्मघोनस्निदशानिवहाय सहस्रमच्यां युगपरपपात । प्रयोजनापेक्षितया प्रयाजा प्रायस्तं गीरवमाश्रितेषु ॥ १ ॥ स वास्त्रेनासनम्तिकृष्टमित्रो निपीदेति विसृष्टभूमिः । भर्तः प्रसादं प्रतिनन्य सून्तां वक्तं मिथः प्राक्रमतैवमेनम् ॥ २ ॥ श्राः अद्याज्ञपय ज्ञातविशेष पुंसां लोकेषु यचे करणीयमस्ति । अपुत्रहं संस्मरखप्रश्चतिमच्छामि संवर्ष्टितमाञ्चया ते ॥ ३ ॥ केनाभ्यस्यया पदकाङ्विचाते नितान्तदीर्षेजेनिता तपोभिः । यावद्भवत्याहितसायकस्य मत्काधुकस्यास्य निदेशवर्ती ॥ ४ ॥ असम्मतः कस्तव म्रुक्तमार्गं पुत्रभेवक्लेश्वभ्यात्प्रपक्यः । बद्धियरं तिष्ठतु सुन्दरीकामार्गे पुत्रभेवक्लेश्वभ्यात्प्रपक्षः । अध्यस्मतः कस्तव म्रुक्तरीकामार्गे पुत्रभेवक्लेश्वभ्यात्प्रपक्षः । अस्ममतः कस्तव म्रुक्तरीकामार्गेचितअ चतुरः कटार्जः ॥ ४ ॥ अध्यापितस्योग्रतसायि नीति अधुक्तरागप्रविधिर्विकस्ते ।। ६ ॥ क्रस्यार्थममी वद पीडयामि सिन्योस्तयाच्याव्यव्यव्यः ।। ६ ॥ क्रामेकपत्रविज्ञदुःस्यालां लोलं सन्याक्षस्त्रवा प्रवृद्धः ।। ६ ॥ क्रामेकपत्रवात्रवृद्धस्त्रस्तालां लोलं सन्यास्त्रवा प्रवृद्धः ।। ६ ॥ क्रामेकपत्रवात्रवृद्धस्त्रस्त्रलां लोलं सन्यास्त्रवा प्रवृद्धः ।। ६ ॥ क्रामेकपत्रवात्रवृद्धस्त्रस्त्रस्त्रक्रां करटे स्वर्यप्राहिनिपक्तास्त्रम् ॥ ७ ॥

### तीसरा सर्ग

कामदेवके बाते ही इन्द्रकी सहस्रो आँखे देवताब्रोपरसे हटकर एक साथ धादरके साथ कामदेवकी और घूम गई क्योंकि प्रायः ऐसा होता है कि स्वामीको प्रपने सेवकोमे जब जैसा काम निकालना होता है उसीके अनुसार वे उनका आदर भी किया करते है।।१।। इन्द्रने कामदेवसे कहा— 'श्राओ यहाँ बैठो'। यह कहकर उसे श्रपने पास ही बैठा लिया। उसने भी गिर भकाकर इन्द्रकी कृपा स्वीकार करली और उनसे गृप-चूप बातचीत करने लगा ॥२॥ वह बोला-सबके गलोंको पहचाननेवाले हे स्वामी । ग्राप प्राज्ञा दीजिए, तीनो लोकोमे ऐसा कौन-सा काम है जो बाप मभसे कराना चाहते हैं क्योंकि मभ्ने स्मरता करके आपने जो कपा की है उसे मैं आपकी आजाका पालन करके और भी बढ़ाना चाहता हूँ ॥३॥ कहिए तो ऐसा कीन पुरुष उत्पन्न हो गया है जिसने बहुत बड़ी-बड़ी तपस्याये करके ग्रापके मनमे ईच्या जगा दी है। न्नाप मुक्ते उसका नाम भर बतला दीजिए फिर तो मैं ग्राभी जाकर उसे धपने इस **बारा** वढे हुए बनुषसे बातकी बातमें जीते लाता हैं ॥४॥ बनाइए तो ऐसा कौन पुरुष है जो ग्रापका शत्रु बनकर ससारके कथ्टो से घबराकर मोक्षकी ग्रीर चल पडा है। मैं उसे ग्रभी उन सुन्दरियोके नेत्रोमे बहुत दिनोंके लिये फँसाए देता हैं जो **बॉकी** चितवन चलाने में बड़ी चतुर है ।।४।। ग्रापका वह शत्रु यदि शुक्राचार्यसेभी नीतिशास्त्र पढकर आया होगा तो भी अत्यन्त भोगकी इच्छाको ऐसा दूत बनाकर मैं उसके पास भेजता हैं जो उसका धर्म भीर भन्नं दोनो उसी प्रकार नाश कर देगा जैसे बरसातमे बढ़ं<sup>;</sup> हुई नदीका बहाव दोनो तटोंको वहा ले जाता है ॥६॥ **या कौन सी ऐसी**  कयासि कामिन्सुरतापराधात्पादानतः कोपनयावधृतः । सस्याः करिप्यापि दृढानुतापं प्रवालग्राय्याग्ररसं शरीरस् ॥=॥ प्रसीद विश्वास्यत् वीर वृत्रं शरीरदीयैः कतमः शुरािः । विमेतु मोषीकृतवाहुवीयः लीम्योऽपि कोपपकुरिताऽपराय्यः ॥ ह्या। विवेतु मोषीकृतवाहुवीयः लीम्योऽपि कोपपकुरिताऽपराय्यः ॥ ह्या। वृत्रं वृत्रं स्वाप्ते से मधुमेव लक्ष्या । कृषाँ हरस्यापि पिनाक्षपाधौर्ये प्यति स्वाप्ते से मधुमेव लक्ष्या। अर्थोक्टर्शादवतार्य पादमाक्रान्तिसंमावितपादपीठम् । संकिष्यतार्थे विवृत्तात्मग्राक्तिमाखण्डलः कामित् वेभागे ॥ ११॥ सर्वे सखे त्यय्यपपक्रमेतद्वे मामात्र्ये क्रिल्यां मवाँश्व । वृत्रं तोषीर्यमहत्सु कुष्टं तं सर्वतीगामि च साधकं च ॥ १२॥ अर्थेमि ते सारमतः खुलां कार्ये गुरुप्यात्मसमं नियोच्ये । व्यादिश्यते भूपरतामवेच्य कृष्णेन देहोहहनाय श्रेषः ॥ १३॥ आर्शासता वाखाति वृशाङ्के कार्यं त्या तः प्रतिपक्षकृत्यम् । विवोध यशास्तानीति वृशाङ्के कार्यं त्या तः प्रतिपक्षकृत्यम् ।

सुन्दरी धौर हठीली प्रतिव्रता शापके चन्नल मनमे बैठ गई है। मैं सभी उस सुन्दरी-पर ऐसा बारा चलाता है कि वह सब लाज-शील छोडकर ग्रापके गलेसे ग्रा लगे ।।७।। हे कामी ! ऐसी कौन सी स्त्री है जो भ्रापका सभीग न पानेपर क्रोध करके भ्रापसे इतनी रूठी बैठी है कि पैरोंपर गिरकर मनानेपर भी श्रभी तक नहीं मानी है। मैं उसके मनमे ऐसा पछ-तावा उत्पन्न करता हैं कि वह भपने भ्राप भाकर साल कोपलोके ठण्डे बिछीनेपर लेट जायगी ॥=॥ हे बीर! ग्राप निस्ता छोडकर ग्रपने बजाको भी विश्वाम कर लेने दे। सुभे बताइए वह कौन-सा दैत्य है जो मेरे बाएगेंकी भारसे ऐसा शक्तिहीन हो जाना चाहसा है कि क्रोबसे कौंपते हए घोठोवाली नारी तक उसे डरा दें ।।६।। घापकी कृपा हो तो मैं केवल वसन्तको अपने साथ लेकर अपने फूलके बाएगोंसे ही पिनाक धारए। करनेवाले स्वय महादेवजीके छनके खुड़ा दं, फिर और दूसरे धनुषधारियोंकी तो गिनती ही क्या ।।१०।। यह बात सुनकर इन्द्रको कुछ ढाढस हमा ग्रीर उन्होंने ग्रथने पैर खोलकर पौद पीडेपर रक्खे ग्रीर जिस कामदेवने खनके सोचे हुए काममें अपने आप इनना उत्साह दिखाया था उससे बोले—॥११॥ हे मित्र ! तुन सब कुछ कर सकते हो क्योंकि तुम धीर बच्च, ये ही तो मेरेदो ग्रस्त्र हैं। पर इनमेंसे बच्च की बार तो शत्र श्रो की तपस्थाने उतार दी है। श्रव तस्हीं ऐसे बच रहे हो जो बेरोक-टोक सब भीर जाभी सकते हो और हमारा काम भी कर ला सकते हो ॥१२॥ मैं सुम्हारी शक्ति भाली-मांति जानता है, इसलिये मैं तुम्हे भवने-जैसा मानकर इस बड़े काममें लगाना चाहता हैं। जानते हो, प्रलय होनेपर ग्रपने सोनेके लिये भगवानने शेयको ही ग्रपनी खय्या क्यों बनाया था? क्यों कि वेदेख चके थे कि शेषनागजब पथ्दीको घारल कर सकते हैं तो मेराबोफ भी सह लेंगे ।।१३।। प्रश्री-प्रभी तुमने कहा है कि हम प्रपने वार्णोंसे शंकरणीको भी बखमें कर श्रमी हि वीर्षप्रभवं भवस्य जयाय सेनान्यमुशन्ति देवाः । स च त्वदेकेषुनिपातसाष्यो अझाङ्गभूकेष्ठिय येजितात्मा ॥१ ॥॥ तस्म हिमाद्रेः प्रयता तन्ज्ञा यतात्मने रोचियतुं यतस्य । योषित्य तर्व्वपेतिचेकम् मिः सेव वमेत्यात्मभ्रवोपिद्यम् ॥१६॥ गुरोनियोगाच नगेन्द्रकत्यास्थाणुं तपस्यन्तमिदयकायाम् । अन्वास्त हत्यप्सरसां मुखेस्यः अतं सया सप्तिशिधः स वर्षाः॥१७॥ तद्रच्छ सिद्धैच कुरु देवकार्यमर्थोऽयमर्थान्तरभाव्य एव । अपेचते प्रत्ययमुत्तमं त्वां वीजाङ्करः प्रागुदयादिवास्मः॥१८॥ श्रद्धिमन्तरमुराखां विजयाभ्युषायं तर्वेव नामास्त्रगतिः कृती त्वस् । अप्तम्तत्वं यशसे हि पुंतामनत्यसाधारस्यमेव कर्म ॥१९॥ मुराः समस्यर्थयितार एते कार्यं त्रयाखामिष विष्यानाम् । चापेन ते कर्म नवादिहिसमहो वतासि स्मृह्खीयवीर्यः॥२०॥ मधुअ ते मन्मय साहच्यादसावनुकीऽपि सहाय एव । समीरखो नोदियता भवेति व्यादिरस्यते केन हुताशनस्य ॥१९॥

सकते है। इसलिये एक प्रकारसे तुमने हमारा काम करनेका बीडा ही उठा लिया है। इसलिये समक्त लो कि बलवान शत्रसे सताए हए और डरे हए देवता तुमसे यही काम कराना चाहते हैं।।१४।। ये देवता लोग चाहते हैं कि बात्रको जीतने के लिये शिवजी के वीर्यसे हमारा सेनापति उत्पन्न हो । इसलिये मन्त्रके बलसे ब्रह्ममे घ्यान लगाए हुए महादेवजीकी समाधि तुम्ही श्रपने एक बाग्गसे तोड सकते हो ।।१५।। धव तुम ऐसा जतन करो कि समाधिमे बैठे हुए महादेव-जीके मनमे हिमालयकी कन्या पार्वतीके लिये प्रेम उत्पन्न हो जाय, क्योकि ब्रह्माजीने स्वय यह बात बताई है कि स्त्रियोमें वे ही एक ऐसी हैं जो कियजीका वीर्य वारण कर सकती हैं । १६॥ गूसचरका काम करनेवाली अपनी अप्सराध्योके मुँहसे हमने सूना है कि पावंतीजी अपने पिताकी ब्राजासे हिमालय पहाडपर तप करते हुए महादेवजीकी सेवा कर रही हैं ।।१७।। इसलिये तुम जाग्रो ग्रीर देवताग्रोका यह काम कर डालो क्योंकि इस काममें बस एक कारण भर चाहिए था। जैसे बीजको श्रकुर बननेके लिये जलकी ब्रावस्यकता पड़ती है वैसे ही यह काम भी तुम्हारी सहायताके भरोसे ही घटका हुआ था ।।१८।। देवताग्रोंकी जीत तुम्हारे ही बार्गोंसे हो सकती है। तुम सचमूच बढ़े भाग्यशाली हो क्योंकि संसारमें ऐसा प्रसाधाररा काम करनेसे ही यश मिलता है जिसे कोई दूसरा कर न सके ॥१६॥ और फिर एक तो सब देवता लोग तुमसे इस कामके लिये भीख माँग रहे हैं दूसरे यह कार्य तीनों ही लोकवालोंका है ग्रीर तीसरी बात यह है कि यद्यपि इस काममे तुम्हारा धनुष का**म ग्रावेगासही,** पर इससे किसीकी हिंसा नही होगी। ग्राज तुम्हे देखकर सबके मनमे यह इच्छा जग उठी है कि हमें भी तुम्हारी-जैसी ही शक्ति मिल जाय ।।२०।। हे कामदेव ! हमने तुम्हारी सहायताके लिये वसन्तका नाम इसलिये नहीं लिया कि वह तो तुम्हारा साथी है ही।

तथेति शेषामिव भर्तराज्ञामादाय मुर्घ्ना मदनः प्रतस्थे। ऐरावतास्फालनकर्वशेन हस्तेन पस्पर्श तदक्रमिन्द्रः ॥२२॥ स माधवेनाभिमतेन सन्त्या रत्या च साशङ्कमनुप्रयातः। अङ्गव्ययप्रार्थितकार्यसिद्धिः स्थाएवाश्रमं हैमवतं जगाम ॥२३॥ तस्मिन्वने संयमिनां मनीनां तपः समाधेः प्रतिकलवर्ती । मधुर्जजम्मे ॥२४॥ संकल्पयोनेर भिमानभतमात्मानमाधाय क्रवेरगुप्तां दिशसप्यारेशमौ गन्तां प्रवृत्ते समयं विलक्ष्य । दिग्दिन्ता गन्धवहं ग्रुखेन व्यलीकनिःश्वासमिवोत्ससर्ज ॥२५॥ अस्त मद्यः कसमान्यशोकः स्कन्धात्त्रभृत्येव सपल्लवानि । नापैक्षत सुन्दरीयां संपर्कमामिश्चितन्पुरेग ॥२६॥ सद्यः प्रवालोद्धमचारुपत्रे नीते समाप्ति नवचतवारो । निवेशयामास मधुर्द्धिरेफाञ्चामाचराणीव मनोमवस्य ॥२७॥ वर्णप्रकर्षे सति कर्णिकारं दनोति निर्गन्धतया सम चेतः। प्रायेण सामद्रयविधी गुणानां पराङ्मुखी विश्वसृजः प्रवृत्तिः॥२८॥ बालेन्दवक्त्राएयविकासभावाद्धभ्रः पेलाशान्यतिलोहितानि। सबी वसन्तेन समागतानां मखन्नतानीव वनस्थलीनाम् ॥२६॥

क्योंकि भला पवनको कही यह थोडे ही कहा जाता है कि तम जाकर आगकी सहायता करो । यह तो श्रागको भडकाता ही है चाहे कोई कहे या न कहे ।।२१।। कामदेव बोला- 'जैसी श्राजा'। भीर जैसे कोई उपहारमे दी हुई माला लेकर सिरंपर चढ़ा लेता है वैसे ही कामदेवने इन्द्रकी आजा सिर चढ़ा ली। जब वह चलने लगा तब इन्द्रने उसकी पीठपर ग्रपना वह हाथ फेरकर उसे उत्साहित किया जो ऐरावतको अकुश लगाते-लगाते कडा पड गया था ।।२२।। उसने निश्चय कर लिया कि प्राण देकर भी मैं देवताश्रोका काम करूँगा। फिर वह वसन्तको साथ लेकर उधर चल दिया जिधर शिवजी बैठे तपस्या कर रहे थे। इनके पीछे-पीछे बेवारी रित भी मनमे डरती चली जा रही थी कि ब्राज न जाने क्या होनेवाला है ।।२३॥ उस वनमें पहुँचकर मुनियोके तपकी समाधिको डिगानेवाला और कामदेवका महायक बननेका धमण्ड करनेवाला वसन्त ग्रपना परा रूप खोलकर चारो धोर खा गया ।।२४।। वसन्तके छाते ही ग्रसमयमे ही सुर्य भी दक्षिणायनसे उत्तरायण चले ग्राए । उस समय दक्षिण से बहुता हुआ मलय पवन ऐसा प्रतीत होता था मानो अपने पित सूर्यके चले जानेपर दक्षिण दिशा दूखी होकर ब्रपने मेंहमे लम्बी-लम्बी उसाँसे छोड़ रही हो ॥२५॥ अशोकका ब्रक्ष भी तरकाल नीचे से ऊपरतक फुल-पत्तोंसे लद गया भीर भन-भनाते बिख्छोवाली सुन्दरियोंके चरगोंके प्रहारकी बाट भी उसने नहीं देखी ।।२६॥ सन्दर दसन्तने नई कोपलोके पंख लगाकर ग्रामकी मंजरियोंके बागा तैयार कर दिए। उनपर उसने जो भौरे बैठाए वे ऐसे लगते थे मानो उन बासोपर कामदेवके नामके अक्षर लिखे हए हों ॥२७॥ वहाँ फूले हए करिसकार देखनेमें तो सन्दर वे पर गन्ध न होनेके कारए। मनको भाते न थे। ब्रह्माकी कुछ ऐसी बान ही पड़ गई है कि वे किसी भी बस्तुमें पूरे गूरा भरते ही नहीं ।।२=।। वसन्तके बाते ही दूजके चन्द्रमाके समान टेवे, ब्रस्यन्त- लम्रद्विरेफाजनमक्तिचित्रं मुखे मधुश्रीरित्तलकं प्रकारय ।
रामेख बालारुणकोमलेन चृतप्रवालोष्टमलंचकार ॥३०॥
मृगाः प्रियालद्रममज्जरीणां रज्ञक्णैविन्नित्दिष्टिपाताः ।
मदोद्धताः प्रत्यनिलाः विचेद्धर्वतस्थलीर्मर्भरपत्रमोचाः ॥३१॥
चृताङ्करास्वादक्षयावक्ष्यरः पुंस्कोकिलो यन्मधुरं चुकूज ।
मत्त्रस्वनीमानविधातद्वं तदेव जातं वचनं समरस्य ॥३२॥
दिमञ्यपायाद्विशदाधराखामापायद्वरीपृत्तसुल्च्छ्यनीनाम् ।
स्वेदोद्धमः किन्ध्ररुषाञ्चनानां चक्रे पदं पत्रविशेषकेषु ॥३३॥
तपस्वनः स्थाखुवनौकसस्तामाकालिकी वीच्य मधुमद्वतिम् ।
प्रयत्नसंस्तम्भतविकियाखां कर्थचिदीशा मनसां वम्बुः ॥३२॥
तं देशमारोपितपुष्पचापे रिवद्वितीये मदने प्रपन्ने ।
काष्टागतस्त्रद्वतिक्षयाखां कर्थचिदीशा मनसां विवद्वः ॥३२॥
मधु द्विरेषः कुसुमेकपात्रे पपौ प्रिया स्वामचुवर्षमानः ।
पृङ्के ख चस्परीनिमीलिताचीं मृगीमकरङ्यत कुष्णवाः ॥३६॥
वदी रसात्पङ्कजनेखुगिच गजाय गरुष्वजलं करेखुः ।

लाल-लाल प्रधिसले टेसके फुल वनभूमिमे फैले हुए ऐसे लग रहे ये मानो वमन्तने वनस्थिलियोंके साथ विहार करके उनपर प्रपने नखोके नये जिल्ल बना दिये हो ।।२६।। वहाँ उड़ते हुए भौरे खिले हए तिलकके फल और प्रात:कालके सर्यकी जाजीसे चमकनेवाली कोपलें ऐसी लगती थी मानी वसन्तकी शोभा-रूपी स्त्रीने भौरे-रूपी मौजनसे मपना मूँह चीतकर, धपने माथेपर तिलकके फुलका तिलक लगाकर और प्रात:कालके सुर्यकी कोमल लालीसे अमकनेवाले ग्रामकी कोपलोंसे अपने श्रोठ रंग लिए हो ॥३०॥ ग्राँखोमें त्रियालके फलोके परागके उड-उडकर पहनेसे जो मतवाले हरिसा भली-भौति देख नहीं पा रहे थे वे पवनसे भड़े हए सुखे पत्तोंसे मर्मर करती हुई बनकी भूमिपर इधर-जघर दौडते फिर रहे थे ॥३१॥ श्रामकी मऋरियाँ ला लेनेसे जिस कोकिलका कंठ मीठा हो गया था वह जब मीठे स्वरसे कंक उठता था तब उसे सूत-सुनकर रूठी हुई स्त्रियाँ प्रवना रूठना भी भल जाती थी।।३२।। जाडेके बीतने ग्रीर गर्मीके ग्रा जानेसे कोमल ग्रोठो ग्रीर सन्दर गोरे मखोंबाली किन्नरियोंके मूखपर चीती हुई चित्रकारीपर पसीना ग्राने लगा ॥३३॥ महादेवजीके साथ उस वनमें रहनेवाल तपस्वी लोगोंने धसमयमें वसन्तको श्राया हुमा देखकर श्रपना मन विकारोंसे हटाकर बड़ी कठिनाईसे रोक रक्खा था ।।३४।। फिर जब ग्रपने फूलके धनुषपर बार्ग चढाकर रितको साथ लेकर कामदेव भाया तब चर भीर श्रचरोंकी भ्रत्यन्त बढी हुई सम्भोगकी इच्छा उनमें दिखाई देनेलगी ।३४।। भौरा अपनी प्यारी भौरीके साथ एक ही फुलकी कटोरीमे मकरन्द पीने लगा ! काला हरिसा अपनी उस हरिग़ीको सीगमे खुजलाने लगा जो उसके स्पर्शका सुख लेती हुई आँख मेंदे बैठी थी।।३६॥ हिषती वड़े प्रमसे कमलके परागमें वसा हुआ सुगन्वित जल अपनी सुंड्से निकालकर अपने हाचीको

गीतान्तरेषु अमवारिलेशैः किंचित्समुच्छ् वासित्पत्रलेखम् । पुष्पासवाधर्शितनेत्रशामि वियामुखं किम्पुरुपश्चचम्ब ॥३८॥ पर्याप्तपुष्पस्तवकस्तनाभ्यः स्फरत्प्रवालीष्ठमनोहराभ्यः। लतावधम्यस्तरबोऽप्यवापुर्विनम्रशासाभ्रजबन्धनानि श्रताप्सरोगीतिरपि सर्गेऽस्मिन्हरः प्रसंख्यानपरी वभव। त्रात्मेश्वराणां नहि जात् विघ्नाः समाधिमेदप्रभवो भवन्ति ॥४०॥ लतागृहद्वारगतोऽथ नन्दी बामप्रकोण्टार्पितहेमवेत्रः ॥ म्रखापितैकाङगुलिसंब्रयैव मा चापलायेति गुरान्च्यनैवीत ॥४१॥ निष्कम्पवसं निभतद्विरेषं मुकाग्डजं शान्तमृगप्रचारम्। तच्छासनात्काननमेव सर्व चित्रार्पितारम्भमिवादतस्थे ॥४२॥ दृष्टिप्रपातं परिहृत्य तस्य कामः पुरः शक्रमिव प्रयासो। संसक्तनमेरुशाखं ध्यानास्पदं भूतपतेविवेश ॥४३॥ देवदारुद्र मवेदिकायां शाद् लचर्मव्यवधानवत्याम् । श्रामीनमासन्नशारीरपातस्त्रियम्बकं स्यमिनं पर्यञ्चनधस्थिरपूर्वकायमुज्वायतं सन्नमितोमयांसम् । उत्तानपाणिद्वयसन्निवेशात्प्रफुल्लराजीविमवाङ्कमध्ये

पिलाने लगी और चकवा भी आधी कृतरी हुई कमलकी नाल लेकर चकवीको भेट करने लगा ।।३७।। किन्नर लोग गीतोंके बीचमे ही श्रपनी श्रियाग्रोंके वे मूख चूमने लगे जिनपर थकाबटके कारए। पर्मोना छा गया था, जिनपर चीती हुई चित्रकारी लिप गई श्री श्रीर जिनके नेत्र फूलोंकी मदिरासे मतवाले होनेके कारणा बढ़े लूभावने लग रहे थे ।।३८।। वृक्ष भी अपनी मुकी हुई डालियोको फैला-फैलाकर उन लताओसे लिपटने लगे जिनके बडे-बडे फलोंके गुच्छोके रूपमे स्तन लटक रहे थे भौर पत्तोंके रूपमे जिनके सुन्दर धोठ हिल रहे थे ॥३६॥ ... इसी बीच ग्रप्सराग्रीने भी ग्रपना नाच-गाना ग्रारम्भ कर दिया पर महादेवजी टससे मस न हए धौर अपने ब्यानमें ही मग्न रहे क्योंकि जो लोग अपना मन बतमें कर लेते हैं उनकी समाधि क्या भला कोई छड़ा सकता है ।।४०।। उस समय नन्दी भपने बाएँ हाथमें सोनेका डहा लिए हए लता-मंडपके द्वारपर बैठा में हुपर उँगली रखकर सब गलोको सकेतसे मना कर रहा था कि तुम लोग नटलटपन छोड़कर पूपचाप बैठो ॥४१॥ उसकी माज्ञा पाते ही वृक्षोने हिलना बन्द कर दिया, भौरोंने गंजना बन्द कर दिया, सब जीव-जन्त चप हो गए और गशु भी जहाँके तहाँ खंडे रह गए, यहाँ तक कि सारा वन उस एक ही संकेतमे ऐसा लगने लगा मानो चित्रमें खिंचा हमा हो ।।४२।। जैसे यात्रा करनेके समय लोग सामनेके शुक्रकी हृष्टि बचाते हैं वैसे ही कामदेव भी नन्दीकी धाँखें बचाकर नमेरकी शास्त्राधीसे घिरे हुए उस स्थानमें जा प्रसा जहाँ महादेवजी समावि लगाए बैठे थे ।।४३।। थोड़ी ही देरमें मृत्युके मुँहमे पहुँचनेवाला वह कामदेव देखता क्या है कि देवदारके पेडकी जडमें पत्थरकी पाटियोंसे बनी हुई चौकीपर बायम्बर बिछा हुआ है और उसपर महादेवजी समाधि लगाए बैठे हुए है ।।४४।। उन्होंने बीरासन लगा रक्खा है, अपना घड सीधा और अचल

भजंगमोन्नद्धजटाकलापं कर्णावसक्तद्विग्रणाचस्त्रम् । कएठप्रभासङ्गविशेषनीलां कृष्णत्वचं ग्रन्थिमतीं दधानम् ॥४६॥ किंचित्प्रकाशस्तिमितोग्रतारे भे विकियायां विस्तप्रसङ्गै:। नेत्रेरविस्पन्दितपदममालैर्लच्यीकृतघार्यमधोमयसैः अवृष्टिसंरम्भमिवाम्युवाहमपामिवाधारमनुत्तरंगम अन्तश्रराणां मरुतां निरोधान्निर्वातनिष्कम्पमिव प्रदीपम् ॥४८॥ कपालनेत्रान्तरलब्धमार्गेज्योतिः प्ररोहेरुदितैः शिगस्त: ) म्रणालस्त्राधिकसीक्रमार्या' बालस्य लच्मीं ग्लपयन्तमिन्दीः॥४६॥ मनो नवद्वारनिषद्भवृत्ति हृदि व्यवस्थाप्य समाधिवश्यम् । यमचरं चेत्रविदो विदस्तमात्मानमात्मन्यवलोकयन्तम् ॥५०॥ स्मरस्तथाभतमयुग्मनेत्रं पश्यन्तदगनमनसाध्यश्रुष्यम् । नालक्वयत्साध्वससम्बहस्तः स्नस्तं शरं चापमपि स्वहस्तात ॥५१॥ निर्वाणभयिष्ठमथास्य वीर्यं संधव्ययन्तीव श्रनुप्रयाता वनदेवताभ्यामदृश्यत स्थावरराजकत्या ॥५२॥ अशोकनि <sup>'</sup>रिंसतपबरागमाकुष्टहेमद्युतिकर्शिकारम् म्रकाकलापीकृतिसन्दवारं वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती ॥५३॥

कर लिया है और प्रपने दोनों कन्वे मुकाकर भ्रपनी गोदमे कमलके समान दोनों हथेलियोंको उत्पर किए वे बिना हिले-इले बैठ हैं ॥४५॥ सौपोसे उनकी जटा बैंधी हुई है। दाहिने कानपर दूहरी रदाक्षकी माला टेंगी है धौर गलेकी नीली जनक से धौर भी अधिक सौवली दिखाई पड़नेवाली मुगखाला जनके शरीरपर गाँठ मारकर कसी हुई हैं ।।४६।। भौंहे तानकर कुछ-कुछ प्रकाश देनेवाली. निश्चल, उम्र तारोबाली और म्रपनी किरए। नीचे डालनेवाली भाँखोंसे नाकके भ्रगले भागपर हुव्टि जमाए वे बैठे हुए हैं।।४७।। धीर शरीरके भीतर चलनेवाले सब पवनोको रोककर वे ऐसे ग्रचल हुए बैठे हैं जैसे न बरसनेवाला बादल हो. बिना लहरोंवाला निश्चल ताल हो या पवन-रहित स्थानमे सड़ी ली वाला दीपक हो ।।४८।। उस समय उनके सिर और नेत्रोंसे जो तेज निकल रहा था उसके भागे कमलके तन्तुसे भी प्रधिक कोमल याल-चन्द्रमाकी शोभा भी कुछ नहीं थी।।४६।। वहाँ समाधिम बैठे हुए शंकरजी अपने उस अविनाशी आत्माकी ज्योतिको अपने भीतर देख रहे थे जिसे ज्ञानी लोग प्रपत्नी नर्वो इन्द्रियोके द्वार रोककर मनको समाधिसे वशमे करके हृदय में रखकर जाने पाते हैं।। ४०।। तीन नेत्रवाले शकरजी का खो रूप बृद्धि धौर मनसे भी परे था उसी रूपको इतने पाससे देखकर कामदेवके हाथ डरके मारे ऐसे डीले पड़ गए कि वह यह भी न चान सका कि मेरे हाथसे धनुष बारा छूटकर विर कब गए ।। X१।। बरके मारे कामदेवकी शक्ति तो नष्ट हो गई थी पर जब उसने मालिनी सौर विजया नामकी बन-दैवियोंके साथ घरयन्त सुन्दरी पार्वतीका मनोहर रूप देखा तब मानो उसकी खोई हुई बक्ति फिर जाग उठी ।। १२।। उस समय व्यविजेता किंचिदिव स्तनाम्यां वासा वसाना तरुणार्करागम्।
पर्याप्तपुष्पस्तवकावनम्ना संचारिखी पन्नविनी लतेव ॥ ४४॥
स्रस्तां नितम्बादवलम्बमाना पुनः पुनः केसरदामकाश्रीम् ।
न्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेख मौवीद्वितीयामिव कार्श्वकस्य ॥ ४॥
स्रुपानिस्त्रामानिवदा स्मरेख मौवीद्वितीयामिव कार्श्वकस्य ॥ ४॥
स्रुपानिस्त्रामानिवद्वतुरुण्यं विम्वाधरासम्बन्दं द्विरेकम् ।
प्रतिवृद्धं संत्रमलोलदार्टलीलारविन्देन निवारयन्ती ॥ ४६॥
तां वीच्य सर्वावयवानवयां रतेरिष हीपदमादधानाम् ।
जितेन्द्रयं शूलिनि पुष्पवापः स्वकार्यसिद्धं पुनराशयां ॥ ॥ ५७॥
स्रिच्यतः प्रसुक्ता च शंभोः समामसाद प्रतिहारभूमिम् ।
योगात्स चान्तः परमात्मसंत्रं दृष्ट्या परं ज्योतिक्षारराम ॥ ४=॥
ततो भूजंगाधिपतेः फ्षाग्रैर्यः कथंचिद्धतभूमिभागः।
शनंः कृतप्राणविद्यक्तिरीशः पर्यञ्चवन्धं निविडं विभेद ॥ ५६॥
प्रदेशयामास च मर्तुरेनां भूवेपमात्रानुसतप्रवेशाम् ॥ ६०॥

पार्वतीजीके शरीरपर लाल मिराको लिजित करनेवाले प्रशोकके पत्तोके. सोनेकी चमकको घटानेवाली करिएकारके फूलोंके और मोतियोकी मालाके समान उजले सिन्ध्वारके वासन्ती फूलोके श्राभुषए। सजे हए थे ।। १३।। स्तनोके बोक्सरे क्रुके हए शरीरपर प्रात:कालके मुर्यके समान लाल कपके पहने हुए वे ऐसी लग रही थी जैसे फलोंके गुच्छेके भारसे सकी हुई नई लाल-लाल कोंपलोंबाली चलती-फिरती लता हो ॥५४॥ उनकी कमरमे पड़ी हुई केसरके फूलोका तगड़ी (करधनी) जब-जब नितम्बसे नीचे खिसक ग्राती थी तब-तब वे उसे अपने हाथमे पकड़कर ऊपर सरका लेती थी। वह तगडी ऐसी लगती थी मानो कहाँ क्या पहनना चाहिए इस बातको जाननेवाले कामदेवने अपने हाथसे उनकी कमरमे अपने धनपकी दसरी होरी पहला दी हो ।।४४।। कामदेवने देखा कि उनकी सगन्धित सांसपर ललचे हए भीरे जब-जब उनके लाल-लाल खोठोंके पास खाते है तब-तब वे घबराहटसे आँखे नचाती हुई छोटे-छोटे कमलोसे मारकर उन्हें भगा देती है ।।४६।। कामदेवने जब रतिको भी लजानेवाली. अधिक सघर अंगोंवाली पार्वतीजीको देखा तब उसके मनमें जितेन्द्रिय महादेवजीको बशमें करनेकी माशा फिर हरी हो उठी ॥५७॥ इसी बीच पार्वतीजी भी मपने भावी पति शंकरजीके ग्राथमके द्वारपर का पहुँची। ठीक उसी समय महादेवजीने भी परमात्माकी परम ज्योतिका दर्शन करके प्रपनी समाधि तोड़ी ॥ १८॥ श्रांखे खोलकर उन्होंने धीरे-धीरे साँस लेना प्रारम्भ कर दिया और अपनी कठोर पलथी भी खोल दी। इसीलिये उनका वह शरीर जो समाधिके समय बहुत हरका हो गया था अब इतना भारी हो गया कि उनके बैठनेकी अभिको शेष भगवान बडी कठिताईसे भ्रपने फर्गोपर सँमाल पाए ।।४६।। उनकी समाधि खली देखकर नन्दीने जाकर उन्हें प्रशास करके कहा कि आपकी सेवा करनेके लिये पार्वतीजी आई हुई हैं। महादेवजीने अपनी भीहोसे उन्हें तस्याः सस्वीम्यां प्रविषातपूर्वं स्वहस्तज्तः शिशिरात्ययस्य ।
न्यक्षीर्येत त्र्यम्बक्षपादम्ने पुष्पीचयः पल्लत्रमञ्जभिकः ॥६१॥
उमापि नीलालकमध्यशोभि विसंसयन्ती नवक्षिकारम् ।
चकार कर्णेच्युतपल्लवेन मृध्नां प्रवामं वृष्पभव्यजाय ॥६२॥
अनन्यभाजं पतिमाप्नुहीति सा तथ्यमेनाभिहिता भवेन ।
न हीश्वरच्याहृतयः कदाचित्पुर्यान्त लोके विपरीतमर्थम् ॥६३॥
कामस्तु वाखावसरं प्रतीच्य पतङ्गवद्वहिमुखं विविद्धः ।
उमासमर्च हरवद्वलच्यः शरामनज्यां मुहुराममर्था ॥६४॥
अशोपनिन्ये मिरिशाय गीरी तपस्विने ताप्रस्चा करेख ।
विशोपितां भातुमतो मयुर्यमेन्दाकिनीपुष्करवीजमालाम् ॥६५॥
प्रतिग्रहीतुं प्रव्यप्रियत्वारित्रलोचनस्तामुप्तकमे च ।
संमोहनं नाम च पुष्पथन्वा धतुष्पमीधं समध्य वाखम् ॥६६॥
इरस्तु किचिन्पप्तिस्रीय्वन्द्रीदयारम्भ ३वाम्बुराशिः।
उमाम्रुलं विस्वकलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ।६७॥

कुमानेका सकेत किया और पार्वतीजीको नन्दी भीतर ने आए ॥६०॥ पट्टें पार्वनीजीकी दोनों सिंखोंने सकरजीको प्रसाप किया थीर फिर प्रपने हाथसे कुने हुए, तसीके दुवरे मिले हुए वास्ती सुल्तोंका देव उनके देगेपर बढ़ा दिया ॥६१॥ पार्वतीजीने भी शिवनीको प्रमाप करनेके लिये नमीही प्रपन्त सिंद कुमाना स्वादी हमने किया ॥६१॥ पार्वतीजीने भी शिवनीको प्रमाप करनेके लिये नमीही प्रपन्त सिंद कुमाना त्योही उनके काले-काले वालोह गृंद हुए कॉन्फवार के कुम और कालवर पर हुए पत्ते पृथ्वीपर गिर पहे ॥६२॥ प्रमाप काले कहते हुए के एक वाल काल करती हुई पार्वतीजीको भगवान वाकरने यह सख्य भावीवांद दिया कि नुम्हे ऐमा पति मिले जो किसी भी स्वीको न मिला सका हो। ठीक ही है, ऐसे ऐक्टवर्षवाणियोकी वालों कभी भूठी गोंके ही होती है ॥६२॥ जैसे कोई पत्ता धागमे कूदनेको उताजवा हो वेसे हो कामदेवने भी सोचा कि वस बाला छोड़केका यही ठीक भवसर है। वस वह पार्वतीजीको सामे वे हे हुए शिवकीयर ताक-ताककर घनुणको छोरी कीचने ही तो ताला ॥६२॥ उधर पार्वतीजीने मलाम करके समाधिस जगे हुए शकरजीके गलेमे पूपमे सुलाये हुए मन्दाक्तिको कमनेक वे हुए शिवकीयर ताक-ताककर घनुणको छोरी कीचने ही तो सामा ॥६२॥ उधर पार्वतीजीने मलाम प्रमा काल करनेक नाले पार्वतीजीने वह माला पहली ही भी कि कामदेवने भी सम्मीहन नामका प्रमुत वाजा स्वापने पहलु पर पर वडा लिया ॥६२॥ वह वत्यम भी कुछ हलकल-सी होने लिया और ये पार्वतीजीको देखकर महादेवजीके हुट वर्षमें भी कुछ हलकल-सी होने लिया और ये पार्वतीजीको देखकर महादेवजीके हुट वर्षमें भी कुछ हलकल-सी होने लिया और ये पार्वतीजीको हिन्दाकी समान लाल-ताल प्रोठीपर प्रपन्ती जलकाई प्रसिंद व्यवतीजीको हिन्दाकी स्वीतीजीको हिन्दाकी स्वीतीन सीठी प्राठी वाल सीठीपर प्रपन्नी तललाई प्रसिंद प्राठी ललाकाई प्रसिंद प्राठी ललाकाई प्रसिंद प्राठीन ललाकाई प्रसिंद प्राठीन ललाकाई प्रति हिन्दी सीठी प्रति सामा सीठीपर प्राठीन ललाकाई प्रसिंद प्राठीन ललाकाई प्रति वाल सीठी सीठी सीठी सीठी प्रति होनी होने प्रति वाल होठीपर प्राठीन ललाई प्रति होने सीठी होने वाल सीठी होने हिन्दी होने हिया सीठी होने सीठी होने सीठी होठी होने होने होने हिन्दी होने सीठी होने हिन्दी होने हिन्दी होने हिप्स सीठीन होने हिन्दी होने हि

विद्युष्वती शैलसुतापि भावमङ्गैः स्फुरद्रालकदम्बक्षयैः ।
साचीकृता चारुतरेष तस्यौ स्रुक्षेन पर्यस्तविलोचनेन ॥६=॥
अथेन्द्रियचोभमयुग्मनेत्रः पुनर्वशित्वाह्नलबन्निगृष्ठः ।
हेतुं स्वचेतीविकृतेर्दिट्चृर्दिशास्त्रपान्तेषु ससर्ज दृष्टिम् ॥६६॥
स दृष्ठिणाङ्गनिविष्टसुर्पट नतांसमाकुश्चितसव्यपादम् ।
दृद्शं चक्रीकृतचारुचापं प्रहृचुमम्युद्यतमात्मयोनिम् ॥७०॥
तपःपरामशिविद्युस्मन्योर्श्वभङ्गदुष्ठेच्यसुखस्य तस्य ।
स्फुरचुर्दाचः सहसा तृतीयाद्युष्ठः क्रशानुः किल निष्पात ॥७१॥
क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावद्गिरः खे मरुतां चरन्ति ।
तावत्स विक्वभवनेत्रजन्मा भस्मावरोपं मद्रनं चकार ॥७२॥
तीत्राभिवङ्गप्रभवेण दृष्ति मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रियाणाम् ।
यज्ञातभर्द्वयसना स्रृहतं कृतोषकारेव रिवर्वभूव ॥७३॥
तमाशु विद्यसना स्रुहतं कृतोषकारेव रिवर्वभूव ॥७३॥
द्यास्तिवन्दं परिहर्तृमिच्छन्नन्तर्दधे भूतपतिः समृतः ॥७४॥

डालने लगे ।।६७।। श्रीर पार्वतीजी भी फले हुए नये कदंबके समान पूलकित झंगोंसे प्रेम जललाती हुई. लजीली बाँखोंसे ब्रगना ब्रत्यन्त सुन्दर मुख कुछ तिरछा करके खडी रह गई ॥६६॥ पर महादेवजी तत्काल सँभल गए । संयमी होनेके कारण उन्होंने तत्काल इन्द्रियों की चंचलताकी बलपूर्वक रोक लिया और यह देखनेके लिये चारों और हुव्टि दौडाई कि मेरे मनमे यह विकार लाया कौन ।।६६॥ शकरती देखते क्या हैं कि ग्रपना धनुष खींचकर गोल किये हुए, दाहिनी श्रांसकी कोरतक चटकीसे डोरी खीचे हए, दाहिना कत्था फुकाकर बाएँ पैरका घटना मारे हुए कामदेव मुक्तपर बाग् चलाने ही वाला है ॥७०॥ ग्रपने तपमे बाधा डालनेवाले कामदेवपर महादेवजीको इतना क्रोध ग्राया कि उनकी चढ़ी भौहोके बीच वाला नेत्र देखा नहीं जाता था। फट उनका वह तीसरा नेत्र खला और उसमेसे सहसा जलती हुई ग्रामकी लपटें निकल पडी ।।७१।। यह देखते ही एक साथ सब देवता बाकाशमें चिल्ला उठे हैं, हैं, रोकिए रोकिए अपने क्रोधको प्रभो ! पर इतनी देरमें तो महादेवजीकी श्रांखोंसे निकञ्चनेवाली उस श्रागने कामदेवको जलाकर राख ही कर डाला ।।७२।। भ्रपने सिरपर ब्राई हुई इस भारी विपत्तिको देखकर कामदेवकी स्त्री तो मुख्ति होकर गिर पड़ी, उसकी इन्द्रियाँ स्तब्ध हो गई ग्रीर ऐसा जान पढ़ा मानो भगवानने कृपा करके उतनी देरके लिये पतिकी मृत्यूका ज्ञान हर कर उसे दु:खसे बचाए रक्खा ।।७३।। जैसे बिजली किसी पेड़पर गिरकर उसे तोड़ डालती है उसी प्रकार अपनी तपस्थामे बाधा डालनेवाले कामदेव को जलाकर शिवजी ने निश्चय किया कि स्त्रियों का साथ छोड देना चाहिए। इसलिए तपस्वी महादेवजी तत्काल ग्रपने भूतों-प्रेतोंको साथ लेकर ग्रन्तर्थान हो गए ।।७४।।

शैं लात्मजापि पितुरुष्टिहरसोऽभिलापं
व्यर्थं समर्थ्य ललितं वपुरात्मनश्च।
सन्ध्योः समचिति चाधिकजातलजा
शूत्या जगाम भवनाभिष्ठली कथंचित्।।७४।।
सपदि ग्रुकुलिताचीं रुद्रसंरम्भभीत्या
दृद्दितरमनुकम्प्यामद्रिरादाय दोभ्याम्।
सरगज उव विश्वत्पिक्षनी दन्तलग्नां

इति महाकविश्रीकालिदासकृतो कुमारसंभवे महाकाव्ये मदनदहनो नाम तृतीयः सर्गः ॥

प्रतिपथगतिरासीदेगदीघींकताङ:

119611

यह देखकर पार्वनीजीको इस बातकी बड़ी लज्जा हुई कि धाज सिलयोंके धामे मेरे ऊँचे सिरवाले विताका मनोरण धीर मेरी सुन्दरता दोनों घकारण हो गर्ड धीर वे बड़े उदास मनसे किसी-किसी प्रकार पर लोट चली ।।७४॥ ततकाल हिमालय भी बहाँ था पहुँचे भीर जैसे ऐरावत अपने दौतोंपर कमिलनोजे उठा ले वैसे ही महादेवजीके क्रोचसे डरकर घाँच वन्द करके जाती हुई प्रमत्ती इखी कम्बाको हिमालयने गोदमें उठा लिया धीर वेगसे सीचा सरीर किए हुए जियरसे धाए थे उधर ही लीट गए ।।७६॥

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारमंभव नामके महाकाब्यमे मदन-दहन नामका तीसरा सर्ग समाप्त हम्रा।

# ॥ चतुर्थः सर्गः ॥

अथ मोहपरायणा सती विवशा कामवधुर्विबोधिता। नववैधव्यमसद्यवेदनम् ॥१॥ ਰਿ**ਮਿ**ਜਾ प्रतिपाद यिष्यता अवधानपरे चकार सा प्रलयान्तोन्मिषिते विलोचने । विवेद तयोरतप्रयोः प्रियमत्यन्तविलप्रदर्शनम् ॥२॥ अयि जीवितनाथ जीवसीत्यभिधायोत्थितया तया पुरः। दृदशे पुरुषाकृति चितौ हरकोपानलभस्म केवलम् ॥३॥ सा पुनरेव विद्वला वसुधालिङ्गनधूसरस्तनी। विललाप विकीर्णमूर्धजा समदुःखामिव कुर्वती स्थलीम् ॥४॥ उपमानमभद्रिलासिनां करणं यत्तव कान्तिमत्त्रया। तदिदं गतमीदशीं दशां न विदीयें कठिनाः खल ख्रियः ॥५॥ क न मां त्वदधीनजीवितां विनिकीर्य चराभिनसीहदः। चतसेत्वन्धनो जलसंघात इवासि विद्रतः ॥६॥ कृतवानसि विप्रियंन मे प्रतिकृतंन चते मया कृतम्। किमकारणमेव दर्शनं विलयन्त्यै रतये न दीयते ॥७॥

### சூவ வர்

महादेवजी के सन्तर्भात हो जानेपर भीर पार्यंतीजीके चले जानेपर प्रकेली काठके समान मूर्खित पड़ी हुई कामदेवकी पतिवता पत्नीको ब्रह्माने ये विषवापनका दुख सहनेके लिये जगा विषया।।। मूर्खा हटते ही नह चारों और म्रील फाइ-फाइकर देखने लगी, पर वह जान ही नहीं पार्दिक उसे सदा प्रपन्न भागे देखने रहने पर भी भ्रांसे भ्रमाती नहीं थी बही चारा सदाके लिये मौक्षों कब भ्रोभल हो गया।।२॥ हे प्राएगाय ! चया तुन जीते हो—यह कहती हुई ज्योही वह खड़ी हुई तो देखती क्या है कि महादेवजीके क्रोधसे जती हुई पुरुषके भ्राकारकी एक राखको देखते ही रिति वेहाल हो उठी भीर मिट्टीमें लोट-लोट कर, बाल विकेषक ऐसी विजय-विलब्ध ने रेखते ही रिति वेहाल हो उठी भीर मिट्टीमें लोट-लोट कर, बाल विकेषक ऐसी विजय-विलब्ध ने रोते ने गी मानो समूची वन-भूमि हो उत्तके साथ साथ रो रही हो।।इगा वह रो-रोकर कहती जा रही थी-हे यारो ! धावक विलासियों के धरीरकी तुलना तुन्हारे जिस मुन्दर वारीरसे की जाती थी उसे इस दशामें देखकरभी मेरी छाती फट नहीं गई। सचमुच बियोंका हृदय बड़ा कठोर होता है।।।। जैसे पानीका बहाव बीचको तीड़कर जलमें कहनेवाली कमिलनीको वही छोड़कर भटते निकल जाता है वैसे ही पुन्हारे हाथमें भयने प्राप्त सोपनेवाली मुक्त समानित्त ताता तोक्षकर तुन हता गी धोपताल करकर कहाँ चल विष्ता सारों। हास सुनी वात नहीं की भीर मैंने भी कभी सुन्हारी बात नहीं की भार मैंने भी कभी सुन्हारी बात नहीं की भार मैंने भी कभी सुन्हारी बात नहीं की सारों मैंने भी कभी सुन्हारी बात नहीं की सारों मैंने भी कभी सुन्हारी बात नहीं की भार मैंने भी कभी सुन्हारी बात नहीं की सारों मेंने भी कभी सुन्हारी बात नहीं की भीर मैंने भी कभी सुन्हारी बात नहीं की सारों मेंने भी कभी सुन्हारी बात नहीं की सारों मेंने भी कभी सुन्हारी बात नहीं की स्थार मेंने सारों मेंने सारों स्थार सारों स्थार सारों सारों सारों की स्थार सारों सारों

स्मरसि स्मर मेखलागुर्खेहत गोत्रस्खलितेष बन्धनम्। च्यतकेशरदिवतेच गान्यवतंसोत्पलताडनानि वा ॥ = ॥ हृदये वससीति मत्त्रियं यदवीचस्तदवैमि कैतवम् । उपचारपदं न चेदिदं त्वमनङ्गः कथमजता रतिः॥ ६॥ पर लोकनवप्रवासिनः प्रतिपत्स्ये पद वीमहं विधिना जन एष विश्वतस्त्वदधीनं खल् देहिनां सुखग् ॥१०॥ रजनीतिमिरावगुरिठते पुरमार्गे धनशब्द विक्रवाः । वसतिं प्रिय कामिनां प्रियास्त्वदते प्राप्यितं क ईश्वरः ॥११॥ नयनान्यरुगानि घर्णयन्वचनानि स्खलयन्यदे पदे। असति त्वयि वारुशीमदः प्रमदानामधुना विद्यम्बना ॥१२॥ अवगम्य कथीकृतं वपुः प्रियवनधोस्तव निष्फलोदयः। बहुलेऽपि गते निशाकरस्तनुतां दुःखमनङ्ग मोच्यति ॥१३॥ हरितारुगचारुवन्धनः कलपुँस्कोकिलशब्दस्रचितः । वद संप्रति कस्य बाग्रतां नवच्तप्रसवी गमिष्यति ॥१४॥

टाली । फिर बिना बातके ही मुफ बिनखती हुईको तुम दर्शन क्यो नहीं दे रहे हो ।।७।। हे कामदेव ! पहले एकबार जब भूलसे तमने ग्रंपनी किसी दूसरी प्यारीका नामले डाला था उसपर मैंने जो तम्हे ग्रंपनी तगड़ीसे बाँध दिया था, क्या वही स्मरण करके तो तुम मुक्तसे नहीं रूठ वैठे हो ! या जब मैंने ग्रपने कानमें पहने हुए कमलसे तुम्हे पीटा था उस समय उसका पराग पड़ जाने से जो तुम्हारी ग्रांखे दूखने सगी थी, क्या उसको स्मरण करके तो मुक्तमे नही रूठ गए हो ।। दा। तुम मुक्तसे जो यह मीठी-मीठी बात बनाया करते थे कि तम मेरे हृदयमे सदा रहती हो वह सब मेरी समक्रमे फुट थीं, क्योंकि यदि वह बात केवल मेरा मन रखने भरको न होती तो तुम्हारे राख हो जानेपर तुम्हारी यह रित भला कैसे जीती बची रह जाती ।।६।। तुम अभी-अभी स्वर्गको गए हो, मैं भी तुम्हारे पीछे-पीछे वहीं वली ब्रारही हैं। ब्रह्माने मुक्ते मुख्ति करके बढा घोखादे दिया, नहीं तो मैं उसी समय तुम्हारेसाथ चल देती क्योंकि मेराही नहीं दरनृसारेससारकासूल तुम श्रपने साथ लिए **चले** गए हो ।।१०।। बताक्रो प्यारे ! ग्रंब वर्षाके दिनों में रातकी बनी ग्रॅंबियारीसे भरे डरावने नगरके मार्गमें विजलीकी कडकडाहटसे डर उठनेवाली कामिनियोको उनके प्यारोंके घर तुम्हारे विना **कौम** पहुँचायेगा ।।११।। प्रपने लाल-लाल नेत्र प्रमाती हुई और एक-एक शब्दपर रुक-रुककर बोलती हुई प्रमदाश्रोका मदिरा पीना श्रव तुम्हारे न रहनेपर भला किस कामका होगा ।।१२।। हे श्रनग ! तुम चन्द्रमाके बड़े प्यारे मित्र थे। जब उसे ज्ञात होगा कि तुम्हारा शरीर केवल कहानी भर रह गया है तब वह धकारण उगा हम्रा चन्द्रमा शुक्ल पक्षमें भी बड़ी कठिनाईसे अपना दुबलापन छोड़ पावेगा ।।१३॥ सुन्दर, हरे और लाल रंगमे वेंथा हुमा और कोयलकी मीठी कुरूसे गूंबता हुआ ग्रामका नया बीर, बताओ ग्रव किसका बाखा बना करेगा ।।१४।।

अलिपंक्तिरनेकशस्त्वया गुणुकृत्ये धनुषो नियोजिता। विरुतैः करुणस्वनैरियं गुरुशोकामनुरोदितीव माम्।।१४।। प्रतिपद्य मनोहरं वपुः पुनरप्यादिश ताबदुरिथतः। रतिद्तिपदेषु कोकिलां मधुरालापनिसर्गपरिंडताम् ॥१६॥ शिरसा प्रशिपत्य याचितान्युपगृहानि सबेपथुनि च । सुरतानि चतानि ते रहः स्मर संस्मृत्य न शान्तिरसित मे ।।१७॥ रचितं रतिपरिडत त्वया स्वयमङ्गेषु ममेदमार्तवम् । धियते क्रममत्रसाधनं तत्र तचारु वपूर्न दश्यते ॥१८॥ विवधौरसि यस्य दारुशौरसमाप्ते परिकर्मशि स्प्रतः। दिव गोतरं चरगं निर्मितरागमेहि मे ॥१६॥ पतङ्गवरर्मना पुनरङ्काश्रयशी भवामि ते। चतुरै: सरकामिनीजनै: प्रिय यावक विलोभ्यसे दिवि ॥२०॥ मदनेन विनाकता रति: चणमात्रं किल जीवितेति में । वचनीयमिदं व्यवस्थितं रमण त्वामनुयामि यद्यपि ॥२१॥ क्रियतां कथमन्त्यमण्डनं परलोकान्तरितस्य ते मया। सममेव गतोऽस्यतर्कितां गतिमङ्गोन च जीवितेन च ॥२२॥

जिन भौरोंकी पौतोंकी तुम धनेक बार धपने धनुपकी डोरी बना चुके हो उनकी दुखभरी गुजार धव ऐसी जान पड़ती है मानो वे भी मुक्त दुखने बिलखती हुईके साथ-साथ रो रही हों ॥१५॥ हे काम ! तुम अपने इस राक्षके शरीरको छोड़कर पहले जैसा सुन्दर शरीर घारण करके स्वभावसे ही मधूर बोलनेमे चतुर इस कोयलको खाजा दो कि यह अपनी मधूर कूकते प्रेमियोको मिलनेका स्थान अताना आरंभ कर दे।।१६।। हे कामदेव ! मुफ रूठी हुईको मनानेके लिये जब तुम मेरे पैरों पड़कर कौंपते हुए मुक्ते मनाकर गलेने लगाया करते थे और फिर मेरे साथ अनेक प्रकारसे संभीग किया करते थे, ग्रद उन बातोंका स्मरंगु कर-करके मेरा जी फटा जाता है।।१७।। हे काम-क्रीड़ाशोंमे चतुर ! तुमने ग्रपने हाथोसे मेरा जो वानन्ती जिंगार किया था वह तो ग्रभी ज्योंका त्यों बना हुग्रा है पर तुम्हारा मुन्दर सरीर ग्रव कही देखनेको नहीं मिल रहा ॥१८॥ ग्रमी थोड़ी देर पहले जब तम मेरे पैरोमे महावर लगाने बैठे ये और केवल दाहिने पाँवमे ही लगा पाए थे कि इसी बीच कठोर हृदयवाले देवताश्रोंने तुम्हे ग्रपने कामके लिये बुला भेजा था। श्रव माकर मेरे इस बाएँ पैरमे भी महावर क्यों नहीं लगा जाते ।।१६।। हे प्यारे ! जबतक स्वर्गकी चतुर ग्रन्सराएँ तुम्हे ग्रपने रूपसे सुभावें उससे पहले ही मैं भ्रागमें जलकर तुम्हारी गोदमें जा पहुँचती हूँ ।।२० हे रमगा ! यह तो निक्चय है कि मैं तुम्हारे पीछे,पीछे घा रही हूँ, फिर भी मुभत्पर यह कलकका टीका तो सदाके लिये लग ही गया कि कामदेवके न रहनेपर रित योड़ी देर तक जीती रह गई ।।२१।। मुक्ते इसी बातका क्षोक है कि तुम श्रपना शरीर श्रीर प्राए। दोनों एक साथ लेकर स्वर्गचले गए ग्रब मेरी समक्रमें ही

ऋजतां नयतः स्मरामि ते शरम्रत्सङ्गनिषरणधन्वनः। मधुना सह सस्मितां कथां नयनोपान्तविलोकितं च तत ॥२३॥ क्व जु ते हृदयङ्गमः सखा कुसुमायोजितकार्म्रको मधः। न खलग्ररुपा पिनाकिना गमितः सोऽपि सहद्भतां गतिम् ॥२४॥ अथ तै: परिदेविताचरैह दये दिग्धशरे रिवाहत: । रतिमभ्यपपत्तमातुरां मधुरात्मानमदर्शयतपुरः ॥२५॥ तमवेच्य रुरोद सा भृशं स्तनसंबाधग्ररो ज्ञधान च। स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो विवृतद्वारमिवोपजायते ॥२६। । इति चैनमुवाच दुःखिता सुहृदः पश्य वसन्त किं स्थितम् । तदिदं कशशो विकीर्यते पवनैर्भस्म क्योतकर्व्यम् ॥२७॥ श्रयि संप्रति देहि दर्शनं स्मर पर्युन्सुक एष माधवः। दयितास्वनवस्थितं नृणां न खलु प्रेम चलं सहजने ॥२८॥ नत पार्श्ववर्तिन। जगदाज्ञां ससरासरं तव। कारितं धनुपः पेलवपुष्पपत्त्रिमः ॥२६॥ विसतन्तुगुग्रस्य गत एव न ते निवर्चते स सखा दीप इवानिलाइतः। श्रहमस्य दशेव पश्य मामविषद्यव्यसनेन धूमिताम् ॥३०॥

नहीं ब्रा रहा है कि तुम्हारे परलोक चले जानेपर मैं तुम्हारे शरीरका ब्रातिम सिगार कैसे कहा ।।२२।। तुम्हारा यह गोदमे धनुष रखकर बाएा सीधा करना, बसन्तके साथ हुँस हुँसकर वाते करना धीर बीच बीचमें मेरी क्षोर तिरछी चितवनसे देखना मुफ्ते भूलता नहीं है ।।२३।। अब कहाँ गया वह तुम्हारे लिये फ़ुलोका धनुष बनानेवाला प्यारा मित्र वसन्त ! कही वह भी महादेवजीके तीले क्रोधकी आगमें म्रपने मित्रके साथ-साथ भस्म तो नहीं हो गया ।।२४।। यह सूनते ही बिलखती हुई वियोगिनी रतिको ढाढस बँधानेके लिये वसन्त वहाँ ग्रा खडा हुग्रा। वह ऐसा दु.सी जान पड़ रहा था मानो उसके हृदयको रतिके विलापके वचनोके बास्गोन बीघ डाला हो ।।२४।। वसन्तको देखकर वह **श्रौर** मी फूट-फूटकर ग्रौर छाती पीट-पीटकर रोने लगी क्योंकि दु.खमें श्रपने स्वजनोको देखते ही दुःख उसी प्रकार बढ़ जाता है जैसे रुकी वस्तुको बाहर निकालनेके लिये बड़ा भारी द्वार मिल जाय ।।२६।। वह रोती हुई वसन्तसे बोलो – हे वसन्त ! बताग्रो तो, तुम्हारे मित्रकी यह दक्षा कैसे हो गई। वह देखो ! तुम्हारा मित्र राख बना हुन्ना पड़ा है। ग्रौर देखो ! कबूतरके पंखके समान उसकी भूरी राखको यह पवन इघर-उधर विखेर रहा है ॥२७॥ हे कामदेव ! तुम्हारा मित्र वसम्त तुन्हें देखनेके लिये बड़ा उतायला है, ग्राकर इसे दर्शन तो दो । क्योंकि पुरुष प्रपनी स्त्रीसे प्रेम करनेमे भले ही ढिलाई कर देपर श्रपने प्रेमी मित्रोमें तो उसका प्रेम घटल ही होता है ॥२५॥॥ तुम्हारे इस साथी वसन्तके ही कारए। तो ये सब देवता और राक्षस तुम्हारे कमलकी तन्तुसे बसी हुई डोरीवाले फूलोके बाएावाले धनुषका लोहा मानते थे ।।२१।। हे वसन्त ! देखो तुम्हारा मित्र पवनके

विधिना कतमर्द्धवेशसं नन मां कामवधे विग्रञ्चता। श्रनपायिनि संश्रयद्रमे गजभन्ने पतनाय बल्लरी॥३१॥ तदिदं क्रियतामनन्तरं भवता बन्धुजनप्रयोजनम्। विधरां ज्वलनातिसर्जनाश्रत मां प्रापय पत्यरन्तिकम् ॥३२॥ शशिना सह याति कौमदी सह मेघेन तहित्प्रलीयते। प्रमदाः पतिवर्त्मगा इति प्रतिपश्चं हि विचेतनैरपि ॥३३॥ अमनैव कपायितस्तनी सभगेन श्रियगात्रभस्मना । नवपन्लवसंस्तरे यथा रचयिष्यामि तनं विभावसौ ॥३४॥ कसमास्तरखे सहायतां बहशः सौम्य गतस्त्वमावयोः। करु मंप्रति तावदाश मे प्रशिपात।ञ्जलियाचितश्विताम ॥३५॥ मदर्पितं त्वरयेर्दचिखवातवीजनैः। तदन ज्वलनं विदितं खल ते यथा स्मरः चलमप्युत्सहते न मां विना ॥३६॥ इति चापि विधाय दीयतां सलिलस्याञ्जलिरेक एव नौ। ऋविभज्य परत्र तं मया सहितः पास्यति ते स बान्धवः ॥३७॥

भोंके से बुक्ते हुए दीपकके समान जाकर अब लौटता नही है। अब अत्यन्त दु:समें भरी हुई मैं उस बुक्ते हुए दीपककी धैंधश्राती हुई बत्ती भर बची रह गई हैं ।।३०।। हे बसन्त ! क्या तम समभते हो कि ब्रह्माने मुभे जीता छोडकर मेरे आवे अंग कामदेवका वध करके केवल ग्राधा ही ब्रख किया है। उसने मुक्ते भी मार डाला है क्योंकि तुम्ही बताग्रो भला हाथीकी टक्करसे वृक्षके ट्रट जानेपर उसके सहारे चढ़ी हुई लता क्या कभी बची रह पाती है ॥३१॥ अब तम बन्धू होनेके नाते मेरे लिये इतना तो कर दो कि मेरा दाह करके मुक्ते मेरे पतिके पास पहुँचा दो ॥३२॥ देखो ! चौदनी चन्द्रमाके साथ चली जाती है, बिजली बादलके साथ ही छिप जाती है. इसलिये पतिके साथ जाना तो जडोंमें भी पाया जाता है फिर मैं चेतन होकर धपने पतिके पास क्यों न जाऊँ ॥३३॥ ग्रड मैं खपने सामने पडे हर प्यारेके शरीरकी सन्दर भस्मसे अपने स्तनोंका श्रुङार करके जिलाकी धारामें चक्कर उसी प्रकार लोट रहेंगी जैसे कोई नई-नई लाल कोंपलोंसे सजी हई सेज पर जा सोवे।।३४।। है वसन्त ! तमने बहुत बार हम लोगोंको फूलके बिछौने बनानेमें सहायता दी है घव में तमसे हाथ जोडकर पैरों पडकर यह भील माँगती हैं कि तम मेरे लिये शीझ ही जिता रच डाली ।।३४।। भीर फिर शीद्यतासे दक्षिण प्रवनका पंखा फलकर उसमें बढ़ी लपटें भी उठा दो जिससे मैं प्रत्यन्त बीझ जलकर राख हो जाऊँ, क्योंकि तुम जानते ही हो कि मेरा प्यारा कामदेव मेरे बिना एक क्षरा नहीं रह सकता है।।३६।। भीर जब मैं जल जाऊँ तब तुम हम दोनोंके लिये एक साथ जलसे तपंश करना जिससे परलोकमें गया हुन्ना तुम्हारा मित्र मेरे ही साथ जल पी सके 113011

स्मरम्रहिश्य विलोलपल्लवाः। परलोकविधौ माधव च निवपे: सहकारमञ्जरी: प्रियचनप्रसवी हि रतिमाकाशभवा इति डेडविशक्तये स्थितां प्रथमा बृष्टिरिवान्वकम्पयत् ॥३६॥ ब्रह्म गोष विकलवां न चिराद्धविष्यति । दर्लभस्तव मर्ता शलभत्वं हरलोचनार्चिष ॥४०॥ कर्मणा गतः स्वसुतायामकरोत्प्रजापतिः । अभिलापमदीरितेन्द्रियः विकियामिशशः फलमेतदन्वभत् ॥४१॥ निगह्य पार्वतीं यदा तत्प्रवसीकतो हरः। तपसा नियोजयिष्यति ॥४२॥ उपलब्धसम्बस्तदा स्मरं वपुषा स्वेत इति चाइ स धर्मयाचितः स्मरशापाषधिदां सरस्वतीम । चोभयोर्वशिनश्राम्बधराश्र श्रशनेरमतस्य शोभने भवितव्यप्रिय संग्रमं परिरत्त तपात्यये प्रनरोधेन हि युज्यते

हे बसन्त ! जब तम कामदेवका श्राद्ध करना तब उनके लिये पत्तोंवाली ग्रामकी मंजरी श्रवश्य दैना . क्योंकि तस्हारे मित्रको ग्रामकी मझरी बहुत प्यारी थी ।।३६।। जैसे प्रचानक बरसनेवाली वर्षाँकी पहली बंदे सुखते हुए सालाबकी व्याकुल मछलियोको जिला देती है वैसे ही ग्रचानक सुनाई पहनेबाली बाकाशवाणीने भी प्राण छोडनेको उत्तारू रतिपर यह कृपाकी वाणी बरसा दी ॥३६॥ हे कामदेवकी पत्नी ! तुम्हारा पति तुम्हे थोड़े ही दिनोंमें मिल जायगा । यह महादेवजीकी आंखकी ज्वालामे पत्तग बनकर कैसे जला वह सूनो ।।४०।। ब्रह्माजीने सृष्टि करते समय जब सरस्वतीको उत्पन्न किया था उस समय कामदेवने उनके मनमें ऐसा पाप भर दिया कि है सरस्वतीके रूपपर मोहित हो गए और उससे संभोग करनेकी इच्छा करने लगे। पर इसमेझें ही वे कामदेवकी काली करतून जान गए और उन्होने अपने सनको रोककर कामदेवको शाप विया कि जाब्रो, तुम शिवजीके तीसरे नेत्रकी श्रानिसे जलकर राख बन जाधोगे। उसीका यह सब फल है ।।४१।। पर जब घर्मने ब्रह्माजीसे सृष्टिकी रक्ताके लिये कामदेवको जिलानेकी प्रार्थना की तब बह्याजीने कहा कि जब पार्वतीजीकी तपस्यासे प्रसन्त होकर महादेवजी जनके साथ विवाह कर लेगे तब कामदेवकी धपना सहायक समझकर उसे पहले जैसा शरीर देदेगे और तभी हमारा शाप भी छूट जायेगा। सत्य है जैसे बादलों में विजली ग्रीर जल दोनो साथ-साथ रहते है वैसे ही संयमी लोगोंके मनमे क्रोध ग्रीर क्षमा दोनों इकट्टे ही रहते हैं ।।४२-४३।। इसलिये हे सुन्दरी ! ग्रपने प्यारेसे मिलनेके लिये तुम **धपने शरीर** की रक्षा करो। देखों ! जो नदियाँ गर्मीमें सूर्यकी किरस्णोंको अपना जल पिलाकर खिखली

इत्थं रतेः किमपि भूतमदरयरूपं
मन्दीचकार मरणव्यवसायबुद्धिम् ॥
तत्प्रत्ययाच कृष्टुमाधुधवनधुरेना
माश्वासयरसुचरितार्थपदैर्वचोभिः ॥४५॥
व्यथ मदनवभूरुपस्रवान्तं
व्यसनकृशा परिपालयांवभूव ॥
शशिन इव दिवातनस्य लेखा

इति महाकवि श्रोकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये रतिविलापो नाम चतुर्थः सर्गः ।।

हो जाती हैं उन्ही निदयों ने वर्षा झानेपर बाढ़ था जाती है ।।४४।। इस प्रकार धाकाशवाधी सुनकर रितने भ्रपने प्राया देनेका विचार छोड़ दिया भीर उस धाकाशवासीपर विद्यास करके कामदेवके नित्र वसत्तरों भी बहुत कुछ समक्षा-बुक्ताकर उसे ठाइस वैधाया ।।४४।। धाकाश-वाशी धौर वसत्तरे धौर व वैधानेपर शोकते दुवली रित भी कामदेवके शाप धौतनेकी धविषकी उत्ती प्रकार वार्षा धौर वसत्तरे शाप धौतनेकी धविषकी उत्ती प्रकार वार्षा धौर वस्ताने भी स्वत्र वैधानेपर शोकते दुवली रित भी कामदेवके शाप धौतनेकी धविषकी उत्ती प्रकार वार्षा भी हो पर्यो सीम होनेकी बाट जोहती है।।४६।।

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसभव नामके महाकाव्यमें रित-विकाप नामका चौथा सर्ग समाप्त हुआ।

## ॥ पश्चमः सर्गः॥

तथा समर्च दहता मनोभवं पिनाकिना अग्रमनोरथा सती।
निनिन्द रूपं हूरयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता॥१॥
इयेष सा कर्तुमवन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तपीभिरात्मनः।
अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयं तथाविधं प्रेम पतिश्व तादशः॥२॥
निशम्य चैनां तपसे कृतोद्यमां सुतां गिरीशप्रतिमक्तमानसाम्।
उवाच मेना परिरम्य वक्तसा निवारयन्ती महतो सुनिव्रतात्॥३॥
मनीपिताः सन्ति गृहेषु देवतास्तपः क वत्से क च ताववं वषुः।
पदं सहेत अमरस्य पेक्वं शिरीषपुष्पं न पुनः पतित्रयः॥ ॥॥
इति भुवेच्छामनुशासती सुतां शशाक मेना न नियन्तुमुशमात्।
क ईप्सितार्थस्थिरनिश्यं मनः पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्॥ ॥॥ ॥
कदाचिदासक्तसखीमुखेन सा मनोरथम्नं पितरं मनस्विनी।
अयाचतार्ययनिवासमात्मनः फलोदयान्ताय तपःसमाध्ये॥ ६॥

### पाँचवां सर्ग

महादेवजीने देखते-देखते कामदेवको भस्म कर डाला। यह देखकर पार्वतीजीकी सब श्राशाएँ धुलमे मिल गई और वे जी भरकर अपनी सन्दरताको कोसने लगी, क्योंकि जो सन्दरता भपने प्यारेको न रिभा सके उसका होना न होना दोनो बराबर है ।।१।। बस उन्होंने ठान लिया कि जिसे मैं रूपमे नहीं रिभा सकी उसे श्रव मच्चे मनसे तपस्या करके पाऊँगी। बात भी ठीक है क्यों कि ऐसा निराला ग्रेम और ऐसा निराला पति विना तपस्याके भी कहीं मिला करता है ।।२।। जब उनकी माँ मेनाने सना कि हमारी पुत्री शिवजीपर रीअकर उनके लिये तप करनेपर तली हुई है तब पार्वतीजीका गलेसे लगाकर उन्हें इतनी कड़ी तपस्था करनेसे बरजतां हुई वे बोली ॥३॥ वत्से ! तुम्हारे घरमें ही इतने बढ़े-बढ़े देवता है कि तुम जो चाही उनसे माँग लो। फिर तपस्या करना कोई हुँसी खेल थोड़े ही है। बताघो, कहाँ तो तपस्या भौर कहाँ तुम्हारा कोमल शरीर। देखों ! शिरीयके फुलपर भौरे भले ही धाकर बैठ जायें पर यदि कोई पक्षी उसपर ग्राकर बैठने लगे तब तो वह नन्हों सा फूल भड़ ही जायगा ॥४॥ पर सब कुछ समभानेपर भी वे ब्रापनी पुत्रीकी टेक नहीं टाल पाई क्योंकि ब्रापनी बातके घनी लोगोंका मन और नीचे गिरते हुए पानीका वेग भला कौन टाल सकता है।।१।। हिमालय तो पार्वतीजीके मनकी बात जानते ही थे। इसी बीच एक दिन पार्वतीजीने अपनी प्यारी सखीसे कहलाकर अपने पिताजीसे पुछवाया कि क्या मैं तबतकके लिये वनमें जाकर तपस्या कर सकती हैं जबतक शिवजी मुक्तपर प्रसन्त न हो जायें ॥६॥ जब हिमालयने समक्र अथानुरूपाभिनिवेशतोपिणा कृतास्यनुज्ञा गुरुखा गरीयसा ।
प्रजासु प्रशास्यितं वत्राख्यया जगाम गौरीशिखर शिविष्ठमत् ॥ ७ ॥
विग्रुज्य सा हारमहार्यनिश्रमा विलोलयिष्ठम्विलुक्षचन्दनम् ।
ववन्य बालारुखभ्रभु न्वन्कलं पयोधरोत्सेघविश्रीर्थासंहति ॥ ८ ॥
यथा प्रसिद्धैमेधूरं शिरोलहेंजेटाभिरप्येवमभूचदाननम् ।
न पट्पदश्रेखिभिरंव पङ्कतं सशैवलासङ्गमपि प्रकाशते ॥ ६ ॥
प्रतिच्छां सा कृतरोमविकियां त्रताय मौर्झी त्रिगुणां वभार याम् ।
अकारि तन्पूर्वनिबद्धया तया सरागमस्या रशनागुखास्पदम् ॥१०॥
विन्षृष्टरागादधरात्रिवर्तितस्तनाङ्गरालाकृषिताच्च कन्दुकात् ।
इशाङ्करादानपरिचताङ्गुलि कृतोऽच्युत्रप्रश्चिती तया करः ॥११॥
महार्द्धगरयापरिवर्तनच्युतैः स्वतेष्रगुण्येरिय या सम द्यते ।
अशेत मा बाहुलनोषधायिन पेयेदुषी स्वर्धाच्छल एव केवले ॥१२॥
पनिर्वृद्धी त्रियमस्थया तया द्येऽपि निचेष द्वपितं द्वयम् ।
लताम तन्वीष् विलासचेष्टनं विलोलदण्ट हिर्खाङ्कनाम् च ॥१३॥

लिया कि पार्वतीजी अपनी सच्ची टेकसे डिगेगी नहीं तब उन्होंने पार्वतीजीको तप करने की धाजा देदी। अपने पुज्य पितासे अपजा पाकर वे हिमालयकी उस चोटीपर तप करने पहेंची जहाँपर बहतसे मोर रहा करते थे धीर पीछे जिसका नाम उन्हीके नामपर गौरीशिखर पड़ गया ।।७।। ग्रयनी टेककी पक्की पार्वतीजीने ग्रयना वह हार उतार फेका जिसूके सदा हिसते रहतेसे उनकी छाली परका हरिचन्दन उसमे पूछ कर लगा हुआ था। उसके स्थानपर उन्होंने प्रात कालके सूर्यके समान जाल-जाल बल्कल जपेट लिया ॥६॥ जटा रख लेनेपर भी उनका मुख वैसा ही प्यारा लगता था जैमा पहले सजी हुई वेशियो से लगता था। क्योंकि केवल भौरोंसे ही कमल ग्रच्छा नही लगता वरन सेबारसे लिपटा होनेपर भी वह वैसा ही सजीला लगता है ।।१।। उन्होंने तपस्याके लिये ग्रपनी कमरमे जो मंजकी तिहरी तगडी बाँच रक्खी • थी वह उनके कोमल शरीरपर इतनी च्रभती थी कि उससे घड़ी-घड़ी वे काँप उठती थी धीर पहले पहल उसे पहननेसे उनकी सारी कमर लाल पड गई थी ।।१०।। कहाँ तो वे धपने हाथोसे ओठ रेंगा करती थी और स्तनके अगरागसे लाल रेंगी हुई गेद खेला करती थी. कहाँ उन कोमन हाथोमें उन्होंने खदाक्षकी माला ले ली धौर कुशाके श्रंकुर उखाडकर भ्रपने उन्ही हाथोकी उँगलियों में घाव कर लिए ॥११॥ भ्रपने पिताके घर पर ठाट बाटसे सजे हुए पलगपर करवटे लेते समय धपने बालीसे भड़े हुए फूलोंके दबनेसे जो पार्वतीजी सी-सी कर उठती थीं वे ही अपने हाथोंका तकिया बनाकर बिना विखी हुई भूमिपर बैठी-बैठी सो जाती थीं ।।१२।। तपके समय वे ऐसी शान्त हो गई थीं मानो तप करनेके समय तकके लिये उन्होंने प्रपता हाव-भाव कोमल लताओंको और अपनी चंचल चितवन हरिशायोंको घरोहर बनाकर दे दी हो ॥१३॥ ग्रालस छोडकर उन्होंने वहाँके जिन छोटे-छोटे पौषोंको ग्रपने

अतन्द्रिता सा स्वयमेव इचकान्वटस्तनश्रमवर्धीर्व्यवर्धयत । गुहोऽपि येषां प्रथमाप्तजन्मनां न प्रत्रवात्सल्यमपाकरिष्यति ।।१४॥ अरएयबीजाञ्जलिदानलालितास्तथा च तस्यां हरिणा विश्वधयुः। यथा तदीर्यर्नयनै: कुत्हलात्पुर: सखीनाममिनीत लोचने ॥१४॥ स्वगुत्तरासङ्गवतीमधीतिनीम । हुतजातवेदसं कताभिवेकां दिद्वावस्तामुखयोऽस्थपागमञ्ज धर्मवृद्धेषु वयः समीच्यते ।।१६॥ विरोधिसन्त्रोज्भितपूर्वमरसरं त्र मैरभीष्ट्रप्रसवार्चितातिथि । नवोटजाभ्यन्तरसंभतानलं तपोवनं तच बभव पावनम् ॥१७॥ यदा फलं पूर्वतपः समाधिना न तावता लम्यममँस्त काङ्चितम् । तदानपेच्य स्वशरीरमार्दवं तपो महत्सा चरितं प्रचक्रमे ॥१८॥ क्लमं ययौ कन्दकली लयापि या तथा मुनीनां चरितं व्यगाह्यत। धवं बपुः काञ्चनपद्मनिर्मतं मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च ॥१६॥ श्रुची चतुर्णा ज्वलतां हविर्भजां श्रुचिस्मिता मध्यगता समध्यमा। विजित्य नेत्रप्रतिघातिनीं प्रभामनन्यदृष्टिः सवितारमैवत ॥२०॥

स्तनों के जैसे घड़ोके जलसे सींच-सीचकर पाला था उन्हें वे पुत्रोंके समान इतना प्यार करती थी कि वीछे जब स्वामी कार्त्तिकेयका जन्म हो गया तब भी उनका बारसल्य प्रेम इन वौधों पर कम नहीं हका । १४।। बहाँके जिन हरिशोंको उन्होंने प्रपने हायसे तिन्नीके दाने खिला खिलाकर पाला पोसा वा वे इतने परच गये थे कि कभी-कभी मन बहलावके लिए अपनी सक्षियोंके आगे उन्हें लाकर वे उस हरिस्तोंके नेत्रोसे अपने नेत्र मापा करती थी ।।१५।। यद्यपि पार्वतीजी छोटी-सं। ही थी फिर भी वे स्नाम करके. हयन करके, बल्कलकी ग्रोडनी ग्रोडकर बैठी पाठ पूजा किया करती थी, उस समय उन्हें देखनेकै लिये दुर-दुरसे बडे-बडे ऋषि-मृति उनके पास आया करते थे। क्योंकि जो धर्मका जीवन बितानेमें बढे-चंदे होते है उनके लिए फिर यह नहीं देखा जाता कि ये छोटे हैं या बडे ।।१६।। उस तचीवनमें रहनेवाले सब पश-पक्षियोने प्रपना पिछला आपसका बैर छोड़ दिया था, वहाँके वृक्ष इतने फल फुलसे लद गए थे कि आए हए अति कि जो चाहते थे वहीं उन्हें मिल जाता था और वहाँ नई पर्एक टीमें सदा हवनकी भग्नि जलती रहा करती थी। इन सब बातोंसे वह तपोवन बढ़ा पवित्र हो गया था।।१७।। पार्वतीजीने जब देखा कि इन प्रारम्भिक नियमींसे काम नहीं संघता तब उन्होंने अपने शरीरकी कोय-लताकाष्यान छोडकर बड़ी कठौर तपस्या ऋगरम्भ कर दी।।१८।। जो पार्वतीजी पहले गेंद लेलनेमें भी यक जायाकरली भी उन्होंने ही जब मुनियोंका कठोर बानाले लिया तब ऐसा जान पड़ने लगा मानों उनका शरीर सौनेके कमलोसि बना या, जी कमलसे बने होनेके कारण स्वभावसे कौमल भी या पर साथ ही साथ सोनेका बना होनेसे ऐसा पक्का भी या कि तपस्यासे कैमला न सके ।।१६।। पतली कमरवाली हैंसमुख पार्वतीजी गरभीके दिनोंमें ग्रपने चारों ग्रीर ग्राग जलाकर उसीके बीच लड़ी रहने लगी भीर चकाचींव करनेवाले सर्यंके प्रकाशको भी जीतकर वे सर्यंकी

तथातितप्तं सवितुर्गमस्तिभिर्मसं तदीयं कमलभियं दधी। अवाक्तयोः केवलमस्य दीर्घयोः शनैः शनैः श्यामिकया कर्तं पदम् ॥२१॥ श्रयाचितोपस्थितमम्ब केवलं रसात्मकस्योद्वपतेथ रश्मयः। बभव तस्याः किल पारणाविधिर्न वृत्तवृत्तिव्यतिरिक्तसाधनः ॥२२॥ निकामतप्ता विविधेन वह्निना नमश्ररेशेन्धनसंभृतेन सा। तपात्यये वारिभिरुचिता नवैर्भवा सहोष्माणमञ्जदर्ध्वगम् ॥२३॥ स्थिताः च गं पचमस ताहिताधराः पयोधरोत्सेधनिपातवर्शिताः । वलीपु तस्याः स्वलिताः प्रपेदिरे चिरेण नामि प्रथमोद्बिन्दवः ॥२४॥ तामनिकेतवासिनीं निरन्तरास्वन्तरवातवृष्टिष् । व्यलोक्य बृन्मिपतेंस्तिहिन्मयैर्महातपः साच्य इव स्थिताः चपाः ॥२५॥ निनाय सात्यन्तिहमोत्किरानिलाः सहस्यरात्रीरुदवासतत्परा। परस्पराक्रन्दिनि चक्रवाक्योः पुरो वियुक्ते मिथुने कृपावती ॥२६॥ म्रखेन सा पद्मसुगन्धिना निशि प्रवेपमानाधरपत्रशोभिना। त पार बृष्टिच तपग्रसंपदां सरोजसन्धानमिवाकरोदपाम् ॥२७:।

भ्रोर एकटक होकर देखती रहने लगीं ।।२०।। इस प्रकार तप करते रहनेपर भी उनका मूख सूर्यकी किरलॉसे तपकर कुम्हलाया नहीं बरन कमलके समान खिल उठा । हाँ, इतना धार्वस्य हुआ कि उनकी बड़ी-बड़ी आँखोकी कोरोंने भीरे-भीरे कुछ सौवलापन आने लगा ॥२१॥ फिर वर्षाके दिनोंने वे एक तो बिना मौंगे अपने आप बरसे हुए जसको पीकर और दूसरे अमृतसे भरी चन्द्रमाकी किरएोंको पीकर ही रह जातीं। बस यह समक्त लीजिये कि उन दिनों पार्वतीजीका खाना पीना वहीं या जो दुसोंका होता है ।।२२।। वर्षा होनेपर उधर तो गर्मीसे तपी हुई प्रकास भाप निकल उठी और इधर ईंधनकी भाग तथा सूर्यकी गर्मीसे तपे हए पार्वतीजीके शरीरसे भाप निकल उठी ।।२३।। उनके सिरपर जो वर्षाका जल पडता का वह पलभर तो उनकी पलकोंमें टिकता था फिर बहाँसे दूलककर उनके झोठोंपर जा पडता था, बहाँसे उनके कठोर स्तनोंपर गिरकर बुँद-बुँद बनकर खितरा जाता था और फिर उनके पेटपर बनी हुई सिक्डनोमे होता हुआ। बह बड़ी देरमे नाभितक पहुँच पाता था ।।२४।। जिन दिनो धनधोर वर्षाके साथ-साथ रात-रातभर शांधियां चला करती भी उन दिनों भी ये खुले मैदानमें पत्भरकी पटियापर ही पढी रहा करती थीं और ग्रेंबेरी रातें भगनी विजलीकी भांखें खोल-खोनकर इस प्रकार उन्हें देखा करती थी मानो वे उनके कठोर तपकी साक्षी हों ॥२४॥ पुसकी जिन रातोमे वहाँका सरसराता हुमा पवन चारी ग्रोर हिम ही हिम बिसेरता चलता था, उन दिनो वे रात-रातभर कलमें बैठी बिता . देती थी और उनके सामने ही चकवे और चकवीका जो जोड़ा एक दूसरेसे बिछुड़ा हुग्राचिल्लाया करता था उन्हें वे ढाढस बँवाया करती थी ।।२६।। उन जाड़े की रातोंने जलके ऊपर पार्वतीजीका भूष्टि भर दिलाई पडता था जाड़ेसे उनके झोठ काँपते वे झौर उनकी साँससे कमलकी गन्धके समान जो सगन्य निकल रही थी उसकी गमक वारों धीर फैल जाती थी। उस समय जलमें खड़ी हुई दे स्वयं विशीर्षेद्रुमपर्शवृत्तिता परा हि काष्टा तपसस्तया पुनः ।
तदप्यपाकीर्षमतः प्रियंवदां वदन्त्यपर्शेति च नां पुराविदः ।।२८।।
मृखालिकापेलवसेवमादिभिर्वतैः स्वमङ्गं ग्लपयन्त्यद्वनिंशम् ।
तपः शरीरैः कठिनैरुपार्जिनं तपस्विनां दरमध्यकार सा ।।२६।।
अधाजिनाषादधरः प्रगलभवाग्यत्विष्य त्रक्षमयेन तेजसा ।
विवेश कथिजटिलस्तपोवनं शरीरवदः प्रयमाश्रमो यथा ।।३०।।
तमातिथेयी वदूमानपूर्वया सपर्यया प्रत्युदियाय पार्वती ।
भवन्ति साम्येऽपि निविष्टचेतसां वपुर्विशेपेप्वितगौरवाः क्रियाः ।।३१।।
विधिप्रयुक्तां परिगृद्धा सिक्यां परिश्रमं नाम विनीय च स्वस् ।।३२।।
अपि क्रियार्थं सुल्मं समित्कुरां जलान्यपि स्नानविधिवसास्ति ।।३२।।
अपि स्वशक्त्या तपिस प्रवर्ते शरीरमाद्यं स्तु धर्मसाधनम् ।।३२।।
अपि स्वरावर्त्तवारिसंस्तं प्रवालमासामनुवन्त्व वीरुधाम् ।
चिरोज्भितालककपाटलेनं ते तुलां यदारोहित दनवासमा।।३।।

ऐसी लगती थीं मानो पालेसे मारे हुए कमलोके जल जानेपर उनके मुखके कमलने ही उस तालको कमलवाला बनाए रक्खा हो ।।२७।। श्रपने ग्राप अडकर गिरे हुए पत्तोको खाकर रहना हो तपकी पराकान्ना समभी जाती है पर पार्वतीजीने पने खाने भी छोड़ दिए, इमीलिए, मधूर भाषिग्गी पार्व-तीजीको पण्डित लोग पीछे पत्ते न खानेवाली अपर्णाभी कहने लगे ॥२५॥ कमलिनीके समान अपने कोमल ग्रञ्जको इस प्रकारकी तपस्यासे रात दिन मुखाकर पार्वतीने कठोर शरीरवाले तपस्वियोको भी लजा दिया ।।२६।। इसी बीच एक दिन ब्रह्मचर्यके तेजसे चमकता हमा-सा हिरगाकी छाल श्रोढे श्रीर पलासका दंड हाथमें लिए हए. गठीले शरीरवाला और चतराईके माथ बोलनेवाला एक जटाधारी ब्रह्मचारी उस तपोवनमे भाषा । वह ऐसा जान पड़ता था मानो साक्षात ब्रह्मचर्याश्रम ही उठा चला मा रहा हो ।।३०।। मतिथिका सत्कार करनेवाली पार्वतीजीने बढे मादरसे मागे बढकर उसकी पजा की. क्योंकि जिन्होंने ग्रपने मनको भली प्रकार साथ लिया है वे यदि ग्रपनी बराबरकी ग्रवस्थावाले तेजस्वी पुरुषसे भी मिलते हैं तो बड़े बादरसे मिलते हैं ॥३१॥ उस बहावारीने भेंट-पूजा लेकर श्रीर पलभर अपनी थकावट मिटाकर पार्वतीजीकी बोर एकटक देखते हुए बिना रुके बोलना प्रारम्भ कर दिया ॥३२॥ -- कहिए, भापको इस तपोवनमें हवनके लिये समिशा, कृश श्रीर स्नान करने योग्य जल तो मिल जाता है न ! श्रीर अपने शरीरकी शक्तिके श्रनुसार ही तप कर रही हैं न ! क्यों कि देखिए ! घर्मके जितने काम है उनमें शरीरकी रक्षा करना सबसे पहला काम है ॥३३॥ हाँ, भापके हायम सीची हुई इन लताश्रोमे कोमल लाल-लाल पत्तियोवाली वे कोपलें तो फूट माई होगी म्रापके उन मोठोसे होड़ करती होंगी जो बहुत दिनोसे महावरसे न रेंग जानेपर भी लाल हैं।। इरा और है कमलनयनी ! ग्रापके हाथसे प्रेमसे कुशा छीनकर खानेवाले

श्रपि प्रसन्धं हरियोष ते मनः करस्थदर्भप्रखयापहारिष्। य उत्पलाबि प्रचलैविलोचनैस्तवाविसादृश्यमिव प्रयुक्तते ॥३४॥ यद्च्यते पार्वति पापवृत्तये न रूपमित्यव्यमिचारि तद्वचः। तथाहि ते शीलमुदारदर्शने तपस्विनामप्यपदेशतां गतम ॥३६॥ विकीर्शनप्रविवित्रहासिभिस्तथा न गास्त्रैः सिन्निर्हेवश्च्यतैः । यथा त्वदीयैश्वरितैरनाविलैर्महीधरः पावित एव सान्वयः॥३७॥ अनेन धर्मः सविशेषमद्य मे त्रिवर्गसारः प्रतिभाति भाविनि । त्वया मनोनिर्विपयार्थकामया यदेक एव प्रतिगृह्य सेव्यते ॥३८॥ प्रयुक्तसत्कारविशेषमात्मना न मां परं संप्रतिपत्तमईसि । यतः सतां सन्नतगात्रि संगतं मनीपिभिः साप्तपदीनमुच्यते ।।३६।। श्रतोऽत्र किंचिद्भवतीं बहुचमां द्विजातिभावादपपन्नचापलः। अयं जनः प्रष्टमनास्त्रपोधने न चेदहस्यं प्रतिवक्तमहीस ॥४०॥ कले प्रस्तिः प्रथमस्य वेधसस्त्रिलोकसौन्दर्यमिबोदितं वपः। असुरयसेश्वर्यसम्बं नवं वयस्तपःफलं स्यातिकसतः परं वद ॥४१॥ भवन्य निष्टादिष नाम द:सहान्मनस्विनीनां प्रतिपत्तिरीदृशी। विचारमार्गप्रहितेन चेतसा न दृश्यते तच्च क्रशोदरि त्वयि ॥४२॥

इन हरिस्मोमें तो ग्रापका मन बहला रहता है न, जिनकी ग्रांखे ग्रापकी ग्रांखोके समान ही चन्द्रल है।।३५।। हे पार्वतीजी! यह ठीक ही कहा जाता है कि सुन्दरता पापकी ध्रोर कभी नहीं भुकती, क्योंकि हे सुन्दरी ! ग्रापका ही रहन-सहन देखें तो वह इतना सच्चा है कि बड़े-बड़े तपस्वी भी उसमें सीख ले सकते है ॥३६॥ यो तो सप्तऋषियोके हाथसे चढाए हए प्रजाके फल और प्राकाशमें उतरी हुई गुगकी घाराएँ हिमालयपर गिरती हैं. पर इन सबसे भी हिमालय उतना पवित्र नहीं हमा जितना भाषके पवित्र रहन-सहनसे हमा है ॥३७॥ हे देवि ! भाषके इस भाचरणसे ही मैं समक्त रहा हैं कि धर्म, धर्थ और काम 'इन तीनोमे धर्म ही सबसे बढकर है क्यों कि आराप अर्थ और कामसे अपने मनको हटाकर अकेले धर्मका पल्ला थामकर उसकी सेवा कर रही हैं ।।३८।। हेसन्दरी ! यह कहा जाता है कि सज्जन लोगोंकी पहली ही भेंटमें उनकी मित्रता पक्की हो जाती है, इसलिये आपने जो मेरा सत्कार किया है उसीसे यह सिद्ध है कि आप मुक्ते कोई पराया नहीं समऋती ।।३६।। हे तपस्विनी ! यदि उसी अपनेपनके नाते में बाह्मरा होनेकी डिठाई करके आपसे कुछ ऐसी वैसी बाते पूछ वैठूं तो आप बुरा न मानिएगा और यदि कोई खिपानेकी बात न हो तो प्राप कृपा करके उत्तर भी दे दीजिएगा ।।४०।। मैं यही पूछना चाहता हैं कि ब्रह्माके वंशमे तो आपका जन्म, शरीर भी आपका ऐसा सुन्दर मानो तीनों लोकोकी सन्दरता धापमें ही लाकर मरी हो, धनका सूख इतना कि कुछ पूछना ही नहीं भीर जवानी भी श्रमी फट ही रही है; फिर बताइए कि आपको तप करनेकी आवश्यकता क्या आ पड़ी ॥४१॥ हाँ. कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अपने वैरीसे बदला लेनेके लिये भी मानिनी स्त्रियाँ कठोर

त्रालस्यशोकाभिभवेषमाकृतिविभानना सुभु कृतः पितृर्गृहे । पराभिमशों न तवास्ति कः करं प्रसारयेत्यन्तगरत्नस्वयं ॥४३॥ किमित्यपास्याभरणानि यौवने धृतं त्वयावार्द्धकशोभि वव्कलम् । वद प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका विभावरी यदारुणाय कर्यते ॥४४॥ दिवं पदि प्रार्थयसे द्वया श्रमः पितुः प्रदेशास्त्रव देवसूमयः । अयोपयन्तारमलं समाधिना न रक्षमन्विप्यति मृग्यते हि तत् ॥४४॥ निवेदितिनश्चिमतेन सोष्मणा मनस्तु मे संशयमेव गाहते । व स्थ्यते प्रार्थियत्वय एव ते भविष्यति प्रार्थितदुलीमः कथम् ॥४६॥ अहो स्थिरः कोऽपि तवेप्सितो युना विदाय कर्णात्पत्रस्यतां गते । उपचते यः स्थ्यलम्बिनीजेटाः क्रोलदेशे कलमाम्यिक्त्याः ॥४०॥ मृत्वत्वेस्त्यामितमावक्षितां दिवाकरप्लुप्टविभूषणास्पदाम् । शशाङ्कलेखामिव परयतो दिवा सचेनसः कस्य मनो न द्यते ॥४८॥ शशाङ्कलेखामिव परयतो दिवा सचेनसः कस्य मनो न द्यते ॥४८॥

तपस्या कर बैठती हैं पर जहाँतक मैं समभता हैं, ऐसी भी कोई बात आपके साथ नहीं है ॥४२॥ क्यों कि हे सन्दर भौहोबाली ! धापका रूप ही ऐसा है कि न तो प्रापपर कोई क्रोध ही कर सकता है न ग्रापका निरादर । क्योंकि विताके घरमे तो ग्रापका निरादर करनेवाला कोई है नहीं. धौर यह भी नही हो सकता कि कोई शत्र आकर आपका अपमान करे, क्योंकि ऐसा कौन माईका लाल जनमा है जो साँपकी मिशा लेनेके लिये उसपर हाथ डालेगा ११४३।। इसलिये हे गीरी ! श्राप यह तो बताइए कि इस भरी जवानीमें भ्रापने सन्दर गहने छोडकर ये बहियोबाले बल्कल क्यो पहन लिए है। बताइए भला बढती हुई रातकी सजावट खिले हुए चन्द्रमा और तारोसे होती है या सबेरेके मूर्यकी लालीसे ? ।।४४।। ग्रीर यदि ग्राप स्वर्ग पानेकी इच्छासे तप कर रही ही तब तो आपका सारा परिश्रम प्रकारय है क्योंकि आपके पिता हिमालय का जितना राज्य है उतनेमें ही तो सब देवता रहते हैं, और यदि भ्राप भ्रपने योग्य पति पानेके लिये तपस्या करती हों तब भी तपस्या व्यर्थ है क्योंकि मिंगा किसीको खोजने नहीं जाता, उल्टे मिंगाको ही लोग खोजते फिरते हैं।।४५:।आपने जो लम्बी साँस ली है इससे में समक्त रहा हैं कि श्राप योग्य पति पानेके लिये ही तपस्या कर रही है, पर मेरे जीमे यह बड़ा भारी सन्देह उठ खड़ा हुग्रा है कि भला ग्राप जिसे चाहती हो वह श्रापको न मिले, यह बात हो कैसे नकती है; क्योंकि मुन्ते तो ससारमें कोई ऐसा पूरुष नहीं जैंचता जिसके पीछे आपको दौड़ना पढ़े ।।४६।। यह सचमूच बढ़े प्रचरजकी बात है कि जिस युवकको भाप चाहती हो वह ऐसा हठी हो कि वहुत दिनोंसे कर्स्यफूलसे सून श्रापके गालोपर लटकी हुई इन धानके बालोंके समान पीली जटाझोको देखकर भी न पिघलता हो ॥४७॥ ऐसा कौन जीता-जागता पुरुष होगा जिसका जी तपस्यामे अत्यन्त सूखे हुए आपके इस शरीरको देखकर रो न पढे जिसपर धाभूषए। पहनने से ग्रंग मूर्यकी किरएगीत कुनम गए है ग्रीर'जो दिनके चन्द्रमाकी ले**खाके समान** उदास दिखाई पड़ रहा है ॥४८॥ मैं समऋता है कि माप जिसे प्यार करती है वह सपनी सुन्दरताका भूठा घमण्ड लिए फिरता है नहीं तो उसे प्रवतक यहाँ ग्राकर ग्रपने मँहको ग्रापकी

स्रवेमि सौभाग्यमदेन विञ्चतं तव त्रियं यश्रतुरावलोकिनः ।
करोति लच्यं चिरमस्य चनुषो न वक्त्रमारमीयमरालपच्मखः ॥४६॥
कियचिरं श्राम्यसि गौरि विद्यते ममापि पृत्रीश्रमसंचितं तपः ।
तदर्ब्वभागेन लभस्य काङ्कितं वरं तमिच्छामि च साधु वेदितुम् ॥४०॥
इति प्रविरयाभिहिता डिजन्मना मनोगतं सा न शशाक शंसितुम् ॥
श्रयो वयस्यां परिपार्श्वर्तिनीं विवर्तितानजननेत्रमैकत ॥४१॥
सखी तदीया तम्रुवाच वर्षिनं निवोध साधो तव चेत्कुतृहलम् ।
यदर्थमम्भोजिमवोप्णवारखं कृतं तपः साधनमेतया वषुः ॥४२॥
इयं महेन्द्रप्रभृतीनिधिश्रयश्रतुर्दिगीशानवमस्य मानिनी ।
श्रव्यक्षम्यमेत्रम्य निवृद्यात्रप्तिस्थायश्रतुर्दिगीशानवमस्य मानिनी ।
श्रव्यक्षम्यं मदनस्य निवृद्यात्रपत्राक्षपार्खं पतिमाप्तुमिच्छिति ॥४३॥
श्रम्यस्रकृतंतिनिवर्तितः पुरा पुरारिमप्राप्तमुखः शिलीम्रुखः ।
इमां हृदि व्यायतपातमिद्यश्रीद्वशीर्षमूर्तेरिष पुष्पधन्वनः ॥४४॥
तदात्रभृत्युन्मदना पितुर्गृहे ललाटिकाचन्दनभृमरालका ।
न जातु वाला लभते स्म निर्वृति तुषारसंवातशिलातलेष्विष ॥४४॥।

कटीली भौहोवाले सुन्दर नैनोका लक्ष्य बनाना चाहिए था ॥४६॥ अच्छा, यह तो बताइए गौरीजी ! कि भाप कब तक यह तपस्या करती रहेगी? देखिए, ब्रह्मचर्यकी अवस्थामें मैंने बहुत सी तपस्या इकटीकर रक्खी है। उसका ग्राधा भाग ग्राप ले लीजिए ग्रीर ग्रापकी जो भी साधे हों, सब उनसे पूरी कर लीजिए। पर हाँ, इतना तो कमसे कम बता दीजिए कि वह है कौन ॥५०॥ उस बाह्य एने इस ढगसे बाते कही मानो पार्वती जीके हृदयमे पैठकर सब बाते जान ली हो। उन्हें सनकर पार्वतीजी ऐसी लजा गर्ड कि वे अपने मनकी बात भी अपने में हसे कह न पार्ड। इसलिये अपने बिना काजल लगे नेत्र पास बैठी हुई सखीकी और प्रमाकर उन्होंने उसे बोलनेके सिये संकेत किया ।। ११।। तब पार्वतीजीकी सखी उस ब्रह्मचारीसे बोली-हे साधी! यदि श्राप सनना ही चाहते हो तो मैं बताती हैं कि जैसे कोई धप बचानेके लिये कमलका छाता लगा ले बैसे ही इन्होंने भी अपना कोमल शरीर कठोर तपस्यामें क्यो लगा दिया ।। प्रशा महेन्द्र जादि बढे-बढे चारों दिग्पालोको छोडकर ये मानिनी उन महादेवजीसे विवाह करनेपर तुली हुई है जो भव कामदेवके नष्ट हो जानेपर केवल रूप दिखाकर नही रिफाए जा सकते ।।१३।। उस समय कामदेवने शिवजीके ऊपर जो बागा चलाया था वह उस समय तो उनकी हंकार सनकर ही लौट गया पर उस जलकर राख बने हए कामदेवका वह बागा मेरी सखीके हृदयमें लगकर बड़ा मारी चाव कर गया है।।१४।। तभीसे ये बेचारी अपने पिताके घर इतनी प्रेमकी पीड़ासे व्याकूल हुई पड़ी रहती थीं कि माथेपर पुते हुए चन्दनसे बाल भर जानेपर भी ग्रीर जमे हुए हिमकी पटियोंपर लेटे रहनेपर भी इन्हें चैन नहीं मिलती थी ।। ११। जब ये महादेवजीके गीत गाने

उपात्तवर्शे चरिते पिनाकिनः सवाष्पकषठस्वलितैः पर्देशियम् । वनान्तसंगीतसखीररोदयत ॥५६॥ अनेकशः किकारगजकन्यका त्रिमागशेषास निशास च वर्ण निमील्य नेत्रे सहसा व्यवुध्यत । क नीलकएठ व्रजसीत्यलच्यवागसत्यकएठापितवाहवन्धना ॥५७॥ यदा बुधै:सर्वगतस्त्वम्रच्यमे न वेत्सि भावस्थमिमं कथं जनम । इति स्वहस्तोन्लिखितश्च ग्रुग्थया रहस्युपालभ्यत चन्द्रशेखरः ॥५८॥ यदा च तस्याभिगमे जगत्पतेरपश्यदन्यं न विधि विचिन्वती । तदा सहास्माभिरनज्ञया गरोरियं प्रपन्ना तपसे तपोवनम् ॥५६॥ द्रमेषु सख्या कृतजन्मस स्वयं फलं तपःसान्निषु दृष्टमेष्वपि । न च प्ररोहाभिम्रसोऽपि दश्यते मनोरथोऽस्याः शशिमौलिसंश्रयः॥६०॥ न वेबि स प्रार्थितदुर्लभः कदा सखीभिरस्रोचरमीचितामिमाम् । तपःक्रशामभ्यापपतस्यते सखीं ष्टुपेव सीतां तदवग्रहच्चताम् ।।६१॥ श्रगहसद्भावमितीकितज्ञया निवेदितो नैष्ठिकसन्दरस्तया । श्रयीद मेर्च परिहास इत्यमामपृच्छदच्याञ्जतहर्पलत्त्रणः ॥६२॥

लगती थी तब वे वनवासिनी किन्नरी राज-कूमारियाँ भी इनके रूँधे हुए गलेसे निकल हुए शब्दोको सुन-सुनकर बहुत बार रो देती थीं जो इनकी सगीतकी सिखयां थी ।।४६।। रातके पहले ही पहरमें क्षण भरके लिये मांख लगी नहीं कि बिना बातके ये चौककर बरबराती हुई जाग उठती थीं कि है नीलकंठ ! तुम कहाँ जा रहे हो श्रीर उसी सपनेके धोखेंमे ये श्रपन हाथ ऐसे फैलाती थी मानो शिवजीके गलेमें हाथ डालकर उन्हें रोक रही हो ॥५७॥ इस प्रकार नीदमे उठकर ये अपने हायसे बनाए हए शंकरजीके चित्रको ही सच्चे शंकरजी समभक्तर उन्हें यह कह कहकर उलाहना देने लगती थी कि मापके लिये पहित लोग तो कहते हैं कि श्राप घट-घटकी बाते जानते है फिर माप मेरे जीकी जलन क्यो नहीं जान पाते जो भापको सच्चे मनसे प्यार करती है।।धून। जब उन संसारके स्वामी शिवजीको पानेका उन्हें कोई दूसरा उपाय न मुक्ता तो ये प्रपने पिताकी ग्राज्ञा लेकर हम लोगोंके साथ तप करनेके लिये यहाँ तपोवनमे चली ग्राई ॥५६॥ हमारी सखीको यहाँ तपस्या करते हुए इतने दिन हो गए कि इनके हायके रोपे हुए जिन वृक्षोंने इनके तपको खड़े-खड़े देखा है वे भी फल गए पर महादेवजीको पानेकी जो इनकी साघ थी उसमें प्रभी में कर भी नहीं फट पाये ।।६०।। तपने इन्हें ऐसा सुखा दिया है कि इन्हें देखकर हमारी सखियों की मौंसें भी डबडबा माती हैं। इतने पर भी जिस दुर्लभ वरको पानेके लिये ये इतनी सौसत भोग रही हैं वह देखे कबे हमारी सखीपर उसी प्रकार कृपा बरसाता है जैसे जुती हुई होनेपर भी पानी न बरसनेसे सूखी हुई घरतीपर इन्द्र पानी बरसा देते है ।।६१।। इस प्रकार पार्वतीके सनकी बात जाननेवाली संखीने तपस्या करनेका ठीक-ठीक कारए। बता दिया । यह सुनकर उस ब्रह्मचारी भीर सुन्दर पुरुषने भ्रपने सुक्षपर प्रसन्नताकी एक रेखा भी नही पड़ने दी भीर उलटे पार्वतीजीसे

अथाशहर्त्त क्षुकुलीकृताङ्गुली समर्पयन्ती स्फटिकाचमालिकाम् । कथिश्वदद्रेस्तन्या मिताचरं चिरव्यवस्थापितवागभाषत ।।६३॥ यथा श्रुतं वेदविदां वर त्वया जनोऽयमुज्जैः पदलक्षनोत्पुकः । तथः क्रिजेदं तदवापित्ताधनं मनोरधानामगितनं विवृत्ते ।।६४॥ अभक्षलाभ्यासर्गति विविन्त्य तं तवानुद्वितं न च कर्तेष्ठस्तद्दे ॥६४॥ अभक्षलाभ्यासर्गति विविन्त्य तं तवानुद्वितं न च कर्तेष्ठस्तद्दे ॥६४॥ अभक्षलाभ्यासर्गति विविन्त्य तं तवानुद्वितं न च कर्तेष्ठस्तद्दे ॥६४॥ अभक्षलाभ्यासर्गति विविन्त्य तं तवानुद्वितं न च कर्तेष्ठस्तदे ॥६४॥ अवस्तुनिर्वन्यपरं कथं नु ते करोऽयमाष्ठक्तिवादक्तीतुकः । करेख्य ग्रंभोर्वलयौकृताहिना सहिष्यते तत्प्रथमावलम्बन्य ॥६६॥ त्वमेव तावन्यरिचिन्तय स्वयं कदाचित्रते यदि योगमर्द्रतः । वभुदृकुलं कलदंत्रलच्यं गजाजिनं ग्रोखितिवदुवर्णं च ॥६७॥ चतुष्कपुष्पप्रकरावकीर्योः परोऽपि को नाम तवानुमन्यते । अलक्तकाङ्कां न पदानि पादयोविकीर्योकेरासु परेतभूमिष्ठ॥६८॥ अनुकक्तकाङ्कां किमतः परं वद त्रिनेत्रवचःसुलभं तवापि यत् । स्वनक्षरेऽस्मन्दित्यन्दनास्पदे पदं विताभस्मर्गः करिष्यति ॥६६॥ स्वनक्षरेऽस्मन्दित्यन्दनास्पदे पदं विताभस्मर्गः करिष्यति ॥६६॥ स्वनक्षरेऽस्मन्दित्यन्दनास्पदे पदं विताभस्मर्गः करिष्यति ॥६६॥

पूछने लगा किये जो कुछ कह रही हैं वह क्या सत्य है, या ये हँसी कर रही हैं।।६२।। बहुत देरतक तो पार्वतीजी लाजके काररण कुछ भी नही बोली पर उन्होंने अपनी अंगुलियोंको समेटकर स्फटिककी माला हाथमे पहन ली ग्रीर बड़े नपे-तूले ग्रक्षरोमे वे किसी-किसी प्रकार बोली ।।६३।। हे बेदके परम पृष्ठित ! आपने जैसा मना है मेरे मनमे वैसा ही ऊँचा पद पानेकी साध जाग उठी है और यह तप भी मैं उन्हीं को पाने के लिये कर रही हैं. क्यों कि मनष्य-साध कहाँ तक पहुँचती है इसका कोई ठिकाना तो है ही नहीं ॥६४॥ पार्वतीजीकी बात मुनकर ब्रह्मचारी बोला कि जिसने पहले ही आपके प्यारको ठकरा दिया, उसके पानेके लिए क्या प्रापके मनमे सभी तक साथ बनी हुई है ? जब मैं उन भोड़े बेशवाले शिवजीका विचार करता है तब मेरा मन तो नहीं करता कि आपको इसके लिये सम्मति दें ॥६५॥ पार्वतीजी । आप भी किस बेत्केसे प्रेम करने चली हैं। बताइए तो. पालिग्रहराके समय विवाहके मगल सुत्रसे सजा **हथा** बापका यह हाथ शंकरजीके साँप लिपटे हुए हाथको कैसे छ पावेगा ? ।।६६॥ आप स्वयं सोचिए कि कहाँ तो हंस छपी हुई चंदरी बोढे हुए बाप बौर कहाँ रक्तकी बंद टपकाती हुई महादेवजीके कन्धेपर पडी हुई हाथीकी खाल ! भला ये दोनों कहाँ मेल खा सकती है ॥६७॥ भाप श्रभी तक फूल बिछे, हुए चौकमें चलती ग्राई है। ग्रव बताइए ग्राप ग्रपने महावरसे रेंगे पैरोंको उस श्मशानकी भूमिमे कैसे रक्खेगी जहाँ इधर-उधर भूत-प्रेतोंके बाल बिखरे पड़े होंगे। यह बात तो ग्रापका शत्र भी ग्रापके लिये नहीं चाहेगा गर्दा भीर बताइए, यदि शिवजी भापको मिल भी जायँ तो भी इससे बढकर भट्टी और क्या बात होगी कि भापके जिन स्तनोंपर हरिचन्दन पूता हुमा है उनपर चिताको भस्म लाकर पोती जाय ।।६६॥ भीर सबसे अही हैंसीकी बात तो तब होगी जब ग्राप हाथी छोडकर उनके बढ़े बैलपर चढकर ग्रपनी इपं च तेऽन्या पुरतो विष्डम्बना यदृदया बारखराजहार्यया । विलोक्य वृद्धोचमिषिष्ठतं त्वया महाजनः स्पेरमुखो भविष्यति ॥७०॥ द्वयं गतं संग्रति शोचनीयतां समागमशार्थनया पिनाक्तिः । कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौम्रदी ॥७१॥ वपुर्विरुपाचमलच्यजन्मता दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु । वरेषु यद्वालसुगाचि स्थयते तद्दितं कि व्यस्तमिषि त्रिलोचने ॥७२॥ निवर्वयासमादमदीप्सितान्मनः क तिष्ठिपस्तं क च पुष्यलव्या ॥ अपेच्यते साधुजनेन वैदिकं त्रमानगुलस्य न यूपसत्त्रया ॥७३॥ इति द्विजातौ प्रतिकृत्ववादिनि प्रवेपमानाधरत्वयकोपया । विश्वज्ञितप्रस्त्रतम् साधुग्राने वैदिकं रम्यानगुलस्य न यूपसत्त्रया ॥७३॥ इति द्विजातौ प्रतिकृत्ववादिनि प्रवेपमानाधरत्वयकोपया । विश्वज्ञितप्रस्त्रतम् साम् । अञ्चाच वैदे परमार्थतो हरं न वेति तृनं यत एवमात्य माम् । अञ्चाच वैदे परमार्थतो हरं न वेति तृनं यत एवमात्य माम् । अशा विपत्रतीकारपरेण मङ्गलं निपेव्यते भृतिसमुत्युकेन वा । जगच्छरस्यस्य निराशियः सतः किमेमिराशोषटतात्मवृत्तिमः ॥७६॥

ससुरालको चलेगी मौर नगरके भलेमानून सब मापको देखकर तालियाँ बजावेंगे ।।७०।) मैं तो समभता हैं कि शिवजीको पानेके फेरमें दोके भाग फूट गए, एक तो चन्द्रमाकी कलाके, जो उनके माथेपर है धौर इसरे धापके जो संसारके नेत्रोको खिलानेवाली है । १७१।। भीर देखिए, तीन तो उनके भांख, जन्मका उनके कोई ठिकाना नहीं, और उनके सदा नगे रहनेसे ही बाप समक्त सकती होगी कि उनके घरमे क्या होगा। इसनिये हे मुगके छौनेकी आँख जैसी भौंखवाली पार्वतीर्था! वरमें जो गुरा खोजे जाते है उनमेले एक भी तो महादेवजीमे नहीं है। निरूप है, न कुल है और न धन है। ११७२।। इसलिये ग्राप ग्रपने मनसे यह भोडी इच्छा हटा ही दीजिए। कहाँ तो महादेव धीर कहाँ सुन्दर लक्ष्मोवाली ध्राप । देखिए, शुली देनेके लिये रमशानमें जो खभा गड़ा रहता है उससे जिस प्रकार सज्जन लोग यज्ञके खभेका काम नहीं लेते हैं वैसे ही इन सहादेवजीको पति बनाना भी श्रापको शोभा नही देता ॥७३॥ उस ब्राह्मगुकी ऐसी उल्टी-सीथी बाते मुनकर पार्वतीजीके ग्रोठ क्रोधसे काँपने लगे, उनकी ग्रांखे लाल हो गई भीर उन्होंने भीहें तानकर उस ब्रह्मचारीकी भोर श्रांख तरेरकर देखा ॥७४॥ भीर बोली-तब धाप महादेवशीको भली प्रकार जानते ही नहीं जो मुभसे इस प्रकार कह रहे हैं। जो खोटे लोग होते / वे उन महात्माम्रोके प्रनीखे कामोको बरा बनाते ही है जिन्हें पहचाननेकी उनमें योग्यता नहीं होती ।। ७५ ।। लोग जो गन्य झादि मगल वस्तु काममें लाते हैं उसका कारए। यह है कि या तो वे प्रमंगल दूर करनेके लिये ऐशा करते हैं या फिर प्रपनी तडक-भड़क दिखलानेके लिए पर जो तीनो लोकोकी रक्षा करनेवाले है और जिनके मनमें कोई इच्छा ही नहीं रहती वे शंकरणी इन वस्तुओं को लेकर करेंगे ही क्या ? ।। ७६ ।। पासमे कुछ न होते हुए भी सारी श्रक्तश्चनः सन्प्रभवः स सम्पदां त्रिलोकनाथः पितृमक्रगोचरः । स भीमरूपः शिव इत्युदीयेते न सन्ति याधाध्यैविदः पिनाकिनः॥७०॥ विभूषणोद्धासि पिनद्धभोगि वा गजाजिन।लम्बि दुक्क्लघारि वा । कपालि वा स्यादथवेन्दुशेखरं न विश्वमृतेंपवधायेते वपुः ॥७०॥ तदक्रसंसर्गमवाप्य कल्यते युवं चितामस्म रजीविश्यद्धये । स्थाहि तृत्याभिनयक्रियाच्युतं विलिप्यते मौलिमिरम्बरौकताध् ॥७६॥ असम्पदस्तस्य वृषेण गन्छतः प्रभिन्नदित्मत्यस्वादनो वृषा । करोति पादावुपगम्य मौलिना विनिद्रमन्दारजोरुखाङ्गुली ॥८०॥ विवन्नता दोषमपि च्युतारमना त्वयैकमीशं प्रति साधु भाषितम् । यमामनन्त्यानस्यवेऽपि कारणं कथं स लच्यप्रभवो भविष्यति ॥८॥ मामात्र भावैकरणं मनः प्या प्रतस्त्वया तथाविधस्तावद्योगमस्त सः । ममात्र भावैकरणं मनः प्या प्रतस्त्वया तथाविधस्तावद्योगमस्त सः । ममात्र भावैकरणं मनः प्या प्रतस्त्वया तथाविधस्तावद्योगमस्त सः । नवार्यनामालि किमप्ययं वदुः पुनर्विवत् । स्प्रतिनोत्ताधरः । नक्षत्रभं मा स्वाऽपभाषते गृश्चोति तस्माद्षि यः स पापमाक् ॥८३॥

सम्पत्तियाँ उन्होंसे उत्पन्न होती है, इमशानमें रहते हुए भी वे तीनो लोकोके स्वामी है और डरावने दिखाई देनेपर भी वे सबका कल्यास करनेवाले कहे जाते है, इसलिये उनका सच्चा रूप संसारमे कोई टीक-टीक समभ नहीं पाता है ।।७७।। ससारमे जितने रूप दिखाई देते हैं वे सब उन्होंके होते हैं इसलिये उनका शरीर गहनोसे चमकता हो या सॉपोसे लिपटा हथा हो. हाथीकी खाल लटकाए हुए हो या बस्त्र श्रोडे हुए हो, गलेमे खोपडियोकी माला पहने हुए हो या माथेपर चन्द्रमा सत्राये हुए हो पर उसपर यह विचार नहीं किया जाता कि वह कैसा है कैसा नहीं ।।७८।। उनके दारीरसे लगकर चिताकी राख भी पवित्र हो जाती है इशलिये तो जब वे ताडव नत्य करने लगते हैं उस समय उनके शरीरसे भड़ी हुई भस्मको देवता लोग वडी श्रद्धासे ग्रपने माथे चढ़ाते है । १७२। जिन्हे श्राप दरिद्र बताते है वे जब ग्रपने बैलपर चढ़कर चलने लगते है तब मतवाने ऐरावतपर चढनेवाला इन्द्र भी ग्राकर उनके पैरोपर मस्तक नवामा करता है और फुले हए कल्पबृक्षके परागसे उनके पैरोकी उँगलियाँ रँगा करता है।।५०।। स्नापने श्रपने दृष्ट स्वभावसे कहते-कहते कमसे कम एक बात तो उनके लिये ठीय कह दी कि जो बह्म तकको उत्पन्न करनेवाला बताया जाता है उस ईश्वरके जन्म और कुलको कोई जानही कैसे सकता है।। \$211 इसलिए, शब यह भगड़ा जाने दीजिए। श्रापने उन्हें जैसा सुना, वे वैसे ही सही पर मेरा सन सो उन्हींमें रम गया है। जब किसीका मन किसीपर लग जाता है तब वह किसीके कहने सननेपर ष्यान थोडे ही देता है ।। दरा। इतनेमें उन्होंने देखा कि ब्रह्मचारी कछ घोर बोलना चाहता है। यह देखकर वे प्रानी सखीसे बोली-देखो सखी! इन बहाचारीके बोठ एडक रहे हैं। ये फिर कछ कहना चाहते है। इनसे कह दो कि श्रव एक बात भी न बोलें क्योंकि जो बड़ो की निन्दा इतो गमिष्याम्यथवेति वादिनी चचाल बाला स्तनभित्रवल्कला। स्वरूपमास्थाय च तां कृतस्मितः समाललम्बे वृषराजकेतनः॥⊏४॥

तं बीच्य वेषधुमती सरसाङ्गयष्टि
निचेषणाय पद्मुद्भृतमुद्धहन्ती ।
मार्गाचलव्यतिकराङ्गलितेव सिन्धुः

शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्यौ ॥८५॥ जनगणसम्बद्धाः नगरिम हासः

श्रवप्रभृत्यवनताङ्गि तवास्मि दासः क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमौलौ।

त्र्यक्षाय सा नियमजं क्लमप्रुत्ससर्ज क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते ॥⊏६॥

> इति महाकविश्रीकालिदासकृती कुमारसंभवे महाकाव्ये तपु फलोह्यो ताम पुख्यमः सूर्गः ॥

करता है केवल बही पापी नहीं होता वरतू जो पुनता है उसे भी पाप नगता है ॥६३॥ या तो मैं ही यहीं उठकर चली जानी हैं। यह कहकर से उठी। इस हडबडींमें उनके स्तनपर वहां हुमा बक्कल कर गया थीर ज्यों ही उन्होंने चलनेका पैर बहाया स्थों है महादेव जीने यपना सबा कर पापाण करके मुक्तरते हुए उनका हाथ बाम जिला ॥६४॥ महादेवचींको देखते ही पार्वतीजीके वारीरों के प्रकृति हुए उनका हाथ बाम जिला ॥६४॥ महादेवचींको देखते ही पार्वतीजीके वारीरों के प्रकृति हुए गई। वे पार्गित-पत्तीने हो गर्ट थीर धार्म चलनेको उठाए हुए, अपने पैरकों उन्होंने जहाँका तही पैक विचार। जैसे पारांक बीचने वहाट पढ़ बानके न तो नदी सामें बहु वारी है न पिछ हुए पार्वती है विहास कर हुमा के स्वाम में न तो सामें हो बहु पार्वीच वारी है वारी है है ही हिमालयकी कन्या भी न तो सामें हो बद पार्व न सब हो ही रहु पार्व ॥६४॥ विवास हो के स्वाम हो सामें हो वह पार्व में लेक्स हो हो हो हो हो हो हो हो हो स्वाम हो सुन सुने तपने भीन किया हुमा प्रवास वारा सम्मक्ती। इतना पुनना भर घा कि तपन्यांने पार्वतीजीको जितना कष्ट हुमा या नह सब नाता रहा क्योंकि जब काम पूरा हो जाता है तब उसके लिये किया हुमा कष्ट दिस बत्तनता तही। ॥६६॥

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसभव महाकाव्यमे तपका फख नामक पाँचवाँ सर्ग समाप्त हम्रा ।

# ॥ षष्ठः सर्गः ॥

श्रथ विश्वातमने गौरी संदिदेश मिथः सखीम । दाता मे भूभृतां नाथः प्रमाखीकियतामिति ॥१॥ तया व्याहतसंदेशा सा बभौ निभता प्रिये। मधौ चत यष्टिरिवाभ्याशे परभतोन्म्रखी ॥२॥ विसन्य कथमप्युमाम्। प्रतिज्ञाय तथेति त्राचीञ्ज्योतिर्मयान्सप्र सस्मार स्मरशासनः ॥३॥ प्रभागगर लैंट्यों म द्योतयन्तस्तपोधनाः । सारुन्धतीकाः सपदि प्रादुरासन्पुरः प्रभोः ॥४॥ श्राप्तुतास्तीरमन्दारकुसुमोत्किरवीचि<u>ष</u> व्योमगङ्गप्रवाहेष दिङनागमदगनिधवु ॥४॥ हैमबल्कलाः । मक्तायज्ञोपवीतानि बिभतो प्रव्रज्यां कल्पवृत्ता इवाश्रिताः ॥६॥ रतास सत्राः प्रस्थापिताश्वेन समावर्जितकेतना । साचात्सप्रमाग्रम्प्रदीचिताः ॥७॥ सहस्राशिमना

#### छठा सर्ग

तब पार्वतीजीने, घट-घटमे रमनेवाले शकरजीको प्रपनी सक्षीके मृंहसे धीरेले कहलाया

कि मेरा विवाह करले यान करनेवाले मेरे पिता हिमानत्म है, इस्लिये यदि प्राप्त फुमले विवाह
करना चाहते हों तो पहले उन्हें जाकर मना लीजिए ॥१॥ प्रेममे पगी हुई पार्वतीजी प्रपनी
सक्षिके मृंहसे महादेवजीको यह सन्देश कहलाती हुई वैसी ही मुद्योभित हुई जैसे कोयक्षकी बोलीमे
वसन्तके पास प्रपना सन्देश भेजती हुई प्रामकी डाल शोमा देती है ॥२१। महादेवजीने कहा — मच्छी
वात है भीर उन्होंने भारी मनसे पार्वतीजीको किसी न किसी प्रकार घर जानेकी ग्राज्ञा दी । पार्वतीजी
कै चले जानेवर उन्होंने तेवसे जगमगानेवाले सत्त व्हिपतिको करते स्वरण किया ॥३॥ स्वर्रतीजी
कै चले जानेवर उन्होंने तेवसे जगमगानेवाले सत्त व्हिपतिको करते स्वरण किया ॥३॥ स्वर्रतीजी
कै चले जानेवर तरही तेवसे उनामा करते हुए प्रकथ्यतीको साथ लेकर तरकाल शंकरजीके ग्रापे
वै सातों तपन्ती प्राप्त हो राण ।।॥। उन्होंने उस प्राच्या-गंगमें स्तान कर रक्खा था जो प्रप्ते
वै सातों तपन्ती प्राप्त प्राप्त करती है, ॥४॥ उनके कम्पोर मोतीके यक्षोपति सटक रहे थे,
पीठपर सीनेके वस्कल पहे, हुए थे, हाम्ये रत्नोंकी मालए थी घरी अहस वेश ये से ऐसे जान
पहले से मानो कल्यहानेति संस्थार से सिया हो।।६॥ उनके कस्ति अवाह दूस मूर्य प्रयोग मोड़े नीचे
रीककर श्रीर क्री उतारकर बड़ी नमताले उन्हे उर प्राप्त उतार हुमा मूर्य प्रयोग मोह नीचे
रीककर श्रीर क्री उतारकर बड़ी नमताले उन्हे उर प्राप्त विद्या करता है।।॥

सार्धग्रुद्धतया भ्रवा । आसक्तवाहलतया महावराहदंष्टायां विश्रान्ताः प्रलयापदि ॥=॥ सर्गशेषप्रणयनादिश्वयोनेरनन्तरम् प्राविद्धिर्धातार इति कीर्तिताः ॥६॥ प्रातनाः परिपाकस्रपेयुपाम् । विशदानां प्राक्तनानां तपस्विनः ॥१०॥ फलान्य पि तपसाम्रपभ्रञ्जानाः साध्वी पत्यः पादार्पितेश्वणा। तेषां मध्यगता सिद्धिर्वभासे बह्वरून्धती ॥११॥ तामगौरवभेदेनमुनीश्वापश्यदीश्वरः स्त्रीपुमानित्यनास्थैपा वृत्तं हि महितं सताम् ॥१२॥ तहर्शनादभच्छंभोभीयान्दारार्थमादरः क्रियामां खेल धर्म्यामां सत्पत्न्यो मुलकारणम् ॥१३॥ धर्मेगापि पदं शर्वे कारिते पार्वती प्रति। पूर्वापराधभीतस्य कामस्योच्छवसितं मनः ॥१४॥ अथ ते मनयः सर्वे मानयित्वा जगद्गुरुम्। प्रीतिकएटकितत्वचः ॥१५॥ इदम्पुरन्चानाः

 यव्त्रक्ष सम्यगाम्नातं यद्मी विधिना हतम्। यच तप्तं तपस्तस्य विपक्कं फलमद्य नः ॥१६॥ यदध्यत्तेश जगतां वप्रमारोपितास्त्वया । मनोरथस्याविषयं मनोविषयमात्मनः ॥१७॥ यस्य चेतसि वर्तेथाः स तावत्कृतिनां वरः। पुनर्बक्षयोनेर्यस्तव चेतसि वर्तते ।।१८॥ सत्यमकीच सोमाच परमध्यास्महे श्रद्य तुरुचैस्तरं ताभ्यां स्मरणानुग्रहात्तव ॥१६॥ त्वत्संभावितमात्मानं बहमन्यामहे वयम्। प्राय: प्रत्ययमाधत्ते स्वगुर्शेषुत्तमादरः ॥२०॥ यानः प्रीतिर्विरूपाच त्वदनुष्यानसंभवा । सा किमावेद्यते तुभ्यमन्तरात्मासि देहिनाम् ॥२१॥ साज्ञादृष्टोऽसि न पुनर्विग्रस्त्वां वयमञ्जला। प्रसीद<sup>ँ</sup> कथयात्मानं न धियां पथि वर्तसे ॥२२॥ कि येन सजिस व्यक्तमत येन विभर्षे ततः। अथ विश्वस्य संहर्ता भागः कतम एष ते ॥२३॥

समहत्येषा प्रार्थना देव तिष्ठत । चिन्तितोपस्थिताँस्तावच्छाधि नः करवाम किम ॥२४॥ मौलिगतस्येन्दोर्विशदैर्दशनांशुभिः ग्रभ जयच्चिन्वन्यभां तन्वीं प्रत्याह परमेश्वरः ॥२५॥ विदितं को यथा स्वार्थान में काथित्प्रवृत्तयः। मर्तिभिरष्टाभिरित्थंभतोऽस्मि स्चितः ॥२६॥ सोऽहं तृष्णात्ररेर्वृष्टिं विद्यत्वानिव चातकैः। प्रति याचितः ॥२७॥ श्चरिविश्वकतेँदेंवै: प्रसृतिं त्राहर्तिमिच्छामि पार्वतीमात्मजन्मने । हविभोक्तर्य जमान इवारिंगम ॥२८॥ तामस्मदर्थे यप्माभिर्याचितव्यो हिमालयः। विक्रियायै न कल्पन्ते संबन्धाः सदन्तृष्टिताः ॥२६॥ स्थितिमता धरमद्रहता तेन योजितसंबन्धं वित्त मामप्यविश्वतम् ॥३०॥ एवं बाच्यः स कन्यार्थमिति वो नोपदिश्यते । भवत्प्रशीतमाचारमामनन्ति हि साधवः ॥३१॥

प्रमी रहने दीजिए और पहले यह बताइए कि धापने हमें इस समय किस कामके लिये स्मरण किया है। कहिए, हमें क्या करना होगा। १२४।। धपनी मन्द हैंमीके कारण जमकते हुए दौतोंकी दमकसे सिरपर बैठे हुए बाल चन्नमाकी मन्दी जमकको बढ़ाते हुए महादेवओ उन सप्तऋषियोंसे होगों शिक्ष है मुनियों! आने सोगों तो जानते ही है कि हम प्रसोव निष्ये कुछ नहीं करते और हमारी घाठो मुनियों—पुन्ती, जल, प्रमिन, बाबु, प्रकाश, सूर्य, चन्नद्र और होता—(हक्त करनेवाले) इस बताके साथी भी है। १२१। जैसे प्यांते जातक, बादनोंसे जनकी बूँदे मौगते हैं बैसे ही शब्धोंसे सताए हुए देवता लोग भी मुफ्ते पुत्र उत्पन्न कराना चाहने हैं। १२०।। इसलिये पुत्र उत्पन्न करने

है या वह है जिससे ससारका सहार करते हैं ॥२३॥ पर देव । यह तो बड़ी लम्बी कथा है। इसे

सताए हुए देश्ता लोग भी मुभते पुत्र उत्पन्न कराना चाहुने हूँ ॥२०॥ इसिवये पुत्र उत्पन्न करने की इच्छादे में पार्वतीजीको उसी प्रकार साना चाहता हूँ जैसे श्रानि उत्पन्न करनेके विसे यजनात प्रराण (रावृक्त भ्राग उपजानेवाली लकडी) नाता है ॥२६॥ तो प्राप्त भी मेरी भीरेसे जाकर दिमालयसे पार्वतीजीको मांग लीजिए क्योंकि सञ्जन लोग बीचमें पढ़कर जो सम्बन्ध करा देते हैं उसमे फिर किसी प्रकारको कामट नहीं होती ॥२६॥ किर ऐसी ऊँची प्रतिष्ठावाले भीर पृथ्वीको धारण करनेवाले हिमालयसे सम्बन्ध करके में भी भगनेको धन्य समर्भुता ॥३०॥ भ्रार बार्गोंको यह

तो समफाना नहीं है कि कन्याको मांगनेके लिये ऐसे कहिएगा । क्योंकि इस प्रकारके शिष्टाबारकी को बाते दूसरे पण्डित 'ूलोग काममें ला रहे हैं वे सब घाप ही लोगोने तो बनाई हैं ॥३१॥

श्रार्याप्यरुग्धती तत्र व्यापारं कर्तमहीते। प्रायेगौर्व विधे कार्ये परं श्रीमां प्रगहभता ॥३२॥ तत्प्रयातीषधीप्रस्थं सिद्धये हिमवत्प्रम । महाकोशीप्रपातेऽस्मिन्संगमः प्रनरेव न: ॥३३॥ तस्मिन्संयमिनामाद्ये जाते परिसायोनमधे । परिग्रहवीलां प्राजापत्यास्तपस्वितः ॥३४॥ जहः ततः परममित्यक्त्वा प्रतस्थे मुनिमण्डलम् । मंग्राप्त: प्रथमोहिष्टमास्पदम् ॥३५॥ चाकाशमसिश्याममृत्पत्थ परमर्पय: । त्रासेदरोषधिप्रस्थं मनसा समर्रहसः ॥३६॥ ग्रलकामितवाहीव **चमतिं** वससंपदाम । स्वर्गाभिष्यन्दवमनं कृत्वेवोपनिवेशितम् ॥३७॥ वयान्तर्ज्वालितीपधि । गङ्गस्रोतः परिचिप्तं बृहन्मिशिलासालं गुप्तावपि मनोहरम् ॥३८॥ जितसिंहभया नागा यत्राश्चा बिलयोनयः। यत्ताः किम्प्रहृषाः पौरा योपितो वनदेवताः ॥३८॥

हाँ, भावाँ प्रकल्वी भी इस काममें सहायता कर तकती है क्योंकि इन वातोंमें प्राय. िक्याँ प्रकिक चतुर होती है।।३२।। इसनिये प्रव प्राप्त लोग हिमावयक भीपिप्रस्थ नगरसे लाकर काम बनाइए प्रीर वहाँ कि संध्यमियों के अरू रहा कि साम का प्राप्त के प्रकर्ण के स्वाप्त के प्रतिक्र काम बनाइए प्रीर वहाँ कि संध्यमियों के अरू रहा है वह वह वातों रही।।३४।। तब ऋषि लोग के कहकर चल दिए धीर भगवान प्रकर हुं इस करती थी वह सब जाती रही।।३४।। तब ऋषि लोग के कहकर चल दिए धीर भगवान प्रकर भी वह पहुँच गए। जहाँ उन्होंने ऋष्टियों से सिवनेको कहा था।। १॥ मनके समान वेगसे चलनेवाल वे परम ऋषि गए। जहाँ उन्होंने ऋष्टियों से सिवनेको कहा था।। १॥ मनके समान वेगसे चलनेवाल वे परम ऋषि गए। जहाँ उन्होंने ऋष्टियों से सिवनेको कहा था।। १॥ मनके समान वेगसे चलनेवाल वे परम ऋषि मारापुरा वा मानो उनने चल-सम्पत्तिसे भरी हुई भवकाको भी नीचा दिखा दिया हो। भीर ऐसा लाग पडता वा मानो स्वगंता वहा हुमा चन निकालकर इसमे ही ला भरा गया हो।।३७।। उस नगरके चारो प्रोर गयाजीकी वाराएँ बहुती थी, चमकनेवाली जड़ी-बुट्याँ वहाँ प्रकाल करती थी। और गरियों के जैक-जैव परकोटोमें विशे रहने पर भी वह नगर वहा नु वर स गर हा वा।।३६।। वहाँके हाथों ऐसे नगते थे कि विहस्ते भी पावें तो पढ़ाई दे भीर बाहे तो सभी विल जातिके थे। बहुकि नागरिक भी यो तो सल वे यो कि करार, भीर किया तो सल वे यो ।।३६।। इस नगरके घरों तो सल वे यो कि करार, भीर किया तो सल वे यो ।।३६।। इस नगरके घरों सा वे वित वे तो सल वे यो ।।३६।। इस नगरके घरों स्वार वे तो यह वे तो सा किक्तर, भीर किया तो सल वे यो ।।३६।। इस नगरके घरों सा वित वातिके थे। बहुकि नागरिक भी स्वार वे तो यह वे यो ।।३६।। इस नगरके घरों पर दिन-रात

शिखरामक्तमेघानां व्यज्यन्ते यत्र ञ्चनगर्जितसंदिग्धाः करशैर्मरजस्वनाः ॥४०॥ यत्रकलपद्र में रेव विलोलविटपांशकैः । गृहयन्त्रपताकाश्रीरपौरादरनिर्मिता 118811 स्फटिकहर्म्येष नक्तमापानभूमिष् । ज्योतिषां प्रतिविस्वानि प्राप्तवन्त्यपहारताम् ॥४२॥ दर्शितसंचराः । यत्रीषधीप्रकाशेत नकं यनभिज्ञास्त्रमिस्रागां दर्दिनेष्वभिसारिकाः ॥४३॥ यौवनान्तं वयो यस्मिन्नान्तकः क्समायुधात । संज्ञाविपर्ययः ॥४४॥ रतिखेदसम्रत्पन्ना निदा सकम्पोष्ठैर्ललिताङग्रलितर्जनैः। भ्रमेदि भिः यत्र कोषैः कताः स्त्रीसामाप्रसादार्थिनः प्रियाः ॥४५॥ मंतानकतरुच्छायासप्तविद्याधराध्यगम् चोपवनं गन्धवद्गन्धमादनम् ॥४६॥ बाह्य' अथ ते ग्रनयो दिव्याः प्रेच्य हैमवतं पुरम्। **म्बर्गाभिसंधिसकतं** वञ्चनामिव

बादम छाए रहते ये धौर जब कभी उन घरों में भूदग बजने सगता या तब लोगोको पहले यही अस होने लाता या कि यह बादलोको परजको भूत है र फिर उनकी तालसे समफ जाते थे किये वाह में स्वारंग राजको कर के विकास के स्वारंग राजको के स्वारंग के स्वारंग राजको ताल किये वाह मारा स्वारंग राजको कर किये वाह मारा स्वारंग राजको ताल किये वाह सारा स्वारंग राजको जब तारोको परछार पर्वारंग पर्व हो। 1421 जात रहता या मारा किसी में कुल विकर दिया ताल के बता या नहीं या फिर भी वे एमी लग रही थी मारा घरोपर उठ सात के जब तारोको परछार परवा वे तब ऐमा जान परता या मारा किसी में कुल विकर दिया परिकास के स्वारंग के सामन के स्वारंग कर स्वारंग के सामन के

सद्यनि गिरेर्वेगादनमुखद्वाःस्थवीचिताः। श्रवतेरुर्जटाभारे लिखितानलनिथलैः 112211 गगनादवतीर्शा यथाबद्धपुरस्सरा । सा तोयान्तर्भास्करालीव मनिपरम्परा ॥४६॥ तानध्यीनध्यमादाय दरात्त्रत्युद्ययौ गिरि: ) नमयन्सारग्रहभिः पादन्यासैर्वसंघराम् ॥५०॥ प्रांशर्देवदारुवहद्भजः । धातताम्राधरः सञ्यक्तोः हिमवानिति ॥५१॥ प्रकृत्यैव शिलोरस्कः स्वयं मार्गस्य विधिप्रयुक्तसत्कारैः तैराक्रमयामास श्रद्धान्तं श्रद्धकर्मभि: ॥५२॥ वेत्रासनामीनान्कतासनपरियदः । तत्र इत्युवाचेश्वरान्वाचं प्राञ्जलिमेधरेश्वरः ॥५३॥ वर्षमदृष्टकुसुमं **ऋपमेघोद**यं फलम । अतर्कितोपपन्नं वो दर्शनं प्रतिभाति मे ।। ५८॥ बुद्धमिवात्मानं हैमीभतमिवायसम् । मन्ये भेवदनुग्रहात ॥५५॥

भृतानामधिगम्योऽस्मि शुद्धये । श्रद्यप्रभृति यदध्यासितमईद्भिस्तेद्धि तीर्थ प्रचन्नते ॥५६॥ द्वयेनैव द्विजोत्तमाः। पुतमात्मनं श्रवैमि मुर्धिन गङ्गाप्रपातेन धौतपादाम्भसा च जलम प्रेष्यभावे वः स्थावरं चरणाङ्कितम्। विभक्तानग्रहं मन्ये द्विरूपमपि मे वप: ॥५८॥ परितोषाय भवत्संभावनोत्थाय श्रपि व्याप्तदिगन्तानि नाङ्गानि प्रभवन्ति मे ॥५६॥ दरीसंस्थं भास्त्रतां दर्शनेन वः। न केवलं श्चानगीनमपास्तं मे रजसोऽपि यरं तमः ॥६०॥ कर्तव्यं वो न पश्यामि स्याच्चेर्तिक नोपपद्यते । मत्पावनायैव प्रस्थानं भवतामिह ॥६१॥ तथापि तावत्कस्मिश्रिदाज्ञां मे दातुमर्ह्थ। विनियोगप्रसादा हि किङ्कराः प्रभविष्णुषु ॥६२॥ कलजीवितम् । एते वयममी दाराः कन्येयं येनात्र वः कार्यमनास्था बाह्यबस्तुषु ॥६३॥

हूँ ॥१५॥ में ब्राजिक व्ययनेको ऐसा बड़ा भारी तीर्थ समफने नना हूँ जहाँ घाते ही लोग खुढ हो जायें, नयोंकि स्वजन लोग जहाँ आकर सस जायें बही तो तीर्थ हो जाता है।॥६॥ है इहाइव्यथियों में प्रयने को दो प्रकार से पवित्र मानता हूँ, एक तो सिरपर गागोंकी को निरनेकें, दूसरे प्राप्त लोगोंके वरस्तको धोवन पा लेनेसे ॥५७॥ हे मुनियों ! मुफ्ते ऐसा जान पड़ता है कि प्राप्त लोगोंने मेरे चल और अचल दोनो स्रोरी पर मलग-सलग कुला की है क्योंकि मेरे चल शरीरको तो अपने अपना दास बना निया है और मेरे पचल शरीरपर आपने समने वित्र चलरा धरे है ॥६॥ अपने अपना दास बना निया है और मेरे पचल शरीरपर आपने समने हो रही है कि दूर-दूरतक फंते हुए प्रपंत हम बेर अपनी में में में मूलता नहीं समा रहा हैं। १६॥ अपने वित्र वेदाने केवल मेरी गुद्धामोंका हो पढ़ें पर नहीं मिटा वरपू मेरे हुरथंक अज्ञानका धेवेरा नहीं मिटा वरपू मेरे हुरथंक अज्ञानका धेवेरा भी जाता रहा ॥६०॥ मेरी समफ्तें धाप किसी काममे वात वात हो हो पा नहीं होगे। क्योंकि आपमें तो स्वय इतनी शक्ति है कि केवल मुक्को पवित्र करने है निय हो अप लोगोंने यहां धानका कह किया है ॥११॥ पर जब प्राप्त वित्र हो सेरे लिय हो अप लोगोंने यहां धानका कह किया है ॥११॥ पर जब प्राप्त शाही गर्व है तो मेरे लिय हो और सेवा बताइए। स्वामीको तमी प्रतन्त समन समक्रा चाहिए वह वे वेवकते कुछ काम करनेकों कहे।। इस। वहीं धापका घातांका पालन करनेकें लिये

इत्युचिवाँस्तमेवार्थगृहामुखविसर्पिखा प्रतिशब्देन व्याजहार हिमालय: ।।६४॥ श्रथाङ्गिरसमग्रएयग्रदाहरखवस्तुष ऋषयो नोदयामासः प्रत्यवाच स भधरम् ॥६५॥ मर्वमतः त्वयि । उपपद्मसिदं परमपि मनसः शिखराणां च सदशी ते सम्रुक्तिः ॥६६॥ स्थाने त्वां स्थावरात्मानं विष्णुमाहस्तथा हि ते। चराचरागां भृतानां कुचिराधारतां गतः ॥६७॥ गामधास्यत्कथं नागो मृखालमृद्भिः फर्णैः। श्रारसातलम् लान्वमवालम्बिष्यथा न चेत् ॥६८॥ अच्छिनामल्यंतानाः समुद्रोर्म्यनिवारिताः । प्रनन्ति लोकान्प्रस्यत्वात्कीर्तयः सरितश्च ते ॥६६॥ यथैव श्राध्यते गङ्ग पादेन परमेष्टितः । दितीयेन तथैवोच्छिरसा त्वया ॥७०॥

मैं आपके आगे खड़ाही हैं, ये मेरी स्त्रियाँ है और यह मेरे घर भरकी प्यारी कल्या है। इनमेसे जिससे भी ग्रापका काम बने उसे ग्राजा दीजिए. क्योंकि धन-सम्पत्ति ग्रादि जिलनी बाहरी वस्तुएं है वे तो ग्रापकी सेवाके लिये तुच्छ है इसलिये उनका नाम लेते हुए भी मुक्ते हिचक हो रही है।।६३।। हिमालयके कह जुकतेपर मुकाश्रोमे से जो गुज निकली वह ऐसी जान पहती थी मानो हिमालयने ग्रंपनी बात फिरसे दहरा दी हो ॥६४॥ तब ऋषियोंने महादेवजीका सदेश हिमालयमे कहनेके लिये प्रपनेमेमे उन ग्रंगिरा ऋषिको उकसाया जी बातचीत करनेनें बड़े चतुर थे। तब अगिरा ऋषिने हिमालयसे कहा गद्दशा है हिमालय! जो कुछ भापने कहा है वह और उससे भी अधिक जो कुछ कहा जाय, सब भापको शोभा देता है। क्योंकि आपका मन वैसा ही ऊँचा है जैसी आपकी चोटियाँ ।।६६।। आपको जो सब धचल पदार्थों का विष्णु कहा जाता है, वह ठीक ही है, क्यों कि चर ग्रीर श्रचर सब शापकी गोदसे ही सहारा पाते है, जितने रत्न है वे सब आपकी गोदमे होते है भीर भापकी ही गोदसे निकली हुई नदियोसे श्रायांवर्त्त जी रहा है ।।६७।। यदि ग्राप पातालके नीचेतक पृथ्वीको प्रपने बोक्से न दबाए रहे तो बताइए शेषनाग प्रपने कमलकी नालके समान कोमल फर्गोंपर पृथ्वीको कैसे सँभालते ।।६८॥ जैसे मापके यहाँसे निकलती हुई, निरन्तर बहती हुई श्रौर समुद्रकी लहरोंसे भी टक्कर लेनेवाली निर्मल नदियाँ अपनी पवित्रतासे सारे संसारको पवित्र करती है वैसे ही घापकी कीर्ति भी सब लोकोंको पवित्र करती है ।।६६।। जैसे गंगाजी विष्युके, चरसोंसे निकलकर अपनेको बहुत बड़ा मानती हैं उसी प्रकार आपके शिखरसे निकलकर तिर्यगर्ध्वमधस्ताच व्यापको महिमा हरे: । त्रिविक्रमोद्यतस्यासीत्स त स्वाभाविकस्तव ॥७१॥ यज्ञभागभुजां मध्ये पदमातस्थुषा त्वया । उच्चे हिंरएमयं গঙ্গ समेरोर्वितथीकृतम् ॥७२॥ काठिन्यं स्थावरे काये भवता सर्वमर्पितम । इदं त ते भक्तिनम्रं सतामाराधनं वपः ॥७३॥ तदागमनकार्यं नः शृष्य कार्यं तर्वेव तत्। श्रेयसामपदेशात्त वयमत्रांशभागिनः ॥७४। श्चिमादि गुलोपेतमस्पृष्टपुरुवान्तरम् । शब्दमीश्वर इत्युच्चैः सार्द्धचन्द्रं विभर्ति यः ॥७४॥ कलितान्योन्यसामध्यैः पृथिव्यादिभिरात्मभिः। ध्रियते विश्वं धर्येर्यानमिवाध्वनि ॥७६॥ ये नेदं विचिन्वन्ति चेत्राभ्यन्तरवर्तिनम् । अनावत्तिभयं पदमाहर्मनीषियाः ॥७७॥ यस्य स ते दुहितरं साचात्साची विश्वस्य कर्मणाम्। व्रग्राते वरदः शंभरस्मत्संकामितैः पदैः ॥७=॥

तमर्थमिव भारत्या सुतया योक्तमहीसि। अशोच्या हि पितः कन्या सद्धर्तप्रतिपादिता ॥७६॥ यावन्त्येतानि भतानि स्थावराशि चराशि च। कल्पयन्त्वेनामीशो हि जगतः पिता ॥८०॥ शितिकएठाय विब्रधास्तदनन्तरम् । प्रमास्य चरगौ रञ्जयन्त्वस्याश्चडामशिमरीचिभिः ॥८१॥ उमा वधर्मवान्दाता याचितार इमे वयम। वरः शंभ्ररलं ह्येष त्वत्क्रलोद्धतये विधिः॥⊏२॥ श्रस्तोतः स्तयमानस्य वन्द्यस्यानन्यवन्दिनः। विश्वगुरोर्गहः ॥⊏३॥ सतासंबन्धविधिना भव वादिनि देवपौँ पार्श्वे पितरधोमस्वी। पार्वेती ॥८४॥ लीलाकमलपत्रांशि गगयामास शैल: संपूर्णकामाऽपि मेनामखमदैचत । प्रायेण गृहिसीनेत्राः कन्यार्थेषु कुटुम्बिनः ॥८४॥ मेने मेनापि तत्सर्वे पत्यः कार्यमभीप्सितम्। भवन्त्यव्यभिचारिएयो भर्तुरिष्टे पतिव्रताः ॥=६॥

 इदमत्रोत्तरं न्याय्यमिति बुद्धचा विमृश्य सः। आददे वचसामन्ते मङ्गलालङ्कतां सुताम् ॥**८७**॥ बत्से भिन्नासि परिकल्पता। एहि बिश्वात्मने गृहमेथिफलं मया।।८८॥ प्रनय: प्राप्तं महीधरः । तनयामुपीनाह एतावदक्त्वा सर्वास्त्रिलोचनवधूरिति ॥८६॥ इयं **a**: तिरेर्वच: । ईप्मितार्थकियोदारं तेऽभिनन्द्य ऋाशीर्भिरेधयामासः पुर:पाकाभिरम्बिकाम् ॥६०॥ तां प्रणामादरस्रस्तजाम्बनदवतंसकाम् लजमानामरुन्धती ॥६१॥ श्रक्टमारोपयामास चाश्रमुखीं दहितस्नेहविक्लवाम् । तन्मातरं विशोकामकरोदगुर्गैः ॥६२॥ वरस्यानन्यपूर्वस्य वैवाहिकीं प्रष्टास्तत्वर्श हरवन्धना । तिथिं त्र्यहादर्घ्वमा**ख्याय** चेरुश्रीरपरिग्रहाः ॥६३॥ ते हिमालयमामन्त्र्य प्रनः प्राप्य च शूलिनम्। सिद्धं चास्मै निवेदार्थं तद्विसष्टाः सम्रद्धयः॥१४॥

पशुपतिरिप तान्यहानि कुच्छाद-गमयदद्विसतासमागमोत्कः

कमपरमवशं

न विप्रकुर्यु

विश्वमपि तं यदमी स्पृशन्ति भावाः ॥६४॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये जमाप्रदानो नाम प्रष्टः सर्गः ॥

सब ठीक हो गया है भीर फिर उनसे भाजा लेकर वे भाकाशमे उड़ गए ।।६४।। पार्वतीजीसे भिलाके लिये महादेवजी इतने उताबल हो गए कि तीन दिन भी उन्होंने वडी बड़ी कठिनाईसे काटे। बताइए जब महादेवजी जैसोकी प्रेममें यह द्या हो जाती हो तब भला दूसरे लोग प्रयमें मनको कैसे सँभाल सकते हैं।।६४॥।

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसभव नामके महाकाव्यमे पार्वतीजीकी मँगनी नामका छठा सर्ग समाप्त हुन्ना।

॥ सप्तमः सर्गः ॥ अधीषधीनामधिपस्य बद्धौ तिधौ च जोमित्रगुणान्वितायाम् । विवाहदीचा विधिमन्वतिष्ठतः ॥ १॥ समेतबन्धर्हिमवान्सताया गृहे व्यग्रपुरन्धिवर्गम्। वैवाहिकै: कीतकसंविधान गृहे श्रासीत्पुरं सानुमतोऽनुरागादन्तःपुरं चैककुलोपमेयम् ॥ २ ॥ संतानकाकीर्णमहापर्थ तत्त्रीनांशकैः कल्पितकेतमालम् । भासोज्ज्वलत्काञ्चनतोरणानां स्थानान्तरं स्वर्ग इवाबभासे ॥ ३ ॥ एकैंव सत्यामपि पुत्रपङकौ चिरस्य दृष्टेव मृतोत्थितेव। श्रासन्नपाशिग्रहसेति पित्रोरुमा विशेषोच्छवसितं वभव ॥ ४ ॥ श्रङ्काद्ययावङ्कप्रदीरिताशीः सा मग्डनान्मग्डनमन्बभ्रङका संबन्धिभिन्नोऽपि गिरे: कलस्य स्नेहस्तदेकायतनं जगाय ॥ ५॥ शशलाञ्चनेन योगं गतासत्तरफलगनीप । तस्याः शरीरे प्रतिकर्म चक्रबन्धस्त्रियो याः पतिपुत्रवत्यः ॥ ६ ॥ गौरसिद्धार्थनिवेशवद्धिर्दर्वाप्रवालैः प्रतिभिन्नशोभम् । कौशेयम्पानवाग्यमभ्यक्रनेपध्यमलश्रकार ॥ ७ ॥ निर्नामि

### सातवाँ सर्ग

तीन दिन पीछे हिमालयने लग्नसे सातवें घरमे पड़ी हुई पुक्त पक्षकी घुम तिथिको धपने साईबन्धुमों की बुलाकर शंकरजीके साम पपनी पुत्रीका विवाह कर दिया ।।१।। वहीं के सब लोग हिमालयसे ऐसा प्रेम करते थे कि उस नगरके पर-घरमे सब किसाँ वही धूमधामके साथ विवाहक उत्तस्व मना रही थी। घर धौर बाहरके लोग ऐसे हिलामिलकर काम कर रहे थे मानो सब एक ही कुलके हो। ११।। वड़ी-बड़ी सदकोषर कल्प-ट्रुक्त कुल बिछे हुए थे, दोनो धौर रेसामी आडियाँ पातोंमें टेंगी हुई थी धौर द्वार-द्वार पर सोनेके बन्दनवार बँचे हुए थे। इन सबकी चमकसे जयम-गाता हुमा बह नगर ऐसा जान पड़ता था मानो स्वर्ग ही उतर कर वहाँ चला झाया हो।।३।। यदि हिमालयके बहुतसे पुत्र वे फिर मोनो बहुत दिनोपर मिली हो या प्रभो जो कर उठी हो क्योंकि विवाह हो जाने पर वे सभी बहसे चली जाने बाली थी।।४।। सब दुर्टुन्वियोने पार्वेजीकोको बारी-बारीसे प्रपनी-पपनी गोरी में बैठाकर आशीर्वाद दिया धौर एक-से-एक बढ़कर गहने दिए। ऐसा जान पड़ता था मानो हिमालयके सब कुट्टुन्वियोका स्वेट पार्वितीजों हो साकर भर गया हो।।४।। पूर्व तिकाके तीन पुहुर्स पीछे उत्तरा आएनी नक्षत्र के फुट्टों पीर सरसोके दानोर उन्नवती क्यां किया गया। किरा पर ति स्वीत होना सिमार बभौ च संपर्कस्रपेत्य बाला नवेब दीवाविधिसायकेन । भानोर्बहलावसाने संधुच्यमाखेव शशाङ्करेखा ॥=॥ तां लोधकल्केन हताङ्गतैलामाश्यानकालेयकृताङ्गरागाम् । वासी वसानामभिषेकयोग्यं नार्यश्रत्काभिम्रखं विन्यस्तवेदर्यशिलातलेऽस्मिन्नाबद्धम्रकाफलभक्तिचित्रे सत्तर्य मेनां श्रावर्जिताष्टापदक्रमभतोयैः स्नपयांबभवः ॥१०॥ मङ्लस्नानविशद्धगात्री गृहीतपत्यद्रमनीयवस्त्रा । निर्व त्तपर्जन्य जलाभिषेका प्रफल्लकाशा वसधेव रेजे ॥११॥ तस्मात्प्रदेशाच्च वितानवन्तं मणिस्तम्भचतुष्टयेन । युक्तं पतिव्रताभिः परिगृह्य निन्ये क्लन्नासनं कौतकवेदिमध्यम् ॥१२॥ तां प्राङ्गमुखीं तत्र निवेश्य तन्त्रीं चर्णं व्यलम्बन्त प्रोनिष्एणाः । भृतार्थशोभाह्रियमासनेत्राः प्रसाधने सन्निहितेऽपि नार्यः ॥१३॥ धपोष्मणा त्याजितमार्द्रभावं केशान्तमन्तः कसमं तदीयम् । पर्याचिपत्काचिदुदारबन्धं दर्वावता पागडमधकदास्ना ॥१४॥ विन्यस्तश<u>ुक्लागु</u>रु चक्रकः गोरोचनापत्रविभक्तमस्याः। सा चक्रवाकाङ्कितसैकतायाँस्त्रिस्रोतसः कान्तिमतीत्य तस्थौ ॥१५॥

इस प्रकार तेल लगाकर सिगार करनेकी सजावट पूरी हो गई।।७।। इस नये विवाह का बागा कमरमें खोंसकर पार्वतीजी ऐसे चमकने लगी जैसे शुक्ल पक्षमे सूर्यकी किरण पाकर चन्द्रमा चमकने लगता है ।। दा। तब सुहागिन स्त्रियोंने उनके शरीरपर मले हुए तेलको लोधकी बुकनीसे सुखाया ग्रीर कुछ-कुछ गीला सुगन्धित लेप लेकर उनका शरीर रेगा। तब स्नान करनेका कपड़ा पहनाकर वे उन्हें चौकोर स्नानघरमें लिवा ले गई ।।१।। उस स्नानघरमे नीलमसािवी एक सुन्दर चौकी विछी हुई थी भीर चारों भ्रोर रंग विरंगी मोतियोकी माला सजी हुई थीं उस चौकीपर उन स्थियोने उमाको बैठाया घौर गाते-बजाते हुए सोनेके घड़ोंके जलसे पार्वतीजीको नहला दिया ।।१०॥ मगल स्नान करनेसे पार्वतीजीका शरीर अत्यन्त निर्मल हो गया भीर उन्होंने विवाहके वस्त्र पहन लिए । उस समय वे ऐसे लगने लगी मानो गरजते हुए बादलोंके जलसे धुनी हुई और कौसके फूलोसे भरी हुई धरती शोभा दे रही हो ।।११।। यो नहला-भूलाकर वे सुहागिनी पतिवताएँ पार्वतीजीको सहारा देकर उस एकान्त भवनमें ले गई जहाँ मिलायोंके खंभोंपर चेंदबा तना हुन्ना था, बीचमे मंगल-वेदी बनी हुई थी भीर उसपर सजा हबा धासन बिछा हबा था ।।१२।। वहाँ उन्होंने पार्वतीजीको पूरवकी बोर मेंह करके बैठा दिया। सिगारकी सब वस्तुएँ पासमें होनेपर भी वे सब पार्वतीजीकी स्वामाविक शोभापर ही इतनी लट्टू हो गई कि कुछ देरतक तो वे सुबबुध भूलकर उनकी ग्रोर एकटक निहारती हुई बैठी रहीं ॥१३॥ फिर, किसीने तो ग्रगर-चन्दनके पुएँसे उनके बाल सुखाकर बालोंमें फूल गंधे और फिर दुवमें पिरोई हुई पीले महुएके फूलोंकी माला उनके जूबेमे लपेटी ।।१४।। किसीने

लग्नद्विरेफं परिभूय पद्मं समेघलेखं शशिनश्च विस्वम्। प्रसिद्धैश्विच्छेद तटाननश्रीरलकै: सादश्यकथापसङ्गम् ॥१६॥ गोरोचनाचेपनितान्तगौरे । लोधक्षायरसे चर्चाष यवप्ररोहः ॥१७॥ परभागलाभाद्भबन्ध रेखाविभक्तः सविभक्तगात्र्याः किंचित्मधच्छिष्टविमृष्टरागः । स्फरितैरपुष्यदासम्नलावस्यफलोऽघरोष्ठः ॥१८॥ कामप्यभिष्यां पत्यः शिरश्रन्द्रकलामनेन स्प्रशेति सख्या परिहासपूर्वम । मा रङ्जियत्वा चरणी कताशीमीरुयेन तां निर्वचनं ज्ञ्ञान ॥१६॥ तस्याः सजातोत्पलपत्रकान्ते प्रसाधिकाभिर्नयने निरीच्य । न चन्नषोः कान्तिविशेषबुद्धया कालाञ्जनं मञ्जलमित्यपात्तम् ॥२०॥ सा संभवद्भिः कसमैर्लतेव ज्योतिर्भिरुद्यद्भिरिव त्रियामा । सरिद्विहङ्गैरिव लीयमानैराप्रच्यमानाभरणा आत्मानमालोक्य च शोभमानमादर्शविम्वे स्तिमितायताची । हरोपयाने त्वरिता बभव स्त्रीमां त्रियालोकफलो हि वेष: ॥२२॥

करीर चीता। उस समय पावंतीजी इतनी सुन्दर लग रही थी कि उनके रूपके धारो उजली धारा-वाली उन गंगाजीकी शोभा भी फीकी पह गई जिनके तीर परकी बालुमें चकवे बैठे हों।।१४।। भौरोंसे विराहका कमल भीर बादलके दुकड़ोमें निपटा हुया चन्द्रमा, कोई भी ऐसा न दिखाई दिया जो उनके गयी हुई चोटीवाले मुखकी सुन्दरताके आगे टहर सके ॥१६॥ उनके कानोपर लटकते हुए जीके अंकुर भ्रोर लोधसे पुते तथा गोरोचन लगे हुए गोरे गोरे गाल इतने सुन्दर लगने लगे कि सबकी प्रीख बरबस उनकी ग्रोर खिची जाती थी।।१७।। सुडील ग्रंगोवाली पार्वती-जीका जो निचला झाठ ऊपरके झोठसे एक रेखासे झलग हो गया था. जिसपर लगी हुई चिकनाईने जमवर और भी लाली चढाकर उसे सुन्दर बना दिया था और जिसकी सुन्दरता इस फलने ही वाली थी वह ग्रोठ जब फडकना था उस समयकी उसकी शोभा कही नही जा सकती ॥१६॥ पार्वतीजीके चरणोमे जब सली महावर लगा घुकी तब उसने ठिठोली करते हुए आशीर्वाद दिया कि मगवान करे तम इन पैरोंसे अपने पतिके सिरकी चद्रकलाको छूछो । इसपर पार्वतीजी मॅहसे तो कुछ त बोलीं पर एक माला उठाकर उसकी पीटपर उन्होंने जड ही दी ॥१८॥ सिगार करनेवाली ब्लीके पार्वतीजीको नील कमल जैसी बडी-वडी और काली काली आँसीम जो काजल लगाया वह इसलिये नहीं कि मौजनसे उनकी श्रांखोका कुछ शामा बढ़ेगी वरन इसीलिये कि वह भी मंगल सिगारकी एक चलन थी ।।२०।। जैसे फूल जानेपर लताएँ स्थय भी खिल उठती हैं या जैसे तारे निकलनेपर रात जगमगाने लगती है या जैसे रंगविरगे पक्षियों के प्राजानेसे नदी सुहायनी लगने लगती है, वैसे ही मिलायो, मोतियों श्रीर सोनेके गहने पहना दिए जानेपर पार्वतीजीकी स्वाभाविक सुम्दरता श्रीर भी निवर उठी ।। र१।। अपने इस सजीले रूपको दर्पगुपे देखकर पार्वतीजी भी ठक रह

श्रथाङ्गुलिस्यां हरितालमार्द्रं माङ्गल्यमादाय मनःशिलां च । कर्यावसक्तामलदन्तपत्रं तदीयं माता मुखमुकमय्य ॥२३॥ उमास्तनोदमेदमन प्रवदो मनोरथो यः प्रथमं बभव । दहितः कथंचिद्विवाहदीचातिलक चकार ॥२४॥ तमेव बबन्ध चास्त्राकलदृष्टिरस्याः स्थानान्तरे कल्पितसक्तिवेशमः। प्रतिसार्यमाणमणामयं कौतुकहस्तस्त्रम् ॥२४॥ धात्र्यङगलीभिः चीरोद वेलेव सफेनपञ्चा पर्याप्रचन्द्रेव शरन्त्रियामा। नवं नवज्ञौमनिवासिनी सा भयो वभौ दर्पणमादधाना ॥२६॥ तामचिताभ्यः कलदेवताभ्यः केलप्रतिष्टां प्रसम्य्य माता। श्रकारयत्कारयितव्यदत्ता क्रमेश पादग्रहशं सतीनाम ॥२७॥ श्रखिएडतं श्रेम लभस्व पत्युरित्युच्यते ताभिरुमा स्म नम्रा । तया त तस्यार्द्धशरीरभाजा पश्चात्कृताः स्निग्धजनाशिषोऽपि ॥२८॥ इच्छाविभत्योरनुरूपमद्रिस्तस्याः कृती कृत्यमशेषयित्वा । सभ्यः समायां सुदृदास्थितायां तस्थौ वृपाङ्गागमनप्रतीत्तः ॥२०॥

गई ग्रीर महादेवजीसे मिलनेके लिये मचल उठी क्योंकि स्त्रियोका श्रान्तार तभी सफल होता है जब पति उसे देखे ॥२२॥ इतनेमें पार्वतीजीकी माता मेना वहाँ ग्राई भीर उन्होंने उमाका वह मखडा ऊपर उठाया जिसके दोनों और कानोंने सुन्दर कर्गाफुल फूल रहे थे। उस रूपको देखकर वे धानन्दसे बेम्थ हो गई पर किसी प्रकार उन्होंने अपनी दो उँगिलियोसे गीली हरताल धीर मगल-सचक मैनसिल लेकर ग्रंपनी पत्रीके माथेपर विवाहका तिलक कर दिया। उस समय ऐसा जान पड़ा मानो मेनाने यह तिलक लगाकर. पार्वतीजीके मनमे जो जवानी ग्रानेके समयसे ही शंकरजीको पानेकी साथ बराबर बट रही थी वह पूरी कर दी ॥२३-२४॥ भ्रानन्दके मारे मेनाकी भौंखोंमे आर्थ भर ग्राए. इसलिये ठीक-ठीक देख न सकतेके कारण उन्होंने पार्वतीजीके हाथमे जहाँ कगना बौधना था वहाँ न बौधकर कही और बौच दिया। पर उनकी धायन ग्रपनी उँगलियोंसे खिसकाकर उनके कगनको ठीक स्थानपर पहुँचा दिया ॥२४॥ नई साढी पहने हुए और हाथमे नये दर्पेश लिए हए वे ऐसी लगने लगी मानो वे श्रीरसमुद्रकी उत्तर।ते हुए फेनवाली लहर हों ॥२६॥ विवाहके सब रीति-दग जाननेवाली मेनाने अपने कुलका यश बढानेवाली पावंताजीसे सब कलके देवताशोंको प्रणाम करवाया श्रीर फिर सब सखियोंके पैर छुश्राए ॥२७॥ लाजसे सक्चाती हुई पार्वतीजीको सब सिखयोंने यह झाशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पति तुम्हे तन-मनसे प्यार करें। पर पार्वतीजोने भगवान शंकरके धार्षे शरीरमें बसकर प्रपनी संख्योंके आशीर्वाद छोटे कर दिए ॥२८॥ ब्रिमालयने भी बब्रे तत्साहसे जी खोलकर पार्वतीजीके विवाहके समय के प्रारम्भिक काम निपटा दिए भौर फिर सभामे बैठकर भगवान शंकरजीके भानेकी बाट जोहने लगे। उसी समय कैलास पर्वतपर भी सप्तमाताओं ने ग्राकर श्रुकारकी वे गव सामग्रियाँ लाकर महादेवजीके ग्रागे रखदी जो उनके पहले

क्रवेरशैले तत्पूर्वपासिग्रहसानुरूपम् । ताबद्धवस्यापि मात्रभिराद्याभिन्यस्तं पुरस्तातपुरशासनस्य ॥३०॥ तद्गीरवान्मङ्गलमण्डनश्रीः सा पस्पृशे केवलमीश्वरेख। स एव वेषः परिखेत्ररिष्टं भावान्तरं तस्य विभोः प्रषेदे ॥३१॥ बभव भस्मैव सिताङ्गरागः कपालमेवामलशेखरश्रीः। उपान्तभागेष च रोचनाङ्को गजाजिनस्यैव दक्रलभावः ॥३२॥ शकान्तरद्योति विलोचनं यदन्तनिविष्टामलपिङ्गतारम् । साम्बिध्यपन्ने हरितालमय्यास्तदेव जातं तिलक्रक्रियायाः ॥३३॥ भजगेश्वरासां करिष्यतामाभरसान्तरत्वम् । शरीरमात्रं विकृतिं प्रपेदे तथैव तस्यः फणरत्नशोभाः ॥३४॥ दिवापि निष्ठ्यतमरीचिभासा बाध्यादनाविष्कृतलाञ्छनेन । चन्द्रेश नित्य प्रतिभिष्ममौलेश्चडामणेः कि ग्रहणं हरस्य ॥३५॥ प्रभावात्प्रसिद्धनेपथ्यविधेविधाता । इत्यद्धतैकश्रभवः ब्रात्मानमासन्नग्णोपनीते खड्गे निपक्तप्रतिमं ददर्श ॥३६॥ स गोपति नन्दिश्वजावलम्बी शादिलचर्मान्तरितोरुप्रम् । तद्धक्तिसंदिप्तब्रहत्प्रमाणमारुख कैलासमिव प्रतस्थे ॥३७॥

विचाह से काम आई थीं ॥३०॥ शकरजीने माताओं का आदर करने के लिये वे सञ्जल शृञ्जारकी सामिष्यां छू भर दी, पहनी नहीं। उन्होंने प्रापनी शकित अपने ही वेपको विचाह के योग्य बना विषया ॥३१। उनके शारीरप पुती हुई चिताकी समस् उला छुमारा बन गई, कपाल हो गके सुन्दर आयुष्ण बन गए भीर हाथिका चमं ही ऐसा रेशमी वस्त्र बन गया जिमके आंचलोपर गोरी-चनके हों के लोड़े छी हुए थे शा ॥२१। धीर उनके माथेमें पीली पुतलीवाला जो चलकता हुआ ने चा बही हरतालका सुन्दर तिकक बन गया ॥३३॥ उनके शरीरके बहुतसे प्रमोमें जो सौप विचरे हुए थे वे भी उन-उन अमोके आयुष्ण बन गए पर उनके प्रयोपर जो मिए थे वे ज्यों के त्यों चमकते हुआ कर हुए ए। ॥३४॥ उनके श्रीर होने के कारण उसमें का किर हारी पर हिम्स भी अपनी किर हो चनका चुमा ही उनका चुमारा हो होने के नारण उसमें आपनी जिल हो सहार के स्वार चुमारा ही उनका चुमारा बन गया था इसिय वे इतरा चुमारा हो काम करनेवाले महादेवजी अपने पात बेंडे हुए यापुडे खड़ मीलकर उसमें अपनी सहार बदी होने का का स्वार अपनी हो काम करनेवाले महादेवजी अपने पात बेंडे हुए यापुडे खड़ मौलाकर उसमें अपनी पात बेंडे हुए यापुडे खड़ मौलाकर उसमें अपनी पीटप बढ़े माता है। पिन नादीके हाथका सहारा किर से समने उस लम्बे चीड़ शिक डोलवाले बेंकरी पीटप बढ़ हिम्स का लम्बे हुई थी सोर जो रहा विकास पन विकास विद्वाह हुई थी सोर जो रहा विकास पूर्वर पात सामो वकरजीमें मित रबनेके कारण के लावले हो अपने वहे क्ष्मके छोटा वाला विद्वाह हुई थी सोर जो रहा विकास पूर्वर पात मोला विकास हुए पता विवाह स्वार का लिया हो।।३७॥ अपने ते जोनवलकी चनकते गोरे मोल स्वार के साम साम सुन्दर सामार वेप का सिंग विवाह विवाह सुन्दर माता सुन्दर साम विवाह सुन्दर माता सुन्दर सामा विवाह सुन्दर सामा विवाह सुन्दर सामा है सुन्दर सामा सुन्दर सामा है अपने सुन्दर सामा है अपने सुन्दर सामा है सुन्दर सामा है सुन्दर सामा है सुन्दर सामा सुन्दर सामा है सुन्दर सामा सुन्दर सामा है सुन्दर सामा है सुन्दर सामा है सुन्दर सामा है सुन्दर साम सुन्दर साम सुन्दर सु

तं मातरो देवमनुबन्यन्त्यः स्ववाहनवोमच्यावतंसाः । मुर्लैः प्रभामण्डलरेखुनौरैः पद्माकरं चक्रुरिवान्तरीवम् ॥३८॥ तासां च पश्चात्कनकप्रमाणां काली कपालाभरणा चकासे । वलाकिनी नीलपपीदराजी द्रं पुरःवित्तशतहदेव ॥३६॥ ततो गणौः शृल्भुतः पुरोगैस्दीरितो मङ्गलतूर्यधोषः । विमानशृङ्गाण्यवगाहमानः शशंस सेवावसरं मुरेस्यः ॥४०॥ उपाददे तस्य सहस्ररिमस्त्वष्ट्रा नयं निर्मितमातपत्रम् ॥ स तदुङ्गलादविद्रमौलिवभौ पतदङ्ग इवोचमाङ्ग ॥४१॥ मूर्ते च गङ्गायस्रवे तदानीं सचामरे देवमसेविपाताम् । सम्रद्भारत्वपर्ययेऽपि सहंसपाते इव लच्यमाणे ॥४२॥ सम्रद्भारत्वपर्ययेऽपि सहंसपाते इव लच्यमाणे ॥४२॥ तमस्यगच्छःप्रयमो विधाता श्रीवत्सलच्या पुरुषश्च साचात् । जयेति वाचा महिमानमस्य संवर्द्धयःती हिषेषेव विद्वस् ॥४३॥ एकैव मृतिविभिदे त्रिधा सा सामान्यमेषां प्रथमावरस्वस् । विष्णोहंरस्तस्य हरिः कदाचिद्वेधास्त्योस्ताविधात्राद्यौ॥४४॥ विष्णोहंरस्तस्य हरिः कदाचिद्वेधास्त्योस्ताविधात्राद्यौ॥४४॥

भापने-भापने रथोपर बैठकर पीछे-पीछे चली तो रथोंके भटकेसे उनके कर्णफुल हिलने सगे। उस समय उनके मृह ग्राकाशमे ऐसे लग रहे थे मानो किसी तालमें बहुतसै कमल खिल गए हों। ।।३६।। सोनेके सनान चमकनेवाली उन माताओं के पीछे पीछे उजले खप्परीसे देह सजाए हुए भद्रकालीओ या रही थी जो ऐसी लग रही थीं मानो बगलोसे भरी हुई और दर तक चमकती हुँ हुई बिजलीवाली नील बादलो की घटा चली आ। रही हो ।।३६।। महादेवजीके आगे-आगे बसनेवाले गराने जो मञ्जल तरही बजाई उसकी ध्वनिने देवताग्रोके विमानोंकी छसरियोमे गैजकर यह सचना दी कि घव सबको घपने घपने काम में जट जाना चाहिए ।।४०।। ऋट सर्यने विश्वकर्माके हाथका बनाया हमा नया छत्र लेकर शिवजी पर लगा दिया । उस समय शिवजीके सिरके पास छत्रसे लटकता हमा कपडा ऐसा जान पडता या मानी गंगाजीकी बारा ही गिर रही हो ।।४१।। गंगा भीर बमुना भी अपना नदीका रूप छोड़कर महादेवजीपर चेंबर इलाने लगी। वे चेंबर ऐसे लगते थे मानी हंस उड़ रहे हो।।४२।। जैसे आगमे थी डालनेसे उसकी लपट बढ जाती है वैसे ही ब्रह्मा और विष्णु ने धाकर उनकी जयजयकार करके उनकी महिमा ग्रीर भी बढ़ा दी ।।४३।। सच्ची बात तो यह है कि बद्धाः, विष्णु और महेश एक ही मूर्तिके तीन रूप हो गए हैं भीर ये सब बराबर भापसमें एक दसरेसे छोटे-बढ़े हमाही करते हैं। कभी शिवजी विष्णुसे बढ़ जाते हैं, कभी बह्मा इन दोनोंसे बढ़ जाते हैं ग्रीर कभी ये दोनों ब्रह्मासे बढ जाते है ।।४४।। वहाँ प्रपना राजसी ठाट छोड़कर स्रीर विनीत वेश बनाकर इन्द्र आदि लोक-पाल जब उनके दर्शन करनेको स्नाए तो

तं लोकपाला:पुरुहृतसुख्याः श्रीलव्वलोत्सर्गविनीतवेषाः ।
दण्टप्रदाने कृतनिद्दसंज्ञास्तद्धिंताः प्राञ्जलयः प्रखेषुः ॥४४॥
कम्पेन पूष्नैः शतपत्रयोति वाचा हरिं वृत्रहृखं स्मितेन ।
आलोकमात्रेख सुरानशेषान्सम्भावयामास यथा प्रधानम् ॥४६॥
तस्मै जयाशीः सद्युजे पुरस्तात्सप्तार्विभिस्तान्स्मतपूर्वमाह ।
विवाहयज्ञे विततेऽत्र यूयमध्ययः पूर्ववृता मयेति ॥४०॥
विश्वावसुप्राग्रहरैः प्रवीखेः संगीयमानत्रिष्रुरावदानः ।
अध्वानमध्वानतिकारत्वकृत्यस्ततार ताराधिपखर्षश्वारी ॥४८॥
खे खेलगामी तम्रवाह वादः सशब्दवामीकर्राकिकश्वेतः ।
वटाभिष्यातादिव लम्नपृक्षे धुन्वनमुहुः प्रोतघने विषायो ॥४६॥
स प्रापद्याप्तपराभियोगं नगेन्द्रगुप्तं नगरं मुहृत्ति ॥
पुरोविलमुहृद्दिरदिप्यातैः सुवर्थवर्द्विरिव कृष्यमाखः ॥४०॥
तस्योपकरुष्ठे धननीलकरुष्ठः कृतृहृत्वादुःमुखरीरदृष्टः ।
स्ववाणविद्वादवरीर्थे मार्गादासक्षपुण्टमियाय देवः ॥४१॥

नन्दीने सकेतसे इन लोगोंको महादेवजीके दर्शन करा दिए ग्रीर तब इन लोगोंने हाथ जोड-कर जिबजीको प्रशाम किया ।।४५।। शिवजीने बह्माजीकी भ्रोर सिर हिलाकर, विद्याजीसे कशल मंगल पछकर, इन्द्रकी और मुस्कराकर और जितने देवता थे उन सबको केवल देखकर जो जैसा बडाछोटा था वैसे ही सबका ग्रादर किया ॥४६॥ फिर जब सप्तऋषियोंने जय कहकर उन्हें ब्राशीर्वाद दिया, तब शिवजी उनमे बोले कि इस बड़े भारी विवाहके काममें पुरोहितका काम मैंने पहलेसे ही आपके लिये रख छोड़ा है ॥४७॥ सब विकारीसे परे रहनेवाले महादेवजी जब चलने लगे उस समय उनके आगे-आगे विश्वायस आदि प्रसिद्ध गंधवं गर्वेग्रे त्रिपुराभुरपर विजय पानेके गीत गाते चल रहे थे ।)४८।) वडी मीठी चालसे चलनेवाला ग्रीर भ्रपने गलेमें लटकी हुई सोनेकी छोटी-छोटी घंटियोंको टनटनाता हुमा वह बैल उन बादलोंको श्रपने सीगोसे बार-बार भौकारता हमा चला जा रहा था जो उसके भीगोमें इस प्रकार लगे हए थे मानो नदीके तीर परके टीले ढाते समय उनमें कीचड़ लग गई हो ॥४६॥ किसीसे भी कभी न हारनेवाला वह बैल हिमालयके श्रोपधित्रस्थ नामवाले नगरमें इस प्रकार क्षण भरमें पहुँच गया मानो ब्रागे पडती हुई शिवजीकी चितवनकी सोनेकी डोरियाँ उसे स्त्रीचती ले गई हों ।।५०।। उसी नगरके पास बादलोंके समान नीले कण्ठवाले महादेवजी उस प्राकाशसे पृथ्वीपर उतरे जिसमें उन्होने त्रिपुरासूरको मारते समय बहुतसे बारण चलाकर चिन्ह बना दिए थे। वे जब उत्तर रहे थे तो वहाँके निवासी बढे चावसे ऊपर मह उठाए हए उन्हें देख रहे थे । ११। महादेवजीके श्रानेसे पर्वतराज हिमालय बढे प्रसन्न हुए श्रीर अपने उन घनी क्द्रिवयोंको हाथीपर चढ़ा-चढ़ाकर शिवजीकी ग्रगवानीके लिये ले चले जो

तमृद्धिमन्द्रन्धुजनाधिरुहैर्वृन्दैर्गजानां गिरिचक्रवर्ती। कटकैरिव स्त्रै: ॥५२॥ प्रत्यञ्जगामागमनप्रतीतः प्रफलवन्तैः वर्गावुभौ देवमहीधराणां द्वारे पुरस्योद्धटितापिधाने। समीयतुर्द्र विसर्पिघोषौ भिन्नैकसेत् पयसामिनौघौ ॥५३॥ हीमानभृद्भमिधरो हरेण श्रैलोक्यवन्धेन कृतप्रणामः। पूर्व महिम्ना स हि तस्य दूरमावर्जितं नात्मशिरो विवेद ॥५४॥ प्रतियोगाद्विकसन्मुखश्रीर्जामात्रुरश्रेसरतामुपेत्य ब्रावेशयनमन्दिरमृद्धमेनमागुरूफकीर्णापगमार्गपुष्पम् तस्मिन्महर्ते प्रसुन्दरीणामीशानसंदर्शनलालसानाम् । प्रासादमालासु वभवुरित्थं त्यक्तान्यकार्याणि विचेष्टितानि ॥५६॥ श्रालोकमार्गं सहसा त्रजन्त्या कयाचिदद्वेष्टनवान्तमाल्यः । बद्धं न संभावित एव तावत्करेण रुद्धोऽपि च केशपाशः ॥५७॥ प्रसाधिकाऽऽलम्बितमग्रपादमाचिप्य काचिददवरागमेव । उत्सप्टलीलागतिरागवादादलक्तकाङ्कां पदवीं दक्षिणमञ्जनेन संभाव्य वातायनसन्निकर्पं ययौ शलाकामपरा वहन्ती ॥५८॥

 जालान्तरप्रेषितृदृष्टिरन्या प्रस्थानभिन्नां न बबन्ध नीवीम । वाभित्रविष्याभरतात्रभेता हस्तेन तस्थाववलस्वय वास: ॥६०॥ अर्द्धाचिता सत्वसम्रत्थितायाः पदे पदे दर्निमिते गलन्ती । हस्याश्रिटासीटशना तदानीमङगुष्टमलार्पितस्त्रशेषा ॥६१॥ मुखैरासवगन्धगर्भैर्व्याक्षान्तराः सान्द्रकुतृहलानाम् । विस्रोतनेत्रसमर्गावाचाः इवासन् ॥६२॥ सहस्रपत्राभरखा तावत्पताकाकलभिन्दमी लिरु तोरखं राजपर्थ प्रपेदे । प्रासादशङ्काणि दिवापि कुर्वञ्ज्योत्स्नाभिषेकद्विगुणधतीनि ॥६३॥ तमेकदृश्यं नयनैः विवन्त्यो नार्यो न जग्मविषयान्तराशि । तथाहि शेषेन्द्रियवृत्तिरासां सर्वात्मना चह्नरिव प्रविष्टा ।।६४॥ स्थाने तपो दुश्वरमेतदुर्थमपर्णया पेलवयापि तप्तम्। या दास्यमप्यस्य लमेत नारी सा स्यात्कृतार्था किम्रताङ्कराय्याम् ॥६५॥ परस्परेश स्पृह्णीयशोभं न चेदिदं द्वन्द्वमयोजियष्यत् । अस्मिन्द्रये रूपविधानयतः पत्यः प्रजानां विफलोऽभविष्यत ।।६६॥

सिड्कीकी जालियों मे जाकर फर्तकने लगी कि उसकी कमरका नाड़ा खुल गया ग्रीर बिना बांधे ही उसे हाथसे पकड़े जो खड़ी हुई तो उसके हाथके कंगनके रत्नकी चमकसे उसकी नामि चमकती दिखाई देने लगी ।।६०।। एक स्त्री डोरेमे मिए पिरो रही थी। इतनेमें ही शकरजीकी बरातका हल्ला सुनकर वह हड्डड्राकर उठी और खिड्कीकी ग्रीर दौड़ी। हमा यह कि खिड़की तक पहुँचते-पहुँचते मिए। योंके दाने तो सब बिस्तर गए पर पैरके श्रेंगूटेमें बँधा हुआ डोरा ज्योंका त्यों फैंसा रह गया ।।६१।। उन चावभरे-नैन-वालियोके झासबसे महकते हुए झौर चंचल नेजवाले मुख खिड़कियोमे भाकते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो खिड़कियोंकी जालियोंमें मौरोसे भरे कमल टाँग दिए गये हो ।।६२।। इतनेमे ही उन चनेसे पते हुए उनके भवनोंके कंग्ररोको प्रपने सिरके चंद्रमाकी चाँदनीसे और भी अधिक चमकाते हुए महादेवजीने ध्वजाधीं धौर पताकाधींसे सजे हुए राजमार्गमें प्रवेश किया ।)६३।। नगरकी स्त्रियां सब सुधबुध भूलकर इस प्रकार एकटक देखती हुई उन्हे भवने नेत्रोसे यी रहीं थीं मानो उनकी सब इन्द्रियाँ ब्राकर बाँसोंमें ही समा गई हों ।।६४।। वे सोचने लगीं कि ऐसे **बरके** लिये स्कूमार पार्वतीका सप करना ठीक ही था क्योंकि ये तो ऐसे स्न्दर हैं कि जो स्त्री इनकी दासी भी हो जाय वह भी घन्य हो जाय फिर जो इनकी गोदमें जाकर लेटे उसका तो कहना ही क्या है ।।६५।। सन्दरतामे एक दूसरेसे बढ़े-चढे हुए इस जोड़ेका यदि विवाह न होता तो हम यही समभते कि ब्रह्माजीने इन दोनोंका रूप गढनेमें जो परिश्रम किया वह सब धकारय ही था ।।६६।। धव हमारी समझमें था रहा है कि इन्होंने कामदेवको क्रोधकरके अस्म

शरीरमनेन दर्भ कसमायुषस्य। न नुनमारुढरुषा बीहादमं देवसदीच्य सन्ये संन्यस्तदेहः स्वयमेव कामः ॥६७॥ **ਕਰੇਰ** दिश्या सनोरश्वप्रार्थिनमीश्वरेगा । संबन्धग्रपेत्य मर्जीनमालि चितिधारगोच्चग्रच्चैस्तरं वच्यति शैलराजः ॥६८॥ इत्योषधिप्रस्थविलासिनीनां शृश्वन्कथाः श्रोत्रसस्वास्त्रिनेत्रः । केयरच्याकृतलाजम्रिंट हिमालयस्यालयमाससाद ॥६६॥ तत्रावतीर्याच्यतद्त्तहस्तः शरद्धनादीधितिमानिवोक्षः। क्रान्तानि पर्व कमलासनेन कच्यान्तराययद्विपतेर्विवेश ॥७०॥ तमन्बरान्द्रप्रमसाश्च देवा: सप्तर्षिपर्वाः परमर्थयश्च । गिर्यालयमभ्यगच्छन्प्रशस्तमारम्भमिवोत्तमार्थाः ॥७१॥ तत्रेश्वरो विष्टरभाग्यशावत्सरसम्बर्ध मधमच्च नगोपनीतं प्रत्यप्रहीत्सवममन्त्रवर्जम् ॥७२॥ दुकुले दुकुलवासाः वधसमीपं निन्ये विनीतरवरोधद है: । स्फटफेनराजिन वैरुदन्वानिव वेलाममीपं चन्द्रपादै: ॥७३॥ तया प्रवृद्धाननचन्द्रकान्त्या प्रफुल्लचत् कुमुदः कुमार्या। प्रसम्बचेत:सलिल: शिवोऽभृत्संसज्यमाँनः शरदेव लोकः ॥७४॥

नहीं किया है वरन कामदेव ही इनकी मुन्दरता को देखकर टीसके मारे स्वयं जल मरा ॥६७॥ हे सखी ! पर्वतेश्वर हिमालय बड़े भाग्यवान हैं। एक तो पृथ्वी भारण करने से उनका सिर वैसे ही ऊँचा था उसपर अपने मनचाहे वर भगवान शकरजीसे सम्बन्ध करके उनका सिर भीर भी ऊँचा हो जायगा ।।६८।। भ्रोपश्चित्रस्थकी स्त्रियोकी ऐसी मीठी मीठी बाते सुनते हए-महा-देवजी हिमालयके उस घरमे पहेंचे जहां इतनी भीड थी कि कुमारियोने आचार दिखालानेके लिये जो खीले बिसेरी यी वे वहाँके लोगोंके भूजबधोकी रगडसे ही पिसकर चूर्यांबन गई थीं ा६६॥ वहाँ पहुंच नेपर विष्णा जी ने हाथका सहारा देकर महादेवजीको इस प्रकार बैससे उतार लिया मानो शरदके उजले बादलोंसे सुर्यको उतार लिया हो । वहाँ से वे हिमालयके भवनकी उस भीतरकी कोठरीमे पहेंचे जहाँ बह्माजी पहलेसे बैठे हुए थे ।।७०।। उनके पीछे-पीछे इन्द्र मादि देवता सप्तिवियोंके साथ सब महर्षि और महादेवजीके सभी गए। हिमालयके घरमें उसी प्रकार पैठे जैसे किसी काम के ठीक-ठीक प्रारभ हो जानेपर उसके पीछे घौर भी बहुतसे बढ़े-बढ़े काम सम आते हैं।। ७१ ।। वहाँ श्रासनपर महादेवत्रीको मैठाकर हिमालयने रत्न, प्रच्यं. मध. दब्री धीर नये बस्त्र, जो कुछ लाकर दिए वे सब उन्होंने मंत्रोंके साथ ले लिए।। ७२।। रेक्सी बस्च पहने हुए महादेवजीको रनिवासके सेवक उसी प्रकार पार्वतीजीके पास ले गए भैसे चंद्रमाकी किरगों फेनवाले समूद्रको तटतक पहुँचा देती हैं 1193 11 जैसे घरदके आनेपर लोग श्रसम्ब हो जाते है वैसे ही झत्यन्त चमकते हुए चन्द्रमाके समान मुखवाली पार्वतीको देखकर तयोः समापत्तिषु कातराणि किंचिद्वचवस्थापितसंहतानि । ह्मीयन्त्रणां तत्त्वणमन्त्रभवस्योन्यलोलानि विलोचनानि ॥७४॥ तस्याः करं शैलगुरूपनीतं जग्राह ताम्राङगुलिमण्टमृतिः। उमातनौ गृहतनोः स्मरस्य तच्छक्किनः पूर्वमिव प्ररोहम् ॥७६॥ रोमोद्रमः प्रादुरभदुमायाः स्विन्नाङ्गुलिः पुङ्गवकेतुरासीत्। वृत्तिस्तयोः पाणिसमागमेन समं विभक्तेव मनोअवस्य ॥७७॥ यदन्यद्वध्वरं पुष्यति कान्तिमायाम् । प्रयुक्तवाशिग्रहर्श सानिध्ययोगादनयोस्तदानीं किं कथ्यते श्रीरूभयस्य तस्य ॥७८॥ प्रदक्तिगाप्रक्रमणात्कशानोरुद चिषस्तन्मिथनं वर्तमानमन्योन्यसंसक्तमहस्त्रियामम् ॥७६॥ मेरोरुपान्ते प्विव तौ दंपती त्रिः परिसीय वहिमन्योन्यसंस्पर्शनिमीलिताचौ । स कारयामास वध् पुरोधास्तस्मिन्समिद्धार्चिषि लाजमोत्तम ॥ 🗷 ।।। सा लाजधमाञ्जलिमिष्टगन्धं गुरूपदेशाद्धदनं तस्या ग्रहर्तकर्णोत्पलतां प्रपेदे ॥=१॥ क्रपोलसंसर्पिशिखः स

शकरजीके नेश्ररूपी कुमुद खिल गए और उनका मन जलके समान निर्मल हो गया ॥७४॥ पार्वती जीके फ्रीर शंकरजीके नेत्र थोडी देरके लिये मिलकर फिर हट जाते थे ग्रीर इस प्रकार एक दसरे को चाह-भरी चितवन से देखकर उनके हृदयमें फिर बड़ी लज्जा भी ग्राजाती थी कि हमें शकरजीके हाथ पर रख दिया। पार्वतीजीका वह लाल-लाल उँगलियोवाला हाथ ऐसा लगता था मानो महादेवजीके डरसे छिपे हुए कामदेवके अंकुर पहले-पहल निकल रहे हो ॥ ७६ ॥ हाथ पकड़ते ही पार्वती जीको भी रोमांच हो स्राया स्रोर महादेव जी की उँगलियोमे भी पसीना छटने लगा। ऐसा जान पड़ा मानो उन दोनो का हाथ मिलाकर कामदेवने दोनो को एक साथ अपने वशमें कर लिया हो ।। ७७ ।। जो पावंती ग्रौर शकर संसार भरमें विवाहके समय स्मरण किए जानेपर बह और वरोंकी शोभा बढाते है उन्ही पार्वती और शकरका जब स्वयं ही विवाह हो रहा हो तब उनकी शोभाका तो कहना ही क्या है ॥ ७८ ॥ ईंधनसे जली हुई ग्रस्निका फेरा देते समय पार्वती और शंकरणी इस प्रकार शोभित हुए मानो रात और दिन दोनो मिलकर सुमेरु पर्वतका फेरा लगा रहे हों।। ७६ ।। एक दूसरेको छूनेके कारण पार्वती और शकरजी श्रांख मेंदकर श्रानन्द लेते हुए भग्निका फेरा लगा रहेथे। जब तीन बार जलती हुई भ्रग्निक फेरे हो गए तब पूरोहितजीने प्रनिन में धानकी खीलोंका हवन कराया ।।=० । पार्वतीजीने प्रोहितजीके कहनेसे उस खीलके होमसे उठे हुए सुगन्धित घुएँको प्रपने हाथकी ग्रंजलीसे सूंघा। वह घुर्घा उनके गालों के पास पहुँचकर क्षाण भरके लिये उनके कानोंका कर्एफूल बन जाता था।। दशा उस हवनके गरम धूएँ से पार्वती-

तदीषदाद्रीरुगगण्डलेखग्रुच्छवासिकालाञ्जनरागमच्गोः क्लान्तयवोवतंसमाचारधूमग्रहणाद्वभूव ॥ ८२॥ वधं द्विजः प्राह तवेष वत्से वह्निविंवाहं प्रति कर्मसाची। शिवेन भर्त्रा सह धर्मचर्या कार्या स्वया सक्तविचारयेति ।।=३।। श्रालोचनान्तं श्रवसे वितत्य पीतं गुरोस्तद्वचनं भवान्या । निदाधकालोल्बगातापयेव माहेन्द्रमम्भः प्रथमं प्रथिच्या ॥८४॥ ध्रवेशा भर्ता ध्रवदर्शनाय प्रयुज्यमाना प्रियदर्शनेन। मा दृष्ट इत्याननमञ्जमस्य हीसकरूरठी कथमप्यवाच ॥८५॥ विधिन्नेन प्रोहितेन प्रयुक्तपाणिप्रहणोपचारौ। प्रक्षेमतुस्ती पितरी प्रजानां पद्मासनस्थाय पितामहाय ॥⊏६॥ वधविधात्रा प्रतिनन्यते स्म कल्याणि वीरप्रसवा भवेति । वाचस्पतिः सन्नपि सोऽष्टमूर्तौ त्वाशास्य चिन्तास्तिमितो वभूव ॥=७॥ कलप्रोपचारां चतरस्रवेदीं तावेत्य पश्चात्कनकासनस्थी। लौकिकमेपणीयमाद्रीचतारोपणमन्वभताम् ॥ ==।। पत्रान्तलझैर्जलियन्दुजालैराकृष्टमुक्ताफल्जालशोभम् तयोहपर्यायननालदंडमाधत्त*ँ लच्*मीः कमलातपत्रम् ॥८६॥ डिघा प्रयुक्तेन च वाङ्मयेन सरस्वती तन्मिथुनं तुनाव। संस्कारपूर्तेन वरं वेरेएयं वधुं सुखग्राह्मनिबन्धनेन ॥६०॥

जीके गाल कुछ लाल हो गए, मूंहपर पसीनेकी बूरें छा गई, प्रांचोंका काला घोजन फैल गया धोर कानोपर घरे हुए जबे भी धुंजने पढ़ गए।।=२।। तब पुरीहित की यो पानेती जीक्षेत्र कहा कि है बत्ती ! यह धान नुप्तारे थिवाहका साथी है। धाजने पुरी सब प्रकार को धंका छोड़कर सदा खिजांकी साथ धंके काम करना।।=२।। धांचोत्र कपने कान फैलाकर पानेती जीने पुरीहित जीको बात बैसे हो धादरसे मुनी जैसे गमंदि तथी हुई पृष्वां वर्षाकी एक्सी बूँर प्रहण करती है।।=४।। जब शंकरजीने कहा कि धृजकी धोर देखो तब पानंतीजीने उत्तर मूँद उठाकर बहुत लजाते हुए किसी-किसी प्रकार हतना कहा-हो देख निया।।=५।। इस प्रकार कर्मकाण्ड जाननेवाले पुरीहित जीने संसारके माता-पिता पानंती धौर शंकरजीका विवाह पूरा करा दिया। तब कमलके धासनपर बैठे हुए कहाजीको दोनोने प्रशास किया।।=६।। कहाजिने तो यह साधीबिंद दे दिया कि है कल्याछी! पुन नौरपुकती गाता बनो, किन्तु वाखीके स्वामी होते हुए भी उनकी यह समभमें नही धाया कि सब इच्छाओंने पर रहनेवाने शंकरजीका हम क्या धावीविंद दें।।=७।। वहित समभमें नही धाया कि सब इच्छाओंने पर रहनेवाने शंकरजीको हम क्या धावीविंद दें।।=७।। वहित सहादेवजी धौर पानंतीकी, फूलोदो सजे हुए जोकने लाए गए और सोजेक प्रास्तपर बैठा थिए गए। तब उनके अरर वाकिक है विद्येत लागोने भी सेक्स क्या पाने हुं जनकी बूँदोने समे है हुए समी उकले अरर लगाकर खड़ी हो गढ़ बाता छून लक्षी बूँदोने समे हुए लक्षी बूंदोने समे हे हुए समी इकल बात छुन उनके अरर लगाकर खड़ी हो गई ।।। धोर सरस्वतीजी भी संस्कृत धौर

तौ सन्धिषु व्यञ्जितक्षतिमेदं रसान्वरेषु प्रतिबद्धरागम् । अपश्यतामप्सरसां मुहुतं प्रयोगमाधं लिलताङ्गहारम् ॥६१॥ देवास्तदन्ते हरमूद्धभावं किरीटबद्धाञ्जलयो निपत्य । शापावसाने प्रतिपक्षमूर्चेप्याचिरं पञ्चशस्य सेवाम् ॥६२॥ तस्यानुमेने मगषान्विमन्युर्व्यापारमात्मन्यपि सायकानाम् । कालप्रयुक्ता खलु कार्यविद्धिविद्यापना भर्षप्रसिद्धिमेति ॥६३॥ अथ विद्युप्रग्णास्तानिन्दुमीलिविस्प्प, किरीधरपनिकन्यामाददानः करेग् ।

कनककलशयुक्तं भक्तिशोभासनाथं,

चितिवरचितशस्यं कौतुकागारमागात् ॥६४॥ नवपरिखयलजाभूपणां तत्र गौरीं, वदनमपदरन्तीं तत्कताचेपमीशः।

श्रपि शयनसंखीभ्यो दत्तवाचं कथंचित्,

प्रमथमुखविकारैं हीमयामास गृहम् ॥६५॥ इति महाकविश्रीकालिदासकृती कुमारसभवे महाकाव्ये जमापरिगायो नाम सम्मः सर्गः ॥

> महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसंभव महाकाव्यमें पार्वतीजीके विवाह वर्णन नामका सातवाँ सर्ग समाप्त हुआ।

## ॥ अष्टमः सर्गः ॥

पासिपीडनविधेरनन्तरं शैलराजदुहितुईरं प्रति ।
भावसाध्यसपरिग्रहादम्नकामदोहदमनोहरं वपुः ॥ १॥
व्याहृता प्रतिवचो न सन्दधे गन्तुमैच्छ्रदवलम्बितांश्चका ।
सेवते स्म शयनं पराङ्गुस्त्री सा तथापि रतये पिनाकिनः ॥२॥
कैतवेन शियते इत्हुलात्पार्वती प्रतिष्ठुस्तं निपातितम् ।
चकुरुन्मिपति सस्मितं प्रिये विद्युताहतिमव न्यमीलयत् ॥३॥
नाभिदेशानिहितः सक्ष्मया शंकरस्य रुरुधे तया करः ।
तदुक्रुलमथ चाभवत्स्वयं ृद्रशुच्छ्र्वसिननीविवन्धनम् ॥४॥
एवमालि निग्रुदीतसाध्यक्तं रहित सेव्यतामिति ।
सा सस्त्रीनिरुदीत्मध्यक्तं नास्मरत्यप्रस्वविति प्रिये ॥४॥
अप्यवस्तुनि कथाप्रवृत्ते प्रदत्तत्परमनङ्गुशालम् ।
वीत्तितेन परिवीच्य पार्वती मूर्थकम्पमयश्चलरं ददी ॥६॥
शृह्यतः करतल्ढयेन सा संनिरुध्य नयने हृतांशुका।
तस्य पश्यति ललाटलोचने मोधयन्त्विपुरा रहस्यमृत् ॥७॥

### ग्राठवां सर्ग

विवाह हो जानेपर पार्वतीजी यह तो चाहती ही थी कि शिवजीसे दूर न रहें पर साथ ही कछ भिभक्तती भी थी। उनके इस प्रेम और भिभक्त भरे सन्दर शरीरको ही देख-देखकर महादेवजी उन पर लट्ट हए जारहे थे ।।१।। वे इतन। लजात थी कि शिवजी कुछ पूछते भी थे तो वे बोलतीन थीं, यदि वे इनका भाँचल थाम लेते तो वे उठकर भागने लगती थी भीर साथ सीते समय भी वे इसरी घोर में ह फेरकर ही सोती थी। पर शिवजीको इन बातोमे भी कम ग्रानन्द नही मिलता था।।२।। जब कभी शिवजी सोनेका बहाना करके आँख मृंदकर लेट जाते तब पार्वतीजी उनकी धोर घमकर उन्हें टकटकी बाँधकर देखा करती। इतनेमें ही जिवजी मस्कराकर ग्रांखें खोल देते और ये चट इस फुर्तीसे अपनी आँखे भीच लेती मानो बिजलीकी चकाचौधसे आँखे मिच गई हो ।।३।। जब शंकरजी अपने हाथ उनकी नाभिकी श्रोर बढाते तब पार्वतीजी काँपते हुए खनका हाथ थाम लेती, पर न जाने कैसे इनकी साड़ीकी गाँठ ढीली पड़कर ग्रपने भ्राप खुल जाती ।।४।। पार्वती जीकी सिखयाँ इन्हें सिखाया करती कि देखो सखी, तुम डरना मत और जैसे-जैसे हम सिखाती हैं वैसे ही वैसे प्रकेले में शंकरजीके पास रहना, पर शिवजीके सामने पहेंचते ही वे इतनी वयरा जाती कि सालियोंकी सब सीख इनके व्यानसे उतर जाती ॥ १॥ जब कभी बात-बात में शिवजी ऊट-पटाँग बातें छेड़ कर इनसे उत्तर माँगते तो ये अपने मुँहसे तो कुछ न कहतीं, बस प्रापनी ग्रांखे ऊपर उठाकर ग्रीर सिर घुमाकर यह जता देती कि मैं ग्रापकी सब बातें मानती हूँ ।।६।। जब कभी ग्रकेलेमें शिवजी इनके कपड़े खींचकर इन्हें उचाड देते तो वे प्रपनी दोनों हथेलियोसे शिवजीके दोनों नेत्र बन्द कर लेतीं जिससे वे चम्बनेष्वधरदानवर्जितं खिन्नहस्तसदयोपगृहनम् । क्लिप्टमनमथमपि प्रियं प्रभोर्दर्लभप्रतिकृतं वधरतम् ॥=॥ यनमुखग्रहसामज्ञताधरं दानमत्रसपदं नखस्य यतः। यद्वतं च सदयं प्रियस्य तत्पार्वती विषहते स्म नेतरत ॥६॥ रात्रिवत्तमनयोक्त द्यतं सा प्रभातसमये सखीजनम् । नाकरोदपक्तहलं हिया शंसितं त हृदयेन तत्वरे ॥१०॥ दर्पे च परिभोगदर्शिनीं प्रष्ठतः प्रश्विनो निपेदपः। प्रेच्य विस्वसूपविस्वमात्मनः कानि कानि न चकार लजया ॥११॥ नीलकएठपरिश्वक्तयौदनां तां विलोक्य जननी समाध्यसत । भर्तबल्लभतया हि मानसीं मात्रस्यति शुचं वधजनः ॥१२॥ वासराशि कतिचित्कथञ्चन स्थाणना रतमकारि चानया । ज्ञातमनमथरसा शनैः शनैः सा ग्रमोच रतिदःखशीलनाम ।। १३।। सस्वजे प्रियमरोनिपीहनं प्रार्थितं मखमनेन नाहरत । मेखनाप्रमायनोलतां सतं हस्तमस्य शिथिलं रुरोध सा ॥१८॥

देखन पावे। पर शिवजी भी ऐसे गुरु थे कि भट भ्रपना तीमरा नेत्र खोल लेते ग्रीर ये हार मानकर बैठ जाती ।।७।। महादेवजी जब इन्हें चमना चार्न तो ये ग्रयना धोठ ही न बढातीं भीर जब वे इन्हें कसकर छाती लगाना चाहने तो ये अपने शय तक न छठाती। इस प्रकार बाधाओं के साथ अधुरे रसके साथ भी शिवजीने यथके साथ भी सभीग किया जसमें उन्हें श्रानन्द ही मिला ।। घीरे-घीरे पार्वतीजीकी भिक्षक मिटने लगी ग्रीर इसलिये जब कभी महादेवजी इन्हें चुमते समय काटते नहीं थे, चूमते हुए छाथ नहीं करते थे धीर बहत वीरे-धीरे सभीग करते थे तो ये श्रानाकानी नहीं करती थी। पर उहाँ वे उससे श्रामे बढ़े कि ये घटरा उठती ।। है।। पार्वतीजी इतनी लजीली थी कि जब इनकी मस्वियाँ इनमें रातकी वाते पुछने समतीं तो ये चाहते हुए भी लज्जाके मारे उनसे बता नहीं पानी थी।।१०।। जब ये हाथमें दर्परा लेकर उसमे अपने शरीरपर बने हुए सभोगके चिन्ह बैठी देखती और उस गमय कही पीछेसे चूपचाप शिवजी पहुँच जाते तो उनकी परछाही दर्पएकों पडते ही वे ऐसी लजा जाती कि भेपके मारे क्या-क्या नहीं करने लगती थी ।।११।। मेनाको यह देखकर यहा सन्तोप हमा कि महादेवजी हमारी कन्याके यौवनका उपभीग कर रहे हैं, क्योंकि जब माना यह देख नेती है कि मेरी कन्याका पति कन्याको प्यार करता है तो उसका जी हल्का हो जाता है ॥१२॥ कुछ दिनो तक तो महादेवजी ज्यों-त्यों करके पार्वतीजीसे संभोग करते रहे पर घीरे-घीरे जब पार्वतीजीको भी सभोगका रस मिलने लगा तब इनकी भी किम्फक धीरे-घीरे जाती रही ।।१३।। ग्रीर इसलिये जब महादेवजी इन्हें कसकर छातीसे लगाते तो येभी उन्हें दोनों हाथोंसे कस लेती, जब वे चूमनेको मूँह बढ़ाते तो ये भपना मूँह हटाती नहीं थी और जब शंकरजी इनकी

माबस्वित्तमध्यवित्रियं दार्ह्यभाक्क्षावियोगकातरम् ।
कैश्विदेव दिवसैस्तथा तयोः प्रेमगृहमितरेतराश्रयम् ॥१५॥
तं यथात्मसद्यं वरं वधुरन्वरज्यत वरस्तथेव ताम् ।
सागरादनपगा हि ज्ञाह्वनी सोऽपि तन्मुख्यस्यैक्षृत्तिभाक् ॥१६॥
शिष्यतां निधुवनोपदेशिनः शंकरस्य रहसि प्रपक्षया ।
शिचितं युवतिनेपुणं तया यचदेव गुरूदचिखीकृतम् ॥१७॥
द्रष्टमुक्तमधरोष्टमिक्का वेदनाविधुतहस्तप्रक्तवा ।
शीतलेन निरवापयत्त्वणं मौलिचन्द्रशक्लेन शूल्तः ॥१८॥
चुम्बनादलकक्पूर्श्वर्ता शंकरोऽपि नयनं ललाटजम् ।
उच्छ्वसत्कमलगन्धयं ददौ पार्वतीवदनगन्धवादिने ॥१६॥
पृवमिन्द्रयमुखस्य वर्तमः सेवनादनुगृहीतमन्मथः ।
शैलराजभवने सहोमया मासमात्रमवसद्भूष्यजः ॥२०॥
सोऽनुमान्य हिमवन्तमात्मभुरात्मजाविरहदुःखक्षेदितम् ।
तत्र तत्र विज्ञहर संपत्रस्वप्रमेवाना ककुक्रता ॥२१॥

तगडी पकडकर खीचते तो ये आधे मनसे ही उनका हाथ रोकती ॥१४॥ थोड़े ही दिनोंमें दोनोंकी चाल-हालसे यह जान पडने लगा कि भ्रव ये बहुत भ्रूल-मिल गये हैं क्योंकि दोनों एक दूसरेकी बड़ाई करते ग्रघातेन थे। श्रीर जो कही क्षरण भरके लिये भी एक दूस**रेसे** ग्रनग हुए कि बस तहपने लगते ।।१५।। जैसे—समद्रके पास जाकर ग्रीर मिलकर गगाणी वहाँसे लौटनेका साम तक सही लेती ग्रीर समुद्र भी उन्होंके मूखका जल ले-लेकर **बराबर** उनके प्रेम किया करता है वैसे ही पार्वतीजी भी जैसे-जैसे अपने प्रियतमका मन बहलाती वैसे-वैसे महादेवजी भी उनके मनकी ही बाते किया करते थे ॥१६॥ पार्वतीजीने शकर जीसे अकेलम जो काम-कलाकी शिक्षा ली थी उस कलाके अनुसार इन्होंने महादेवजीके साथ नई नवेलियोकी चटक-मटकस भरा जो सभोग किया वही मानो कला सीखनेकी गुरुदक्षि**रणा** थी ।।१७।। अब कभी पार्वतीजीका ग्रोठ महादेवजी काट लेते तो वे पीडासे ग्रपने हाथ फट-कने अगती और किर तत्काल महादेव गीके सिरपर बसे हुए चन्द्रमापर ज्यो ही ग्रोठ रखतीं त्यों ही उन्हें ऐसी ठढक मिलती कि उनकी सब पीड़ा जाती रहती ॥१६॥ इसी प्रकार चुम्बन लेते समय जब पार्वतीजीके केशोका चूर्या भडकर शिवजीके तीसरे नेत्रमें पडता तो वह नेत्र दखने लगता। तब खिले हुए कमलकी गधवाले पार्वतीजीके मेंहकी फंक पानेके लिये दे ग्रपना नेत्र उठाकर उनके महतक पहुँचा देते ।।१६।। इस प्रकार जवानीका रस लेकर महादेवजी ने कामदेवपर बड़ी कपा की ग्रीर हिमालयके घरपर उमाके साथ रहते हुए उन्होंने एक महीना विता दिया ॥२०॥ तव उन्होंने हिमालयसे जानेकी बाजा माँगी । कन्याकी बपनेसे ग्रलग करनेमें हिमालयको दुःख तो बहुत हुमा पर उसने विदा देदी। वहाँसे भपने वेरोक

पार्वतीस्तनपुरस्कृतान्कृती । मेरुमेत्य मरुदाशशोचकः हेमपल्लवविभक्कसंस्तरानन्वभृतसुरतमर्दनत्तमान् ॥२२॥ प्राप्तवत्स्वमृतविष्रुषो नवाः। पद्मनाभचरणाङ्किताश्मस चावसत्पार्वतीवदनप्रमुखपटपदः ॥२३॥ कटकेष सन्दरस्य रावसध्वनितभीतया तया कएठसक्त दृढवा हुबन्धनः । एकपिक्रलगिरौ जगदगुरुनिविवेश विशदाः शशिप्रभाः ॥२४॥ तस्य जात मलयस्थलीरते धृतचन्दनलतः प्रियाक्लमम् । आचचाम सलवङ्गकेसरशादकार इव दक्तिणानिलः ॥२५॥ तत्कराम्बविनिमीलितेचणा । हेमतामरसताहितप्रिया सा व्यगाहत तरङ्गिणीम्रुमा मीनपङ्क्तिपुनरुक्तमेखला ॥२६॥ तां पुलोमतनयालकोचितैः पारिजातकुसुमैः प्रसाधयन् । नन्दने चिरमयुग्मलोचनः सस्पृहं सुरवधूभिरीचितः॥२०॥ इत्यभौममनुभय शंकरः पार्थिवं च दयितासखः सुखम् । लोहितायति कदाचिदातपे गन्धमादनवनं व्यगाहत ।।२८।।

टोक चलनेवाले नन्दीपर चढकर वे जहाँ-तहाँ घूम-घूमकर विहार करने लगे ।।२१।। पवनके समान वेगमे चलनेवाले उस बेलपर चढ़कर धीर धारो पार्वतीजीको बैठाकर उनके स्तन पकडे हुए वे मेरु पर्वतपर जा पहुँचे भीर वहाँ मुनहरे पत्तोसे बिछी हुई शस्यापर उन्होने एक रात संभोग किया ॥२२॥ पार्वतीजीके मुख-कमलका रस लेनेवाले महादेवजी वहाँसे चलकर मन्दराचलके उस ढालपर पहुँचे जहाँको चट्टानोंपर विष्णुके चरणोकी छाप ग्रीर समुद्र-मंबन के समय उढ़े हुए प्रमृतकी बँदोके नये-नये छीटे पढ़े हुए थे ।।२३।। बहाँसे चलकर वे क्वेरकी राजधानी कैलासपर पहेंचे जहाँ रावरमकी ललकार मनकर पार्वतीजी ऐसी डर गई कि अपनी कोमल भूजाएँ शिवजीक गलमे डालकर उनसे लिपट गईं। वहाँ रहकर शंकरजीने जजली चाँदनीका भरपूर श्रानन्द लुटा ॥२४॥ वहाँसे घुमते-घामते वे मलय पर्वतपर पहेँच गए जहाँ चन्दनकी कोमल शाखाओं को हिलानेवाला और लीगके फलोकी केसर उडानेवाला दक्षिराका वाय सभोगसे थकी हुई पार्वतीजीकी थकावट उसी प्रकार दूर कर रहा था जैसे कोई मीठी-मीठी बातें करके किसी थके हुएका मन बहला रहा हो ॥२५॥ कभी पावतीजी उस माकाश-गंगामें जल-विहार करने लगती जहाँ उनकी कमरके चारों ग्रोर खेलनेवाली मछलियाँ ऐसी लगती थी मानों उन्होने दूसरी करधनी पहनली हो। वहाँ वे सोनेके कमल तोड-तोडकर उनसे महादेवजीको मारती और महादेवजी भी ऐसा पानी उछालते कि इनकी बाखें बन्द हो जाती ।।२६।। वहाँसे नन्दनवनमें पहेँचकर महादेवजी पारिजानके उन फुलोंसे बहुत दिनों तक पार्वती बीका शृङ्कार करते रहे जिनसे इन्द्रागीके केश सजाए जाते थे। वहाँकी अप्सराएँ महा-देवजीकी इस कलाको बड़े चाबसे निहारा करती ॥२७॥ इस प्रकार अपनी प्राराप्यारीके साथ सांसारिक भीर स्वर्गीय दोनों सूख भोगते हुए वे एक दिन गन्ध-मादन पवंतपर जा पहुँचे।

तत्र काञ्चनशिलातलाश्रयो नेत्रगम्यमवलोक्य भास्करम्। दक्षिशेतरञ्जन्यपाश्रयां न्याजहार सहधर्मचारिखीम् ॥२६॥ पद्मकान्तिमरुशात्रिभागयोः संक्रमय्य नेत्रयोगित । तव मंच ये प्रजेश्वर: संहरत्यहरसावहर्पति: ॥३०॥ जगदिव सीकर व्यतिकरं मरीचिभिर्दरयत्यवनते विवस्वति। इन्द्रचापमरिवेषश्रन्यतां निर्भरोस्तव पितर्वजन्त्यमी ॥३१॥ क्रन्दतोर्विपरिवृत्तकएठयोः । दष्टतामरसकेसरस्रजो: निध्नयोः सरसि चक्रवाकयोरस्पमन्तरमनल्पतां गतम्।।३२॥ दन्तिनः सन्तकीविटपमञ्ज्वासितम्। स्थानमाहिकमपास्य श्राविभातचरणाय गृह्यते वारि वारिरुहबद्धषटपदम् ॥३३॥ पश्चिमदिगन्तलम्बिना निर्मितं मितकथे विवस्तता। लब्धया प्रतिमया सरोम्भसां तापनीयमिव सेतबन्धनम् ॥३४॥ उत्तरनित विनिकीर्य परुवलं गाढपद्रमतिवाहितातपाः । दष्टभङ्गुरविसाङ्करा वनवराहयुथपा

उस समय साँभ हो चली थी और सर्व लाल-लाल दिखाई पड रहे थे ॥२८॥ वहाँ पहेंचकर वे सोनेकी एक चट्टानपर बैठ गए। उस समय मुर्यका नेज इतना कम हो गया था कि उसकी श्रीर भली भाँति देखा जा सकता था। उसे देखकर अपनी बाई भूजाके सहारे बैठी हुई अपनी धर्मपत्नीसे महादेवजी बोले - ॥२६॥ देखां प्यारी ! इस समय सुर्य ऐसा दिखाई पह रहा है मानो यह तुम्हारी तिहाई लाल ग्रांखोके समान सुन्दर कमलोकी दोभाको लजाकर उसी प्रकार दिनको समेट रहा है जैसे प्रलयके समय ब्रह्माजी सारे संसारको समेट लेते है ।।३०।। देखो ! ज्यों-ज्यों दिन दलता जाता है. त्यों-त्यों सर्यकी किरण हिमालयके फरनोकी फहारोंसे हटती जाती हैं और उनके हटते ही उन फुहारोमें बने हुए इन्द्र-धनुष भी छिपते जा रहे हैं ॥३१॥ फुले हुए कमलोकी केसर चोचमे उठाकर ये चकवी-चकवे एक दूसरेके कंठसे अलग होकर चिल्लाने लगे हैं और तालाबका छोटासा पाट भी इनके लिये बहुत बडा हो गया है ।।३२॥ सलईके ब्रक्तोंके ट्रटनेसे जहाँ गन्ध फैल गई है और जहाँ हाथी दिनमें रहा करते थे उन स्थानोंको अगले दिन तकके लिये छोड़-छोड़कर ये हाथी उस तालकी श्रोर बढे चले जा रहे हैं जहाँ कमलोंने भौरे बन्द पड़े हैं ।।३३।। हे मिठबोली ! देखो पच्छिमने लटके हुए सुर्यने बपनी परछाईसे तालके जलमें एक सुनहरा पूल-सा बना डाला है ॥३४॥ देखी ! तालोंकी सद्यकर उनके गाढे की चडमे लोट-लोटकर दिनभरकी गर्मी बितानेवाले ये जो बढे-बडे वात-वाले लंबे-चौबे जंगली सुप्रर निकले चले था रहे हैं, इनके दाँत ऐसे दिखाई देते हैं मानी इनके जबडोंमें खाए हए कमलोकी डठले घटकी हुई हों ।।३५।। सामने पेड़की शाखापर बैठे

वृक्षशिखरे कतास्पदो जातरूपरसगौरमण्डलम् ! पित्रतीव हीयमानमहरत्ययातपं पीवरोरु बर्हिण: ॥३६॥ पूर्व भागतिमिरश्रव चिभिवर्य क्तपञ्चमिव जातमेकतः । सं इतातपजलं विवस्वता भाति किञ्चिदिव शेपवत्सरः ॥३७॥ मृगौर्मृ लसेकसरसँश्च श्राविशद्धिरुटजाङ्गगं वसकै:। श्राश्रमाः प्रविशदग्रधेनवो विश्रति श्रियमुदीरितासयः ॥३८॥ बद्धकोशमपि तिष्ठति चर्ण सावशेषविवरं कुशेशयम् । षट्पदाय वसति ग्रहीष्यते प्रीतिपर्वमिव दात्मन्तरम् ॥३६॥ दरमग्रपरिमेयरश्मिना वारुणी दिगरुणेन भानना भाति केसरवतेव मण्डिता बन्धुजीवतिलकेन कन्यका ॥४०॥ सहचराः सहस्रशः स्यन्दनाश्त्रहृदयङ्गमस्वनैः। भातमन्निपरिकीर्यानेजसं संस्तवन्ति किरसोष्मपायिनः ॥४१॥ सोऽयमानतशिरोधरैईयैः अस्तमेति युगभ्रमनकेसरैः सन्निधाय दिवसं महोदधौ ॥४२॥

हुए मोरकी पूँछमे बसी हुई गोल-गोल और सोनेके पानीके समान सुनहरी चन्द्रिकाओंको देखनेसे ऐसा लगता है मानो यह बैठा हुआ सांभकी सब धूप पीए डाल रहा हो और उसीसे दिन दलताजा रहा हो ॥३६॥ देखो <sup>1</sup> मूर्यने ग्राकाशसे धूपका पानी खीच लिया है इसलिये भ्राकाश उस तालाबके समान दिखाई दे रहा है जिसमें पूर्वकी और ग्रंथेरा बढ ग्रानेसे ग्रह जान पडता है कि उधर कीचड बचा रह गया है और पच्छिममे हुछ-कुछ उजाला रहनेसे ऐसा लग रहा है कि उधर अभी थोडा-थोड़ा पानी बचा रह गया है ॥३७॥ पर्गा-कटियोंके शौगनमें आते हुए हिरुशोंसे, सीचे हुए जड़वाले हरे-भरे पौथोंसे, लौटकर आती हुई सन्दर दुषारू गौन्नोसे भौर हवनको जलती हुई ग्राग्निसे ये ग्राश्रम कैसे मुहावन लग रहे है ॥३८॥ देखो ! ये कमल इ.स. समय मुँद जले, फिर भी पल भरके लिये ग्रपना मृह थोडा-सा इसलिये खला रक्से हए हैं कि जो भीरे बाहर रह गए हो उन्हें हम प्रेमस भीतर बसा ले ॥३६॥ है सुन्दरी ! बहुत दूरपर सूर्यकी हल्की-सी फलक दिखाई पड्नेसे पन्छिन दिशा उस कन्याके समाम लगरही है जिसने अपने माथेपर केसरसे भरे बन्धुनीवके फूलका जिलक लगारक्खा हो ॥४०॥ किरएोकी गर्मी पी जानेवाले और सहस्रोंके फूण्डमे रहनेवाल बाललिस्य छादि ऋषि इस समय सुर्यके रथके घोड़ोको भला लगनेवाला सामवेद गा-गाकर उस मुयंकी स्तृति कर रहे है जिन्होंने ... इस समय अपना तेज अग्निको सौंप दिया है ।।४१।। दिनको समूद्रम ह्बोकर और अपने उन घोड़ोको लिए हुए सूर्य ग्रस्ताचलकी भीर जा रहे है जिनके मिर नीचेकी ग्रोर उत्तरनेके कारए। मुके हुए हैं, जिनके कानोंकी चौरियाँ रह-रहकर ग्रांथोंपर सूल जाती हैं ग्रौर जिनके केशर कवेपर रक्से हुए जूएसे लग-लगकर छितरा गए है ।।४२।। सूर्यके छिपते ही सारा ग्राकाश सोमा

खं प्रसुप्तमिव संस्थिते रवी तेजसो महत ईदशी गतिः। तत्प्रकाशय ति याबदद्वतं मीलनाय खल् ताबतश्च्यतम् ॥४३॥ संध्ययाप्यनुगतं र वेर्च पर्व न्द्यमस्त्रशिखरे समर्पितम । येन पूर्वप्रदये पुरस्कृता नातुयास्यति कथं तमापदि।।४४॥ रक्तपीतकपिशाः पयोग्रचां कोटयः कटिलकेशि भान्त्यमः। टच्यसि त्वमिति संध्ययानया वर्तिकाभिरिव साधुमण्डिताः ॥४५॥ सिंहकेसरसटास भस्तां पद्मवप्रसविष द्र संप पश्य धातशिखरेषु भाजना संविभक्तमिव सांध्यमातपम् ॥४६॥ श्चदिराजननये तपस्विनः पावनःम्बविहिताञ्जलिकियाः । ब्रह्म गृहमभिसंध्यमाहताः शुद्धये विधिविदो गुणन्त्यमी ॥४७॥ तन्म्रहर्त्तमञ्जमन्तुमहीस प्रस्तुताय नियमाय त्वां विनोदनिषुणः सखीजनो वन्गुदादिनि विनोदयिष्यति ॥४८॥ निर्विभज्य दशनच्छदं ततो वाचि भर्तरवधीरखापरा। समीपगामाललाप विजयामहेतुकम् ॥४६॥ ईश्वरोऽपि दिवसात्ययोचितं मन्त्रपर्वमनुतस्थिवान्विधिम् । पार्वतीमवचनामसूयया प्रत्युपेत्य पुनराह सस्मितम् ।।५०।।

हुआ-सा जान पड रहा है। देखों ! तेजस्वियोकी ऐसी ही वात होती है कि वे जहाँ निकलते है वहाँ जनाला हो जाता है और जहाँ वे छिपते है. वहाँ ग्रॅंधेरा छा जाता है ॥४३॥ देखो ! पजनीय सर्य अस्ताचलको चले तो सन्ध्या भी उनके पीछे-पीछे चल दी, क्योंकि तडके उदयके समय जो सुयंके भागे-भागे रही वह सर्वकी विपत्तिके समय उनका साथ भला कैसे छोड़ दे ॥४४॥ हे **घंघराले** बालोवाली ! ये सामने लाल-पीले घौर भूरे बादलके टुकड़े फैंल हुए ऐसे लग रहे है मानो सन्ध्याने जन्हे यह समभकर तुलिकासे २म दिया हो कि तुम उन्हें देखोगी ।।४५।। हिमालयके सिंहोंके लाल-लाल केसरोको, नये-नये पत्तोसे लदे हुए ब्रक्षोको श्रीर रंगीन धातुवाली हिमालयकी चोटियोको देखनेसे ऐसा जान पड रहा है मानो अस्त होते हुए सूर्यने अपनी लाल धुप इन सबको बाँट दी है ।।४६॥ हे पार्वती ! सब क्रिया जाननेवाले ये तपस्वी, पवित्र जलसे सूर्यको सन्ध्या समय श्राच्ये देकर बडी श्रद्धांके साथ अपनी ब्रात्म-शृद्धिके लिये रहस्य-भरे गायत्री मंत्रका जय कर रहे हैं ॥४७॥ हे मिठबोली ! अब साँभ हो चली है, इसलिये तुम भी मुभे थोडी देरकी छटी हो तो मैं सन्ध्या कर डालं । उतनी देर तक मनबहलावके काममे चतुर तुरहारी सखियाँ तुम्हारा मन बहलाती रहेंगी ॥४८॥ यह सुनकर पार्वर्ताजीने महादेवजीकी बात अनुसूनी-सी करके श्रपना ग्रोठ बिचका दिया भीर पाम बैठी हई विजयासे उन्होंने इधर-उधरकी बेसिर-पैरकी बातें छेड दी ॥४६॥ मन्त्रोंके साथ अपनी सन्ध्या पूरी करके महादेवजी उन पार्वतीजीके पास पहेंचे जो पूर्णी साधकर कठी हुई बैठी थी। महादेवजी उनसे मुस्कराते हुए कहने लगे।।५०।। बिना बातके क्रोध करने ग्रञ्च कोपमनिमिचकोपने संध्यया प्रशामितोऽस्मि नान्यया । किंत बेरिस सहधर्मचारिस चक्रवाकसमवत्तिमात्मनः ॥५१॥ पर्वम्रजिमता । निर्मितेष पितष स्वयंभवा या तनः सतन सेयमस्तमदर्यं च सेवते तेन मानिनि ममात्र गौरवम ॥५२॥ तामिमां तिमिरवृद्धिपीहितां शैलराजतनयेऽधना धातरसनिम्नगामिव ।।५३।। एकतस्तटतमालमालिनीं षश्य मान्ध्यमस्तमितशेषमातवं बिभर्ति रक्तलेखमपरा तिर्यगुजिमतम् ॥५४॥ सांपराय बसधासशो शितं मगहलाग्रमिव यामिनीदिवससन्धिसम्भवे नेजसि व्यवहिते समेरुणा । दीर्घनयने विजम्भते ।। ५५॥ एतदन्धतमसं निरङ्कशं दि स नोर्ध्वमीचरागितर्ने चाप्यधो नाभितो न प्रतो न पृष्ठतः। लोक एव तिमिरीघवेष्टितो गर्भवास इव वर्तते निशि ॥५६॥ वक्रमार्जवगुणान्वितं च यत्। श्रद्ध माविलमवस्थितं चलं समीकतं धिङमहत्त्वमसर्ता हृतान्तरम् ॥५७॥ नृनमुत्रमति यज्वनां पतिः शार्वरस्य तमसो निषिद्धये। प्रांडरी कम खि केत के रिव रजभिराहतम् ॥५८॥ पवेदिङमखं

वासी भामिनी ! देखो. क्रोध न करो ! मैं सन्ध्या करने ही तो गया था । सदा तुम्हारे ही साथ धर्मका काम करनेवाले मुक्तको क्या तुम चकवेके जैसा सच्चा प्रेमी नहीं समभती हो ॥ ११॥ देखो सन्दरी ! ब्रह्माने जब पितरोंको रचा था उस समय उन्होने ग्रपनी एक छोटीसी मर्ति बना छोड़ी थी। वही मूर्ति सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सन्ध्याक रूपमे पूर्णा जाती है। इसीलिये है रूठनेवाली ! मैं भी सन्ध्याका इतना भादर करता हूँ ॥ ५२॥ हे पार्वती ! एक श्रोरसे बढते हुए अन्यकारसे थिरी हुई सन्ध्या इस समय ऐसी जान पड रही है मानी बहते हुए गेरूकी वाराके एक किनारे तमालके पेड छाए हए हो ॥ १३॥ भीर दूसरी ओर भस्त होनेसे बचे हए सम्ध्याके प्रकाशकी लाल रेखा पिल्छममे ऐसी दिखाई पड रही है मानो युद-भूमिमे टेढ़ी चलाई हुई लहूभरी करवाल हो ॥४४॥ हे वडी-वड़ी <mark>प्रांक्षोवाली !</mark> सूर्यास्त हो जानेने रात और दिनका मेल करनेवाली साँभका सब प्रकाश सुमे**र प्रवंतक** बीचमें ग्रा जानेसे जाता रहा ग्रीर ग्रब यह घोर ग्रॅंबेरा मनमाने ढगसे चारों श्रोर फैसता जा रहा है।। ११।। ग्रेंबेरा फैल जानेसे न तो इस समय ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है न नीचे, न आस-पास, न आगे-पीछे । इस रातके समय सारा संसार इस प्रकार अधिरेमे थिर गया है जैसे गर्भकी फिल्लीमे लिपटा हुआ बालक पड़ा हो ।।५६॥ इस समय ग्रंधेरेमें, उजले श्रीर मैले, खबे श्रीर चलते, सीधे और टेड़े सब एकसे हो गए है। भाडमे आय ऐसे दृष्टीका राज, जहाँ भले-बूरे एक घाट उतारे जाते हो ।।५७।। हे कमलके समान मुखवाली ! पूर्व दिशाका ग्रगला भाग कुछ-कुछ ऐसा उजला दिखाई पड़ रहा है मानो केतकीके फूलका पराग उघर फीला हुआ हो। इससे यह निश्चय

मन्दरान्तरितमूर्तिन। निशा लच्यते शशसुता सतारका । तं मया प्रियसखीसमागता श्रोष्यतं वचनानि पृष्ठतः ॥४६॥ रुद्धान्यमनमादिनच्यार्ष्यं दृष्टवनु चिन्नकास्मितस् । एतद्विद्वरित चन्द्रमण्डलं दिग्रदृष्ट्याम् रात्रिनोदितम् ॥६०॥ यश्य प्रकालिनेविति त्रिष्ठास्यामे रात्रिनोदितम् ॥६०॥ यश्य प्रकालिनेविति द्वार्याण्डल्कावित्रसाम्मसा । विष्रकृष्टविवरं हिमांशुना चक्रवाकिमथुनं विद्यम्ब्यते ॥६१॥ शक्यमोयध्यवद्विकोमलारक्रेचुमप्रनल्पस्पृष्टैः कराः ॥६२॥ अक्रमार्वभयवद्विकोमलारक्रेचुमप्रनल्पस्पृष्टैः कराः ॥६२॥ अक्रमार्वभयवद्विकोमलारक्रेचुमप्रनल्पस्पृष्टैः कराः ॥६२॥ अक्रमुत्तिवित्ररं सरीचिभः । अक्रमुत्तिकितरोज्ञोचनं चुम्बतीव रजनीमुखं शशी ॥६३॥ प्रथ पार्वित नवेन्दुरिमार्भिभिष्तान्द्रतिमरं नभस्तलम् । एय पार्वित नवेन्दुरिमार्भिभिष्तान्द्रतिमरं नभस्तलम् । लच्यते द्विरदभोगद्रिपं मप्रसादिमव मानसं सरः ॥६४॥ रक्तभावमपद्दाय चन्द्रमा जात एय परिशुद्धमण्डलः । विक्रिया न खलु कालदोपजा निर्मलप्रकृतिषु स्थिरोदया ॥६४॥

जान पढ रहा है कि रातका ग्रंधेरा दूर करनेके लिये चन्द्रमा निकले चले ग्रा रहे हों ।।४ दा। यद्यपि श्रभी चन्द्रोदय हथा नही है पर श्राकाशमे तारे निकल श्राए हैं। इसलिये इस समय मन्दराचल के वीके किने हत चन्द्रमा इस सारोंबाली रातमे ठीक ऐसे लगते हैं जैसे मैं तम्हारे पीके **भाकर तम** लोगोकी बात उस समय सुनता है जब तुम प्रपनी सिखयोके साथ बैठकर बातें करती होती हो ।। ४६।। को चन्द्रमा दिनभर दिखाई नहीं देना था, वह इस समय निकला हुआ ऐसा लगता है मानी रातके कहनेसे यह चौदनीके रूपमें मस्कराता हुआ पूर्व दिशाके सब भेद खोले दे रहा हो ।।६०॥ है वार्वती ! यह उदय होता हम्रा चन्द्रमा इस ममय पके हुए प्रियमुके फलके समान लाल दिखाई पढ रहा है। इस समय प्राकाशका चन्द्रमा और तालके पानीमे पडी हुई चन्द्रमाकी परछाई दोनों ऐसे लगते हैं मानो रात होनेसे चकवी-चकवेका जोड़ा दूर-दूर जा पड़ा हो ।।६१।। चन्द्रमाकी निखरती हुई नई किरएो नये ग्रीर कोमल जीके ग्रॅक्वोके समान कोमल हैं। तुम चाही तो ग्रपने कनफूल बनानेके लिये अपने नखोंकी नोकसे उन्हें तोड लो ।।६२।। इस समय कमल मेंद्र गए हैं और वांदनी फैल जानेसे ग्रंधेरा मिट गया है। इसलिये इस समय चन्द्रगा ऐसा लग रहा है मानो बह अपनी किरहा-रूपी उँगलियोंने रात-रूपी नायिकाके मंहपर फैले हुए ग्रेंबेरे-रूपी बालोंकी हटाकर उसका मेंह चूम रहा हो और रात भी उस चम्बनका रस लेनेके लिये अपने कमस-रूपी नेत्र मुँदे बैठी हो ।।६३।। हे पार्वती ! उठे हुए चन्द्रमाकी किरसौंसे **वना ग्रंथेरा मि**ट जानेपर भाकाश ऐसा जान पड रहा है मानो हाथियोकी जल-कीडासे गँदला मानसरीवर निर्मल हो चला हो ।।६४।। ग्रव चन्द्रमाका मण्डल ललाई छोडकर धीरे-भीरे उजाला होने लगा है। ठीक भी है, क्योंकि जो निर्मल स्वभाववाले होते हैं उनमें यदि उन्नतेषु शशिनः प्रभा स्थिता निम्नतं श्रयपरं निशातमः ।
नृत्तमात्मसद्या श्रकल्पिता वेधसा हि गुखदोषयोर्गतिः ॥६६॥
चन्द्रपादजनितप्रवृत्तिभिश्वन्द्रकान्तजलविन्दुभिर्गिरिः ।
मेखलातरुषु निद्वितानय्नवेधयत्यसमये शिखपिडनः ॥६७॥
कल्पवृत्त्तिशिक्तरेषु संप्रति प्रस्फुरद्भिरिव परय सुन्दरि ।
हारयप्रियचनामिवांधुभिः कर्तुमागतकृत्वहलः शशी ॥६=॥
उन्नतावनतभाववच्या चिन्त्रका सितिमा गिरेरियम् ।
भक्तिमिब्हृविद्याभिगर्पता भाति भृतिरिव मचहस्तिनः ॥६८॥
एतदुञ्ज्वसित्तपीतमैन्द्रवं बोद्धमन्त्रमित्व प्रभारसम् ।
सक्तपट्पद्विरावमञ्जसमा भिद्यते कुसुदमानिवन्धवात् ॥७०॥
परय कल्पतहलम्ब शुद्ध्या ज्योन्स्तया जनितस्पर्यशयम् ।
मास्ते चलति चरिष्टके बलाद्वयज्यने विपित्वत्तंस्पर्यम् ॥७१॥
शक्यमकुगुलिभिस्त्यितैरधः शास्तिना पतितपुप्परालैः।
पत्रजर्जरशिव्रमानवैर्गेपानवैर्गेपानवैर्गे।

समयके फेरसे कभी कोई दोप बाभी जाता है तो वह बहत दिनोतक नहीं टिक पाता ॥६५॥ . पर्वतोकी चोटियोपर तो चाँदनी फैल गई है पर घाटियो और खड्ढोंमें सभी भेंबेरा बना हुआ। है। सचमच ब्रह्माने गरा और दोपकी कछ चाल ही ऐसी बनाई है कि गुरा तो ऊँचे पर रहता है भीर दोप नीचेकी मार चला जाता है ।।६६।। चन्द्रमाकी किरण पडनेके कारण इस पर्वतके . चन्द्रकान्त मिर्सकी चट्टानोसे जलको बंदे टपक रही है । इसलिये पर्वतकी ढालपर वृक्षोकी छायामें सोए हए मोर, इन बंदोको वर्षाकी बंदे समक्तकर बिना वर्षा ग्राए ही जाग खडे हए है।।६७।। हे सन्दरी ! इस समय कल्पवलको फनगियोपर चमकती हुई किरुगोको देखकर ऐसा जान पड रहा है मानो चन्द्रमा ग्रपनी किरस्पोसे कल्पवृक्षोमे चन्द्रहार बनाने ग्रा पहेँचा हो ॥६८॥ पहाडके ऊँचे-नीचे होनेसे कही तो चाँदनी पड़ रही है ग्रीर कही ग्रेंधेरा है। इसलिये यह ऐसा दिखाई पड रहा है मानो किसी मतवाले हाथीपर धनेक प्रकारकी चित्रकारी कर दी गई हो ॥६६॥ यह जो भौरोकी गुत्रसे भरा ह्या कूमूद खिल रहा है, वह ऐसालगता है मानो सौंस ले-लेकर इसने जो भरपेट चाँदनी पी ली थी उसे पचान सकतेक कारण इसका पेठ फट गया हो मीर यह कराह रहा हो ।।७०। हे चण्डिके ! कल्पवृक्षमे लटके हुए कपडो **धौर चन्द्रमाकी निर्मल** किरणोंके एक से होनेके कारण उनमें घोखा हो जाता है, पर वायुके चलनेपर जब कपडे हिलने लगते हैं तब अपने आप पता चल जाता है कि यह कपडा ही है ।।७१।। पत्तींके बीचसे अनकर धरतीपर पडनेवाली चाँदनी ऐसी मृत्दर और मृहावनी दिखाई दे रही है जैसे पेड़ोसे माड़े हुए फूल हो, इसलिय तुम चाहो तो फूलोंक समान दिखाई पडनेवाल इन चाँदनीके फूलोंसे ही तुम्हारे केत गृथ दिए जाये ।।७२।। जैसे नई-नई वह पहली वार संभोगके उरसे कौपती हुई श्रपने पतिके

एष चारुम्रुखि योग्यतारया युज्यते तरलविम्बया शशी। कन्ययेव नवदीव्या वरः ॥७३॥ साध्वसादपगतप्रकम्पया पाकभिष्मशरकाएडगौरयोरु स्लसत्प्रकृतिजप्रसादयोः रोहतीव तव गएडलेखयोथन्द्रविम्बनिहिताच्यि चन्द्रिका ॥७४॥ लोहितार्कमणिमाजनार्पितं कल्पबन्नमध विश्वति स्वयम् । त्वामियं स्थितिमतीग्रुपागता गन्धमादनवनाधिदेवता ॥७४॥ त्रार्द्रकेसरसगिन्ध ते मुखं मत्तरक्तनयनं स्वभावतः। अत्र लब्धवसतिर्गेखान्तरं किं विलासिनि मदः करिष्यति ॥७६॥ मान्यभक्तिरथवा संखीजनः सेव्यतामिदमनद्वदीपनम् । इत्यदारमभिधाय शंकरस्तामपाययत पानमस्त्रिकाम ॥७७॥ पार्वतीं तदपयोगसम्भवां विक्रियामपि सतां मनोहराम् । अप्रतक्यीविधियोगनिर्मितामाभ्रतेव सहकारतां ययौ ।।७८॥ तत्त्वर्णं विषरिवर्तितहियोर्नेष्यतोः शयनमिद्धरागयोः। सा बभव वशवर्तिनी द्वयोः शालिनः सुबदना मदस्य च ॥७६॥ घुर्णमाननयनं स्खलत्कथं स्वेदविन्दु मदकारणस्मितम्। त्राननेन न त ताबदीश्वरश्रज्ञपा चिरसमाम्रखं पपौ ॥=०॥

पास जाती है वेसे ही हे सुन्यरी ! य टिमटिमाती हुई तरेयें भी कौपती हुई चन्द्रमाके पास जा रही है । ७३।। हे सुन्यरी ! तुम जो चन्द्रमाकी घोर टकटकी लगाकर रेख रही हो तो वेसे हुए सक्तिकें समान गोरे-गोरे और प्रपान स्वाभिक प्रस्तनतिसे खिले हुए तुम्हारे गान ऐसे हुए सुक्ति सा परे हैं में माने उनर चौरनी चढ़ती था रही हो । ।७४।। लो, तुन्हें यहाँ वेंडी हुई देखकर नाख सुर्यकान्तमांगुके प्याने में करवृत्रकों मारिया लिए हुए गम्प्रमानकों वनरेवी धपने प्राप सुन्द्रारी धावमान करने था पहुँची हैं ।।७४।। तुम्हारी मतवाली प्रीक्षें भी स्वभावसे हो लात है इसिक्ये मिरिया पीनेसे भी तुमपर कोई विवेध प्रभाव तो परेगा नहीं।।७६।। और फिर सिक्यों का आबहु टालना भी नहीं चाहिए, इसिक्यें मारिया पीनेसे भी तुमपर कोई विवेध प्रभाव तो परेगा नहीं।।०६।। और फिर सिक्यों का आबहु टालना भी नहीं चाहिए, इसिक्यें मार्या के समान तो परेगा नहीं।।०६।। और फिर सिक्यों को खुक्या मी तहा कहकर संकरजीने बड़ी उदारतासे वह मारिया पार्वतीकों। सिला दी ।।७७॥। जैसे सदस्य में सह्याकों क्रयासे प्रमामका पेड़ प्रधिक सुगन्यित होकर सहकार बन जाता है बेसे ही मिरिया पीनेसे सुन्यर मुखवाली पार्वतीकी ऐसी मदमें पूर होकर संकरजीकों गोरमें गिरी कि उनकी का जाव जाती रही, उनका का सब गया भीर उसी उत्तरों वे साथनागार से पहुँचाई गई।।७९॥। पार्वतीकीकों प्रीक्षे प्रचल चनतानी मारिया पहुँचाई गई।।०९॥। पार्वतीकीकों प्रीक्षे प्रमान नहीं नहीं एक स्वीक्षेत्रकों प्रीक्षेत्र सुन्या प्रवित्तीकीकों प्रीक्षेत्र में सुक्ष प्रक्षित नहीं निक्का रही, प्रमान में सुन्ध प्रस्ति क्षेत्र सुन्ध प्रस्ति का सुन्ध प्रमान महिता प्रीक्ष प्रमान महिता प्रवित्तीकों के सिंच वचताले नाव रही थी भीर विना बातके ही वे हैं तसी प्रचें पर रही थी। पार्वतीकीकों के प्रसान प्रवित्तिका सुन्ध प्रमान प्रमान में सुन्ध प्रसान का स्वीक्ष हो हो है हैं तसी बीची वें ही पक्स रही थी। पार्वतीकीकों के स्वीक्ष प्रसान प्रमान प्रमान प्रसान स्वीक्ष सुन्ध प्री प्रसान स्वीक्ष सुन्ध प्रसान स्वीक्ष सुन्ध प्रमान स्वीक्ष सुन्य प्रसान सुन्ध सुन्ध प्रसान सुन्ध स

विलम्बितपनीयमेखलाग्रद्धहञ्जघनभारदुर्वहाम् । तां ष्यानसंभ्रतविभतिरीश्वरः प्राविशन्मशिशिलागृहं रहः ॥८१॥ हंसधवलोत्तरच्छदं जाह्नवीपुलिनचारुदर्शनम्। तत्र अध्यशेत शयनं प्रियासखः शारदाभ्रमिव रोहिसीपतिः ॥८२॥ च्यत्ययार्वितनखं समत्सरम् । क्लिष्टकेशमवलमचन्द्र नं तच्छिदर मेखलाग्रां पार्वतीरतमभन तृक्षये ॥=३॥ केवसं प्रियतमादयालुना ज्योतिषामवनतासे पङ्किषु। तेन तत्प्रतिगृहीतवच्चसा नेत्रमीलनकतहलं कृतम् ॥८४॥ स व्यबुध्यत बुधस्तवोचितः शातकुम्भकमलाकरैः समम् । मुर्च्छनापरिगृहीतकैशिकैः किन्नरैरुविस गीतमङ्गलः।।८४।। तौ चर्ण शिथिनितोपगृहनौ दम्पती चनितमानसोर्मयः। पद्म मेद पिशनाः सिषेविरे गन्धमाद्वनान्तमारुताः ॥⊏६॥ ऊरुमुलनखमार्गराजिभिस्तत्त्वसं इतविलोचनो वाससः प्रशिथिलस्य संयमं कुर्वती प्रियतमामवारयत् ॥=७॥

**उस मुखको भगवान शंकरने ग्र**पने मुँहसे चूमा नही वरन बहुत देर तक ग्रपनी ग्रांखरे ही उनकी सुन्दरताको पीते रहे ॥ द०॥ सोनेको करधनी लटकाकर अपने भारी नितम्बोंके बोक्ससे धीरे-बीरे चलनेवाली पार्वतीको लिए हए भगवान शिव. मिराशिलाके बने हए उस सनसान घरमें पहेंचे जहाँ सखकी सभी सामग्रियाँ उनके सोचने भरसे उत्पन्न हो गई थीं ।। दशा जैसे रोहिलीके पति चन्द्रमा उजले बादलोंमे विश्वाम करते-से जान पहते हैं वैसे ही जस शयतागरमें इंसके समान उजली चादरवाले धौर गंगातीरके समान मनोहर दिखाई देनेवाले पलंगपर भगवान शंकर मपनी प्रियतमाके साथ लेट गए ।। दरा। दोनों एक दूसरेको हरानेके लिए तुले हुए थे, इसलिये उमा भीर शंकरजीने ऐसा संभोग किया कि दोनोंके केश छितरा गए, चन्दन पूछ गया, नख-चिल्ल भी इघरके उचर हो गए और पार्वतीजीकी करघनी भी टूट गई फिर भी पार्वतीजीके साथ संभोग करके शंकरजीका जी नहीं भरा।। दशा पर रातके पिछले पहरमें जब तारे छिपने जा रहे वे तब केवल अपनी प्रियतमापर दया करके शंकरजीने उमाके हाथोंमें बँधे-बँधे ही सोनेके लिये भपनी ग्रांखों मेंद ली ।। ६४।। ग्रीर जब सुनहले कमल खिलने लगे ग्रीर दी ग्रा-धारी गन्धवें असाप भरते हुए शंकरजीका मंगल-गान करने लगे, उस उषा-कालमें देवताग्रीके पुज्य शिवजी जाग उठे ।। इस समय गन्धमादन वनका जो पवन मानसरीवरमें लहरिया उठाता हथा मन्द-मन्द बहु रहा था और जिसे छू जानेसे ही मानी कमल खिलते जा रहे थे, उस वायुका उन दोनोंने बोडी देर तक ग्रलग होकर ग्रानन्द लिया ॥६६॥ वायुके फोंकेसे कपडा हट जानेसे पार्वतीकी नंगी जायोंपर जो नखोंके चिन्होंकी पाँत दिखाई दे रही थी उसे शिवजी एकटक होकर देख रहे ये और जब अपने उघड़े हुए कपड़ेको पार्वतीजी ठीक करने लगीं तो शिवजीने उनका स प्रजागरकषायस्रोचनं गाढदन्तपरिताडिताधरम् । आङ्कलालकमरँस्त रागवान्त्रेचय भिष्मतिस्तर्कं थियाग्रुखम् ॥==॥ तेन भिष्मविस्तर्कं थियाग्रुखम् ॥==॥ तेन भिष्मविस्तर्भेखलम् । निर्मेस्तेऽपिशायनं निशास्यये नोज्यितं चरखरागलाञ्चितम् ॥=॥॥=॥ स्त्रियाग्रुखरसं दिवानिशं हर्षष्ट्रजननं सिपेविषुः । दर्शनप्रयापनामस्यापनामस्यानाम् विजयानिवेदनात् ॥॥=॥ समदिवसनिशीर्थं सङ्गिनस्तत्र शंभोः

शतमगमदत्नां साग्रमेका निशेव । न तु सुरतसुखेम्यरिक्षअतृप्षो वभूव ज्वलन इव सम्रुट्गान्तर्गतस्तज्जलीर्षैः ॥६१॥

> इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये उमासुरतवर्णन नामाष्टमः सर्गः ।।

हाथ थाम लिया ।। दाता पर जाननेसे पार्वती जीकी धीले लाल हो रही थी, धोठोपर शिवलीके दितिके धाव भरे पढ़े थे, संवारे हुए केश इथर-जयर हित्तरा गये थे धीर उनका तिलक भी पूँछ गया था। धपनी प्रियतमाके ऐसे मुखको देखकर प्रेमी भगवान शंकर मगन हो उठे ।। दा।। विस पत्रंपर दे सीए थे उसकी चादरसे सनवटे पढ़ गई थी, दिना डोरीवाली हुटी करवनी उसपर इकट्टी हुई पड़ी थी धीर उसपर कही-कही पांचके महावरकी छाप भी जहाँ-तहाँ लगी हुई थी। वह पत्रंप महावरकी छाप भी जहाँ-तहाँ लगी हुई थी। वह पत्रंप महावरकी छाप भी जहाँ-तहाँ लगी हुई थी। वह पत्रंप महावरकी को ऐसा प्यार हो गया था कि दिन निकल धानेपर भी उन्होंने पत्रंग खीड़ केश नाम निया।। दा।। प्रियतमाके सुत्र बढ़ानेवाले घोठोंका रह दिन-रात पीनेकी इच्छा करनेवाले शिवलीकी यह दवा हो गई कि यदि कोई उनके दर्षेत्रको प्रारा तो विजयासे सुचना पार्च-पर्पाल की वह दवा हो गई कि यदि कोई उनके दर्षेत्रको प्रारा तो विजयासे सुचना पार्च-पर्पाल की वह दवा हो गई कि यदि कोई उनके दर्षेत्रको प्रारा तो विजयासे सुचना पार्च-पर्पाल की वह दवा हो गई कि यदि कोई उनके दर्षेत्रको प्रारा तो विजयासे सुचना पार्च-पर्पाल की पर्पाल की पर्पाल की पर्पाल की पर्पाल की प्रारा की पर्पाल की प्रारा की प्रता तो भी उसी प्रकार नहीं भरा जंदे समुद्रके जनमें रहनेपर भी बहवानकी प्यास नहीं हुआ सोगो से पार्च प्रकार नहीं भरा जंदे साथ संगोगते भी उसी प्रकार नहीं भरा जंदे समुद्रके जनमें रहनेपर भी बहवानकी प्यास नहीं हुआ होता हो।। ११ शास विजय साथ नहीं हुआ सोगो से प्रारा प्रकार नहीं भरा जंदे समा हो।

महाकवि श्रीकालिदासके एवे हुए कुमारसंभव महाकाब्यमें शंकर-पार्वतीजीकी काम-कीडा वर्णन नामका घाठवाँ सगं समाप्त हुमा।

### ॥ नवमः सर्गः ॥

तथाविधेऽनक्ररसप्रसङ्गं ग्रस्तारविन्दे मधुपः प्रियायाः। प्रविशन्तमन्तर्ददर्श पारावतमेकमीशः ॥१॥ संभोगवेशम सकान्तकान्ताम शितानकारं कजन्तमाघर्णितरक्तनेत्रम् । प्रस्फारितोच्चप्रविनम्बद्धरं मुहर्मुहर्न्यश्चितचारुप्रच्छम् ॥२॥ पञ्च तियुग्ममीषद्दधानमानन्दगतिं श्रभांशवर्णं जटिलाग्रपाटमितस्ततो मएडलकेश्वरन्तम् ॥३॥ रतिद्वितीयेन मनोभवेन ह्रदात्सधायाः प्रविगाह्यमानात । तं वीच्य फेनस्य चयं नवोत्थमिवास्यनन्दत्त्वसमिन्दमौलिः ॥४॥ तस्याकृतिं कामपि वीच्य दिव्यामन्तर्भवश्खश्चविहंगमग्निम । विचिन्तयन्संविविदे स देवो अभङ्गभीमश्र रुपा वभूव ॥४॥ स्वरूपमास्थाय ततो हताशस्त्रसन्वलत्कम्पकृताञ्जलिः सन् । प्रवेषमानो नितरां स्मरारिमिदं वचो व्यक्तमथाध्यवाच ॥६॥ श्वमि स्वमेको जगतामधीशः स्वगौंकसां त्वं विपदो निहंसि। ततः सरेन्द्रप्रमुखाः प्रभो त्वामुपासते दैत्यवरै विधृताः ॥७॥

#### नवां सर्ग

प्रियाप्रेमवशंबदेन शतं व्यतीये सुरतादतुनाम्। त्वया रहःस्थितेन त्वदवीचणातीं दैन्यं परं प्राप सरैः सरेन्द्रः । 🗲 ॥ त्वदीयसेवावसरप्रतीचैरभ्यर्थितः शक्रमुखैः सरेस्त्वाम । विदन्समयोचितेन ॥ ६ ॥ उपागतोऽन्वेष्ट्रमहं विहंगरूपेस इति प्रभो चेतसि संप्रधार्य तस्रोऽपराधं भगवन्त मस्य । पराभिभता वद कि चमन्ते कालातिपातं शरणार्थिनोऽमी ॥१०॥ प्रभो प्रसीदाश सजारमपुत्रं यं प्राप्य सेनान्यमसी सुरेन्द्रः । स्वलीकलच्मीप्रभतामवाप्य जगन्त्रयं पाति तव प्रसादात ॥११॥ स शंकरस्तामिति जातवेदोविज्ञापनामर्थवतीं अभत्प्रसन्नः परितोषयन्ति गीर्भिगिरीशा रुचिराभिरीशम् ॥१२॥ तारकारेर्जियनो भवाय। मदनान्तकारः स शकस्य सेनाधिपतेर्जयाय व्यचिन्तयच्चेतसि भावि किंचित ॥१३॥ यगान्तकाला ग्रिमिवा विषद्यं पश्चियतं मन्मथरङभङात । हिरएयरेतस्यथोर्ध्वरेतास्तदमोधमाधान ॥१८॥ अथोप्णवाष्पानिलदपितान्तर्विश्रद्धमादर्शिमवात्मदेहम् पुरारिरेतः परिचेषकवर्णमण्निः॥१५॥ वभार भम्ना सहसा

क्रष्ठाभिभतोऽनलधूमगर्भः। त्वं सर्वभक्तो भव भीमकर्मा इत्यं शशापाद्रिस्ता हुताशं रुष्टा रतानन्दस्तेषस्य भङ्गात ॥१६॥ दचस्य शापेन शशी चयीव प्लुप्टो हिमेनेव सरोजकोशः। निजेगाम ॥१७॥ वपरुप्ररेतश्रयेन विद्यः स्मरत्रपास्मेरविनम्रवस्त्राम् । स पावकालोकरुपा विलन्नां गिरीन्द्रपुत्रीं श्रद्धारगर्भेर्मधरैर्वचाभिः ॥१८॥ विनोद यामास विकीर्ण धनधर्मतोयै ने त्राञ्जनाङ्क हृदयप्रियायाः । द्वितीयकौपीनचलाञ्चलेनाहरन्म्रखेन्दोरकलङ्किनोऽस्याः मन्देन स्विकाङगुलिना करेण कम्पेन तस्या वदनारविन्दात । परामृशन्धर्मजलं हरः सहेलं व्यजनानिसेन ॥२०॥ त्रहार तत्कवरीकलापमंसावसक्तं गतिश्चर्थ विगलतप्रस्नम् । स पारिजातोद्भवपुष्पमय्या स्नजा ववन्धामृतमृर्तिमौलिः ॥२१॥ कपोलपाल्यां मृगनाभिचित्रपत्रावलीमिन्द्रमुखः सुम्रुख्याः । जगद्विमोहमन्त्राचरश्चेशिमियोल्लिलेख ॥२२॥

अग्निका उजला शरीर एकदम ऐसा बुंधला पड़ गया जैसे मुहकी भाषसे दर्पण धुंधला पड़ जाता है ।।१५।। उधर सभोगके स्लमें इस प्रकार बाघा पड़ जानेसे पार्वतीजी भी धागब-बुला हो उठी धौर उन्होंने अग्निको ज्ञाप दिया-जाओ, तुम आजसे पवित्र-अपवित्र सब वस्त्एँ खाओ और संसारकी वस्तुओ को जलानेका भयानक काम करो, कोढी हो जाग्रो ग्रीर सदा धुएँसे भरे रहो ।।१६।। महादेवजीका बीयं लेनेसे ग्रुग्निका रूप ऐसा बिगड गया जैसे दक्षके जापसे क्षय रोगवाले चन्द्रमाका रूप, या पालेसे मारे हुए कमलके कोशका रूप । वहीं रूप लेकर ग्राग्न वहाँसे बाहर निकले ।।१७।। ग्राग्निने ग्रचानक संभोगके समय ही उन्हें देख लिया था इसीलिये पार्वनीजी क्रोधके मारे आपेसे बाहर हो गई। काम और लाजके मारे अपनी भीप मस्कराहटमें छिपाती हुई और तीचा मह किए बिगडी बैठी हुई पार्वतीजीको प्रेम भरे मीठे वजनोसे शकर भगवानु बहुलाने लगे ।।१६।। घने पसीनेकी बंदीके काररा पार्वतीजीकी आँखोंका आँजन उनके मुँहपर इघर उघर फैन गया था। शंकरजीकी प्रासा-प्रियाके मुखचन्द्रपर वे ग्राजनके चिन्ह ऐसे लग रहे थे मानो वे चन्द्रमाके कलंक हों। महादेवजीने फैला हुआ आजन अपने कन्वेके कौपीनसे पाँछ डाला ।।१६।। अपनी गीली औगुलियों वाले हाथोंको पंखेके समान फलकर शिवजीने घीरे-घीरे पावंतीके मुख-कमलका सब पसीना मुखा दिया ॥२०॥ सभोगके समय जूड़ा खुल जानेसे पार्वतीजीके बाल कंघोंपर फैल गए थे और जुडेमे लगे हरा सब फूल भी निकल गये थे। उस जुड़ेको महादेवजीने फिरसे पारिजातके फुलोंकी मालासे बाँध दिया ॥२१॥ चन्द्रके समान मुखवाले शंकरजीने सुन्दर मुखवाली पार्वतीजीके गाल कस्तुरीके लेपसे चीत दिए । उसे देखकर यह जान पड़ा मानो वह चित्रकारी भी सिद्ध कामदेवके हाथोंसे लिखे हुए वे रथस्य कथांविम तन्युखस्य ताटक्रूचक्रितयं न्यभात्सः ।
जगिज्जगीषुविंपमेषुरेष ध्रुवं यमारोहित पुष्पचापः ॥२३॥
तस्याः स कराठे पिहितस्तनाम्नां न्यथत्त युक्ताफलहारवल्लीम् ।
या प्राप मेरुहितयस्य मूर्ष्टिन स्थितस्य गाङ्गीषशुगस्य लच्मीम् ॥२४॥
नख्रव्यश्रेशिवरे ववन्ध नितम्यविम्वे रशनाकलापम् ।
चलस्यचेतोग्रगवन्धनाय मनोश्चवः पाशमिव स्मरारिः ॥२५॥
मालेचशाङ्गी स्वयमझनं स मङ्कत्वा दशोः साधु निवेश्य तस्याः ।
नवोत्पलाच्याः पुलकोषगृढे कराठे विनीलेऽङ्गुलिग्रुजअधर्ष ॥२६॥
ऋलककं पादसरोहहाभ्रे सरोहहाच्याः किल संनिवेश्य ।
स्वमौलिगङ्गामलिलेन हस्तारुश्यत्वमचालयदिन्दुचृडः ॥२७॥
भस्मानुलिप्ते वपुषि स्वकीये सहेलमादर्शतलं विमुज्य ।
निपथ्यलच्म्याः परिमावनार्थमदर्शयझीवितवल्लभां सः ॥२८॥
प्रियेश्य दत्ते मश्चिदर्पेशे सा संभोगचिक्कः स्ववपुर्विभाव्य ।
प्रयोवती तत्र घनानुरागं रोमाश्चदम्भेन बहिर्वभार ॥२६॥

मत्र हो जिनसे वह ससारको वशमे कर लिया करता है ।।२२।। शंकरजीने पार्वतीजीके दोनों कानों मे दो गोल कनफूल पहना दिए। उनसे इनका मख ऐसा सुन्दर दिखाई पढने लगा मानो यह कामदेवका ऐसा रथ हो जिसपर बैठकर वह तीनो लोकोको जीतने निकला हो धीर ये दोनों कनफल उस रथके दोनो पहिए हो ॥२३॥ शकरजीने पार्वतीके गलेमें जो मोतियोका हार पहनाया वह उनके स्तनोकी घडियोको छकर छातीपर लटका हुआ ऐसा जान पहता था मानो दो समेरु पर्वतोकी चोटियोंसे गंगाजीकी दो घाराएँ गिर रही हो ॥२४॥ शकरजीने पार्वती जीके उन नितम्बोपर करधनी पहना दी जिनपर उनके हाथोसे बने हए नखोके चिह्न चमक रहे थे। वह करधनी ऐसी लगती थी मानो कामदेवने धपने चश्वल चित्त रूपी मुगको बाँधने के लिये फाँस लगादी हो ।।२५।। उन्होंने ग्रपने ललाटमें जलनेवाले नेत्रसे स्वयं ग्रांजन पारकर नये कमल-जैसी श्रौखोंवाली पार्वतीजीके नयनोंमें काजल लगा दिया श्रौर फिर लेंगली में लगा हथा धाँजन पोंछनेके लिए वह उँगली धपने नीले कंठमे रगड़ ली ।।२६।। तब उन कमलनयनी पार्वतीजीके चरणकमलके पंजोंमें शंकरजीने महावर लगाकर भ्रापने सिरपर बहती हुई गगाकी घारामें प्रपने हाथका रंग घो डाला ॥२७॥ यह सब करके बडे मगन होकर उन्होंने अपने भस्म लगे हुए शरीरपर दर्पण रगडकर पोंछा और फिर अपनी प्राण-प्यारीको सिंगारकी सजावट दिखानेके लिये वह दर्पेश उनके ग्रागे कर दिया ॥२८॥ शंकरजीके हाथसे दिखाए हए उस दर्परामें अपने शरीरपर बने हुए संभोगके चिह्न देखनेसे उन्हें लाजके मारे जो रोमांच ही बाया उसीसे उन्होंने जतला दिया कि हम शंकरजीसे कितना प्रेम करती हैं ।।२१।। ब्रयने प्यारे

नेपथ्यलच्मीं दियतोपक्लमां सम्मेरमादर्शतले विलोक्य । श्रमँस्त सौभाग्यवतीष धुर्यामात्मानमुद्धतविल्लवभावा ॥३०॥ अन्तः प्रविश्यावसरेऽथ तत्र स्निग्धे वयस्ये विजया जया च । सुसंपदोपाचरतां कलानामङ्के स्थितां तां शशिखण्डमौलेः ॥३१॥ व्यथर्ब हिर्मञ्जलगानमञ्जे वैतालिकाश्चित्रचरित्रचारु जगुश्र गन्धर्वगणाः सश्क्षस्यनं प्रमोदाय पिनाकपाणेः ॥३२॥ ततः स्वसेवावसरे मराणां गणाँस्तदालोकनतत्पराणाम् । द्वारि प्रविश्य प्रसतोऽथ नन्दी निवेदयामास कृताञ्जलिः सन् ॥३३॥ महेश्वरो मानसराजहंमीं करे दधानस्तनयां हिमादे:। संभोगलीलालयतः यहेलं हरो बहिस्तानभि निर्जगाम ॥३०॥ क्रमान्महेन्द्रशस्त्राः प्रशेषः शिरोनिवदाञ्चलयो महेशम । प्रालेयशैलाधिपतेस्तनजां देवीं च लोकत्रयमात्र ते ॥३५॥ यथागतं तान्त्रिवयान्त्रिसच्य प्रमाद्य मानक्रियया प्रतस्थे । स नन्दिना दत्तभुजोऽधिरुह्य वृषं वृषाङ्कः सह शैलपुत्र्या ॥३६॥ मनोतिवेगेन कक्कवता स प्रतिष्ठमानो गगनाध्वनोऽन्तः। वैमानिकै: माख्नलिभिर्ववन्दे विहारहेलागतिभिर्गिरीश:॥३७॥

पितिके हामधे किए हुए सिगारकी शोभा जब उन्होंने दर्गसामे देखी तो वे मुस्कुरा दी धौर सब क्रोध खोड़कर ऐसी प्रमान हो गई कि वे प्रपनेको संगारकी सब सीभाग्यवती खियोमे सबसे बढ़कर समझे लगीं ।।३०।। तब जया धौर विजया नामकी सिवयोने देखा कि प्रस्त ठीक प्रवस्त है। वे अरू भीर संकरणीकी गोदमे बँठी हुई पार्वतीशीका गृष्ट्रपार करने लगी ।।३२।। उसी समय खंकरजीको प्रमान करने के लिये चारमाने ने नके मुनदर चिरफ के मगोहर मगन गीत गाने प्रारम कर दिए धौर गन्धवं लोग भी शंख बजा-बज़ाकर गाने चगे ।।३२।। महादेवजीकी सेवा करनेका ठीक प्रवस्त जानकर नन्दी भी भीतर जा पहुंखे धौर उन्होंने सकरजीसे प्रार्थना की देवता लोग प्रापक कर वर्षाने किये बाहर पाए खड़े हैं ।।३३।। यह सुनकर धपनी प्रापा-ध्यापिक हाथ से हाथ बाले भगवा है किये बाहर पाए खड़े हैं ।।३३।। यह सुनकर धपनी प्रापा-ध्यापिक हाथ से हाथ बाले भगवा है किये वह सामी-पर बाहर निकल पाए ।।३४।। धाते ही इन्द्र प्रार देवताओं सिमलनेके लिये उस समी-पर बाहर निकल पाए ।।३४।। धाते ही इन्द्र प्रार देवताओं सिमलनेके लिये उस समी-पर बाहर निकल पाए ।।३४।। धाति ही इन्द्र प्रार दिवताओं सिमलनेके लिये उस समी-पर बोलो लोकोकी माता पार्वतीओं हो खड़ की स्वत्य प्राप्त कर प्रमान करके उन्हें समन पर से।। इन्द्र पार्वतीओं से साथ बेलवर चहुकर के बच्चीं चल पर के।।३६।। मनने भी धीधक बेलार चलनेवा उस लेवर वहुकर जब वे बाकाय-गार्म जा रहे वे उस समन भी देवता लोग परने-परने विवालीं र वहुकर प्रमानका प्राप्त के परने अपने विवालीं पर हे वे उस समस आ देवता लोग धार-परने वारानीं पर विवाल कर सामावार के परने भाव परने परने विवालीं पर हो वे उस समस आ देवता लोग धार-परने विवालीं पर हो वे उस समस आ देवता लोग धार-परने विवालीं पर स्वार पर सामावार पर हो परने अपने विवालीं सामावार समावार पर से वे वस समस आ देवता लोग धार-परने विवालीं पर समावार पर सामावार समावार सामावार समावार समावार समावार समावार सामावार समावार समावार समावार समावार सामावार समावार सामावार समावार समा

स्वर्वाहिनीवारिविहारचारी रतान्तनारीश्रमशान्तिकारी । तौ पारिजातप्रसवप्रसङ्गे मरुहिमधेवे शिरिजागिरीशौ ॥३८॥ पिनाकिनापि स्फटिकाचलेन्द्रः कैलासनामा कलिताम्बरांशः। विभृतिधारी स्व इव प्रपेदे ॥३६॥ षतर्दसोमोऽ इतभोगिभोगो विलोक्य यत्र स्फटिकस्य भित्तौ सिद्धाङ्गनाः स्व प्रतिविम्बमारात् । भ्रान्त्या परस्या विमुखीभवन्ति प्रियेष मानग्रहिला नमृत्स ॥४०॥ मबिम्बितस्य स्फटिकांश्रग्पतेश्वन्दस्य चिह्नप्रकरः करोति । गौर्यापितस्येव रसेन यत्र कस्तरिकायाः शकलस्य लीलाम ॥४१॥ यदीयभित्तौ प्रतिविभिनताङ्गमात्मानमालोक्य रुषा करीन्टाः । मचान्यक्रम्भिश्रमतोऽतिभीमदन्ताभिधातव्यसनं निशास यत्र प्रतिविभिन्नतानि ताराकलानि स्फटिकालयेष । रतान्तच्युननारहारम्रकाभ्रमं विभ्रति सिद्धबध्यः ॥१३॥

उन सबने शिवजीको हाथ जोडकर प्रसाम किया ॥३७॥ उस समय बाकाश-गगाके जलकी फहारोंसे शीतल, पारिजातके फलोमे बसे हए और सभीग करके थकी हुई नारीकी बकावट मिटानेवाले प्रवनने द्याकर शकरजी ग्रीर पार्वतीजीकी बढ़ी सेवा की ।।३६।। यो चलते-चलते भगवान शकर स्फटिकके बने हुए पर्वतोमे श्रेष्ट कैलासपर जा पहुँचे। यह पहाड शकरजीके समान ही लगता था क्योंकि ग्रपने बडण्पनसे शकरजी सारे ग्राकाशमें व्याप्त हैं ग्रीर कैलासके भी चारो ग्रोर ग्राकाश है। इसलिये दोनों ही ग्राकाशमें सजे हैं। सोम कहलानेवाले भगवान शकरणी इस पर्वतपर रहते है और सोम कहलानेवाला चन्द्रमा महादेवजीके माथेपर रहता है । इसीलिये दोनो ही मोमको धारण करनेवाले हैं। इस पर्वतपर भोगी या कामी अनुठा सभोग करते है और महादेवजीयर भोगी (अर्थात साँप) अनुठे दगसे लिपटे रहते हैं। इसलिये दोनो ही ग्रनठे भोगीवाले हैं। इस पर्वतपर बहुत विभत्ति (ग्रथात रत्नमणि) श्रादि पाए जाते है और महादेव जीके शरीरपर विभृति (अर्थात भस्म) है। इसलिंग दोनो ही विभृति वाले भी हैं 113811 जब सिद्धोंकी स्त्रियाँ अपने पतियोंके साथ कैलास पर्यंतकी स्फटिककी दीवारोंके पास पहेंचकर ग्रपनी परछाई देखती है तो उन्हें यह धोखा हो जाता है कि हमारे पति किसी दसरी स्त्रीको तो साथ नहीं लिए हुए है। एल यह होता है कि अपने पतियोके मनाते रहनेपर भी वे रूठी ही र∉ती हैं ।।४०।। जब उस स्फटिकके बने हुए कैलासपर चन्द्रमाकी सन्दर परछाही पहती है तब चन्द्रमाके कलककी छाया तो दिखाई पडती है पर चन्द्रकी छाया उसीमे मिल जाती है। वह कलककी छाया ऐसी लगती है मानो पार्वतीजीने कस्त्री पीसकर और उसकी विडी बनाकर वहाँ छाप दी हो ।।४१।। इसी पर्वतकी भीतोंपर अपने ग्रङ्गोकी छाया देखकर मतबाले हाथी उसे दसरा मतवाला हाथी समक्त बैठते हैं। इसलिये कोधमे भरकर ग्रपने दाँतोंसे उनपर करारी टक्करें िकायोंको यह घोखा हो जाता है कि ये कहीं संभोगके समय छटकर गिरे हुए मोतिगोके दाने तो नभश्ररीमण्डनदर्पस्थाः सुधानिधिर्मुर्द्धनि यस्य तिष्ठन्। अनुध्येचुडामणितामुपैति शैलाधिनाथस्य शिवालयस्य ॥४४॥ समीयिवांसी रहसि स्मरार्ता रिरंसवी यत्र सुराः प्रियाभिः। एकाकिनोऽपि प्रतिविम्बभाजो विमान्ति भयोभिरिवान्विताः स्वैः॥४४॥ देवोऽपि गौर्या सह चन्द्रमौलिर्यहच्छ्या स्फाटिकशैलशक्ते। श्रकारचेष्टाभिरनारताभिर्मनोहराभिर्व्यहरचिराय देवस्य तस्य स्मरद्धदनस्य हस्तं समालिङ्गय सविश्रमश्रीः। सा नन्दिना वेत्रभृतोपदिष्टमार्गा पुरोगेख कलं चचाल ॥४७॥ चलच्छिखायो विकटाक्मभक्तः सदन्तरः शक्लसतीच्यत्रएडः। अवोपदिष्टः स तु शंकरेख तस्या विनोदाय ननर्त भृङ्गी ।।४८।। कराठस्थलीलोलकपालमाला दंशकरालाननमभ्यन्त्यत् । प्रीतेन तेन प्रभागा नियक्ता काली कलत्रस्य ग्रदे प्रियस्य ॥४६॥ भयकरी ती विकटं नदन्ती विलोक्य बाला भयविह्नलाङी। सरागम्रत्सक्रमनक्रशत्रोगीढं प्रसद्य स्वयमालिलिङ्गः ॥५०॥ उत्तक्षपीनस्तनपिग्रहपीडं ससंभ्रमं तत्परिरम्भमीशः। स्मरेश रूढप्रमदो ममाद ॥५१॥ प्रपद्य सद्यः पुलकोपगुदः

नहीं हैं ॥४३॥ प्रस्तरामों के वर्षणुके समान सुन्दर लगनेवाला चन्द्रमा जब इस कैलासकी चोटीघर प्रा पहुँचता है तब यह उस हिमालयका प्रमाने चुर्चामील-वा लगने लगता है जिनपर शिवली निवास करते हैं ॥४४॥ फामसे पीडित देवता लोग प्रपनी-प्रमन्नी क्लियोंको साथ लेकर जब हाज वो एकातमे विहास करते हैं ॥४४॥ फामसे पीडित देवता लोग प्रपनी-प्रमने क्लियोंको साथ लेकर जब हाज उन्हें एका जान पहला है मानो हमारे बहुतने रूप हो ॥४४॥ उसी मुन्दर कैलासको स्कटिककी चोटीपर शंकरणीने भी पार्वतीजीको साथ बहुत दिनोतक लगातार जो भरकर श्रनेक प्रकारकी साम-क्रीको ॥४६॥ अपनी पार्वतीजीको साथ बहुत दिनोतक लगातार जो भरकर श्रनेक प्रकारकी साम-क्रीको ॥१६॥ अपनी रसीजी चटक-मटकसे जो लुमानेवाली पार्वतीजी मी शकरजीके हायको हाथ दिए हुए उन पर्योपर भूमा करती थीं जहीं हाथ में बेतका डच्छा निए हुए नन्दी धाने-प्रमान मार्ग वताता चलता था ॥४७॥ शंकरजीकी मीहीका संकेत पाकर बदे-बड़े दोतींबाले, लहराती हुई चोटीवाले, टेड्रे-मेड्रे अंगोंबाले और उपकी बेडेसे मृहसाले भूगीने पार्वतीजीका मन बहलानेके लिये बहा नाच दिखलाया ॥४६॥ है सम्मान सामिका में प्रपन्न देशकी दोतींबाला पाकर हिलती हुई खोपड़ियोंकी माना करूकों पहनताबालिको जी साव दिखलाया ॥४६॥ इस प्रकार विकट रूपने स्वासिक स्वत्य स्वताह स

इति

गिरितनुजाविलासलीला

विविधविमङ्गिभिरेष तोषितः सन् ।

श्रमृतकरशिरोमणिर्गिरीन्द्रे

कृतवसतिर्वशिभिर्गशैर्न नन्द

।।५२॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये कैलासगमनो नाम नवमः सर्गः ॥

उठे हुए भीर मोटे-मोटे स्तनोंके भ्रपनी छातीपर लगते ही शंकरवी मगन हो उठे भीर उनके मनमें इतना काम उत्पन्न हो गया कि वे प्रेममे मतवाले हो उठे ॥५१॥ इस प्रकार श्री पावंतीजीकी भनेक हाव-भाव भरी लीलाभी भीर भनेक प्रकारके संभोगसे सन्तुष्ट होकर मगवाबु शंकरजी अपने साथ कैलास्तपर रहनेवाले गर्सांके साथ बड़े प्रयत्न हुए ॥६२॥

> महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसभव महाकाव्यमें कैलास गमन नामका नवाँ सर्ग समान्त हुन्ना ॥

# ॥ दशमः सर्गः॥

त्राससाद सनासीरं सदसि त्रिदशैः सह। श्रीयस्त्रकं तीव ' वहन्बद्धिर्महन्महः ॥१॥ सहस्रेण दशामीशः कृतिसताङ्गं च सादरम्। दुर्दर्शनं ददर्शामि धम्रधमितमग्डलम् ॥२॥ दृष्टा तथाविधं वह्निमिन्द्रः चरुधेन चेतसा। किञ्चितकन्दर्पद्वेषिरोपजम् ॥३॥ व्यचिन्तय चिरं विलन्यमुर्खेर्देवैर्वीन्यमाणः चणं चणम्। उपाविशत्सरेन्द्रे गादिष्टं सादरमासनम् ॥४॥ न्वयासादि दर्दशेयं दशा इति प्रष्टः सरेन्द्रेण स निःश्वस्य वनोऽवदत् ॥५॥ **अनतिक्रम**शीयाचे शासनात्सुरनायक । प्राप्य वेषमानोऽतिसाध्वमातु ॥६॥ पारावतं वपः यभिगौरि रतासक्तं जगामाहं महेश्वरम् । स्मरारातेः कालस्येव ₹ai रूपमहमासदम् ॥७॥ दृष्टा छुब्रविहङ्गं मां सुज्ञो विज्ञाय जम्भभित । ज्वलद्भालानले होतं कोपतो माममन्यत् ॥८॥

### वसवां सर्ग

 वचोभिर्मधरैः सार्थैविनम्रेस मया स्ततः । प्रीतिमानभवद्देव: स्तोत्रं कस्य ਜ तष्ट्ये ॥६॥ सकलत्राता शंकर:। शरसयः मामत्रायत क्रोधाग्नेर्ज्जलतो ग्रासात्त्रासतो दर्निवारतः ॥१०॥ परीरम्भरभसं दहित्तिगिरे: । परिहत्य कामकेलिरसोत्सेकादबीडया विरराम सः ॥११॥ रेतस्तद।मोधं सदर्वहम् । रङभङ्गच्यतं त्रिजगहाहकं सधो मद्रिग्रहमधि न्यधात ॥१२॥ दर्विषद्धेग तेनाहं तेजसा दहनात्मना। देहं दुर्वहं निर्दग्धमात्मनो वोद्धमत्तमः ॥१३॥ महसातिमहीयसा । रौदेख दह्यमानस्य प्रासपरित्रासप्रग्रसो मम भव वासव ॥१५॥ श्रन्वा बच्चो बह्नेः परितापोपशान्तये। इति विचिन्तयामास मनसा विवर्धेश्वरः ॥१५॥ तेजोदग्धानि गात्राणि पाणिनास्य परामृशन् । किंचित्कपीटयोनिं तं दिवस्पतिरभाषत ।।१६॥

 प्रीत: स्वाहास्वधाहन्तकारैः प्रीखयसे स्वयम । देवान्पित् नमजुष्याँस्त्वमेकस्तेषां मुखं यतः ॥१७॥ त्विय ज्रह्मति होतारो हवींपि ध्वस्तकल्मपाः। भक्षन्ति स्वर्गमेकस्त्वं स्वर्गप्राप्तौ हि कारणम् ॥१८॥ हर्वीषि मन्त्रपतानि हताश त्वयि जुह्नतः। तपस्वितस्तपःसिद्धिं यान्ति त्वं तपसां प्रभः॥१६॥ निधत्से हतमकीय स पर्जन्योऽभिवर्षति । ततोऽस्रानि प्रजास्तेभ्यस्तेनासि जगतः पिता ॥२०॥ अन्तश्ररोऽसि भूतानां तानि त्वत्तो भवन्ति च। ततो जीवितभृतस्त्वं जगतः प्राग्रदोऽसि च ॥२१॥ सकलस्यास्य त्वमेकोऽस्यपकारकत् । कार्योपपादने तत्र त्वत्तोऽन्यः कः प्रगल्भते ॥२२॥ सरसंघानां त्वमेकोऽर्थसमर्थने । त्र्यमीषां संश्लाघ्योपकारव्रतिनोऽनल ॥२३॥ विषक्ति र पि देवी भागीरथी पूर्वं भक्त्यास्माभिः प्रतीपिता। निमज्जतस्तवोदीशं तापं निर्वापयिष्यति ॥२८॥

तदच्छ मा कार्षविलम्बं हव्यवाहन। राक्तां कार्येष्ववश्यकार्येष सिद्धये चित्रकारिता ॥२५॥ शंभोरम्भोमयी मर्तिः सैव देवी सरापगा। त्वत्तः स्मरद्विषो बीजं दुर्घरं धारयिष्यति ॥२६॥ इत्यदीर्य शनासीरी विरराम प्रतस्थे स्वर्धनीमिम ॥२७॥ तिहसृष्टस्तमापृच्छ्य स्वर्गतरक्रिशी। हिरसय रेतमा तेन देवी तीर्गाध्वना प्रपेदे सा नि:शेषक्लेशनाशिनी ॥२८॥ स्वर्गारोहरानिःश्रेशिमोच मार्गाधिदेवता दर्गतारिखी ॥२६॥ उदारदरितोद्वारहारिखी महेश्वरजटाजटवासिनी पापनाशिनी । सगरान्वय निर्वाशकारिशी धर्मधारिसी ॥३०॥ ब्रह्मलोकादुपागता । विष्णुपादोदकोदभूता त्रिभिः स्रोतोभिरश्रान्तं प्रनाना अवनत्रयम् ॥३१॥ सम्रत्थितैः । जातवेदसमायान्तम्मिहस्तैः श्चाजहाबार्थसिद्धचे तं सप्रसादधरेव सा ॥३२॥

हम लोगोंने पहलेसे ही बहुत हाथ-पर जोडकर गंगाजीको प्रसन्न कर लिया है। बस, ज्यों हो तुम उनकी धारामें स्नान करोने त्योही वे इस चौर जनतको धारामें स्नान करोने त्योही वे इस चौर जनतको धारामें स्नान करोने त्योही वे इस चौर जनतको धारत कर देंगी। १२४।। इस जिय है आिन ! जुम फटपर गंगाजीने पास जामें दे र न करो, जिस कामको पूरा करोने हो बात जीमें ठान सी जाय उसे पूरा करोने दे र नहीं करनी नाहिए। १२५।। इसो प्रेस हो ही अपवाली मूर्ति है वे उनके तेजस्वी वीयंको तुमसे लेकर प्रपन्नेमें रख लेगी। १२६।। इतना कहकर इन्द्र खुप हो गए और प्रानिव भी उनसे विदा होकर गागाजीकी धोर सल पड़े। १३०।। धौर सलकर उन गंगाजीके तीरपर जा पहुँचे जो सब दु जोको मिटा देती हैं, सौद जोको स्वर्ग पहुँचा वेती हैं, बोक्स जीके अटा-बूटमें रहती हैं, बोक्स जीके अटा-बूटमें रहती हैं, सार के इने के पास हर लेती हैं, प्रमंत्र कर देती हैं, बोक्स जीके अटा-बूटमें रहती हैं, सगरके पुत्रोंकों भी तारनेवाली हैं, प्रमंत्री रसा करनेवाली हैं, विच्युके बरण के लागे निकलकर बहुमांकोच प्रार्थ हैं धौर प्रपन्नी तीन बारायोंके तीनों स्वर्गी साम तिम करती हैं। १८८-११।। वहीं गंगीकी जो लहरें उठ रही सी वे ऐसी समती थी। मानो दूरवे पाते हुए प्रिनको देवकर से प्रसन्न मति प्रपन्नी सहरोके हाथों देवकर साम साधनेके लिये उनहें दूरसे ही बुला रही हों।। १२।। वहीं बहुतके राजहें सहरोके रावहंद एक साम साधनेके लिये उनहें दूरसे ही बुला रही हों।। १२।। वहीं बहुतके रावहंद एक साम साधनेके लिये उनहें दूरसे ही बुला रही हों।। १२।। वहीं बहुतके रावहंद एक साम

संग्रिलदिर्परालैः मा कलं कजिङ्करनमदैः। ददे श्रेयांसि दःखानि निहन्मीति तमम्यधात ॥३३॥ तटमभिद्रतैः । कल्लोलैरुद्वतैरर्वाचीनं स्वर्धनी ਧੀਜੇਰ तमभीयाय जातवेदसम् ॥३४॥ श्रथाभ्यपेतस्तापार्ता निममज्जानलः किं व्यवस्यन्ति विलम्बितुम् ॥३४॥ विपदापरिभताः श्रमहारिणि। गङ्गावारिशि **कल्यागाकारि**गा स ममो निर्वृति प्राप प्रस्यभारिणि तारिणि ॥३६॥ संचक्राम हविभेजः । मादेश्वरं धाम गङ्गयामत्तरंगायामन्तस्तापविपद्धति 119७11 रेतस्याइते ँमरिता कशानरेतसी सौरव्यं हव्यवाहो वहन्वहु ॥३८॥ निश्रकाम ततः सधासार रिवाम्भोभिरभिषिको हताशनः । परां निर्वतिमादधत ॥३६॥ जगामाथ सा सुदुर्विषहं गङ्गा धाम कामजितो परीतापमवाप ह्योमवाहिनी ॥५०॥ श्रादधाना

मिलकर मतवाले बने हुए जो कलकल शब्द कर रहे थे वह ऐसा लग रहा था मानो गंगाजी प्रसिन्ते कह रही हों कि में सबका भला किया करती है भीर दुःस हर लिया करती हैं ॥३३॥ गंगाजी कर हो हों हो कि में सबका भला किया करती है भीर दुःस हर लिया करती हैं ॥३३॥ गंगाजी कुछ सामें बढ़कर प्रतिकार क्यांत करने चली था रही हो ॥३५॥ भी वे ऐसी लगती थी मानो गाजो कुछ सामें बढ़कर प्रतिकार क्यांत करने चली था रही हो ॥३५॥ तावसे जलते हुए प्रिनिने वहाँ पहुँचकर फट गाजों में दुबकी लगाई । सच है विषदाके मारे लोगोंको कहीं मुख देर कककर सोवनेकी सुध थोड़े ही रहती है ॥३५॥ सबका कल्यांत्र करनेवाली, या मानव दूर करनेवाली, परम पतित्र तथा सबका तारत्याली गांजोंके जलमें दुबकी लगाकर प्रतिकार के साम या मानव दूर करनेवाली, परम पतित्र तथा सबका तारत्याली गांजोंके जलमें दुबकी लगाकर प्रतिकार के साम विषया । ३६॥ प्राप्तों उदालाके दहकता हुया सकरबीका बीर्य प्रतिका तिमसि निकसकर के साम विषया । या । १६॥ प्राप्तों अलाको के स्वाप्त स्वाप्त स्वप्त वहाँ स्वप्त स्वप्

बहिरार्ता युगान्ताग्रेस्तप्तानीव शिखाशतैः। हित्वोष्सानि जलान्यस्या निर्जग्मर्जलजन्तवः ॥४१॥ तेजसा तेन गौदे ग तप्तानि सलिलान्यपि। सम्रदश्चन्ति चएडानि दर्घराणि बमार सा ॥४२॥ जगचचा वि चारदांशी किंचिदभ्यदयोनम्खे । जग्मः पट कृत्तिका माघे मासि स्नातुं सुरापगाम् ॥४३॥ शर्अं रअंक्द्रैरुमिशतै: स्वर्गनिवासिनाम् । कथयन्तीमिवालोकावगाहाचमना दिकम सस्नातानां मनीन्द्राशां वलिकर्मोचितैरलम् । बहिः पुष्पोत्करैः कीर्यातीरां दर्वाचतान्वितैः ॥४५॥ वहाध्यानपरेयोगपरे वेहासनस्थिते: योगनिद्रागतैयोगपङ्गनधैरुपाश्रिताम् HSEII पादाङगृष्टाग्रभमिस्थैः स्वर्यसंबद्धदृष्टिभिः । ब्रह्मपिंभिः परं ब्रह्म गुणुद्धिरुपसेविताम ॥४७॥ श्रथ दिच्यां नदीं देवीमभ्यनन्दन्विलोक्य ताः। कं नाभिनन्दयत्येषा पीयपवाहिनी ॥४८॥ हर्ग

यामुद्रहति मूर्द्रनि। चन्द्रचहामसिदें वी यस्या विलोकनं पुरुषं श्रद्धधस्ता मुदा हृदि ॥४६॥ दिच्यां विष्णुपदीं देवीं निर्वाणपददेशिनीम्। ववन्दिरे ॥५०॥ निर्धतकल्मषां मध्नी सप्रहास्ता सौभाग्यैः खुळ सुप्रापां मोस्प्रतिश्चवं सतीम । मक्त्यात्र तुष्टुबुस्तां ताः श्रद्दधाना दिवोधनीम् ॥५१॥ म्रक्तिस्त्रीसङ्गदत्यज्ञैस्तत्र ता विमलैर्जेलैः। त्रज्ञालितमलाः सस्तः सस्नातास्तपसान्विताः ॥५२॥ स्नात्वा तत्र सुलभ्यायां भाग्यैः परिपचेलिमैः। चरितार्थं स्वमात्मानं वह ता मेनिरे मुदा ॥५३॥ रेतस्तासामभिकलेवरम् । कशानरेतसा श्रमाघं संचचाराथ सद्यो गङ्गावगाहनात ॥५४॥ रौद्रं सदर्दरं धाम दधाना दहनात्मकम्। परितापमवापुस्ता मञ्जा इव विषाम्बुधौ ॥५५॥ अन्तमा दर्बहं बोद्धमम्बनो बहिरातुराः। श्रश्रि ज्वलन्तमन्तस्ता दधाना इव निर्ययः ॥५६॥

मुख हो जायगा ॥४६ । स्वयं भगवान् यंकर, जिन गंगाजीको मस्तकपर रखते है. जिनके दर्शन करनेते ही पुण्य होता है उन गंगाजीको देखकर खबी कृषिकारीएँ मनी बढी प्रमान हुई धौर उनके मनमें गागजीके लिये वहीं श्रद्धा जाग उठी ॥४६॥ उन कृष्तिकारींने. मुक्ति देवांची, विक्ष्यकु करायोक्षे तिकत्ववेदावी धौर पायोका नाश करनेवाली गंगाजीकी वढी भक्ति बस्ता की ॥१६॥ जिनका बढ़े सीभाग्यसे दर्शन होता है धौर जो सालात् मोल ही हैं उन गंगाजीकी स्तुति कृषिकाशोने बड़ी भक्तिके साथ की ॥१६॥ और तब उन तयस्तिनी कृषिकाशोने वही मार समलकहर गंगाबीके उस निर्मक जममें स्नान किया जो ऐसा लगता या मानो मुक्तिके पास ही पहुँचा रहा हो ॥१६॥ जिन जममें स्तान किया जो ऐसा लगता या मानो मुक्तिके पास हो पहुँचा रहा हो ॥१६॥ जमाजीके पिछले जमके पुण्यवान् लोग ही स्तान करवारी हैं उन गंगाजीमें बढ़े पानक्ष कर साथ स्नान करके उन कृत्तिकाशोंके प्रयोग भागवि निकलकर उन कृत्तिकाशोंके परिमें पैठ गया ॥१४॥ जब वे गगाजीमें स्नान कर रही थी उस समय मंकरजीका प्रयुक्त नीयं गंगजीसे तमान वीयके प्राणानीसे वे बहुत तस्त हो उठी धौर उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो हम विचक्त समुसं है इब गई है ॥११॥ तिवान उत्त समस् ते जड़ी स्तान के स्वतन तस हम हम विचक्त सहुत हे उत्त तीत्र हु देश तेजको लाए व भीतर ही भीतर जलती हुई उस तेजको लाए वे भीतर ही भीतर जलती हुई उस तेजको लाए वे भीतर ही भीतर जलती हुई उस तेजको लाए

श्रमोषं शांभवं बीजं सद्यो नद्योज्भितं महत् । तासामम्युदरं दीप्तं स्थितं गर्भत्वमागमत् ॥५७॥ सुज्ञा विज्ञाय ता गर्भीभृतं तद्वोद्धमत्रमाः । विषादमद्युः सद्यो गाढं भर्तृभिया हिया ॥५८॥ श्रकामकरखं जातमकाएडे भाविनोऽर्थतः । संभूयान्योन्यमात्मानं शुश्रुवस्तास्तदाविलस् ॥५६॥ ततः शरवणे सार्वं भयेन बीडया च ताः । तद्वर्भजातम्बृत्सुज्य स्वान्गृहानभिनिर्ययुः ॥६०॥

ताभिस्तत्र।मृतकरकलाकोमलं भासमानं तद्विचित्तं चयामभिनभोगर्भमभ्युजिहानैः । स्वास्तेजोभिदिनपतिशतस्पर्धमानौरमानौ

र्वक्तैः षड्भिः स्मरहरगुरुस्पर्धयेवाजनीव ॥६१॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये कुमारोत्पत्तिर्नाम दश्चमः सर्गः ॥

जलसे बाहर निकली ॥५६॥ यकरजीका वह मभकता हुधा प्रजूक वीयं गगाजीसे छूट जानेचर जन क्रितिकाशोके पेट्से पहुँक्कर गर्भ बन गया ॥५०॥ जब उन क्रुतिकाशोके पेट्से पहुँक्कर गर्भ बन गया ॥५०॥ जब उन क्रुतिकाशों प्रपने-प्रपर्ध (निवसीके इस्ते भीर लाके मारे वहीं दुखी हो गई ॥५०॥ होनहार वाले उस प्रनिच्छत प्रनवतरके गर्भकी उन छहाँ क्रुतिकाशों परस्वर प्रनवतरके गर्भकी उन छहाँ क्रुतिकाशोंने परस्वर पितकर सेवा की ॥५६॥ भीर तब उन कज्जा घोर भयके कारण के एक सरपतके जनलमे प्रपन-प्रपत्न गर्भ छोडकर घनने-प्रपत्न पर लीट गई ॥६०॥ क्रुतिकाशोंने उस सरपतके जनलमे प्रपन-प्रपत्न गर्भ छोडकर घनने-प्रपत्न पर लीट गई ॥६०॥ क्रुतिकाशोंने उस सरपतके जगलमे जो वस्त्याकी क्रितिकाशोंने उस सरपतके जगलमे जो वस्त्याकी क्रितिकाशोंने स्थान कोमल भीर तेजस्वी गर्भ छोड़े ये वे ऐसे तेजस्वी वन गर्भ छाउने क्रुतिकाशोंने प्रपत्न प्रपत्न छ मुख्योंने विच उनका तेज उदय होते हुए सैकड़ों सुर्यों से भी होड़ करता या घीर धपने छ मुख्योंने वे चार मुखवाले बहुगांकी भी मानो चुनीती दे रहे थे ॥६१॥

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसभव महाकाव्यमें कुमार का जन्म वर्णन नामका दसवाँ सर्गसमाप्त हमा।

## ॥ एकादशः सर्गः ॥

श्रम्पर्थ्यमाना विद्युधैः समग्रैः प्रहुँः सुरेन्द्रप्रप्रुवेहरेत्य । तं पाययामास सुधातिपूर्ण सुरापमा स्वं स्तनमाश्च मृतां ।। १ ।। पिवन्स तस्याः स्तनयोः सुषौषं च्रणं चर्णं साधु समेधमानः । प्रापाकृतिं कामिष पिड्भरेत्य निषेन्यमाणः खलु कृतिकाभिः ॥ २ ॥ मागीरधीपावककृतिकानामानन्दवाष्पाकृत्वलोचनानाम् । तं नन्दनं दिन्यसुपानुमासीत्परस्परं प्रौटतरो विवादः ॥ ३ ॥ श्रत्रान्तरे पर्वतराजपुत्र्या समं शिवः स्वैरविद्यारहेतोः । नमो विभानेन विगादमानो मनोतिवेगेन जगाम तत्र ॥ ४ ॥ निसर्गवात्सस्यवशादिषुद्धचेतःप्रमोदौ शलदश्रनेत्रौ । श्रप्रयातं तं गिरिजागिरीशौ पढाननं पट्दिनजातमात्रम् ॥ ४ ॥ श्राध्याद देवी शशिखरण्डमौलिं कोऽयं शिद्युद्धित्यवषुः पुरस्तात् । कस्याथवा घन्यतमस्य पुंसो मातास्य का भाग्यवतीषु धुर्या ॥ ६ ॥ स्वर्गापगासावनलोऽयमेताः षट्कृतिकाः किं कलहायमानाः । पुत्रो ममायं न तवायमित्यं मिथ्येति वैलन्यसुदाहरन्ते ॥ ७ ॥

#### ग्यारहवाँ सर्ग

इन्द्र आदि सब देवताओं ने जब गङ्गाजों के यास प्राकर बड़ी नम्नताने प्रायंना की तब वे स्त्रीका स्वय धारता करके यदना प्रमुत्ते भरा हुआ रवन वस बालकको पिनाने लगी । ११। वह छ. मुझी बाला बालक प्रमुत्ते धारा पी-गीकर पल-पलने वेगसे बला का माने कर वही इन्तिकाएँ भी आकर उसकी देवभान करने लगी तब तो उसका रूप-रण कुछ यनोंने ही उगसे मुन्दर हो उठा ॥२।। उव दिव्य रुप्ता वालकको देवकर, गगाजा, धानि छीर छुट्टी इन्तिकाएँ सब प्रात्नी में प्रमुत्त कर दिव्य प्रमुद्ध हो उत्तर हो उत्तर हो उत्तर हो जात कि प्रमुद्ध हो उत्तर हो उत्तर हो अपना अपना प्रमुत्त भी भी पार्वतीजों साथ यो ही पून-पार्गत मनके समान वेगसे करने लगी ॥३॥ इती बीच विवजों भी पार्वतीजों साथ यो ही पून-पार्गत मनके समान वेगसे करने वाली ॥३॥ इती बीच विवजों भी पार्वतीजों साथ यो ही पून-पार्गत मनके समान वेगसे प्रमुत्त वालकको देवते ही विवजों धीर पार्वतीजों की साथ वो ही पून-पार्गत प्रमुत्त समान के मुन्दे सुन्त वालको देवते ही विवजों धीर पार्वतीजों प्रमुत्त निमान विवज्ञ प्रमुत्त साथ साथ समान के सुन्दे सुन्त वालकों विवज्ञ साथ प्रमुत्त साथ के प्रमुत्त के साथ के प्रमुत्त साथ के प्रमुत्त विवज्ञ के प्रमुत्त विवज्ञ विवज्ञ विवज्ञ के प्रमुत्त के प्रम

कस्येदमपत्यमीशाखिलत्रिलोकीतिलकायमानम् । एतेष कस्याप्यथ देवदैत्यगन्धर्वसिद्धोरगरात्त्रसेष ॥८॥ अत्वेति वाक्यं हृदयप्रियायाः कौतृहृ लिन्या विमल्सिनतश्रीः। सान्द्रश्मोदोदयसौख्यहेत्रभतं बचोऽबोचत जगत्त्रयीनन्दन एष वीरः प्रवीरमातस्तव नन्दनोऽस्ति । बल्याणि कल्याणकरः सराणां त्वत्तोऽपरस्याः कथमेष सर्गः ॥१०॥ देवि त्वमेवास्य निदानमासीः सर्गे जगन्मङ्गलगानहेतोः। सत्यं त्वमेवेति विचारयस्व रत्नाकरे युज्यत एव रत्नम् ॥११॥ श्रतः श्रुणुष्वावहितेन वृत्तं बीजं यदमी निहितं मया तत् । संकान्तमन्तिखदशापगायां ततोऽवगाहे सति क्रत्तिकास ॥१२॥ गर्भन्वमाप्तं तदमोघमेतत्ताभिः शरस्तम्बमधि न्यधायि । तत्रायमभृतपुर्वी महोत्सवोऽशेषचराचरस्य ॥१३॥ अशेषविश्वप्रियदर्शनेन धर्या त्वमेतेन सप्रत्रिशीनाम । अलं विलम्ब्याचलराजपुत्रि स्वपुत्रग्रहसङ्गतले निधेहि ॥१४॥ वादिन्यमृतांश्रमौलौ शैलेन्द्रपुत्री रभसेन सद्यः। सान्द्र प्रमोदेन सुपीनगात्री धात्री समस्तस्य चराचरस्य ॥१५॥

किरीटबढ़ाख़लिभिर्नभ:स्थैर्नमस्कता सरवरनाकिलोकैः । विमानतोऽवात्रदात्मजं ब्रहीतम्बन्किएठतमानसाभूत् ॥१६॥ स्वर्गाप्रगापावककत्तिकादीन्कताध्वलीनानमतोऽपि हित्वोत्सका तं सतमाससाद प्रत्रोत्सवे माद्यति का न हर्पात ।।१७॥ प्रमोदवाष्पाकललोचना सा न तं ददर्श चरामग्रतोऽपि। परिस्प्रशन्ती करकडमलोन सुखान्तरं प्राप किमप्यपूर्वम् ॥१८॥ शिश्चर्गलद्वाष्पतरंगितायाः । सविस्मयानन्द विकस्वरायाः विवद्भवात्मस्यरसोत्तराया देव्या दशोगींचरतां जगाम ॥१६॥ तमीचमाणा चर्णमीचणानां सहस्रमाप्तं विनिमेषमैच्छत । सा नन्दनालोकनमञ्जलेष चर्ण चर्ण उप्यति कस्य चेतः।।२०॥ तं पाणिसरोरुहाभ्याम । विनम्रदेवासरप्रमुगाभ्यामादाय पार्वशाचन्द्रचारुं गौरी स्वम्रत्सङ्कतलं निनाय ॥२१॥ स्वमञ्ज्ञमारोध्य सधानिधानमिवात्मनो नन्दनमिन्दवक्त्रा । जगदेकवीर बभुव पुज्या धुरि पुत्रिशीनाम् ॥२२॥ तमेकमेपा निमर्गवात्मस्य रसीधिसका सान्द्रप्रमोदामृतपरपर्का । तमेकपुत्रं जगदेकमाताभ्यत्सङ्गिनं प्रस्नविकी बभेब ॥२३॥

भूकाकर उन्हे प्रसाम करने लगे ॥१५-१६॥ गगा, ग्राग्नि और कृत्तिकाएँ सभी बार-बार मुक-भुककर उन्हें प्रसाम कर रही थी पर पार्वतीजीका व्यान उधर गयाही नहीं और उन्होंने बडे चावसे उस पुत्रको अपनी गोदमे उठा लिया। भला कौन ऐसी माता होगी जो अपने पुत्रके प्रेममे सुध-बुध न खो बैठती हो ॥१७॥ भौखोम भानन्दके भ्रामु छलक ग्रानसे वे थोडी दरतक तो अपने पुत्रको देख ही न पाई और कलीके समान अपने कोमल हाथसे ही पुत्रको सहलाने भरसे वे श्रनोखासुख लेती रही ॥१६॥ उन्हें वह मनोहर बालकतत्र दिखाई दिया। जब उनकी **धां**खे अचरज और ग्रानन्दसे खिली जा रही थी, जी उमडा पड रहाथा, श्राँमुबहे जा रहे थे ग्रीर वात्सल्यभाव रोम-रोमसे छलका पड रहा था ॥१६॥ उस वच्चेकी श्रोर एकटक देखती हुई पार्वती-जी सोंचने लगी कि यदि इस समय मुझे एक सहस्त्र आँखे मिल जाती ता कितना अच्छा होता ! भला पुत्र दर्शनके समय किसका जी भरता है ॥२०॥ प्रशाम करनेके समय भूके हुए देवलाओ भीर दैत्योंकी पीठपर अपने जो हाथ रखकर वे आशीष दिया करनी थी उन्ही हाथोंसे पा**र्वतीजीने** पूरोके चन्द्रमाके समान श्रपने सुन्दर पुत्रको ग्रपनी गोदमे बिठा लिया।।२१।। चन्द्रमाके समान मुखवासी पार्वतीजीने संसारमे सबसे श्रेष्ठ अपने उस अनोखे बीरपुत्रको गोदमे इस प्रकार ले लिया मानो श्रमृतका कलश गोदमे रख लिया हो । उस समय वे पुत्रवतियो मे सबसे श्रीष्ठ पुजनीय हो उठी ।।२२।। समारकी माता पार्वतीजीने जब उस ब्रनीखे पुत्रको गोदमें उठा लिया तो वात्मस्य रसकी स्वाभाविक घारा उनके राम-रामसे उमह पड़ी, हुएंके ग्रमुतकी बाद शा गई

श्रशेषलोकत्रयमात्ररस्याः षाएमात्ररः स्तन्यसधामधासीत । सरस्रवन्त्याः किल कृत्तिकानिर्मुहुर्महुः सस्पृहमीच्यमाणः ॥२४॥ सस्राश्रपर्गेन मृगाङ्कमौलेः कलत्र मेकेन प्रखाम्बजेन । तस्यैकनालोद्धतपञ्चपद्मलच्मीं क्रमात्पडवदनीं चचम्बे ॥२५॥ फलं हेमगिरेर्लतेव विकस्वरं नाकनदीव दिङ्नृतनमिन्दुमाभाचं पार्वती नन्दनमादधाना ।।२६॥ ग्रीतात्मना सा प्रयतेन दत्तहस्तावलस्वा शशिशेखरेग । विमानमञ्जलहमारुगेह ॥२७॥ कमारम्रत्सङ्कतले दघाना प्रमदप्ररूदरोमोद्रमी महेश्वरोऽपि भधरनन्दनायाः । श्रङ्कादुपादत्त तदङ्कतः सा तस्यास्तु सोऽप्यात्मजवत्सलत्वात् ॥२८॥ दधानया नेत्रसधैकसत्रं पत्रं पवित्रं सतया तयादेः । संश्लिष्यमार्याः शशिखण्डधारी विमानवेगेन गृहाख्रगाम ॥२६॥ स्फाटिकशैलशुक्के तुक्के निजंधाम निकामरम्यम् । प्रमथप्रमुख्यानपृन्थनगणाञ्शंभ्ररथादिदेश ॥३०॥ पृथप्रमोदः प्रगुणो गुणानां गुणः समग्रो वृषवाहनस्य । गिरीन्द्रपुच्यास्तनयस्य जनमन्यथोत्सवं सववृते विधातुम् ॥३१॥

श्रीर उनके स्तनोंसे दुधकी धारा बह चली ।।२३।। जब कार्तिकेयजी सब लोकोकी माता पार्वती-जीके स्तनोका अमृत पीने लगे तब गगाजी और कृत्तिकाएँ बडे डाइसे उनकी श्रोर बार-बार देखने लगी ।।२४।। शकरजीकी प्यारी पार्वतीजीने हर्षके ग्रांस बहाते हुए ग्रपने कमलके समान एक मुखने उस पृथके उन छुत्रों मुखोकों चुमा जो ऐसे लगते थे मानों कमलकी एक डठलमें पाँच सन्दर कमल निकल ग्राये हो ग्रीर उन पाँचों के बीच में उन कमलो की ही शोभा छठा कमल बनकर निकल ग्राई हो ।।२५।। गोदमे सुन्दर पुत्र लिए हुए पार्वतीजी ऐसी सुन्दर लग रही थी मानो सोनेके सुमेरु पर्वतपर उत्पन्न होनेवाली सुनहली लतामे फल निकल ग्राया हो या भाकाशगंगामें कमल खिल उठा हो या पूर्व दिशामे चन्द्रमा निकल ग्राया हो ॥२६॥ पुत्रको गोदमे लिए हए सूखी मनसे पार्वतीजी शकरजीके हाथका सहारा लेकर आकाश चूमनेवाले ऊँचे विमानपर चढ़ गर्डं।।२७।। वे दोनो पुत्र-प्रेनमें इतने मगन हो गए थे कि कभी तो पार्वतीजीकी गोदसे शंकरजी उस पृत्रकों ले लेते थे और कभी उनकी गोदसे उसे पार्वतीजी ले लेती थी। इस प्रकार पृत्र-प्रेममें भरे हुए दोनों उसे खिला रहे **ये** ।।२८।। **ग्रां**खोको ग्रमृतके समान सुख देनेवाले इस परम पवित्र पूत्रको गोदमें लिए भौर अपनी छातीसे लिपटी हुई पार्वतीजीको साथ लेकर भगवान शंकर वेगसे चलनेवाले विभानपर चढकर कैलास लौट धाए ।।२१।। स्फटिकके बने हुए उस कैलासके ऊँचे शिखरपर प्रपते सुन्दर भवनमें बैठकर शंकरजीने प्रपते मुख्य-मुख्य प्रमय प्रादि गर्गोको प्राज्ञा दी कि पूत्र उत्पन्न होनेका उत्सव मनाओ ।।३०।। बढ़े धानन्द और चावसे सभी गुरावान गरा

स्फरन्मरीचिच्छरिताम्बराणि संतानशाखिप्रसवाञ्चितानि । उचिचित्रपुः काञ्चनतोरणानि गणा वराणि स्फटिकालयेषु ॥३२॥ प्रसर्पस्तदधीश्वराखामधामराखामिव मध्यलोके। दि स महोत्सवं शंसितमाहतोऽन्यैर्दध्वान धीरः पटहः पटीयान् ॥३३॥ गन्धर्व विद्याधरसन्दरीणाम् । तत्र समाग्रतानां गृहेऽभवन्मङ्गलगीतकानि ॥३४॥ गिरिराजपुत्र्या मातरो मातवदभ्यपेताः । सम्बद्धारायनपात्रहस्तास्तं विधाय दुर्वाचतकानि मुर्टिन निन्युः स्वमङ्कं गिरिजातन्जम् ॥३४॥ सुमन्द्रमङ्कचालिङ्गचोर्ध्वकेष्वप्सरसो रसेन। भावरसानुविद्धम् ॥३६॥ ननृतः सृष्ट्यगीतानुगं विधमो हतभद्भिदीपे। वाता बद्धः सौग्व्यकराः प्रसेद्रगशा जलान्यभवन्विमलानि तत्रोत्सवेऽन्तरित्तं प्रससाद गम्भीरशङ्केध्वनिमिश्रमुच्चैगृ होद्भवा दन्दभयः दिवौक्सां व्योम्नि विमानसंघा विम्रुच्य पुष्पप्रचयान्त्रसम्रः ॥३८॥ महेशाद्रिमुतासुतस्य जन्मोत्सवे संमदयांचकार । विश्वमशैषमेत्रपरं चकम्पे किल तारकश्रीः ॥३६॥

लोग पार्वतीजी और शंकरजीके पुत्रजन्मके उपलक्ष्यमं महोत्सव मनानेमे जुट गए ।।३१।। कुछ गरा तो स्फटिकमे चमकती हुई किरगांकि पड़नेसे रग-बिरगे दिखाई देनेबाने कपडोसे और कल्पवृक्षके फुलों ग्रीर पत्तोंसे बनाए हुए सुनहरे सुन्दर बन्दनवारोंसे ग्रपने स्फटिकके भवन सजाने लगे ।।३२।। भौर कछ गराोने जो नगाडे बजाए उनकी गभीर ध्वनि जब दशो दिशाधीमे फैली तो धरती से उठी हुई उसकी घमक मानो यह बताने लगी कि दिग्पालो धीर देवताओं के लोकके समान ही यहाँ भी पुत्रोत्सव मनाया जा रहा है ।।३३।। इस महोत्सवके उपलक्ष्यमे गन्धवौँ ग्रीर विद्याधरोंकी सन्दरियोंने घर धाकर बर्धया गार्ड और पार्वतीजीने उन सबकी बडी ग्रावभगत की ॥३४॥ बाह्यी ग्रादि माताएँ भी बधावेकी सामग्री लेकर बालकके पास चली ग्राई ग्रौर उसके सिरपर दुब, प्रक्षत छिडकेकर सब उसे प्रवनी-प्रपनी गोदीमें लेने लगी ।।३४।। वहाँ प्रक्य, प्रतिक्रम भीर ऊर्ध्वक नामकी धनेक प्रकारकी तुरिहियाँ मीठी-मीठी बज उठीं और भाव तथा रस भरे घच्छे-घच्छे छन्दोमे बँघे हुए गाने गाती हुई ब्रप्सराएँ, बडे हाव-भावसे नाचने लगीं ॥३६॥ सुख देनेवाला पवन बहुने लगा, दिशाएँ खिल उठीं, घुआँ मिट जानेसे आग चमक उठी और जल -निर्मल हो गया, यहाँ तक कि उस उत्सवमें स्नाकाश भी तत्काल खुल गया ।।३७।। शासकी गम्भीर ष्विनिके साथ-साथ घर-घरके छोटे-छोटे नगाड़े भी बजने लगे। देवता लोग भी ग्राकाशमें ग्राकर विमानोसे फूल बरसाते और चले जाते ।।३८।। इस प्रकार शंकरजी और पार्वतीजीके पुत्रके जन्मोत्सवसे संसारके सभी चर भीर श्रचर प्रास्ती तो हवंसे फूल उठे पर तारक राक्षसकी राज-लक्ष्मी ततः क्रमारः स मदां निदानैः स बाललीलाचरितैर्विचित्रैः । गिरीशगौर्योह दयं जहार मुदे न हद्या किस बालकेलिः ॥४०॥ शैलसता च हर्षात्सतर्षमेकेन मखेन गादम। श्रजातदन्तानि म्रखानि सनोर्मनोहराणि क्रमतश्चचम्ब ॥४१॥ कचित्स्वलद्भिः कचिदस्वलद्भिः कचित्प्रकम्पैः कचिदप्रकम्पैः । वालः स लीला गलनप्रयोगैस्तयोग्रीदं वर्धयति स्म पित्रोः ॥४२॥ अहेतहास-छरिताननेन्दर्गहाङ्ग्यकीडनधालिधमः महर्वद निकश्चिद लिचितार्थ तयोरङ्गतस्ततान ॥४३॥ ग्रह्मन्विपासे हरवाहनस्य स्पृशन्त्रमाकेसरिशं सलीलम । म भृक्षिणः सन्तमतरं शिखाग्रं कर्षन्त्रभुव प्रमदाय पित्रोः ॥४४॥ एको नव हो दश पञ्च सप्तेत्यजीगराकात्मग्रसं प्रसार्य। महेशकराठोरगदन्तपङक्ति शैशवमीम्ध्यमैशिः ॥४५॥ तदङ्गः कपदिकएठान्तकपालदाम्रोऽङग्लि प्रवेश्याननकोटरेषु । दन्तानुपात्तं रभमी वश्रव मुक्ताफलभ्रान्तिकरः शंभो: शिरोऽन्त: सरितस्तरंगान्त्रिगाह्य गाहं शिशिरात्रसेन । निजपासिपद्ममतापयद्भालविलोचनाम्भौ ॥४७॥

काँप उठी ।।३१।। धीरे-थीर वह बालक खपनी मनोहर श्रीर अनोशी बाल-सीलाश्रीसे शकरजी श्रीर पार्वतीजीको धानन्य देने लगा ।।४०।। वे हर्पसे मनवाले होकर अपने पुत्रके पीपले और मनोहर प्रुश्नों को तर-वे व हे से मनवाले होकर अपने पुत्रके पीपले और मनोहर प्रुश्नों को तर-वे व हे से मनवाले होकर अपने पुत्रके पीपले और मनोहर प्रुश्नों के ला ।। अरे।। अपने माता-पिताको गोरम बेंड हुआ वह बालक प्रभी सिलावाई अपने साता-पिताको गोरम बेंड हुआ वह बालक, प्रमेक प्रकार उनका जी लुभाव लगा ।। अरे।। अपने माता-पिताको गोरम बेंड हुआ वह बालक, प्रमेक प्रकार उनका जी लुभावा करना था। कभी तो उनका मुख्यन्द्र बिना किसी बातके हो हैं सीसे चमक उठता था, कभी थर के आर्मनमें सेने ने ति ति व से से स्वार वो ति वी बोल पार्वतीजीक नित्रके केमर सहलाता थीर कभी अञ्चीकी चोटों महीन बात श्रीचने ताना पर वह व देवकर उनके केमर सहलाता थीर कभी अञ्चीकी चोटों महीन बात श्रीचने करोमे पड़ी हुई मुंडमालाक मुखोमें उंगली डालकर उनके दीतोंको मोती समफकर उनहें निकालने लग बाता था।। अर्थ प्रमान की स्वार की स्वार की स्वार की स्वार की सात से स्वार की स्वार की स्वार पर व बहुत उठ लगनेसे उनके हाथ गुन्न हो बाते तब वह स्वर्णना कमन-सा कोमल हाथ श्राव्योंको सम्वर वहत हाथ गुन्न हो बाते तब वह स्वर्णना कोमल हाथ श्राव्योंको सम्पर व लवते हुए तीसरे ने उनके आगे ले जाकर से ले तता। पर प्रव वहत सहस हाथ हाथ ही ता की स्वर सकर से स्वर हाथ हाथ ही की सम्पर स्वर्णना करने स्वर हाथ हाथ ही की सम्वर स्वर्णना करने स्वर्णना की स्वर हो साथ नी वे लटकनेवाल उनके ही स्वर करने ही साथ नी वे लटकनेवाल उनके ही स्वर करने ही सुर है तब वह लटको साथ नी वे लटकनेवाल उनके स्वर की स्वर ही है तब वह लटको साथ नी वे लटकनेवाल उनके स्वर ही सुर ही सुर हु सह स्वर हो साथ नी वे लटकनेवाल उनके सुर हम्ब सुर है तब वह लटको साथ नी वे लटकनेवाल उनके सुर हम सुर हो सुर हम सुर हम सुर हम सुर हो हम हम सुर हम सु

किंचित्कलं भङ्गुरकंघरस्य नमअटाज्टधरस्य शंभोः। प्रलम्बमानं किल कौतुकेन चिरं चुचुम्बे ग्रुकुटेन्दुखरुडम् ॥४८॥ इत्थं शिशोः शंशवकेलिबुचैमेनोभिरामैगिरिजागिरीशौ। मनोविनोदैकरसप्रसक्तौ दिवानिशं नाविदतां कदाचित्।।४९॥ इति बहुविधं वालकीडाबिचित्रविचेष्टितं

ललितललितं सान्द्रानन्दं मनोहरमाचरन्। श्रलभत परां बुद्धं पष्ठे दिने नवयौवनं स किल सकलं शास्त्रं शस्त्रं विवेद विभर्यया ॥४०॥

> इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये कुमारबाललीलावर्गानं नामकादशः सर्गः ॥

सिरपरके चन्द्रमाको ही बडी देर तक चूमता रहता ।।४६।। इस प्रकार पुत्रको मनोहर घोर -खिलवाइके भरी बाल-सीलाफ्रोंमे फ्रानच्य केते हुए शकरणी और पार्वताओं इतने मनन हो गए कि उन्हें यहां मुच नहीं रह गई कि कब दिन चढा धोर कब रात फाई ।।४६।। यो प्रनेक प्रकारको मन-चुआवनी घोर बड़ी मुहाबनी बाल-सीलाएँ करते हुए वह बालक छठे दिन बडा खुढिमाव बीर जबान हो गया घोर छह ही दिनोमे उसे सब साइक धोर शक्त-निवाएँ भनी प्रकार धा गई ।।४०।।

> महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसम्भव महाकाव्यमे कुमारकी बाललीलावर्णन नामका ग्यारहवाँ सर्ग समाप्त हन्ना ।

## ॥ द्वादशः सर्गः ॥

श्रथ प्रपेटे त्रिदशैरशेषैः करामुरोपप्लवदुखितात्मा। पुलामपुत्रीदियतोऽन्धकारिं पत्रीव तृष्णातरितः पयोदम् ॥१॥ हप्तारिसंत्रासिवलीकतात्स कथंचिदम्भोदविहारमार्गात । अवातताराभि गिरिं गिरीशगौरीपदन्यासविश्रद्धमिन्द्रः ॥२॥ संकन्दनः स्यन्दनतोऽवतीर्य मेघात्मनो मातलिदत्तहस्तः । पिनाकिनोऽथालयमुचचाल शुचौ पिपासाक्रलितो यथाम्भः॥३॥ इतस्ततोऽथ प्रतिविम्बभाजं विलोकमानः स्फटिकाद्रिभूमौ । श्रात्मानमप्येकमनेकथा स वजन्विभीरास्पदमाससाद ॥४॥ विचित्रचश्चनमणिभङ्गिसङ्गं सौवर्णदग्डं दधतातिचग्डम् । नन्दिनाधिष्ठितमध्यतिष्ठत्सीधाङ्गणद्वारमनङ्गात्रोः ॥५॥ ततः स कचाहितहेमदण्डो नन्दी सुरेन्द्रं प्रतिपद्य सद्यः। प्रतोषयामास सगौरवेख गत्वा शशंस स्वयमीश्वरस्य ॥६॥ अमज्ञयानेन कृताभ्यनुज्ञः सुरेश्वरं तं जगदीश्वरेखा। प्रवेशयामास सरै: परीगः समं स नन्दी सदनं सदस्य ॥७॥ चिएडभुक्तिप्रमुखैर्गरिष्ठैर्गरौरनेकैविविधस्वरूपैः । अधिष्ठितं संसदि रत्नमध्यां सहस्रनेत्रः शिवमालुलोके ॥=॥

#### बारहवां सर्ग

असे प्यास लगनेपर पर्पाष्टा बादलकी घरणेम जाता है, वैसे ही अस्याचारी तारकके उपप्रवोसे दुवी इन्द्र भी, सब देवताश्रोको साथ लंकर तंकरकों के पास जा गई हो। ११। उस घमण्डी शतु वारक के भयते, देवना लोग किसी भी मांगेंसे आ जा नहीं सकते थे। इसलिये इन्द्र भी बादलोंके बीचसे खियते-खियाते किसी प्रकार उस कैनासपर जा उत्तरे जो शकर और पासेतीश्रीके बरखा एकनेसे पवित्र हो गया था।।२।। वहां मातलिकं हाथका सहारा लंकर इन्द्र भी बादलके रचसे उतरे और शंकरणीके भवनकी और उसी प्रकार अस्वरूप के जैसे मंगित कोई प्यामा मनुष्य पानीकी और दोई ॥३॥ इस्पिटकंसे वने हुए कैतासा चारो और अपनी बहुतसी परखाइयां देवते हुए व शकरणीके भवनवार जा पहुंचे ॥४॥ अकरणीक भवनकी देहलीपर पहुंचकर इन्द्र कर मार। वहाँ रच-विरंग मंगियोकी पच्चीकारों को हुई थी और एक बड़ा-सा सोनेका डवा हाथमें लिए हुए नन्दी वहाँ वेट थे।॥॥ प्रप्ते सोनेक डवेको एक कोनेन रखकर नन्दीने घटने आमे सुक्ता दी।॥॥ शकरजीने मोहोसे ही उन्हें भीतर लानेका सकेत किया और उनकी आझा पाकर नन्दीने आपी-आगं-आगं मांग दिवासी हुए इन्द्र भीर तानेका सकेत किया और उनकी आझा पाकर नन्दीने आपी-आगं-आगं-आगं मांग दिवासी हुए इन्द्र भीर देवासोको एकरजीने पाहें सा पहुंचाया।॥। इन्द्रने देवा कि वहाँ राज-वहाँ सभा-मण्डपमें चण्डी, भुद्रती आदि पर हुए श्रितको के है हुए हैं। सा प्रप्ते भीत सकेत क्या कर प्राप्त वित्र है हुए हैं।

कपर्रमुद्धद्भमहीनमूर्घरत्नांशुभिर्भासुरमुल्लसद्भिः दधानमुच्चैस्तरमिद्धधातोः समेरुशृङ्गस्य समत्वमाप्तम् ॥६॥ विश्रासमुत्तकृतरङ्गमालां गङ्गां जटाज्यतटं भजन्तीम् । गौरीं तदुत्सङ्गजुषं हसन्तीमिव स्वफेर्नः शरदश्रशुर्शः ॥१०॥ गङ्जातरङ्कप्रतिबिम्बितैः स्वैर्वहभवन्तं शिरसा चलन्मरीचिश्रचयैम्तुषारगौरै हिंमद्योतितमुद्रहन्तम् लोचनमेधमानधामाधरीभतरवीनदुनेत्रम् । मीनध्वजप्लोषणमाद्धानम् ॥१२॥ युगान्तकालोचितहव्यवाहं महार्हरत्नाश्चितयोस्दारं स्फुरत्प्रभामग्डलयोः समन्तात् । कर्णस्थिताभ्यां शशिभास्कराभ्याग्रुपासितं कुण्डलयोश्छलेन ॥१३॥ स्वबद्धया करिष्ठकयेव नीलमाणिक्यमय्या कृतकेन गौर्याः । नीलस्य कराठस्य परिस्फुरन्त्या कान्त्या महत्या मुविराजमानम्।।१४॥ कालार्दितानां त्रिदशासराणां चितारजोभिः परिपायद्वराङ्गम् । महन्महेभाजिनसद्भताश्रपालेयशैलश्रियसद्भहन्तम् 118 311 पाणिस्थितब्रह्मकपालपात्रं वैक्रएठभाजापि निषेव्यमाणम् । नरास्थिखरडाभरगं रणान्तमृल त्रिशूलं कलयन्तप्रुच्चैः ॥१६॥

सांपोस लिपटा हुया शिवजीक सिरका जटा-जूट बामुकि शादि वह सांपोके फतांके मिएयोकी किरानेसे वमकता हुया सुमेर पर्वतकी चांटीके ममान दिखाई पढ़ रहा था ।।।। शिवजोंके जटा-जूटके साले भारामें बसी हुई ऊँची-ठँची तर ज़ेंचांवा गंगाजी, सरदेक वादगोंके समान उजली फेन उद्यान उद्याक मानो संकरजीकी गोरिसे वेदी पार्वतांकी हैंसी उटा रहें। थी कि देखों हम तो शिवजीके सिरपर चढ़ी हुई है।।१०।। शिवजीके सिरक चन्द्रमात्री हिम-जैमी उजली किरएगोंकी जो परखाई गगाजीकी तरंगोंमें बहुत रूपों माना रही थी वह ऐसी जान पटनी थी मानो उम एक चन्द्रमात्री कहुनसे चन्द्रमा वन गए हो।।११।। उनके मायेषर कामरेवको जनात्रीवाना, प्रत्यकी प्रतिकृत माने कहुनसे चन्द्रमा वन गए हो।।११।। उनके मायेषर कामरेवको जनात्रीवाना, प्रत्यकी प्रतिकृत माने वह तीसरा नेत्र चमक रहा था जिसके बहते हुए तेजके शागो प्रत्यक मूर्य और चन्द्रस्थी नेत्र मी क्षेत्र वाते हैं।।१२।। उनके कानोंमें किरपांकि पेरेसे पिरे हुए प्रतमोत रज्ञीकी सोच कर रहे हो।।१३।। उनका नीना कठ ठीक बैसा ही चमकता था जैसा कभी-कभी खिलवाड़में नीत्रमक हार एइन केतेपर पार्वतीकोक गला चमक उठता है।।१४।। मरे हुए देव-दानवोकी चिताष्ठीके भन्दम पुते हुए प्रतमे उजले सेवा साथ साथ है। हार थे ऐसे दिखाई देते ये मानो वादकोंने पिरा हुमा विवाल हिनायल हो।।१४।। उनके एक हाथमें मुद्द-कपाका वात्र था, विवेष में रहे हुमेंके एहरे के पर हुसरे हुमके एक हाथमें मुद्द-कपाका वात्र था, विवेष में पर हुमोंकी हिन्दाको इन्सिक एक से भी स्वाल बीह हुए देव ऐसे दिखाई देते ये मानो वादकोंने पिरा हुमा विवाल हिनायल हो।।१४।। उनके एक हाथमें मुद्द-कपाका वात्र था, विवेष में रहे होंकी हुस्तोंके इन्सिके एक से भीर हुसरे हुसरे हुसरे साल करनेवाला

प्रशतनीं ब्रह्मकपालमालां करुठे वहन्तं प्रनराश्वसन्तीम् । मुकुटेन्द्रवर्षत्सुधामरीघाप्लवलब्धसंज्ञाम् ।।१७॥ उदीतवेदां सलीलमङ्कस्थितया शिरीन्द्र पत्र्या नवाष्टापदविल्लभामा । परिस्फरन्त्याचिररोचिषेव ॥१८॥ शरदभ्रखएडं पिनाकं महासरस्त्रीविधवात्वहेतम् । ह्रवास्थकप्रागहरं करेण गृह्यन्तमगृह्यमन्यैः पुरा स्मरप्लोपणकेलिकारम्।।१६।। महाईमाशिक्यविभक्किचित्रम् । काञ्चनपाद पीरुं भटासनं चन्द्रमरीचिगौरै रुद्वीज्यमानं चमरैर्गशाभ्याम् ॥२०॥ ऋधि प्रितं श्रुवास्त्रविद्याभ्यसनैकसक्ते सविस्मर्थेरेत्य गर्गीः स्फटिकाचलेन सानन्द निर्दिष्टदशं नीम (उथमाने तथाविधं शैलसताधिनाथं प्रलोमप्रत्रीदयितो निरीच्य । अासीत्वर्णं चीभपरी त कस्य मनी न हि ब्रम्यति धामधास्नि ॥२२॥ विकस्वराम्भोजवनश्रिया तं दशां सहस्रेख निरीचमाणः। रोमालिभिः स्वर्गपतिर्वभासे पुष्पोत्कराकीर्ण इवाम्रशास्त्री ॥२३॥ सहस्रेण दशां महेशमभृत्कृतार्थोऽतितरां महेन्द्रः। सर्वोङ्गजातं तदथो विरूपमिव प्रियाकोपकरं विवेद ॥२४॥

ऊपर उठा हुआ त्रिशूल था। इस ऊटपटाँग वेषमे होनेपर भी वैकुण्ठवासी विष्णा उनकी सेवा कर रहे थे ।। १६।। उनके गलेमें ब्रह्म-कपालोकी एक पुरानी माला पड़ी थी जो सिरपर बसे हुए चन्द्रमासे बरसी हुई ध्रमतकी बंदें पी-पीकर जीवित-सी हो-होकर वेद गा रही थी ।।१७॥ सोनेकी नई सताके समान सुन्दर पार्वतीजीको अपनी गोदमें बँठाए हुए वे ऐसे दिखाई पडते ये मानो चमकती हुई बिजलीवाला कोई शरदक्ता बादल हो ।।१८।। उनके हाथमें वह पिनाक धनल था . जिसने ग्रन्थक नामके मतवाले दैत्यके प्राण ले लिए थे, बढ़े-बढ़े दानवोंको मारकर उनकी स्त्रियोंको विधवा बना दिया था, कामदेवको जलाकर राख कर दिया था भीर जिसे दूसरा कोई उठा भी नहीं सकता था ॥१६॥ धनमोल मोती और मिएायोकी सजावटसे रंग-विरंगे दिखाई देनेवाले उस सिहासनपर वे बैठे हुए थे जिसके नीचे सीनेका पैर-पीढ़ा रक्खा हुआ था और दोनों घोरसे दो गरा उनपर चन्द्रकी किरगोंके समान उजले चैंबर डूला रहे थे ।।२०।। वे बैठे हुए बड़े चावसे उन कुमार कार्त्तिकेयकी शस्त्र-विद्या ग्रीर ग्रस्त्र-विद्याका भ्रम्यास देख रहे थे, जिन्हें शंकरजीके गरण भी बड़े ग्राश्चर्यसे देख रहे थे भीर वह स्फटिकका पर्वत भी जिनकी ग्रास्ती उतार रहा था।।२१।। ऐसे शकरजीको देखकर थोड़ी देरके लिये इन्द्रका मन भी ललच उठा क्योंकि अचानक इतनी सुझ-सम्पत्ति इकट्टी देखकर भला किसका मन नहीं त्रलच उठेगा ।।२२।। खिले हुए कमलों के समान अपने सुन्दर सहस्रों नेत्रोंसे शकरजीको देखते हुए इन्द्र, उस भामके पेड़के समान सुन्दर सगने लगे जो नीचेसे ऊपरतक मञ्जरियोंसे लदा हुमा हो ।।२३।। अपनी सहस्रों आँखोंसे शंकरजीको

ततः कुमारं कनकाद्रिसारं प्ररंदरः प्रेच्य धृतास्रशसम । महेश्वरोपान्तिकवर्तमानं शत्रोजीयाशां मनसा श्रीनीलकएठ द्यपतिः प्ररोऽस्ति त्विय प्रणामावसरं प्रतीच्छन् । सहस्रनेत्रेऽत्र अव त्रिनेत्र दृष्ट्या प्रसादप्रगुणो महेश्।।२६॥ इति प्रबद्धाञ्जलिरेत्य नन्दी निधाय बजामिम हेमवेत्रम । प्रसादवात्रं परतो भविष्णास्य स्मरारातिम्रवाच वाचम् ॥२७॥ सरेन्द्रं सरसङ्क्रसेच्यं त्रिलोकसेच्यस्त्रिपरासरारिः। त्रीत्या संघासारनियारिखेव ततोऽनुजग्राह विलोकनेन ॥२८॥ किरीटकोटिच्यतपारिजातप्रष्पोत्करे**णानमितेन** स्वर्गैकबन्धो जगदेकबन्धं तं देवदेवं प्रशानाम देवः ॥२६॥ अनेकलोकैकनमस्कियाई महेश्वर तं त्रिदशेश्वरः भक्त्या नमस्कृत्य कृतार्थतायाः पात्रं पवित्रं परमं बस्व ॥३०॥ सुभक्तिमाजामधिपादपीठं प्रान्तिच्चितं नम्रतरैः शिरोभिः। ततः प्रयोगः प्रतो गणानां गणाः सराणां कमतः प्रगरिम् ॥३१॥ प्रभूषोपदिष्टः शुभासने हेममये पुरस्तात्। प्रापोपविश्य प्रमदं सुरेन्द्रः प्रभुष्रसादो हि मुदे न कम्य ।।३२॥

देखकर इन्द्रने ग्रपना बडा भाग्य सराहा पर इससे उनके गरीर भरंग जो रोमाश्व हो श्राया उसे देखकर उन्हें यह डर हम्रा कि कही इन्द्राणी यह न समक्त बैठे कि किसी दूसरी सुन्दरीको देखनेसे रोमाच हो ग्राया इसपर वह सौतिया डाह करके रूठ न वैठे ।।२८।। इसक प्रधान जब उन्होने शकरजीके पास बैठे हुए, समेरके समान बनवाले और प्रस्न-शन्त्र-मारी कुमारको देखा तो उनके मनमं यह आशा होने लगी कि श्रव हम शत्रको श्रवश्य जीत लेंगे ।। ५५।। उत्तरमे श्रवने सोनेका इटा एक कोनेमें रखकर, ग्रामे बढ़कर ग्रीर हाथ जोडकर, शकरजीक्न कवा पादनी उच्छासे नन्दीने नकरजीसे जाकर कहा कि हे सीलकठ ! देवताओं के स्वामी इन्द्रदेव आपको प्राणास करने की नाट जोहते हुए यहाँ खड़े हुए हैं, इसलिये कुवा करके इनकी बोर भी अपनी कुवा ाध्ट धूमा लीजिएगा ।।२६-२७।। यह सनकर त्रिपर राक्षमका नाश करनेवाल, समारके पानीय शकर भगवानके देवताओंके प्रजनीय इन्द्रको भपनी भग्नतकी घारा बरसाती हुई-मी हिन्दसे देखकर अनुप्रहीत किया ॥२५॥ स्वर्गमें जिनकी सब पूजा करते है, वे देवराज इन्द्र, जब मारे ममारक एक साथ पूजनीय भीर देवताम्रोके देवता महादेवजीको प्रशाम करनेके लिये मुके तो उनके मस्तकके किरीटकी नोकसे परिजातके बहुतसे फूल निरकर विखर गए ॥२६॥ सब लोकोके एक मात्र पूजनीय भगवान शकरको मिक्कि साथ प्रामा करके स्वर्गके स्वामी इन्द्रने शवनको परम पवित्र श्रीर शन्य समका ।।३०।। ग्रीर दूसरे देवताग्रीने भी प्रमय ग्रादि गए।।के दखत-देवते वड़ी भक्तिसे संकरकीके पर रखनेके पीढेके पास घरतीपर माथा टेककर बारी-बारोसे उन्हें प्रगाम किया ॥३१॥ यह सन हो चुक्तनेपर शंकरत्रीकी प्राज्ञापाकर एक गरा जाकर एक ग्रासन उठा लाया जिसपर

क्रमेण चान्येऽपि विलोकनेन संभाविताः सस्मितमीश्वरेख। उपाविशँस्तोषविशेषमाप्ता हम्गोचरे तस्य सुराः समग्राः ॥३३॥ देवी बलवैरिमख्यान्शीर्वाणवर्गान्करुणाई चेताः । कताञ्जलीकानसराभिभतान्ध्वस्तश्रियः श्रान्तम्खानवेच्य ॥३४॥ श्रहो बतानन्तपराक्रमांशां दिवीकसो वीरवरायधानाम् । हिमोद्यानदुरल्पितस्य कि वः पश्चस्य दैन्यं द्धते ग्रुखानि ॥३४॥ स्वगौकमः स्वर्गपरिच्यताः कि स्वपुएयराशौ सुमहत्तमेऽपि । चिद्वं चिरोढं न त ययमेते निजाधिपत्यस्य परित्यजध्वम् ॥३६॥ देवगृहं विहाय मनुष्यसाधारगतामवाप्ताः । कारणतश्वरध्वं महीतले मानभूतो महान्तः ॥३७॥ यनन्यमाधारणमिद्धम्**च्चैस्तद्देवतं** निकामस्यम् । धाम कस्मादकस्माश्विरगाञ्जवद्भवश्विरार्जितं पुरायमिवापचारात ॥३८॥ दिवौकसो वो हृदयस्य कस्मात्तथाविधं धैर्यमहार्यमार्याः। जलाशयस्य ग्रीष्मातितापादिवशादिवास्भः ॥३६॥ तुराः सुराधीशपुरःसराणां समीयुषां वः सममातुराणाम् । तदुत्रत लोकत्रयजित्वरात्कि महासुरात्तारकतो विरुद्धम् ॥४०॥

बैठकर इन्द्रको बडा ग्रानन्द हुमा । भला शकरजीका प्रसाद पाकर कौन भ्रपनेको घन्य नही मानेगा ।।३२।। सब देवताग्रीकी घोर बारी-बारीमे मुस्कराते हुए देखकर शंकरजीने उन सबका भी सम्मान किया। इससे वे सब भी बढ़े प्रसन्त होकर उनकी प्राख्योंके सामने ही बैठ गए ।।३३।। इन्द्र धादि जो देवता हाथ जोडे थार्ग बैठे हुए थे धीर देखोड़े हार जानेके कारण जिनके मूँह उदास धीर मरभाए-से दिखाई पड रह थे उनकी ग्रोर देखकर करुणासे पित्रले हुए हृदयवाले शिवजी बोले-।।३४।। हे देवताओं ! इतने बढ़े-बढ़े वीर होकर, एकसे एक बढ़कर प्रस्न-शस्त्रोंसे संज्ञधजकर धौर स्वर्गमे रहकर भी श्राप लोगोके मूख पाला मारे हुए कमलोके समान उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं ।।३४।। हे देवपायों । इतने बड़े पण्य करनेपर भी ग्राप लोग स्वर्गसे निकल कैसे ग्राए । ग्राप लोग इसने दिनोंसे जो छत्र-चैंबर ग्रादि राज-चिह्न साथ रखते ग्रा रहे ये उन्हे ग्राप लोग कभी छोड़िए मत ।।३६।। श्राप लोग इतने मनस्वी, महिमाशाली भौर स्वर्ग-निवासी होकर भी स्वर्ग छोडकर साधारण मन्त्योके समान पृथ्वी-तलपर इषर-उधर क्यो मारे-मारे फिर रहे हैं ॥३७॥ जैसे पाप करनेसे बहुत दिनोंसे इकट्रा किया हुन्ना पुण्य हाथसे निकल जाता है, वैसे ही बड़ी-बड़ी सिद्धियोसे भरा हमा बड़ा सुन्दर स्वर्ग भी धाप लोगोंके हाथसे धचानक कैसे निकल गया ।।३६।। हे देवताओं ! जैसे बहत गर्मी पडनेसे गहरा तालाब भी सख जाता है. वैसे ही ग्राप लोगोंके हृदयमे रहनेवाला वह बड़ा भारी भटल धीरज कहाँ चला गया ॥३६॥ म्राजब्याकुल होकर एक साथ थाए हवे इन्द्र धादि देवताओं ! श्राप यह तो बताइए कि ग्राप लोगोने तीनों लोकों-

महासुरस्य निषेद्धमेकोऽहमलं भविष्णुः। दावानलप्लोपविपत्तिमन्यो महाम्बदार्तिक हरते वनानाम् ॥४१॥ मन्मथमर्दनेन सुराः सरेन्द्रप्रमखा सान्द्रप्रमोदाश्रतरक्रितेष दधः श्रियं सत्वरमाश्वसन्तः ॥४२॥ ततो गिरीशस्य गिरां विरामे जगाद लब्धावसरः सरेन्द्रः । भविन्त वाचोऽवसरे प्रयक्ता भ्रवं फलाविष्टमहोदयाय ॥४३॥ तमोपहेन।विनश्चरेणास्वलितप्रभेण । ज्ञानप्रदीपेन भतं भवद्धावि च यश्च किंचित्सर्वज्ञ सर्वे तव गोचरं तत ।।४४॥ यत्तारकेणामरघरमरेण । दुवीरदोरुद्यमद:सहेन तदीशतामाप्तवता निरस्ता वयं दिवोऽमी वद किं न वेत्सि ॥४५॥ सद्यस्त्रिजगजिगीपः। वरप्रसादमासाद्य मरानशेषानहक्रप्रमुख्यान्दोर्द्र चर्यंडो मनुते स्तुत्या पुरास्माभिरुपासितेन पितामहेनेति निरूपितं नः। सेनापतिः संयति दैत्यमेतं प्ररः स्मरारातिमतो निहन्ति ॥४७॥ ततोऽनन्तरमद्ययावत्सदुःसहां तस्य पराभवार्तिम । हृदन्तश्रन्यमाज्ञानिवेशं त्रिदिशीकसोऽमी ।।४८॥

को जीतनेवाले दत्यराज तारकसे ऋगड़ा तो मोल नहीं ले लिया है ।।४०।। देखिए, उस महा-दैत्यने भ्राप लोगोका जो श्रपमान किया है उसका बदला केवल में ही ले सकता हूँ क्योंकि जगलो-में लगी हुई धाग बादलोकी बड़ी घटाको छोडकर धौर कौन बक्ता सकता है।।४१।। शकरजी-केऐसा कहनेपर इन्द्र भ्रादि सभी देवतयोकी श्रांखोमे भ्रत्यन्त भ्रानन्दके श्रांसु छलछला ग्राए भीर जब उन्हें यह ढाढस दे दिया गया कि श्रव श्राप लोगोकी प्राग्ग-रक्षा हो जायगी तो वे सब खिल उठे ॥४२॥ भगवान शंकरके कह चक्रनेपर ठीक भवसर जानकर इन्द्रने कहना भारम्भ किया. क्योंकि भ्रवसरपर कही हुई बातका भ्रवश्य ही ठीक फल मिलता है--।।४३।। हे प्रभु ! भाप घट-घटकी जाननेवाले हैं, ग्राप बजानको मिटानेवाल है, भापका कभी नाश नहीं होता. भीर अपने कभी न बक्तनेवाले ज्ञानके प्रकाशसे ग्राप संसारके भत, भविष्य ग्रीर वर्तमान इन तीनों कालोकी सब बाते जान जाते हैं ॥४४॥ इसलिए हे नाथ ! यह तो ग्राप जानते ही होंगे कि अपने कठोर बाहवलके पराक्रमसे मतवाला होकर, देवताश्चोको पीड़ा देनेवाला तारक असूर स्वर्गका मालिक बन बैठा है और उसने हम सबको स्वर्गसे निकाल भगाया है ।।४४।। वह तारक ममुर बह्यासे प्रचुक वरदान पाकर प्रपनी भूजाग्रोके बलसे तूरत तीन लोकोंको जीत लेना चाहता है और मुक्ते तथा दूसरे बड़े-बड़े देवतास्रोंको भी तिनकेके बराबर तुच्छ समक्रता है ।।४६।। है भगवन ! हम लोगोंने पहले जब ब्रह्माजीकी स्तृति की थी तब उहोंने प्रसन्न होकर हमें बताया था कि जब शकरजीका पुत्र देवताओंका सेनापति बनकर उससे लडेगा तभी वह दैश्य मारा जायगा ॥४७॥ तबसे श्राजतक सब देवता लोग तारक श्रमुरके हाथसे हारनेकी कसक और निदाधधामक्रमविक्लवानां नवीनसम्भोदिमवीषधीनाम । सनन्दनं नन्दनमात्मनो नः सेनान्यमेतं स्वयमादिश त्वम् ॥४६॥ श्रैलोक्यलच्मीहृदयैकश्रन्यं समृलग्रुत्स्वाय महासुरं तम् । श्रमाकमेपां प्रतो भवन्सन्दःखापहारं युधि यो विधर्ते ॥५०॥ महाहवे नाथ तवास्य सनोः शस्त्रैः शितैः क्रचशिरोधरासाम् । महासुराणां रमणीविलापैदिशो दशैता मुखरीभवन्त ॥५१॥ महारणचोशिपश्रवहारीकतेऽसरे तत्र बन्दिस्थितानां सुदृशां करोतुं वेगीप्रमोत्तं सुरलोक एषः ॥५२॥ इत्थं मरेन्द्रे बद्ति स्मरारिः सरारिद्वश्चेष्टितजातरोषः। कृतानुकम्पस्तिदशेषु तेषु भयोऽपि भताधिपतिर्वभाषे ॥५३॥ अहो अहो देवगणाः सरेन्द्रमुख्याः शृक्षभ्वं वचनं ममैत । विचेष्टते शंकर एष देवकार्याय सङ्गो भवतां सतादीः ॥५४॥ पुरा मयाकारि गिरीन्द्रपुत्र्याः प्रतिग्रहोऽयं नियतात्मनापि । त्रिप हेतः खलुतद्भवेन वीरेण यद्वध्यत एव शत्रः।।४४॥ श्रत्रोपपन्नं तदमी नियुज्य कुमारमेनं पृतनापतित्वे। निव्नन्तु शत्रुं सुरलोकमेष भ्रुनक् भूयोऽपि सुरै: सहेन्द्रः ॥४६॥

हृदयमे चुभे हुए गाँसके समान कसनेवाली उसकी धाजाका अपमान सहते चले आ रहे हैं ।।४८।। इनलिये हे भगवन् ! जैसे नर्मीके मूर्यकी तपनसे जले हुए लता-बुक्षीकी नये बादल हरा कर देने है वैसे ही अपने इस अ।नन्द-दायक पूत्रको हमारे सेनापित बननेकी आज्ञा देकर श्राप भी हमे जिला लीजिए ॥४६॥ तीनों लोकोके हृदयमे काँटेके समान चूमनेवाले इस महा-दैत्यको जब आपके ये पुत्र सद्धमे आगे बढकर मार डालेगे तभी हमारा द ख मिट पावेगा ।।४०।। हे नाथ! ऐसा कं।जिए कि जब इस महासग्राममें श्रापके पूत्रके नूकीले बाखोसे महादत्यों के सिर कट-कटकर गिरे तब उन दैत्योकी स्त्रियोके विलापसे दसो दिशाएं गँज उठें।।५१।। ग्रीर जब श्चापके पुत्र उस महासमर-भूमिमे उन दैत्योको सियार श्रादि जन्तुश्रोकी भेट चढावे तब स्वर्गमें बन्दी बनी हुई ग्रपनी सुन्दर नेत्रोवाली स्त्रियोकी उलभी हुई एकलड़ी वाली चोटियोंको ये देवता लोग जाकर लोले। १२।। इस प्रकार इन्द्रके में हसे तारकका ग्रत्याचार सूनकर भूतपति शकरजी क्रोधसे लाल हो उठे और उन देवताओंपर कृषा करते हुए ये फिर बोले ।।५३।। हे इन्द्र आदि देवताओं ! ग्राप लोग मेरी बातें सुनिए। श्रव मै शकर ग्रपने पुत्रको लेकर तुम्हारा काम करनेके लिये तैयार हो गया है ।। १४।। हे देवो ! समाधिमें लगे होनेपर भी मैंने पार्वतीके साथ इसीलिये विवाह किया था कि इनका पुत्र तारकको मार डाले ।। ११। इसलिये भापका काम करनेवाले इस कमारको सेनापति बनाकर ग्राप शत्रका नाश की जिए और इन्द्रके साथ फिर स्वर्गका ग्रानन्द ु सीजिए ।।४६।। इतनाकहकर शकरजीने उस घोर संग्रामको एक महोत्सव मानकर उसके लिये हत्युदीर्य अगवाँस्तमात्मजं घोरसंगरमहोत्सवोत्सुकम् । नन्दनं हि जहि देवविद्विषं संयतीति निजगाद शंकरः ॥४०॥ शासनं पशुपतेः स कुमारः स्वीचकार शिरसावनतेन । सर्वर्थेव पितृभक्तिरतानामेष एव परमः खलु धर्मः ॥४८॥ अस्तुरयुद्धविषी वित्रुपेश्वरे पशुपतौ वदतीति तमात्मजम् । गिरिजया सुसुदे सुतविक्रमे सतिन नन्दति का खलु वीरसः ॥४६॥ सरपरिवृदः गौदं वीरं कुमारसुमापते,

र्वलबदमरारातिस्रीणां दगङ्जनभञ्जनम् । जगदभयदं सद्यः प्राप्य प्रमोदपरोऽभवद्-

ध्वमभिमते पूर्णे को वा मुदा न हि माद्यति ॥६०॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये कुमारसैनापत्यवर्णनं नाम द्वादशः सर्गः ॥

प्रपनि पुत्रसे कहा-हे पुत्र ! तुम जाकर देवतायोके सन् तारक प्रमुरको पुद्धभूमिम मार प्रायो ।। १८०।
कुमार कार्सिकेन मिर फूकाकरशकरजीकी प्राज्ञा स्थीकार करली । क्योंकि पिताके कत पुत्रकेत यही
सच्चा प्रमें है कि पिताको प्राज्ञा मान लें ।। १८।। सब देवताश्रोके स्वामी शिवतों अब प्रपत्निक के दैत्योसे पुद्ध करनेको बात समभ्याने को तो पावतीश्रीको खाती हुनी हो गई. क्योंकि ऐसी भला कोन बीर माता होगी जो प्रपत्ने पुत्रको बीरताको बातसे प्रसन्त न हो ।। १२।। बलवातू देत्योको क्रियोको रूनाकर उनके प्रमुत्त उनको प्रविक्ता वाल प्रपत्न क्या समारको प्रभव दान देनवाने परम पराक्रमी कुमार कार्मिकेयको पाकर इन्द्र भगवान् स्नानन्दसे शिवल उठे, क्योंकि समारमे ऐसा कीन है को प्रपत्ती स्व्या पूरी हो बानेवर सानन्दसे पानन न हो उठता हो ।। १६०।।

> महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसभव महाकाव्यमें कुमारके सेनापति होनेका वर्णन नामका बारहवाँ सर्गसमाप्त हम्रा !!

# ॥ त्रयोदशः सर्गः॥

प्रस्थानकालोचितचारुवेप: स्वर्शिवर्शैरनगस्य मानः । स ततः कुमारः शिरमा नतेन त्रैलोक्यभर्तः प्रणनाम पादौ ॥१॥ जहीन्द्रशत्रं समरेऽमरेशपदं स्थिरत्वं नय वीर वत्स । इत्याशिषा तं प्रसमन्तमीशो मुर्द्धन्युपाद्याय सुदाभ्यनन्दत् ॥२॥ प्रह्रीभवन्नम्रतरेख मध्न नमश्रकाराङ्ग्रिययुगं प्रमोदाश्रुपयःप्रवृष्टिस्तस्याभवद्वीरवराभिषेकः ॥३॥ तमञ्ज्ञमारोप्य सता हिमाद्रेराशिलप्य गाढं सतवत्सला सा । शिरस्युपाघाय जगाद शत्रुं जित्वा कृतार्थीकुरु वीरसूं माम् ॥४॥ उद्दामदैत्येशविषत्तिहेतः श्रद्धालचेताः ममरोत्मवस्य । त्रापृच्छच भक्त्या गिरिजागिरीशौ ततः प्रतस्थेऽभिदिवं क्रमारः॥४॥ देवं महेशं गिरिजां च देवीं ततः प्रशाम्य त्रिदिवीकमोऽपि । प्रदृत्तिगीकृत्य च नाकनाथपूर्वाः समस्तास्तमथात्रजग्मः ॥६॥ वजद्भिस्त्रदशैरशेपैः स्फुरत्प्रभाभास्रमण्डलैस्तैः। नभो बभासे परितो विकीर्ण दिवापि नचत्रगर्णेरिवोग्रैः॥७॥

#### तेरहवां सर्ग

रराज तेषां व्रजतां सराणां मध्ये कुमारोऽधिककान्तिकान्तः । नचत्रताराष्ट्रहमग्डलं।नामिव त्रियामारमगो नभोन्ते ॥८॥ गिरीशगौरीतनयेन नार्ध पुलोमपुत्रीदयितादयस्ते । उत्तीर्य नवत्रपथं महत्तत्त्रप्रे दिरे लोकमधात्मनीनम् ॥६॥ ने स्वर्शलोकं चिरकालदृष्टं महासरत्रासवशंवदत्वात । सद्यः प्रवेष्ट्रं न विषेहिरे तत्त्वणं व्यलम्बन्त सराः समग्राः ॥१०॥ पुरो भव त्वं न पुरो भवामि नाहं पुरोगोऽस्मि पुरःसरस्त्वम् । इत्थं सरास्तत्त्व समेव भीताः स्वर्गं प्रवेष्ट्रं कलहं वितेतः ॥११॥ सरालयालोकनकौतकेन ग्रदा श्चिस्मेरविलोचनास्ते । दुधः क्रमारस्य मुखारविन्दे दृष्टि द्विषत्साध्वसकातरान्ताम् ॥१२॥ सहेलहासच्छरिताननेन्दस्ततः कुमारः पुरतो भविष्णः। स तारकापातमपेचमाणो रणप्रवीरो हि सरानवीचत ।।१३॥ भीत्यालम्य त्रिदिवौकसोऽमी स्वर्गं भवन्तः प्रविशन्त सयः। <mark>त्रत्रैव मे टक्पथमेतु शत्रुर्महासुरो वः खलु ट</mark>प्टपूर्वः ॥१४॥ स्वलीकलच्मीकचकर्षशाय दोर्मण्डलं बल्गति यस्य चण्डम । इहैंव तच्छोखितपानकेलिमहाय कुर्वन्तु शरा ममेते ।।१४॥।

शक्तिर्ममासावहतप्रचारा प्रभावसारा सुमहःप्रसारा। स्वर्लोकलच्म्या विपदावहारेः शिरो हरन्ती दिशतान्मुदं वः ॥१६॥ इत्यन्धकारातिसतस्य दैत्यवधाय युद्धोत्सकमानसस्य । सर्वे श्रचिस्मेरमुखारविन्दं गीर्वाणवन्दं वचसा ननन्द ॥१७॥ सान्द्रप्रमोदात्पुलकोपगढः सर्वोङ्कसंफल्लसहस्रनेत्रः । तस्योत्तरीयेण निजाम्बरेण निरुव्छनं चारुचकार शकः॥१८॥ घनप्रमोदाश्रतरंगिताचैर्मुखैश्रतभिः प्रचरप्रसादैः । अथो अनुम्बद्धिधरादिशृद्धः पडाननं पट्स शिरःस चित्रम् ॥१६॥ तं साधु साध्वित्यभितः प्रशस्य ग्रुदा कुमारं त्रिपुरासुरारेः। श्रानन्दयन्त्रीर जयेति वाचा गन्धर्वविद्याधरसिद्धसंघाः ॥२०॥ दिव्यर्षयः शत्रविजेष्यमाणं तमभ्यनन्दन्किल नारदाद्याः। चक्ररथोत्तरीयैश्वामीकरीयैर्निजवल्कलैश्व ॥२१॥ निरुच्छनं ततः सराः शक्तिधरस्य तस्यावष्टम्भतः साध्वसम्रत्सजन्तः। उत्सहिर स्वर्गमनन्तशक्तेर्गन्तुं वनं युथपतेरिवेभाः ॥२२॥ श्रथाभिपृष्ठं गिरिजासतस्य प्ररंदरारातिवधं चिकीषीः। सरा निरीयस्त्रिपुरं दिघचोरिन स्मरारे: प्रमथा: समन्तात ॥२३॥

मेरी शक्ति यहीपर शत्रका सिर काटकर ग्राप लोगोको ग्रानन्द दे ॥१६॥ दैत्योंका नाश करनेकी इच्छासे लडाई करनेपर उतारू होने वाले उन कुमारकी ये बाते सनकर देवताश्रोके सुन्दर मूख-कमल खिल उठे, श्रीर वे सभी प्रसन्त हो उठे ।।१७।। श्रत्यन्त ग्रानन्दके कारण इन्द्र भी इतने पुलकित हो उठ कि उनके शरीरकी सब आँखे खिल उठी। तब इन्द्र और कुमारने भाषसमे एक दुसरेसे उत्तरीय बस्त बटलकर भ्रपनी मित्रता पक्की करली ।।१६।। -देवताओंमें सबसे बुढे ब्रह्माकी श्रांखे भी श्रत्यधिक श्रानन्दसे बहते हुए श्रांसुश्रोकी लहरोसे छल-छला बाईं। उनके चारो मुख प्रसन्नतासे खिल उठे बीर उन्होने ब्रपने चारो सखोसे कुमारके छहों मुखोका बढे विचित्र ढगसे चुम्बन किया ।।१६॥ उस समय गन्धर्व, विद्याधर धीर सिद्धोंने कुमारको 'साधुसाधू' कह कर बड़े ग्रानन्दके साथ उनकी बडाई करते हुए यह कहकर उन्हे भ्रानन्दित किया कि हे बीर ! तुम्हारी जय हो ॥२०॥ देवर्षि नारद भ्रादिने भी शत्रको जीतनेवाले कुमारकी प्रशासा की धौर उनके सुनहले उत्तरीय आदि वस्त्रोंसे धपने बल्कल बदलकर उनसे भाईपनका नाता जोड लिया ॥२१॥ हाथमे शक्ति लिए हए कुमारका इस प्रकार सहारा पाकर, देवता लोग निडर हो गए और वे उसी उत्साहसे स्वर्गमे पैठ गए जैसे किसी शक्तिशाली बढ़े हाथीका सहारा पाकर छोटे हाथी भी जंगलमे घूस पडते हैं ॥२२॥ जैसे त्रिपूरासुरको जलानेके लिये जाते समय शांकरजीके पीछे थनके प्रमथ ग्रादि गरा चले थे वैसे ही तारकको मारनेकी इच्छा करनेवाले कुमारके पीछे-पीछे देवता लोग भी स्वर्गमें घुस पड़े ।।२३।।

सुराङ्गयानां जलकेलिभाजां श्रवालितैः संततमङ्गरागैः। प्रपेदिरे पिञ्जरवारिपरां स्वर्गीकसः स्वर्गधनीं प्ररस्तात ॥२४॥ वारिविहारभाजां बराहतेर्भीमतरेस्तरंशै:। दिग्द न्तिनां आफ्लावयन्तीं ग्रहरालवालश्रेशिं तरूणां निजनीरजानाम् ॥२५॥ लीलार साभिः सर कत्यकाभिहिंरएमयीभिः सिकताभिरुच्यैः । माशिक्यगर्भाभिरुपाहिताभिः प्रकीर्श्वतीरां वरवेदिकाभिः॥२६॥ सौर भ्यलब्ध अमरोपगीतै हिंर एयहं साव लिकेलिलो लैं: चामीकरीयै: कमलैविनिदंश्यतै: परागै: परिपिद्धतीयाम ॥२७॥ कतहलादद्रष्ट्रमुपागताभिस्तीरस्थिताभिः सुरसुन्दरीभिः। अभ्यूर्मिराजिप्रतिविम्बिताभिर्भुदं दिशन्ती वजतां जनानाम् ॥२८॥ ननन्दं सद्यश्विरकालदृष्टां विलोक्य शकः सुरदीर्घिकां ताम । श्रदर्शयत्सादरमद्रिपुत्रीमहेशपुत्राय**ः** परोग: ॥२८॥ **aa**: स कार्तिकेयः प्रतः परीतः सुरैः समस्तैः सुरनिम्नगां ताम । त्रपूर्वदृष्टामवलोकमानः सविस्मयः स्मेरविलोचनोऽभृत् ॥३०॥ उपेत्य तां तत्र किरीटकोटिन्यस्ताञ्जलिर्भक्तिपरः क्रमारः। गीर्वाणवृन्दैः प्रणातां प्रणात्य नम्रेण मुध्नी मुदितो ववन्दे ॥३१॥

पहले पहल उन्हें वह प्राकाशनगा दिखाई दी जिसका जल, जल-विटार करनेवानी प्रप्तराधों के खुले हुए प्रक्लोंने छुटे हुए प्रक्लारामें राज जाया करता है, जिसके जाशों विहार करते समय दिखालों के हाथी, सहरोपर प्रपत्ती सुंड पटका करते हैं और जिसकी लहरों के जनने तीरपर खड़े हुए पेड़ोंके बावने सदा सिंच रहते हैं, जहां लेल नेवनेके नियं प्राई हुई देवकच्यायों के हाथों में बावों हुई मुनदले वास्की वे उंची-उंची वेदिकारों हूर-दूरतक बनी हुई थी जो उन्होंने बीच-बीचों मिंग डाल-डालकर प्रपत्ने केनके नियं बना रक्खी थी, जहां मुग्नचंक लोगों भीर सदा मुनगुनाते रहते हैं। जनके विये इत्ते हैं जिनके विये प्राइ पुरुष्ट के बीच जो उन्होंने के स्वाद खिल उत्ते हैं जिनके विये हुए विपत्न के सिंप हुए परापत्ते बहु के लाने करते रहते हैं, जहीं देवताओं के मुनदिव्या मन बहुलाकं किये प्रा-जानेवाले पिकाम जो भी सुमती रहती हैं। यह तरही हैं विशे उन्हों के बीच प्रा-जानेवाले पिकाम जो भी सुमती रहती हैं। यह नहीं के बीच पर वह विपत्न पर साम हो उठे भीर धाने बनकर प्राद के साथ उन्होंने कुनारकों भी वह नदी दिखलाई ॥२६॥ धव देवताओं पिर्स हुए सातिकेयां के सह मह नई नदीकों सामने देवकर बड़ा प्रचन्न हुमा धीर प्रवक्त कर उत्ते पाले प्रविच्या के स्वे हुप स्वाविक्य विच्या करता है उनके पर प्रवक्त करते हैं, जल मह साम के स्वविच्या सह का विक्य मुद्द ॥३०॥ जिस नदीके सब देवता स्तृति करते हैं, जस मंदाकिनीक तटपर जाकर हुमा के स्वतिक्य स्वाविक्य साम कि उत्ते के स्वविच्या सह के स्वविच्या सिक्त प्रवक्त करते हैं अपाप के स्वविच्या स

प्रमार्तितस्मेरसरोजराजिः परीरम्ममिलन्महोर्किः । **प्र**: कपोलपानिश्रमवारिहारि मेजे गृहं सरितः समीरः ॥३२॥ ततो व्रजन्दननामधेधं लीलावनं जम्भजितः पुरस्तात । विभिन्नभद्गोद्धतशालसंघं प्रेचांचकार स्मरशत्रसूनः ॥३३॥ सरद्विपोपप्लुनमेवमेतद्वनं बलस्य द्विपतो इत्थं विचिन्त्यारुणलोचनोऽभृद्भ्रभङ्गदुष्प्रेच्यग्रखः स कोपातु ॥३४॥ निर्लनलीलोपवनामपश्यदः संचरीभेतविमानमार्गाम विध्वस्तसीधप्रचयां कमारी विश्वैकसाराममरावतीं गतश्रियं वैरिवराभिभतां दशां सदीनामभितो दधानाम । नारीमबीरामिव तामवेच्य स बाढमन्तः करुखापरोऽभूत ॥३६॥ दश्चेष्टिते देवरिपौ सरोषस्तस्याविषएणः समराय चोत्कः। तथाविधां तां स विवेश परयन्सरैः सुराधीश्वरराजधानीम् ॥३७॥ दैतेयदन्त्य।वलिदन्तघातैः चएगान्तराः स्फाटिकहर्स्यपङ्कीः। महाहिनिर्मोक्तिपनद्धजालाः सँ बीच्य तस्यां विषसाद सद्य: ॥३८॥ उत्कीर्सचामीकरपङ्कजानां दिग्दन्तिदानद्रवद्षितानाम् । हिरएयहं सत्रजवर्जितानां विदीर्णवैदर्यमहाशिलानाम् ॥३६॥

नचानवाल तरगोसे गले मिलकर चलनेवाल भीर गालोक प्रमीनेकी सखानवाल मदाकिनीके मन्द पवनने वहाँ भाए हए कुमारको सेवा की ।।३२।। वहाँसे चलकर कात्तिकेयने इन्द्रके विलासके नन्दन उपवनको देखा । वहाँके सब सालके पेड या तो तोड डाले गए ये या जहसे ही उखाड डाले गए थे ।।३३।। कार्त्तिकेयने समभ लिया कि तारकामूरके घत्याचारसे ही इन्द्रके इस सुन्दर वनकी यह शोभा बिगडी है। यह सोचते ही मारे क्रोधके उनका मेंह तमतमा उठा, भौहे तन गई धौर धाँखें लाल हो उठी ॥३४॥ वहाँसे धीर धारे बढकर कुमारने विश्वकी सर्वश्रेष्ठ नगरी धमरावतीको देखा जिसके लीला-उपवन तहस-नहस कर डाले गए थे. ऊँचे-ऊँचे भवन गिरा दिए गए थे और सब ऐसा उजाड हो गया था कि उघर विमानपर चढकर जानेको भी किसीका जी नही करता था।।३५।। तारकके हाथों उवाडी हुई उस नष्ट-भ्रष्ट भीर सुनसान नगरीको देखकर कात्तिकेयको उसी प्रकार बडी दया बाई असे किसी नपुसककी स्त्रीको देखकर दया बाती है।।३६।। अमरावतीकी वह दर्दशा देखते ही कुमार उस दूराचारी दैत्यपर बढे ऋद हो उठे और युद्धके लिये बढ़े उतावलेसे होकर वे देवताओंकी राजधानीमे पुसे ॥३७॥ वहाँके स्फटिकके बने हुए बड़े-बडे भवन दैत्योंके हाथियोंके दातोकी टक्करोसे तडक गए ये और जहाँ तहाँ बड़े-बड़े साँपोंकी के ब्रलियाँ छटी पड़ी थीं। यह सब देखकर कुमारको बडा दुःख हुमा ।।३८।। उन्होंने देखा कि देवताम्रोंके विलास-घरोंमें बनी हुई बावलियोंमेसे सीनेके कमल उखाड़ डाले गए थे, दिग्गजोंके मदसे उनका जल गंदला हो गया था, सुनहरे हस वहाँसे उड़ गए थे, पन्नोंकी बनी-बड़ी पटिएँ भी टूट-फूट गई घीं ग्रीर चारों ग्रोर

त्राविर्भवद्वालतणाञ्चितानां तदीयलीलागृहदीर्घिकाणाम् । स दर्दशां वीच्य विरोधिजानां विषादवैलच्यभरं बभार ॥४०॥ तद्दन्तिदन्तच तहेमभित्ति स्तन्तजालाकुल्रस्नजालाम । निन्ये सुरेन्द्रेश पुरोगतेन स वैजयन्ताभिधमात्मसौधम् ।।४१।। निर्दिष्टवरमी विवधेश्वरेण सरै: समग्रीरनगम्यमानः। स प्राविशत्तं विविधारमरश्मिच्छिक्षेन सोपानपथेन सौधम ॥४२॥ निसर्गकल्पद्रमतोरणं तं स पारिजातप्रसबस्त्रगाट्यम् । दिव्यैः कृतस्वस्त्ययनं मनीन्दैरन्तःप्रविष्टप्रमदं प्रपेदं ॥४३॥ पादौ महर्षे: किल कश्यपस्य कलादिशृद्धस्य सुरासुरासाम् । प्रदृत्ति शीकृत्य कृताञ्जलिः सन्पद्ध भिः शिरोभिः स नतेर्ववनदे ॥४४॥ स देवमातुर्जगदेकवन्यौ पादौ तथैव प्रसानाम कामम । मुनेः कलत्रस्य च तस्य भक्त्या प्रह्वीभवञ्शेलसतातनुजः ॥४५॥ स कश्यपः सा जननी सराणां तमेधयामासत्राशिषा हो। तया यया नैकजगन्जिगीषं जेता मुधे तारकम्रुग्रवीर्यम् ॥४६॥ स्वदर्शनार्थं समुपेयुपीणां सुदेवतानामदितिश्रितानाम् । पादौ ववन्दे पतिदेवतास्तमाशीर्वचोभिः पुनरम्यनन्दन् ॥४७॥

खोटी-खोटी पास उग आई थी, शत्रुधोंके हाथो वहाँकी यह दुर्वशा देखकर उनका मन दुःखसे भारी हो उठा 118 देखोंक हाथियों के प्रमान कुपारको ध्रपने उस वेजयन्त नामके भवनमे ने गए जहाँकी मुजहबी दीवालें देखोंक हाथियों के दोतीकी टक्करोंक प्रदार धी धीर जहाँ मकडियोंने जांके तान दिए ये 118 रूपा माने-पाने इन्ह जर रहे थे धीर पीछे भीड़े सब देखता चने जा रहे थे। इस प्रकार रक्तोंकी चमकसे मुहाबनों नानेवाली सीडियोपर चढ़कर कुमार उस भवनमे गए। 118 रा धीर सब लोग भी उस मुक्त भवनमे पहींचे जहाँ करवे हुए सार्वा के स्वा के पार्ट के सार्व को भी उस मुक्त भवनमे पहींचे कहाँ करवे हुए सार्व के स्व को भी उस मुक्त भवनमे पहींचे कहाँ करवे हुए सार्व के स्व के स्व व स्व का सार्व के स्व के सार्व के स्व के सार्व के स्व के सार्व के सार्व

पुलोमपुत्री विबुधाधिमर्तुस्ततः शर्ची नाम कलत्रमेषः।
नमञ्जकार स्मरशत्रुधनुस्तमाशिषा सा सहुपाचरव ॥४८॥
अथादितीन्द्रप्रमदाः समेतास्ता मातरः सप्त घनप्रमोदाः।
उपेत्य भक्त्या नमते महेशपुत्राय तस्मै ददुराशिषः प्राक् ॥४६॥
समेत्य सर्वेऽपि मुदं दघाना महेन्द्रमुख्यास्त्रिदिवौकसोऽय।
आनन्दकल्लोलितमानसं तं समस्यषिश्चन्युतनाधिपत्ये॥४०॥
सकलविज्ञचलोकः स्नस्तिनःशेषशोकः,

कृतिरेषुविजयाशः प्राप्तयुद्धावकाशः। अजनि हरसुतेनानन्तवीर्येख तेना,

खिलविबुधचमृनां प्राप्य लच्मीमनृनाम् ॥५१॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये कुमारसैनापत्याभिषेको नाम त्रयोदशः सर्गः ॥

॥४६॥ तब कुमारने कश्यपत्रीकी उन सातों पिलायोके पास जाकर वडी भक्तिले प्रणाम किया जो बढ़े धानन्दसे भरी वही इकट्ठी बँटी हुई थी। उन्होंने प्रणाम करनेसे पहले ही कुमारको विजय पानेका धाशीबिंद दे दिया था।॥४६॥ उस समय इन्द्र धादि सभी देवताधीने धानन्दके साथ इकट्ठे होकर हैंसमुख कुमार कार्तिकेयको धपना सेनापति बना विश्व।॥४०॥ इस प्रकार जब धनन्त शक्ति-धाली कुमार कार्तिकेय, देवताधोकी समूची सेनाके सेनापति हो गए तो देवताधोंको विश्वास हो पया कि पब हम सोग युद्धमें राजुषोको धवस्य जीत लेगे धौर यह समककर उनका सब सोक भी जाता रहा।।४१॥

> महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसम्भव महाकाव्यमे सेनापतिका श्रीभवेक नामका तेरहवाँ सर्ग समाप्त हथा।

# ॥ चतुर्दशः सर्गः ॥

रखोत्सुकेनान्धकशत्रुखना समं प्रयुक्तैस्तिदशैकिगीपुणा ।
महासुरं तारकमंत्रकं डिषं प्रसद्ध हन्तुं समनस्त हुतम् ॥ १ ॥
स हुनिवारं मनसोऽनिवेगिनं जयश्रियः सन्नयनं मुदुःमहम् ।
विज्ञित्तरं नाम नदा महारथं धनुर्धरः शक्तिभ्रगोऽघ्यरोहयन् ॥ २ ॥
सुरालयश्रीवपदां निवारणं सुरारिमंपत्परितापकारणम् ।
केनापि दश्चेऽस्य विरोधिदारणं सुनाहस्वामीकरभ्रमेवारणम् ॥ ३ ॥
शरक्यन्द्रमरीचिपाएड्रैः स वीज्यमानो वर्षमान्वागरेः ॥ ४ ॥
पुरःसरैः किक्तरसिद्धनारणे रणेज्ङ्गस्तृपत वाग्मिस्वर्गः ॥ ४ ॥
प्रयाणकालोचितचाहवेपभृद्धक्रं वहन्त्रत्वपत्वादारणम् ।
ऐरावतं स्काटिकशैलसीदरं नतोऽधिरुह्य द्युपिन्नमन्वगान् ॥ ५ ॥
तमन्वगञ्छिदिपिष्टक्कसोदरं नदोऽपिरुह्य द्युपिन्नमन्वगान् ॥ ५ ॥
तमन्वगञ्छिदिपिष्टक्कसोदरं नदोऽपिरुह्य द्युपिन्नमन्वगान् ॥ ५ ॥
वरोधिवद्वेपरुष्ठाभीदं ज्वलन्महोमहीयस्तरमापुषं दयन् ॥ ६ ॥
अथेन्द्रनीलाचल्चएडविग्रदं विषाणविष्यस्तमहापयोधरम् ।
अथिष्ठितः कासरस्रद्धरं सुदा वैवस्वतो दण्डधरम्तमन्वगात् ॥ ७ ॥

#### चौदहवाँ सर्ग

विजयकी इच्छासे लडनेके लिये जनाक हुमार कालिकेयके कहनेने सब देवता सिनकर बलपूर्वक तारकको सार डामनेके लिये सहन राज्य बीपने लगे। शांत व प्रमुख्यारी शांत्रसाली कृमार स्वापने 'विनित्सर' नामके उस बड़े भारी रावपर पढ़ गए जो मनने सी स्रिक्ट निग्ने चनता था, जो स्वापने भी लितस्य' नामके उस बड़े भारी रावपर पढ़ गए जो मनने सी स्रिक्ट निग्ने चनता था, जो सिसीके रोके रुकता नहीं था भीर जितस्य चकर लड़नेते सदा विजय मिलती ही है। १०। उसी समय किसीने जनपर सोनेका वह शत्रु-नाशक छत्र माकर लता दिया जो स्वयंकी मध्यित्र मुखदेन वाला भीर देखीकी सपति उजाड़ देवेलाला था। १३। कृमारके दोनो भीर अरद्वेक चन्द्रमाकी किरस्योंके समान उनके मुन्दर चैनर इस प्रोर पवर्ती किरस्योंके समान उनके मुन्दर चैनर इस प्रोर पवर्ती के पास अर्थ के मुन्दर चैनर इस प्रोर पवर्ती के पत्र कान्द्रमें मी कुमारकी बढ़ाईकीर प्रोर पत्र के स्वाप्त उनके सीठ भीर वार्य के मिल प्रोर प्रवृत्त के पत्र कान्द्रमें साम उनके सीठ उन्हें प्रोर के पत्र कान्द्रमें भीर पर्वनिक्ती चौरोके समान उनके वीठ नीछ हो लिए। १४। शत्रुपर क्रोपके मारे भीर भी भिष्क जलते हुए प्रसिद्ध भीर पर्वनिक्ती चौरोके समान उनके वीठ नीछ के परि वार्यक से केयर चढ़कर भीर स्वाप्त कामक स्वाप्त केयर कुमारक प्रोर केयर कुमारक प्राप्त केयर कुमारक प्राप्त केया स्वाप्त केयर कुमारक प्राप्त केयर कुमारक प्राप्त केयर कुमारक प्राप्त केया भीर पर्वनिक्ती चौरोके समान उनके वीर प्राप्त केयर स्वाप्त केयर कुमारक प्राप्त केयर कुमारक प्राप्त केयर कुमारक प्राप्त कियर क्राय क्षाय केयर क्षाय केयर कुमारक प्राप्त केयर क्षाय केयर क्षाय केयर क्षाय क

मदोद्धतं प्रेतमथाधिरुदवाँस्तमन्धकद्वेषितनुजमन्वगात । महासरद्वेषविशेषमीषणः सरोषसञ्चरहरसाय नैऋर्तः ॥⊏॥ नवीद्यदम्भोधरघोरदर्शने युद्धाय रूढो मकरे महत्तरे। दुर्वारपाशो वरुगो रगोल्बगस्तमन्वियाय त्रिपुरान्तकात्मजम् ॥६॥ दिगम्बराधिक्रमणोल्बणं चलान्मृगं महीयांसमरुद्धविक्रमम् । अधिष्ठितः संगरकेलिलालसो मरुन्महेशात्मजमन्त्रगाद्द्रतम्।।१०।। विरोधिनां शोखितपारखैषिकीं गदामनुनां नरवाहनो वहन्। महाहबाम्भोधिविगाहनोद्धतं यियासमन्वागमदीशनन्दनम् ॥११॥ महाहिनिर्बद्धजटाकलापिनो ज्वलत्त्रिशुलप्रवलायुधा युधे। रुद्रास्तुपाराद्रिमख महावृषं ततोऽधिरुद्धास्तमयुः पिनाकिनः ॥१२॥ श्रन्येऽपि संनद्य महारगोत्सवश्रद्धालवः स्वर्गिगणास्तमन्वयुः। स्ववाहनानि प्रवलान्यधिष्ठिताःप्रमोदविस्मेरमुखाम्बुजश्रियः ॥१३॥ उदरण्डहेमध्यजदरण्डसंकुलाश्रश्चद्वित्रातपवारसोज्ज्वलाः चलद्भनस्यन्दनघोषभीषणाः करीन्द्रघण्टारवचण्डचीत्कृताः ॥१४॥ स्फुरहिचित्राष्ट्रधकान्तिमुण्डलैरुबोतिताशावलयाम्बरान्तराः । दिवौकसां सोऽनुबहन्महाचम् : पिनाकपासेस्तनयस्ततो ययौ ॥१५॥

लड़नेके लिये मतवाले प्रेतपर चढकर कुमारके पीछे चल दिया ।। ।। श्रपनी अचूक फॉस लिए हुए बढ़े बलवान वरुगादेव ग्रपने उस बड़े भारी घडियालपर बैठकर यदके लिये कुमारक पीछे चले जो उठी हुई घटाके समान एकदम काला था ।।१।।पबनदेव लडाईकी इच्छासे क्षण भरमे ग्रपने उस पराक्रमी हरिसापर बैठकर कुमारके पीछे, चल दिए जो पृथ्वी ग्रीर ग्राकाशमे सब कही बिना रुके चौकडी भरता उडता चलता था ॥१०॥ जो गदा शत्रश्रोका लह पीकर ही यहका बत तोडती थी, वह भारी गदा लंकर कुबेर उस पालकीपर चढकर कुमारके पीछे चले जिसे मनुष्य हो रहे थे ॥११॥ ग्रपने-श्रपने हाथोंमें पिनाक धनुष श्रीर जलते हुए त्रिशूल लेकर श्रीर ग्रपने जटा-जूटोको बड़े-बडे साँपों से कसकर हिमालयके समान उनने बैलोपर चढकर ग्यारहो छत्र कुमारके पीछ-पीछे हो लिए।।१२॥ महायुद्धके इस उत्मवमे रुचि रखनेवाले दूसरे सब देवता भी अपने-अपने तगढे वाहनोपर चढकर धानन्दसे हैंस-हेंसकर धपना मूख-कमल खिलाते हुए कार्तिकेयके साथ चल पढे ।।१३।। इस प्रकार सब ठाठोसे सजी हुई, ग्रनगिनत सोनेके डडे ऊपर उठाकर चलती हुई, चमचमाते हुए रंग-बिरंगे छत्र चमकाती हुई, फ्रुण्डके फ्रुण्ड चलनेवाले रथोकी बनघनाहटसे भयंकर लगती हुई मसवाले हाथियोंके घंटोंकी टन-टन सौर उनकी चिग्घाड़ोसे कान फाइती हुई, ग्रनेक प्रकारके भिलमिलाते हुए श्रस्त-शस्त्रोकी चमकसे चारों दिशाश्री श्रीर शाकाशको चमकाती हुई उस देवताश्रोंकी महासेनाको लिए हुए वीर कुमार चले ॥१४-१५॥ उछलते-कृदते चलनेवाल देवताओं के हल्लेस ग्रीर उस बड़ी भारी सेनाकी ऊँची-ऊँची श्रीर बड़ी-बड़ी घ्वजाश्रींस, दसो दिशाएँ ग्राकाश श्रीर

कोलाहलेनोचलतां दिनौकसां महाचमूनां गुरुभिर्ध्वजनजैः। वनैनिंरुच्छुवासमभूदनन्तरं दिङ्मएडलं व्योमतलं महीतलम्।।१६॥ सरारिलचमीपरिकम्पहेतवी दिक्चक्रवालप्रतिनादमेदुराः । नभोन्तक्कविभरयो घनाः स्त्रना निहन्यमानैः पटहैर्वितेनिरे ॥१७॥ प्रमध्यमानाम्बुधिगर्जितर्जनैः सुरारिनारीगणगर्भपातनैः। नभश्रम् पृलिकुलैरिवाकुलं ररास गाढं पटहप्रतिस्वनैः ॥१८॥ च्चएणं रथैर्वाजिभिराहतं खुरैः करीन्द्रकर्णैः परितः प्रसारितम् । धतं ध्वजैः काश्वनशैलजं रजो वार्तेर्हतं व्योम समारुहत्कमातु ॥१६॥ रथ्यतरङ्गपङ्गवैरुपेत्यकाहाटकमेदिनीरजः । गतं दिगन्तान्मुखरैः समीरखैः सुविश्रमं भृरि वभार भृयसा ॥२०॥ अधस्तथोध्वं पुरतोऽथ पृष्ठतोऽभितोऽपि चामीकररेगुरुचकः। चमुषु सर्पन्मस्दाहतोऽहरन्नवीनसूर्यस्य च कान्तिवैभवम् ॥२१॥ बलोद्भृतं काश्वनभूमिजं रजो बभौ दिगन्तेषु नभःस्थले स्थितम् । त्रकालमन्ध्याघनरागपिङ्गलं घनं घनानामिव् वृन्दसुद्यतम् ॥२२॥ हेमावनीषु प्रतिविस्वमात्मनो सुहुर्विलोक्याभिसुन्वं महागजाः । रसातलोत्तीर्गगजअमात्क्र्घा दन्तप्रकारखप्रहृतानि तेनिरे ॥२३॥

स्वजातसिन्द्रपरागपिखारैः कलं चलक्रिः सुरसैन्यसिन्धुरैः ।
स्वासु चामीकरशैलभूमिषु नादश्यत स्वं प्रतिविम्वमग्रतः ॥२४॥
हित क्रमेखामरराजवादिनी महाहवाम्मोधिविलासलालसा ।
अवातरत्काश्वनशैलतो द्रुतं कोलाहलाकान्तविधृतकन्दरा ॥२४॥
महाचमूस्यन्दनचण्डचीत्कृतैं विलोलचण्टेभपतेश्व वृहितैः ।
सुरेन्द्रशैलेन्द्रमहागुहाशयाः सिंहा महत्त्वमञ्जलं न तत्यन्तुः ॥२६॥
सम्मीरमेरिच्चितिर्धभयकर्षमहागुहान्तप्रतिनादमेदुरैः ।
महारथानां गुरुनिमिनःस्वनैरनाकुलैस्तैश्चना जताजनि ॥२७॥
सम्रविथेते वितिर्देशक्तं मदंस्ववीर्यलच्मीमुगराजतावशाल ॥२८॥
प्रयात्र स्वातिक्विमत्तं स्वत्वीर्यलच्मीमुगराजतावशाल ॥२८॥
मया सुरानिकविमदंजन्मना विद्दुतुर्वरत्तरं दुतं मुगाः ।
गुहागृहान्ताद्वदित्य हेलया तस्पुर्विशाक्कं नितरां मुगाधिषाः ॥२६॥
विलोकिताः कौतुकिनामरावतीजनेन जुष्टममदेन द्रतः ।
सुराचलप्रान्तव्रवः प्रपेदिरे सुविस्तुतायाः प्रसरं सुतैनिकाः ॥३०॥

विगड़कर वे उस परछाही इयोपर ही ग्रपने बड़े-बड़े दौतोसे टक्कर मारने लगे ।।२३।। बढिया सिन्दूरकी बुकनीसे रेंगे हुए और धीरे-धीरे चलनेवाले उन देवताओंकी सेनाके हाथियोको सुमेर गिरिकी चमकदार सोनेकी धरतीपर भी अपनी परछाही ठीक-ठीक नही दिखाई पडती थी, क्योंकि दोनोंका रंग एक-सा था ।।२४।। इस प्रकार यद्भके समुद्रमे तरनेको उतारू देवराजको सेना भपने हल्लेसे गुफाओंको गुँजाती हुई सुमेरु पर्वतसे बड़े वेगसे नीचे उतरी ॥२४॥ देवताओंकी इस बढ़ी भारी सेनाके रथोकी घोर घरघराहट और वजते हुए घटों और बड़े-बढ़े हाथियोकी चिग्घाडोंकी इतनी ध्वनि होते हुए भी समेरु पर्वतकी लंबी लंबी गुकाओं में सोनेवाले सिहोने अपनी नीदके सपनीका सुख नहीं छोड़ा, वे सोए ही पढ़े रहे ॥२६॥ गुफाग्रोंने गुजत हुए नगाड़ोंकी गंभीर श्रीर भयंकर ष्विन **भौर बड़े**-बड़े रथोके पहियोकी घड़घड़ाहट गुफाओंसे टकराकर दूनी होकर गुँज रही **की**, फिर भी वहाँके सिंह ज्यों के त्यो बैठे रहे भीर इस प्रकार उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि हुन सचमुच मृगोके राजा है ॥२७॥ सुमेरुकी चोटियोको फोड़नेवाली उस देबोकी बहासेनाके चलनेसे जो हल्ला हो रहा था, उसे सुन-सुनकर वे सब सिंह और भी मतवाने हो उठे को अपनी शक्तिके बलपर सब पशुश्रोंके राजा बने हुए थे।।२८।। वहाँ जितने हरिए। थे वे सब तो इस डरसे चौकड़ी भरकर दूर भाग गए कि कहीं दैवताओं की सेना हमें मार न डाले, पर जिसने सिंह बे, वे अपनी गुफाघोंके बाहर निडर होकर मस्तीके साथ निकल-निकलकर खड़े हो गए।।२६॥ जब वे सैनिक उस ऊँचे सुमेद पर्वतकी तलहटीमें उत्तरे, उस समय अमरावतीमें रहनेवाले स्त्री-पृष्ण सब उन्हें बड़े चावसे देख रहे थे ।।३०।। सुमेरु पर्वतकी पीली, नीली, लाल ग्रीर उजली चट्टानोसे उडी पीतासितारक्तसितैः सुराचलप्रान्तस्थितैर्घातुरजोभिरम्बरम् । भूम्नोत्पतितैरितस्ततः ॥३१॥ श्चयत्नरान्धर्वपुरोदय भ्रमं बभार सैन्यविमर्दसंभवः कर्णान्तकूलंकषतामुपेयिवान । षयोनिधेः चुब्धतरस्य वर्धनो बभूव भूम्ना भ्रुवनोदरम्भरिः ॥३२॥ महागजानांगुरु चृहितेस्ततैः सुहेषितंघोरतरंश्च वाजिनाम् । धनै रथानां गुरुचएडचीत्कृतैस्तिरोहितोऽभृत्पटहस्य निःस्वनः ॥३३॥ कचाचिपचमस्तनमण्डलेषु च। महासरागामवरोधयोषितां ध्वजेषु नागेषु रथेषु वाजिषु चर्णेन तस्थौ सुरसैन्यजं रजः ॥३४॥ वनैर्विलोक्य स्थिगतार्कमण्डलैश्रमुरजोभिर्निचितं नभःस्थलम् । अयायि हंसैरभिमानसं घनअमेश सानन्दमनति केकिभिः ॥३५॥ सरानीकरजोभिरम्बरे नवाम्बदानीकनिभैरभिश्रिते । चकाशिरे स्वर्णमया महाध्वजाः परिस्फरन्तस्तिहितां गणा इव ॥३६॥ विलोक्य भूलीपटलैर्भृशं भृतं द्यावाष्ट्रभिव्योरलमन्तरं महत् । किमुर्ध्वतोऽघः किमघस्त ऊर्ध्वतो रजोऽभ्युपैतीति जनैरतक्पीत ॥३७॥ नोर्ध्वं न चाधो न पूरो न पृष्ठतो न पार्श्वतोऽभृत्खन चन्नुपोर्गतिः । सूच्यग्रभेद्येः पृतनारजश्रयैराच्छादिता प्राणिगणस्य सर्वतः ॥३८॥

हुई भूलते भरा हुआ आकारा ऐसा लगने लगा मानो बिना परिश्यमें ही वह धनेक रन्नोसे मरा मान्यवंपुर बन गया हो। 18१1। कांनीके परदोको फाकनेवाना देवनेनाका वह उसका हुआ थीर काळ हरअहते हुन समुख्यी कोलाइन्ते भी स्विप्त बरकर सारे ब्रह्माण्य देवनेनाका वह उसका हुआ थीर काळ हरअहते हुन समुख्यी कोलाइन्ते भी स्विप्त बरकर सारे ब्रह्माण्य में मृतने लगा। 18२१। सरी तक कि सत्यलांक हामिश्र कोला आहते वाली नगाश्रीको व्हिन हिनाइट भीर चलते हुन, रवाको चीर धरपाहत्ये मान्यीर और काल फाडतेवाली नगाश्रीको व्हिन हिनाइट भीर चलते हुन ए त्याको चीर ही देवन कि स्विप्त के स्विप्त करते हुन हुन रवाको चीर स्वप्त स्वर्ण के स्वर्ण हुन हुन हुन स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण करते हुन हुन स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण करते हुन हुन हुन हुन हुन हुन हुन स्वर्ण कर स्वर्ण के स्वर्ण कर स्वर्ण

दिगन्तदन्त्याबलिदानहारिभिर्विम।नरन्ध्रप्रतिदानमेदरै: अनेकवाद्यध्वनितेरनारतेर्जगर्ज गार्ढं गुरुमिन भस्तलम् ॥३६॥ भुवं विगास प्रययौ महाचमुः कचित्र मान्ती महतींदिवं खलु । संसंकलायामपि तत्र निर्भरातिक कान्दिशीकत्वमवाप नाकुला ॥४०॥ उदामदानद्विपबृन्दचं हितै निंतान्तम् चुङ्गतुरङ्गहे पितैः चलद्धनस्पन्दननेमिनिःस्वनैरभिष्ठच्छ्रवासमिवाकलं जगत ॥४१॥ महागजानां गुरुभिस्तु गर्जितै विलोलघण्टारणितै रणोल्बणैः। वीरप्रणादै: प्रमद्रप्रमेदरैवीचालतामाद धिरेतरां दन्तीन्द्रदानद्रववारिवीचिभिः सद्योऽपि नद्यो बहुधा पुपूरिरे । धारारजोभिस्तरगैः चतुर्भता याः पङ्कतामेत्य रथैः स्थलीकृताः ॥४३॥ निम्नाः प्रदेशाः स्थलताम्पागमित्रम्नत्वमुच्चैरपि सर्वतश्च ते । त्रंगमाणां वजतां खरैः चता रथैर्गजेन्द्रैः परितः समीकृताः ॥४४॥ नभोदिगन्तप्रतिघोषभीषशौर्महामहीसत्तटदारशोज्बशैः पयोधिनिर्धननकेलिभिर्जगद्धभव मेरीध्वनितैः समाक्रलम् ॥४५॥ वातविधतचञ्चलैनीरनिधताशागमने ध्वीजांशकैः। इतस्ततो लदैः कणत्काञ्चनकिङ्किणीकलैरमञ्जि धली-जलधौ नभोगते ॥४६॥

सेनामें ऐसे बहतसे बाजे निरंतर बज रहे थे जिनकी घोर व्वनि मनकर मतवाले हाथियोंका मद भी सख जाता या ग्रीर जिनकी ध्वनि विमानोंकी छत्तरियोंमें टकराकर ग्रीर भी दूनी गँज उठती थी। उन्हें सन-सनकर ऐसा लगता था मानों ग्राकाश ही घनघोर गरज रहा हो ॥३६॥ देवताशोंकी यह महासेना पहले तो धरती मे भर गई. पर वहाँ न समा सकनेके कारण ग्राकाश में जा पहेंची ग्रीर जब वहाँ भी न समा सकी तो मानो वह यह समभक्तर घबरा उठी कि श्रव यहाँसे कहाँ चला जाय ।।४०।। ऊँचे-ऊँचे मतवाले हाथियोंकी चिग्धाडों से. ध्रत्यन्त ऊँचे घोडो की हिनहिनाहटोंसे और चलनेवाले रथों की घड-घड़ाहटसे सब ऐसे घबड़ा उठे मानो सबकी साँस घटी जा रही हो ।।४१।। बढ़े-बंद हाथियोंकी घोर चिग्घाड, उनके हिलते हुए युद्धके घंटोंकी टन-टन भीर मतवाले वीरोंकी ललकार चारों झोर फैली हुई ऐसी लगती थी मानो दशो दिशाएँ कोलाहल मचा रही हों।।४२।। बड़े-बड़े हाथियोंका इतना मद बहा कि सुखी हुई नदियोमें तुरन्त बाढ आ गई। भीर फिर घोडोंके समोंकी खंदसे उठी हुई घलभर जानेसे उन नदियों में की चड़ ही की चड़ हो। गया और फिर रथोंके पहियोंसे दबकर वहीं फिर ज्योंकी त्यों धरती निकल ग्राई ॥४३॥ चलते हुए घोडोंके खरोंसे रौंदी जानेपर ग्रीर रखो तथा हाथियोंके चलनेसे दब जानेपर नीचे स्थान ऊँचे हो गए और ऊँचे स्थान नीचे हो गए ॥४४॥ बडे-बडे पहाडोको फोड देनेवाली धीर समुद्रमे हलचल मचा देनेवाली वह नगाडेकी ध्वनि निकलकर प्राकाश भौर दिशाओं में गैंजी तो उनकी और भी भयानक ध्वनि सुनकर सारा संसार धबडा उठा ॥४५॥ उस सेनाकी टन-टनाते हुए धृषरुप्रोवाली लाखों भंडियों जो सारे धाकाश में भरकर सब मार्ग रोके हुए वायुके षयटारवे रौहतरैनिरन्तरं विमुत्वरैर्गर्जरचे: मुमैरवै:।
मचिद्विपानां प्रथपावभूविरं न बाहिनीनां पटहस्य निःस्वनाः ॥४७॥
करालवाचालमुखाश्रम्स्वनेर्ध्वस्ताम्बरा वीच्य दिशो रजस्वलाः।
निरोबभूवे गहनैदिनेरवरो रजोन्धकारे: परितः कुतोष्पसौ ॥४८॥
माकान्तपूर्वा रभसेन सैनिकैदिंगक्रना व्योमरजोमिद्षिता।
मेरीरवाशां प्रतिशब्दितैर्धनैर्जजन् गाढं घनमस्सरादिव ॥४६॥
गुरुसमीरसमीरित भूघरा इव गजा गगनं विजगाहिरं।
गुरुतरा इव वारिषरां रथा मुवमितीइ विवर्ष इवाभवत्॥४०॥
बलसदमुरलोकानल्यकम्यान्तकाले

निरवधय इवाम्मीराशयो घोरघाषाः । गुरुतरपरिमञ्जव्मृशृतो देवसेना

बृब्धुरपि सुपूर्णा व्योमभूम्यन्तराले ॥४१॥ इति महाकविश्वीकालिदासकृती कुमारसंभवे महाकाव्ये देवसेनाप्रयास्य नाम चतुर्दशः सर्गः ॥

स्रोंकोमें करकरा रही थी। वे भी उस तेनाके चलनेसे उड़ी हुई भूतके समुद्रमे दूव गई ॥४६॥ मतवाले हाधियोकी मूंजती हुई विष्यां और पतम-जल भावकर होकर बजती हुई वण्येकी व्यक्ति सामे नेताले नाव्योक्त सक्य सुनाई ही नहीं पढ़ रहा था। ॥४५॥। वेंते किती हल्ला मचानेवाली निया तेवाले तेवाले हल्ला मचानेवाली निया त्या के स्वा कि स्व क्षेत्र के स्व हुई और धाकाल-क्ष्मी वन्त्रको पाइकर रखते भरी हुई दिशा-क्ष्मी नायिकाको देखकर केले हुए भूतके पने भ्रेषरेको भीट करके घननेको खिला किया। ॥४६॥। वहीं जो नागाई वज रहे थे उत्त है यो तेवाले व्यक्ति ऐसी लग रही। धी मानो धाकाल-क्ष्मी नायक पूक्ते भरी हुई प्राणि हिलाक्षी रजत्व है यो साना प्राणि क्षा करके प्राणि क्षा कर केले हुए भूतके पने भ्रेषरेको भीट करके घर काल करके प्राणि है स्व वें वें से सिक्ती वहीं आरो प्राणि है विक स्व केले हुए स्व के पने हुई प्राणि धानाका के हुत काल इंड शाया देखकर पीर ईच्यों से गरज उठा हो।।४६॥ वक्षेत्र केले हुए से असे किती वहीं आरो धीची से पहाइकी चहुने अतर उठ रही हो। भूतिगर रच दा प्राणि क्षा हो आहावाओं उठने तमे हुं धीर धाकाकों चलते वाले वाल पुत्री एर चलने तमे हो।।१८॥ घोर कोलाहल मचाती हुई वहे ना हो। इसे देखकर ऐसा जान पढ़ता था मानो प्रति हो।।१८॥ घोर कोलाहल मचाती हुई वहे ना ताना विक स्व साथ धीर सरी होने पर भी धीर धीर करने ना हुई वहे साल प्राणि करने ना ने वह देवनेता मनी प्रकार चारो धीर प्ररी होने पर भी धीर धीर करने ना हुई वहे वाला प्रति का ना पढ़ता वाला पहा हो।।१४॥ घोर करने हुं धार क्षेत्र हुं सा ना पढ़ता वाला ता रहा हो।।१४॥ से करने वह हुं सहा प्रति करने प्रति करने वह ना वाला पहा हो।।१४॥

महोकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसभव महाकाव्यमे देवसेनाका प्रस्थान नामका चौदहवौं सर्ग समाप्त हथा।

# ॥ पश्चदशः सर्गः ॥

सेनापितं नन्दनमन्धकिषो युघे पुरस्कृत्य बलस्य शाववः ।
सैन्येक्षैतीित सुरिद्वमां पुरोऽमृित्किवदन्ती हृदयप्रकम्पिनी ॥ १ ॥
चमृत्रमं मन्मथमर्दनात्मजं विजित्वरीमिर्विजयिश्रयाश्रितम् ।
श्रुत्वा सुराखां पृतनाभिरागतं चिचे चिरं चुच्चुमिरे महासुराः ॥ २ ॥
समेत्य देन्याधिपतेः पुरे स्थिताः किरीटबद्धाञ्जलयः प्रखम्य ते ।
न्यवेदयन्मन्मथशत्रुखनुना युयुन्सुना जम्मजितं सहागतम् ॥ ३ ॥
दासीकृताशेषजगत्त्रयं मां जिगाय युद्धे कितशः शचीपितः ।
गिरीशपुत्रस्य बलेन साम्प्रतं धुवं विजेतेति स काक्कुतोऽहसत् ॥ ४ ॥
ततः कृषा विस्फुरिताधराधरः स तारको दर्षितदोर्वलोद्धतान् ।
युघे त्रिलोकोजयकेलिलालसः सेनापतीन्सक्वहनार्थमादिशत् ॥ ४ ॥
महाचमृनामिषयाः समन्ततः सन्नद्ध सद्यः सुतराष्ट्रदायुधाः ।
तस्शुर्तिनश्रचित्वालमंकुले तदङ्गनद्वारवरप्रकोष्टके ॥ ६ ॥
स द्वारपालेन पुरः प्रदर्शितान्कृतानतीन्वाहुवरानधिपिठतान् ।
महाहवाम्मोधिविधुननोद्धतान्ददर्श राजा पृतनाधिपान्वहृन ॥ ७ ॥

#### पन्द्रहवाँ सर्ग

उपर जब दैरबोक नगरमें यह हिल्ला मचा कि शंकरजीके पुत्र कालिकेयको सेनापित बनाकर थीर देवताओं को सेना साथ लेकर दैरबोके शाह हरने हिए यह रहने कि तिये चले था रहे हैं तो दैरबों में बड़ी लालवानी मच गई।। थीर जब उन्होंने यह जान लिया कि ज्यन्त्रभीके साथ देवताओं को सेना लेकर विजयी कालिकेय सचयुच सेनापित बनकर साए है नव तो दैरबोके नगरके रहनेवाले बहुत देरतक ऐसे धवराए बैठे रहे मानो उन्हें काठ मार नया हो।।।। देरबोके राजा तारककी नगरीमे रहनेवाले सब देरब मिलकर तारकके पास पहुँचे थीर उनके थागे थिर फुकाकर प्रशास करके कहते लगे कि युद्ध करनेको उनाक कुमारको साथ लेकर इन्द्र प्रा पहुँचे है।।।।। यह पुनकर तारकने वह तानेके साथ हैं तहते हुए कहा-पिछले कहें युद्धों में तो मुक्त जैनोक्यनिजयों को इन्द्र जीत नहीं सका यह कुमारके भरोसे लक्ष्ते चला है तो भला चया जीतेगा।।।।। यह कहते ही तीनों लोकोको के ले ही लेक्से जीतनेकी शक्ति रखनेवाले तारकके थोठ कांपने लगे थीर उनके थपने उन प्रखाधिय सेनापितयोंको युद्धके लिये सजने की याजा दी जिन्हें थपने बाहुबंल पर बड़ा समख था।।।।। तब प्रस्त-शहन बॉककर दहें वहें देख सेनापित पुरंत तारकके उस भारी पाटक समझ था।।।। तब प्रस्त-शहन बॉककर दहें वहें देख सेनापित पुरंत तारकके अस भारी पाटक संवास था।। यह सहे हुए जहीं बहुतते साजाकारी उनकी बड़ी-बड़ी युजामों बाले वी सोरों को लेका सकर हुंचकर जो जो प्रशास करते लाते वे उनकी बड़ी-बड़ी युजामों वाले वी रोही हो सार पुरंप कर सुंचकर जो जो प्रशास करते लाते वे उनकी बड़ी-बड़ी युजामों वाले वी रोही हो हो साम करता जाता था। देखराको लेका सेनामें का करता जो तारकासुरके सामने खड़ा करता जाता था। देखराको लेका सेनामें का करता जाता था। देखराको लेका स्वास्त करता जाता था। देखराको

बलारातिबलातिशातनं दिग्दन्तिनादद्रवनाशनस्वनम् । बर्ली महीधराम्भोधिनवारितक्रमं ययौ वर्ष घोरमधाधिरहा स: ॥ ८ ॥ युगच यचव्धपयोधिनिःस्वनाश्रलत्पताकाक्रलवारितातपाः धरारजोग्रस्तदिगन्तभास्कराः पति प्रयान्तं प्रतनास्तमन्वयः ॥ ६ ॥ चमुरजः प्राप दिशन्तदन्तिनां महासरस्याभिसरं प्रसर्पिणः। दन्तप्रकारखेषु सितेषु शुभ्रतां कम्भेषु दानाम्बधनेषु पङ्कताम् ॥१०॥ महीभतां कन्द रदारगोल्बर्गेस्तद्वाहिनीनां पटहस्वनैर्घनै:। उद्वेलिताश्र चभिरे महार्खावा नभःस्रवन्ती सहसाभ्यवर्धत ॥११॥ सरारिनाथस्य महाचमस्वनै विंगाश्रमाना तप्रलैः श्रम्युच्छितैरूमिश्रतेश्र वारिजैरचालयन्नाकनिकेतनावलीम् ॥१२॥ श्रथ प्रयाणाभिम्रखस्य नाकिना द्विषः पुरस्तादश्यभोपदेशिनी । श्रगाधदु:खाम्बुधिमध्यमञ्जनं चोत्पातपरम्परा तव ॥१३॥ वभव श्रागामिदैत्याशनकेलिकाङ्किणी क्रपचिणां घोरतरा परम्परा। च्योम्नि सुरारिवाहिनीरुपर्युपर्येत्यनिवारितात्तवा ॥१४॥

देखा कि वे ग्रनिगनती सेनापति, महायुद्धके हलचल मचानेमे एकसे एक बढकर हैं ।।७।। तब वह बलवान दैत्य भी स्वय उस भयंकर रथपर चढकरचल पडाओ ग्रकेलाही इन्द्रकी सेनाको तहस-नहस कर सकता था, जिसकी घरघराहट सूमकर दिग्गजोका चिग्याङना ग्रीर मद वहानाबन्द हो जाताथाधीर जो पर्वत धीर समुद्रमे कहीं भी वेरोक टोक चलाजा सकताथा ।।<।। पृथ्वीसे उड़ी हुई धूलसे सब दिशायों भीर बाकाशको ठकती हुई दैत्योकी वह सेना भी ग्रपने सेनापित तारकासुरके पीछे-पीछे चल पडी, जो प्रनय कालके हडहडाते हुए समुदके समान घोर हल्ला मचा रही थी धौर जिसमे इतनी पताकाएँ हिल रही थी कि उनसे घूप तक रुक गई थी ।।६।। जब देवताग्रोंसे लड़नेके लिये महादेत्य तारककी सेना वली तो उसके चलनेसे उडी हुई धल दिग्गजोके उजले दौतोपर पडकर उजली हो उठती थी धीर जब उनके मद बहते हुए गार्की ु पर पड़नी थो तब कीचड बन जाती थी ।।१०।। उसकी सेनाके नगाडोकी जो गम्भीर घ्वनि पहाडोकी कन्दराध्योको भी फोड़ सकती थी जसे सुनकर समुद्र भी हिलोरें लेकर धपने तटसे ऊपर उठ घाया और भाकाशगगामे भी भ्रचानक बाढ ग्रा गई ॥११॥ दैत्यराजकी बड़ी भारी सेनाका भयकर हल्लाजो माकाशगर्गामें गूँजा तो उसमेसे उछली हुई सुन्दर कमलोसे भरी मैकडों लहरोने बहाके भवन घो डाले ।।१२।। जब वह दैत्यराज लड़नेके लिये चला तो उसके घांगे ऐसे बरे-बूरे ग्रसगुन होने लगे जिनमे यह जान पडता या कि वह दैत्य किसी मारी विपत्तिके समुद्रमे हुबनेवाला है ॥१३॥ उसी समय दैरयोंका मौंस पानेकी टोहमें बहुतसे गिद्ध, कीवे श्रादि मयकर जीव-जन्तु पति बाँध-बाँधकर देश्योंकी सेनाके ऊपर ठीक इस प्रकार मेंडराने लगे कि

ग्रहर्विभग्नातपवारसध्वजश्रलद्भराधिकलाकलेचसः **प्ताश्वमातङ्गमहारथाकरानवेत्रणाऽभ**रप्रसमं प्रभक्तनः ॥१५॥ विभिन्नाश्चनपञ्चतेजसो मुखेविंपारिन विकिरन्त उचकै:। पुरः पथोऽतीत्य महाभुजङ्गमा भयङ्कराकारभुतो भुशं ययः ॥१६॥ मिलन्महाभीम अजङ्गभीपर्या प्रभृदिंनानां परिवेषमादधौ । द्विषतोऽतिमत्सरादिवान्तमास्चियतं भयक्रः ॥१७॥ त्विषामधीशस्य पुरोऽधिमण्डलं शिवाः समेताः परुषं ववाशिरे । सरारिराजस्य रखान्तशोखितं प्रसद्य पातं द्रतप्रत्सका दिवापि तारस्तरलास्तरस्विनीः परापतन्तीः परितोऽथ वाहिनीः। विलोक्य लोको मनसा व्यचिन्तयत्प्रासाव्ययान्तं व्यसनं सुरद्विपः ॥१६॥ ज्यलद्धिरुच्चेरभितः प्रभाभरैरुद्धासिताशेषदिगन्तराम्बरम् । रवेश रौद्रेश हृदन्तदारशं पपात बज्जं नभसो निरम्बुदात्।।२०॥ ज्वलद्भिरङ्गरचयैर्नभस्तलं ववर्ष गारं सह शोशितास्थिभि:। धुमं ज्वलन्तो व्यस्जनमुखै रजो दधुर्दिशो रासभक्रण्ठधुसरम् ॥२१॥ निर्घातघोषो गिरिशृङ्गशातनो घनोऽम्बराशाकुहरोदरम्भिः । श्रुतिभित्तिभेदनः प्रकोपिकालार्जितगर्जितर्जनः ॥२२॥ भम्ना

उनकी छाया भी नोचे नहीं पहती थी ।।१४।। धाकाशमें बार-बार ऐसी ग्रांधियाँ उठने लगी कि छत्र-चॅमर, पताकाएँ, सब टूटवफूट गई, धूल उड़-उड़कर सबकी आर्थिने भर गई ग्रीर घोड़े, हाथी, रथ सबको उन झौधियोने भकभोर डाला ॥१४॥ तुरन्त पारे हुए काजलमे टूटकर गिरेहए टूकढेके समान काले भौर विष-भरी श्रागकी ऊँची-ऊँची लपटें उगलने-वाले बढे भयकर डील डौलवाले साँप, सेनाका मार्ग काट-काटकर सामनेसे निकलने लगे ॥१६॥ भीर वैरके कारला ही मानो सूर्यने भयंकर सौंपोंकी कुण्डलीके समान बडा-सा मंडल चारों भीर डाल लिया था जो यह बता रहा था कि देवताओं के शत्र तारक असूरके दिन पूरे हो चले हैं।।१७।। युद्धमे तारक धासुरका लह पीनेकी उतावलीमें सियारिनियाँ सर्य-मण्डलके चारो ग्रोर भा-प्राकर बड़े डरावने स्वरमें रोने लगीं ॥१६॥ दिनमे निकले हुए तारे उस सेनाके चारो ओर बड़े देगसे ट्रट-ट्रटकर गिरने लगे और लोगोंको विष्वास हो गया किये सब उपद्रव तारकके नाशके लिये ही हो रहे हैं ॥१६॥ अपनी घोर और भयंकर तड़पसे हृदय फाड़ देनेवाली श्रीर अपनी जलती हुई चमकसे सारी दिशाओं और प्राकाशको चमका देनेवाली बिजली भी बिना बादलके ही ग्राकाशसे टट-टटकर गिर रही थी ॥२०॥ ग्राकाशमें व्यक्ते हए अगारोकी लहसी भौर हुब्बियोकी धनघोर वर्षा हो रही थी और दसो दिशाएँ गर्धके गलेके रग-जैसा भूरा-भूरा भूमी उगल रही थी ।।२१।। चारों मीर माकाशमे भीर दसी दिशाभीमें ऐसा भयकर हल्ला हो रहा था जो क्रोबने भरे हुए कालकी गरजके समान कानोंके पर्दे फाड़े डाल रहा था श्रीर

परस्पराश्लिष्टजनं समन्ततः । स्खलन्महेमं प्रपतत्तरङ्गमं द्विषोऽभदवनिश्रकम्पात् ॥२३॥ प्रसम्यदम्भोधिविभिन्नभूधराद्धलं समेत्य सर्वे सरविद्विषः प्ररः। रविदत्त दृष्ट्यः **अर्ध्वकतास्या** श्वानः स्वरेण श्रवणान्तशातिना मिथी रुदन्तः करुणेन निर्वयुः ॥२४॥ गादमरिष्टसन्ततिम । पश्यन्परिशामदारुशां महत्त्रमां प्रयाणव्यवसायतोऽसरः ॥२५॥ क्रधा न्यवर्तत खल निवार्यमासोऽपि बुधैर्महासुरः। विपाकदारुगं ऋरिष्टमाशङ्घ पुरः प्रतस्थे महतां वृथा भवेदसद्ग्रहान्धस्य हितीपदेशनम् ॥२६॥ तदीयनामीकरधर्मवारणम् । प्रतिकलवायना रराज मृत्योरित पारगाविधी प्रकल्पितं हाटकमाजनं महत् ॥२७॥ विजानता भाविशिरोनिकन्तनं प्रज्ञेन शोकादिव तस्य मौलिना। मक्ताफलबाष्पविन्दुभिः ॥२८॥ म्रहर्गलद्भिस्तरलैरलन्तरामरोदि निवार्यमार्गेरभितोऽनुयायिभिर्ग्रहीतुकामैरिव ग्रहमेहः । गृत्रीरभिमौलिमाकुलैर्भविष्यदेतन्मरखोपदेशिभिः ॥२६॥ श्रपाति निकृत्ताञ्जनसोद्रद्युति फलामणिप्रज्वलदंशुमंडलम् । सद्यो महाहिमैचत ॥३०॥ निर्यद्विषोलकानलगर्भफ्रत्कृतं ध्वजे जनस्तस्य

जिसकी गूँजसे पहाड़की चोटियाँभी फटी पड़ रही थी ।।२२।। इतनेमे ही ऐसा भूडोल आया कि समुद्र हिलोरे लेने लगा, पहाड़ोमे दरारे पड़ गई, तारक के सैनिक एक दूसरेको पकडकर लिपट गए, बढ़े-बढ़े हाथी लडखड़ाने लगे धीर घोड़े जहाँ तहाँ पटपट गिरने लगे ॥२३॥ सूर्यकी श्रोर देखते हुए मुँह उठाकर एक साथ बहुतसे कुत्ते रोते हुए श्रौर बुरे उगसे भूँकते हुए तारक के सामने निकल ग्राए ।।२४।। इस प्रकारके बूरे-बूरे डरावने ग्रसगून देखकर भी दुर्भाग्यके मारे उन दैत्यने क्रोधसे लड़ाईमे जानेसे मुँह नहीं मोड़ा ॥२५॥ ऐसे बड़े, डरावने श्रीर बूरे असगुन देखकर विद्वानोने उस महादैत्यको बहुत रोकना चाहा पर वह आग बढ़ता ही गया। जो लोग हठसे अन्त्रे हो जाते है उन्हे बढ़े-बूढो का उपदेश भी ग्रच्छा नही लगता ॥२६॥ इतनेमें ही उल्टेबहते हुए बायुका ऐसा भीका सामा कि मुनहरा राजछत्र भी भूमिने सींचा जा गिरा और ऐसा लगने लगा मानो उसकी मृत्युने अपना बत तोइनके समय मोजन करनेके लिये यह सीनेका थाल ला रक्खा हो ॥२७॥ तारकके किरीटके टूट-टूटकर गिरते हुए मोती ऐसे खगरहेथे मानो तारकका सिर कटनेकी बात पहलेसे जाननेवाला वह समऋदार मुकूट भपने मोतीके भौमू बार-बार बरसाकर रो रहा हो ।।२८।। उसके खिरपर मॅंडराते हुए गिद्धोंके उसके सेवक बरावर भगा रहेथे फिर भी वे गिद्ध व्याकुलताके साथ निरंपर ही गिरकर मानो यह बता रहे थे कि अब तुम्हारे दिन पूरे हो चले हैं ।।२६।। इतनेमें लोगोंने देखा कि उसके संडेपर तुरन्त पारे हुए काजलके समान काला, भ्रपने फराकी मिएको किरराोके प्रकाशसे चमकते हुए

रथाश्वकेशावलिकर्णचामरं बागासनबागबागधीन् । ददाह हताशनस्तस्यातन्तस्यन्दनधर्यगोचरः ॥३१॥ अकारस्तश्ररहतरो ्डत्याद्यरिष्टैरशुभोपदेशिभिविंहन्यमानोऽप्युसुरः पतः यदा मदान्धो न गतान्न्यवर्तताम्बराचदाभून्महतां सरस्वती ॥३२॥ मा गा अजदण्डचिएडमावलेपतो मन्मथहन्तसन्तना। सरै: मनाथेन पुरन्दरादिभिः समं समन्तात्समरं विजित्वरै: ॥३३॥ गहाऽसरै: वडदिन जातमात्रको निदाधधामेव निशातमोभरै:। विषद्धते नाभिम्रखो हि सगरे कृतस्त्वया तस्य समं विरोधिता ॥३४॥ अभंलिहैः शृङ्गशर्तः समन्तो दिक्चकवालैः स्थगितस्यमभतः। क्रीश्चस्य रन्ध्रं विशिखेन निर्ममे येनाहबस्तस्य सह त्वया क्रतः ॥३५॥ धनवेंदमनङ्गविद्विषस्त्रिसप्तकृत्वः समरे महीभ्रजाम् । कृत्वाभिषेकं रुधिराम्बुभिर्धनैः स्वक्रोभविहं शमयांबभव यः॥३६॥ न जामदण्न्यः चयकालरात्रिकत्स चत्रियाणां समराय बस्मति । त्रिलोकीसभटेन तेन क्रतोऽवकाशः सह विग्रहग्रहे ॥३७॥ न्यजाश्च गर्व मद्मुढ मा स्म गाः स्मरारिश्वनोर्वरशक्तिगोचरम् । तमेव नुनं शरणं व्रजाधुना जगत्सुवीर स चिराय जीव ततु ॥३८॥

अत्वेति वण्तं वियतो गरीयसीं क्रोघादहंकारपरो महासुरः। प्रकम्पिताशेषजगत्त्रयोऽपि सक्कम्पतोच्चेदिवमभ्यधाच्च सः ॥३६॥ किं ब्रथ रे व्योमचरा महासुराः स्मरारिस्रनुप्रतिपत्तवर्तिनः। मदीयवास्त्रवस्तेवा हि साऽधना कथं विस्मृतिगोचरीकृता ॥४०॥ कद्रस्वरै: प्रालपथाम्बरस्थिताः शिशोर्बलात्पडिद्नजातकस्य किम्। श्वानः प्रमत्ता इव कार्त्तिके निशि स्वैरं वनान्ते मृगधर्त्तका इव ॥४१॥ सङ्गेन वो गर्भतपस्विनः शिशुर्वराक एपोऽन्तमवाप्स्यति ध्वम्। अतस्करस्तस्करसङ्कतो यथा तद्वो निहन्मि प्रथमं ततोऽप्यम् ॥४२॥ इतीरयन्यग्रतरं महासरे महाक्रपाणं कलपत्यलं क्रधा । परस्परोत्पीडितजानवो भयाश्रभश्वरा दूरतरं विदुर्वः ॥४३॥ ततोऽवलेपाद्विकटं विहस्य स व्यथत्त कोशादसिम्रत्तम बहिः। रथं द्वतं प्रापय वासवान्तिकं नन्त्रित्यवोचन्निजसार्थि रथी ॥४४॥ रथेन सार्थिप्रकोदितेन प्रचलन्महासरः । मनो तिवेगेन सुरसैन्यसागरं भयङ्कराकारमपारमग्रतः ॥४५॥ पुरः सुराणां पृतनां प्रथीयसीं विलोक्य वीरः पुलकं प्रमोदजम् । -बभार भुम्नाथ स बाहुदण्डयोः प्रचण्डयोः मङ्गरकेलिकौतकी ॥४६॥ तीनो लोकोको केंपानेवाला वह घमडी दैत्य भी ऐसी आकाश वासी सुनकर एक बार स्वय

ततो महेन्द्रस्य चराश्रमुचरा रखानतलीलारभसेन श्रूयसा । पुरः प्रचेलुर्मनसोऽतिवेगिना युग्रसुमिः किं समरे विलम्प्यते ॥४७॥ पुरःस्थितं देवरियोश्रमुचरा वलिष्ठयः सैन्यसश्रुद्रमम्ययुः । श्रुलं समुत्विष्य परेम्य आत्मनोऽभिधानश्रूच्चैरभितो न्यवेदयन्॥४८॥ पुरोगतं दैत्यचमुमहार्थवं दृष्ट्वा परं चुन्नुभिरे महासुराः । प्रारिख्तोनयनैककोणके मश्चभेटास्तस्य रखेऽवहेलया ॥४६॥ द्विष्ठललासविभीपिताश्रमूर्दिवौकसामन्धकराशुनन्दनः । श्रुपश्यदृद्दिश्य महारणोत्सवं प्रसादपीयृषधरेख चन्नुषा ॥४०॥ उन्माहिताः शक्तिधरस्य दश्तीनान्म्ये महेन्द्रश्रमुख्य मखाशानाः । श्रद्धं प्रदे जेतुमरीनरीरमम्भ कस्य वीर्याय वरस्य संगतिः ॥४१॥ परस्परं वज्रधरस्य सैनिका द्विषोऽपि योद्धं स्वकरोद्धृतायुधाः । वैतालिकश्राविततारविकमाभिधानमीयुर्विजयैपिको रखे ॥४२॥ रहे ॥

### सङ्ग्रामं प्रलयाय संनिपततो वेलामतिकामतो पृन्दारासुरसैन्यसागरयुगस्याशेषदिग्य्यापिनः । कालातिथ्यश्चजोवभुववहलः कोलाहलः कोपणः

शैलोत्तालतटीविघडनपढर्बद्धाराडकृत्तिभरिः ॥५३॥

इति महाकविश्रोकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये सुरासुरसैन्यसंघट्टो नाम पक्चदशः सर्गः ॥

संसारको हुकोते-बहाते कालका भोजन बनाते हुए दो समुद्र एक दूसरेसे टकराते हुए वड चले हो वैसे ही ताडके बुक्षोबाले पहाडकी तलहटोको पाड़ देने बाला यह देवनाओं ग्रीर देखोको सनाग्रीके समुद्रोंका मारी कोताहल, यमको भ्योता देता हुया सारे ब्रह्माण्ड में फिर गया ॥४३॥

> महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसभव महाकाव्यमे देवता श्रीर दैत्योकी लड़ाई नामका पन्द्रहवाँ सगंसमान्त हुन्ना।।

# ॥ षोडशः सर्गः॥

अथान्योन्यं विश्वक्तास्त्रशस्त्रजालैर्भयंकरैः ।
युद्धमासीत्सुनासीरसुरारिवलयोर्महत् ॥१॥
पतिः पत्तिमभीयाय रखाय रिथनं रथी ।
तुरंगस्थं तुरंगस्थो दन्तिस्थं दन्तिनि स्थितः ॥२॥
युद्धाय धावतां धीरं वीराखामितरेतरम् ।
वैतालिकाः कुलाधीशा नामान्यलसुद्दाहरन् ॥३॥
पठतां वन्दिष्टन्दानां प्रवीरा विक्रमावलीम् ।
वर्षां विलम्ब्य चिनानि ददुर्युद्धोत्सुकाःपुरः ॥४॥
सम्मानन्दवर्धिस्यौ विग्रहे पुलकास्त्रितं ।
आसीत्कवचविच्छेदो वीराखां मिलतां मिथः ॥४॥
निर्देयं सक्क्रमिकोभ्यः क्रवचेम्यः सह्यित्रतेः ।
आसन्योमदिशस्त्रलैः पलितैरिव पाष्टुराः ॥६॥
सहन्योमदिशस्त्रलैः पलितैरिव पाष्टुराः ॥६॥
सहन्या हिपरसंलिप्ताथएडांग्रुकरमासुराः ।
इतस्तताऽपि वीराखां विव्तां वैभवं दधुः॥७॥

#### सोलहवां सर्ग

तब इन्द्र धौर तारककी सेनाएँ एक इसरेपर अयद्भुर घरन-रास्त्र बरसा-बरसाकर घोर पुढ करने नयी ।११। पैदनसे पैदल जा निहे, रवानाते रखाले जा उनके, पुक्रमवारों पुक्रमवारों हु कुंग्रे और हाथीसवार हाथीसवार हो कि कि ए। ।२।। जो सेनिक निकर होकर देरियों पर चोट कर रहे में उन्हें लक्ष्में अपहर के किये रोगों धोरके चारण लोग उन चीरोकी, कुनके उजागर बना-बताकर उनकी जडाई करते जा रहे थे ।१।। पर वे बीर पुढ़में ऐसे जी जानमें सब्दे ये कि उन्हें इनना सबकात हो कहाँ पा कि चारणोंके मृह प्रपंत पराक्रमके गीन मृत सके इसियं जब वे वीच बीचमें कभी काणभर रक जाते थे तो चारणोंके गीन भी मुत्र लेते थे ।।४।। उन्हें महाइमिं ऐसा सानन्द घा रहा या कि उनके रोगैं-रोगें उत्साहते करफर उठे वे धौर जब उनकी घारपाई मिड्न हो जाती थी रो उनके कबचोंके टीके तक जुल जाते थे।।४।। वहाँ सैनिक कोग इतने कसक्कर करवाल जला रहे ये कि कव गीक हटने उनके नीचे बेथी हुई रहे प्राक्षाध धौर हिलाधोंमें उड उटकर ऐसी फैस गई कि सब दिलाधों हुनके बातों जेंसी घोनी हो गई।।।। जहाँ-तहीं सूर्यकी किरणे एडनेसे कहते वहां जी बीची सीनी हो गई।।। जहाँ-तहीं सूर्यकी किरणे एडनेसे कहते वहां जी करान करना करने दि।।॥

विसृतन्तो मुखैज्वीला भीमा इव भूजंगमाः। विसृष्टाः सुभटै रूप्टैच्योंम व्यानशिरे शराः ॥ = ॥ बाढँ वर्षेषि निर्मिद्य धन्विनां निघ्नतां मिथः। अशोशितमुखा भूमि प्राविशन्द्रमाशुगाः॥६॥ निर्मिद्य दन्तिनः पूर्व पातयामासराध्यमाः। पेतः प्रवरयोधानां प्रीतानामाहवोत्सवे ॥१०॥ ज्वलद ग्रिमस्वैवार्गीनीरन्ध्री रितरेतरम् उच्चेवें मानिका व्योम्नि कीर्शे दरमपासरन ।।११॥ विभिन्नं धन्विनां बासौर्व्यधार्तमिव विह्वलम । ररास विरसं व्योम श्येनप्रतिस्वच्छलात ॥१२॥ चापैराकर्शमाक ध्टैविम्रका दरमाश्चगाः । श्रधावन्रुधिरास्वादलुब्धा इव रशौषिशाम् ॥१३॥ गृहीताः पाशिभिवीरै विकोशाः खडगराजयः। कान्तिजालच्छलादाजी व्यहसन्संमदादिव ॥१४॥ खडगाः शोणितसंदिग्धा नृत्यन्तो वीरपाणिषु । रजोघने रखेऽनन्ते विद्यतां वैभवं दधः॥१५॥

कोधमें भर-घरकर बीरोने जो धाग जगलते हुए मयकर सौपोके समान विपंगे वाए छोडे उनसे सारा धाकाब छा गया।।।।। वे एक हुपरेगर हुरते जो वाए। चला रहे थे वे हुमरी धोरके पर्युवारियोंके स्परिकों एंसी पुर्जित वेशते हुए पार निकलकर पृथ्वीमें जा भंसते से कि उनमें बहुतक नहीं लग पाता था।।।। उन पुर्वे उससम्में जो बडे-बड़े योद्धा जो कोलकर लड़ रहे थे वे हीपयारोंगर ऐसे करारे बाए। चला रहे थे कि हाथियोंका सिर तो यहले करूकर गिर बाता था, बाए पीछे गिरता था,।।। जब प्राकाशमें जलती हुई लयदोंकांके बराणोंकी चली पाते भर गई तो विमानीपर चढ़े हुए देवता वहांने दूर हुए गए कि कही हम न इनकी करेग्रे मा आर्थ।। ११। प्रवृष्यारी सैनिकोंने हर्तन बाल छोड़े के धालावती छाती चलनी हो गई थोर स्वीतिए यह भी पीड़ांके ध्याकुल होकर बात पश्चीक डरावने बज्दोंमें रोने लगा।।१२।। सहाकू धोड सीने प्रपत्न में के का नहीं हो। हिस पीड़ांकीने प्रपत्न कार्यों हो। ११। प्रवृष्यारी छीनीप प्रपत्न के सार्वों सिर पीने के ला।।१२।। सहाकू धोड सीने प्रपत्न कार्यों हो। हो सार धोड सीने प्रपत्न कार्यों हो। हो सी ही उतनी हरसक हो है। हो सर सीने सार्वों के जा रहे ही।।१३।। संशासमें वीरोके हाथोंने नानी करताने सत्वाली हो-होकर मानो अपनी धारकी समक्त है। है। हम प्रावृष्य हुन हम स्वताने अपनी धारकी समक्त है। है। हम प्रवृष्य हम हम हो है। हम स्वताने अपनी धारकी समक्त है। ही हम हम स्वताने ही हम हमें ही सुन हो हो स्वताने सार्वों स्वताने सार्वों सारवाने सारवाने ही ही सहसे स्वताने हिस हमें ही सारवाने स्वताने सारवाने स्वताने सहसे स्वताने ही सारवाने स्वताने स्वताने

क्रन्ताश्रकाशिरे चएडम्रन्लयन्तो रखार्थिनाम् । जिह्वाभोगा यमस्येव लेलिहाना रखाक्रसो ॥१६॥ प्रज्वलत्कान्तिचकाणि चकाणि वरचकिणाम । चराहांश्रमरहलश्रीणि रखन्योमनि बश्रमः ॥१७॥ केचिद्धीरैः प्रणादैश्र वीराणामस्युपेयुषाम् । निपेतः चोभतो बाहादपरे म्रमुहर्मदात ॥१८॥ कश्चिदभ्यागते वीरे जिघांसी मुदमादधी। परावृत्य गते चन्धे विषसादाहवप्रियः ॥१६॥ बहुभिः सह युद्ध्वा वा परिश्रम्य रखोल्बखाः । उद्दिश्य तानुपेयः केऽपिये पूर्ववृतारखे ॥२०॥ अभितोऽस्यागन्योद्धं वीरान्स्ममदोद्धनान् । प्रत्यनन्दन्भजादण्डरोमोद्गमभृतो भटाः ॥२१॥ शस्त्रभिन्नेभकुम्भेम्यो मौक्तिकानि च्युतान्यधः । अध्याहवत्तेत्रग्रुप्तकीर्तिबीजाङ्करश्रियम् वीराणां विषमैघोंपैविंद्रता वारखा रखे। शास्यमाना अपि त्रासाद्मेजुर्घताद्कशा दिशः ॥२३॥

युद्धमे लडनेवालोक चमकते हुए भयकर माले यमराजकी लपलपाती जीम जैसे दिखाई दे रहे थे ।।१६।। कालपेय करनेवाली चमकते पिट हुए घोर प्रवद सूर्य-मण्डकते सामान चमकवाले व्यक्रवारी वीरोक चक्र, उस युद्ध-रूपी धानावामे चारों धोर चक्कर लाग रहेथे।।१७।। जब कोई सीर सामने सामान प्रत्यक्त सामान चमकवाले व्यक्रवारी मोके पारकर लमकार उठता था तो बहुतसे योद्धा उस लककारको मुनकर ही पोड़ेखी मीके पिर पहते थे धोर बहुतसे हारे ही सुध्धत होकर गिर पहते थे।।१८।। कोई कोई बीर ऐसे पे कि जब कोई उन्हें मारतेक लिये सामने धाता तो वे प्रसन्न ही उठते थे कि चला इसीसे दो-दो हाथ हो जायें, पर जब वह घंदराकर तोट जाता तत व उन्हें इस बातका बड़ा दुख होता कि हाय, लड़ न पाए ।।१६।। कुछ ऐसे भी रएए-बीहरे थे जो बहुतीके साथ कट-भिडकर धीर इथर-उपर धूम-धामकर उन बीरोके पास पहुँच जाते थे, जिनसे लड़केके लिये उन्होंने पहले ही सोच रक्का था।२०।। जब सच्चे योद्धापी ने देखा कि युद्धके किये उन्होंने पहले ही सोच रक्का था।।२०।। जब सच्चे योद्धापी ने देखा कि युद्धके किये उन्होंने पहले ही सोच रक्का था।।२०।। जब सच्चे योद्धापी ने रेखा कि युद्धके किये उन्होंने पहले ही सोच पत्कराती बाहोंवाले वीर चारों धीर भागए हैं तो वे बड़े असन्त हुए कि यब जी भरकर लडा तो जायगा।।२१।। शब्दोंने कटे हुए हाथियोंके मस्तकोसे फड़े हुए मीती वहीं बिलरे हुए ऐसे शोभा दे रहे थे और रुपके सेतने वीए हुए यखके अकुर पहुल निकले ही।।२२।। रुपने वीरोकी भयानक लकतारींसे मांत हुए हाथी, हाथीवानोंके अंकुश खा-

रसे बासससैभिका अमन्तो भिन्नयोधिनः। निममञ्जूमिलद क्तनिम्नगास महागजाः ॥२४॥ रथेषुच्चैस्तरेष्वपि । श्रपारं ऽसक्स रित्परे रथिनोऽभिरिषुं कृद्धा हुंकृतैर्व्यस्जञ्ज्ञारान् ॥२४॥ खड्गनिर्लुनमूई।नो च्यापतन्तोऽपि वाजिनः। दारितानरीन ॥२६॥ प्रथमं पातयामासरसिना बीरामां शस्त्रभिन्नानि शिरांसि निपतन्त्यपि । अधावन्दन्तद्ष्टोष्टभीमान्यभिरिष् क्रधा ॥२७॥ वरयोधानामर्द्धचन्द्रहतान्यलम् । शिगंसि ब्राददाना भृशं पादैः श्येना व्यानशिरे नभः ॥२८॥ क्रोधाद भ्यापतह न्तिदन्तारूढाः पदातयः । गजारोहप्राखान्त्रासरपाहरन् ॥२६॥ **अक्षारोहा** शस्त्रक्रिन्नगजारोहा विश्रमन्त इतस्ततः। यगान्तवातचलिताः शैला इव गजा बभः ॥३०॥ मिलितेषु मिथो योद्धं दन्तिषु प्रसम भटाः। अग्रह्मन्यध्यमानाश्च शस्त्रैः ग्राखान्परस्परम् ॥३१॥ मिथो मिलद्दन्तिदन्तसंघर्षजोऽनलः। योधाञ्शस्त्रहृतप्राणानदहृत्सहसारिभिः

साकर जिथर-उथर भाग निकलते वे ।।२१।। जिन हाथियों के हायीयान युद्ध मे राजुयों के बालों के मार दाते स द के, वे हाथों मनमाने भूमते हुए लहुको नदी में लाल ही उठे ।।२४।। बढ़ केल द्यों पर कुछ हुए सैनिक, लहुको नदी की अयार थारा में हुबते रहनेयर भी कृद होकर ललकार ते हुए वानुके उभर बाए छोट रहे थे ।।२४।। बहुनते ऐसे बीर भी दे कि सचुके करवालसे सिर कर जानेपर जब वे अपने भोडों से नीचे पिरते ये तो पिरते-निरते भी अपने करवालसे सामुका जिर कार जानेपर जब वे अपने भोडोंसे नीचे पिरते ये तो पिरते-निरते भी अपने करवालसे सामुका जिर कार जिला करते थे ।।२६॥ अक्षोंसे कटकर पिरे हुए बार्ग के सिर कोप से पीरते हुए वानुकी और दौड रहे ये ।।२६॥ अपने कटकर पिरे हुए बार्ग के सिर कोप के साम प्रति कोपी हुए वानुकी और दौड रहे ये ।।२६॥ अपने कटकर पिरते हुए बार्ग के सिर कोप के साम प्रति के स्वी प्रति के सिरते हुए साम प्रति का साम प्रति के सिर्त के स्वा के साम प्रति के सम्पति के स्वा के स्व प्रति के साम प्रति के साम प्रति के सम्पति के स्व सम्पति के साम प्रति के साम प्रति के स्व सम्पति के साम प्रति के साम प्यों के साम प्रति के साम प्रति के साम प्रति के साम प्रति के साम प्

त्राह्मिप्ता अपि दन्तीन्द्रैः कोषनैः पत्तयः परम् । तदस्तहरन्खड्गवातैः स्वस्य प्ररः प्रभोः॥३३॥ उत्चिप्य करिभिर्दरान्यकानां योधिनां दिवि । प्रापि जीवात्मभिद्धिंच्या गतिको विग्रहेर्मही ॥३८॥ खडगैधेवलधारालैनिंहत्य करिकां करान । तैर्भवापि समं विद्धानसंतोषं न भटा ययः ॥३५॥ आजिएवाभिदिवं नीताः पत्तयः करिभिः करैः। दिव्याङ्कनाभिरादातं रक्ताभिर्दतमीषिरे ॥३६॥ धन्विनस्तरगारुदा गजारोहाञ्यारैः चतान । प्रत्येच्छन्मर्चिछतानभयो योद्धमाश्वसतश्चिरम् ॥३७॥ क्रद्धस्य दन्तिनः पत्तिर्जिष्ठचौरसिना करम् । निर्भिद्य दन्तमसलावारुरोह जिघ्रवया ॥३८॥ खडगेन मूलतो इत्वा दन्तिनो रदनद्वयम् । प्रातिपच्ये प्रविष्टोऽपि पदातिर्निरगावद्भतम् ॥३६॥ करेण करिणा बीरः सग्रहीतोऽपि कोपिना। ग्रमिनासन्बहाराश तस्यैव स्वयमन्तरः ॥४०॥

मारे हुए सैनिक प्रचानक जल उठते थे ।।३२।। पैदन सैनिक ऐसे लड रहे वे कि यदि उन्हें प्रत्यन्त कृद्ध हाथी प्रपन्ता सुंद्धमें उठाकर उछाल भी देते थे तो वे प्रपन्ने स्वामीके केसले-देवते उसकी सूंड एमने करवालसे काट डालते थे ।।३३।। जिन बीरोको हाथियोंने उठाकर उठपल दिया था, उनके प्राप्त ने प्राप्त के स्वामीके देव प्राप्त देव पार उठाकर उठपर उछाल दिया था, उनके प्राप्त के प्रत्य के

त्रंगी तुरगारूढं प्रासेनाहत्य वचिति। पततस्तस्य नाजासीत्श्रासघातं स्वके हृदि ॥४१॥ द्विषा प्रासहतप्राची वाजिपृष्टदक्षासनः। हस्तोद्धतमहात्रासो भुवि जीवन्निवाश्रमत्॥४२॥ तुरंगसादिनं शस्त्रहत्प्राणं मतं भवि। अबद्धोऽपि महावाजी न साश्रनयनोऽत्यजत ॥४३। भन्तेन शितधारेण भिक्षोऽपि रिप्रणाश्वगः। नामुर्च्छत्कोपतो इन्तुमियेष प्रपतकापि ॥४४॥ मिथः प्रासाहतौ वाजिच्यतौ भूमिगतौ रुषा / शस्त्र्या ययधतुः कौचित्केशाकेशि अजाअजि ॥४४॥ रथिभिर्वार्णेई तप्राणा दहासनाः चतकार्ध्वकसंथानाः सप्राणा इव मेनिरे ॥४६॥ न रथी रथिनं भृयः प्राहरच्छस्रमृच्छितम्। प्रत्याश्वसन्तमन्त्रिच्छन्नातिष्ट्रद्यघि लोभतः ॥४७॥ श्रन्योन्यं रथिनी कीचिद्रतप्राणी दिवं गती । एकामप्सरसं प्राप्य युग्रधाते वरायुधी ॥४८॥

मिन्नोऽद्धेचन्द्र निर्जूनमुर्घानी रिथनी रुचा ।
खेचरी सुबि नृत्यन्ती स्वक्वन्धावपरयताम् ॥४६॥
रखाङ्गये शोणितपङ्कपिच्छले
कथं कथिष्ठमृतुर्धतायुष्पाः ।
नदत्त्यु तूर्येषु परेतयोषिता
गणेषु गायत्सु क्वन्धराजयः ॥४०॥
इति सुरिपुर्श्चे युद्धे सुरासुरमैन्ययो
हधिरमरितां मज्जद्दिनवजेषुतटेष्वलम् ।
अरुणनयनः क्रोधाद्भीमअमव्श्रुक्कटीसुखः
सपदि कङ्कमामीशानस्यामगत्स युयन्स्य ॥४१॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये सुरासुरसैन्यसंग्रामवर्णनं नाम घोडशः सर्गः ॥

तब वे दोनो वहाँ एक ध्रम्सराके लिये आपसमे लड़ाई करने लगे ।।४८।। धर्षचण्ट्र बालोसे एक हसरेका सिर काटकर दो रथी स्वर्गमें जा पहुँचे और वहिते वे अपने उन घड़ोका खेल देखते रहे जो बहुत देतक हाथमें तनवार लिए युद्ध-भूमिमें नाव रहे थे ।।४६।। उस युद्ध-अंत्रमे जहाँ-तहाँ नगाड़े कर रहे वे और अूत-अंताकी क्लियों गीत गा रही थी। वहाँ युद्धभूमिमें लहके कीचड़में हतनी फिसलन हो गई थी कि बाल निए हुए थीरोके घड बड़ी किटनाईसे नाच पा रहे थे ।।४०।। इस अकार जब वह सकता कि साथ पा रहे थे ।।४०।। इस अकार जब वह देवताओं का युद्ध का सम्मार जब देव वाओं का प्रकार जब देव वाओं का युद्ध कार को स्वर्ग में स्वर्ग का स्वर्ग के स्वर्ग का स्वर्य का स्वर्ग का स्वर्ग का स्वर्ग

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसम्भव महाकाव्यमें देवताभ्रों भीर दैश्योंकी सेनाश्रोंके युद्धका वर्णन नामका सोलहवी सर्ग समाप्त हुआ। ॥ सप्तदशः सर्गः ॥

द्युम्भ्युपेतमय दैत्यवर्ति पुरस्ताःमंप्रामकेलिकृत्केन वनप्रमोदम् । योद् मदेन मिमिलुः कङ्गमामधीशा वालान्ध्रकारितदिगम्बरगर्भमेन्य ॥ १ ॥ देवद्विषां परिष्ठदी विकटं विहस्य वालावलीभिरमरान्विकटान्ववर्ष । शैलानिव प्रवर्त्वारिघरो गरिष्ठानद्भिः पराभिरथ गाढमनारताभिः ॥ २ ॥ जम्मद्विषत्प्रभृतिदिक्यतिवापम्रुक्ता वालाः शिता दनुजनायकवालमङ्गान । अङ्गाय तार्व्यनिवहा इव नागप्गाःसद्यो विचिच्छदुरलं कलगो रखान्ते ॥ ३ ॥ तान्प्रज्वात्पत्तस्वस्वविचात्मवृत्ति सुरादिनामाङ्गितैः पिहितदिग्गानान्तरालैः । आंच्छ्यदितस्त्रस्वयानिव हृव्यवाह्यिच्छेद सोऽपि सुरसैन्यशास्त्रस्वान्यते ॥ ४ ॥ दैत्येश्वरो ज्वलितरोषविशेषभीमः सद्यो सुमीच पुष्ठि यान्विशिखान्यहेलः । त प्रापुरुद्धद्वसुज्वमभीमभावं गाढं ववन्पुरपि वाँस्वदेशन्द्रस्वन्या ॥ ४ ॥ त नागपाश्रविशिक्षेरसुरेख बद्धाः स्वासानिलाङ्गसुम्वा विम्रुखा रखस्य । दिङ्नायका वलरिपुप्रमुखाः स्मरास्त्रिनोः समीपमगानिवपदन्वहेतोः ॥ ६ ॥ इष्ट्रिप्रपातवश्तोऽपि पुरासिद्वनोस्त नागपाश्रवन्यस्वित्वरत्वान् । इन्द्रादयो सुस्वरेद स्वयमस्य देवाः सेवां व्यधुनिकटमस्य महाजितीयोः ॥ ७ ॥

सत्रहवाँ सगं

उदीसकोपदहनोऽश्व सुरेन्द्रशत्रुरह्वाय सारधिमवीचत चरुडवाहुः । बद्धा मया सुरपतिम्रह्यलाः प्रसद्ध वालस्य धृर्विटसुतस्य निरीष्ठ सेन ॥ = ॥ स्रुक्ता वस्त्रुरधुना तदिमान्विद्याय कर्तास्म्यस्यं समरभूमिपश्र्षहारम् । तत्स्यन्दनं सपदि वाहय शंभ्रुष्कनुं द्रष्टास्मि दर्षितभ्रुजावलमाहवाय ॥ ६ ॥ तत्स्यन्दनः सपदि वाहय शंभ्रुष्कनुं द्रष्टास्मि दर्षितभ्रुजावलमाहवाय ॥ ६ ॥ तत्स्यन्दनः सपदि सारधिसम्प्रशुक्तः प्रजुक्षवारिभरधीरगभीरघोषः । चरुडश्वाल दिलाखिलशत्रुत्तैन्यमासास्थिशोखितविषक्कः विद्युत्तमकः ॥ १०॥ स्यू रर्थ प्रलयवातचलिहरीन्द्रकर्य दलद्भलविराविशेषरौद्रम् । अस्यागतं सुररिषोः सुरराजसैन्यं क्षोभं जनाम परमं भयवेपमानम् ॥ ११॥ प्रवृत्यमाणमवलोवय दिगीशसैन्यं शंभोः सुतं कलहकेलिकृत्हलोत्कम् । उद्दामदोः कलितकार्ष्कृदरलचर्ष्टः प्रोवाच वाचस्रुपगम्य स कार्तिकेयम् ॥ १२॥ रे शंभुतापसिशिशो वत सुञ्च सुञ्च दोर्दर्यमत्र विरम त्रिदिवेन्द्रकार्यात् । शर्भः क्रित्र भवतोऽनुचितरैरतीव वालत्वकोमलसुजातुलभारभृतैः ॥ १३॥

गए और तब वेसव देवता उन कार्सिकेयके पास जा-जाकर उनकी बढ़ाई करने लगे जो दैत्योको जीतनेके लिये कमर ही कसे हुए थे ।।७।। जब उस बडी-बडी भ्रजामीवाले तारकने यह सब देखा तब वह क्रोघसे जल मराश्रीर उसने तुरन्त ग्रंपने सारचीको श्राज्ञादी कि मैंने जिन इन्द्र ग्रादि बडे-बडे देवताश्रोको फेंदेमे बाँव लिया था, वे सव कार्तिकेयके देखने भरसे छुटकारापागए है इसलिये इन सब देवताश्रोंको छोडकर मैं पहले इसीको गिद्ध-सियार श्रादिकी . भेंट करताहूँ। तो तुम भटपट रथ बढाकर उस शकरजीके पुत्रके पास मुभे पहुँचामी जिससे मैं भी तो देखें कि मुक्तसे लडनेके लिये वह अपनी किन मुजाग्रोंके बलपर इनना ऐंठ रहा है ।। द-६।। तत्काल सारधीने इस वेगसे रथ चलाया कि वह रथ प्रलयके उमडे हुए बादलों-के समान धडधङाता हुन्ना भयंकर वेगसे चल पड़ा। वहाँ इतने शत्रु सैनिक कटकर गिरे हुए थे कि उनके मौस, हडडी ग्रीर लहके की बडमें उस रथके पहिल् तक छिप गए ।।१०।। वह रथ चलता हमा ऐसा लगता था मानो प्रलयकी आंधीमें हिमालय उडा चला जा रहा हो। उसके नीचे देवताओं की सेनाके जो सैनिक पिसे जा रहे थे उनके हाहाकारसे वह ग्रीर भी मयकर हो गया था और जब वह रथ देवताओं के एकदम पास था गया तब तो उसे देखकर देवताओं की सेनाके प्रारा ही सूख गए ।।११।। उस देवताओंकी घवडाई हुई सेनाको देखते हुए ग्रीर अपनी बडी भारी मुजाओंमें घनुषकी लकडी पकड़े हुए तारक, उन कार्त्तिकेयके पग्स **पहेंचा जो ऐसे लगते थे मानो लड़नेके लिये प्रधीर हो रहे हो। वहाँ पहुँचकर तारकने का** -केयजीसे कहा-।।१२॥ 'हे तपस्वी शंकरके पुत्र ! तुम ग्रंपनी मुजाम्रोंके बलपर मत ऐंठो और छोड़ो इन देवताम्रोका साथ । बताम्री कहीं तो तुम्हारी ये छोटी-छोटी बचकानी कोमल भूजाएँ भीर कहाँ ये भारी-भारी शस्त्र । ये तुम्हारे हाथमें नही जँवते ।।१३।। तुम पार्वती भीर एवं त्वमेव तनयोऽसि गिरीशगौयों: किं यासि कालविषयं विषमैः शरें में ।
संग्रामतोऽपसर जीव पितुर्जनत्यास्त्यं प्रविश्य वरमङ्कतलं विषेषि ॥१४॥
सम्यवस्वयं किल विसृश्य गिरीशपुत्र जम्मद्रियोऽस्य जिति हि प्रितिपत्तमाश्च ।
एष स्वयं पयसि मज्जति दुर्विगासे पाषासनौरिव निमज्जयते पुरा त्वाम् ॥१४॥
इत्यं निशस्य वचनं युधि तारकस्य कम्याधरो विकवकोकनदारुणाचः ।
सोमातिवलोचनसुतो धनुरीचमायाः प्रोवाच वाचप्रचितां परिमृश्य शक्तिम् ॥१६॥
दैर्त्याधिराज भवता यदवादि गर्वानत्स्यमप्यचितमेव लवैव किं तु ।
द्रष्टास्मि ते प्रवरवाद्ववलं वरिष्ठं शस्यं गृहाण कुरु कार्यक्रमाततत्त्रम् ॥१७॥
इत्युक्तवन्तमवदित्रपुरारिषुवं दैत्यः कृषीष्टमधरं किल निर्विभिद्य ।
दुद्धार्थसुद्भरखावलवर्षितोऽसि वाणान्सदस्य मम सादितशत्रपृष्टान् ॥१८॥
दुःश्रेवशीयमरिभिष्ठं वरिताजेत वर्षा सवी विधाय विषमान्विशिखान्न्यपत्त ।
स कोधनीमस्वन्नमेन्द्रनिभं स्वचापं चयड प्रपञ्चयति जैत्रशरैः कुमारे ॥१६॥
कर्षान्तमेत्य दितिजेन विकृष्यमार्थं कोदर्श्वमेतदिभतः सुषुवं शरीधान् ।
व्योमाङ्गर्थे लिपिकरान्तिरुप्यार्थः सान्द्रैरशेषककुमां पलितं करिन्ण्य्न ॥२०॥

शंकरके इकलीते पत्र होकर मेरे तीसे बागांसे बिधकर नयो काल के गालमें जाना चाहते हो। जाबो. यहाँसे भागकर ब्रापने प्रारण बचाधो और भटसे जाकर श्रपने माता-पिताकी गोदमें छिप जाग्रो ।।१४।। हे कार्त्तिकेय ! तुम स्वयं अपना भला-बुरा सोचकर इन्द्रका साथ छोडकर ग्रलग हो जाओ क्योंकि जब मैं इसपर बाल बरसाऊँगा, तब पत्थरकी नावक समान यह तो घपने घाप गहरे जलमें इवेगा ही, साथ ही तुम्हे भी ले डवेगा ॥१५॥ तारककी ऐसी बातें मूनकर कार्तिकेयके फ्रोठ क्रोधसे काँपने लगे भीर खिले हुए लाल कमलके समान उनकी भयानक लाल-लाल ग्रांखें क्रोध से नाच उठी। बढ़े क्रोधसे ग्रयने धनपकी ग्रोर देखते हा ग्रयने बलको समभकर उन्होंने तारकको यह मुँहतोड़ उत्तर दिया-॥१६॥ हे दैत्यराज । धमंडमे चर होकर तमने जो कुछ कहा है वह तुन्हें कहना ही चाहिए था, पर ग्राज मुक्ते भी तब्हारी इन बड़ी-बड़ी भुजाग्रोके बलकी बाह लेनेका मन कर ग्राया है। इसलिये उठाग्रो ग्रपने शस्त्र भीर चढ़ामो अपने धनुषकी डोरी ।।१७।। यह सुनकर तारकने क्रद्ध होकर कालिकेयपर दौत पीसकर और दाँतोंसे भोंठ चवाते हुए कहा- यदि तुम्हे युद्धके निये प्रपनी इन प्रचण्ड भुजाओंका घमण्ड है तो भामो भीर शत्रुओंकी पीठको चलनी बना देनेवाले मेरे बार्गोंकी चोट यहो तो ।।१६।। जैसे सौंप क्रोघसे पागल हो जाता है वैसे ही कद्ध होकर कुमार ग्रापने धनुषपर प्रपना जीतनेवाला भयक्कर बागा चढा ही रहे थे इतनेमें तारकने वह बागा चढाया जिस की छोर देखनेमें भी शत्रु घवराते थे ।।१६॥ श्रपनी चमकसे श्राकाशको जगमगा देनेवासे भौर सब दिक्षाभोंको चमका देनेवाले बाए। भपने धनुषपर चढा-चढाकर भौर धनुषको कानसक

बागैः सुरारिधनुषः प्रस्तैरनन्तैनिर्धापभीषितभटो लसदंशजालैः। श्रनधीकताखिलसुरेश्वरसैन्य ईशसूतुः कृतोऽपि विषयं न जगाम दृष्टे: ॥२१॥ मन्मथरिपोस्तनयेन गाढमाकर्णकृष्टमभितो धनुराततज्यम् । देवेन . बाणानस्रत निशितान्युधि यान्सुजैत्रास्तैः सायका विभिदेरे सहसा सुरारेः ॥२२॥ सुरारिशरदुर्दिनके निरस्ते सद्यस्तरां निख्तिलखेचरखेदहेती। स्मरशत्रुख्नुः प्रद्योतनः सुधनदुर्धरधामधामा ॥२३॥ प्रभाप्रभारिव तत्राथ द:सहतरं समरे तरस्वी धामाधिकं दधति धीरतरं क्रमारे। मायामय समरमाशु महासुरेन्द्रो मायाप्रचारचतुरो रचयाञ्चकार ॥२४॥ श्रह्वाय कोपकलुपो विकटं विहस्य व्यर्थी समर्थ्य वरशस्त्रप्रधं क्रमारे। जिष्णुर्जगाद्विजयदुर्लालेतः सहेलं वायव्यमस्त्रमसुरो धनुषि न्यधत्त ॥२५॥ संघानमात्रमपि यस्य युगान्तकालभृतश्रमं परुपभीषणघोरघोषः । उद्भुतभूलिपटलैः पिहिताम्बराशः प्रच्छन्नचएडिकरणो व्यसरत्समीरः ॥२६॥ कुन्दोज्ज्वलानि सकलातपवारणानि धृतानि तेन महता सुरमैनिकानाम् । उडडीपामनकलहंसकलोपमानि मेघाभधृलिमलिने नभसि प्रसस्रः ॥२७॥

तान-तानकर तारक बाग छोड़ने लगा ॥२०॥ उसके धनुषसे छूटे हुए चनचमानेवाले अनिगत बाएोकी भयकर सनसनाहट देखकर सब सैनिक काँप उठे, सब देवताश्रीकी शाँखोंके आगे ग्रॅंबेरा छ। गया स्वय कार्त्तिकेयको भी थोडी देरतक कुछ न दिखाई दिया ॥२१॥ तब कात्तिकेयजीने भी पूरे बलके साथ धनुषकी डोरी कानतक खीच-खीचकर प्रपने तीखे और जीतनेवाले बाए। बरसा-बरसाकर तारकके बागोंके घूरें उड़ा दिए ॥२२॥ सब देवतामीको दु.ख देनेवाली तारक के बागोकी घटा फट जानेपर शकरजीके पुत्र कार्तिकेयजी अपने घने और अपार तेजके कारण सूर्यक समान चमकते हुए शोभा देने लगे ।।२३।। युद्धमे कार्त्तिकेयका ऐसा प्रबल प्रताप बढता हुन्ना देखकर छलविद्यासे युद्ध करनेमे चतुर भीर बलवानू तारकने तुरन्त मायाका युद्ध करना प्रारम्भ कर दिया ।।२४।। जिस विजयी तारकने सारे संसारको मुद्रीमे कर लिया था उसने जब यह समफ लिया कि धौर धस्त्र लेकर कुमारके साथ लडनेमे जीत न पाऊँगा तब उसने बड़े क्रोधके साथ किसीको कुछ न समभते हुए भन्धड़ चलानेवाला वायव्य नामका बाल ग्रापने धनुषपर चढ़ाया ॥२४॥ उस बासाके घनुषपर चढ़ाते ही ऐसी वेगसे भयंकर घड़घड़ाती हुई ग्रांधी चलने लगी कि लोग समऋने लगे बस प्रलय श्रा गया। उसकी धूलसे सब आकाश और टिशाएँ भर गईं और प्रचण्ड किरणोंवाले सूर्यभी छिप गए ॥२६॥ देवताओं-के सैनिकोंके जो कृत्दनके फूलके समान उजले खत्र ये उन्हें उस भयंकर बन्वड़ने ऐसा फकफोर कर उड़ा दिया कि वे धूलसे भरे हुए आकाशमें उड़ते हुए ऐसे दिखाई देने लगे मानो बादल छाए हुए माकाशमें राजहस उड़े चले जा रहे हों ।।२७।। उस धन्यड़ने देवताओकी सेनाकी सब

विध्वस्य तेन सुरसैन्य महापताका नीता नमस्थलम लं नवमन्लिकाभाः । स्वर्गापगाजलमहौधमहस्रलीलां व्यातेनिरे दिवि सिताम्बरकेतवेन ॥२०॥ भुतानि तेन सुरसैन्यमहागजानां सद्यः शतानि विधुराणि दलत्कुथानि। पेतुः चितौ क्रपितवासववज्रलन-पत्तस्य भूधरकलस्य तुलां वहन्ति ॥२६॥ तास्ताः खरेख मरुता रथराजयोऽपि दोधयमाननिपतिष्णुतरंगमाथ । विस्तरतसारथिकुलप्रवराः समन्ताद्वचावृत्य पेत्ररवनौ सरवाहिनीनाम् ॥३०॥ हित्वायधानि सरसैन्यतरङ्गवाहा वातेन तेन विधराः सरसैन्यमध्ये । शस्त्राभिषातमनवाष्य निषेतुरुव्या स्वीयेषु वाहनवरेषु पतन्यु सत्सु ॥३१॥ तेनाहतास्त्रिदशसैन्यपदातयोऽपि स्नस्तायधाः सविधराः परुषं रसन्तः। वात्याविवर्तदलवद्भममेत्य दरं निपेत्रम्बरतलाद्वस्थातलेऽस्मिन् ॥३२॥ इत्थं विलोक्य सुरसेन्यमथो अशेषं दैत्येश्वरेण विधरीकृतमस्त्रयोगात । स्वलोकनाथकमलाकशलैकहेतुर्दिच्यं प्रभावमतनोदतनः स देवः ॥३३॥ तेनोज्भितं सकलमेव सुरेन्द्रसैन्यं स्वास्थ्यं प्रपद्य पुनरेव युधि प्रवृत्तम् । दृष्ट्वासुजद्दहनदैवतमस्नमिद्धमुद्दीप्तकोपद्दृनः सरारि: ॥३४॥ सहसा

ध्वजाग्रो ग्रीर पताकाग्रोंको नये खिले हुए चमेलीके फुलके समान तोड-फोडकर ग्राकाशमे उहा दिया और वे ब्राकाश मे उड़ती हुई उजले वस्त्रकी पताकाएँ ऐसी दिखाई दी मानो उस ब्रन्थडन भाकाश-गंगाकी उछलती हुई सहस्रो लहरियाँ भाकाशमें फैसा दी हो ॥२८॥ इस भयकर श्रेंघडके भोंकेमे पड़ी हुई देवसेनाके जो बहुतसे बड़े-बड़े हाथी अपनी भूले मसलते हए देखते-देखते लड-खड़ाकर निरते हुए ऐसे दिखाई पड़ते थे मानो इन्द्रके बच्चसे पख कट जानेपर बहुतसे पहाड प्रवीपर लूढकते चले जा रहे हो ।।२६।। उस प्रचण्ड मन्यडकी लपेटमे माकर देवसेनाके रथोंके मनगिनत घोडे लड-खडाकर गिरने लगे, सारथी भी इधर-उधर फेका गए और उसक रथ भी उस युद्ध-भूमिमे इधर-उधर उलट-उलटकर निर गए ॥३०॥ उसे भयकर श्रन्थडकी भक्तोरे साकर देव-सेनाके धुड़सवार इतने घवड़ा उठे कि वे अपने अस्त्र-शस्त्र वही देव सेनापर फोंकन लगेग्रीर बिना किसी कस्त्रसे चोट खाएही ग्रापने उन घोडोंकी पीठमें गिरने लगे जो ग्रन्थङकी भोकमे लढ़कते चले जा रहे थे ।।३१।। उस वायव्य ग्रस्त्रसे दवसेनाके पैदल सैनिक भी इतने घबरा उठे कि सब ग्रंपने-ग्रंपने शस्त्र डालकर व्याकुल होकर रोने चिल्लाने लगे और बवण्डरकी भौति घुमनी खाते हुए दूरतक श्राकाशमे उड़-उड़कर धरतीपर गिरने लगे ॥३२॥ दैत्यराज तारकने जो वायव्य भ्रस्त्र चलाया या उग्रसे देवसेनाको इस प्रकार तहस-नहस होते देखकर स्वर्गकी राजलक्ष्मीकी नाव चतुराईसे खेनेवाले कार्तिकेयने ग्रपना अनोखा और ् बड़ा भारी करतब दिखाना ब्रारम्भ कर दिया ।।३३।। उन्होने कुछ ऐसा जादू फेरा कि देवसेनापर छाया हुमा प्रत्यड दूर हो गया भ्रोर सारी सेना हरी-भरी भ्रोर नई-सी होकर फिर लडने लगी।

वर्षाितकालजलद्युतयो नभोन्ते गाढान्धकारितदिशो धनथुमसंघाः ।
सद्यः प्रमुसुरसितोत्पलदामभासो दग्गोचरत्वमिखलं न हि सभयन्तः ॥३॥॥
दिक्चकवालगिलनेमिलनैस्तमोभिलिन्तं नभः स्थलमलं घनषुन्दसान्द्रैः ।
धूमैविंलोक्य ग्रुदिताः खलु राजदंसा गन्तुं सरः सपदि मानसमीषुरुच्येः ॥३६॥
जज्वाल बह्विरतुलः सुरमैनिकेषु कल्पान्तकालदहनप्रतिमः समन्तात् ।
ध्राशाश्रुखानि विमलान्यखिलानि कीलाजालैरलं कपिलयन्सकलं नभोऽपि॥३७॥
उज्जागरस्य दहनस्य निर्मलस्य ज्वालावलीभिरतुलाभिरनारताभिः ।
कीर्णं पयोदनिवहैरिव धूमसंधैन्योंमाभ्यलच्यत कुलैस्तदितामिबोच्यैः ॥३८॥
गाढाद्भयाद्वियति विदुतखेचरेख दीप्तेन तेन दहनेन सुदुःसहेन ।
दन्दद्यमानमिखलं सुरराजमैन्यमत्याकुलं शिवसुतस्य समीपमाप ॥३६॥
इत्यक्षिना वनतरेख ततोऽभिभृतं तद्देवमैन्यमिखलं विकलं विलोक्य ।
सस्मेरवक्त्रकमलोऽन्धकरानुद्युवर्गणासनेन समधत्त स वारुणाख्य ॥४०॥
घोरान्धकारनिकरप्रतिमो युगान्तकालानलप्रवल्यूमनिभो नभोन्ते ।
गर्जारवंविंघययव्यननीधराणां श्रुङ्गाखि मेचनिवहो घनशुज्जामा ॥४१॥

यह देखकर तो तारकके शरीरमे ग्रागसी लग गई ग्रीर इस बार उसने ग्रपना सधा हुग्रा ग्राग बरसानेवाला ग्रानिबारम चलाया ॥३४॥ उसके चलाते ही बरसातके काले-काले बादलोके समान ग्रौर नीले कमलोके भुण्डके समान काला काला घना धुर्गी चारी ग्रोर ऐसा छा गया कि कही कुछ सुफाई नहीं पडता था ।।३५।। जब उस घने बादलोके समान काले-काले मुएँसे सारा श्राकाश भर गया तो राजहसीको यह भ्रम हुन्ना कि बरसात था गई ग्रीर वे प्रसन्त होकर मानसरोवरको भोर चलनेकी तैयारी करने लगे ।।३६।। इतनेमे ही देवसेनाके भीतर प्रलय कालकी आगके समान ऐसी भयानक आग उठी कि उसकी लपटोसे स्वच्छ भाकाश भौर दिशाएँ भी पीली पड़ गईँ ।।३७।। बिना रुके हुए धधक-धधककर जलती हुई ग्रामकी बडी-बड़ी लगातार उठती हुई लपटोसे ऊपर फैले हुए काल-काले धुऐंसे भरा हुआ आकाश ऐसा दिलाई पड़ता था मानो वह ऊँचे ऊँचे बादलों और बिजलियोंसे भरा हुआ हो ।।३८।। सब लोग म्राकाशमें फैली हुई इस घड़कती म्रागकी भारमे भूलसकर इधर-उधर भागने लगे और बार-बार भूलसी हुई सारी देवसेना बहुत घवराकर फिर कार्तिकेयके पास जा पहुँची 113811 उस भयंकर ग्रागसे फुलसी हुई सारी देवसेनाको देखकर कार्त्तिकेयने हुँसते हुए धपने धनुषपर वह बारुगास्त्र चढाया जिससे पानी बरमता था ।।४०।। उसके चलाते ही भयंकर भाँबेरा करती हुई प्रलयकी भागसे उठे हुए घूएँके समान काली काली घटाएँ भाकाशमे उमह आई जिनकी गरजसे पड़ाडोंकी चोटियों तकमें दरारें पड गई ।।४१।। इन बादलोंमें से बडी भयानक

घडघडाहटके साथ भयकर विजली तड़पी और उसकी चमकसे सब दिशाएँ पीली पड़ गईं। उस समय वह ऐसी लगती थी मानो प्रलय कालमे कालकी लपलपाती हुई मयकर जीभ हो ॥४२॥ अपनी विजलीकी जमकसे सब दिशाश्रीमे चकाचींध कर देनेवाली ग्रीर भयकर गर्जनसे भरी अत्यन्त भयंकर प्रलयके बादलोंके समान भरयन्त काली और जलसे भरी हुई घटाएँ ऊपर श्राकाशमें इस प्रकार ब्रॉबेराक रके छागई कि प्रौंकोसे कुछ भी दिलाई नहीं देताथा ।।४३।। ब्राकाश में छाई हर्ड लगातार गरज-गरजकर लोगोका जो कॅपातो हुई वे घटाएँ चारो स्रोर मूसलाधार पानी **वरसाने** लगी ।।४४।। कार्त्तिकेयके चलाए हुए वारुखास्त्रने ग्रंथेरा गुप्प करके ग्राकाशको छिपा देनेवाले **ग्रीर** अपनी कडकसे दैत्योंको केंपा देनेवाले जो बादल छा गए थे उनकी वर्षासे ससारमे फैली हुई सब ग्राग तस्काल बुक्त गई।।४५।। तब तारकने भी क्रोबसे लाल होकर कानतक स्तीच स्त्रीचकर पैने और चमचमाते हुए छुरोंबाले भयकर बासा बरसाकर देवसेनाको डराकर तितर-बितर कर दिया और कार्त्तिकेयपर भी वडा यहरा प्रहार किया ॥४६॥ कार्त्तिकेयजीने भी तारकके धनप और बाल एक एक करके खेल-खेलमें ही इस प्रकार काट कर गिरादिए जैसे योगी लोग यम, नियम झादि साधकर झपने मनकी सब सांसारिक इच्छाएँ मिटा डालते हैं ॥४७॥ यह देखकर दैत्यराज तारकका क्रोब ग्रीर भी भड़क उठा। ग्रपनी तनी हुई भाँहोंके कारसा भीर भी मयकर दिखाई देनेवाला वह देत्य रथ छोडकर हाथमें लपलपाती हुई मयंकर तलवार सेकर कात्तिकेयपर ट्रेट पद्धा ॥४८॥ जब कात्तिकेयने देखा कि ऐसे मयंकर रूपवाला तारक

अस्यापतन्तमसुराधिपमीशपुत्रो दुर्वारबाहुविभन्नं सुरसैनिकैस्तम् । हृष्टा युगान्तदहनप्रतिमां सुमोच शक्ति प्रमोदविकसद्भदनारविन्दः॥४६॥ उदुद्योतिताम्बरदिगन्तरमंशुजालैः शक्तिः पपात हृदि तस्य महासुरस्य । हर्षाश्रमिः सह समस्तदिगीश्वराखां शोकोष्णवाष्पसल्लिः सह दानवानाम् ॥५०॥ शक्त्या हतासुमसुरेश्वरमापतन्तं कन्यान्तवातहतभिन्नमिवाद्रिशृङ्गम् । दृष्टा प्ररुद्धपुत्तकाश्चितचारुदेहा देवाः प्रमोदमगमँख्निदशेन्द्रमुख्याः॥५१॥ यत्रापतत्स दनुजाधिपतिः पराद्यः संवर्तकालनिपतच्छिखरीन्द्रतुल्यः। तत्राद्धात्काणिपतिर्धरणीं फणाभिस्तवृभृरिभारविधुराभिरधो वजन्तीम् ॥५२॥ स्वर्गापगासिललसीकरिशी समन्तात्सौरभ्यलुब्धमधुपावलिसेव्यमाना । कल्पद्रमप्रसवष्टिरभृत्रभस्तः शंभोः सुतस्य शिरसि त्रिदशारिशत्रोः।।५३॥ पुलकभरविभिन्नवारबाखा भ्रजविभवं शत्रो: । वह तारकस्य महेन्द्रग्रख्याः प्रमद्रग्रखच्छविसंपदोऽभ्यनन्दन् ।।५४॥ सक्लसरगणा

 इति विषमशरारेः छन्তना जिष्णुनाजी त्रिश्चवनवरशस्ये प्रोद्धृते दानवेन्द्रे । बल्लिपुरथ नाकस्याधिपत्यं प्रपत्र

व्यजयत सुरचूहारत्रघृष्टाग्रपादः ॥४४॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये तारकासुरवधो नाम सप्तदशः सर्गः ॥

॥ इति कुमारसंभवम् ॥

कास्तिकेयने जब तीनों लोकोंके हृदयमें कटिके ममान सटकनेवाले उस तारक राक्षसको मार डाला तब इन्द्र फिर स्वर्गके स्वामी बन गए धीर उन्हें घपनेमे मबसे श्रेट्ठ समक्षकर सब देवता लोग धपने-प्रपने मुकुटके मिलायो सहित घपने सिर उनके चरणोंमे रसकर प्रणाम करने लगे ॥४१॥

> महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसभव महाकाब्यमे तारक राक्षसका वघ नामका सत्रहर्वी सर्गे पूरा हुमा ।

> > कुमारसंभव समाप्त हुम्रा ।

₩ मेघदृतम् ₩

# # मेघदृतम् \*\*

## ॥ पूर्वमेघः ॥

कश्चित्कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारात्प्रमत्तः शापेनास्तंगमितमहिमा वर्ष भोग्येगा य च श्रके जनकतनयास्नानपुरयोदकेषु वसतिं रामगिर्याश्रमेष ॥१॥ स्निग्धच्छायातरुष कतिचिदवलाविप्रयुक्तः तस्मिन्नदौ मासान्कनकवलयभ्रंशरिक्तप्रकोष्टः । नीस्वा प्रथमदि बसे मेघमात्रिलप्रमानं वप्रक्रीडापरिसत्तराजप्रेचसीयं ददर्श ॥२॥ तस्य स्थित्वा कथमपि प्ररः कौतकाधानहेतो रन्तर्बाष्पश्चिरमञ्ज्यरो राजराजस्य संखिनोऽप्यन्यथावृत्ति चेतः मेघालोके भवति जने कि प्रनर्दरसस्थे ॥३॥ कराठाश्लेषप्रसायि नि

## पूर्वमेघ

[ अलकपुरीमें कुबेरके यहाँ एक बक्त प्रतिदिन मानसरोबर से स्वर्णकमस लानेके कामपर लगाया गवा था, पर वह दिन-रात प्रपनी क्लोके पीखे हो पागल रहता था। हसी बेनुमीने एक बार उसने प्रवत्न कामने कुछ दिनाई कर ही। वस कुबेरने प्रत्नाकर दे हुए कहकर देव-निकाला वे दिया कि प्रवत्न एक वर्णक पूजा प्रपनी प्रति है। यह वापने उसका सारा राग-रंग वाता रहा और साथके दिन काटनेके लिये उसने रामियिक उस आध्यमेने जाकर देरा दाता कहीं के हुँगें, तालाबों और बाविह्योंका जल श्रीजानकी औक स्वातने प्रति हो गया था और कहीं वहीं हो साथके बहुत के स्वता का कहीं कहीं कहां पर हो थे।।।। प्रपनी परनीके दिना जे एक सही वहीं कहां पर हो थे। स्वता परनी के दिन के एक सही वहीं कहां के साथके हो स्वता का साथके हो स्वता का साथके हो साथ का सही साथ के साथके हो साथ के साथके साथक

नभूमि द्विताजीवितालम्बनार्थी प्रत्यामको स्वकशलमयीं हारयिष्यनप्रवृत्तिम् । जीमतेन कटजकसमै: कल्पितार्घाय तस्मै प्रीत: प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार ॥४॥ धमञ्ज्योतिःसलिलमरुतां संनिपातः सन्देशार्थाः क पडकरसीः प्राणिभिः प्रापणीयाः। इत्यौत्सक्यादपरिगणयन्गृह्यकस्तं प्रकृतिकप्रमाश्चेतनाचेतनेषु ॥५॥ का ग्रामी ਵਿ वंशे भ्रवनविदिते प्रष्करावर्तकानां जातं जानामि त्यां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः। तेनार्थित्वं त्विय विधिवशाह स्वन्धुर्मतोऽहं मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ॥६॥ याञ्जा

कुबेरका वह सेवक ग्रांमू रोके ज्यो-त्यों खडा हुन्ना बहुत देरतक सोचता ही रह गया, क्योंकि बादलोको देखकर जब सखी लोगोका मन भी डोल जाता है तब उस बिछोहीका तो कहना ही क्या जी दर देशमे पड़ा हमा म्रावनी प्यारीके गले लगनेके लिये दिन-रात तड़प रहा हो ॥३॥ बादलको देखते ही उसे ध्यान स्राया कि स्नसाढ बोतते ही सावन भी स्ना जायगा धीर उस समय मेरी कोमल प्रिया प्रापनेको सँभाल न पावेगी। इसलिये उसने सोचा कि ग्रापनी प्यारीको बाढस बँधानेके लिये और उसके प्रारा बचानेके लिये क्योंन इन बादलोके हाथ ही श्रपना कुशल-समाचार भेज दें! यह ज्यान प्राते ही वह मगन हो उठा। उनने भट कटजके खिले हुए फल उतारकर पहले तो मेधकी पुजा की और फिर कुशल-मंगल पुछकर उसका स्थागत किया ॥४॥ भला बताइए, कहाँ तो घूएँ, धन्नि, जल और वायुके मेलसे बना हुआ बादल और कहाँ सदेसेकी वे बाते, जिन्हे बढ़े चतुर लोग ही लाया पहुँचा सकते हैं। पर यक्षको अपने तन-मनकी तो सुध थी ही नही, फिर भला उसका व्यान यहाँतक पहुँच कैसे पाता ! इसीलिये वह यक्ष अपना सेंदेसा भेजनेके लिये बादलके आगे गिडगिडाने लगा। सब है, प्रेमियोंको यह जाननेकी स्थ ही कहाँ रहती है कि कौन जड़ है और कौन चेतन ॥५॥ बादलकी बड़ाई करते हुए यहा कहने लगा — 'हे मेघ ! ससारमें पुष्कर श्रौर श्रावर्त्तक नामके जो बादलोके दो प्रसिद्ध श्रौर केंचे कुल हैं, उन्हीमें तुमने जन्म लिया है। मैं यह भी जानता हैं कि तुम इन्द्रके दूत हो स्रीर जैसा चाहो वैसा प्रपना रूप भी बना सकते हो, इमीलिये प्रपनी प्यारीसे इतनी दूर लाकर पटका हुआ। मैं अभाग तुम्हारे ही घागे हाथ पसार रहा है, क्यों कि गूएीके घागे हाथ फैला-कर रीते हायों लौट ग्राना ग्रच्छा है, पर नीचसे सफलेच्छा हो जाना भी श्रच्छा नहीं ।।६।। ग्रकेले तुम्ही तो

संतप्रातां त्वमसि शरशं तत्पयोद वियायाः धनपतिक्रोधविश्लेषितस्य । सन्देशं हर वसतिरतका नाम यसेश्वराणां बाह्योद्यानस्थिनहरशिरश्रन्दिकाधौतहर्म्या त्वामारू द पवनपदवीमदगहीतालकान्ताः **ब्रे** चिप्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वमन्त्यः। विरहविधरां त्वय्यपेन्नेत जायां संनद्धे न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीनवृत्तिः ।।८।। ai चावश्यं दिवसरामाना तत्परामेक पतनी मन्यापन्नामविहतगतिर्द्र च्यमि भावजायाम । क्समसदशं प्रायशो ह्यङ्गनानां ग्रामाबस्धः सद्यः वाति प्रमुपि हृद्यं विश्वयोगे रुगुद्धि ॥६॥ मन्दं मन्दं नुइति पवनशानुकूलो यथा त्वां वामश्रायं नदति मधरं चातकस्ते संग्रह्थः । गर्भाधानच गपरिचयान्त्रनमावद्धमालाः सेविष्यन्ते नयनसभगं खे भवन्तं बलाकाः ॥१०॥

संसारक तथे हुए प्राशियोको ठडक देनेवाले हो, इमिलये हे मेच ! कुबेरक क्रोपक्ष निकले हुए प्रोर प्रमान प्रायोधी दूर पटके हुए मुफ बिखंहीका गर्दणा भी तुन्ही मेरी प्यारीके पास पहुँचा प्राप्ती। इक्षेत्र ! यह सदेसा लेकर तुन्हें वहे ठाठ-वाटले रहनेवाले प्रशास भी प्रकान नामको उस बस्तीको जाता होगा, जहाँके भवनोम, बस्तीक वाहरवाले उखानमे बनी हुई विवयोकी मूर्तिक सिरंपर जड़ी हुई विदिक्ति सदा उनाला रहा करता है ।।७।। जब तुम बायुवर पैर रत्तकर उनार वहोंगे तब नरदेशियोकी निवयों प्रपा । अनके उत्तर उठा-उठाकर बढ़े भरोतेले बादस पाकर वृद्धारी सौर एकटक देवेगी, क्योंकि मुफ-वेंगे परार्थानको छोड़कर भीर कीते ऐसा तिरंपी होगा जो तुन्हें उसका हुआ देवकर भी विखोहमें तप्रयोगनी छोड़कर भीर कीत ऐसा निवंधी होगा जो तुन्हें उसका हुआ देवकर भी विखोहमें तप्रयोगनी ता प्रता प्रतामित मित्रनेको उतावना न हो उठे।।।।। हे मेघ ! ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ तुन्हारी पहुँच न हो, सालिये तुम प्रपानी उस पित्रका माभीको प्रवस्य हो पा जायों जो जीठी मेरे लोटने के दिल निवंधी होगा। न व्योंकि देवों, प्रीमानोका फूल जीता कोमल हुयर, बस निवनेको साला पर ही प्रटाग रहता है।। इसलिये क्रियोके जो हुय्य प्रपने प्रीमायोसे विश्वहन्तर एक क्षारा नहीं दिके रह है तुन्हारा साथी वायु थीरे-धीर तुन्हें प्रायोव वार रहा है। इसर प्रपत्नी मानका पक्का सब्दे हैं। रहे हैं तुन्हारा साथी वायु थीरे-धीर तुन्हें प्राये वार रहा है। इसर प्रपत्नी मानका पक्का सब्दे हैं। तहर प्रवस्ता साथी वायु थीरे-धीर तुन्हें प्राये वार रहा है। इसर प्रपत्न मानका पक्का सब्दे हैं। वार्य सहितोर पर हा सिकंदी हैं। वार्य सहितोर पर हा सिकंदी हैं। वार्य स्वारी सामका पक्का सब्दे हैं। वार्य पर प्रतारा पर हा सिकंदी हैं। स्वर्य प्रतारा पर हा सिकंदी हैं। स्वर्य प्रतारा सामी वायु थीरे-धीर तुन्हें प्राये वार है। स्वर्य पर प्रहार पर हा सिकंदी हैं। स्वर्य पर साम प्राया स्वरी स्वर्य स्वरी साम सिकंदी हैं। स्वर्य प्रतारा स्वर्य स्वरी स्वरी स्वरी साम सिकंदी हैं। स्वर्य प्रतारा स्वर्य सिकंदी स्वर्य स्वरी स्वरी स्वरी साम सिकंदी हैं। स्वर्य स्वरी सिकंदी स्वरी स्वरी साम सिकंदी हैं। स्वर्य स्वरी हैं। स्वर्य स्वरी सिकंदी सिकंदी

कर्तुं यच प्रभवति महीमृच्छिलीन्ध्रामवन्ध्यां। तच्छत्वा ते श्रवणसभगं गर्जितं मानभीत्काः। श्राकेलासाद्धिसकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः संपरस्थन्ते नमसि भवतो राजहंसाः सहायाः ॥११॥ आप्रच्छस्व प्रियसखमम् तङ्गमालिङ्गय शैलं । वन्धैः प्रसां रघुपतिपदैरङ्कितं मेखलासु । काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य। स्तेहच्यक्तिश्विरविरहजं मुश्चती बाष्पमुष्णम् ॥१२॥ मार्ग तावच्छण कथयतस्त्वत्प्रयाणानुरूपं। संदेशं मे तदन जलद श्रोप्यसि श्रोत्रपेयम् । खिन्न: खिन्न: शिखरिष पदं न्यस्य गन्तासि यत्र। चीगः चीगः परिलघुपयः स्रोतसां चोपशुज्य ॥१३॥ अद्रे: शृङ्कं हरति पवनः किंस्विदित्युन्म्खीभि। र्देष्टोत्साहश्रकितचिकतं मग्धसिद्धाङ्गनाभिः। स्थानादस्मात्सरसनिचुलादुत्पतोदङ्मखः खं। दिङ्नागानां पथि परिहरन्स्युलहस्तावलेपान् ॥१४॥

मुहानेवाना रूप देखकर बजुलियों भी समक्त लेगी कि हमारे गर्भ थारण करनेका समय था गया है और वे ति बीध-वीधकर धपने पंलीते तुन्हें पला फलनेक लिये प्रवस्प ही पालावामे उठ-उडकर समी था हो होंगी ।।१०॥ तुन्हारे दिनस गर्भनेते कुन्हर-पुली निकल थाते हैं थीर वरती उपवाक हो जाती है, वही कानोको भला लानेवाला तुन्हारा गरजना मुलकर, मानवरीवर जानेको उजावको राजहुँक प्रपनी बोबोंने कमलको धनती उठल लिए कंजास पर्वततक तुन्हारो साध-साध साकाश्रमें उठके हुए लागेथे ।।११॥ हे मेथ ! लिस पहांचर पुलीत हुए हुं। हसकी डाजो- पर मणावा सामक्रप्रोके उज ने पेरीकी ह्याप जहां-हुई एसे, किन्हें सारा सत्रार पुलता है, और जव-जब तुन इससे मिलने धाते हो, तब-तब यह भी बहुत दिनोपर मिलनेके कारण तुन्हारे साथ पपने गर-पान थी ही, तब-तब यह भी बहुत दिनोपर मिलनेके कारण तुन्हारे साथ पपने गर-पान थी ही, तब-तब यह भी बहुत दिनोपर मिलनेके कारण तुन्हारे साथ पपने गर-पान थी ही, तब-तब यह भी बहुत दिनोपर मिलनेके कारण तुन्हारे साथ पपने गर-पान थी ही, तब-तब यह भी बहुत दिनोपर मिलनेके कारण तुन्हारों साथ पपने गर-पान थी ही, तब-तब यह भी बहुत दिनोपर पान समझ देवेवर से पान स्वाप साथ स्वयस्प प्रकार है । इसिय सम्बन्ध विकास स्वयस्प प्रवास स्वयस्प प्रवास स्वयस्प प्रवस्प स्वयस्प प्रवास स्वयस्प प्रवस्प स्वयस्प प्रवस्प प्रवस्प प्रवस्प प्रवस्प प्रवस्प प्रवस्प प्रवस्प प्रवस्प स्वयस्प प्रवस्प प्रवस्प प्रवस्प प्रवस्प प्रवस्प प्रवस्प प्रवस्प प्रवस्प स्वयस्प प्रवस्प प्रवस्प प्रवस्प प्रवस्प प्रवस्प प्रवस्प प्रवस्प स्वयस्प प्रवस्प प्रवस्प स्वयस्प प्रवस्प स्वयस्प विकास स्वयस्प स्वयस्प प्रवस्प स्वयस्प स्वयस्य स्वयस्प स्वयस्प स्वयस्य स्वयस्

रत्नच्छायाच्यतिकर इव ग्रेच्यमेतत्परस्ता इन्मीकाम्रात्प्रभवति धनुःखएडमाखएडलस्य । येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते बहें सेव स्फरितरुचिना गोपवेषस्य विष्सो: ॥१५। त्वय्यायचं कृषिफलमिति अ विलासानभिज्ञैः प्रीतिस्निग्धैर्जनपदवधलोचनैः पीयमानः । सद्यः सीरोत्कपणसर्भि ज्ञेत्रमारुह्य मालं किंचित्पश्चादव्रजलघुगतिर्भय । एवोत्तरेस ॥१६॥ त्वामासारप्रशमितवनोपप्लवं साध मध्नी वच्यत्यध्वश्रमपरिगतं सातुमानाम्रकटः । न चढाऽपि प्रथमसकतापेचया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः॥१७॥ छन्नोपान्तः परिणतफलद्योतिशिः काननाम्री स्त्वय्यारुढे शिखरमचलः स्निग्धवेशीसवर्शे । ननं यास्यत्यमरमिथुनवे चाणीयामवस्थाम् मध्ये श्यामः स्तन इव भ्रवः शेषविस्तारपाएँदः ॥१८॥

भाजी स्त्रियाँ ग्राँखे फाड-फाडकर तुम्हारी ग्रीर देखती हुई सोचेगी कि कही पहाडकी चोटीको ही तो पदन नहीं उडाए लिए चला जा रहा है <sup>?</sup> इस प्रकार ठाटसे उड़ते हुए तुम दिग्गजोंकी मोटी संडोकी फटकारोंको धकेलते हुए उत्तरकी धोर घूम जाना ॥१४॥ देखो ! वहाँ सामने बौबीके ऊपर उठा हुन्ना इन्द्रधनुषका एक टुकड़ा ऐसा सुन्दर दिखाई पड़ रहा है मानो बहुतसे रस्नोंकी चमक, एक साथ वहाँ लाकर इकट्री कर दी गई हो । इस इन्द्र-चनुषसे सजा हवा तुम्हारा सौवला शरीर ऐसा सुन्दर लगने लगा है जैसे मोरमुकुट पहने हुए खालेका वेश बनाए हुए श्रीकृत्याजी ही बाकर खडे हो गए हो ।।१४।। देखो ! खेतीका होना न होना भी सब तुम्हारे ही भरोसे है. इमलिये किसानोंकी वे भोली-भाली स्त्रियाँ भी तुम्हें बढ़े प्रेम घीर घादरसे देखेंगी, जिन्हे भौ चलाकर रिफाना नहीं ग्राता है। वहां तुम माल देशके उन खेतोपर बरस जाना जहाँ भ्रभी जोते जानेके काररा सोधी-सोधी सुगन्ध निकल रही हो। वहाँसे थोडा पण्छिम-की घोर धुमकर फिर भटपट उत्तरकी घोर बढ जाना ।।१६।। जब तुम मुसलाधार पानी बरसाकर भास्रकूट पहाड़के जंगलोंकी आग बुक्ताओंगे तो वह तुम्हारा उपकार मानकर धीर तुम्हे थका हुआ। समझकर, बढ़े प्रेमसे तुम्हें मित्र बनाकर प्रपती चोटीपर ग्रादरके साथ ठहरावेगा, क्योंकि जब दरिद्र लोग भी धाए हुए मित्रके उपकारका ध्यान करके उसका सत्कार करनेमें नहीं चूकते तब बामकट-जैसे ऊँचोंका तो कहना ही क्या ।।१७।। देखो ! पके हए फलोसे लदे बामके वृक्षोंसे विरा हमा ब्राम्नकट पर्वत पीला-सा हो गया होगा। उसकी चोटीपर जब तुम कोमल अध्वक्लान्तं प्रतिमखगतं सानुमानाम्रकट स्तक्रेन त्वां अलद शिरसा वच्यति श्लाध्यमानः। श्चासारेशा त्वसपि शसयेस्तस्य नैदाधमग्नि मद्भावार्यः फलति न चिरेशोपकारो महत्स ॥१६॥ स्थित्वा तस्मिन्वनचरवधुभुक्तकञ्जे महर्त तोयोत्सर्गद्रनतरगतिस्तत्वरं वर्त्म नीर्मः। रेवां दच्यस्यपलविषमे विनध्यपादे विशीर्णा भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भृतिमङ्गे गजस्य ॥२०॥ तस्यास्तिक्तं वनगजमदे वीसितं वास्तवधिर र्जम्बकुक्षप्रतिहत्तरयं तीयमादाय गव्छेः। अन्तःमारं घन तलयितं नानिलः शच्यति त्यां रिक्त: मर्वा भवति हि लघ: पूर्णता गौरवाय ॥२१॥ नीपं दृष्टवा हरिनकपिशं केमरं।र्भस्टै राविभीतप्रथममुकुलाः कन्दलीश्रानुकच्छम् । जम्बारएयेप्वधिकसरभिं गन्धमाघाय चोर्च्याः सारङ्गास्ते जललबम्रचः स्चियिष्यन्ति मार्गम् ॥२२॥

बालों के कुड़ के समान सीवला रा लंकर चढ़ोगे, तब बहु गर्वत, देवतायों के दर्गातियों को कूरते ऐसा दिवाई देगा मानो वह पुढ़नीका उठा हुमा ऐसा स्वन हो, जिनके बीवम काला हो और चारों को सो नावाई।।१६॥ हे मेगे ! जब तुन यक्कर झां प्रकृत पर्वतार पहुँचोंगे, तब बहु अक्षंत्रमें आप को माने हो।१६॥ हे मेगे ! जब तुन यक्कर झां प्रकृत पर्वतार ए रहुँचोंगे, तब बहु अक्षंत्रमें आप अक्षंत्र वेता क्यों कि उदा समय सुग भी जब बरसाकर उसके जनकों में लाई हुँ गर्मों की आग कुका देना क्यों कि तरि सच्चे मनने बड़ीपर उपकर किया जाय तो वे अपने ऊपर मनाई करनेवानेका धादर करनेमें देर नहीं लगाते ।१६॥ उस आप अक्ष्रहरें जिन कुंकों करनी दिवां पूमा करती है, बहाँ योजी हो देर ठहरना और फिर उस अपनित के वार्च माने करने हिन्दा पूमा करती है, बहाँ योजी हो देर ठहरना और फिर क्या अक्ष्रहर्म अपनित के वार्च माने हिन्दा पूमा करती है, बहाँ योजी हो हो उस उस करने बढ़ है प्रवास के अब्द नाबंद देशी मानों किसीने बड़ेमें हाथीका के अब्द नाबंद देशी मानों किसीने बड़ेमें हाथीका दारीर अभूतमें चीत दिवा हो। १२०। देजों ! वहाँ जब बस्सा चुको, तो जंगनी हाथियों के मुनियत मस्ते बसा हुया और जामुनको हुखों में बहुता हुया रेवाका जल सीकर तब साने बड़ना। जल सीकर जब तुम मारों हो जागी तथा युन हुट इथर-जबर कुला नहीं मकेसा। रेवाई ! जिस हाथ रीते होते हैं उसीकों सब दुरदुराते हैं, धीर को भरा-पूरा होता है, विकास सभी आदर करते हैं। १२१। देखों ! जिस समय तुम जब वसती को जा रहे होवे

अम्मोबिन्द्रप्रहण्चतुराँश्रातकान्वीचमाणाः श्रेमीभृताः परिगमनया निर्दिशन्तो बलाकाः । त्वामासाद्य स्तनितसमये मानविष्यन्ति सिद्धाः सोत्कम्पानि प्रियसहचरीमंश्रमालिङ्गितानि ॥२३॥ उत्परयामि इतमपि सखे मत्त्रियार्थं विवासीः कालचेप कर्कभसरभी पर्वते पर्वते ते। शक्लापाङ्गीः मजलनयनैः स्वागतीकृत्य केकाः प्रत्यद्यातः कथमपि भवान्गन्तुमाशु व्यवस्येत ।।२४।। पारइच्छायोपवनवृतयः केतकैः सचिभिन्ने र्नीहारमभैग्रहबलिभुजामाक्लग्रामचैत्याः परिरातफलश्यामजम्ब्वनान्ताः मंपत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिहंमा दशार्णाः ॥२५॥ दिच् प्रथितविदिशालच्या राजधानीं गत्वा मद्यः फलमविकल कामकत्वस्य लब्धा । तीरोपान्तस्तनितम्भग पास्यमि स्वाद यम्मान मञ्ज्ञभङ्गं मुरामिव पयो वेत्रवत्यावलोमि ॥२६॥

 नीचैशस्त्रं तिरिमधिवसेस्तत्र विश्वामहेतो स्त्वत्संपर्कात्पुलकितमिव प्रीढपुष्पैः कदम्बैः। यः प्रायस्त्रीरतिपरिमलोद्वारिभिनीगरासा महामानि प्रथयति शिलावेश्मभियौवनानि ॥२७॥ विश्रान्तः सन्वज वननदीतीरजातानि सिश्र न्नद्यानानां नवजलकर्णीर्थशिकाजालकानि । गण्डस्वेटापनयनरुजाकान्तकर्णोत्पलानां ळायादानात्त्रणपरिचितः पृष्पलावीम्रखानाम् ॥२८॥ वक्र:पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां सौधोत्सङ्गप्रणयविश्वखो मा स्म भूरुजयिन्याः। विद्यहामस्फरितचिकतैस्तत्र पौराङ्गनानां लोलापाङ्गेर्यदि न रमसे लोचनैर्वश्चितोऽसि ॥२६॥ वीचिचोभस्तनितविहगश्रेणिकाश्रीगृणायाः संसर्पन्त्याः स्वलितसभगं दर्शितावर्तनामेः। जिर्विन्ध्यायाः पश्चि प्रव रमाभ्यन्तरः मश्चिपत्य स्त्रीतामाद्यं प्रणयवचनं विभमो हि प्रियेषु ॥३०॥

भौहोबाली कामिनीके घोटोका रस यो रहे हो ।।२६।। वहाँ पहुँचकर तुम 'तीय' नामकी पहाडी-पर फालट मिरानेके लिये उत्तर जाता । बहौपर फूले हुए करवर्ष हुआंको टेककर ऐसा जात पेड़मा मानी तुमके मेट करनेके कारण उनके रोम-रोम फहुरा उठे हों । उसी पहाडीकी जुजामीमेंके उन सुप्तिय तथायों की गथ निकल रही होंगी जो बहोंके छंत वेश्यायोंके खाप रित करतेके समय काममे लाते है । इससे तुम्हे यह मी जात हो आया। कि बहींक नागरिक विकास कुल्लम-कुल्ला यौवनका रस लेते हैं ॥२७॥ वहीं चकावट मिटाकर, तुम काला निर्धांके तीरोयर उपवनमें किंद हुई खुलिको किंदगोंके प्रथाने करते कुछरारोंसे सौचते हुए धोर वहांकी फुल उतारदेवाली उन मानि-नीके मूँहपर खाया करके घोडीसी जान-गहचान बढाते हुए प्राग वड आगा, जिनके कानोमें सदके हुए कम्बनकी चंबिह्नोंके क्यूज उनके गालोपर बहते हुए धारी वड आगा, जिनके कानोमें सदके हुए कम्बनकी चंबिह्नोंके क्यूज उनके गालोपर बढ़ते हुए धारी वड आगा, जिनके कानोमें सदके हुए कम्बनकी चंबिह्नोंके क्यूज उनके गालोपर बढ़ते हुए धारी वड आगा, जिनके कानोमें सदके प्राजयकानीके देवनान पूलता। तुम्हारी विज्ञाकों को चमको इसक बहांकी दिश्यों जो चंबल चितवन चालोंगी उनपर यदि तुम न रीफो, तो समक्ती कि तुम्हारा जम्म घकारच हो हुया।।२६॥ उज्जिदनी-की घोर जाते हुए पुन उतरकर उस निविक्त्या नरीका भी रखे लेना विज्ञाई वेशे, स्वर्गेड हुई सहर, रफकर वहु हुई होगी कि उनसे पड़ी हुई भीवर सुम्हे उसकी नामि जेंगी दिव्याई वेशे, स्वर्गेड हुई सहर,

वेगीभतप्रतन्सलिलाऽसावतीतस्य सिन्धः पारहच्छाया तटरुहतरुभ्र'शिभिजीर्शपर्थै:। सौभाग्यं ते सभग विरहावस्थया व्याखयन्ती कार्यं येन त्यजति विधिना स त्वयैवोपपाद्य: ॥३१॥ प्राप्यावन्तीनुदयनकथाकोविदश्रामबद्धान प्रविद्यामनसर प्रशी श्रीविशालाम् विशालाम् । स्वरूपीभृते सुचरितफले स्वर्गिणां शेषैः पुरायैर्हतमिवदिवः कान्तिमत्खग्डमेकम् ॥३२॥ दीर्घीकर्वन्पट मदकलं क्रजितं सारयानां प्रत्यवेष स्फटितकमलामोद मैत्रीकषायः। हरति सरतग्लानिमङ्गानुकुल: शिग्रावात: इव प्रार्थनाचाडुकारः ॥३३॥ प्रियतम हाराँस्ताराँस्तरलगुटिकान्कोटिशः शङ्गशक्तीः शुष्पश्यामान्मरकतमणीजन्मयुखप्ररोहान दुष्ट्रा यस्यां विपौणरचितान्त्रिद्रमाणां च भङ्गाम् मंल<del>-</del>स्यन्ते सनिनिधयस्तीयमात्रावशेषाः ॥३०॥

प्रज्ञोतस्य प्रियद्दितरं बत्सराजोऽत्र तस्येव तालद्र मवनमभुद्र व अत्रोदभ्रान्तः किल नलागेरिः स्त्रभग्रत्पाख दर्पादित्यागन्तन्त्रमयति जनो यत्र बन्धन्तिज्ञः ॥३५॥ जालोदीशैंरुपचितवपः केशसंस्कार धपै भवनशिखिभिर्दत्तन्त्योपहारः । र्बन्धप्रीत्या क्रममुरभिष्यध्वसेदं हर्म्य प्वस्याः लच्छीं पश्यं क्लालितवनितापाद रागाङ्कितेष ॥३६॥ भर्तः कएठच्छविनिति गरौः सादरं वीच्यमाणः यायास्त्रिभ्रवनगरोर्धाम चएडीश्वरस्य । पुरुषं कवलयर जोगन्धि भिर्गन्धवत्या धतोद्यानं स्तोयकीडानिरतयवतिम्नानितकं मेरुद्धिः ॥३७॥ ग्र**प्यत्यस्मिजलधर** महाकालमामारा ते नयनविषयं यावदत्येति भानः। कर्वन्संध्यावलिपटहतां शिलिन: श्लाघनीया मामन्दार्गा फलमविकलं लप्स्यसे गर्जिनानाम ॥३८॥

प्रोर सीपियां रक्क्षों हुई मिलंगी श्रीर कहीपर नई घामक गमान नील श्रीर जमकील नीलम विद्धे दिखाई देंगे। उन्हें देखकर यही जान पदेगा कि रत्न तो सब यहाँ निकालकर ला रक्क्षे गए है धौर समुप्तमें केवल पानी ही पानी बचा छोड़ दिवा गया है | 11471 | वहाँके जानकर लोग रक्क्षे गए है धौर समुप्तमें केवल पानी ही पानी बचा छोड़ दिवा गया है | 11471 | वहाँके पानकर लोग रक्क्ष देख के राज जव्यवनिक उज्जविनोंके महाराज प्रघोतको प्यारी कत्या वासवदत्ताको हरा था, यही उनका बनाया हुसा ताकृषे पेड़ोका सुनहरा उपवन था और यहीपर मदमें भरा हुया नलगिरिनामका हाथी, खूँटा उपाइ कर इधर-उजर पागल होकर पूमता फिरता था | 11481 | बहाँके फिल्पोंके वालोको सुनधित करके, प्रथारकी पूपका जो धुर्मी करोलोको तिकलता होगा उनमें नुस्तारा घरीर वहेगाही धौर तुस्हे धपना सगा सगर समस्कर, वहीके पानदे भी नाच-पावकर दुस्हारा धरकार करेंगे। तब तुम फूलोके गन्यसे महक्कों हुए वहींक उन भननोकी मजावट देखकर घपनी थकावट हुर कर लेगा जिनमें मुस्तियोंक वरखोोंनें लगी हुई महावरते लान्ते पीत महाकालक पित्र मारिरकी श्रीर चने जाता। वहीं सिक्षोंके परि नहांकालक पित्र मारिरकी श्रीर चने जाता। वहीं सिक्षोंके परा, तुन्हें प्रथम स्वामी विवाली के कठके समान हो नीला दक्कर, नुस्ते बारे कि पीत सहाकालके पित्र मारान ही जाता अपने स्वामी सुन्हें पर्यात सामान ही नीला दकरता हुणा और कालको नममें बहु प्रथमती नदीको सोरसे प्रानेवाकी सुन्हीं स्वामी करते हुणा हुणा स्वामी हुणा विवाली के कठके समान ही नीला दक्कर, नुस्ते बारे सामि सहाकालके पित्र मित्र सामि स्वामी साम साम ही नीला दक्कर ता हुणा और कालको नममें सहा हुणा वहां हमान स्वामी होता से स्वामी सुन्हीं स्वामी साम होता साम साम हो नीला दक्कर ता हुणा और कालको नममें सहा हुणा प्रवित्त सामित होता साम सामित होता सामित सामित सामित सामित सामित सामित होता सामित सामा हो सामित सामित

पादस्यामै: कस्मितरशनास्तत्र लीलावधर्ते रत्नच्छायासचितवन्तिभिश्चामर्रे: क्लान्तहस्ताः । वर्षाग्रविन्द वेश्यास्त्वत्तो नखपट संखान्त्राप्य नामोच्यन्ते त्वयि मधकरश्रेणिदीर्घान्कटाचान ॥३६॥ पश्चादच्चै भेजतस्वनं मण्डलेनाभिलीनः मान्ध्यं तेजः प्रतिनवजपापुष्प+क्तं दधानः । नत्तारमभे पश्यवेराईनागाजिनेच्छां z r शान्तो देगस्तिमतनय नं दृष्टभक्तिर्भवान्या ॥४०॥ गच्छन्तीनां रमग्रवसति योपितां तरपतिपंश रुद्धालाके सचिभेद्यैस्तमोभिः। सीरामस्या कनकनिकपस्निग्धया दर्शयोवीं तायोहमर्गस्तनितम्बरो मा स्म भूविक्लावास्ताः ॥४१॥ ऋम्यांचिद्धवनवलभौ ਜਾਂ समपारावतायां रात्रिं चिरविलसनात्खिन्नविद्यत्कलत्रः । सर्वे पुनरपि भवान्वाहयेद ध्वशेषं खल सहदामभ्यपेतार्थकत्याः ॥४२॥ मन्दायन्ते न

मदिरम सांभ होनेसे पहले पहुँच जाओ तो वहाँ तबतक ठहर जाना जबतक सूर्य भनी प्रकार आँखोसे श्रोफल न हो जाय ग्रौर जब महादेवजीको सॉफकी सहावनी श्रारती होने लगे तब तुम भी श्रपने गर्जनका नगाडा बजाने लगना । तुम्हे अपने मद गभीर गर्जनका पूरा-पूरा फल मिल जायगा ॥३६॥ सन्ध्याको नाचमे पैरोपर थिरकती हुई जिन वेश्याश्रोंकी करधनीक घंशक बड़े भीठे-मीठे बज रहे होंगे और जिनके हाथ, कमनके नगोकी चमकसे दमकते हुए इंडोबाल चँवर इलाते-इलाते यक गए होंगे. जन वेश्याधीके नम्ब-क्षतीपर जब तम्हारी ठडी-ठडी बंदे पडेगी तब वे बढे प्रेमसे अपनी भौरोकी पाँतोंके समान बड़ी-बड़ी जितवन तुमपर डालेगी ।।३६।। साँभकी पूजा हो चुकनेपर जब महाकाल ताण्डव नृत्य करने तर्ने, उस समय तुम गाँभकी ललाई लेकर उन बृक्षोपर छा जाना जो उनकी ऊँची उठी हुई वृहिक समान खडे होंगे। ऐसा करनेसे शिवजीके मनमे जो हाथीकी खाल ग्रोडनेकी इच्छा होगी वह भी परी हो जायगी । यह देखकर पहले तो पार्वता डर जायँगी कि यह हाथीकी खाख धा कहींसे गई, पर फिर तुम्हे पहचानकर उनका डर दूर हो जायगा और वे एकटक होकर शिवजीमें तुम्हारी इतनी मक्ति देखती रह जायँगी ॥४०॥ वहाँपर जी स्त्रियाँ अपने प्यारीसे मिलनेके लिए ऐसी घनी ग्रॅंथेरी रातमे निकली होगी, उन्हें जब सडकोपर ग्रॅंथेरेके मारे कुछ भी न सुभता होगा, तब तुन कमीटीमे सोनेके समान दमकनेवाली अपनी बिजली चमकाकर उन्हें ठीक ठीक मार्ग दिखा पर देखाँ । तुम गरजना-प्रसना मत । नहीं तो वे घवरा उठेगी ॥४१॥ बहत देरतक चमकते-चमकतं थको हुई प्रानी प्यारी विज्ञतीको लेकर तुम किसी ऐसे मकानके छुज्जेपर रात बिता

नयतसलिलं योपितां खंडितानां तस्मिन्काले प्रशायिभिरती वर्त्म भानीस्त्यजाशाः। शास्तिं नेयं कमलवदनात्सोऽपि प्रत्याञ्चत्तस्त्वयि कररुधि स्यादनस्याभ्यस्यः ॥४३॥ ग्रस्थीगयाः पयसि सरितश्चेतसीव प्रसन्ने श्कृतिसभगो लप्स्यते ते प्रवेशम । ळायात्माऽपि क्रमद्रविशदान्यहीस त्वं न धैर्या तस्मादस्याः न्मोधीकर्त चडलशफरोद्वर्तनप्रेचितानि ॥४४॥ प्राप्तवानीर शास्त्रं किंचित्कर धृतमिव तस्याः मलिलवसनं मक्तरोधोनितम्बम् । प्रस्थानं ने कथमपि सखे लम्ब्रमानस्य भावि ज्ञातास्वादो विवृतज्ञधनां को विहातं समर्थः ॥४५॥ त्वश्चिष्यन्दोच्छवसितवसधागन्धसंपर्करम्यः स्रोतोरन्त्रध्वनितसभगं दन्तिभिः वीयमानः । नीन्त्रैर्वास्यत्यपत्रिगमिषोर्देवपूर्व ग्रिपिं शीतो वायः परिसमयिता काननोदुम्बरासाम् ॥४६॥

देना जिसमें कबतर सीए हुए हो और फिर दिन निकलते ही वहाँसे चल देना. स्योकि जो ग्रापने मित्रोका काम करनेका बीडा उठाता है. वह ग्रलसेट नहीं किया करता ॥४२॥ देखो ! जस समग्र बहतमं प्रेमी लोग अपनी उन प्यारियोंके भ्रांस पोछ रहे होगे जिन्हें रातको श्रकेली होडकर वे कही दसरी ठौरपर रमे होगे। इसलिए उस समय तुम सुर्यको भी मत ढकना क्योंकि वे भी उस समय अपनी प्यारी कमलिनीके मुख-कमलपर पडी हुई श्रोसकी बँदे पोछनेके लिये था गए होगे । तम उनके हाथ न रोक बैठना, नहीं तो वे बुरा मान जायेंगे ॥४३॥ हे मेघ ! तुम्हारे सहज-मलोने शरीरकी परछाही गंभीरा नदीके उम जलमें भ्रवस्य दिखाई देगी, जो चित्त जैसा निर्मल है। उनमें किलोओ करती हुई कुमुदके समान उजली मछलियोको देखकर तुम यही समऋना कि वह नदी तुम्हारी भ्रोर श्रपनी प्रेम-भरी चचल चितवन चला रही है। कहीं तम श्रपनी रुखाईसे उसके प्रेमका निरादर न कर बैठना।।४४।। जब तुम गभीरा नदीका जल पी लोगे तो उसका जल कम हो आयया धीर उसके दोनो तट नीचेतक दिखाई देने लगेगे। उस समय जलमें भूकी हुई बेंतकी लताग्रोको देखनेसे ऐमा जान पढेगा मानो गंभीरा नदी ध्रपने तटरूपी नितम्बोपरसे ध्रपने जलके वस्त्र खिसक जानेपर लज्जाने ग्रपनी बेतकी लताग्रोके हाथोले अपने जलका वस्त्र थामे हुए है। यह सब देखकर भैया मेघ ! उसपर मुके हुए तुम वहाँसे जा न पाग्नोगे, क्योंकि जवानीका रस ने चूकनेवाला ऐसा कीन रंगीला होगा जो कामिनीकी खुली हई जौघोंको देखकर उसका रस लिए बिना ही वहाँसे चल दे ।।४५।। वहाँसे चलकर जब तुम देवगिरि पहाड़की मोर जाम्रोगे तब वहाँ घीरे-घीरे बहता हमा वह

तत्र स्कन्दं नियतवसतिं पुष्पमेघीकतातमा पृष्पासारै: स्नपयत् भवान्व्योमगङ्गाजलाद्वैः। रचाहेतोर्नवशशिभृता वासवीनां मत्यादित्यं हतवहग्रखे संभतं तद्धि तेजः ॥४७॥ ज्योतिर्लेखावलयि 💎 गलितं यस्य बहु भवानी प्रत्रप्रेम्सा कवलयद लप्रापि कर्णे हरशशिरुचा धौतापाङ्ग' पावकेस्तं पश्चादद्विग्रहणगुरुभिर्गर्जितैर्नर्तयेथाः 118=11 आराध्येतं. देवम्रलङ्किताध्वा शरवसभवं सिद्धद्वन्द्वैर्जलकणभयाद्वीशिभिर्म्रक्तमार्गः सरभितनयालम्भजां मानयिष्यन स्रोतोमर्त्या भ्रवि परिशातां रन्तिदेवस्य कीर्तिम ॥४६॥ जलमवनते शार्क्निगो त्वय्यादातं तस्याः सिन्धोः पृथुमपि तनं द्रभावात्प्रवाहम्। गगनगतयो नूनमावर्ज्य प्रेचिप्यन्ते मक्ताग्रामिव भवः स्थलमध्येन्द्रनीलम् ॥५०॥

शीतल पवन नुम्हारी सेवा किया करेगा जिसमें तुम्हारे बरसाए हुए जलसे आनन्दकी साँस लेती हई घरतीकी गय भरी रहेगी, जिसे चिग्घाडते हुए हाथी अपनी संडोसे थी रहे होगे और जिसके चलनेसे बनके गूलर पकने लग गए होंगे ।।४६।। उसी देवगिरि पर्वतपर स्कन्द भगवान भी सदा निवास करते है। इसलिये वहाँ पहुँचकर तुम फूल बरसानेवाले बादल बनकर उनपर झाकाश-गमाके जलसे भीगे हुए फूल बरसाकर उन्हें स्नान करा देना । देखो ! स्कन्द भगवानुको तुम ऐसा-वैसादेवतान समक्ता। इन्द्रकी सेनाग्रोको बचानेके लिये शिवजीने सुर्यसे भी बढकर जलता हुआ भ्रपना जो तेज अग्निमे डालकर इकट्रा कियाथा, उसी तेजसे स्कन्दका जन्म हुआ है ॥४७॥ वहाँ पहुँचनेपर तुम श्रपनी गरजसे पर्वतकी गुफाश्रोको गुँजा देना उसे सुनकर स्वामी कार्तिकेयका वह मोर नाच उठेगा जिसके नेत्रों के कोने सदा शिवजीके सिरपर धरे हुए चन्द्रमाकी चमकसे दमकते रहते है। उस मोरके भड़े हुए उन पंखीसे चमकीली किरएो निकल रही होंगी, जिन्हे पार्वतीजी, पूत्रपर प्रेम दिखानेके लिये ग्रपने उन कानोपर सजा लेती हैं, जिनपर वे कमलकी पँखड़ी सजाया करती थीं ।।४८।। स्कन्द भगवान्की पूजा करके जब तुम झागे बढोगे तो हाथोंमे वीरणा लिए हुए अपनी स्त्रियोंके साथ वे सिद्ध लोग तुम्हें मिलोगे जो म्रापनी बीस्मा भीगकर बिगड जानेके डरसे तुमसे दूर ही दूर रहेंगे। तब तुन कुछ दूर जाकर उस चर्मण्यती नदीका ग्रादर करनेके लिये नीचे उतर जाना जो राजा रन्तिदेवके गवालंभ यज्ञ करनेकी कीत्ति बनकर घरतीपर बह रही है ।।४६।। हे मेघ ! जब तुम विष्णु भगवान्का साँवला रूप चुराकर तामचीर्घ परिचितभ्रलताविभ्रमागां ब्र ज विलयत्कृष्णशास्त्रभागाम् । पच्मोत्बेपादपरि कुन्टचेषानुगमधकरश्रीमुपामारमविस्वं पात्रीकुर्वन्दशपुरवधनेत्रकीतृहलानाम् 119911 वसावर्त जनपद मथ च्छायया गाहमान: सेवं त्तत्रप्रधनपिशनं क्रीरवं तद्धजेधाः । मितशस्थातैर्थेत्र गारुद्धीवधन्वा राजस्यामां धारापातेस्त्वमिव क्रमलान्यभ्यवर्षनम्बानि ॥५२॥ हालामभिमतरसां रेवतीलोचनाङां हिस्ता बन्धप्रीत्या समरविश्वखो लाङ्गली याः निपेवे। नामामभिगममपां मौम्य भविता वर्णमात्रेसकप्पाः ॥५३॥ शद्धस्त्वमपि तस्मा दच्छेर नकनखलं शैलराजावतीर्गा सगरतनयस्वर्गमोपानपङक्तिमः। जह्यो: कत्यां गौरीवक्त्रभ्र कुटिरचनां या विहस्येव फेर्नः केशग्रहरामकरोदिन्द्रलङ्गोर्मिहस्ता ॥५४॥ शंभी:

 तस्याः पातं सरगज इव व्योम्नि पश्चार्द्धलम्बी त्वं चेदच्छस्फटिकविशवं तर्कयेस्तिर्यगम्भः। मंसर्पन्त्या सपदि भवतः स्रोतसि च्छाययाऽसौ स्यादस्थानोषगतयग्रनासङ्गमेवाभिरामा ग्रामीनानां सरभितशिलं नाभिगन्धेर्मगाणां तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्य गौरं तषारै: । वच्यस्यध्वश्रमविनयने तस्य शृङ्को शोभां श्चक्रिनयनवृषोत्खातपङ्कोपमेयाम् ॥५६॥ तं चेदायौ मर ति सरलस्कन्धसं घडजन्मा बाधेतीरकाच पितचमरीबालभारी दवाग्रिः। ਕੁਣ ਸ਼ਹੇਜ਼ शमयितमलं वारिधारासहस्रे र ।पन्नातिप्रशमनफलाः संपदो ह्यसमानाम ॥५७॥ संरम्भोत्पतनरभसाः स्वाङ्गभंगाय लक्षयेयभीवन्तम् । म्रक्ताध्वानं सपदि शरभा नान्कवीथास्तमलकरकावृष्टिपातावकीर्यान के वान स्यः परिभवपदं निष्फलारस्भयत्नाः ॥५८॥

शहंत नाजीपर भींह नरेर रही हो, घीर प्राप्ती लहरों के हाथ चन्द्रमापर टेककर विजयों के देश पकड़कर पार्वनीश्रीकों कर पकड़कर पार्वनीश्रीकों कर पकड़कर पार्वनीश्रीकों कर पार्वनीश्रीकों कर वार रही हो कि तुमने बढ़कर शिवकों मेरी सुट्टीमें हैं पार्थना परिवास मान उपर उठावर घीर सामेका अगन सुकाकर, नाजीका स्वार्टिक कमान उजना जल निग्छें हो कर पीना चाहोंगे,तब तुम्हारी चलती हुई छात्रा, गाजीकों धारामें पड़कर ऐसे सामेक का मान प्राप्त पहुंचने के पहले हो गाजीसे समुमानों मिल गई हो । 1881 वहां चानिश्रीक विवास है को नोशियर बेठकर प्रकाश मिटायों में कहिंसे गाजी निकली है धीर जिनकी जिलाग कराई हिएसी कहीं विशेष उठावें सामेक के वहते हैं पर किला के प्रवास के किला है हो प्रिप्ता के सामें बेठने से महकती रहती है, तब उस चोटीपर बैठनेसे महकती रहती है, तब उस चोटीपर बैठ हुए तुम बैस ही दिलामाई दोगे की महादेव- वीके जलते सीडके सीगोंपर निट्टीके टीलोपर टक्कर मारासे की चड़ जम गया हो । 1881 है में ध्राप्त करने के लिये रावादित होती है। अप के सिप्ता के सी सी सीप्ता के सीप्ता कर सीप्ता के सीप्त के सीप्ता के सीप्ता के सिप्त के सीप्ता के सीप्त के सीप्ता के सीप्त के सीप्त के सीप्ता के सीप्त के सीप्ता के सीप्त के सीप्ता के सीप्ता के सीप्ता के सीप्त के सीप्त के सीप्त के सीप्त के सीप्त के सीप्ता के स

हचित चरणन्यासमधेन्द्रमौलेः ह्यकं **ਰਕ** श्रश्नित देशपित वर्लि परीयाः । भक्तिनग्रः करणविगमादर्धमुद्धतपापाः मस्मिन्दरने कस्पिष्य स्ते स्थिरगणपदप्राप्तये श्रद्धानाः ॥५६॥ शब्दायन्ते मधुरमनिलैः कीचकाः पर्यमागाः संसक्ताभिस्त्रिपुरविजयो सीयते किंकारीभि:। चेत्कन्दरेषु ध्वनिः स्यात निर्ह्मादस्ते ग्ररज इव संगीतार्थो नन पशुपतेस्तत्र भावी वालेया देरुपतरम तिक्रम्य ताँस्तान्विशेषान भृगुपतियशोवतर्भ यत्कौश्चरन्ध्रम् । हं सदारं दिशमनुसरेस्तिर्यगायामशोभी तेनोदीचीं श्यामः पादो बलिनियमनाभ्यद्यतस्येव विष्णोः ॥६१॥ चोर्ध्व दशमुखभूजोच्छवासितप्रस्थसंधेः त्रिदशवनितादर्पशस्यातिथिः स्याः। मुद्रोच्छायै: क्रमुद्विश्रदैयों वितत्य स्थितः खं राशीभतः प्रतिदिनमिव त्र्यम्बकस्याद्वहासः ॥६२॥

लगते हैं, उन्हें ऐसे ही ठीक करना चाहिए।।४६।। वही हिमालय पर्वतकी एक खिलापर तुन्हें सिवकोक पैरकी खाप बनी हुई मिलेगी जिसपर सिद्ध लोग वरावर पूजा चढ़ाया करते हैं, तुम भी भक्ति-भावते कुककर उसकी प्रदक्षिणा कर लेगा क्यों कि अद्या-भरे लोगोका पाप उसके दर्शतने ही छुल जाता भावते कुककर उसकी प्रदक्षिणा कर लेगा क्यों कि अद्या-भरे लोगोका पाप उसके दर्शतने ही छुल जाता से झीर के सार दिखान कर के है।।४६॥ हे मेच ! वहाँक पोले बोसीमें जब बायू भरने लगता है तब उनमेंसे मीठे-मीठे स्वर तिकलते लगते हैं पार किल्मरोकी भी बोसीमें जब बायू भरने लगता है तब उनमेंसे मीठे-मीठे स्वर तिकलते लगते हैं पार किल्मरोकी ब्रियों भी स्वर मिलाकर त्रियुर विजयका गीठे गीठे लगती है। उस समय यदि तुम भी गरजकर पहाइकी बोहोंकी मूंबाक्य पर्वतके प्रसार नास कार कर दोने तो खिलाजीके संगीतके सब भंग पूरे हो आर्थे।।१६।। हिमालय पर्वतके प्रसार नास क्या कर दोने तो खिलाजीके संगीतके सब भंग पूरे हो आर्थे।।१६।। हिमालय पर्वतके प्रसार नास क्या क्या है उन सकते देखकर तुम उसके स्था कर स्था है उन सकते देखकर तुम उसके स्था है। उस संकर मार्गने तुम वैत्रही असे परशुरामजीन यपने बालासे छेटकर प्रमान नाम प्रमार कर लिया है। उस संकर मार्गने तुम वैत्रही असे परशुरामजीन प्रमान मुद्द स्वा कर स्वा कार प्रसार पर्वतक पर है। जस संकर मार्गने तुम वैत्रही असे परशुरामजीन स्था वार्या के बात के सार मार्गन मुद्द स्वा करा के बोर नाम प्रमान मुद्द स्वा करा के बोर नाम मार्गन स्वा के बात करा है। उस संकर मार्गने तुम वित्रही वोर्या मार्गन मुद्द स्वा करा है। स्वा मार्गन मुद्द स्वा करा है स्वा स्वा मार्गन है स्वा मार्गन मुद्द स्वा करती है स्वा मार्गन सुम वित्त स्वा करा हो है सान्। वहा दिन-दिल

उत्पर्यामि त्वयि तटराते स्निग्धभिकास्वनाभे कत्तद्विरददशनच्छेदगौरस्य मरा: तस्य । जोभामदेः स्तिमितनयन्त्रेत्तेशीयां भवित्री मंग्रन्थ स्ते सति हलभतो मेचके वासमीव ॥६३॥ तस्मिन्भ जगवर्लयं हित्वा शंभना यदि च विचरेत्पादचारेण भक्षी भक्त्या विरचितवपः स्तम्भितान्तर्जलीघः मोपानत्वं मिलतरारोहणायाप्रयायी ॥६४॥ वलयक्रानिशोद्धक्रनोद्दीर्शतोयं तः (तप्रयं नेप्यन्ति त्वां सुरयवतयो यन्त्रधारागृहत्वम । ताभ्यो मोचस्तव यदि सखे धर्मलब्धस्य न स्यात कीहालीलाः श्रवसापरुपैर्गार्जितैभीषयेस्ताः ॥६५॥ हेमाम्भोजप्रसवि म सिलं मानसस्याददानः कर्वन्कामं चग्रमुखपटशीतिमैरावतस्य । वातै धन्वन्करुपद्र मकिसलयान्यंशकानीव र्नानाचेप्टैर्जलट ललितैर्निर्विशेस्तं नगेन्द्रम् ॥६६॥

 तस्योत्सङ्गे प्रशायिन इव स्नस्तरांगादुक्तां न त्वं दृष्ट्वा न पुनग्लकां ज्ञास्यसे कामचारिन । या वः काले वहति सलिलोद्राग्युरुचेविंमाना मुक्ताजालप्रथितमलकं कामिनीवाभ्रयुन्टम् ॥६७॥

।।इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ मेघद्ते काव्ये पूर्वमेघ. समाप्त ॥

सूमना ॥६६॥ उसी कैलास पर्वतकी गोदमे आलकापुरी वेसे ही बसी हुई है जैसे अपने प्यारेकी गोदमे कोई कामिनी बेठी हो और बहीने किलाली हुई गागाओकी घारा ऐसी लगती है मानो उस कामिनीक रागेरपरने सरकी हुई उसकी साडी हो। यह नहीं हो नकता कि ऐसी अपकारों देखकर तुम पहलान न पान्नो। उसे-उसी अन्तोजाली अलकागर वर्षाके हिनोमे बरमने हुए बादल ऐसे आए रहते है जैसे कामनियोके सिरपर मोती गुँचे हुए खुड़े ॥६०॥

॥ महाकवि श्रीकालिदासके बनाए हुए मेघदूत काव्यमे पूर्वमेघ समाप्त हुआ ॥

॥ उत्तरमेघः ॥ विद्यत्वन्तं जलितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः संगीताय प्रहतप्ररजाः स्निग्धगम्भीरघोषम् । मश्चिमयभुवस्तुङ्गमभ्रंलिहाग्राः श्चन्तस्तोयं प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तेस्तैविंशेषैः ॥१॥ हस्ते लीलाकमलमलके बालकृन्दानुविद्धं नीतालोधप्रसवरजसा पाएडतामानने श्री:। चारु कर्सो चढापाशे नवक्रस्वकं शिरीषं सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनाम् ॥२॥ [यत्रोन्मत्तश्रमरग्नखराः पादपा नित्यप्रष्पा हंसश्रेणीरचितरशना नित्यपद्मा नलिन्यः। केकोस्कारा भवनशिखिनो नित्यभास्वत्कलापा नित्यज्योत्स्नाः प्रतिहत्ततमोष्ट्रचिरम्याः प्रदोपाः ।।३॥ नयनसलिलं यत्र नान्यैर्निमित्तै-ग्रानन्दोन्धं र्नान्यस्तापः क्रसमशरजादिष्टसंयोगसाध्यात । नाप्यन्यस्मात्त्रस्यकलहाद्वित्रयोगोपपत्ति-विंचेशानां न च खलु वयो यौवनादन्यदस्ति ॥४॥

### उत्तरमेघ

 यस्यां यत्ताः सितमशिमयान्येत्य हर्म्यस्थलानि ज्योतिरछायाकसमरचितान्युत्तमस्त्रीसहायाः । रतिफलं कल्पव्रच प्रसतं त्राग्रेवन्ते त्वद्रम्मीरध्वनिष् शनकैः पष्करेष्वाहतेषु ॥४॥ मन्दाकित्याः सलिलशिशिरैः सेव्यमाना मरुद्धि-र्मन्दाराणामनुतदरुहां छायया वारितोष्णाः । कनकसिकताम्रुष्टिनिचेपगुटैः अन्वेष्ट्यै: संकीत्रको समित्रिक्षकप्रार्थिता यत्र कर्याः ॥६॥ नीवीबन्धोच्छवसितशिथलं यत्र विम्बाधराशां चौमं रागादनिभृतकरेष्वाचिपत्स प्रियेष । श्रर्चिस्तङ्गानभिम्रखमपि प्राप्य रत्नप्रदीपान ह्रीमृदानां भवति विफलप्रेरणा चुर्णमुष्टिः ॥७॥ नीताः सतगतिना यहिमानाग्रभमि-नेत्रा रालेख्यानां नवजलकसैटीपमृत्पाद्य सद्यः। इव जलमुचस्त्वादशा जालमार्गै-शङ्कास्पृष्टा र्थमोद्वारानुकृतिनिप्रणा जर्जरा निष्पतन्ति ॥=॥

भाते हैं। प्यारेके मिलनेमे दूर हो जानेवाली विरहको जलनकी छोडकर ग्रौर किमी प्रकारकी जलन बहाँ नहीं होती । प्रेममे रूठनेको छोडकर ग्रीर कभी किसीका किमीसे बिछोह नही होता ग्रीर जवानी-की अवस्थाको छोडकर दमरी अवस्था वहाँ नहीं पाई जाती ॥४॥ वहाँके यक्ष अपनी अलवेली स्वियोंको लेकर स्फटिक मिरासे बने हुए अपने उन भवनोपर बैटते हैं जिनकी गचपर पढ़ी हुई तारोंकी छाया ऐसी जान पड़ती है मानो फूल टैंके हुए हों। वहाँ बैठकर वे लोग कामदेवको उभारनवाला वह मध पी रहे होंगे जो उन बाजोके मन्द-मन्द बजनेपर कल्पवृक्षसे निकलता है जो तस्हारे गंभीर गर्जनके समान ही गुँजा करते हैं ।।।। वहाँकी कन्याएँ इतनी मृत्दर है कि देवना भी उन्हे पानेके लिये तरसते हैं। वे कन्याएं, मंदाकिनीके जलकी फुहारसे ठंढाए हुए प्रवनमे, तटपर खडे हुए कल्प-वक्षोंकी छायामें भ्रपनी तपन मिटाती हुई, भ्रपनी मुट्रियोमें रस्न लेकर उनको मुनहरे बालमें डालकर छिपाने और ढंढनेका खेल खेला करती हैं ॥६॥ वहाँके प्रेमी लोग मभोगके लिये प्रपने चचल हाथींसे भपनी प्यारियोंकी कमरकी गाँठ खोलकर जब उनकी ढीली साडियोको हटाने लगते हैं तब वे लाजसे इतनी सकूवा जाती हैं कि वे धीर कुछ न पाकर मुद्रीमें गुलाल भरकर ही जगमगाते हुए रस्त-दीपों-पर फॅकने लगती हैं, पर उनका गूलाल फॅकना सब प्रकारय ही जाता है ॥७॥ हे मेघ ! तूम्हारे जैसे बहुतसे बादल, वायके भोकेके साथ वहाँके सत-खडे भवनोके ऊपरी खडोमें पूसकर भीतपर टैंगे हुए चित्रोको घपने जलकणोसे भिगोकर मिटा देते हैं ग्रौर फिर, वे घूएँका रूप बनानेमें चतुर वादल, हरके मारे ऋटसे ऋरोसोंकी जानियोमेसे खितरा-छितराकर निकल भागते हैं ।। हा। वहाँ

यत्र स्त्रीणां प्रियतमञ्ज्ञालिङ्गनोच्छवासिताना-मञ्जनलानि सरतजनितां तन्तजालावलम्बाः । न्वत्संरोधापगमविशदेश्वन्दपादै निशीशे व्यालम्पन्ति स्फुटजललवस्यन्दिनश्चन्द्रकान्ताः॥६॥ अत्तरयान्तर्भवननिषयः रक्तकगरी-प्रत्य हं रुद्वायद्भिर्धनपतियशः किनरैर्यत्र सार्धम । विव्यवनितावारम्रख्यासहाया वैभाजास्यं बद्धालापा बहिरुपवनं कामिनो निर्विशन्ति ॥१०॥ शत्यत्कम्पादलकपतितैर्यत्र मन्दारपुष्पै: पत्रच्छेदैः कनककमलैः कर्णविश्रंशिभिश्रः। स्तनपरिसरच्छि सस्त्रैश्र हारे-मक्ताजालैः नैंशो मार्गः सवितरुदये सच्यते कामिनीनाम्।।११॥ वामश्चित्रं नयनयोर्विभ्रमादेशदत्तं पुष्पोद्भेदं सह किसल्यैभेषगानां विकल्पान । चरशक्रमलन्यासयोग्यं च यस्या-लाचाराग्रं मेकः स्रते सक्लमबलामण्डनं कल्पवृत्तः ॥१२॥

 पत्रश्यामा दिनकरहयस्पर्धिनो यत्र बाहाः

शैलोदग्रास्त्वमिव करिगो वृष्टिमन्तः प्रभेदात् ।

योधाग्रवयः प्रतिदशग्रुखं संयुगे तस्थिवांसः

प्रत्यादिष्टाभरगरुचयथन्द्रहासत्रगाङ्कः ॥१३॥

मत्वा देवं धनपतिसस्यं यत्र साचाइसन्तं

श्रायश्वापं न बहति भयान्मन्मथः षट्पद्ज्यम् ।

सभूमंगप्रहितनयनैः कामिलच्येष्वमोधै-

स्तस्यारम्भश्रतुरवनिताविभ्रमैरेव सिद्धः ॥१४॥

तत्रागारं धनपतिगृहानुत्तरेणास्मदीयं

द्रान्लच्यं सुरपतिधनुश्राहण। तोरणेन।

यस्योपान्ते कृतकतनयः कान्तया वर्धितो मे

हस्तप्राप्यस्तवकनिमतो वालमन्दारवृत्तः ॥१४॥

वापी चास्मिन्म्रकतशिलाबद्धसोपानमार्गा

हैमैश्छना विकचकमलैः स्निग्धवैदुर्यनालैः।

यस्यास्तोये कृतवसत्यो मानसं संनिकृष्टं

नाध्यास्यन्ति व्यपगत्शुचस्त्वामपि प्रेच्य हंसाः ॥१६॥

तस्यास्तीरे रचितशिखरः पेशलैरिन्द्रनीलैः

क्रीडाशैलः कनकदलीवेष्टनप्रेचणीयः।

मद्गेहिन्याः प्रिय् इति सखे चेतसा कातरेण

प्रेच्योपान्तस्फुरिततहितं त्वां तमेव स्मरामि ॥१७॥

हुए उसकी चन्द्रहास नामकी करवालसे खाए थे ।।१३। वहीपर कुन्नेरके मित्र शिवांत्री भी रहा करते हैं हमिली बरके मारे कामदेव ध्रवना भीरोंको दोरीबाला धनुष वहाँ नहीं चढ़ाता वरन वहाँकी छुनीको चतुर किया जो धनने प्रीस्पोकी घोर बाँको चित्रवन चलाती है उसीसे कामदेव ध्यवन घुनुषका काम चतुर निकाल लेता है ।।१४।। वहीं कुनेरके भवनसे उत्तरकी घोर स्टब्ट्युवके समान सुरद गोल फाटकवाला हमार घर तुम्हें दूरसे ही दिखाई पड़ेगा। उसीके पास एक छोटा सा कल्युवक है जिसे भेरी श्लीन पुत्रके समान पास वहां होता कि नीचे खड़े करें हो जे पुत्रके समान पास पत्रचा है। वह कुनों के गुच्छों हे हता मुक्त हुमा होगा कि नीचे खड़े करें हो जे गुच्छे हामसे तोडे जा सकते हैं ॥१४॥ भीत घरमें जानेपर तुम्हें एक बावड़ी मिलेगी जिसकी सीडियोपर नीलम जड़ा हुमा है भीर जिसमे पिकने वेंदूर्य मिलकी डफडव्यलां के बहुत-से मुनहरें कमल खिले हुए होंगे। उसके जलमे बसे हुए हस दतने मुझी हैं कि मानसरीवर- के हतने पास होते हुए भी गुन्हें देखक के जलमें बसे हुए हस दतने मुझी हैं कि मानसरीवर के हतने पास होते हुए भी गुन्हें देखक के वहाँ नहीं जाना चाहेंगे।।१६॥ उस बाबड़ीके तीरपर एक बनावटी पहांक है, जिसकी चोटी नीलमिलकी बनी हुई है भीर जो चारों घोरसे सोनेके केलों

रक्ताशोकश्रलकिसलयः केसरशात्र कान्तः करवक्षत्रतेमधिवीमग्रहपस्य । प्रत्यासकी एक: संख्यास्तव सह मया वामपादाभिलापी काङचत्यन्यो वदनमदिरां दोहदच्छग्रनास्याः॥१८॥ तन्मध्ये च स्फटिकफलका काञ्चनी वासयष्टि-र्मले बद्धा मिश्मिरनतिष्ठौढवंशप्रकाशैः। तालै: शिक्षावलयसभगैर्नतितः कान्तया मे यामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकएठः सहद्वः ॥१६॥ एभिः साधी ! इदयनिहितेर्लचर्येर्लचयेथा द्वारोपान्ते लिखितवपुषी शङ्खपद्मी च दृष्टा । न्नामच्छायं भवनमधुना मद्वियोगेन नृनं सूर्यापाये न खुलु कमलं पुष्यति स्वामभिक्याम् ॥२०॥ गत्वा सद्यः कलभतनुतां शीघसंपातहेतोः कीलाशैले प्रथमकथिते रम्यसानौ निपएएः। अर्हस्यन्तर्भवनपतितां कर्तुमल्पाल्पभासं खद्योतालीविलसितनिभां विद्यदुन्मेषद्दष्टिम् ॥२१॥

बन्बी श्यामा शिखरिदशना पक्कविम्बाधरोष्टी मध्ये जामा चिकतहरिशीप्रेचशा निम्ननाभिः। स्तोकतमा स्तनास्यां श्रोगीभारादलसगमना या तत्र स्याद्यवतिविषये सृष्टिराद्येव धातः ॥२२॥ तां जनीथाः परिमितकथां जीवितं मे दितीयं दरीभृते मिय सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम्। गाढोत्कराठां गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बालां जातां मन्ये शिशिरमधितां पश्चिनीं वान्यरूपाम।।२३।। तस्याः प्रबल्लरुदितोच्छननेत्रं प्रियाया ननं निःश्वासानामशिशिरतया भिन्नवर्णाधरोप्रम । हस्तन्यस्तं ग्रखमसकलव्यक्ति लम्बालकत्वा-दिन्दोदैंन्यं त्वदन्तसरणिक्लष्टकान्तेविंभर्ति ॥२४॥ अपालोके ते निपत्ति प्रश सा बलिब्याकला वा मत्सादृश्यं विरहतन् वा भावगम्यं लिखन्ती। मधरवचनां सारिकां पञ्जरस्थां पुच्छन्ती कचिद्धर्तः स्मरसि रसिके त्व हि तस्य प्रियेति॥२४॥

बैठना और फिर ग्रपनी बिजलीकी ग्रांखे जुगनुग्रोके समान थोडी-थोडी-सी चमकाकर मेरे घरके भीतर भाकता ।।२१।। वहाँ जो दबली-पतली, नन्हे-नन्हे दांतीवाली, पके हए बिबाफलके समान लाल भोठोंवाली, पतली कमरवाली, डरी हुई हरिएो समान ग्रांलोवाली, गहरी नाभिवाली, नितम्बोंके बोक्सो धीरे-धीरे चलनेवाली और स्तनोके भारसे कुछ आगेको ऋको हुई युवती तुम्हे दिखाई देवही मेरी परनी होगी। उसकी सन्दरता देखकर यही जान पडेगा मानो बद्याकी सबसे बढिया कारीगरी वही हो ।।२२।। अपने साथीसे बिछुड़ी हुई चकत्रीके समान श्रकेली रहनेत्राली भीर कम बोलनेवाली उस सुन्दरीको देखकर ही तुम समक्त लोगे कि वह मेरा इसरा प्रारा ही है। विरहके कठोर दिन बडी उतावलीसे बिताते-निताते उसका रूप भी बदल गया होगा ग्रीर उसे देखकर तुम्हें यह घोखा हो सकता है कि यह कोई बाला है या पालेसे मारी हुई कोई कमलिली है।।२३।। देखों मेघ ! मेरे बिछोहमें रोते-रोते मेरी प्यारीकी ग्रांखे मूज गई होगी, गर्मसाँसोसे उसके बीठोंका रंग फीका पड गया होगा, चिन्ताके कारए। गालोपर हाथ धरनेसे बीर बालोंके मुँहपर घा जानेसे उसका घ्रष्ट्ररा दिखाई देनेवाला मुँह मेघसे ढके हुए चन्द्रमाके समान धंषला भीर उदास दिलाई दे रहा होगा ।।२४।। देलो मेच ! या तो वह तुम्हे वहाँ देवताओं को पजा चढ़ाती मिलेगी या श्रपनी कल्पनासे मेरे इस विरहसे दबले शरीरका चित्र बनाती मिलेगी या पिजड़े में बैठी हुई मिठबोली मैनासे यह पूछती मिलेगी कि हे मैना ! तुम ग्रपने जिस पतिकी प्यारी हो, उसे भी कभी स्मरण करती हो ? ।।२४।। या भैया ! वह मैले कपड़े पहने हए,

उत्सङ्गे वा मलिनवसने सौम्य निविष्य वीशां मद्रोत्राङ्कं विरचितपढं गेयमद्रातकामा। तन्त्रीमार्द्रा नयनसलिलैं: सारियत्वा कथंचि-द्धयो भयः स्वयमपि कृतां मुर्च्छनां विस्मरन्ती ॥२६॥ शेषनमामान्विरहदिवसस्थापितस्यावधेर्वा विन्यस्यन्ती भवि गणनया देहलीदत्तपृष्पै:। हृदय निहितारम्भमास्वादयन्ती मन्सङ' प्रायेगौते रमणविरहेष्वद्धनानां विनोदाः ॥२७॥ मच्यापारामहनि न तथा वीह्रयेत्मद्वियोगः शङ्के रात्री गुरुतरशुचं निर्विनोदां सखीं ते। सखितमलं परय साध्वीं निशीथे मत्मंदेशैः तामिकदामवनिशयनां सौधवातायनस्थः ॥२८॥

स्निग्धाः मरूपः कथमपि दिवा तां न मोच्यन्ति तन्वी-मेकप्ररूपा भवति हि जगत्यक्कनानां प्रवृत्तिः।

म त्वं रात्रौ जलद शयनासम्बनतायनस्थः कान्तां सप्ते सति परिजने वीतनिद्राग्रपेयाः ॥२६॥

गोदमे बीराा लिए, ऊँचे स्वरसे मेरे नामवाले गीत गाती भिलेगी। उस समय वह अपनी आँखोके आँसुओसे भीगी हुई वीर्णाको तो जैसे-तैसे पोछ लेगी पर मेरा स्मरण आ जानेसे वह ऐसी बेसच हो जायगी कि अपने सबे हुए स्वरोके उतार चढावको भी वह बारबार भूलती जा रही होगी ॥२६॥ या मेरे विरहके दिनसे ही बह देहलीपर जो फल नित्य रखती चलती है उन्हे घरतीपर फैलाकर गिन रही होगी कि सब विरहके कितने महीने बच गए है। या फिर वह मेरे साथ किए हुए सभोगके ब्रानन्दका मन ही मन रस लेती हुई बैठी होगी, क्योंकि अपने प्यारोके बिछोहमे स्त्रियाँ प्राय: ऐसी ही बातोंमे ग्रपने दिन काटती है। ।२७।। हे मित्र ! तम्हारी सखीके इन कामोमें लगे रहनेके कारण दिनमें तो उसे मेरा बिखोह कुछ नहीं सताता होगा पर मुक्ते डर है कि रातके लिये कुछ काम न होनेसे उसकी रात बड़े कब्टसे बीतती होगी। इसलिये मेरा सदेश सुनाकर उसे सुख देनेके लिये तुम आधी रातको मेरे भवनके ऋगेखोपर बैठकर उसे देखना, क्योंकि उस समय बह तुम्हे घरतीपर उनीदी-सी पडी मिलेगी ॥२८॥ देखी ! उसकी प्यारी सिखयाँ, उस कोमल देहवालीको दिनमें कभी अकेली नहीं छोडेंगी, क्योंकि ससारमें सभी खिया, अपनी सखियोंके दृखमें कभी उनका साथ नहीं छोड़तीं। इसलिये तम उसके पलगके पासवाली खिडकीपर बैठकर थोडी देर परखना और जब वे सिखयाँ सो जायँ तब रातको मेरी जागती हुई व्यारीके पास पहुँच जाना ॥२६॥ भौर वहाँ तम मेरी प्यारीको ढंढ लेना, जो वही कहीं घरतीपर एक करवट पढी होगी। उसके प्रास-पास मोतियोके हारके टूटे हुए दुकड़ोंके समान ग्रांस बिखरे हुए होंगे भीर वह भपने बढ़े हुए नखोंवाले द्वायसे भपना उस इकदरी चोटीके उन रूखे भीर उलके हुए

अन्वेष्ट्यामवनिशयने सन्निकीर्शेकपाश्वी तत्पर्य क्रमगलितनवै शिक्षक्षहारे रिवासी: । भयो भयः कठिनविषमां सादयन्तीं कपोला-दामाक्तव्यामयमितनसेनैकवेशीं करेसा॥३०॥ आधितामां विरहशयने संनिष्णगौकपार्श्वा ्राचीमृले ततुमिव कलामात्रशेषां हिमांशोः । नीता रात्रिः चण इव मया सार्धमिच्छारतैया तामेबोष्णेविंरहमहतीमश्रमियांपयन्तीम ॥३१॥ पादानिन्दोर स्तशिशिराञ्जालमार्गप्रविष्टा-न्पर्वप्रीत्या गतमभिम्नखं संनिवृत्तं तथैव । चच्चः खेदात्सलिलगुरुभिः पच्मभिश्छादयन्तीं साभ्रेऽह्वीव स्थलकमलिनीं न प्रबुद्धां न सप्ताम ॥३२॥ नि:श्रामेनाश्चर किसलय क्लेशिना विचिषन्तीं शदस्नानात्परुषमलकं ननमागण्डलस्यम् । मत्संभोगः कथमपनयेत्स्वमजोऽपीति निद्रा-माकाङ्चन्तीं नयनसलिलोत्पीडरुद्धावकाशाम् ॥३३॥

बालोको ध्रुपने गालोपरसे बार-बार हटा रही होगी जो ध्रव शापके बीत नेपर ही सल भाए जा सकों ॥३०॥ देखों ! जो प्यारी, मेरे साथ जी भरकर सभोग करके पूरी रात क्षरण भरके समान बिता देती थी वही ग्राज बिछोहकी चिन्तासे सुखी हुई ग्रीर सुने पलगपर एक करवट लेटी हुई पुरसके क्षितिजयर पहेंचे हए एक कला भर बचे हुए चन्द्रमाके समान दबली होकर अपनी रातें गर्म आंस बला-बहाकर बिता रही होगी ।।३१।। जालियोमेसे खनकर जो चन्द्रमाकी किरसों ग्रा रही होगी उन्हें वह समक्ती होगी कि पहले सुखके दिनोमें वे जैसी प्रमुतके समान ठण्डी यी वैसी ही धब भी होगी ग्रीर यही समक्तर वह उन किरलोकी ग्रीर मुँह करेगी पर फिर विरहके कारल जब वे किरलें उसे जलाने लगेंगी तब वह अपनी प्रांसू-भरी आंखें पलकोसे ढक लेगी। उस समय मेरी प्यारी ऐसी दिखाई देगी जैसे बदलीके दिन घरतीपर खिलनेवाली कोई श्रधिखली कमलिनी हो ।।३२।। मेरे विरहमे वह ग्राजकल कोरे जलसे ही नहाती होगी इसलिये उसके रूखे भीर बिना सँवारे हुए बाल, उसके गालोपर लटककर उसके पतले ब्रोठोंको तपानेवाली साँसोसे हिल रहे होंगे। वह बारवार यह सोचकर श्रपनी श्रांखोंमें नीद बुला रही होगी कि किसी प्रकार स्वप्नमे ही प्यारेसे सभोग हो जाय पर श्रांखोसे लगातार बहते हुए श्रांस, उसकी श्रांखे भी नहीं लगने देते होगे ।।३३।। विसुद्दनेके दिनसे ही उसने प्रपने जूदेकी माला खोलकर जो वह इकहरी चोटी बाँघ ली थी जिसे छूनेमें भी उसे पीड़ा होती है और जिसे शाप बीतने पर मैं ही सबसे खोलकर बांधगा, उसी उलक्की और विसरी हुई रूसी चोटीको वह अपने बढ़े हुए नखोवाले हाथोसे अपने भरे हुए गालों परसे बार-बार

श्राद्ये बद्धा विरहदिवसे या शिखा दाम हित्वा शापस्यान्ते विगलितशचा तां मयोद्रेष्टनीयाम । स्पर्शक्लिष्टामय मितनखेनासकत्सारयन्तीं गण्डाभोगात्कठिनविषमामेकवेशीं करेशा ॥३४॥ सा संन्यस्ताभरणमबला पेशलं धारयन्ती शय्यात्सङ्गे निहितमसकृदःखदुःखेन गात्रम् । त्वामप्यस्रं नवजलमयं मोचयिष्यत्यवश्यं प्राय: मर्वो भवति करुणावत्तिगर्दान्तगत्मा ॥३ ५॥ जाने सख्यास्तव मिय मनः संभतस्नेहमस्मा-दित्थं भतां प्रथमविरहे तामहं तर्कयामि। वाचालं मां न खल सभगम्मन्यभावः करोति प्रत्यचं ते निखिलमचिरादशातरुक्तं मया यत ॥३६॥ रुद्धापाङ्कप्रसरमलकैरञ्जनस्तेहशून्यं प्रत्यादेशाद्पि च मधुनो विस्मृतभ्रविलासम् । त्वय्यासको नयनम्परिस्पन्दि शक्के मृगाच्या मीन चो भाचलक्रवलय श्रीतला मेष्यतीति 113011 वामश्रास्याः कररुहपदैर्धच्यमानो मदीयै-

र्भ्रकाजाल चिरपरिचितं त्याजितो दैवगत्या ।

मं भोगा न्ते सम्बतो हस्तसंवाहनानां मम यास्यत्यहः सरसकदलीस्तम्भगौरश्रलत्वम् ॥३८॥ तस्मिन्काले जलद यदि सा लब्धनिद्रास्खा स्या-दन्वास्यैनां स्तनितविम्नावो याममात्रं सहस्व । माभदस्याः प्रणयिनि मयि स्वप्नलब्धे कथंचि-त्सद्यः करुठच्यत्रभजनताम्रन्थि गाढोपगढम ॥३६॥ स्वजलकश्चिकाशीतलेना निलेन ताम्रत्थाप्य प्रत्याश्वस्तां समग्रभिनवैर्जालकैर्मालतीनाम् । विद्यद्वर्भः स्तिमितनयनां स्वत्सनाथे गवाचे वक्तं घीरः स्तनितवचनैर्मानिनीं प्रक्रमेथाः ॥४०॥ भर्तर्मित्रं **श्रियमविधवे विद्धि** मामम्बवाहं तत्संदेशें हूं दयनिहितेरागतं त्वत्समीपम । यो बन्दानि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोपितानां मन्द्र स्निग्धैर्थ्व निभिरवलावेशिमोचोत्सकानि ॥४१॥ पवनतनयं मैथिलीवोनमुखी इत्याख्याते 💮 त्वाग्रतकण्ठाच्छवसितहृद्या वीच्य संभाव्य चैवम्। श्रोष्यत्यस्मात्परमवहिता सौम्य सीमन्तिनीनां कान्तोदन्तः सहद्दवनतः संगमार्तिकचिदनः ॥४२॥

चिह्न ही बने मिलेंगे धौर न दुर्भाग्यवश उत्तपर वह मौतियांकी करवानी हो पढ़ी मिलेंगों जिसे वह बहुत दिनोंसे पहनती चली था रही थी ।।३६।। हे मेच ! तुम्हारे पहुँचनेपर यदि उसे कुछ नींद धाने नंगे तो तुम उत्तके रीक्षे युवान एक वहर उहरे रहना जिससे यदि मेरी प्यारी कही स्वकानी प्रमान करने तो तुम उत्तके रीक्षे युवान एक वहर उहरे रहना जिससे यदि मेरी प्यारी कही स्वकाने ने कुत्रांके समान कीय हा पाएक पहर उहरेनेदर भी बहु बींच न सोले तो तुम पालतीके नये कुत्रांके समान कीय सभी प्रपारीको, अपने जलकी फुड़ारींस ठण्डा किया हुआ बायु चलाकर, जमा देना ! भ्रीकं खोलनेपर जब वह करोबेसे तुम्हारी धीर एकटक होकर देसे तो तुम धपनी विज्ञानी विद्याल लेता भीर प्रपारी मंत्रके सन्दर्भित वह मानितीसे बात-चीत चला देना ।।४०।। उत्तसे कहना—हे सीभायवती ! मैं तुम्हे यह बता दूं कि मैं तुम्हारे पतिका प्रिय मित्र नेम, तुम्हारे पास उनका सदेश लेकर थाया हूँ। मैं प्रपानी धोमी धीर मीठी गरवसे उन चके हुए बटोहियों के मनमे भी कर वीटनेकी हहवडी मचा देता हूँ जो प्रपनी कियोंकी उत्तकी हुई इक्तरे वह बासों, बड़े सिलं हुए बीसे धीर बड़े पादरके हान तमाकर तुम्हार स्व संदेश उत्ती प्रकार मुनेनी जोसे सीताकी हु हु से बीसे धीर बड़े पादरके हान लगाकर तुम्हार स्व संदेश उत्ती प्रकार मुनेनी जोसे सीताकी हु हु से बीसे धीर बड़े सादरके हान लगाकर तुम्हार स्व संदेश उत्तर वहां प्रकार मुनेनी जोसे सीताकी है

वचनादारमनश्रोपकर्त तामायुष्मन्मम श्रुय।देवं तव सचहरी रामगिर्याश्रमस्थः। अव्यापकः क्रशलमबले प्रच्छति त्वां वियक्तः पूर्वाभाष्यं सुलभविपदां प्राश्विनामेतदेव ॥४३॥ यद्गेनाङ्ग' प्रतन्त्र तनुना गाहतप्तेन तप्तं मासंगाश्रद्धतमविरतोत्कएठमुत्किएठतेन समाधेकतरोच्छवासिना दुरवर्ती उप्गोछवामं संकल्पेस्तैविंशति विधिना वैरिसा रुद्धमार्गः ॥४४॥ शद्धारूयेयं यदपि किल ते यः सखीनां प्रस्ता-त्कर्णे लोलः कथयितमभुदाननस्पर्शलोमात ।

मोऽतिकांतः लोचनास्यामहरू-श्रवसाविषयं स्त्वाम्रत्कएठाविरचितपदं मनमखेनेदमाह ॥४४॥ चिकतहरिसात्रिक्ष से दिष्टपातं श्यामास्वङ्गः वक्त्रच्छायां शशिनि शिखिनां बर्हभारेषु केशान् ।

उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु श्रृविलासान् इतेकस्मिन्कचिदपि न ते चिख्ड सादृश्यमस्ति ॥४६॥

हनुमानजीकी बाने सुनी थी। हे भैया <sup>।</sup> मित्रके मुहसे पतिका संदेश पाकर स्त्रियोंको ग्रपने प्रियके मिलनसे कुछ कम मुख योडे ही मिलता है ? ।।४२।। हे आयुष्मन ! तुम मेरे कहनेसे भीर दसरेकी भलाई करनेका पूज्य नेनेके निये उससे जाकर कहना-हे अबला ! तुम्हारा बिछडा हुआ साथी रामगिरिके ब्राश्रममे क्यालमे है और तुम्हारी क्याल जानना चाहता है क्योंकि देखों ! जिन लोगोंपर धचानक विपत्ति ग्रा गई हो, उनसे पहले-पहल यही पूछना ठीक होता है ।।४३॥ उससे कहना-दूर बैठे हए प्यारे साथीका मार्ग तो वैरी ब्रह्मा रोके बैठा है, इसलिये वह तुमसे मिल भले ही न सके, फिर भी वह अपने दुबलेपन, तपन, लगातार बहते हुए आँसू, मिलनेका चाव और गर्म उसाँसी को देख-देखकर ही मनमें समफ लेता है कि तुम भी वैसे ही विछोड़मे दवली हो गई होगी. विरहसे तप रही होगी, ग्राँखोंसे भर-भर ग्राँसू वहा रही होगी, मिलनेको उतावली होगी ग्रीर दिन-रात लंबी लंबी गर्म उसौंसे ले रही होगी ॥४४॥ हे धवला ! तुम्हारे प्यारेको जब तुमसे कोई ऐसी भी बात कहनी-होती थी जो तम्हारी सिखयोंके धागे ऊँचे स्वरसे कही जा सकती थी तब भी वह तुम्हारा मृंह चूमनेके लोभसे तुम्हारे कानमे ही कहनेको तुला रहता था। ग्रब तुम ग्रपने उस प्यारेकी न ता बानचीत ही सून सकती हो और न उसे ग्रांख भर देख ही सकती हो, इसलिये उसने बड़े चावसे मेरे मुँहमे यह कहला भेजा है ॥४५॥ कि - हे प्यारी ! मैं यहाँ बैठा, प्रियंगुकी लतामें तम्हारा शरीर, डरी हुई हरिएगिकी श्रांखोंने तुम्हारी वितवन, चन्द्रमामें तुम्हारा मूख, मोरोंके पंखोंने तम्हारे बाल और नदीकी छोटी-छोटी लहरियोमे तुम्हारी कटीली भौहे देखा करता हैं। तो भी हे त्वामालिख्य प्रव्ययकुपितां घातुरागैः शिलाया-मात्मानं ते चरत्यपतितं यावदिच्छामि कर्तम् । श्रक्षेस्तावनमुद्धुरुपचितैर्देष्टिराजुप्यते मे क्रूरस्तिस्मिकपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः ॥४७॥ [धारासिकस्थलसुरसियस्स्वन्युषस्यास्य वाले

द्रीभूतं प्रतनुमपि मां पश्चवाखः विखोति । धर्मान्तेऽस्मिन्विगखय कथं वासराखि ब्रजेय-

र्दिवसंसक्तप्रवितत्वनन्यस्तय्यात्त्वानि] ॥४८॥ मामाकाशप्रशिक्षितग्रजं निर्दयारलेषहेतो-

र्लन्थायास्ते कथमपि मया स्वप्नमंदर्शनेषु । पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां

ग्रुकास्थ्लास्तरुकिसलयेष्वश्रुलेशाः पतन्ति ॥४६॥ भित्ता सद्यः किसलयपुटान्देवदारुद्रुमार्खा

ये तत्वीरस्तृतिसुरभयो दिविशेन प्रवृत्ताः । अमलिङ्गयन्ते गुरावति मया ते तुपाराद्रिवाताः

पूर्वं स्पृप्टं यदि किल भवेदङ्गमेभिस्तवेति ॥५०॥

ज्याडी ! मुक्ते दुख है कि हतमें से कोई एक भी पूरे डगसे तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाता ॥४६॥ जब मैं स्वराकी विदियार नेक्से तुम्हारी करने हुई मृतिका चित्र लीचकर यह बनाना चाहता हूँ कि तुम्हेर स्वराकी विदियार नेक्से तुम्हारी करने हुई मृतिका चित्र लीचकर यह बनाना चाहता हूँ कि तुम्हेर समाने कि तिये मैं तुम्हेरों ने निर्देश कालके हुए यह समय प्राप्त है केने भी नहीं देते । निर्देश कालके हुस प्राप्त बनाने मां नहीं मुहाता । १४७॥ है बाला ! एक तो मैं यो ही तुम्हारे उस मुख्ये दूर रहने के कारण मुख्य जा रहा हूँ जिसमेले ऐसी सोधी गंव खाती है जैसे पानी एकरेपर धरतीमें आती है, उसपर वह तीच बारोगिता कामस्त्र मुक्ते भी भी भी बात जाए जा हहा है। धर्म दुन्ही सोच ली कि समिति बीतनेपर जब चारो धोर उमझी हुई कर्न बादगों हो प्रमृत्य हुई काल काम प्राप्त काल मुख्ये हुई काल काम प्राप्त मुख्ये हुए काल काम प्राप्त में स्वत्य में में से साम कि समय मैं कितके सहारे घरने हिन काट पाठेगा । १४६॥ जब कभी मैं स्वत्य मुंगर छा जायगी उस समय मैं कितके सहारे घरने हिन काट पाठेगा । १४६॥ जब कभी मैं स्वत्य में मेरी रहापर तरस लाकर धारोने साम बहे-बई प्राप्त हुन होने कोमल पत्तों पर कमी से स्वत्य में मेरी रहापर तरस लाकर धरने मोतीके समान बहे-बई प्राप्त हुनों के कीमल पत्तों पर कमी है। इस हो हो हुन हो साम कहन हो पात को भा रहे हैं उन्हें मैं यही समफकर प्रपत्न है सक रस पत्त हो साम हो है जर है मैं यही समफकर प्रपत्न है दवसे लगा रहा है कि ये उपसे सुम्हार सरीर खूकर था रहे ही भी ॥१॥।

सिष्पेत चल ६व कयं दीर्घयामा त्रियामा सर्वावस्थास्वहरिष कथं मन्दमन्दानपं स्यात्। इत्थं चेनश्रदुलनयने दुर्लभप्रार्थनं मे गाढीस्माभिः कृतमशर्यां स्विद्वयोगव्यथाभिः ॥४१॥ नन्वात्मानं बहु विगल्पश्चात्मन्त्रैयावलस्ये तत्कस्याणि त्वमिष नितरां मा गमः कातरत्वम्। कस्यात्यन्तं सुखप्रभनतं दुःखमेकान्ततो वा नीर्चर्गच्छत्युपितं च दशा चक्रनेमिक्रमेसा ॥४२॥ शापान्तो मे सुजगश्यनादुत्थिते शाक्कप्रस्था

शेषान्मासान्गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा । पथादात्रां विरहगुणितं तं तमात्माभिलापं

निर्वेच्यावः परिणतशस्त्रनिद्रकासु खपासु ॥४३॥ भृयश्चाहं त्वमपि शयने करुठलझा पुरा मे निद्रां गत्वा किमपि हदती सस्वनं विश्वद्रा ।

ानद्रा गत्वा किमाप रुदता सस्वन विश्वयुद्धा । सान्तर्हामं कथितमसक्तत्वच्छतश्च त्वया मे

दृष्टः स्वप्ने कितव रमयन्कामपि त्वं मयेति ॥५४॥

है चंचल नैनोवाली! मैं मनसे यही मनाया करता हूँ कि किसी प्रकार रातके लवे-लवे तीन पहर कराय भरने समान छोटे हो जायें थीर दिनकी तपन भी किसी प्रकार सदाके लिये जाती रहे। पर मेरी यह हुनेंभ प्रार्थन। बेकार ही जातें थीर दिनकी तपन भी किसी प्रकार सदाके लिये जाती रहे। पर मेरी यह हुनेंभ प्रार्थन। बेकार ही जातनसे ती मेरा जी वेठा जा रहा है। धरशा रहे करवायाणी । बहुत हुन्न योच तवावाक में सपने ननको प्रपर्ध से ही ढाइस बेंधा लेता हूँ, स्थानिय तुम भी बहुत हुन्नी मत होगा। देखो ! दुन्स या सुन्न किसी-पर सदा नहीं रहा करते। ये तो पहिएके चक्करणे समान कर्या नीचे कभी ऊपर यो ही साया-जाया करते हैं। धरशा देखों! सपनी देवठानी एकारवीको जब विष्णु भागवान प्रेथनागनी शस्यांस उठेंगे उद्यो दिस मेरा शाप भी बीत जायगा। इसिनेय देन वचे हुप्त वार महीनोंको भी किसी-किसी प्रकार प्रीक्ष मूर्टकर दिला डाली । फिर तो हम योनी, बिखोड़के दिनोंस सोची हुई सपने मनको सब साथ सरदक्ती सुहावनी चौदनी रातमे पूरी कर ही डालेंगे ।।१३।। हे सबला ! तुस्हारे प्यारेन यह भी कहलाया है कि एक बार जब तुम मेरे नलेसे लगी हुई मेरे पलेंगपर सो रही थी, उस समय तुम सम्बातक विल्लाकर रोती हुई जाग पड़ी थी स्नोर जब मैंने वार-वार तुमसे रोनेका कारण पृत्रा तब तुम मेरे नलेसे लगी हुई मेरे पलेंगपर सो रही थी, उस समय तुम सम्बातक विल्लाकर रोती हुई जाग पड़ी थी स्नोर जब मैंने वार-वार तुमसे रोनेका कारण पृत्रा तब तुमने मोठी सुमकानके साथ उत्तर दिया वा कि हे छली ! मैंने स्थलमे देखा कि तुम किसी दूसरी स्वीके साथ रस्या कर रहे हो, हसीलिय मैं रो पड़ी थी।।।१४।। है काली पालोवाली ! इस पहलानते स्वीक स्वीक स्था प्रकार हो हम ति हु सपी

एतस्मान्मां कशलिनमभिज्ञानदानादिदित्वा मा कौलीनाञ्चकितनयने मध्यविश्वासिनी भः। स्नेहानाहः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा-दिष्टे वस्तन्यपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति ॥४४॥ प्रथमविरहोदग्रशोकां सर्खी ते ग्राशास्त्रीतं शैलादाश्च त्रिनयनवृषोत्स्वातक्रटाश्चिव्रत्तः । साभिज्ञानप्रहितकशलैस्तद्वचोभिर्ममावि प्रात: क्रन्द्रप्रसवशिथिलं जीवितं धारयेथा: ॥५६॥ कच्चित्सौम्य व्यवसितिमदं बन्ध्रकृत्यं त्वया मे प्रत्यादेशाच खल भवतो घीरतां कल्पयामि । निःशंब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितश्चातकेभ्यः प्रत्युक्तं हि प्रण्यिषु सतामीप्सितार्थक्रियैव ॥५७॥ प्रियमन् चितप्रार्थनावर्तिनो -एतस्कत्वा सौहार्दाद्वा विधुर इति वा मय्यनुकोशबुद्धचा । इष्टान्देशाञ्जलद विचर प्रावृषा संभतश्री-र्मा भदेवं चरामपि च ते विद्युता विषयागः ॥५८॥

ही तुम समफ लेना कि मैं कुथलसे हूँ। लोगों के कहने से तुम मेरे प्रेममें सदेह न कर बैठना। न जाने कोग यह क्यों कहा करते हैं कि विरुद्धे प्रेम कम हो जाता है। सच्यों वात तो वह है कि जब नहीं हुई वस्तुने नहीं मिलती तभी उन्हें पांके लिये प्यास बढ़ जाती है धारे कों रेम प्रकार रक्त हुई हो प्रमानों भागी को इस प्रकार रक्त हुई हो प्रमानों भागी को इस प्रकार उद्धस बँचाकर. उससे कुथल समाचार पाकर धौर यहचान लेकर तुम मेरे पास करती ही उस कैलास पर्वतन्ते लीट प्याना विसक्त जोटियों महादेवजी के सिहंगे उत्थाइ दी हैं। धौर कर यहां प्राक्त प्रतात्काल जिले हुए कुम्ब के समान चू पड़नेवालों मेरे प्राशोकी रक्ता करना ।।।१६। बयो भेया ! तुमने मेरा यह प्यारा काम करनेकों ठान ली है या नहीं? इस पुछलेसे यह न समफ बैठना कि मैं दूससे हुक्यारी मरवानेपर ही तुम्हें इस कामके योग्य समर्भूता। तुम्हें में साताता है कि जब पांगीह तुमसे कम मांतते हैं, तब तुम बिना चरार विश् उन्हें जल देते हों। सज्जनीकी रोति ही यह है कि जब कोई उनकी कुछ मीने तो वे मृहें कुछ न कहकर, काम पूरा करके ही उत्तर दे बालते हैं।।१८।। हे मेग ! मैंने जो तुमसे काम बताया है वह तुससे कराना बड़ी दिठाई होगी, पर चाहे मिजताके नाते, चाहे मुक्त विद्यों ति एता साम कर देना धौर किर सपना बराबी कि सिये मी तुस्हारा यहार वहा सुमारा है कि प्यारों विज्वतीन एक सरावे किये भी तुस्हारा बेता निवार है स्वार स्वारा है कि पारों विज्वतीन एक सरावे किये भी तुस्हारा वेदा स्वारा है क्यारों विज्वतीन एक सरावे किये भी तुस्हारा वेदा सियों। [तस्मादद्रेर्निगदितमथो शीघ्रमेत्यालकायां यचागारं विगलितनिभं दृष्टिचिन्हैविदिन्वा । मत्संदिष्टं प्रखयमधरं गुह्यकेन प्रयत्नातु तदगेहिन्या सकलमवदत्कामरूपी पयोद: ॥५६॥ इत्याख्याते सरपतिसखः शैलकल्यापुरीष रिथत्वा स्थित्वा धनपतिपुरीं वासरै: कैश्चिदाप कनकरुचिरं लक्ष्मी: पूर्वमक्ती: मन्त्रासारं तस्योत्संगे चितितलगतां तां च दीनां ददर्श ॥६०॥ संदेश जलधरवरी दिव्यवाचाचचचे प्राणाँस्तस्या जनहित्तरतो रचितं यचवध्वाः । प्राप्योदन्तं प्रमुदितमना सापि तस्थौ स्वभर्तः केषां न स्यादभिमतफला प्रार्थना ह्यत्रमेषु ॥६१॥ वार्ता जलदकथितां तां धनेशोऽपि सद्यः शापस्यान्तं सदयहृदयः संविधायास्तकोपः । संयोज्येतौ विगलितशचौ दंपती हष्ट्रचिचौ भोगानिष्टानविरतसस्यं भोजयामास शस्त्रत ॥६२॥

न हो, जैसा मैं भोग रहा हूँ ॥५८॥ यक्षकों ये बाते मुनकर मनवाहा रूप धारम् करनेवाला वह बादल, रामिरिसे वलकर प्रतका रहें गया और बताए हुए चिह्नीको देखकर उसने यक्षका वह मनवा प्रवाद कर सामिरिसे वलकर प्रतका रहें गया और बताए हुए चिह्नीको देखकर उसने यक्षका वह मनवा जिसकों सब रोभा फोकी एव गई थी। वहाँ उसने यक्षकों प्यारोध वह प्यार-भरा मुद्द सदेश मुत्रकर बादल वहाँस वलिंद्या और कभी पहाइँथों पर, कभी निदयोंके पास और कभी नगरमें टहरता हुआ थोड़े ही दिनोंसे कुखेरकी राजधानी प्रतकासे पहुँच गया। वहाँ परते में मक्ते बताए चिह्नीसे उसने वियोगी यक्षका, सीनेके समान वस्पतता हुआ स्वत पहुँचान लिया और उसने वहाँ देखा कि यक्षकों की बेचारी उस मतने परतीवर वही हुई है।।६०॥ वहाँ पहुँचकर सवका भला करनेवाल उस भले भेषने देवी शब्दसीं यक्षकों क्राग्रा वचानेके निये सब सदेश पुना डाला। यक्षकों क्री भी, प्रपने प्यारेका कुखल-समाचार पाकर फूली न समाई। सब है, यच्छे सोगोंसे कोई काम करनेकी कहा जाय तो वह प्रवक्त पूरा होता ही है।।६१॥ जब कुवरेर यह बात पुनी कि बादलने यक्षकी क्रीकों एसा संदेश दिया है वब उनके मनसे बड़ी द्या धाई. उनका क्रीच उत्तर गया धीर उन्होंने सपना शाप लौटाकर उन दोनों पित-पनती को फिर मिसा दिया। इस मिसने उनका सत्त हु जाता रहा और वे फिर वह प्रति परति के स्वत हु जाता रहा और वे फिर वह प्रति परति के स्वत हु जाता रहा और वे फिर वह प्रति हिस्स हो गए। कुवरेरने उन दोनोंने लिये ऐसे मुख जूटनेका प्रवच्य कर दिया कि उनहें फिर कभी

इत्थंभृतं सुरचितपदं मेघदृतामिधानं कामकीडाविरहितजने विषयुक्ते विनोदः। मेघस्यास्मिन्नतिनिपुणता बुद्धिभावः कवीनां नत्वार्यायास्वरसक्कमलं कालिदासस्चकार ॥६३॥

॥ इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ मेघदृते काव्ये उत्तरमेघ. समाप्तः ॥

हु-स भिना ही नहीं ॥६२॥ किंद्र कालिदासने घायाँदेवी कालीके चरए-कमलो में प्रशास करके सुन्दरतासे सजाए हुए कानीमें यह जगर कही हुई नैयदूत नामकी कविता रंगों है। यह कविता वियोगके समय उन नोगोका भी मन बहलावेगी जिन्हें विवास मिश्कु ही नहीं साथ ही इसमें मेचकी प्रशासन वहराईका थीर कवियोंकी करवाना परिचय भी मिल जायगा ॥६३॥

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए मेघदूत काव्यमे उत्तरमेय समाप्त हुग्रा।

**% ऋतुसंहारम् %** 

# **\* ऋतुसंहारम् \***

।। प्रथमः सर्गः ॥ ग्रीष्मवर्णनम्

प्रचण्डम्यः स्वृहणीयचन्द्रमाः सदावगाहचतवारिसञ्चयः। दिनान्तस्योऽस्युपशान्तमन्मथो निदाधकालोऽपम्रुपाधातः प्रिये ॥१॥ निशाः शशाङ्कचतनीलराजयः कचिद्विचित्रं जलयन्त्रमन्दिरम् । मिशाः शशाङ्कचतनीलराजयः कचिद्विचित्रं जलयन्त्रमन्दिरम् । मिशाः शशाङ्कचतनीलराजयः कचिद्विचित्रं जलयन्त्रमन्दिरम् । स्वामितं हम्यतेलं मनोहरं प्रियाम्रुखोच्छ्यामविकम्पितं मधु । सुतन्त्रिशीतं मदनस्य दीपनं शुचौ निशीथेऽनुभवन्ति कामिनः ॥२॥ नितम्बविष्यः सदृङ्कमेखलः स्तनः सहाराभरणः सचन्दनः । शिशोहहः स्नानक्षायवासितः खियो निदाधंशमयन्ति कामिनाम् ॥४॥ नितान्तलाचारसरागराज्ञतं नितम्बनीनां चरणः सन्पुरैः। वदं पदं हंसहतानुकारिभिजनस्य चित्रं क्रियते समन्मयम् ॥४॥

#### पहलासर्ग गर्मीका वर्णन

प्रिये ! गरमीके दिन था गए हैं। धूप बड़ी कड़ी हों। गृई है थीर चन्द्रमा बड़ा मुहाबना लगता है । कोई बाहे तो धाजकल दिन-रात गहरे जलसे स्तान कर सकता है । का दिनों सोफ बड़ी सुभावती होती है धीर कामदेव तो एक-दम ठड़ा पढ़ गया है ।।।। देखे व्यारी ! धाजकल तो लोग यह चाहते हैं कि चारों थोर लिले हुए जन्द्रमाकों चौरता है।।।। देखे व्यारी ! धाजकल तो लोग यह चाहते हैं कि चारों थोर लिले हुए जन्द्रमाकों चौरता है ।।।। देखे रोग-दिरों एक्खारों के लेश हम लोग बैठे हुए हों इपर-उधर इंग-अंतरे रतन बिलों रोग बहुलांके निये ऐसी-ऐसी कामकों उभारतेवाली वस्तुएँ चाहिए जैसे सुन्दर सुगानिक साथ । ख़ल हुमा भवनका तल, प्यारीके मुंहकी भागपत उफ्लाती हुई मदिरा थीर, मुदर सेगाने साथ चागह हुए गीत ।।।।। इन दिनों सब मैपिकाएँ प्रपंत गर्मीस तताए हुए प्रेमियोंकी तपन मिटानेके लिये उन्हें घपने उन नितस्योगर लिटाती है जिनपर रेखमी बन्द धीर करणने गड़ी होती है, प्रपंते उन चन्द्रन पुते हुए ठेडे स्तनोंसे सिपाटाती है जिनपर होते हैं स्तरे होती है, प्रपंते उन चन्द्रन पुते हुए ठेडे स्तनोंसे सिपाटाती है जिनपर होते हिस पे प्रपंत उन स्तरे हैं। प्रपंत उन साथ सुमिल्य कुनोंमें सहा लिए थे।।।।। धाजकल क्रियोंके उन महावरसे रेंगे पेरीके देखकर स्तर मुंग प्रपंत पुत्र सुप्त एक होते हैं सी स्तर साम क्रमुक करनेवाले बिखुए बजा करते हैं।।।।।

पयोधराश्चन्दनपङ्कचिंतास्तुषारगौरार्षितहारशेखराः
नितम्बदेशाश्च सहेममेखलाः प्रकृषित कस्य मनो न मोन्सुकम् ॥६॥
सङ्गुद्धतस्वेदचिनाङ्गसंघयो विमुन्य वासांसि गुरुषि साम्प्रतम् ॥६॥
सन्तेषु तन्वंशुक्रमुकतस्तना निवेशयन्ति प्रमदाः सयौवनाः॥७॥
सचन्दनाम्युव्यजनोद्धवानिलैः सहाग्यष्टिस्तमध्वलार्पणैः ।
सवन्तिक्षित्रक्षित्रक्षित्रविद्योध्यते सुम द्वाद्य मन्मथः ॥८॥
सत्तेषु हम्येषु निशासु योषितां सुखप्रसुप्तानि मुन्नानि चन्द्रमाः ।
विलोचय न् ग्रेशमुन्सुक्तिर्था त्राचये याति हिय्येव पाष्ट्रताम् ॥६॥
असद्यानतीद्वरस्युमण्डला प्रचण्डव्यवीपतापिता स्वास्त्रवानि वन्द्रमाः ॥१९॥
स्वाः प्रचण्डतिष्प्रमण्डला प्रचण्डव्यवीपतापिता स्वास्त्रवानि ।।१०॥
स्वाः प्रचण्डतिष्पत्रवानि । प्रचण्डत्वर्यात्वरापिता स्वास्त्रवानि ।।१०॥
स्वाः प्रचण्डतिपत्रवाणिता सूर्यं त्वा महत्या परिशुक्तत्वत्वः ।
वनान्तरं तोयमिति प्रधाविता निरीच्य सिकाञ्चनमित्रभ्रमः ॥११॥
सविभ्रमैः सस्मितजिक्षवीचित्रविंतास्वर्यो मनसि प्रवामिनाम् ।
अनङ्गसंदीपनमाशु द्ववेत यथा प्रदोषाः शशिचारस्प्रपणाः ॥११॥

इन दिनो स्त्रियोके हिमके समान उजले और अनूठे हारसे सजे हुए चन्दन-पूर्त स्तन देखकर और सनहरी करधनीसे बँघे हुए नितम्ब देखकर भला किसका मन नहीं ललच उठगा ॥६॥ ऊँचे-ऊँचे ु. स्तनोवाली जिन युवितियोके ग्रगोंके जोड़ जोड़मे गर्मीके मारे पसीना छूटा करता है वे भी इस गर्मीमे भवने मोटे बस्त्र उतारकर पतले-पत्तले कपड़े पहननं लगी है ।।।।। आजकल लोग कामदेवको उसी प्रकार जगाया करते है जैसे कोई स्त्री, प्रपने सोए हुए प्रेमीको चन्दनमें बसे हुए ठडे जलसे भीगे हुए पखोकी ठढी बयार ऋनकर या मोतियोक हारोकी लटकनी हुई फालरोसे सजे हुए भ्रुपने गोल-गोल स्तन प्रेमीको छातौपर रखकर, या वीएगाके साथ अपने मीठे गलेसे गीत गा-गाकर जगाया करती है ।।≒।। रातके समय उजले भवनमें सुख्ये सोई हुई युवतीका मुख निहारनेको उतावला रहनेवाला चन्द्रमा जब बहुत देरतक उनका में ह देख चुकता है तो लाजके मारे वह रातके पिछले पहरमें उदास हो जाता है ॥६॥ परदेसमें गये हुए जिन प्रेमियोंका हृदय अपनी प्रेमिकाधोंके बिछोहको तपनसे मुलस गया है, वे आंधीके फोकोसे उठी हुई घूलके बवडरोंबाली ग्रीर कड़ी धूपकी लपटोसे तपी हुई घरतीकी ग्रीर देखते है तो उनसे देखा नहीं जाता।।१०।। जसते हुए सूर्यकी किरएोंसे फ्रुअसे हुए जिन जगली पञ्चप्रोकी जीम प्याससे बहुत सूख गई है वे धोड़ोमें उन जगलोंकी ग्रोर दौड़े जा रहेहैं जहांके फ्रांजनके समान नीले . प्राकाशको हो वे पानी समऋ बैठे हैं ॥११॥ चमकते हुए चन्द्रमावाली साँऋके समान जो सुन्दरियाँ चन्द्रमाके समान उजले चन्द्रहार ग्रादि शाभूषराोंसे सत्री हुई वडी प्यारी लग रही हैं वे बडी चटक मटक धौर मुस्कुराहटके साथ प्रपनी चितवन चलाकर परदेसियोके मनमे भटसे कामदेव

रवेर्मयखैरभितापितो भशं विदह्यमानः पश्चि तप्रपांसभिः । श्रवाङमुखो जिह्नगतिः स्वमन्म्रहः फणी मयुरस्य तले निषीदति ॥१३॥ हतविक्रमोद्यमः श्वसन्महर्दश्विदारिताननः। तवा विलोलजिह्नश्रेलिताग्रकेसरः ॥१४॥ हन्त्यदरेऽपि गजान्मगेश्वरो विशुष्ककएठोद्रतमीकर।स्भसो गभस्तिभिभीत्रमतोऽत्रतापिताः । प्रश्रद्धतप्योपहता जलार्थिनो न दन्तिनः केमिरियोऽपि विभ्यति ॥१४॥ मवितर्गभस्तिभिः कलापिनः क्लान्तशरीरचेतसः। ध्ननित समीपवर्तिनं कलापचकेषु निवेशिताननम् ॥१६॥ खनकायतपोतमण्डलेः । सभदग्रस्तं परिशुष्ककर्दमं सर: रवेर्मयुखैरभितापितो भशं वर।हयथो विशतीव भतलम् ॥१७॥ सपङ्कतोयात्सरसोऽभितापितः । तीच्यतरांश्चमालिना उत्प्जुत्य भेकम्त्रपितस्य भोगिनः फगातपत्रस्य तले निषीदति ॥१८॥ द्रतभीतसारसम् । सम्रद्धताशेषमृणालजालकं विपन्नमीनं परस्परोत्पीडनमंहतं र्गजैः सान्द्रविमर्दकर्दमम् ॥१६॥ कतं मरः

जगा देती है ।।१२।। देखो ! धूपसे एकदम तपा हुआ ब्रीर पेड़ेकी गर्म धूलसे भुलसा हुआ यह सर्प ग्रपना में हु नं चे छिपाकर बार-बार फुफकारना हुआ मोरकी छायान कुडल मारे भैठा हमा है पर मोर भी गर्मीके मारे उसे कुछ नहीं कह रहा है ।।१३।। देखों । हाथियों के पास होनेपर भी यह सिंह उन्हें मार नहीं रहा है क्योंकि गर्मी इतनी पड रही है कि बहुत प्यासके मारे इसका सब साहस ठडा पड गया है, अपना पूरा मृंह खोलकर यह बार-बार हाँफ रहा है, अपनी जीभसे भ्रपने भोठ चाटता जा रहा है भीर हाँफनेसे इसके कधेके बाल हिलते जा रहे हैं।।१४।। जो हायी धुप ग्रौर प्याससे बेचैन होकर ग्रपने मुखे मंहसे काग फेकते हुए पानीकी खोजमे इधर-उधर घूम रहे है वे इस समय सिंहमे भी नहीं डर रहे हैं ॥१४॥ हवनकी ग्रग्निके समान जलते हुए सूर्यकी किरएोसे जिन मोरोंके शरीर भीर मन दोनो सुस्त पड गए है, वे अपने पास कुडल मारकर बैठे हुए सौंपोको भी नहीं मारते वरन उल्टे धूपसे ग्रपना मृँद बचानेके लिये ग्रपना गला उनकी पृंछकी कुड़ वमे डाले चुप-चाप बैठे हुए है।।१६।। धूपसे एकदम भूतना हम्रायह जगली सुग्ररोका भाँड ग्रपने लंबे-लंबे थूथनोंसे नागरमोथेसे भरे हुए बिना की चडवाले गडढेको खोदता हुआ। ऐसा लगता है मानो धरतीमे भूसा जा रहा हो ।।१७।। धुपसे तपे हुए मेढक, गँदले जलवाले पोखरेसे बाहर निकल निकलकर प्यासे साँपोके फनकी छातीके नीचे मा-माकर बैठ रहे है ॥१८॥ यह देखो, यहाँपर हावियोंने इकट्टे होकर ग्रापसमे लड-भिडकर इस तालके सब कमल उखाड़ डाले, मछलियोंको शैद डाला ग्रीर सब सारसोको उराकर भगा दिया है ।।१६॥ जिस प्यासे साँपकी मिंग सूर्यकी चमकसे झौर भी

रवित्रभोद्धिषशिरोमशित्रभो विलोलजिह्नाद्वयनीढमास्तः । विषाग्निसर्यातपतापितः तपाकुलः ॥२०॥ हरित मण्डककल विनिःसतालोहितजिह्नसुन्मुखम् । सफेनलालाष्ट्रतवक्त्रसंप्रटं महिषीकलं जलम् ॥२१॥ तषाकलं निःसतमदिगह्नरादवेदामार्गं परुषप्रवनवेगोत्चिप्रसंशक्कपर्णाः । पटतरदवदाहोच्छप्कसस्यप्ररोहाः दिनकरपरितापची गुतोयाः समन्ताद्विद्धिति अयम्रच्चैर्वीच्यमामा वनान्ताः ॥२२॥ श्वसिति विह्नगवर्गः शीर्श्वपर्गाद्र मस्थः कपिकलमपयाति क्लान्तमद्रे निकल्पम । भ्रमति गवययुथः सर्वतस्तोयमिच्छ्ञश्यरभकुलमिजिझं प्रोद्धरत्यम्ब कृपात् ॥२३॥ प्रवलपवनवेगोद्धतवेगेन तुर्गम् । विकचनवकुस्म्भस्वच्छसिन्दरभासा तटविटपलतामालिङ्गनच्याकलेन दिशि दिशि परिदर्धा भूमयः पावकेन ॥२४॥ ज्वलति पवनबृद्धः पर्वतानां दरीषु स्फटति पदनिनादः शुक्तवंशस्थलीषु । प्रसरति तरामध्ये लब्धवृद्धिः चर्णेन ग्लपयति मृगवर्ग प्रान्तलग्नी दवाग्निः ॥२५॥ बहुतर इव जातः शाल्मलीनां वनेषु स्फ्ररति कनकगौरः कोटरेषु द्रमागाम् । परिशातदलशास्त्रान्तरपतन्त्रांशवज्ञानभ्रमति पवनधतः सर्वतोऽग्निर्वनान्ते ॥२६॥

चमक उठी है वह प्रपनी लपलपाती हुई दोनो जीभोसे पवन पीता जा रहा है ग्रीर घूपकी लपटें धीर धपने विषकी भारसे जलनेके कारण मेढकोंको नहीं मार रहा है ।।२०।। जगाली करनेसे जिन भैसोंके महिसे भाग निकल रही है और लार बह रही है वे अपना महि खोलकर प्रथनी लाल-लाल जीमें बाहर निकाले हए प्यासके मारे ऊपर मंह उठाए पहाडकी गुफामे निकल निकलकर जलकी ग्रीर लपकी चली जा रही हैं ।। २१।। आजका बन तो धीर भी डरावने लगने लगने हे क्योंकि वहाँ जगल-की ग्रागकी बड़ी-बड़ी लपटोसे सब बक्षोकी टहनियाँ भूलस गई है, ग्रथडमे पड़कर सले हुए पत्ते कपर उड़े जा रहे हैं और सूर्य की गर्मीसे वारों भोरका जल मूख गया है।।२२।। जिन बुक्षों के पत्ते मह गए हैं उनपर बैठी हुई सभी चिड़ियाँ हौंफ रही है, उदास बदरोके भड़ पहाडकी गुफाओं में धूमे जा रहे है, पशुप्रों के भूड चारों धोर पानीकी खोजमे धूम रहे है धौर ब्राट पैरोवाले शरभोका भुड एक कुएँसे गटागट पानी पीता जा रहा है ॥२३॥ पूरे खिले हुए नये कुसूम्भी फुलके समान धीर स्वच्छ सिन्द्रके समान लाल-लाल चमकनेवाली, श्रौधीसे धीर भी धवक उटनेवाली ग्रीर तीरपर खडे हए वृक्षों भीर लताग्रोकी फुनगियोंको चूमती जानेवाली जगलकी ग्रागसे जहाँ-तहाँ धरती जल गई है ।।२४।। वनके बाबेसे उठती हुई श्रीर वायुमे श्रीर भी भडकी हुई ग्रनिकी लपट, पहाडकी घाटियोमे फैलती हुई सभी पशुप्रोको जलाए डाल रही है, सुखे बाँसोमे चटचटा रही है ग्रीर क्षाण भरमें ग्रामे बढकर घास पकड़ ले रही है ।।२५।। पवनमे भडकाई हुई और सेमरके बुक्षोके कजोंमें फैली हुई माग बुक्षके खोखलोंमें भ्रपना सुनहसा पीला प्रकाश चमकाती हुई और ऊँचे बुक्षोपर उछलती हुई बनमें चारों बोर पूम रही है जिनको डालियोके पत्ते बहुत गर्मी पहनेसे पक-पककर ऋडते जा रहे गजगवयसृगेन्द्रा वह्निसंतप्तदेश सुद्दद इव समेता द्वन्द्वभावं विद्वाय । हुतवहपरिखेदादाशु निर्गत्य कचाद्विपुलपुलिनदेशां निम्नगां संविशन्ति ॥२७॥ कमलवनचिताम्बुः पाटलामोदरम्यः

सुखसिलिलानिषेकः सेव्यचन्द्रांशुद्दारः । व्रजतु तव निदाघः कामिनीभिः समेतो निशि सुललितगीते हम्पीपृष्ठे सुलेन ॥२=॥

इति महाकविश्रोकालिदासकृतौ ऋतुसंहारे ग्रीष्मवर्णन नाम प्रथम सर्गः ॥

है।।२६।। आगंग यबराए हुए और कुलसे हुए हाथी, बैल धौर मिह, धाल मित्र बनकर साय-साय इकट्टे होकर थानके जनवने भट्टयट निकल झाए है और नदीके चीड़े और बलुए तीरपर धाकर विश्वास कर रहे हैं।।२७।। जिल्ल गर्गीकी ऋतुने कमलोसे मरे हुए और खिले हुए पाटलको गंधमे बले हुए जलमे स्नान करना बहुत मुहाता है धौर जिल दिनो चन्द्रमाकी चौदनी धौर मोतीके हार बहुत मुख देते हैं, वह खनु आपकी ऐसी बोते कि रातको आग अपने घरको छतपर लेटे हो, मुग्दरियां आपको धैरे बैठों हों और मनोहर सगीत खड़ा हुआ हो।।२८।।

> महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए ऋतुसहार नामके महाकाव्यमे गर्मीका बर्णान नामका पहला सर्ग समाप्त हुन्ना।

# द्वितीयः सर्गः ब्रावृड्वर्णनम्

#### दूसरा सर्ग वर्षाकावर्णन

देखो प्यारी! जनकी फुहरासे मंदे हुए बादबोंके मतवांने हाथीपर चढा हुया, नमकती हुई विजिधीकी फहियांके फहराता हुया थारे वारति माराजे माराजे के स्वारा हुया हाथा थारे वारति माराजे के सात निर्माण के स्वारा के सात हाथा यह कारियोक्ता प्राया वारति प्रायोक्ता हाया प्राया कार्यका प्रायोक्ता हाया यह कारियोक्ता प्राया वारति प्रायोक्ता हाया प्राया कार्यका करी के सात नोत कारति कारती कारति कारती कारति कारती कार

परितस्तटद्रमान्त्रवृद्धवेगैः सलिलैरनिर्मलैः। निपातयस्यः स्त्रियः सद्या इव जातिविश्रमाः प्रयान्ति नग्रस्त्वरितं पयोनिधिम् ॥ ७ ॥ तसोत्कर हद्भवकोमलाइहर श्रिवानि नीलेर्हरिशीमखन्नतै:। बनानि वैन्ध्यानि हरनित मानमं विभूषितान्युद्रतपरलवैर्द्धमै:॥ ८॥ विलोलनेत्रोत्पलशोभितानर्जं म बै: समन्तादपजातसाध्वसैः । समाचिता सैकतिनी वनस्थली सम्रत्सकत्वं प्रकरोति चेतसः॥ ६॥ श्रभीच्यामच्चैर्ध्वनता पयोमचा घनान्धकारीकृतशर्वरीष्वपि । तिहत्त्रभादर्शितमार्गभूमयः प्रयान्ति रागाद्भिसारिकाः स्त्रियः ॥१०॥ पयोधरे भीमग्रभीरनिस्वनं स्तलिङ्किरहे जितचेतमो भशम । कतापराधानपि योपितः प्रियान्परिष्वजन्ते शयने निरन्तरम् ॥११॥ विलोचनेन्दीवरवारिविन्दिभिर्निपिक्तविम्बाधरचारुपल्लवाः निरस्तमाल्याभरगानुलेपनाः स्थिता निराशाः प्रमदाः प्रवासिनाम् ॥१२॥ कीटर जस्त्रणान्त्रितं भ्रजंगवद्धकगतिप्रसर्पितम् । विवासस्र ससाध्यमेभेंकक्लेनिरीचितं प्रयाति निम्नाभिग्रखं नवोदकम् ॥१३॥ विपत्रप्रष्पां नलिनीं सम्त्सुका विहाय भृङ्गाः श्रुतिहारिनिस्वनाः । पतन्ति मढाः शिखिनां प्रनृत्यतां कलापचक्रेषु नवोत्पलाशया ॥१८॥

वैसे ही ये निर्यो भी प्रपंत मटमंत पानीकी वाढसे जहां-तहां प्रपंत किनारे के दुलोको बहाती हुई वेससे दीड़ी हुई समुद्रकी घोर चनी जा रही है ॥ ।।। हरिलियों के मुंहकी कुतरी हुई हरी-हरी पासो धीर नई कोपलोवाल दुकों से खाए हुए विन्यायक्त के जगत किसका मन नहीं जुया हेते ॥ ।।। कम्मकं समान मुहावनी चवल प्रांकों कारण सुन्दर मुख्याले डरे हुए हरिणोंसे घरा हुआ रेतीला जावल हुदयको वरस्त सीचे तिए जा रही है ॥ ।।। वेस्ती हुं कुत-ख़िल्लकर प्रपंत न्यारेके याद प्रमंत जावेशकों कामित्यों, गरजते हुए बादणोसे पिरी हुई इस मनी संपेरी रातमें भी विज्ञतीकों वसकसे आगेका मार्ग देवती हुई वाली जा रही है ॥ १०।। बादलीकों भी तिष्टो आती है ॥ ११। विज्ञतीकों कि स्वत्ये अति हुई दिल्ली के स्वत्ये कुति हुई किसी के सिल्लीकों सिरी हुई इस मनी संपेरी रातमें भी विज्ञतीकों कर हुई वाली जा रही है ॥ १०।। बादलीकों भी तिष्टो आती है ॥ ११। ११ वरदेसके गए हुए लोगोंकों किसी प्रपंत विवासक जैसे लाल और नई कोमलों चेसे कोमल होरोपर प्रपंती कमल जैसी प्रांकोंक क्यां पर हिंदी हुई स्वर्ग मार्ग हुई स्वर्ग कामल जैसी प्रांकोंक क्यां कर होरोपर प्रपंती कमल जैसी प्रांकोंक क्यां कर होरा रहाती हुई, प्रपंती माला, आभूष्यण, तेल, कुतेल, उबटन आदि सब कुछ छोड़कर नालपर हाथ घरे देंगी है ॥ १२।। छोटे-छोटे कीड़े, भूल भीर पासको बहाता हुआ मदस्ता वाली, सीपले समान टेखानेड़ा प्रपंत हुए हा १३।। कानीको मुहोनेवाला मीरे ह्यारे सेवारे के सीपल सममकर देख-देखकर वरे वार रेहें हैं ॥ १२।। कानीको मुहोनेवाला मीरे हुल क्षक प्रवंत हुए भीरे। उस कमलको छोड़-छोड़कर क्ला जा रहें हैं जिसके पत्त सीर हुल कहा रही पर हुई है ॥ १२। कानीको सुलोवाला मीर हुल कहा उन्हों पर हुई वो मीरे हुल मीरे हुल मीरे हुल मीरे हुल सेवार मार्ग हुल कहा रही हुल हुले वो ने सन समफर उन्हों पर हुई

नववारिद स्वनैर्मदान्वितानां मुहुर्मुहः । वनदिपानां ध्वनतां सभक्तयुर्थर्मदवारिभिश्चिताः ॥१५॥ क्योलदेशा विमलोत्पलप्रभाः सितोत्पलाभाम्बदचम्बतोपलाः समाचिताः प्रस्रवर्षेः समन्ततः। प्रवृत्तनुत्यैः शिखिभिः समाक्रलाः सम्रत्सुकत्वं जनयन्ति भघराः॥१६॥ विकम्पयँस्तत्कुसुमाधिवासितः कद म्बसर्जार्जनकेतकीवनं ससीकराम्भोधरसङ्गशीतलः समीरणः कं न करोति सोन्सुकम् ॥१७॥ शिरोस्टै: श्रीणितटावलम्बिभिः कृतावतंसैः कुसुमैः सुगन्धिभिः। स्तनै: सहारैं वेदनै: ससीधृभि: खियो रित संजनयन्ति कामिनाम ॥१८॥ बहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति व्यायन्ति नत्यन्ति समाश्रयन्ति । नद्यो घना मत्तराजा बनान्ताः प्रियाविहीनाः शिखिनः प्लबकाः ॥१६॥ तहिरूलताशक्रधनविंभषिताः पयोधरास्तोयभरावलम्बिनः । स्त्रियश्च काश्चीमशिक्कण्डलोज्ज्वला हर्गन्त चेतो युगपत्प्रवासिनाम् ॥२०॥ मालाः कदम्बनवकेमरकेतकीभिरायोजिताः शिरसि विश्वति योपितोऽद्य। कर्णान्तरेष ककुभद्रममञ्जरीभिरिच्छानुक्लरचितानवतंसकाँथ ॥२१॥

पड़ रहे है । १४।। नये-नये बादलोके गरजनेसे जब बनैले हाथी मस्त हो जाते हैं और उनके माथेसे बहते हुए मदपर भौरे प्राकर लिपट जाते हैं, उस समय उन हाथियोंके माथे स्वच्छ नीले कमल जैसे दिखाई देने लगते है ।।१४।। धौले कमलके समान उजले बादल जिन पहाडी चट्टानोंको चूमते चलते है और जिनपर मोर नाच रहे हैं उन चट्टानोपरसे बहनवाले सैकडो भरनोको देखकर प्रेमियोके मनमे हलचल मच जाती है । १६।। कदम्ब, सर्ज, ग्रर्जन ग्रीर केनकीसे भरे हए जगलको कँपाता हमा भीर उन वक्षोंके फुलोकी सुगन्धमें बसा हमा भीर चन्द्रमांकी किरसोसे तथा बादलोसे ठडा होकर बहनेवाला बाय किसे मस्त नहीं कर देता ।।१७।। ब्राजकल स्त्रियां, अपने भारी-भारी नितम्बोपर केश लटकाकर, अपने कानोमे सुगंधित फूलोंके कनफूल पहनकर, छातीपर माला डालकर और मदिरा पीकर अपने प्रेमियोके मनमे प्रेम उकसा रही हैं ।।१८।। बरसातमे नदियाँ बहती है, बादल बरसते है, मस्त हाथी जिग्घाडते हैं, जगल हरे-भरे हो जाते हैं, घपने प्यारोसे बिछुडी हुई स्त्रियाँ रोती-कल-पती है, मोर नाचते है, और बन्दर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते है ।।१६।। एक स्रोर तो इन्द्र-यनुष थौर विजलीके चमकते हुए धौरपतले धागोसे सजी हुई खौर पानीके भारसे भूको हुई काली-काली घटाएँ और दूसरी धोर करघनी तथा रत्न जड़े कुण्डलीसे सजी हुई स्त्रियाँ, ये दोनों ही परदेसमें बैठे हुए लोगोंका मन एक साथ हर लेती हैं ॥२०॥ इन दिनो नई केसर, केतकी और कदम्बके मधे फुलोकी मानाएँ गृंधकर स्त्रियाँ ध्रपने जूड़ोमें बाँधतो हैं, धौर ककुमके फूलोके मनचाहे ढगसे बनाए हुए कर्एफूल अपने कानोमे पहनती हैं ॥२१॥ जिन स्त्रियोंके अगोपर अगर-सिसा चन्द्रत लगा

कालागुरुवचुरचन्दनचर्चिताङ्गयः पुष्पावतंससुरभीकृतकेशपाशाः । श्रुखा ध्वनि जलप्रचां त्वरितं प्रदोषे शृष्यगृष्टं गुरुगृहान्प्रविशन्ति नार्यः॥२॥ इवलयदलनीलेरुक्तरैस्तोयनभ्रैष्टं दुष्वनिवधृतैर्मन्दमन्दं चलद्भिः । अपहृतिमव चेतस्तोयदैः सेन्डचापैः पथिकजनवधृनां तद्वियोगाङ्कलानाम् ॥२॥ प्रदा इव कदम्बैर्जातपुष्पैः समन्वात्पवनचित्रशाखैः शाखिभिन्नृत्यतीव । हित्ति इव कदम्बैर्जातपुष्पैः समन्वात्पवनचित्रशाखैः शाखिभिन्नृत्यतीव । हित्ति विश्वचे सूचिभः केतसीनां नवसिल्लानिषेकिष्ठकलाषो वनान्तः॥२॥। श्रिशि वङ्कलामालां मालतीभिः समेतां विकसित्वचपुर्पपूर्विक्षक्रवृह्मलेश्व । विकचनवक्तसम्भैः कर्षपूरं वधुनां रचयति जलदीधः कान्तवत्काल एषः॥२॥ द्वित वरकुषाभैक्तवेहीरयष्टि प्रतनुसितदुकुलान्यायतैः भौणिविम्यैः ॥ त्वजलकरस्यसेकादृद्वतां रोमराजीं ललितवलिविभक्तमेष्टयदेशैश्व नार्यः ॥२६॥ नवजलकरसमङ्गाच्छीतवामादधानः इसुमभरनतानां लासकः पादपानम् । जनितरुचिरगन्यः केतकीनां रजीभिः परिहरित नभस्वान्त्रोपितानां मनांसि ॥२७॥ जलभरनितानामश्रयोऽम्माकपुरुचैरयमिति जलसेकैस्तोयदास्तोयनम्राः । स्रतिश्वरपर्पाभिधीम्मवहः शिखाभिः समुवजनिततापं ह्वादयन्तीव विन्ध्यम्॥२०॥

हुआ है, जिनके बाल फूलोके गुच्छोसे मेंहक रहे है, वे बादलोकी गडगडाहट सुनकर फट ग्रपने घरके बढ़े-बढ़ोके पाससे उठकर सही साँभको ही खपने शयनघरमें घूस जाती है ॥२२॥ कमलके पत्तीके समान साँवले. पानीके भारसे ऋक जानेके कारण बहुत थोडी ऊँचाईपर ही छाए हुए और धीमे-धीमे पवनके सहारे घोरे-घीरे चलनेवाले जिन बादलोमे इन्द्रघन्य निकल झाया है उन्होने परदेसमें गए हुए लोगोकी उन स्त्रियोकी सब सूध-बूध हर ली है जो प्यारोंके विछोहमे व्याकृत हुई बैठी है।।२३।। वनमे चारो ओर खिले हुए कदम्बके फूल ऐसे लगरहे है मानो वर्षाके नये जलसे गर्मी दूर हो जानेपर जगल मगन हो उठा हो। पवनसे ऋगती हई शाखाश्रोको देखकर ऐसा लगतां है मानो पूराका पूरा जंगल ग्रपने हाथ मटका-मटकाकर नाच रहा हो । श्रीर केतकीकी उजली कलियोंको देखकर ऐसा लगता है मानो जंगल खिलखिलाकर हुँस रहा हो ॥२४॥ जैसे कोई प्रेमी अपनी प्यारी के लिये ढग-ढगके फुलोके ग्राभूषणा बनावे वैसे ही वर्षाकाल भी ऐसा लगता है मानो वह प्रपनी प्रेमिकाके लिये जुहीकी नई-नई कलियों तथा मालती भीर मौलसिरीके फुलोकी माला गय रहा हो भौर उनके कानोंके लिए खिले हुए नये कदम्बके फुलोंके कर्णफल बना रहा हो।।२४।। इन दिनो स्त्रियाँ, श्रपने बड़े-बड़े गोल-गोल उठे हुए सुन्दर स्तनोंपर मोतीकी मालाएँ पहनती है श्रीर श्रपने भारी-भारी गोल-गोल नितम्बोपर महीन उजली रेशमी साड़ी पहनती है। उनके पेटपर दिखाई पडनेवाली सुन्दर तिहरी सिकडनोपर जब वर्षाकी नई फहार पडती है तो बहाँके नन्हे--नन्हें रोएँ खडे हो जाते हैं ।।२६।। वर्षाके नये जलकी फुहारोंसे ठंडा बना हम्रा पवन, फुलोंके बोभसे भुके हुए पेडोंको नचा रहा है, केतकीके फूलोका पराग लेकर चारों स्रोर मनभावनी सुगंध फैला रहा है धौर परदेश गए हुए

# बहुगुग्ररमणीयः कामिनीचित्तहारी

# तरुविटपल्तानां बान्धवो निर्विकारः।

जलदसमय एष प्राणिनां प्राणभूतो

दिशतु तर्व हितानि प्रायशो वाञ्छितानि॥२६॥

॥ इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ ऋतुमहारे प्रावृड्वर्गान नाम द्वितीयः सर्गः ॥

प्रिमियोंके मन चुरा रहा है।।२७।। ये पानीके बोमले फुके हुए बादल, गरभीकी आगकी लघटोंके फुक्ते हुए विक्यायनको तपन अपने ठडें जलकी फुहारेंक मानो यह समफकर बुक्ता रहे हैं कि जब हुप पानीके बोमले तपकर घाते हैं तो यहाँ हमें महारा देता है।।२६।। यबने बहुतसे मुख्यर गुणोंके मुहाबनी लगनेवाली, क्रियोका जी विज्ञानेवाली, पेटीकी टहाँचरों और बेलोकी सबी तसी लघा जीवोका प्राण बनी हुई यह वर्षा ऋतु आपके मनकी साथे पूरी करे।।२१।

महाकवि कालिदासके रचे हुए ऋतुनंहार नामके काव्यका दूसरा सर्ग समाप्त हुआ।

# तृतीयः सर्गः

# शरद्वर्शनम्

काशांशका विकचपद्ममनाञ्चवक्त्रा सोन्मादहंसरवन्धरनादरम्या । श्रापक्रशालिरुचिरानतगात्रयष्टिः प्राप्ता शरबावधरिव रूपरम्या ॥१॥ काशैर्मही शिशिरदीधितिना रजन्यो हसैर्जलानि सरितां क्रम्रदेः सरांसि । सप्तच्छदैः कुसुमभारनतैर्वनान्ताः शुक्लीकृतान्युपवनानि च मालतीभिः ॥२॥ चश्चन्मनोज्ञशफरीरसनाकलापाः पर्यन्तसंस्थितसिताराडजपङ्किहाराः । नद्यो विशालपुलिनान्तनितम्बविम्बा मन्दं प्रयान्ति समदाः प्रमदा इवाद्य ॥३॥ व्योम कचिद्रजतशङ्खमृखालगौरैस्त्यक्ताम्बुभिर्लघुतया शतशः प्रयातैः। संलच्यते पत्रनवेगचलैः पयोदै राजेव चामरशतैरुपवीज्यमानः ॥४॥ भिन्नाञ्चनप्रचयकान्ति नभी मनोज्ञं बन्धकपुष्परजसाऽरुणिता च भूमिः। वप्राश्च पक्ककलमावृतभूमिभागाः प्रोत्कएठयन्ति न मनो श्ववि कस्य यूनः ॥४॥ मन्दानिलाकुलितचाहतराग्रशाखः पुष्पोद्गमप्रचयकोमलपल्लवाग्रः। मत्ति दिरेफपरिपीतमधूत्रसेकश्चितं विदारयति कस्य न कोविदारः॥६॥

#### तीसरासर्ग शरद्कावर्णन

 तारागणंभवरभ्षयाधुद्रहन्ती मेषावरोधपरिधुक्तशरााध्र्वक्ता । ज्योत्स्नादुकुलममलं रजनी दधाना दृद्धि प्रयात्यसुदिनं प्रमदेव वाला ॥७॥ कारण्डवाननिवृद्धित्वीचिमालाः कादम्बसारसकुलाकुलतीरदेशाः । कुर्वन्ति इंसविरुतैः परितो जनस्य जीति सरारुद्धरजोरुखितास्तिटन्यः ॥८॥ नेत्रोत्सवो इृद्धयहारिमरीचिमालः प्रह्लादकः शिशिरसीकरवारिवर्षी । पर्युर्वियोगविषदःभशरचतानां चन्द्रो दृहत्यतितरां तत्रुमङ्गनानाम् ॥६॥ आकम्पयन्फलभरानतशालिजालान्यानर्तयंस्तरुवरानकुमुमावनप्रान् । उर्फुद्धपङ्कजवनां निलनीं विभुन्वन्यूनां मनश्रल्यति प्रसमं नभस्वान् ॥१९॥ सोन्मादहंसिभिधुनंद्वर्योभितानि स्वज्खप्रपुज्लकमलोत्पलभूषितानि । मन्दप्रमातपवनोद्रतवीचिमालान्युत्कण्ठप्रपुज्लकमलोत्पलभूषितानि । मन्दप्रमातपवनोद्रतवीचिमालान्युत्कण्ठप्रपुज्लकमलोत्पलभूषितानि । प्रद्यप्रभातपवनोद्रतवीचिमालान्युत्कण्ठपरित सहसा हृद्यं सर्रासि ॥११॥ नर्ष्टं धर्मुक्तिभिदो जलदोदरेषु सौदामिनी स्फुरति नाग्य वियत्पताका । धुन्यन्ति पचपवनैन नभो बलाकाः पर्यन्ति नोन्नसम्रस्वागनं मयुगः ॥१२॥

चूस रहे हैं, ऐसा कोविदारका वृक्ष किसका हृदय टुकड़े-टुकड़े नही कर देता ।।६।। बादल हटे हुए चन्द्रमाके मुहवाली भ्राजकलकी रात भी तारोके सुहावन गहनी वाली ग्रीर चौदनीकी उजली साडी वाली अलवेली छोकरीके समान दिन-दिन बढती चली जा रही है ।।७।। जिन नदियोका जल कमलके परागमे लाल हो गया है, जिनपर इस कूज रहे हैं, जिनकी लहरे जल-पक्षियोकी चोचोंसे टकराती जा ग्ही है, ब्रौर जिनके तीरपर कदम्ब ब्रौर सारस पक्षियोंके मुण्ड घूम रहे है, वे नदियाँ लोगोको बडी सुहावनी लगती है ॥ ॥ सबकी प्रांखोंको भना लगनेवाले जिस चन्द्रमाकी किरसों मनको बरबस ग्रपनी ग्रोर खीच लेती है, वही सुहावना ग्रौर ठण्डी फूहार बरसानेवाला चन्द्रमा, उन स्त्रियोके फ्रंच बहत भूने डाल रहा है जो ग्रापने पतियोके बिछोहके विष अभे बारगोसे घायल हुई घरोमे पडी-पडी कलप रही है ।। ।। ग्रन्न भरी हुई बालियोंसे मुके धानके पींथोंको कॅपाता हुमा फूलोसे लंदे हुए सुन्दर बृक्षोको नचाता हुमा घौर खिले हुए कमलोसे भरे तालोकी कमलिनयोंको हिलाता हम्रा शीतल वाय, युवकोंका मन भक्तभीरे डाल रहा है ।।१०।। जिन तालोके तीरपर मस्त हंसोके जोड़े घूम रहे हैं, जिनमें स्वच्छ खिले हुए उजले और नीले कमल शोभा दे रहे हैं और जिनमे प्रात: कालके धीमे-धीमे पवनसे लहरे उठ रही है, वे ताल, धचानक हृदयको मस्त बनाए डाल रहे हैं ।।११।। श्राजकल न तो बादलोम इन्द्रधनुष रह गए है, न बगले ही श्रपने पँख हिला-हिलाकर भाकाशको पंला कर रहे है और न मोरोके भुण्ड ही मुँह उठाकर ग्राकाशकी ग्रोर देख रहे है।।१२।। जिन मोरोने नाचना छोड़ दिया हैं उन्हें छोड़कर ग्रब कामदेव उन हसोंके पास पहुँच गया है जो बड़ी मीठीबोली में रुन-फुन-रुन-मुन कर रहे हैं। फूलो की सुन्दरता भी कदम्ब, कुटज, ग्रर्जुन, सर्व ग्रीर

नत्यप्रयोगरहिताञ्ज्ञिखिनो विहाय हंसानुपैति मदनो मधुरप्रगीतान् । म्र कत्वा कदम्बक्कटआर्जनसर्जनीपान्सप्तच्छदानुपगता कममोदमश्रीः ॥१३॥ शेफालिकाकसमगन्धमनोहराणि स्वस्थस्थिताग्रहजकलप्रतिनादितानि । पर्यन्तसंस्थितसगीनयनोत्पलानि प्रोत्कएठयन्त्यपवनानि मनांसि पुंसाम् ॥१४॥ कह्नारपञ्चकमदानि महर्विधन्वंस्तत्संगमादधिकशीतलताम्येतः । उत्करहरूयस्यतितरां पवनः प्रभाते पत्रान्तलग्रातहिनाम्बविधयमानः॥१५॥ संपन्नशालिनिचयावृतभृतलानि स्वस्थस्थितप्रचरगोकलशोभितानि । हं मैं: समारमकलै: प्रतिनादितानि सीमान्तराशि जनयन्ति नुशां प्रमोदम ॥१६॥ सललिता गतिरञ्जनानामम्भोरुहैर्विकसितौर्भखचन्द्रकान्तिः । नीलोत्पलैर्मदकलानि विलोचनानि अविश्रामाश्च रुचिरास्तन्भिस्तरङ्कैः ॥१७॥ श्यामा लताः कुसुमभारनतप्रवालाः स्त्रीणां हरिन्त धृतभवणुवाहुकान्तिम् । दन्तावभामविशदस्मितचन्द्रकान्ति कङ्केलिपुष्परुचिरा नवमालुती च ॥१८॥ केशाकितान्तघननीलविकश्चताग्रानापुरयन्ति वनिता कर्णेषु च प्रवरकाश्वनक्रण्डलेषु नीलोत्पलानि विविधानि निवेशयन्ति ॥१६॥

श्रशोकके वृक्षोको छोड़कर छतिवनके पेडपर जा बसी है।।१३।। जिन उपवनोमे शेफालिकाके फुलोकी मनभावनी सुगन्ध फैली हुई है, जिनमे निश्चिन्त बैठी हुई चिडियोकी चहचहाहट चारो ग्रीर गैज रही है, जिनमे कमल-जैसी भौलोवाली हरिशायाँ जहाँ नहाँ बैठी पगरा रही है. उन्हें देख-देखकर लोगोंके मन हाथसे निकल-निकल जाते है । १४।। प्रात.काल पत्तोपर पड़ी हुई ग्रोमकी बंदे छितराता हुया और कोकाबेल, कमल तथा कुमुदसे छू-छुकर ठढक लेता हुया जो पबन थीमे-धीमे बह रहा है वह किसे मस्त नहीं बना देना ।।१५।। जहाँके खेतोमें भरपुर धानके पौधे लहलहा रहे हो, जहाँ घासके मैदानमे बहुतसी गौएँ चर रही हो, जहाँ बहुतसे सारसों और हसोके जोडे भ्रपनी मीठी बोली बोल रहे हो, ऐसे स्थान लोगोको ग्राजकल बडे ग्रच्छे लगते है ।।१६।। इन दिनो हंमोन मन्दरियोकी मनभावनी चालको, कमलिनियोंने उनके चन्द्रमत्वकी चमकको नील कमलोन उनकी मदभरी **भौ**खोको भौर छोटी लहरियोने उनकी भौहोंकी सुन्दर मटकको हरा दिया है ॥१७॥ जिन हरी बेलोंकी टहनियाँ फूलोके बोमसे मूक गई हैं, उनकी सुन्दरतान स्त्रियोकी गहनोसे सजी हुई बौहोंकी सुन्दरता छीन ली है भीर ककेलि तथा नई मालतीके सुन्दर फूलोने दाँतोकी चमकसे खिल उठने-वाली स्त्रियोकी मुस्कराहटकी चमकको लजा दिया है ।।१८।। स्त्रियाँ ग्रपनी घनी घंघराली काली लटोमे नये मानतीके फूल गुँब रही है भीर भ्रपने जिन कानोंमे वे सोनेके बढिया कुण्डल प्रतमा करती थीं, उनमें उन्होंने प्रनेक प्रकारके नीले कमल लटका दिए है ।।१६॥ ग्राजकल स्थिय बडी डमंगचे अपने स्तनोपर मोतियोंके डार पड़नकी और चन्दन पोतती है, अपने भारी-भारी नितस्कोपर हारै: सचन्दनरसैः स्तनमण्डलानि श्रोखीतटं सुविपुलं रसनाकलापैः।
पदाम्युजानि कलन्पुरशेखरैश्व नार्यः प्रहृष्टमनसोऽद्य विमृवयन्ति ॥२०॥
स्फुटकुश्वदिचतानां राजहं साश्रितानां मरकतमणिभासा वारिणा भूषितानाम् ।
श्रियमितशयरूपं व्योम तोयाशयानां वहित विगतमेषं चन्द्रतारावकीर्णम् ॥२१॥
शरिद कुग्वदसक्राद्ययवो वान्ति श्रीता विगतजलदङ्गन्दा दिग्वभामा मनोज्ञाः ।
विगतकलुपमम्भः श्यानपङ्का धरिश्री विमलक्तिरणचन्द्रं व्योम ताराविचित्रम् ॥२२॥
करकमलमनोज्ञाः कान्तसंसक्तहस्ता वदनिवितवन्द्राः काश्रिदन्यास्तरुपयः ।
रचिततस्रुपमगन्धि प्रायशो यान्ति वेश्म प्रवल्तमदनहेतोस्त्यक्तसंगीतरामाः॥२॥
सुरततस्तिलतासः सत्सखीिमः समेता असमशरिवनोदं स्वयन्ति प्रमोमम् ।
अजुपमश्चखरामा रात्रिमध्ये विनोदं शरिद तरुखकान्ताः स्वयन्ति प्रमोदान् ॥२४॥
दिवसकम्यपूर्खेवीध्यमानं श्रमति वत्युवतिश्वसामं पङ्कं जुम्मेऽद्य ।
कश्चदमिष गतेऽस्तं लीयते चन्द्रविम्बे हसितमिव वथुनां प्रापितेषु प्रियेषु ॥२५॥
असितनयनलचर्मां लच्चित्रत्येलु किलातकनककार्श्वां मत्तदं सस्वनेषु ।
असितनयनलचर्मां लच्चित्रत्योत्यलेषु किलातकनककार्श्वां मत्तदं सस्वनेषु ।

करधनी बाँधती हैं और धपने कमल-जैसे कोमल सन्दर पैरोमे छम-छम बजनेवाले बिछए पहनती हैं ।।२०।। खिले हुए चन्द्रमा और छिटके हुए तारोसे भरा हुआ आजकनका खुला आकाश उन तालोके समान दिलाई पड़ रहा है जिनमें नीलमके समान चमकता हुआ। जल भरा हुआ हो, जिनमे एक-एक राजहस बैठा हुआ हो भीर जिनमें यहाँ-वहाँ बहुतसे कुमुद खिले हुए हों ।।२१।। आजकल कमलोंको छूता हुआ शीतल पवन वह रहा है, बादलोंके उड़ जानेसे चारो श्रोर सब सुहावना दिलाई दे रहा है, पानीका गेंदलापन दूर हो गया है, धरतीपरका सारा की चड सुख गया है ग्रीर ग्राकाशमें स्बच्छ किरशोवाला चन्द्रमा भीर तारे निकल ग्राए है ।।२२।। चन्द्रमासे भी श्रधिक सुन्दर मुखवाली यवतियाँ प्रपना सब गाना-बजाना छोडकर घत्यन्त कामासर होकर घपने सन्दर कमल जैसे हाथ भपने प्रेमीके हाथोंमें डालकर उन घरोंमे चली जा रही हैं जिनमें सुगंधित फूलोकी सेज बिछी हुई है ॥२३॥ शरदमें संभोगका रस लेनेवाली और अनुठे प्रकारसे माँह रंगनेवाली युवतियाँ जब अपनी सखियोंके साथ बैठती हैं तो आपसमें एक इसरीको सब बाते बता डानती हैं कि रातमें कैसे-कैसे मानन्य लूटा गया ।।२४।। मात.काल जब सूर्य प्रपते करोंसे कमलको जगाता है तब वह कमल सुन्दरी युवतीके मुखके समान खिल उठता है औह जैसे प्रियके परदेस चले जानेपर स्त्रियोंकी मुस्कराहट चली जाती है, वैसे ही चन्द्रमाके छिप जानेपर कोई भी सकूचा जाती है।।२५॥ जब परदेसमें गए हुए लोग नीले कमलोंमें प्रपनी प्रियतमाकी काली पांसोंकी सुन्दरता देखते है, मस्त हसोको व्यक्तिमे उनको सुनहली करधनीकी रुनऋन सुनते हैं और बन्धुजीयनके फुलोंमें उनके निचले घोठोंकी चमकती हुई सुन्दरताकी चमक पाते हैं, तब तो वे बेचारे सब सुध-बुध

स्रीयां विहाय बदनेषु शशाङ्कलच्मीं
काम्यं च हंसवचनं मियानुपुरेषु ।
बन्धृककान्तिमधरेषु मनोहरेषु
कापि प्रयाति सुभगा शरदागमश्रीः ॥२७॥
विकचकमलवक्त्रा फल्लनीलोत्पलाबी

विकसितनवकाशश्वेतवासो वसाना ।

कुमुदरुचिरकान्तिः कामिनीवोन्मदेयं

प्रतिदिशत शरद्वश्चेतसः प्रीतिमद्रयाम् ॥२८॥

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ ऋतुसंहारे शरद्वर्णनं नाम तृतीयः सर्गः ।

भूजकर रोन ही लग जाते हैं ।।२६।। बारदृकी सुन्दर बोभा कही तो चन्द्रमाकी चमकको छोड़कर िखयांक मृहपर पहुँच गई है, कही हसोकी मीठी बोनी छोड़कर नवेलियों के रतन-जड़े बिखुमोमें चती गई है मौर कही बन्द्रक पूजोकी लातीको छोड़कर उनके निवले मीठोमें जा चत्री ।।२७।। भगवान करे, यह खिले हुए उनले कमलके मुखवाली, फूले हुए नीले कमलको मौखोवांकी कोंड्रेके मुख्य दाराज्य होते हुए उनले कमलके मुखवाली, फूले हुए नीले कमलको मौखोवांकी कोंड्रेके सुन्दर बारीरवाली मोर कुन हुए जमेल कमल मान मस्त बारदू ऋतु आप लोगोके समन नहीं नई उनमें भेरे ।।२६।।

महाकवि श्रीकानिदासके रचे हुए ऋतुसंहार काव्यमे शरद्का वर्णन नामका तीसरा सर्ग समाप्त हुया।

# ॥ चतुर्थः सर्गः ॥

## हेमन्तवर्णनम्

नवप्रवालोद्गससस्यरम्यः प्रफुल्ललोधः परिपक्षशालिः । विलीनपद्यः प्रपतनुषारो हेमन्तकालः समुपागतोऽयम् ॥१॥ मनोहर्रैथन्दनरागगौरे स्तुषारकुन्देन्दुनिभैश्र हार्रः । विलासिनीनां स्तनशालिनीनां नालंकियन्ते स्तमपष्टलानि ॥२॥ न बाहुयुग्मेषु विलासिनीनां प्रयात्ति सङ्गं वलयाङ्गरानि । वितय्वविम्वेषु नवं दुक्लं तन्वश्रकं पीनपोघरेषु ॥३॥ काश्रीगुणै काश्रमरुक्तिने भूष्यन्ति प्रमद्दा नितम्बाच । न न्पुर्रेहंसस्तं भवद्भिः पादाम्बुजान्यम्बुजकान्तिभाजि ॥॥॥ गात्राणि कालीयकच्चितानि सपत्रनेलानि मुखाम्बुजानि । रिरासि कालागुरुपृषितानि क्वंन्ति नार्यः सुरतोनस्वाय ॥५॥ रितिभवामिनिपाइवस्त्राः संप्राप्तहर्षास्त्रययः ॥५॥ स्तिभवामिनिपाइवस्त्राः संप्राप्तहर्षाम्युर्वास्त्रस्वाय ।।५॥ रितिभवामिनिपाइवस्त्राः संप्राप्तहर्षाम्युर्वास्त्रस्वयः । इसन्ति नोच्वंर्र्यानाविपाएववस्त्राः संप्राप्तहर्षाम्युर्वास्त्रस्वयः ॥६॥

#### **खीथा सर्ग** हेमन्त वर्गन

पीनस्तनोर:स्थलभागशोभामासाद्य तस्पीडनजातखेदः । त्थात्रलझैस्तहिनैः पतिदिर क्रिन्द तीवोषसि शीतकालः ॥७॥ प्रभृतशालिप्रमर्वे थितानि मृगाङ्गनायथविभवितानि । मनोहरक्रीश्चनिनादितानि सीमान्तराएयुत्सकयन्ति चेनः ॥८॥ प्रफल्लनीलोत्पलशोभितानि सोन्मादकादम्बविभवितानि । प्र**मञ्जतीयानि** सशीतलानि सरांसि चेतांसि हरन्ति पंसाम ॥६॥ समीच्यातिनिरस्तनीरं प्रवास खिन्नं पतिमद्रहन्त्यः । हरिगोत्तगाच्य: प्रबोधयन्तीय मनोर्ग्धानि ॥१०॥ हिमजातशीतैराध्यमाना सततं प्रिये प्रिय**ङ्गः** प्रियविष्ठयुक्ता विषागडुतां याति विलामिनीच ॥११॥ पुष्पासवामोद सगन्धिवक्त्रो नि:श्वासवातै: सरभीकताङ्गः । परस्पराङ्गच्य तिपङ्गायी शेते कामरसाजविद्धः ॥१२॥ जन: दन्तच्छदै. सब्रगटन्तचिह्नैः स्तनेश्व पाएयग्रकताभिलेखैः। निर्दय**मङ्गनानां** रतोषभोगो नवयौवनानाम् ॥१३॥ संस्रच्यते काचिद्विभपयति दर्पसासक्तहस्ता बालातपेष वनिता बदनारविन्दम । दन्तच्छदं त्रियतमेन निपीत सारं दन्ताग्रभित्रमवकृष्य निरीत्तते च ॥१८॥

 अन्या प्रकामसुरतश्रमस्विवदेहा रात्रिप्रजागरविषाटलनेत्रपद्या। स्नस्तांसदेशलुलिताकुलकेशपाशा निद्रां प्रयाति सृदुद्धर्यकरामितद्वा। ११४॥ निर्माल्यदाम परिश्वक्तमनोझगन्धं मूच्नोऽपनीय धननीलशिरोहहान्ताः । पीनोन्नतस्तनभरानतगात्रयष्टयः कुर्वन्ति केशरचनामपरास्तरस्यः॥१६॥ अन्या प्रियेश परिश्वक्तमचेच्य गात्रं हर्षान्तिता विरचिताधरचारुशोभा । कुर्पासकं परिद्धाति नखस्ताङ्गी व्यालम्बिनीलललितालककुश्चिताची ॥१०॥ अन्याश्चिरं सुरतकेलिपरिश्रमेख खेदं गताः प्रशिथिलीकृतगात्रयच्यः । संह्ष्यमाणपुलकोरुपयोधरान्ता अभ्यञ्जनं विद्धति प्रमदाः सुशोभाः॥१८॥ वहराखरमणीयो योषितां चित्तहारी

परिखतबहुशालिव्याकुलग्रामसीमा । विनिषतिततुषारः क्रौञ्चनादोषगीतः

प्रदिशतु हिमयुक्तः काल एपः सुखं वः ॥१६॥ इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ ऋतुसंहारे हेमन्तवर्गान नाम चतुर्थः सर्गः ॥

ष्रपने जिन बोठोका प्यारेने रस पी लिया है भीर जिनपर प्यारेक दोतोंके पात बने हुए है, जन भीठोंको बोच-लीचकर रख रही है। 1१ था। प्यारात संगोगते बन जानिक कारए। एक दूसरी ख़ोकी कमान-लीचकर रख रही है। 1१ था। प्यारात संगोगते बन जानिक कारए। एक दूसरी ख़ोकी कमान-लीचकर रात पर तथा है। उसके वाल हो गई है। उसके क्ये फूल गये है, उसके वाल इधर-उधर क्यित पर है और वह प्राराजकाक सूर्यकों कोमल किरएगेंधे पूप लाती हुई मो गई है। 18 था। तथा है। वाल को पर पात है जो पह है। 18 था है। 18 था। तथा है। वाल को पर पात है जो पह है। 18 था। तथा है। वाल को पर पात है। वाल को पर पात है। वाल को पर पात है। है। 18 था तथा है। वाल को पर पात है। वाल करने लगी है। है। वाल को प्रकार बहुत देरतक सभीग करने करते जो युवतियाँ बक पर है। वाल को ला को पर पात है। वाल को को पर पात है। वाल को पर पात है। वाल को पर पात है। वाल को पर पर पात है। वाल को पर पर पर पात है। वाल को पर पर पात है। वाल को पर पात है। वाल को पर पर पात है। वाल को पर पात है। वाल को पर पात है। वाल को वाल के वाल के है। वाल को है। वाल को वाल के है। वाल को है। वाल के है। वाल कि है। वाल के है।

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए ऋतुसंहार काव्यमें हेमन्त वर्णान नामका चीया सर्ग समाप्त हुखा।

## ॥ पश्चमः सर्गः ॥ शिशिरवर्णनम

प्ररूदशालीच्चचयावृतवितिं कचित्स्थतकौञ्चनिनादराजितम् । प्रकासकासं प्रसदाजनप्रियं वरोरु कालं शिशिराह्ययं नि रुद्धवातायनमन्दिरोदरं भानमतो हताशनो गभस्तयः। गुरूखि वासांस्यवलाः सयौवनाः प्रयान्ति कालेऽत्र जनस्य सेव्यताम् ॥२॥ न चन्दनं चन्द्रमरीचिशीतलं न हर्म्यपृष्ठं शरदिनदुनिर्मलम्। न वायवः सान्द्रतुषारशीतला जनस्य चित्तं रमयन्ति सांप्रतम ॥३॥ तपारसंघातनिपातशीतलाः शशाह्रभाभिः शिशिरीकताः पनः। विपागद्धतारागणचारभषणा जनस्य सेव्या न भवन्ति रात्रय: ॥४॥ गृहीतताम्बुलविलेपनस्रजः पुष्पासवामोदितवक्त्रपङ्कजाः । प्रकामकालागुरुधूपवासितं विशन्ति शय्यागृहस्रुत्सकाः कृतापराधान्बहुशोऽभितर्जितान्सवेपथुन्साध्वसलुप्तचेतसः

निरीच्य भवुन्सुरताभिलाषिणः स्त्रियोऽपराधान्समदा विसस्मरुः ॥६॥

#### पांचवां सर्ग

## शिशिरका वर्गन

हे मुन्दर जोषोंवाली ! मुनो जिस ऋतुमे थान धौर ईलक के क्षेत पर जाते हैं, जिसमें कभी-कभी सारसकी बोनी भी गूँज जाती है धौर काम भी बहुत वह जाता है, वह क्षियोंकी प्यारी सिधिर ऋतु भा पहुँची है।।१। आजकल लोग प्रपने घरोके भीतर लिहकियों वन्न करके, प्राप्त लावकर, घूप लावर, मो-गोटे कर वे पहतकर धौर पुवती लियोंके निरुटकर दिन दिताते हैं।।२।। इन दिनों किसीको चन्द्रमाकों किरणोसे टबाया हुप्रा चन्द्रन ही कच्छा लगता है न घरद्रके चन्द्रमाकों किरणोसे उदाया हुप्रा चन्द्रन ही कच्छा लगता है न घरद्रके चन्द्रमाकों किरणोसे और भी टंकी चार वही हुई धौर पीले-पीके तारोवाली रातोंमें कोई मी बाहुर नहीं किस्ता ।।४।। फूलोके आपक ची हुई धौर पील-पीके तारोवाली रातोंमें कोई मी बाहुर नहीं निकलता ।।४।। फूलोके आपक ची हुई धौर पील-पीके तारोवाली रातोंमें कोई मी बाहुर नहीं पान लाकर, फुलेन लगाकर धौर मालाएँ पहनकर, काले अगत मूंह सुगीचत हो गया है वे दिन्याँ पान लाकर, पुलेन लगाकर और मालाएँ पहनकर, काले अगर के पुरते महकनेवाले प्रपने शयन-परोमे बड़े चायते चली जा रही हैं।।४।। मदमाती दिनयोंने प्रयने जिन पतियोको प्रयराच करनेवर बंटा-फटकारा चा, वे कब कपिते हुए धौर वरते घरराच कुरते साम करनेक लिये धाते हैं तो उन्हें देखते ही वे दिवारों उनका सब प्रयराच पूलकर उनते संभोग करने कारती है।।६।। जिन नतपुव- विसोने युवकोंके साथ धाजकलकी लानी रातोंमें बहुत देतक जी भरकर पति र कहकर संभीएक विसोने युवकोंके साथ धाजकलकी लानी रातोंमें बहुत देतक जी भरकर पति करकर संभीएक

प्रकामकामैर्प्रविभः सनिर्दयं निशास दीर्घास्वभिरामिताश्चिरम्। अमन्ति मन्दं श्रमखेदितीरवः चपावसाने नवयौवनाः स्त्रियः ॥७॥ मनोज्ञकर्पासकपीहितस्तनाः मरागकौशेयकभषितोरवः । क्सुमै: शिरोरुहैर्विभूषयन्तीव हिमागमं स्त्रिय: ॥=॥ निवेशितास्तः कंकमरागपिखरें. संखोपसेव्येर्नवयौवनोष्मभिः । पयोधरै: विलासिनीभिः परिपीडितोरसः स्वपन्ति शीतं परिभय कामिनः ॥६॥ सगन्धिनि:श्वासविकम्पितोत्पलं मनोहरं कामरतिप्रबोधकम्। निशास हष्टा सह कामिभि. खिय: पिवन्ति मद्यं मदनीयम्त्रमम् ॥१०॥ श्रपगतमदरागा योषिदेका प्रभाने कृतनिविडकचाग्रा पत्यरालिङ्गनेन । प्रियतमपरिभ्रक्तं वीचमाणा स्वदेहं व्रजति शयनवासाद्वासमन्यं हसन्ती॥११॥ श्रगरुसर भिधुपामोदितं केशपाशं

श्रगुरुसुराभथुषामादत कश्चपाश भारततकुसुममालं कुश्चिताग्रं वहन्ती । त्यजति गुरुनितम्बा निम्नताभिः सुमध्या उपमि शयनमन्या कामिनी चारुगोभा ॥१२॥

कनककमलकान्तैथारुताम्राधरोष्टैः श्रवणतटनिषक्तैः पाटलोपान्तनेत्रैः । उषसि वदनविम्बरंससंसक्तकेशैः श्रिय इव गृहमध्ये संस्थिता योपितोऽद्या।१३।।

भ्रानन्द लूटा है, वे स्मियाँ, रातके परिश्रमसे दुलती हुई जाँघोंके काररण प्रातःकाल बड़े धीरे-धीरे चल रही हैं ॥७॥ सुन्दर चोलियोमे अपने स्तन कमे हए, जाँघोषर रेशमी कपडे पहने हुए और बालोमे फूल गंथे हए स्त्रियाँ ऐसी लग् रही हैं मानो जाडेके स्वागतका उत्सव मनानेके लिय सिगार कर रही हो ।। व।। इन दिनो प्रेमी लोग केसरसे रँगे हुए लाल स्तनोंबाली ग्रीर सखसे लटी जानेवाली जवानीकी गर्मीसे भरी हुई कमनियोको कसकर खातीसे लिपटाए हुए जाडा भगाकर सीते है ॥६॥ इन दिनो स्त्रियाँ वडे हर्पसे अपने प्रेमियोके साथ रातको, रुचिकर, बढिया, मद बहानेवाली और काम-वासना जगानेवाली वह मदिरा पीती हैं, जिसमें पड़े हुए कमल, उन कामिनियोकी सुगंधित सौससे बराबर हिलते रहते हैं ।।१०।। देखों ! प्रातःकाल होनेपर एक स्त्री अपने प्रियतमसे उपभोग किए हुए अपने शरीरको देखती हुई अपने शयन-घरसे इसरे घरमें चली जा रही है। इस समय इसके मुखपर मदकी लाली भी नहीं रह गई है और पतिकी छातीसे लगे रहनेके कारण उसके स्तनोंकी घुण्डियाँ भी कड़ी हो गई हैं ॥११॥ एक दूसरी भारी नितम्बवाली, गहरी, नाभिवाली, लचकदार कमरवाली और मनभावनी सुन्दरतावाली स्त्री ग्रगरके घूएँमे बसी हुई ग्रपनी विना मालावाली घनी र्घंघराली लटे हायमे यामे प्रात काल पर्लंग छोडकर उठ रही है ॥१२॥ इन दिनो प्रात:कालके समय स्त्रियोंके सुन्दर लाल-लाल प्रोठोंवाले, लाल कोरोंसे सजी हुई बड़ी-बड़ी प्रास्त्रोंबाले, कंघोंपर फैले हुए बालोंबाल ग्रीर मुनहले कमलके समान अमकनेवाले गोल-गोल मुखोंको देखकर ऐसा लगता है मानो घर-घरमे लक्ष्मी था वसी हों ।।१३॥ अपने मोटे नितम्बोंके बोकसे दुखी, अपने स्तनोंके ष्ट्रथुज्ञघनभरार्ताः किँचिदानप्रमध्याः स्तनभरपरिखेदान्मन्दमन्दं बजन्त्यः । सुरतसमयवेषं नेशमाशु प्रहाय दर्धात दिवसयोग्यं वेशमन्यास्तरुण्यः॥१९॥ नखपदचितभागान्त्रीचमाखाः स्तनान्तानधरिकसलयाग्रं दन्तभित्रं स्पृशन्त्यः । अभिमतरतवेषं नन्दयन्त्यस्तरुण्यः सवितुरुदयकाले भृषयन्त्याननानि ॥१५॥ प्रचरगडविकारः स्वादशालीचरस्यः

्रालाकुरम्यः प्रवलसरतकेलिजीतकन्दर्पेदर्पः ।

प्रियजनरहितानां चित्तसंतापहेत:

शिशिरसमय एष श्रेयसे वोऽस्तु नित्यम् ॥१६॥ इति महाकविश्रीकालिदासविरचिते ऋतुमंहारकाव्ये शिशिरवर्णन नाम पञ्चनः सर्गः ॥

बोक्सते फुकी हुई कमरवानी और षक्तेके कारए। बहुत धीरे-धीरे चलनेवानी बहुत-मी स्नियाँ रातके सभोगवाले नस्न उतार उतारकर दिनमे पहननेके कपडे पहन रही हैं।।१४।। प्रथने प्यारेके नक्षोके साथोते भरी धपनी छाती देखती हुई, प्यारेके दीतीसे काटे हुए प्रपने कॉपनोके समान कोमल धपरीको छूनी हुई भीर इस प्रकार प्रयने मनचाहे संभोगके वेदापर खिलखिलाती हुई स्नियाँ प्रातः काल प्रपने मृँह सवा रही हैं।।१४।। जिस जिलात उनुमें मिठादर्था बहुतायत्वे सिलती है, इसदाद जगनेवाले चावन भीर ईस कारो घोर सुहत है, लोग बहुत संभोग करते है, कामदेव भी पूरे वेसके बजा हो और प्रयारोके विना प्रकेते दिन काटनेवाले लोग मन मसोसकर रह जाते हैं वह विविद्य ऋतु प्राप लोगोका मला करे।।१६।।

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए ऋतुसहार काव्यमें शिशिर ऋतुका वर्गन नामका पौचवौ सर्ग समाप्त हुन्ना ।।

# ॥ **षष्ठः सर्गः॥** वसन्तवर्णनम्

प्रफुल्लचुताङ्करतीच्लसायको द्विरेफमालाविल शद्भुतर्गणः । सुरतप्रसङ्घिनां वसन्तयोद्धा समुपागतः प्रिये ॥१॥ द्रमाः सपुष्पाः सलिलं सपद्यं स्त्रियः सकामाः पवनः सुगन्धिः। सुरेखाः प्रदोषा दिवसाश्च रम्याः सर्वे प्रिये चारुतरं वसन्ते ॥२॥ कतशीतहर्म्यः स्वासितं चारु शिरश्च चम्पकैः। नार्याऽपि वसन्तकाले स्तनं सहारं क्समैर्मनोहरै: ॥३॥ मश्चिमेखलानां शशाङ्कभासां प्रमदाजनानाम । ददाति सौभाग्यमयं चुतद्र मागां कुसुमान्वितानां कुसुम्भरागारु णिते दें कुलै नितम्ब विम्बानि विलासिनीनाम । तन्वंशकः कु**द्ध**मरागगौर रलंकियन्ते स्तनमण्डलानि ॥४॥ कर्सेषु योग्यं नवकर्सिकारं चलेष नीलेष्वलकेष्वशोकम्। पुष्पं च फुल्लं नवमल्लिकायाः प्रयान्ति कान्ति प्रमदाजनानाम् ॥६॥ स्तनेषु हाराः सितचन्दनार्द्रा अजेषु सङ्गं वलयाङ्गदानि । प्रयान्त्यनङ्गातुरमानसानां नितम्बनीनां जधनेष काञ्च्यः ॥७॥

> छठा**सर्ग** वसन्तकावर्गान

नो त्यारी ! फूले हुए प्रापकी मञ्जिरियों है ये ताल लेकर घोर घरने चनुष्यर मौरोंकी सीती जड़ाकर बीर वसन संभोग करनेवाले रिक्तिकोंको वेषन प्राप्त हुंचा हूं ।।।।। देखां त्यारी ! वसनतेक प्राप्त हो सार वह उस कुलों से तर गए हैं, जनमें कमत लिस गए हैं, क्लियों मान सत्वाकों हो गई हैं, बायुंस सुतान धाने लगी है, त्यों कुलावी हो चली है सीर दिन सुप्तानने हो गए हैं। सचपुत मुन्दर वसनतेमें सब कुछ मुहाबना लगने हो लगता है ।।२।। वसनतेमें घरों की खतों पर ठंडी प्रीप्त छा गई है, बम्मेले कुलोंसे सब कुछ मुहाबना लगने हो लगता है ।।२।। वसनतेमें यो प्रीप्त से क्लीये पर मनोहर कुलोंकी मानाएँ पहनने लगी है ।।३।। वसन्तेम छानेले बावि हमाने क्लीय भीर पहने लगी है ।।३।। वसन्तेम कामेलियोंने काम मिलाई पहने लगी है ।।३।। कामिलियोंने प्रीप्त कामेलियोंने कामेले कामेलियोंने कामेले ने लगते हैं।।३।। कामिलियोंने प्रयु गोल-गोल नितम्बोयर कुनुमके लाल फूलोंचे रंगी रेखमी साड़ी पहन भी है।।। क्लियोंक कामोंकि काले हुए सात्रोंने कामेले के कामेले रंगी हुई महीन कपनेली चोली पहन भी है।।३।। क्लियोंके कामोंकि काले के सुत्र खीर नम मिलाई कुल को सात्र मानिक क्लियों स्वाचीक के कुल धीर नम मिलाइयोंने स्वची हुई किया वही मुहाबनी लगते लगी है।।६।। प्राप्त में सोत्रोंके कुल धीर नम मिलाइयोंने स्वची हुई किया ने तही मुहाबनी लगते लगी है।।६।। प्राप्त में प्रोप्त करने के सात्र के स्वची सात्र सोत्र हुए मौतीके सात्रों प्रेप्त सोत्र सोत्र हुए मौतीके सात्र प्रोप्त हुए मौतीके सात्र प्रोप्त हुए मौतीके सात्र प्रोप्त हुए मौतीके सात्र प्रोप्त स्वची सात्र सात्र स्वची सात्र सात्

वक्त्रेष् सपत्रलेखेष विलासिनीनां हेमाम्बुरुहोपमेष् । मौक्तिकसङ्बरम्यः विस्तरताम्रपैति ॥ = ॥ स्वेदागमो श्लथबन्धनानि गात्राशि कंदर्पसमाकलानि । उच्छवासयन्त्यः एव भवन्ति नार्यः ॥ २ ॥ समीपवर्तिष्वधुना प्रियेष सम्रत्सुका मदालसानि मुहुर्मुहुर्ज म्भगतत्पराणि। तननि पारहनि प्रमदाजनस्य करोति लावएयससंभ्रमाखि ॥१०॥ ळायां जनः समभिवाञ्ळति पादपानां नक्तं तथेच्छति पनः किरगं सथांशोः। हम्यं प्रयाति शयितं सुखशीतलं च कान्तां च गाढम्रपगृहति शीतलत्वात ॥११॥ नेत्रेष लोली मदिरालसेषु गएडेषु पाएड: कठिन: स्तनेषु । मध्येष निम्नो जघनेषु पीनः स्त्रीणामनङ्गो बहुधा स्थितोऽद्य ॥१२॥ ग्रङानि निदालसविभ्रमाणि वाक्यानि किंचिन्मदिरालसानि । भ्रतेपजिह्यानि च वीचितानि चकार कामः प्रमदाजनानाम ॥१३॥ प्रियङगुकालीयकक्क**इ** माक्तं स्तनेष गौरेष विलासिनीभि:। चन्दनमङ्गनाभिर्मदालसाभिर्मृगनाभियुक्तम् ॥१४॥ श्चालिप्यते

गुरुखि वासांसि विहाप तुर्खे तन् ने लावारसरक्षितानि ।
सुगन्धिकालागुरुष्पितानि घचे जनः काममदालसाङ्गः ॥१५॥
पुँरकोकिलरचूतरसासवेन मत्तः त्रियां सुम्बति रागहृष्टः ।
कृत्वहिरेकाऽप्यमम्बुलस्थः त्रियं त्रियायाः प्रकरोति चादु ॥१६॥
तान्नप्रवालस्तवकावनन्नारचूतद्रुमाः पुण्यितचारुशाखाः ।
कृविन्ति कामं पवनावभृताः पर्युत्सुकं मानसमङ्गनानाम् ॥१७॥
स्मामुलतो विदुमशानामं सपन्लवाः पुण्यचयं दघानाः ।
कृविन्त्यशोका हृदयं सशोकं निरीच्यमाखा नवयौवनानाम् ॥१८॥
मत्तिरेकपरिसुचिवतचारुप्रणा

मन्दानिलाङ्गलितनम्रमृदुप्रवालाः।

क्किनत कामिमनसां सहसोत्सुकत्वं

बालातिष्ठक्तलतिकाः समवेच्यमाखाः ॥१६॥ कान्ताष्ट्रखद्यतिजुपामचिरोद्गतानां

शोभां परां कुरवकद्रुममञ्जरीणाम् । दृष्ट्वा प्रिये सहृदयस्य भवेत्र कस्य

वेदर्पवाणपतनव्यथितं हि चेतः ॥२०॥

श्रादीप्तवह्निसहशैर्मरुवाऽ**वधृतैः** 

सर्वत्र किंशुक्वनैः कुसुमावनम्रैः।

सद्यो वसन्तसमयेन समाचितेयं

रक्तांशुका नववधूरिव भाति भूमिः ॥२१॥

किंशुकै: शुक्रमुखच्छविभिर्म मिसं

कि कर्णिकारकुसुमैर्न इतं तु दग्धम्।

यत्कोकिलः पुनस्यं मधुरैर्वचोमि-

र्यूनां मनः सुबदनानिहितं निहन्ति ॥२२॥

पुँस्कोकिलेः कलवचोमिरुपाचहर्षेः

क्रजद्भिरुन्मदकलानि वचांसि भन्नैः।

लजान्वितं सविनयं हृदयं चरोन

पर्याञ्चलं जुलगृहेऽपि कृतं वधुनाम् ॥२३॥

श्राकम्पयन्कुसुमिताः सहकारशासा

विस्तारयन्परभृतस्य वचांसि दिच्छ ।

वायुर्विवाति हृदयानि हरन्रराणां

नीहारपातविगमात्सभगी बसन्ते ॥२४॥

सगनेवाले कुरवकके फूलोंकी धनोक्षी बोभा देलकर किस रिसक्ता मन कामदेवके बाएसे थायल महीं हो जाता ।।२०।। वसन्तके दिनोमे पवनके भोकेने हिलती हुई पिन पलासके कुनोकी फूली हुई पावाए जलती हुई धामकी लपटोंके समान दिखाई देती है, ऐसे पलासके जंगलोते ठकी हुई पुत्र्वा ऐसी लग्न रही है मानो लाल साड़ी पहने हुए कोई नई हुनिहन हो ।।२१।। प्रपनी प्यारियोंके सुब्बाईपर रीभे हुए प्रेमियोंके हृदयको सुग्नेते ठी कुछ कम इक-हुक कर रक्खा था या कर्नरेके फूलोने ही कुछ कम जला रक्खा था कि यह कोयल भी घपनी मीठी कुक सुना-सुनाकर उन्हे भीर मार बालनेवर उताक हो रखी है ।।२२।। मनत होकर मीठे स्वयमें सूक्कोवाले तर कोयलोन थीर मर्सरोस गुँवते हुए भीरोने तथी क्लियोंके लाज थीर मर्सरोस रहे हर-संसेको भी थोडी देके लिये प्रधीर कर दिया है ।।२३। वसन्तने पाला ठो पहता नहीं है, इनविष्

कुन्दै: सिविश्रमवधूहसितावदातैहृद्योतितान्युपदनानि मनोहराणि ।

विचं मुनेरिप हरिन्त निङ्गचरामं
प्रामेव रागमलिनानि मनोसि यूनाम् ॥२५॥
आलिम्बहेमरसनाः स्तनसक्तहाराः
कृंदर्पदर्पशिथिलीकृतगात्रयष्ट्यः ।

मासे मधौ मधुरकोकिलभुङ्गचादैनांपां हरन्ति हृद्यं प्रसमं नराणाम् ॥२६॥
नानामनोज्ञकुसमुद्रम्यूपितान्तानृद्धान्यपुष्टनिनदाकुलसालुदेशान् ।

न्द्रष्ट्वा नतः चितिभृतो मुदसेति सर्वः ॥२७॥ नेत्रे निर्मीलयति रोदिति याति शोकं प्रायं करेया विरुगद्धि विरौति चोच्चैः।

कान्तावियोगपरिखेदितचित्तवृत्ति-

शैलेय जालपरिखद्धशिलातलान्ता-

र्दष्ट्राऽध्वगः कुसुमितान्सहकारवृत्तान ॥२८॥

फैलानेवाला मुन्दर वसन्ती पवन लोगोका मन हरता हुण वह रहा है ॥२४॥ कामिनियोंकी मत्तानों हैंग्रोने समान उजले कुन्दरे फूनीसे चमकते हुए मनोहर उपवन जब मोह-मायासे दूर रहेनेवाले मुनियों तका मन हर लेते हैं तब नवयुवकोंके मेमी हरयकी तो बात ही क्या ? ।।२१॥ जैतो जब कोमलकी कुरू मुनाई देने लगती है, भीरे गूँगने लगते हैं, उस समय कम्पर्के सोनेको करवानी वीधे, स्तानीयर मोतीके हार लटकाए भीर कामकी उन्तेजनांके की सारीरांकी क्या विवाद के निर्माण के न

समदमधुकरायां कोकिलानां च नादैः

कुसुमितसहकारैः कर्णिकारैश्र रम्यः

इषुभिरिव सुतीच्यौर्मानसं मानिनीनां

तुदति कुसुममासो मन्मथोदीपनाय ॥२६॥

रुचिरकनककान्तीन्युश्चतः

पुष्पराशी-

न्मृदुपवनविधृतान्पुष्पिताँश्चृतवृत्तान् ।

श्रमिष्ठसमिनीच्य चामदेहोऽपि मार्गे

मदनशरनिघातैर्मोहमेति प्रवासी ॥३०॥

परभूतकलगीतें ह्रांदिभिः

सद्रचांसि

स्मितदशन**मयूखान्कुन्दपु**ष्पप्रभाभिः

कर किसलय का निंत

प**ल्ल**वै विंद्रुमा**मे** 

रुपद्दसति वसन्तः कामिनीनामिदानीम् ॥३१॥

कनककमलकान्तैराननै:

पाएडुगएडै-रुपरिनिहितहारैअन्दनार्टै: स्तनान्तै:।

मद जनितविलासैर्देष्टिपातैर्ध्वनीन्द्रा-

न्स्तनभरनतनार्यः कामयन्ति प्रशान्तान ॥३२॥

मधुसुरिम ग्रुखाच्नं लोषने लोप्रतात्रे
नवहरवक्पूर्वः केशपाशो मनोज्ञः।
गुरुतरकुचयुग्धं श्रोषिष्म्यं तथैव
न भवति किमिदानीं योषितां मन्मथाय ॥३३॥

श्चाकस्पितानि इदयानि मनस्विनीनां बातैः प्रफल्लसहकारकृताधिवासैः।

उत्कृजितै: परभृतस्य मदाक्कलस्य श्रोत्रप्रियैमेधुकरस्य च गीतनादैः॥३४॥

रम्यः प्रदोषसमयः स्कुटचन्द्रमासः

पुँस्कोकिलस्य विरुतं पवनः सुगन्धिः।

मचालियुथविरुतं निश्चि सीधुपानं सर्वे स्सायनिमदं कुसुमायुधस्य ॥३५॥

रक्ताशोकविकल्पिताधरमधुर्मचद्विरेफस्वनः

कुन्दापीडविशुद्धदन्तनिकरः प्रोत्फुल्लपश्चाननः।

चूतामोदसुगन्धिमन्दपवनः शृङ्गारदीम्नागुरुः

कस्पान्तं मदन्त्रियो दिशतु वः पुष्पागमो मङ्गलम् ॥३६॥

 मलयपवनविद्धः

कोकिलालापरस्य:

सर भिमधनिषेकाल्लब्धगन्धप्रबन्धः

समन्ता-

विविधमधुपयुर्थेर्वेष्टयमानः

द्भवत

तव वसन्तः श्रेष्ठकालः सखाय ॥३७॥

श्राम्री मञ्जूलमञ्जरी वरशरः सर्तिकश्चकं यद्धनु-

ज्यां यस्यालिकलं कलङ्करहितं छत्रं सितांग्रः सितम् ।

मचेभो मलयानिलः परभुता यद्धन्दिनो लोकजि-

त्सोऽयं वो वितरीतरीत वितन्तर्भद्रं वसन्तान्वितः ॥३८॥

इति महाकविश्रीकालिदासविरचिते ऋतसंहार काव्ये वसन्तवर्णनं नाम पष्ठः सर्गः ॥

देनेवाला और कामका मित्र वसन्त घाप लोगोंका सदा प्रसन्न रक्खे ॥३६॥ मलयके वायवाखा. कोकिलकी ककसे जी लुभानेवाला, सदा सुगन्धित मधु बरसानेवाला और चारों घोर भौरोसे घिरा हुआ वसन्त भापको सुखी भौर प्रसन्न रक्से ।।३७।। जिसके श्रामके बौर ही बाएा हैं, टेस ही चनुष हैं. भौरोंकी पाँत डोरी है. मलयाचलसे माया हमा पवन ही मतवाला हाथी है, कोयल ही गायक है भौर शरीर न रहते हुए भी जिसने संसारको जीत खिया है वह कामदेव वसन्तके साथ आपका कल्यारम करे 113 दा।

महाकवि श्रीकालिदासका रचा हुआ ऋतसंहार काव्य में बसन्त-वर्णन नामका छठा सर्ग पूर्ण हुआ ।। ऋत्संहार काव्य पूर्ण हुमा ।।

# द्वितीयं खगडम्

# महाकविश्रीकालिदासस्य नाटकानि

महाकवि श्रीकालिदासके नाटक

# पात्र-परिचयः

# पुरुषाः

सुत्रवारः—नाटकस्य प्रवन्धकर्ता । दुष्यन्तः—हस्तिनापुरस्य सम्राट् । भद्रसेनः—सेनापितः । माढव्यः—विदूषकः । सर्वदमनः—दुष्यन्तस्य पुत्रः (भरतः) सोमरातः—राज्ञः धर्मगुरः । रैदतकः—दीवारिकः ।

करमकः — राजसेवकः । पार्वतायनः — कञ्चुकी । वैतालिकौ — राजचारसौ ।

बैसानस, शाङ्गरवः सारद्वतः, हारीभः, गौतमः स्यामसः—बुष्यन्तन्य स्थानः, प्रथान राज-पुरुषः ।

धीवर —मत्स्यग्राही । सूचकः, जानुकः—राजपुरुषौ । मातकः—इन्द्रस्य सार्राधः । मारोवः—(कस्यपः) प्रजापतिः । दुर्वासा—ऋषिः ।

## स्त्रियः

नटी — सूत्रधारस्य पत्नी ।

शकुन्तना — कण्वस्य पालिता कन्या ।

भनसूरा, भियवदा — शकुन्तलायाः सस्यौ ।

गोमती — एका तपस्विनी ।

बदुरिका

परभूतिका

प्रतिकाः

प्रतिहारो, यवनी — परिचारिके ।

सानुमती — एका अपसरा ।

भवितिः — कथ्यपस्य पत्नी ।

### ॥ श्रीः ॥

# ॥ त्रभिज्ञानशाकुन्तलम् ॥

## प्रथमोऽङ्कः

या मुष्टिः ऋष्द्राद्या बहति विधिद्धतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् । यामाहुः सर्वेवीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यज्ञाभिः प्रपक्षस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः ॥ १॥

#### [नान्धन्ते]

सूत्र वारः— प्रालमतिबिस्तरेगा । (नेपध्याभिमुसमवलोक्य) प्रार्थे ! यवि नेपध्यविधानसवसितम् । इतस्ताबवागम्यताम् ।

#### ग्रभिज्ञानशाकुन्तल

#### प्रथम ग्रङ्क

शिवजी उस जल के रूपमे हमे प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं जिसे बह्याने सबसे पहले बनाया; उस प्रिनिक रूपमें दिखाई देते हैं जो विधिक साथ दी हुई हवन-सामग्री प्रहण करती है; उस होताके रूपमें दिखाई देते हैं जिसे यक करतेका काम मिला है; उन चन्न प्रीर सूर्यके रूपमें दिखाई देते हैं जी दिन भीर रातका समय निष्वत करते हैं; उस प्राकाशके रूपमें दिखाई देते हैं जिस का गुण शब्द है पीर जो संसार भरमें रमा हुमा है; उस पृथ्वीके रूपमें दिखाई देते हैं बोस बात बीकों के उस्पान करतेवाली बताई जाती है; भीर उस बायुके रूपमें दिखाई देते हैं बोस बातों बोकों उर्द्याल करतेवाली बताई जाती है; भीर उस बायुके रूपमें दिखाई देते हैं बिखके कारण सब जीव जी रहे हैं। जस, भिना, होता, सूर्य, चन्न, भाकाश, पृथ्वी भीर बायुके इस आठ प्रस्तक रूपमें मंत्रो भगवान शिव सबको दिखाई देते हैं वे भाव लोगोंका करवाण करे।।१।

#### [मंगलावरण हो चुकनेपर ]

सुवधार:— प्रव बहुत विस्तार करना ठीक नही है। [नेपध्यकी ग्रोर देखकर] धार्ये! यदि श्रृञ्जार हो चुका हो तो इधर ग्रा जाना। [प्रविद्य]

नटी — ग्रज्जन्त इसं स्हि। श्रात्मवेदु ग्रजो को लियोशो श्रञ्जविद्विगद्वति । ( श्रायंपत्र इयमस्मि । श्राजापयत् ग्रायं, को नियोगोऽनुष्ठीयतामिति । )

सूत्रधारः — द्वायं इयं हि रसभावविशेषवीलागुरोविकमादित्यस्याभिक्यभूमिष्ठा परिवत् । प्रस्थाच कालिबासपवितवस्तुनाऽभिज्ञानकाकुन्तसनामधेयेन नवेन नाटकेनोपस्थातस्यस्मामिः । तत्प्रतिचात्रमाधीयतो यन्तः ।

नटी--सुविहिदप्पभ्रोधदाए ग्रजस्स ए। कि वि परिहावइस्सदि ।

( मुविहितप्रयोगताऽऽयंस्य न किमपि परिहापयिष्यते ।

सूत्रधार.--[सस्मितम् ] सार्वे ! कथवामि ते भूतार्थम्--

त्रा परितोषाद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम् । बलवदपि शिवितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः॥२॥

नटी--[ सविनयम् ] प्राच एवं एवस् । झाएन्सरकरिएज्जं वाव झाजो झाएवेतु ।

नटी—ग्रथ कदमं उग् उद्वं ग्रथिकरिग्न गाइस्सम् ।

( ग्रथ कतमं पुनऋ त् ग्रधिकृत्य गास्यामि । )

#### [ग्राकर]

नटी — या गई बार्यपुत्र ! बाजा की जिए कौन-सा नाटक खेला जाय ।

सूत्र-गर---पायं ! रस धीर भावका चमत्कार दिखानेवालं कलाकारीके बाश्रयदाता महाराज विकमारित्यको इस समाको बात्र "पियेष रूप से अवे--वे विदानोंने सुबोमित किया है इसकिये इन्हें काविताबका नया रचा हुया प्रभिज्ञान-शाकुन्तल नाटक ही दिखाना चाहिए। तो जाकर सब पात्रोंको ठीक कर डालो।

नटी— प्रापने तो पहलेसे ही ऐसा फ्राच्छासिस्नाकर पक्काकर दिया है कि कोई उँगसी नहीं उठासकता।

सूत्रवार--[मुसकराकर] प्रायं ! सच्ची बात बताता हूँ कि जबतक विद्वान् सोग न मान से कि नाटक बढिया है तबनक मैं नाटकको सफल नहीं समक्षता क्योंकि पात्रोंको चाहे जिसने भी अच्छे बंगेसे सिखाया जाय फिर भी मनको सन्तीय नहीं होता ॥२॥

नटो---[विनयके साथ] हाँ, यह तो ठीक है। भार्य ! तो भार जो बाज़ा दें वही भव किया जाय ।

सूत्रधार--- प्रार्थे ! इस समाके सदस्योंके कार्नोको प्राप्तन्द देनेवाला विकृषा गीत श्रेष्टनेसे बढ़कर ग्रीर क्या होगा ।

नटी---तो किस ऋतुपर गीत छेड़ा जाय ।

सूत्रवार:—झार्वे नन्विभनेव तावदिवरप्रवृत्तमुषभोगक्षमं प्रीव्भक्तमयमिष्कृत्य गीयतावृ। सन्प्रति हि—

सुभगसिललावगाहाः पाटलसंसर्गिसुरभिवनवाताः।

प्रच्छायसुलभनिद्रा दिवसाः परिखामरमखीयाः ॥३॥ नटी – तह । (तवा) [ इति गायति ]

ईसीसिचुं विश्वाइँ समरेहिँ सुउमारदरकेसरसिहाइँ । स्रोदसम्रंति दश्रमाणा पमदाको सिरीसकुसुमाइँ ॥४॥ (ईपदोवचकुम्बितानि भ्रमरै: सुकुतारतरकेसरिबक्तानि । धवतवर्थन्त दयमाना प्रमदाः शिरीयकृतसमानि ॥)

सूत्रवारः—मार्ये ! साथु गीतम् । महो रागनिविष्टचित्तवृत्तिरालिकित इव सर्वती रङ्गः । तदिवानीं कतमं प्रयोगमाधिर्यनमारावयामः ।

नटी — र्सं स्नक्षमिरसेहिँ पडमं एव्य सासासं सहिष्णासात्रस्यलं साम प्रपुष्यं साडसं पद्मीए स्थिकरोस्टर्ला

(नन्वार्यमिश्रैः प्रथममेवाज्ञसमिज्ञानशाकुन्तलं नामापूर्वं नाटक प्रयोगेऽधिक्रियतामिति।)

सूत्रपारः—धार्ये सम्यगनुबोधतोऽस्मि । ननु धस्मिन्वाले बिस्मृतं खलु नया । हुतः— तवास्मि गीतरागेखः हारियाः प्रसभ हृतः ।

सूत्रघार — ग्रीब्म ऋतु ग्रमी-मभी ग्राई ही है ग्रीर बड़ी सुहावनी भी लगती है। इस-लिये इस समय ग्रीब्म ऋतुषर ही कोई राग छुड़ो। देखो —

दन दिनो नहानेमें जल वड़ा सुहाता है, पाटलमें बसा हुमा बनका पवन भी बड़ा भण्छा लगता है बुक्सोंकी घनी छाषामें नीद भी भ्रष्ट्यी भ्राती है भीर प्रावकतकी सन्त्या तो इतनी सुहाबनी होती है कि प्रखना हो क्या ।।३।।

नटी - ठीक है। [ गाती है ]

जिन शिरीप-सुमनोंके कोमल केसर-दलकी मधुर शिखाएँ।

चूम-चूमकर रसमय भौरे फिर-फिर बैठ-बैठ उड़ जाएँ।

दया भावसे जनको चुनकर सहृदयतासे लेकर सत्वर। कर्माफुल रचकर कानोमें पहन रही जनको प्रमदाएँ ॥४॥

सूत्रवार—वाह बार्ये ! बहुत ही घच्छा गाया । देखो ! तुम्हारे रागसे लोग ऐसे बेसुब हो गए हैं कि सारी रंगवाला वित्र-सिक्षी-सी जान पड़ती है। तो धव कौन-सा नाटक विकाकर इनका मन बहुलाया जाय।

नटी-—-धापने अमी-ग्रमी कहा या न कि अभिज्ञानशाकुन्तल नामका नया नाटक खेला जाय !

क्षुत्रकार - क्षीह ठीक स्मरण दिलाया द्यार्थे! मैं तो भूम ही गया था। तुम्हारे गीतके मनी-हर रागने मेरे मनको वनपूर्वक वैसे ही सीच लिया---

#### [कर्णदस्वा]

एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंहसा ॥४॥

[इति निष्कान्तौ]

॥ प्रस्तावना ॥

[ततः प्रविशति मृगानुसारी सशरचापहस्तो राजा रथेन सूत्रश्च।]

सूतः—[राजान मृगं चावलोक्य] श्रापुष्मन्।
कृष्णुसारे ददचत्तुस्त्वयि चाधिज्यकार्मुके।

मृगानुसारिणं साज्ञात्पश्यामीव पिनाकिनम् ॥६॥

राजा-सूत ! दूरममुना सारङ्गे ए। वयमाकृष्टाः ग्रयं पुनरिवानीमपि-

ग्रीवाभङ्गाभिरामं ग्रुहुरनुपत्ति स्यन्दने बद्धदृष्टिः

पश्चार्थेन प्रविष्टः शरपतनभयाद्ग्यसा पूर्वकायम् । दर्भैर्धावलीढैः श्रमविवृतग्रखश्चारिभाः कीर्णवर्त्मा

पश्योदग्रस्तुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकप्रुर्व्या प्रयाति ॥७॥

[ सविस्मयम् ] तदेव कथमनुपतत एव मे प्रयत्नप्रेक्षणीयः संवृत्तः।

[कान लगाकर सुनते हुए]

जैसे यह वेगसे दौड़ता हुया हरिए। राजा दुष्यन्तको यहाँ सीच लाया है।।।।।

[दोनोंका प्रस्थान]

[ प्रस्तावना पूर्ण हुई ]

[ सारियके साथ रथपर बेठे हुए घनुष-बाग्ग-धारी राजा दुष्यन्त मृगका पी**छा करते हुए प्रवेश** 

करते है।] सारथी—[राजा घौर मृगको देखकर] ग्रायुष्मनू!

इस काले मृगपर मार्च जमाए और घनुषकी डोरी चढाए हुए माप ऐसे दिसाई पड रहे हैं मानो मृगके पीछे दौडेते हुए साक्षात् महादेवजी हो ।।६॥

राजा — सूत ! यह हरिसा तो हमें बहुत दूर दौडा लाया है । धीर धव भी यह—

बार-बार पोखे पुड़कर इस रमको एकटक देखते हुए सुन्दर लगलेवाला हरि**स्त बास्य** लगके डस्से ध्रमने रिखले साथे शरीरको विकोडकर धागेके भ्रामके निलाता हुमा कैशा दोडा चला बार दा है। यकावटके कारण इसके खुले हुए मुंहसे भ्रामी बचाई हुई कुया सार्योके पिरती चलो बा रही है और देखो ! यह इतनो लम्बी छलांगें भर रहा है कि इसके सौब भी पृथ्वीपर नहीं पड रहे हैं। ऐसा लगता है मानो यह धाकाखमें उड़ा चला जा रहा है। ।।।।।

[ग्राश्चर्यके साथ ]

प्ररे! हम ठीक इसके पीछे-पीछे ही लगे चले रहे हैं फिर भी हरिए। **प्रांक्स घोकल कैसे** हो गया। सूतः—मायुष्मत् उद्द्यातिनी मूनिरिति मया रश्मितंयमनाद्रयस्य मन्दीहृतो वेगः। तेन मृग एव विमक्टडान्तरः संदुत्तः। संप्रति समदेशवितनत्ते न दुरासदो भविज्यति।

राजा-तेन हि मुख्यन्तामभीववः ।

सूत:- यवाज्ञापयत्यापुरमान् [ रथवेगं निरूप्य ] प्रायुक्तन् पश्य ।

सक्तेषु ररिमवु निरायतपूर्वकाया निष्कम्पचामरशिखा निभृतोर्ध्वकर्णाः । स्रात्मोद्धतैरिप रजोभिरलङ्कनीया धावन्त्यमी सृगजवात्तमयेव रथ्याः ॥=॥

राजा - [ सहर्षम् ] तूनमतीत्य हरितो हरींश्च वर्तन्ते वाजिनः । तथा हि--

यदालोके सूच्मं ब्रजति सहसा तद्विपुलतां

यद्धें विच्छिन्नं भवति कृतसंधानिमव तत्। प्रकृत्या यद्धकं तद्पि समरेखं नयनयो-

र्न मे दूरे किंचित्व समित न पार्श्वे रथ जवात ।।६॥

सूत पश्यैनं व्यापाद्यमानम् । [ इति शरसंधानं नाटयति । ]

[नेपध्ये]

भो भो राजन् ! ब्राध्यसमृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः ।

सारथी — प्रायुष्पत् ! ऊँची-नीची भूमि होनेके कारए। मैंने रास खीचकर रथका वेग कम कर दिया वा, इसीलिये मृत बहुत दूर निकल गया है। पर भ्रागे समयल है, अब आप उसे हावमें आया ही समस्तिए।

राजा -- तो रास ढीली करो।

सारथी—जैसी छाधुष्पातृकी घाता। [रयका वेग देखकर ] देखिए, देखिए प्रायुष्पतृ— राम द्वीक्षते ही घपने घागेका शरीर फैलाकर घीर माथेकी चौँरी सीधी खड़ी करके ये बोड़े इतने वेगसे दौड़ रहे हैं कि इनकी टायोंसे उठी हुई बूल भी इन्हें नहीं छूपा रही

है। ऐसा जान पड़ता है मानो हरिखाकी बौड़से ये होड़ कर रहे हों।।=।।

राजा — [प्रसन्त होकर] सजमुज इन घोड़ोंने तो सूर्य और इन्द्रके घोड़ोंको भी दौड़में पछाड़ बाजा है क्योंकि जो जस्तु दूरसे पतानी दिखाई देती थी वह तुरस्त मोटी हो जाती है जो बोचको कटी जान पढ़ती थी बहु फट ऐसी जान पढ़ने सपती है मानो उसे किसीने जोड़ दिवा हो और जो स्वमावतः टेड्री वस्तुएँ है वे घौजको सीधी-सी दिखाई देती है। रच इतने वेनसे दौड़ रहा है कि कोई बस्तु न तो मुक्ते दूर हो रह पाती है न समीप ही। शा

सारबी! लो, हरिसाको मारता हैं।

[बार्ण चढ़ानेका सभिनय करता है।]

[ नेपध्यमें ]

है! हैं! राजनू! यह धाश्रमका मृग है। इसे नहीं मारना चाहिए! नहीं मारना चाहिए।

```
सूत:—[ प्राक्ष्णांवतीम्य व ] प्रापुण्यत् ! प्रस्य बहु ते बाख्यतितः कृष्णुतारस्थानारे
तपस्विन उपस्थितः ।
राजा—[ वसंभ्रमम् ] तेन हि प्रगृहान्तं वाजिनः ।
सूत:—त्वा । [रित रव स्वाययित । ]
| वितः प्रविक्षायास्मत तृतीयो वैक्षानसः ]
वेक्षानसः —[ हस्तमुष्या ] राजव् । प्राध्यमञ्जाप्यं न हत्तस्यो न हत्तस्यः ।
न खजु न खजु वाषाः सन्तिपात्योऽयमस्मिन्
मृदुनि सृगश्रारे तृत्वराशाविवासिः ।
क वत हरियकानां जीवितश्राविकालां
```

क च निशितनिपाता वजनाराः शरास्ते ॥१०॥ तत्साधुकृतसंघानं प्रतिसंहर सायकम् । ऋार्तत्राखाय वः शस्त्रं न प्रहर्तुमनागसि ॥११॥

राजा-एव प्रतिसंहतः [ इति यथोक्तं करोति । ]

वैक्षानसः---सहकामेतत्पुरुवंशप्रदीपस्य भवतः ।

जन्म यस्य पुरोर्वेशे युक्तरूपमिदं तव । पुत्रमेवं गुर्खोपेतं चक्रवर्तिनमाष्ट्राहि ॥१२॥

सारथी—[सुनकर और देखकर] ब्रायुब्मन्! जिस काले हरिखापर आप अभी बाख चला रहे हैं उदके बीचमें तपस्वी लोग प्रा खड़े हुए हैं।

राजा—[घबराकर] तो रोकुलो घोड़ोको।

सारवी—भच्छी बात है [रयं सड़ाकर लेता है।] [दो शिष्योके साथ वैस्तानस (तपस्वी) का प्रवेस ।]

वैज्ञानस—[हाथ उठाकर ] राजनू ! यह धाश्रमका मृग है। इसे नहीं मारना चाहिए ! नहीं मारना चाहिए !!

इसपर कभी बाए न चलाइएगा। घापका बाए इसके कोमल शारीरके लिये वैसा ही प्रयंकर है जैसे कहके गट्टेके निये धाँना। बताइए, कहाँ तो बेचारे हरिखाँके कोमल प्रास्त्र भीर कहाँ प्रवादे काम कठोर घापके नोकीले बाए। ॥१०॥ इसिम्बे यह जो घापके तानकर बाए जत्या है इसे उतार लीजिए। क्योंकि घापके शक्त तो पीडिताँकी रक्षाके जिये हैं निरपराधोंको मारनेके लिये नहीं ॥११॥

राजा – लीजिए उतार लेता हूँ। [बासा उतारता है।] वैज्ञानस – ग्राप जैसे पुरुवशके दीपकको यही शोभा देता है।

जिमने पुरुवशमें जन्म लिया है उसके निये यही उचित है। भगवान करे भापको ऐसे ही पुरुवावाला चकवर्ती पुत्र प्राप्त हो ॥१२॥

इतरी—[ इस्तमुखम्य ] सर्वया चक्रवर्तिमं पुत्रमाप्तुहि ।

राजा - [सप्रशामम् ] प्रतिगृहीतम् ।

वैक्षानसः— राजन् ! सिमदाहरागाय प्रस्थिता वयम् । एव खलु कण्वस्य कृतपतेरनुमालिनी-तौरमाभमो हश्यते । न वैवन्यकार्यातिपातः तत्प्रविश्य प्रतिगृद्धातामातिषेयः सरकारः । प्रपि च---

रम्यास्तपोधनानां प्रतिहतविष्नाः क्रियाः समबलोक्य । ज्ञास्यसि कियद्भुजो मे रत्तति मौर्वीकिखाङ्क इति ॥१३॥ राजा—वर्षि संनिक्षितोत्र कृत्वपतिः ।

वैक्षानसः—इदानीमेव दुहितरं शकुन्तलामतिषिसस्काराय नियुज्य दैवमस्याः प्रतिकूलं शमयित्ं सोमतीर्थं गतः ।

राजा-भवतु तामेव द्रक्यामि । सा खलु विदितर्भाक्त मां महवैः करिष्यति ।

वैज्ञानसः--साधयामस्तावत् । ] इति सिशिष्यो निष्कान्तः । ]

राजा--सूत ! तूर्णं चोवयाश्वात् । पुण्याक्षमवर्जनेन ताववात्मानं पुनीमहे । सूत:--यवाज्ञापयत्यायुष्मान् । [ इति भूयो रववेग निरूपयनि । ]

दोनों शिष्य, - [हाब उठाकर] निश्चय ही चक्कवर्ती पुत्र प्राप्त हो। राजा— प्रिएतम करके ] ग्रापका ग्राजीवीद सिरमाये।

वैक्षानस---राजन् ! हम लोग समिधा लेने निकले हैं। यह सामने मालिनी नदी पर कुलपित कथ्वका प्राश्रम है। यदि प्रापके काम-कात्रमें प्रदेवन न हो तो चलकर प्रतिधि-सस्कार प्रहुण की जिएगा। प्रीर फिर---

बहाँ जब प्राप देखेंगे कि ऋषि लोग निविष्न होकर सब कियाएँ कर रहे है तब प्राप जान भी आयेंगे कि धनुषको डोरीकी फटकारसे बने घट्टोबाली प्रापकी भुजा कहाँ-कहाँ तक पहुँचकर रक्षा कर रही है।।१३।।

राजा--क्या कुलपति जी यहाँ है ?

वैक्षानस----प्रभी बोड़ी देर पहले ग्रपनी पुत्री शुकुन्तलाको प्रतिधि-सरकारका काम सौप-कर उसके खोटे प्रदोकी शान्तिके लिये सोमतीर्य चले गए हैं।

राजा—अच्छी बात है। मैं उसीसे मिल लूँगाः वही महिष्को बता देगी कि मेरी उनमें कितनी शक्ति है।

वैसानस--- तो हम सीग चलते है। [शिष्योके साथ प्रस्थान ]
राजा---सारथी ! थोड़े बढ़ायो । चलें, पतित्र प्राप्तमके दर्शनते प्राप्तम हो पतित्र करें।
सारथी----जेसी प्रापुष्पानकी प्राज्ञा । [फिर रषको वैगसे दौडाता है । ]

राजा—[ समन्तादवलोक्य ] सूत ! श्रकीवतोऽपि ज्ञायत एव यवाध्यमाभमाभोगस्तपोवन-स्मेति ।

सूतः--कथमिव।

राजा—किन पत्रयति भवात् । इह हि—

नीवाराः शकगर्भकोटरग्रखभ्रष्टास्तरुणामधः

प्रस्निग्धाः कचिदिंगुदीफलभिदः स्रच्यन्त एवोपलाः।

विश्वासोपगमाद्भिन्नगतयः शब्दं सहन्ते सृगा-

स्तोयाधारपथाश्च वन्कलशिखानिष्यन्दरेखाङ्किताः ॥१४॥

द्यपि च

कुल्याम्भोभिः प्रसृतिचपलैः शाखिनो घौतमृताः

भिन्नोरागः किसलयरुचामाज्यधमोदगमेन ।

एते चार्वाग्पवनभृविच्छिन्नदर्भाकुरायां

नष्टाश्रङ्का हरिंगशिशवो मन्दमन्दं चरन्ति ॥१४॥ <sub>सतः—सर्वप्रपतन्तु</sub>।

राजा — [स्तोकमन्तर गत्जा ] तपोवननिवासिनामुपरोधो माभूत । एतावत्येव रचं स्थापय यावदवतरामि ।

सूतः--- धताः प्रग्रहाः भवतरत्वायुष्मान् ।

राजा— [चारों फ्रोर देखकर ] देखों सारधी ! बिनाबलाए ही जान पड़ता है कि हम ब्राञ्जमके तपोबनमें पहुँच गए हैं।

सारबी--जी, कैसे ?

राजा--देख नहीं रहे हो ? यहाँ--

कही तो बुधोके तले सुगोंके पोसलीसे गिरेहुए तिग्लीके दाने विवारे पढ़े हैं, कही इपर-वपर पढ़े हुए चिकने परसर बता रहे हैं कि इनवर हिंगोटके एक कूटे गए हैं, कही तहर खड़े हुए पुग विश्वाससे रच का शब्द सुन रहे है कि झाश्रम में कोई हमें छेड़ेगा नहीं और कही पढ़ेने वालावीयर झाने-जानेकी बिट्याप्रीमें मुनियोके बरूकलीसे एक हुए लक्की रेखाएँ बनी हुई हैं ॥१४॥ और देखों ! बायुके कारण लहरे लेनेवाली पानीको मुक्तींसे यहाँक इझोकी जड़ें खुन गई हैं, पीके पुर्रंस नई चमकीसो कीयलोंका रंग खुंबता पढ़ गया है और जहाँ-वहाँ उपवनसे कुशा उपाड़ की गई है वहां मुग-छीने निवर होकर सीर-और चर रहे हैं॥१४॥

सारवी जी हा. यह सब तो है।

राजा—[कुछ माने बढ़कर] कहीं हम लोगोंके माजानेसे तपोवन-निवासियोंको कष्ट म हो, इसलिये रव यहीं रोक लो। मैं उतर जाता हूँ।

सारवी - चीजिए मैंने रास खीच खी है। ब्रायुष्मान उतर जायें।

राजा—[ यनतीयं ] सूत विनीतवेवेल प्रवेष्टच्यानि तपोवनानि नाम । इदं तावव् पृद्धातायः। [ इति सूनस्याभरणानि चनुस्रोपनीयार्थयति । ] सूत याववाध्यनवासिनः प्रत्यवेष्या-हणुपावर्ते तावदाइ पृष्टाः कियन्तां वाधिनः।

सूतः — तथा। [इति निष्कान्तः।]

राजा-[परिक्रम्यावलोक्य च ] इवमाश्रमद्वारस् वावत्प्रविज्ञामि ।

[ प्रविश्य निमित्तं सूचयन् ]

शान्तिभिदमाश्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य ।

अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र ॥१६॥

- च्या चाचपण्यामा द्वाराम्य चयान्य स्थय ॥ १० [नेपच्ये] इदो इदो सहोस्रो । (इत इतः सल्यो)

राजा—[ कर्णं दस्ता ] मये ! दक्तिलेन वृक्षवाटिकामालाप इव श्रुयते । याववत्र गच्छामि । [परिक्रम्यावनोत्त्य च]∦ ग्रये ! एतास्तपस्विकन्यकाः स्वप्रमारणानुरूपैःसेवनघटँबालपावपेम्यः पयो वातुमित एवाभिवतंन्ते । [निपुण् निरूप्य] अहो मबुरमासां वर्शनम्—

> शुद्धान्तदुर्लभिमदं वष्टुराश्रमवासिनो यदि जनस्य । दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभिः॥१७॥

राजा—[उतरकर] देको सारवी! धाश्रममे सीचेसादे वेशसे ही जाना चाहिए। इसमिये तब तक येसब यही रक्तो। [यपने बायूपण, धौर बनूच उतारकर सारवीको देते हुए] सीर देको सारवी! जबतक हम धाश्रम-वासियोसे मिलकर लीटते हैं तबतक तुम भी भीड़ोंको ठंडा कर रक्तो।

सारबी — जी, ग्रच्छा। प्रस्थान ]

राजा—[पूमकर घोर देवकर ] यही तो घाश्रमका द्वार जान पड़ता है। इसीसे भीतर चला जाय। [प्रवेश करके प्रच्छे शक्रुन होने की सूचना देते हुए ]— इस शास्त तपोचनकी पूमिमें मेरी दाहिनी भुजा क्यो फड़क रही है। यहाँ भला क्या मिलने-जुलने वाला है। पर हाँ, जो होनी होती हैं (वह तो कहीं भी होकर रहती है) उसके द्वार सब कहीं होते हैं।।१६।।

[नेपथ्यमे] इघर आओ सलियो, इधर ग्रामो।

राजा— [ मुनकर ] घरे | ंकुलवारीके दाहिनी धोर किसीकी बातचीत-चैसी मुनाई पड़ रही है। उघर ही चलता हूँ। [ घूमकर धौर देखकर ] घा हा ! ये तपित्वपोंकी कन्याएँ ध्रपने-ध्रपने मेलके पढ़े ले-लेकर छोटे-छोटे पौचोंको सीचनेके लिये इघर ही चली घा रही हैं। [ ध्यान से देखकर ] घो हो ! ये तो बड़ी सुन्यर दिखाई पढ़ती हैं।—रिनवासकी रानियोंभे भी जो मुन्यरता किल्ताई से देखने को मिलती है वह यदि इन घाष्रमनासिनी कर्यामोंको सिली है। तो यहां प्रमत्ना चाहिने कि जंगलकी लताओं ने घपने गुणों से उद्यानकी लता हों के सी से ला दिया है। रेश। घण्डा, इनके घानेतक मैं यही घोटमें खड़ा ही रहता हूँ। [ देखता हुंघा खड़ा रहता हैं। ]

```
मावदिमां खायामाश्रित्य प्रतिपालयामि । [ इति विलोकयन्स्यितः । ]
```

[तनः प्रविशति यथोक्तव्यापारा सह मस्तीभ्यां शकुन्तला । ]

शकुन्तला— इदो इदो सहीग्रो। [इत इत सस्यौ]

भनसूया — हला सउन्दले तुबत्तो वि तावकण्णस्स श्रस्समध्यक्षमा पिम्रवरेत्ति तक्केमि जेरण् रणोमालिम्राकुसुमपेलवा तुमं वि एदारणं भालवालपुररणे रिएउत्ता ।

(हला शकुन्तले रवतोऽपि तातकश्वस्थाश्रमवृक्षकाः प्रियतरा इति तर्कयामि येन नवमालिका-कुनुमपेलवा स्वमप्येनेषामालवालपुरागे नियुक्ता । )

शकुल्तला-ए। केवलं ताविराधीधी एवव । प्रतिथ मे सोवरसर्गही वि एवेसु ।

(न केवल तातिनयोग एव । ग्रस्ति मे मोदरस्नेहोऽप्येतेषु ।)

[इति वृक्षमेचन रूपयति ।]

राजा — कथमियं सा कष्यबुहिता । धसाधुदर्शी खलु तत्रभवान् कष्यः य इमामाध्यसधर्मे नियुक्ते ।

इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपःचमं साधियतुं य इच्छति ।

भुवं स नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेनुमृपिर्व्यवस्यति ॥१८॥ भवतु । पावपान्तरित एव विश्वव्यं ताववेनां पश्चामि । [ इति तथा करोति । ]

तो यही समफ्रता चाहिने कि ∫जमलको सताबोने घपनं गुणोसे उद्यानकी सताबोको भी सदा दिया है।११७।। ग्रच्छा, इनके घानेतक मैं यही घोटमें सडा हो रहता हैं। देसता हुगा सडा रहता है।

[अपनी सिखयोके साथ पीधोको भीचनी हुई शकुन्तनाका प्रवेश । ] अकुन्तना—इधर स्राग्नो सिख्यूो, इधर ग्राग्नो ।

अनसुया⊶-प्ररो झकुरतला । मैसमभ्रती हैं कि पिता कथ्व इन धाश्रम**के पीवोंको** तुमने प्रथिक प्यार करते हैं, नहीं तो भला चमेलीकी कली-जैसे कोमल धंगवाली **तुक्रको दे** व्यविने भरने काकाम वयों सीप जाते ।

शकुन्तला—मैं केवल पिताजीकी बाजासे ही इन्हें नहीं सीचती हूँ, मैं स्वयं भी इनकी प्रपत्ते समे जैसा प्यार करती हूँ।

[पौधोमे पानीदेनेका नाट्यकरतीहै।]

राता--वया यही कथ्य ऋषिकी कन्या है! पूज्य कथ्यको यह बात सवधुव ठीक नहीं त्याती कि इसे भी उन्होंने प्राध्यक्षके कायसे जीन दिया है। जो ऋषि इसके सहब सुक्दर करीरको तथन्याके नियं सायना चाह रहे हैं वे सबधुव नीते कससकी पंखड़ीकी खारसे शयोका पेड काटने पर उतारू हुए हैं॥ १८॥ अच्छा, तब नक निश्चित्त होकर बुखोंकी धोटसे इसे प्रीयभर देख तो लूँ।

[ऐसाहो करता है।]

शकुन्तला---सहि भ्रसमूष् । भविषिसाद्धेस बङ्कलेस िभ्रंबवाए सिभ्रन्तिव हिन । सिद्धिलेहि बाब सं ।

( सिंख धनसूरे । घतिपनद्धेन वरकलेन प्रियंबदया नियन्त्रिताऽस्मि । शिधिलय तावदेतत्। ) धनसूरा---- तह । (तथा) [ इति शिधिलयति । ]

प्रियंबदा— [सहासम् ] एत्थ पद्मोहरविस्थारइत्तम्नं अत्तरणो जोव्वरणं उवालह । मं कि उवालंभेसि । ( प्रत्र पयोवरविस्तारितित प्रात्मनो योवनमुगलभस्व । मां किम्पालभसे । )

राजा—काममनुरूपमस्या वपुषो वल्कलं न पुनरलंकारश्रियं न पुष्पति कुतः ।

्सरसिजमञुबिद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लच्म लच्मीं तनोति । इयमधिकमनोज्ञा वन्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराखां मण्डनं नाकृतीनामु॥१६।

शकुन्तला — [ प्रप्रतोऽवनोक्य ] एसी वादीरवयल्लवागुलीहि तुवरीद विष्य मं केसर-व्यक्तप्रो । जाव र्णं संभावीम । (एप वातीरनपब्लवागुलीभिस्त्वरयतीव मा केसरकृक्षकः । यावदेन सभावयामि ) [ इति परिकामित । }

प्रियवदा हला सउन्वले ! एत्व एव्व दाव मुहुत्तम्नं चिट्ठ जाव तुए उवगदाए लदासरगाहो। विम सम्बं केसरव्यक्तमा श्रीवसावि ।

( हला शकुलले <sup>।</sup> श्रत्रैय तावन्मुहूर्त तिष्ठ यावस्वयोगगतवा सतासनाथ इवायं केसरवृक्षकः प्रतिभाति । )

शकुन्तला—- **बदो क्लुपिश्चंवदासि तुमं** (शन खलुप्रियवदाऽसि त्वम् ।)

राजा--प्रियमपि तथ्यमाह शकुन्तलां प्रियंवटा । ग्रस्याः खलु--

शकुन्तला—सखी प्रनसूया! इस प्रियवदान ऐसाकसकर बल्कल बीघ दियाहै कि #िं हिलडुल नही पारही हूँ≀ स्राकर इसे ढीलातो करदे।

भ्रनसूया—भ्रच्छा। [डीलाकरती है। ]

प्रियंवदा— [ हँसते हुए। ] मुफ्ते क्या उलाहना देती हो। ग्रपने उस यौवनकी क्यो नही दोष देती जो तुम्हारे स्ननोको इतना बढ़ाता चला जा रहा है।

राजा — यदापि इसका कोमल शरीर बत्कलके योग्य नहीं है, किर भी ये इसके शरीरको सलंकारों के समात ही पुलाभित कर रहे हैं। बयोकि — जैने सेवारके पिरा होनेपर भी कमल सुरेदर लगता है धौरे चन्द्रमामे पड़ा हुआ कलक भी उसकी शोभा ही बढ़ाता है वैंथे ही यह सुन्दरी भी वल्लल पहने हुए बड़ी भली दिलाई पड़ रही हैं। सच्ची बात तो यह है कि सुन्दर शरीरपर सभी कुछ शोभा देने लगता है।।१६।।

शकुन्तला—[सामने देककर।]यह केसरका बृक्ष पवनके फोंकों से हिलती हुई पत्तियोकी उपिकियोंसे मुफ्ते बुला रहा है।जाऊँ इसका भी मन रखलूँ।[उघर घूमती है।]

प्रियंबदा — घरी शकुन्तला, क्षर्णभर वहीं खडी तो रहजा। जब तूपेड्से नगकर खड़ी होती हैं तब यह केसरका बुक्ष ऐसा लगता है जैसे उससे कोई लता लिपटी हुई हो।

शकुन्तला-इन्हीं सब बातों से तो तेरा नाम प्रियंवदा पड़ा है।

राजा-प्रियंवदाने शकुन्तलासे बड़ी प्यारी भीर सच्ची ही बात तो कही है, सचमुच-

### अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारियौ बाहू। कुसुममिव लोभनीयं यौवनमङ्गेषु संनद्धम् ॥२०॥

धनसूया — हला सउग्बले । इच समंबरबहू बालसहम्रारस्स तुए किवलामहेमा बरामो-सिखिलि लोमालिम । सं विदुमरिवा सि ।

(हला शकुन्तले ! इयं स्वयंवावष्टः बालसहकारस्य स्वया कृतनामधेया बनज्योरस्नेति नवमालिका एनां विस्मृतासि । )

शकुन्तला—तवा प्रत्ताल् वि वियुत्तिरसं । [लतामुपेत्वावलोभय च ] हता रमसीए क्यु काले इमस्स लवापाधविमहुरास्त बद्दधरो संबुत्तो । एवकुतुमकोव्यरण बरावोसिसी बद्ध-फलदाए उचनोधस्त्रमो सहस्रारो ।

तदा घारमानमपि विस्मरिष्यामि । हला रमगोयि खलु काले एतस्य लवापारपिममुनस्य स्वति-करः संदुत्तः । नवकुसुमयीवना वनज्योसनो बद्धकलतयोपभ्रोमक्षमः सहकारः । ) [ इति पश्यन्ती तिष्ठति । ]

प्रियंवदा-[ सिहमतम् ] अरासुए। जारासि कि शिमित्तं सउन्दला वराजोसिसी प्रविमेत्तं पैक्कवित्तः ?

( ब्रनसूये ! जानासि कि निमित्तं शकुन्तला वनज्योत्स्नामतिमात्र प्रेक्षत इति ? ) धनसूया — सा क्ष्यु विभावेमि । कहेहि । ( न स्रलु विभावयामि । कद्यया )

प्रियंवदा—जह बराजोसिस्सी मुख्डबेस्। पाम्रबेस संगदा मित्र रााम एक्स महं विम्रसस्सी मुख्डबं वरं लहेस्रसित । ( यया वनज्योत्स्ना ग्रनुरूपेस रादपेन सगता मित्र नामंबमहम-प्यारमनोज्युरूपं वरं लमेपेति । )

इसके नाल-लाल घोठ लताकी कोंपली-जैसे सवते हैं, दोनों भुजाएँ कोमस-साखायों-जैसी जान पक्रती हैं घोर इसके धंगीमें खिला हुमा नया योवन लुभावने फुलके समान दिखाई दे रहा है।।२०।।

धनसूया — सकुन्सला, यह दृष्टी नई चमेली है न, जिसने धामके बुक्से स्वयंवर कर लिया है और जिसका नाम तूने बनज्योस्स्ना (बनकी चौदनी ) रख छोड़ा है। इसे तो तू भूले ही चली जा रही थी।

गकुन्तला—वाह इसे भूलेंगी तब तो मैं प्रपने को भी भूल जाऊँगी, [सताके पास जाकर भौर देवकर ]सवी, सबमुब इस लता भौर वृक्षका मेल बड़े भ्रच्छे दिनोमें हुमा है। इचर यह वनज्योस्ता विले हुए फूल लेकर नवयौचना हुई है, उपर फलसे लदी हुई सालामों वाला भामका बृल भी उनार पर पासा हुमा है।

[ उसे देखती हुई खड़ी रह जाती है। ]

प्रियवदा—[मुस्कराकर ] धनसूया ! जानती हो यह शकुन्तका इतनी सगन होकर बनज्योस्लाको क्यो देख रही है ?

धनमूया—नहीं सस्ती। मैं तो नहीं जानती तूही बता डाल।

प्रियंवदा—देको यह सोच रही है कि जैसे यह वनज्योत्स्ना प्रपने योग्य वृक्षसे लिपट गईं है वैसे ही मुफ्ते भी मेरे योग्य वर मिल जाय । गकुन्तला—पूसी सूर्य तुह असगदी मरगोरहो । (एय दूनं तबात्मगती मनोरवः) [इति कसशमावर्जयति । ]

राजा-मिष नाम कुलपतेरियमसवर्शक्षेत्रसंभवा स्थात् । मथवा कृतं संवेहेन ।

असंशयं चत्रपरिग्रहचमा यदार्यमस्यामभिलापि मे मनः।

सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाखमन्तःकरखप्रष्टत्तयः ॥ २१ ॥

तयापि तस्वत एनामुपलप्स्ये ।

शकुन्तना--[ससंभ्रमम् ] धन्मो ! सलिलसेश्वसंभयुग्गदो खोमालिखं उठिभक्ष वधरां मे महुषरो प्रहिबहुद्दः। (अम्मो ! सलिलसेकसंभ्रमोदृतो नवमालिकामुज्यित्वा वदनं मे मधुकरोऽगि-वतंते।) [इति भ्रमरवाधां रूपयति।]

राजा--[सस्पृहस्]

चलापाङ्ग दृष्टः स्पृशसि बहुशो वेपशुमतीं

रहस्याख्यायीव स्वनिस मृदु कर्णान्तिनचरः। करी व्याधन्वत्याः पिवसि रतिसर्वस्वमधरं

वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलु कृती ॥ २२ ॥

शकुन्तला—्ए एसो बुट्टो विरमदि । प्रमणको गमिस्सं [ पदान्तरे स्थित्वा सहिष्टक्षेपम् ] कहं इतो वि साम्रच्छित । हला परिस्ताग्रह मं इमिए। बुन्वएविरण महुम्ररेण महिहम्रमाएां ।

शकुन्तला - यह तो तू प्रपने मनकी बात कह रही है।

[घड़ेका जल पेड़की जड़में छोड़ती है।]

राजा — यह ऋषिकी कत्या कहीं दूसरे वर्सों की स्त्रीते तो नहीं उत्पन्न हुई है। पक् सन्देह किया ही क्यों जाय। क्यों कि जब मेरा खुद्ध मन भी इस पर रीफ उठा है तब यह निक्रम्य है कि इसका अनियसे विवाह हो सकता है। क्यों कि सज्जनोके मनमे जिस बातपर शंका हो वहीं जी कुछ उनका मन कहे वहीं ठीक मान नेना चाहिए ॥२१॥ किर भी मैं इससे ठीक-ठीक जानने का प्रयत्न करता हैं।

बाकुल्तला—[घबराकर] घरे रे, जल पड़ने से घबराकर उड़ा हुमा यह मौरा वमेलीको छोड़र बार-बार भेरे ही मृहपर मँडराने लगा है। [मौरेसे पीड़ित होने का नाट्य करती है भी

राजा—[सलवता हुमा ।] मरे भीरे, तुम सबमुज बढ़े भाग्यवातू हो । इसर हम तो सच्ची बातकी क्षोजमें ही जुट गए, उसर तुम इसकी चक्कण विजवनने देखे जाते हुए इस कोपती हुई बालाको बार-बार छूते जा रहे हो, उसके कार्नोके पास बाकर ऐसे धीरे-धीरे गुनगुना रहे हो मानो कोई बढ़े देखने बात उसे गुनाना चाहते हो भीर बार-बार उसके हाथों से फटके जाने पर भी तुम उसके रस-भरे मधरोंको रस पीते ही जा रहे हो ॥२२॥

शकुन्तला—घरे यह दुष्ट मानता ही नहीं है। चलूं कहां घीर हट जाऊँ। दूसरे स्थानपर

( न एव दुष्टो विरप्तति । श्रन्यतो गमिष्यामि । कथमितोऽप्यागच्छति । हला परित्रायेषां मामनेन देविनोतेन मधुकरेण ग्रमिभुयमानाम् । )

उभे—[सस्मितम्] का वर्ष परितादं। दुस्तन्वं एव्य प्रहुत्वः। राग्ररविश्ववव्यादे तयोवरणादे रागमः।

(के भ्रावा परित्रातुम् । दुष्यन्तसेवाऋन्द । राश्ररक्षितव्यानि तपोवनानि नाम । )

्राजा-प्रमुद्धाः उत्पादम् प्रकाशियतुम् । न भेतव्यं न भेतव्यम्—(इत्यर्थोक्ते स्वगतम्) राजा-सम्बद्धाः भवेत् । भवतु एवं तावदिभवास्ये ।

शकुन्तला-- [ पदान्तरे स्थित्वासदृष्टिक्षेपम् ] कहं इदोवि मं श्रग्रुसरिंद ।

(कथमितोऽपि मामनुसरति)

राजा---[सत्वरमुपसृत्य] श्वाः।

कः पौरवे वसुमतीं शासति शासितरि दुर्विनीतानाम् । अयमाचरत्यविनयं ग्रग्थास तपस्विकत्यकासः॥२३॥

[सर्वाराजान हृष्टाकिचदिव सभ्रान्ता ।]

प्रतन्त्या — ग्रन्ज स्व विश्व प्रस्कारियं । इत्रं स्वो पित्रसही दुद्व महुप्यरेस प्रहिह-श्रमासा कारतीन्त्रया । ( प्रायं न खलुकिनप्यत्याहित । इय नी प्रियसक्षी दुष्टमधुकरेसाभिभूयमाना कारतीन्त्रता । ) [ इति अकुन्तना दर्ययति । ]

राजा-[शकुन्तलाभिमुखो भूत्वा] श्राप तपो वर्द्ध ते।

[ शकुन्तला साध्वसावनतमुखो तिष्ठति । ]

जांकर और हॉस्ट फेरकर।] घरे, क्या यहाँ भी आर पहुँचा? अब क्या करूँ? धरी सक्षियो ! बचाओं! बचाओं इस दृष्ट भीरेसे!' इसने तो मुक्ते बड़ा तग कर डाला है।

दोनो—[मुस्कराकर ।] हम कीन होती है बचानेवाली ! दुष्यन्तको क्यो नही पुकारती हो ! ब्ररी ! तपोवनकी रक्षा करनद्भतो राजाका काम हैन !

राजा— भपनापरिचय देनेकायह प्रच्छा भवसर है। उरो मत ! उरो मत ! हिसाबी बात कहकर फिर मन ही मन । [किन्सुइससे तो ये संमक्त जायेंगी कि मैं राजा हैं। भ्रच्छा, तो मैं फिर यों कहता हैं।

शहुल्ला—[योड़ी दूर जाकर खड़ी होकर फिर इष्टि फेरती है। ]क्या करूँ? यह तो यहीं भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता।

राजा--[फटसे प्रकट होकर ।] ओह ! जबतक दुष्टोको दड देनेवाला पुरुवंशी दुष्यस्त पृथ्वीवर राज्य कर रहा है तबतक कीन ऐसा है जो भोली-भाली ऋषि-कन्यामाँ है क्षेद्रश्रद्ध करे।।२३।।

[राजाको देखकर सब सकपका जाती है।]

धनसूया-⊸पार्य, ऐसी कोई बड़ी भारी बिगत्ति नहीं है। हमारी इस प्यारी सत्तीको औरे ने तन कर रक्ता था, इसीसे यह कुछ घवरा सी गई है। [जकुन्तलाकी भ्रोर संकेत करती है।]

राजा-[ शकुन्तनाके सामने जाकर] प्रापकी तपस्या तो सफल हो रही है न ? [शकुन्तना नीचा मुंह करके चुप रह जाती है।] धनसूया-- वार्षिः श्रविशिविसेसलाहेल । हला सडम्बले ! गच्छ उडग्रं फलमिस्सं झन्धं उच्छर, इवं पावोदकं भविस्सवि ।

(इदानीमतिचिविधेषलाभेन । हला शकुन्तले ! नच्छोटजं फलमिश्रमर्च्यं पुपहर । इदं पादोदकं भविष्यति)

राजा-भवतीनां सुनृतयैव गिरा इतमातिश्यम् ।

प्रयंवदा — तेता हि इमस्सि बाब पण्डामसीम्रलाए सत्तवण्यवेविमाए मुहुत्तमं उबवि-सिम्र परिस्सर्गवियोवं करेड् ग्रज्यो ।

(तेन ह्यास्यां सावत् प्रच्छायकोतलायां सप्तपस्यंवेदिकायां मुहूतंमुपविकय परिश्रमितनोदं करोरवार्यः ।)

राजा--- तुनं युवमप्यनेन कर्मला परिभान्ताः ।

धनसूत्रा — हुना सउन्वले ! उद्दरं गुगे पञ्चुवासग् भिवहीग्यं । ता एहि एत्य उवविसन्ह । (हुना शकुन्तले ! उचितं नः पर्युपासनमतिषीनाम् । तदेहि धत्रोपविशामः ।) इति सर्वे

उपविशन्ति ।]

शकुन्तना—[ग्राहमगतम्] कि खु क्षु इमं कर्ण पेक्किम तबीवर्णावरोहिस्स क्षिप रस्सं गमसीमान्ह संबुत्ता । (कि नु खिल्बमं जनं प्रेक्ष्य तपीवनविरोधिनो विकारस्य गमनीयाऽस्मि सब्द्रता ।)

राजा-[सर्वा विलोक्य] महो समक्योरूपरमशीयं भवतीनां सौहाई स् ।

प्रियंवदा—[जनान्तिकम्] प्रस्तपूर् । को खु च्यु एसो खडरगम्भोरिकदी महरं पिश्रं भ्रालबन्तो पहाववन्तो विय लक्सीभवि । (भनसूर्य ! को नु सन्वेय चतुरगम्भीराकृतिमंभूरं प्रियमालयन्त्रभाववानिव लक्ष्यते ।)

ध्रनसूया—जीहौ, धाप जैसे धनूठे धतिषिकै धाजाने से तपस्यासकत ही समिक्रए । बच्छा शकुन्तला! जाकुटीसे कुछ फल-फूलकै साथ धर्म्यती लेघा। चरण घोनेका जल यहीं भिक्त जायगा।

राजा--- झापकी मीठी-मीठी बातोंसे ही मेरा श्रतिब-सरकार हो गया।

प्रियंबदा—तो पार्यं पत्रिल वनी खायावाले खतिबनके तले जो शीतल चौतरा है, वहीं क्षरणुत्रर बैटकर प्रपनी यकाम मिटाइए।

राजा--- ग्राप सब भी तो काम करते-करते थक गई होंगी।

प्रियंवदा — शकुन्तला ! मितिथिकी बात तो रखनी ही होगी । ग्रामो, चलो बैठा आय । शकुन्तला — [मन ही मन] उन्हे देखकर मेरे मनमें न जाने क्यों ऐसी उथल-पुथल हो रही है जैसी तपोवनके निवासियोके मनमे नहीं होनी चाहिए ।

राजा—[सबको देखकर] माप लोग एक-सी रूपवाली ग्रीर शवस्थावाली हैं। श्राप कोर्गोका ब्रापसका प्रेम सुक्ते बहा प्यारा लगता है।

प्रियंवदा—[पीरेसे] मनसूया, ये चतुर श्रीर सम्प्रीर दिलाई देनेवाले तथा प्रिय श्रीर मधुर बोलनेवाले कोई बड़े भारी व्यक्ति जान पड़ते हैं। जनसूर्या—महि सम वि श्राप्ति कोहुल । पुण्डिस वाच रां [प्रकाणत्] सन्त्रस्स महुरालावजिल्लो बोसम्भो मं मन्तावेदि कदमो प्रकार राष्ट्रीसरणे बंतो ध्रतंत्रशिक्षित कदमो श्राप्त विरहण्डुम्सुधकारणे कियो तेसी। किस्सिमसं वा मुडमारदरो वि तबोबरणमस्य-परिस्मसस्य सत्ता परं उद्याणीये।

्सिरः ममाप्यस्ति कौतुहतम् । पुण्छामि तायनेनम् । मार्यस्य मणुरासायजनितौ विश्वरमो मां भन्त्रयते कतन प्रायर्णे राजर्वेवधोऽसंक्रियते कतमो वा विरहपर्युस्मुकजनः कृतौ देशः किनिमित्तं बा सुकुमारतरोऽपि तपोवनगमनपरिश्रमस्यास्मा पदमुपनीतः ।)

शकुन्तला—[भारमगतम्] हिम्नम्र मा उत्तम्म । एता तुए चिन्तिवाई भरापूचा मन्तेवि । (हृदय मा उत्ताम्य । एवा त्वया चिन्तितान्यनमूया मन्त्रयते ।)

राजा—[आस्मतत्] कथमियानीमात्मानं निवेदयामि कथं वा ध्रात्मापहारं करीमि । भवतु एवं ताववेनां वक्ये—[प्रकाशम्] भवति यः पौरवेश राज्ञा धर्माधिकारे नियुक्तः सोञ्ज्ञमार्थमिशास्त्रिधनक्रियोपलम्भाय धर्मारच्यास्त्रमाथातः ।

भननूया—सलाहा\_बार्लि धम्मम्रारिलो । (सनाथा इदानी धर्मचारिलः) [शकुन्तला शृङ्कारजञ्जां रूप्यति]

सक्यो — (उभयोराकारं विदित्वा जनान्तिकम्] हला सउन्वले जह एत्य प्रण्य ताबो संिएहिंदो भवे। (हला शकुन्तले यदात्राच तातः सनिहितो भवेत्।)

शकुन्तला-तवो कि भवे । (ततः कि भवेत् ।)

धनसूया— [प्रयवदासे थीरे से ] सकी, मुक्ते भी जानने की बडी उत्कच्छा है। चलो रन्हीं से पूछे। [प्रकट] पार्य ! प्रापकी मीठी बातोस जो हमे प्रापम विश्वसास उत्पन्न हो नया है वह हमें प्राप्ते यह यूकांन्को उकता रहा है कि प्राप्ते नेकिस राजवेशको सुजीमित किया है, किस देसकी प्रजाको प्रपत्ते निरहसे क्यानुक करके प्राप्ते यहाँ प्यारे है भी रहा कीन-सा काम प्राप्त है जिसने सापके हस सुकूतार स्वीरको हस विश्वत तक लाने का कट्ट दिया है।

राकुन्तलार—[मन ही मन] हृदय, उतावले मत बनो ! तुम्हारे ही मनकी दात ग्रनसूया पूछ रही है।

राजा—[मन ही मन] पब प्रपत्ता क्या परिचय हूं और केले प्रपत्तेको खिदाळें? सच्छा मैं इससे यह कहता हैं। [बक्ट] भेट पुडवर्षी राजाने मुक्ते थपने राज्यकी ∤क्षामिक क्रियामों की देव-मावका काम धीप रक्ता है। इससिये मैं यह देवने प्राया है कि साध्यममें रहनेवाले तपस्थिके कार्यने कोई विभन्न तो नहीं पढ़ता।

धनसूया--- बार्यं! धर्म-क्रिया करनेवाले लोगोंपर बापने बड़ी क्रुपा की है।

[शकुन्तला प्रेम भ्रौर लज्जाका नाट्य करती है]

दोनो—[शकुन्तला ब्रोर दुष्यन्तके मनकी बात ताड़कर धोरेसे] शकुन्तला ! यदि स्राज पिताजी वर होते —

शकुन्तला-तो क्या होता !

सस्यो-इमं बोविवसम्बरसेख वि प्रवितिवित्तेसं किवत्यं करिस्सवि । इमं जीवितसर्व-स्वेनाप्यतिविविवेषं कतार्थं करियाति । )

शकुल्तला-- तम्हे व्यवेष । कि वि हिच्छ करिया सन्तेष । ल वी वचारां सरितस्तं । (यवामपेतम । किमपि हृदये करवा मन्त्रयेथे । न यवयोर्वचनं श्लोख्यामि ।)

राजा - वयमपि ताबद्भवत्योः सलीगतं किश्वितं पुच्छामः ।

सस्यो - बन्ज बनुगाही विश्व इसं बन्नस्थामा । (आयं अनुग्रह इवेयमस्ययंना ।)

राजा - भगवान्कण्यः शाभ्यते बद्यारिय स्थित इति प्रकाशः । इसं च यः सखी तरात्मजेति कथमेतत् । .

प्रनसूया — सूर्णाड् बाज्जो । बात्य को वि कोसिबोल्ति गोलरामहेको महाप्पहायो राएसी । (श्रुगोत्वायं: । मन्ति कोऽपि कौशिक इति गोत्रनामधैयो महाप्रभावो राजिः ।)

राजा-श्वस्ति श्रयते ।

भनसूया- तं सो पिग्रसहीए पहुनं ग्रवगच्छ । उज्जिक्षाए सरीरसंवड्डसार्विह तादकण्यो (तमावयो: प्रियसस्या: प्रभवमवगच्छ । उज्भिताया: शरीरसंवर्धनादिभि-स्तातकण्वोऽस्याः पिता ।)

राजा---उज्भितशब्देन जनितं मे कौतहलम् । खामुलाक्छोत्मिच्छामि ।

दोनों--इन बनुठे ब्रतिथिको अपने जीवनका सर्वस्व देकर भी इन्हें निद्वाल कर देते। शकुन्तला— बलो हटो, तुम लोगन जाने क्या-क्या मनमें लेकर बोलती हो। मद मैं सुम्हारी बातें सुनैगी ही नही।

राजा--{ ग्रनसूया ग्रीर प्रियंक्टासे ]हम भी भापकी सलीके विषयमें कुछ पूछना चाहते हैं।

दोनों-पूछिए धार्य, यह तो भ्रापकी कृपा ही है।

राजा-हमने तो सून रक्सा था कि महर्षि कण्व जन्मसे ही ब्रह्मचारी हैं, फिर प्रापकी ये संस्ती उनकी कन्या कैसे हो गईं?

मनसूया-मैं बताती हैं बार्य ! कौशिक गोत्रके एक बढ़े प्रतापी राजिंप है न ! राजा-हाँ, हाँ हैं, मैंने सूना है।

संनस्या-तो बस यही समिक्तए कि हमारी सखी उन्होंकी कन्या है। इसकी माता इसे खोड़कर चल दीं तो कण्य ऋषिने ही इसे पाल-पोसकर बड़ा किया। इसीलिये वे इसके पिता कहसाते हैं।

राजा-छोड़कर चल देनेकी बात सुनकर तो मेरी उत्कंठा ग्रीर भी बढ़ गई है। मैं इसकी पूरी कथा सुनना चाहता है।

पनस्या — मुखाबु धन्यो । गोवमीतीरे पुरा किस तस्त राएतिशो जगो तयति बहुना-खस्स किथि नादसङ्कृष्टि देवेहि मेलूबा त्याम धन्यदा नेतिया खिद्यानिष्यकालिखी । (पुर्खानायाँ: गोतमीतीरे पुरा किन तस्य रावचँच्ये तपित वर्तमानस्य किमपि जातक्क्षूर्वसँगेनका नाम धन्यरा मेलूबा नियमिकनकारिशी ।)

राजा - ब्रस्त्येतदन्यसमाधिभीदत्वं देवानाम् ।

यनसूरा — तदो बसत्तोदारसमए से उच्माददूतम् रूपं पेक्सिय — ( ततो वसन्तोदारसमये तस्या उन्मादयित प्रेक्य — ) [ इत्यर्धोक्ते लज्जया विरमृति । ]

राजा-परस्ताज्जायत एव । सर्वजा ग्रन्सरः संभवेषा ।

मनसूया-- आहर्ष। ( ग्रथिकम्।)

राजा---उपवस्ते

मानुषीषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य संभवः।

न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात् ॥२४॥

( शकुन्तना प्रघो मुखी तिष्ठति । )

राजां — [ धारमगतम् ] हत्त सब्धावकाशो मे मनोरघः । किन्तु सक्याः परिहासोबाह्यतां वरमायानां जुला प्रतद्वेषीभावकातरं मे मनः ।

प्रियंवदा—[ सस्मितं शकुस्तलां विलोक्य नायकाप्रिमुखी भूत्वा ] पुणी वि वक्तृकामी विश्व अवजो । (पुनरिष वक्तुकाम इवार्यः । )

[ शकुन्तला ससीमङ्गुल्या तर्जयति । ]

मन सूया — तो सुनिए भागं। बहुत दिनोको बात है। गीतमी (गोदावरी) के तटपर बंठे हुए वे राजिय एक बार घोर तपस्या कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके तपसे कुढ़कर देवताओंने उनका तप डिगानेके लिये मेनका नामकी प्रप्सरा भेजी।

राजा---हाँ, यह तो है ही । भीरोंकी तपस्या देखकर देवता लोग कुढ़ा ही करते हैं।

पनसूता—तो बसन्तके घारम्ममें उसका मदभरा योवन देखकर [ ग्राचा कहकर ही सवा वाती है । ]

राजा—बस-बस भागे मैं समक्त गया। तो ये सचमुच भ्रप्सराकी कन्या है।

भनसूया--जी हो।

राजा—ठीक भी है। नही तो मनुष्योंमें भला ऐसा रूप कहाँ मिल पाता है। चन्नल चमकवाली विजती पृथ्वीतलसे योड़े ही निकला करती है।।२४।।

[शकुन्तलासिर फुकालेती है।]

राजा— [मन ही मन ] चलो, मेरे मनोरवको कुछ सहारातो मिला। पर **इसकी तक्ती** प्रियंदवाने हेंगी-हेंसीमे कुछ इसके वर मिलनेकी भी बात कही थी। इसी**से मेरा मन स्वनी** दुविषामें ही पड़ा हुमा है।

प्रियंवदा -[ पुस्कराकर पहले शकुन्तलाकी ग्रोर फिर राजाकी ग्रोर देखकर । ] क्या कुछ ग्रोर भी पूछना चाहते हैं ?

[ शकुन्तला सखीको उँगलीसे तरजती है। ]

राजा—सम्बनुदसक्षितं भवत्या । बस्ति नः सखरितभवस्त्वोभावन्यदिप प्रदृष्यम् । प्रियंवदा—बस्तं विद्यारिपः । बस्तिकस्त्तास्त्रभोत्रो तबस्तिकस्तो साम । ( वर्म विचार्य प्रनिवन्त्रसानुदोगस्त्वरस्विजनो नाम । )

राजा — इति सर्वीते झातुमिच्छामि —

वैक्षानमं किमनया व्रतमाध्रदानावृच्यापाररोषि मदनस्य निषेवितच्यम् । स्रत्यन्तमेव मदिरेक्षणवन्लभाभिराहो निवरस्यति समं हरिणाङ्गनाभिः ॥२४॥

प्रियनदा— सक्य ! बम्माचरले वि परवक्षी सम्रं कलो । बुक्लो उल से सम्बूक्यवरण्य-वासों संकष्पी । ( सार्य ! धर्माचरलेऽपि परवतोऽय जनः । बुरोः पुनरस्या सनुरूपवरप्रदाने संकल्पः ।)

राजा-[ घात्मगतम् ] न दुरवापेयं सस्तु प्रार्थना ।

भव हृदय साभिलापं संप्रति संदेहनिर्श्यो जातः। त्राशङ्कसे यद्मि तदिदं स्पर्शनमं रत्नम्॥२६॥

शकुन्तला—[सरोयमिव ] **घरासूए गमिस्सं ग्रहं**। (ग्रनसूर्य ! गमिष्याम्यहम्।) ग्रनसूरा—कि रिगमित्तं। (कि निमित्तम्।)

शकुन्तला — इमं असंबद्धप्पसाविशि पिश्वंववं श्वजाए गोवमीए शिवेवडस्सं । ( इमामसबद्धप्रलापिनी प्रियवदामार्यायं गीतम्यं निवेदयिष्यामि । )

राजा—ग्रापने हमारे मनकी बात ठीक ताड ली है। इनकी सुन्दर कथा सुननेके लोभसे हम कुछ ग्रीर पूछना चाहते हैं।

प्रियंवदा—तो संकोचन को जिए! तपस्वियोसे तो धाप बिना फिर्फकके कुछ भी पूछ सकते हैं।

राजा—प्रापकी सलीके सम्बन्धमे हम यह जानना चाहते हैं कि हन्होंने कामदेवकी गतिको रोक्तेवाला यह जो तपस्वियोकात्मा बाना बनाया है यह विवाह होनेतक ही रहेगा, प्रथवा ये प्रथमा सारा जीवन, मदभरी प्रौंकोंके कारएा प्यारी लगनेवाली हरिएएयोके बीचमें रहकर यो ही बिता हालेंगी ॥२५॥

प्रियंवदा— ग्रायं! घर्मके काम भी यह भ्रपने मनसे नही कर सकती। फिर भी पिताजी का संकल्प है कि यदि इसके योग्य वर मिल जायगा तो विवाह कर देंगे।

राजा—[मन हो मन ] इस सक्कुत्पका पूरा होना तो कठिन नही है। हुदय, तूमाबा न छोड़। जो दुविधा थी वह तो जाती रही, क्योंकि जिसे तू स्रांग्न समस्रकर छूनेसे डरता था वह तो छुनेके योग्य रस्न निकल साया ॥२६॥

गकुन्तला—[ लीभकर] ग्रनस्या, मैं चली जा रही हूँ।

धनसूया-क्यों ! क्यों !

शकुन्तला—इस मटपट वकनेवाली प्रियंवदाकी सारी वार्ते जाकर मार्या गौतमीसे कहे मार्ती हैं। श्रममुद्धाः—स्त्रहः सः जुत्तं व्यस्त्रमवासिरगोः प्रक्रित्तसृष्टारं प्रविहिषिसेसं विसर्किप्र सण्डल्यवो कमसं । ﴿ सक्रि न पुरुमकृतवरकारनिर्मिषियेष विगुज्य स्वच्छन्दतो गमनम् ।)

[ शकुन्तलान किचिदुक्तवाप्रस्थितैव । ] राजा—[स्वगतम् ] झाः कथं गच्छति । [ ग्रहीतुमिच्छन्निग्रह्मात्मानम् ]

अनुयास्यन्ध्वनितनयां सहसा विनयेन वारितप्रसरः । स्थानादनुचलन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिष्टतः ॥२७॥

प्रियंवदा—[ शकुन्तला निरुष्य ] हला सादे जुलंगन्तुं। (हलान ते युक्तं गन्तुम्।) शकुन्तला—[सञ्च अकृम् ] कि सिमिलां। [किनिमित्तम्।]

प्रियनदा स्वत्नसम्बद्धे तुवे बारील मे । एहि जाव प्रतारां मोबिम तदो गमिस्सति । (बुद्धसेचने द्वेषारयत्ति मे । एहि तावत् प्रात्मानं मोबिन्दवा ततो गमिष्यति । )

[ इति बनावेनानिवर्तयति ] राजा—भन्ने ! कुससेचनावेच परिश्रान्तामनभवतीं तसये । स्रया हास्याः— स्वस्तीसावतिसान्नलीहिततली बाह घटोरचेपणाः-

दद्यापि स्तनवेषशुं जनयति श्वासः प्रमाशाधिकः । बढं कर्राशिरीषरोधि वटने धर्मास्मसां जालकं.

कर्णारारापराचि वदन वनान्मता जालकः, बन्धे स्नंसिनि चैकहस्तयमिताः पर्याकुला मूर्घजाः ॥२८॥

त्तवहमेनामनृत्यां करोमि । [ इत्यंगुलीयं दातुमिच्छति । ] [ उभे नाममृद्राक्षराण्यनुवाच्य परस्परमवलोकयतः । ]

भ्रतसूत्रा—सखी, ऐसे बढे भ्रतिथिका सत्कार किए दिना उन्हें छोड़कर ऐंठते चले जाना भ्रच्छानही है।

[ शकुन्तला बिना उत्तर दिए चलनेको प्रस्तुत होती है । ]

राजा—[मन ही मन ] घरे, जाती क्यो हो ? [ उसे रोकनेको उठते हैं फिर धपनेको रोक लेते हैं । इस मुनिकन्याके पीछे, जाते-जाते लाजके कारणा मैं नहना करू गया हूँ धीर प्रधाप मैं सपने स्थानते हिला तक नैही फिर भी मुखे ऐसा लग रहा है मानों में कुछ दूर चलकर लीट साया होंडे । १९७।

प्रियवदा-- शकुन्तलाको रोककर। ] सबी तुम्हारा इस प्रकार चल देना ठीक नहीं है। शकुन्तला-- [ भीह चढ़ाकर ] क्यो ?

प्रियवदा — क्यों कि तुम ग्रमी दो पीधे ग्रौर सीचने का काम मुक्ते हार चुकी हो ग्रपना

ऋग् चुकालेना तब जाना।

राजा—भन्ने, पौषोको सीवमेसे ही तो आपकी सक्षी बकी हुई दिखाई पढ़ रही हैं। क्योंकि—पढ़े उठाते उठाते इनके कन्ये बीले पढ़ गए हैं, हथेलियाँ लाल हो नई हैं. इनके बार-बार उठते हुए स्तन बता रहे हैं कि पकानसे इनकी सीम प्रता पढ़ें हैं, कानोंमें पहले हुए सिरा बता रहे हैं कि पकानसे इनकी प्रता पालों पर विपरत पूल भी नही हिल रहे हैं क्योंकि पक्षीने की बूरोसे उनकी पंकादिन सालों पर विपरत पूर्व भी सुके खुल जाने से पपनी विवारी हुई पट्ट हाथवे किसी-किसी प्रकार सँभाल पा रही हैं। 1024। इसलिए लीजिए इनका ऋता से चुकार देता हैं। [ प्रपनी में मूरी देश ता वाहता है। इप्यन्त मान में मूरीपर पड़कर दोनो एक दूसरीको देखती हैं।]

राजा — झलमस्मानग्यमा संभाष्य । राजः परिष्ठहोऽसमिति राजपुरुषं मामवगण्यन्य । प्रयदरा — तेरा हि सारिहिति एवं अंगुलीमध्यं अंगुलिषधीयं । प्रण्यस सदस्येरा श्रतिरिक्षा वार्ति एता । [किविद्विहस्य ] हुला स्राज्यले मोहवासि सम्प्रप्राप्यराण अञ्चेरा अहुता महाराएए । गण्ड साँछ । (तेन हि नाहंश्येतरगुलीयनमंपुलियोगम् । धार्यस्य वननेना नुता इरानोमेषा । हला शकुल्तले ! मोचितास्यनुलियना धार्येषा प्रथवा महाराजेन । गण्डेदानीम् ।)

सकुन्तला—[ मात्मगतम् ] जद्ग सन्तरा पहिष्यसं [प्रकाशम्] का तुमं विसर्जिजवर्णस्य विश्ववस्था वा । ( यद्यारभनः प्रभविष्यामि । का त्वं विसर्जितन्यस्य रोद्धव्यस्य वा । )

राजा — [ शकुरतनो विलोवय प्रारतगतम् ] किं तु सस्तु यथा वयमस्यानेवनियमन्यस्मान्प्रति स्यात् । अथवा सञ्यावकाक्षा मे प्रार्थना । कृतः ।

वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः कर्णं ददात्यभिष्ठुखं मयि भाषमाणे । कामं न तिष्ठति मदाननसंष्ठुखीना भृषिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्याः ॥२६॥

[ नेपथ्ये ] भी भोस्तपस्विनः संनिहितास्तपोवनसस्वरकार्यं भवत

भी भोस्तपस्विनः सीनहितास्तपोवनसस्वरक्षार्यं भवतः । प्रत्यासन्नः किल मृगयाविहारी पापिको बुष्यन्तः ।

> तुरगखुरहतस्तथा हि रेखुर्विटपनिषक्तजलार्द्रवल्कलेखु। पतति परिखतारुखप्रकाशः शलमसमृह इवाश्रमद्रमेखु॥३०॥

राजा---मुक्ते प्राप कोई ग्रीर न समक्त बैठिएगा। यह प्रेयूठी मुक्ते राजासे पुरस्कारमें मिलो है। मुक्ते प्राप लोग राज-पुरुष ही समक्तिए।

प्रिययदा— तब तो इस अँगूठीको धापकी उँगलीसे धलग करना ठीक नही है। धापके कड़ने ही भरते इसका ऋष्ण दुकता हो गया। शकुन्तला! इनकीया यों कहो कि महा-राजकी कुपासे तुम ऋण्से मुक्त हो गई हो। धव जासकती हो।

शकुन्तला— [मन ही मन । ] भ्रपना मन हाथमें हो तब तो जाऊँ। [प्रकट । ] मुक्ते

जाने देनेवाली या रोकनेवाली तुम होती कौन हो ?

राजा—[ शकुन्तनाको देखकर आपही आप ] कही वह भी तो हमपर वैसे ही नहीं रीफ 
मई है जैसे हम ६सपर रीफे है? या फिर जान पढ़ता है कि हमारे मनोरघोके फलनेके 
दिन झा गए। वर्षीक —यखिप यह स्वय गुफसे बातचीत नहीं करती फिर भी जब मैं बोलने 
लसता हैं जब कान जगाकर मेरी बातें पुनने लगती है भीर यखिप मेरे सामने यह मूंह करके 
नहीं बैठती फिर भी हसकी आप्तें पुक्तपर ही लगी रहती हैं।

[नेपथ्यमें]

है तपस्वित्रों ! झाकर तपोवनके प्राशिष्योंको बचामो । मालेटका प्रेमी राजा पुष्पन्त पात ही मा रहेचा है। उसके मोड़ोकी टारोसे उठी हुई धीर तीमाणी सवाईके समान साल-साल भूक दिख्डो दलके समान उडकर साध्यमके उन बुलोंपर फैनी पढ़ रही है जिनकी शाखाधोंपर सीले अक्टबर्ट क्या पैटाए का है।।३०।। प्रपि च---

तीवाघातप्रतिहततरः: स्कन्धलग्नैकद न्तः

पादाकृष्टवतिवलयासञ्जसंजातपाशः ।

मुर्तो विघ्नस्तपस इव नो भिन्न सारङ्गयुथो

धर्मारएयं प्रविशति गजः स्यन्दनालोकभीतः ॥३१॥

[सर्वाः कर्गौदत्वार्किचिदिव सभ्रान्ताः ।]

राजा---[ ग्रात्मगतम् ] ग्रहो थिक् । सैनिका ग्रस्मदन्वेथिसस्तयोवनमुपदन्यन्ति । भवतु । प्रतिगमिष्यामस्तावत् ।

क्ष्यौ— प्रज्ज इमिराा धारणाध्यक्षतन्तेरा पज्जाउल म्ह । प्रयुजाराीहि राो उडघ्रगम-

**गुस्स । ( ग्रायं ग्रनेनारण्यकवृत्तान्तेन पर्याकृलाः स्म. । ग्रनुजानीहि न उटजगमनाय । )** राज--[ससंभ्रमम्] गण्छान्तु भवत्यः। वयमप्याश्रमपीडाययान भवति तथा प्रयति-व्यामहे ।

[सर्वे उत्तिष्ठन्ति । ]

विष्णविवुं।

( भार्यं ग्रसंभावितातिथिमत्कारं भूयोऽपि प्रेक्षरानिमत्तं लज्जावहे भार्यं विज्ञापियतुम् । ) राजा-मा मैक्स् । दर्शनेनैक भक्तीनां पुरस्कृतोऽस्मि ।

शिकुन्तला राजानमवलोकयन्ती सब्याज विलम्ब्य सह सखीम्या निष्कान्ता ।

मीर देखो--राजाके रथसे डरा हुमायह जगली हाथी हमारी तपस्याके लिये साक्षात् विष्न बनाहुमा हरिएोंके भुण्डको तितर-बितर करताहुमातपोवनमे घुसावलाझारहाहै। इसने अपनी करारी टक्करसे एक वृक्ष- उखाड़ लिया है जिसमें उसका एक दौत फँसा हुआ है। भौर दूटी हुई लताएँ फन्देके समान उसके पैरोंमें उलभी हुई हैं ॥३१॥

[सद कूमारियाँ सूनकर कुछ घवरा जाती हैं।]

राजा--[ मन ही मन ] घरे, धिद्धार है इन सैनिकोको । जान पड़ता है हमें दूढनेके लिये ये तपोवनको रौंदे डाल रहे हैं। ग्रव हमें उधर चलना ही चाहिए।

वोनों-- मार्थ ! इस जंगली हाचीकी बात सुनकर हम लोग डर गई हैं। हमें कूटीमे जानेकी श्राज्ञादी जिए।

राजा-[शीघ्रतासे] ग्राप लोग चलें। मैं भी प्रयत्न करता हूँ कि तपीवनमें विध्नन हो।

दोनों--- आर्यं! हम लोगोंने प्रापका कुछ भी सत्कार नहीं किया इसलिये---[सब उठती हैं।] भार्यसे यह प्रार्थना करते हुए बड़ा संकोच हो रहा है कि हमे फिर दर्शन दें।

राजा - नहीं, नहीं ऐसा न कहिए। बाप लोगोंके दर्शनसे ही हमारा सत्कार हो गया।

ि शकुन्तला राजा को देखती हुई कुशा चुभने ग्रीर शास्त्रामे धोती फँसनेका बहाना करके बोड़ा रकती है भीर फिर सखियों के साथ चल देती है।

राजा---मन्दौत्पुक्योऽस्मि नगरममनं प्रति याववनुषात्रिकान्तमेत्व नातिष्कृरे तपोवनस्य निवेशयेषम् । न सञ्ज शक्नोमि शकुन्तताब्यापारावात्मानं निवर्तयितुष् । मम् हि---

गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चादसंस्तृतं चेतः। चीनांशुक्कमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य॥३२॥ [इति निष्कास्ताः सर्वे।]

इति प्रथमोऽङ्कः।

राजा— नगरमें जानेका सारा हुसास ठडा पड़ गया है। इसिस ये प्राश्रमके पास ही सिनकों के साथ देरा डाले देरा हूँ। जान पड़ता है कि शकुन्तकाके इस प्रेम-व्यवहार से मैं खुटकारा न पा सकूंगा। क्यों कि — जैसे पवनके सामने ऋष्डा ले चलनेपर उसकी रेशमी मण्डी पीखे को फहराती चलती है वैसे ही ज्यों-ज्यों मेरा शरीर झागे बढ़ता है त्यो-यों मेरा चलता है।

[सबका प्रस्थान ।] पहला ग्रंक समाप्त

# द्वितीयोऽङ्कः

तितः प्रविशति विषण्गो विद्रषकः।

विद्रवकः — [तः:वस्य] भो विद्रुं एवस्स मध्यमातीलस्स रम्पो वधस्तभावेण रिपिनक्ष्मी विद्र् । बसं मध्यो ससं वराहो ससं सद्दृश्लीति मक्रम्यणे विद्र विमहित्यस्थापस्वक्यासम् वर्षास्त्री ह्या स्विकारिक स्वत्री । तस्तर्कारलसामादे कञ्चमादे विगस्त्रीतस्थापस्वक्यासम् वर्षास्त्रीत् । स्विकारे वर्षास्त्रीत् वर्षास्त्रीत्याच्यास्त्रीत् वर्षास्त्रीत् वर्षास्त्रीत् वर्षास्त्रीत् वर्षास्ति वर्षास्त्रीत् वरस्ति वर्षास्ति वरस्ति व

(सो इष्टम् । एतस्य मृगयाधीलस्य राज्ञो वयस्यमावेन निविष्णोऽस्मि । अयं मृगोऽयं वराहोऽयं हार्युल इति मध्यान्द्वेऽपि ग्रीष्मविरसपादपञ्चायाषु वनराजोध्वाहिण्ड्यतेऽद्यवीतोऽद्यवी । पत्रसंकरक-बायाणि कट्टीन गिरिनरीजसानि पीयन्ते। ग्रानियतवेल शूल्यमासपूरिषठः माहारी भुज्यते। तुरगानुषावन-

#### द्वितीय अङ्क

[ उदास मन से विदूषकका प्रवेश । ]

विद्युष्क — [सन्ती शांत भरेता हुमा] बस देख लिया। इक कहेरी राजाकी मिजतासे तो की पबरा उठा है। भरी दुगहरीम भी एक बनते दूवर वनमें भटकते हुए उन जगकी प्रदेशों हिकर बनता पड़ता है जहाँ गर्मिक कारए पेशों छोह तक नहीं रह गर्द है घीर दिन-रात यही हरलां कान फोड़े बालता है—यह मुग धाया, बह सुमर निकला, यह रहा सिंह। फिर, वहें हुए वर्तासे मिले हुए जलवाली निदयोंका कर्मेला भीर कड़वा पानी पीना पड़ता है भीर प्रवेर-सेवर लोहेकी सीवोपर पुना हुमा मील खानेका मिलता है। बोवेंने पीछे थोड़ते-दोहते सारीर के बोड़-जोड़ रहे सीवोपर पुना हुमा मील खानेका मिलता है। बोवेंने पीछे थोड़ते-वहते बाती-पुन विद्योग्या तड़के-तड़के काले बनको, चलो वनको—विल्ला-पिक्तकर रहेश हरला मचाते हैं कि माई-यवाई मीर उचट बाती है। मनी यह विपत्ति दत्ती नहीं थी कि उचर फोड़के ऊपर फुनसीके समान दूसरी विपत्ति या ममले हैं मूलते हैं कि हम लोगोंका साथ हुट जानेपर मुगका पीछा करते-करते साआ मी तविश्वयों के प्राथम के पाड़ेव । यह वहां मेरे दुर्गापांत उन्हें मुनि-कंन्या शकुनता दिखाई दे गई। मल किसी भी प्रकार उनका मन नगर लोटने की करता हो नहीं। माल भी राजवा

कृष्यितसंये रात्रोयि निकासं शियतयां नास्ति । ततो महस्येव प्रस्यूषे वास्याःपुत्रैः बकुनिस्नुव्यक्तंत्रन्तः प्रकृषकोत्तान्त्रम् प्रतिविश्वोति । इयतेवानीमिप पीडा न निकासित । ततो यण्डस्योपिर पिडा न निकासित । ततो यण्डस्योपिर पिडा न सिक्तंत्रः । इः किलात्यास्यकृतेषु तत्रमथतो मृगानुतारेखाध्यपपद प्रविव्दस्य तापद्यक्रस्यका वकुन्तवा ममायप्यतया दोवता । साप्रतं नगरगमनस्य मनः स्वयपि न करति । ष्रवापि तस्य तमिन विनयतोऽस्थोः । भातमासीत् । का गतिः । यावस्य कृतावार्षिकां परवापि । एव वाणास्यतह्यानियाँ मोभावपादी । एव वाणास्यतहार्षियं वनीभिवं निप्रयं साप्रताप्ति । प्रवेष्ठा इत एवाणच्छिति प्रयययस्यः । सब्दु । सम्बनु । अनुभक्षिकल इत्र भूत्वा स्थात्यामि । यथेवसिं नाम विन्नमं समयः । )

[ इति दण्डकाष्ठमवलम्ब्य स्थितः । ] [ ततः प्रविशति यथानिदिष्टपरिवारो राजा । ]

राजा —

कामं त्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भावदर्शनाश्वासि । अकृतार्थेऽपि मनसिजे रतिमुभयप्रार्थना कृत्ते ॥१॥

[स्मितं करना] एवमात्माभिप्रायसंभावितेष्टजनिषतपृत्तिः प्रावंधिता विडम्ब्यते । तथा हि—

स्तिग्धं वीचितमन्यतोऽपि नयने यन्त्रेरयन्त्या तया यातं यच नितम्बयोर्गुरुतया मन्दं विलासादिव। मा गा इत्युपरुद्धया यदपि सा साध्यश्चका सखी सर्व तत्किल मत्परायखमहो कामी स्वतां परयति॥२॥

उसीकी विन्तामें जागते हुए उनकी श्रीकोंने सबेरा कर दिया। क्या करूँ। वर्षूं, वे नित्य-कर्में कर बुके हों तो उनक्षे दो बाते करूँ। [भूमकर और देवकर।] घरे, मेरे मिन तो इचर ही क्ले घा रहे हैं जिनके साथ हाय में धनुष लिए धोर गनेमें जंगनी फूर्नोकी माला पहने हुए बहुत सी यननी सेविकाएँ भी चनी घा रही हैं। प्रच्छी बात है, मैं भी चूंब-मूंब-सा वकडर सहा हो जाता है। कीन, जाने इसी प्रकार बोड़ा विश्वाम मिल जाय। [लाठी टेककर सहा हो बाता है।

[ जैसा ऊपर कहा गया है, उस प्रकारकी सेविकाणों के साथ राजाका प्रवेश । ]

राजा—स्वापि प्यारीका मिलना है तो बहा कठिन पर उसकी जाल-सामसे मनको बड़ा सहारा मिल रहा है। हम दोनोंका मिलन भले ही न हो पर इतना तो सन्तेष है कि मिलनेका चाव बोनों सोर एक सा है । हम दोनोंका मिलन भले ही न हो पर इतना तो सन्तेष है कि मिलनेका चाव वोनों सोर एक सा है । हा। [मुसकराकर ] जो प्रेमी धपनी प्रियतनाके ननकी चलने मनके परवात है वह इसी प्रकार घोला साता है। सीर देखों—जब बढ़ धोलें चुनारी थी तब से समस्ता था कि उसने मुकरर ही प्यार-मरी चितन साती है। नितन्त्रों के भारी होनेके कारण जब बढ़ धीरे-धीरे चसती थी तब में समक्रता था कि वह मुक्ते भ्रयनी चटक-मटक भरी चाल खिला रही है। जब उसकी सलियोंने उसे जानेसे रोका उस समय अपनी सलियोंनर जो वह सात-बीती हुई तब में समक्रा कि यह सब मेरे ही प्रेमके सिये हो रहा है। साह, कामीको सब बातें अपने ही मनकी दिवाई पड़ती है। हा।

विदूषकः:—[तथास्थित एव] भो वमस्त ए मे हस्वयामा यसरिता। तावामामेतरूण वर्षं करीयनि। जेवु जेवु भवं (भो वयस्य! न मे हस्तपादाः प्रसरित। तद् वाचामात्रेण क्योक्रियते। जयत् जयत् भवाद।

राजा---कुतोऽयं गात्रोपघातः ।

विद्रषक: — कुदो किल सम्रं ग्रन्छी ग्राउलोकरिग्न ग्रस्सुकारएं पुरुष्टेसि । (कृत: किल स्वयमध्योकलीक्षरयाश्रकारए पुरुष्टिस ।)

राजा--- न सत्ववगच्छामि ।

विदूषक:—भो बधस्स वं बेदसी कुण्जलीलं विद्वंदेदि तं कि धलागी पहावेगा उद राईबेग्रस्स। (भो वयस्य ! यहेतसः कुण्जलीला विडम्बयति तस्किमात्मनः प्रभावेगा उत

नदीवेगस्य । ) राजा----नदीवेगस्तत्र कारराम् ।

विद्रयक:---मम विभवं। (ममापि भवान्)

राजा --- कथमिव ।

विदूपकः — एव्यं रामकण्यारिण उज्जिक्क तारिसे माजलप्येसे वरणचरकुत्तिरण तुए होवव्यं। वं सच्यं पण्डहं साववसपुच्छारस्पेहि संजीहिमसंधिवन्यास्यं मम गत्तास्यं मस्पीतो मिह संजुत्तो। ता समावदस्यं विसक्तिय्यं मं सुद्वाहं वि बाव विस्तिमिष्ट्ं। (एव राजकायणिषु-जिन्नत्वा ताहसे माजुलप्रदेशे वनवरवृत्तिता स्वया मितवथम्। यस्सत्य प्रत्यह् भ्यापदसपुरसारस्यैः संभीभितसंधिवन्याना मम गात्रास्थामनीशोऽस्य संदृत्तः। तरप्रसादिषय्यामि विसर्जितुं मामेकाहमपि सावदिक्रमितुम्।)

विदूषक—[ उसी मुद्रामे सडा हुमा ] मेरे हाथ-पैर तो खुल नहीं रहे हैं, इसिसये मैं केवल मुँहसे ही धापकी जय-जयकार मनाता हैं। भ्रापकी जय हो।

राजा-यह श्रंग-भंग कैसे हो गया ?

विद्वयक — केसे वया ? श्रौक्षोमे उँगली कोंचकर पूछ रहे हैं कि श्रौसू कहाँ से श्राए ? राजा — मैं तो कछ भी नहीं समक्त पाया।

विदूषक— भच्छा मित्र, यह तो बताइए कि नदीमें जो बेंतको सता कुबड़ी बनी खड़ी रहती है वह भपने मनसे मैसी रहती है या नदीके वेगके कारणा ?

राजा---नदीका वेग ही उसका कारता है।

विदूषक - तो मेरे ग्रंग-मंगके भी भ्राप ही कारता है।

राजा-कसे ?

राजा--[स्वगतम् ] धर्यं चैवमाह । ममापि कष्वसुतामनुस्मृत्य मृगयाविक्सवं चेतः ।

```
न नमयित्मधिज्यमस्मि शक्तो धनुरिदमाहितसायकं मृगेषु ।
      सहवसतिम्रपेत्य यैः प्रियायाः कृत इव म्रम्धविलोकितोपदेशः ॥३॥
       विवृषकः - [ राज्ञो मूखं विलोक्य ] असभवं कि वि हिम्राए करिम मन्तेवि । अरण्ले मए
विश्वं चासि । ( मत्रभवान्किमपि हृदये कृत्वा मन्त्रयते । ग्ररण्ये मया इदितमासीत् । )
       राजा- सिस्मतम् । किमन्यत् ग्रनतिकमागीयं मे सुहृद्वावयमिति स्थितोऽस्मि ।
       विदूषक:-- चिरं जीमः। (चिरं जीवः।) [इति गन्तुमिच्छति । ]
       राजा — बयस्य निष्ठ । सावडीवं से बचः ।
       विद्वकः - प्रारावेद भवं ( ग्राज्ञापयत् भवान् । )
       राजा-विधान्तेन भवता ममाध्यनायासे कर्मींग सहायेन भवितव्यम् ।
       विद्यक:--कि मोदमसण्डियाए । तेरा हि यथं सगहीवो सराो । ( कि मोदकसण्डिकायाम् ।
       तेन ह्ययं सगहीतः क्षणः । )
       राजा---यत्र वक्यामि । कः कोऽत्र भोः ।
                                    (प्रविश्य]
       दौवारिक:-- [ प्रग्रम्य ] बाल्बेड् भट्टा । ( ब्राज्ञापयतु भर्ता । )
       राजा-ईवतक ! सेनापतिस्तावदाहयतास ।
       राजा--[मन ही मन ] इधर यह भी कह रहा है, उधर कण्यकी कन्याका ध्यान करते
करते मेरा मन भी धाखेटसे ऊब-सा चला है। क्योंकि---जिन हरिस्मोंने शकन्तलाके साथ रहकर
उसे भोली चितवन सिखाई है उन्हें मारनेके लिए यह बागा चढाया हम्रा धनुष मुक्तसे खीचते ही
नहीं बनता ॥३॥
       विद्रवक-- राजाका में ह देखकर ] ग्राप तो न जाने क्या मन ही मन बडवड़ा रहे हैं।
मैं इतना सब क्या अंगल में ही रोता रहा ?
       राजा - [ मूसकराकर ] नहीं, नहीं, मैं भी यही सोच रहा था कि मित्रकी बात टालनी
नहीं चाहिए। इसीलिये मैं चुप हो गया।
       विदूषक--जीते रहिए । [ जाना चाहता है । ]
       राजा-- ठहरो मित्र, शभी मेरी बात पूरी कहाँ हुई है ?
       विद्वयक -- वह भी कह डालिए, महाराज।
       राजा--देखो, विश्वाम कर चुको तो ग्राकर मेरे भी एक काममें सहायता देना जिसमें
तुम्हें कहीं भाना-जाना नहीं पढ़ेगा।
       विदूषक---वया सड्डू साने हैं ? उसके लिए इससे बढ़कर धीर कौन सा ठीक धवसर
होगा ।
       राजा--- ठहरो, बताता हैं। घरे, कीन है ?
       दौबारिक-- बाकर प्रसाम करके । । प्राज्ञा की जिए स्वामी !
       राजा-धरे रैवतक ! सेनापतिको बला लाखो ।
```

दौनारिक:—तह । [इति निष्क्रम्य सेनापतिना सह पुनः प्रविषय ] एसी क्रम्यावसम्ब-क्रम्को सद्दा इसे विम्यविद्धी एवव चिद्धति । उत्तरायदु प्रका । (तथा । एयप्राज्ञा वचनीरकम्को भर्ती इतो दत्तदृष्टिरेस तिष्कृति । उपस्पंत्वायः ।)

सेनापतिः—[ राजानमबलीक्य स्वगतम् ] हष्ट्रवोषाऽपि स्वामिनि कृगया केवलं पुता एव संदुता । तथा हि देवः—

श्चनवरतभनुज्यस्मिलनकूरपूर्वे रविकिरणसहिष्णु स्वेदलेशैरभिमम् । श्चपचितमपि गात्रं व्यायतत्वादलच्यं गिरिचर इव नागः प्राणसारं विभतिं॥४॥

[ उपेत्य ] जयतु जयतु स्वामी गृहीतःवापदमरच्यम् । किमशाप्यवस्थीयते । राजा--मन्वोत्साहः कृतोऽस्मि मृगयापवाविना माढक्येन ।

सेनापति:—[जनात्तिकस् ] सर्वे स्थिरप्रतिबन्धो भव । धहं ताबत्स्वामिनश्चित्तवृत्तिमनु-वृतिष्ये । { प्रकाशम् ] प्रलपत्वेव वैथेयः । ननु प्रभूरेव निवर्धनम् ।

मेदरहेदकुशोदरं लघु भवत्युत्थानयोग्यं वपुः

सच्चानामपि लच्यते विकृतिम<del>विष</del>ं भयक्रोधयोः ।

उत्कर्षः स च घन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति लच्ये चले

मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयामीद्यावनोदः कुतः ॥४॥

, दौवारिक—प्रच्छा । [बाहर जाकर सेनापतिको साथ लिए लीट ग्राता है । ] यह सामने इघर दृष्टि किए हुए स्वामी बैठे हैं ग्रीर कुछ ग्राजा देने ही वाले हैं । ग्रागे बढ़ चलिए ग्रायं !

सेनापति—[राजा को देखकर, मन ही मन ] लोग ग्रामेट को इतना बुरा बताते हैं, पर स्वामीको तो इतसे बडा लाभ हुमा है। क्योंकि—पहाड़ोमें पूमनेवाले हाणीके समान इनके बलवानु शरीरके प्रापेका भाग निकलर घनुवकी होरी लींकनेते ऐसा कहा हो गया है कि उसपर न तो पूपका ही प्रभाव पड़ता है और न पत्तीना ही छूटता है। बहुत रौड़-पूपसे स्वापि ये दुबले पड़ गए हैं पर पुटुंकि पकके होनेके कारण इनका दुबलापन दिखाई नहीं पढ़ता। ।।।। [पास बाकर ] स्वामीकी जय हो। हमने ग्रासेटके पशुषोंको वनमें पर तिया है। यब विलय्ब किससिये हैं?

राजा-इस बालेटके निन्दक माढक्यने मेरा सारा उत्साह ठण्डा कर दिया है।

सेनापति— [ सलग विद्युकते ] प्रच्छा मिन, करो तुम भी डटकर विरोध, धौर मैं भी देखो स्वामीके मनको की पलटे देता हूँ। [ प्रकट ] इस मूर्खको वकने दीजिए महाराज ! स्वामी हो स्वयं देखा रहे हैं कि—पानेटले चर्ची घट जाती है, ताँद छट जाती है, दारीर हलका और फुर्तीला हो जाता है, पशुजोंके मूँहपर जो भय और क्रोव दिखाई देता है उसका झान हो जाता है भीर चलते हुए लक्ष्योंपर बांग चलानेमें हाच सच जाते हैं, जो भनुवचारिजोंके लिये बढ़े गौरवकी बात है। तोन फूट-पूठ हो साबेटको बुरा बताते हैं, नही तो इतना मत-बहसाव भीर मिन कहीं सकता है। शा।

विदूषकः— सबैहि रे उत्साहहेतुम्र धल्मभवं पर्किव मापण्यो । तुसं दाव सदयोदो सदमीं माहिण्डम्मो एपर्यासिम्रालोजुनस्स जिण्यारिच्छस्स कस्स वि मुहे पढिरसति ।

( अपेहि रे उत्साहहेतुक अत्रभवान्त्रकृतिमापन्नः । त्व तावदटवीतोऽटवीमाहिण्डमानो

नरनासिकालोलुपस्य जीरांकंस्य कस्यापि मुखे पतिष्यसि । )

राजा— अब्र सेनापते आध्यमसंनिकुष्टे स्थिताः स्मः । अतस्ते वश्रो नामिनन्यामि । स्रष्ट तावतु—

गाइन्तां महिषा निपानसलिलं शृह्मेर्धुहुस्ताडितं

छायाबद्धकदम्बकं मृशकुलं रोमन्थमभ्यस्यतु । विश्रव्धं क्रियतां वराहपतिभिर्म्यस्ताचतिः पन्चले

१४०० १४०५ता वराह्यातामञ्जरताचातः परवत्त विश्रामं लमतामिदं च शिथिलज्यावन्धमस्मद्रनः॥६॥

विश्राम समतामद च शिथिलज्यावन्धमस्मद्भनुः ॥६॥ सेनावतिः – यनुप्रभविष्णवे रोचते ॥

राजा—तेन हि निवर्तव पूर्वगतान्वनप्राहिताः। यथा न मे सैनिकास्तरोवनपुपरन्यस्ति तथा निवेद्धव्याः। पश्य---

शमप्रधानेषु त्पोधनेषु गृढं हि दाहात्मकमस्ति तेजः।

स्पर्शानुक्ला इव सूर्यकान्तास्तदन्यतेजोऽभिभवाद्वमन्ति ॥७॥ सेनापतिः--यथानापयति स्वामी ।

विदूषकः - धंसदु वे उच्छाहबुत्तन्तो । ( व्वंसतां ते उत्साहबृत्तान्तः । )

विदूषक----प्ररे चल-चल उरलाह दिखानेवाले ! घव महाराज फिर मनुष्य बन गए हैं। तुक्तेती एक दिन इसी प्रकार इस बनसे उस बनमें बूम-बूमकर ग्रासेट करते-करते कभी न कभी मनुक्रमकी नाकके सोभी किसी बुढ़े भाखूके मुँहमें पड़ना ही हैं।

राजा — भद्र सेनापित ! देखों, हम लोग तपोवनके वास ठहरे हुए है। इसलिये तुम्हारी बात इस समय मुझे जैंव नहीं रही है। प्राज तो — भैनोको छोड़ दो कि वे धपनी सीगीसे पानीको हिलोरले हुए तालोंमें तरें, हरिखोंके मुज्य पेड़ोंको घनी छायाने घेरा बनाकर बैठे जुगाकी करें, बहै-बड़े सुधर निडर होकर खिछले तालोंमें नागरमोयेको वह सोदें धीर भेरे भनुवकी दीकी डोरी मी कुछ देर पिशाम कर ले ।।६॥

सेनापति — जैसी महाराजकी इच्छा।

राजा—तो जिन हॅक बोंको आगे भेज दिया है उन्हें लौटा लो धीर सैनिकोंको समफ्रा देना कि कोई ऐसा काम न कर बेंडे जिबसे तथोजनके काममें बाधा पड़े। देक्को—सूर्य-कान्तमारीण तो क्षूनेमे ठण्डी लगती है पर जब सूर्य उसपर धपना प्रकाश दालता है तद बहु भी आगा उपनाने साती है। उसी प्रकार ऋषि लोग यथिप बड़े सान्त होते हैं पर उनमें इतना तेज भी होता है कि यदि कोई उन्हें कष्ट देती उसे जसाकर मस्म भी कर दें।।।।

सेनापति-जैसी स्वामीकी माज्ञा ।

विदूषक -- नाश हो तुम्हारी उत्साहकी बातोंका ।

#### [ निष्कान्तः सेनापतिः । ]

राजा—[परिजनं विलोवसं] अपनयस्तु भवनतो मृगयावेषस्। रैवतकः ! त्यमपि स्वं नियोगमञ्जन्यं कृषः।

परिजनः — जंदेवो धारावेदि । (यद्देव धाज्ञापयति )। [इति निष्कान्तः । ]

विद्वयक.—किरं भववा शिष्मिष्ट्यं संपर्व एवस्सि पाववण्डामाए विरवदस्वयम्बिस्यस्य सर्शो सारस्ये शिरसोबद्ध भवं जाव सर्ह कि कुहस्सीरो होमि । ( कृतं भवता निर्मक्षित्रस्य । योवतमे-तव्या पावचन्द्रायायां विरचितलतावितानवर्षानीयायासस्य । निर्मावद्य भवाव् याववहस्यपि सुस्नासीनी भवामि । )

राजा---गच्छाप्रतः।

विद्रपक:--एक् भवं। (एत् भवान्।)

[इत्युभीपरिक्रम्योपविष्टी।]

राजा-माधव्य ! भनवासचक्षु:फलोऽसि येन त्वया दर्शनीय न दृष्ट्य ।

विदूषक:--- एां भवं भग्गवों में बहुदि । ( ननु भवानग्रतों में वर्तते । )

राजा —सर्वः सालु कान्तमात्मानं पश्यति । यहं तु तामाध्यमललामभूतौ शकुन्तलामधि-कृत्य वयीमि ।

विदूपकः — [स्वगतम् ] होतु । से अवसरं रण वाहस्सं । [अकाशम् ] भो वशस्स ते तावत-कण्णमा अव्यत्यर्णीमा वीसर्वि । ( भवतु । अस्यावसरं न दास्ये । भो वयस्य ते तापसकस्य-काऽस्वयंनीया दृश्यते । )

[सेनापति चला जाता है।]

राजा—[ झपने सेवकोंको देखकर ] धव तुम लोग भी घपने घाखेटके कपड़े उतार डालो । भीर रैवतक ! जाभो, तुम भी घपना काम देखो ।

सेवक -- जैसी देवकी प्राज्ञा। [सब जाते है।]

विद्रुपक -- चलो घच्छा किया जो सब मिलवर्श प्रमादी प्रापने । घव चलिए, बुखोंकी चनी छात्रावाले सता-मण्डपके नीचे सुन्दर बासनपर ब्राप भी चलकर बैठिए, ब्रीर मैं भी सुरतालेता हैं।

राजा----ग्रच्छा, चलो ग्रागे-ग्रागे ।

विदूषक -- ग्राप भी ग्राइए।

दोनों घूमकर बैठते है। ]

राजा—माडव्य ! यदि पुनने देखनेके योग्य वस्तुएँ नहीं देखी तो **धांस होनेसे तुन्**हें शाम ही क्या हुमा ?

विदूषक--ग्राप तो मेरी ग्रांखोंके ग्रागे रहते हैं न !

राजा— प्रपनेको तो सभी सुन्दर समझते है, पर इस समय तो मैं शकुन्तसाकी बात कह रहा हूँ जो इस ब्राश्रमकी क्षोभा है।

विद्रपक—[ धाप ही धाप ] प्रच्छा, में इस बातको यही काटे देता हूँ [ प्रकट ] क्यों भित्र, जान पढ़ता है कि उस तपस्थीको कत्यापर धाप लट्ट हो गए हैं। राजा-सबे न परिहार्ये वस्तुनि पौरवाएगं मनः प्रवर्तते ।

सुरयुवतिसंभवं किल धुनेरपत्यं तदुव्यिकताधिगतम्। त्रर्कस्योपरि शिथिलं च्युतमिव नवमालिकाक्कसुमम्॥ ⊏॥

विद्रवक:—[विहस्य] जह कस्स वि पिण्डबाज्यूरीह उन्वेजिवस्स तिनित्ताणीए प्रहिलाको भवे तह इत्यिकारफरापरिभावियो भवतो इसं प्रभावत्या (यया कत्यापि विण्डबाजूँरैक्ट्रे-जितस्य तिन्तियागमितायो भवेत तथा स्त्रीरत्नपरिभाविनो भवत इयमन्ययंना।)

राजा-न ताबदेनां पश्यसि येनेवमवादीः।

विद्वयकः—तं क्कु रमिण्ज्जं जंभवदो विम्हम्नं उप्पादेदि (तत्स्नलु रमिण्यं यद्भवतोऽपि विस्मयमुर्गरयति । )

राजा-- वयस्य कि बहुना।

चित्रे निवेश्य परिक्रिन्पतसत्त्वयोगा रूपोचयेन मनसा विधिना कृता नु। स्त्रीरत्नमुष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे धातुर्विभ्रत्वमनुचिन्त्य वपुत्र तस्याः ॥६॥ विवयकः—जह एव्यं प्रवादेश वार्षः रूवववीरा।

( यद्येवम प्रत्यादेश इदानी स्पवतीनाम । )

राजा-इबंच मे मनसि वर्तते-

श्रनाघातं पुष्पं किसलयमल्नं कररुहै-

रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम् ।

राजा — मित्र ! पुरुवंधियोंका मन कुपंचकी भोर बढ़ता हो नहीं है — सुना है, उसकी मौ कोई भ्रप्सरा थी। वह जब इसे बनमे छोड़कर चली गई तब कण्य मुनि इसे उठा लाए। यह ठीक ऐसा हो हुमा मानो नवमल्लिकाका फूल भ्रपनी डालीसे चूकर मदारपर मा गिरा हो ॥ ।।।

विदूषक — [ हॅनकर ] जैसे कोई मीठा छुहारा खाते खाते कवकर इमलीपर ट्रट पड़े वैसे ही घाप भी रनिवासकी एक-से-एक बढ़कर सुन्दरियोको अलाकर इसपर लट्ट हो उठे हैं।

राजा--- तुमने भ्रमी उसे देखा नही है न, इसीलिये ऐसा कह रहे हो।

विह्यक—तो ठीक है। जब माप भी उसे देखकर सुध-बुध मूले बैठे हैं तब वह सचमुच रूपवती होगी।

राजा— पित्र ! धीर तो क्या कहूँ। तुम बस यही समभ लो कि — ब्रह्माने जब उसे बनाया होगा तब पहले उसका चित्र बनाकर या मनसे संसारकी सभी सुन्दरियोंके क्योंको इकट्ठा करके उनसे प्राया आले होंगे। क्योंकि ब्रह्माकी कुशालता धीर शकुन्तनाकी सुन्दरता दौनोंपर बार-बार विचार करनेसे यही जान पढ़ता है कि यह कोई निराले हो डंगकी सुन्दरी उन्होंने गढ़ी है।। १।।

बिहूचक-ऐसी बात है तब तो इसने सभी सुन्दरियोंको परास्त कर दिया।

राजा---मेरी समऋमें तो उसका रूप वैसाही पवित्र है जैसा बिना सूँचा हुआ। फूल,

#### अखराई पुरायानां फलमिव च तद्रूपमनधं

न जाने भोक्तारं कमिह सम्रोपस्थास्यति विधिः ॥१०॥

बिदूषकः — तेरण हि सहु परितामदु एां भवं। मा कस्तवि तबस्तियो इस्पुदीतेरुलीमस्त-चिक्कसुसीस्तस्त आरुप्यग्रस्त हत्ये पविस्तवि। (तेन हि लघु परित्रायतामेनां मवान्। मा कस्यापि तपस्विन इस्पुदीतैलामिश्रविवकस्पतीर्थस्य हस्ते पतिस्थति।)

राजा--परवती सालु तत्रभवती । न च संनिहितोऽत्र गुरुजनः।

विद्रपकः -- प्रसभवन्तं ग्रन्तरेण कीविसो से विद्विराध्यो । ( प्रत्रभवन्तमन्तरेण कीइशस्तस्या इष्ट्रिरागः । )

राजा-वयस्य । निसगदिवाप्रगत्भस्तपस्यिकन्याजनः । तथापि तु-

श्रमिमुखे मयि मंहतमीक्षितं हसितमन्यनिमित्तकृतोदयम् ।

विनयवारितवृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः ॥११॥ विदयकः—िविहस्य रेशं क्ल विवृत्तेतस्य तह स्रंक समारोहवि । (न बलु टट्टमाणस्य

तवाङ्कं समारोहति । ) राज्ञा—मियः प्रस्थाने पुनः शालीनतयाऽपि काममाविष्कृती भावस्तत्रभवस्या । तथा क्रि—

### दर्भाङ्करेण चरणः क्षत इत्यकाराडे तन्त्री स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्त्रा ।

नकों से अञ्चेन पत्ते, बिनादिशाहमा रत्न, बिना चला हुमानया मधु भौर बिना भौगा हुमापुष्योकाफलः । पर यह नहीं समभने ग्राताकि इस रूपको भोगने के सिये ब्रह्माने चुन किसे रम्बाहै ।। १०।।

विद्रुपक -- तब प्राप इसे चठवट हथिया लीजिए नहीं तो कड़ी हिगोटके तेलसे चिकनी स्रोपड़ी वाले किसी तपस्वीके हाथमें न जा पड़े।

राजा—प्रदे<sup>।</sup> इसमे उसके बशको बात थोडे ही <mark>है</mark>, और फिर उसके पिता भी तो सहाँ नहीं हैं।

विद्वपक-पञ्छा, यह तो बताम्रो कि वह तुम्हारी घोर किस भावसे देख रही थी। राजा-मित्र! ऋषियों की कन्याएं स्वमायसे ही वही मोली-माली होती हैं। फिर मी-जब मैं उसको मोर मुंह करता चातव वह मार्चे दुरा लेती थो प्रोर किसी न किसी बहाने हेंस भी देती थी। वह बीमले हत्नी यबी हुई थी किन तो वह मपने प्रेम को खिया ही पारही थी भीरन खुल कर प्रकट ही कर पारही थी। ११।।

विद्रयक—[हॅबकर] तो क्या वह प्रायको देखते ही प्रायको गोदमें प्राक्त वैठ जाती! राजा—परे सुनो तो। जब वह जाने लगी उस समय शिष्टताकी रक्षा करते हुये भी उसने प्रपना त्रेम जता ही दिया। क्योंकि—कुछ दूर चलनेपर वह सुन्दरी सहसा यह कह कर रक गई—प्ररे, मेरे पांवमें दाभका कौटा दुम गया है। धौर यद्यपि उसका वस्कक्ष

#### श्रासीद्विष्ट्रत्तवदना च विमोचयन्ती

#### शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्रमाणाम् ॥ १२ ॥

विदूषकः — तेरा हि गहीवपाहेम्रो होहि । किंव तुए उववरागे तबोवरा ति पेक्सामि । ( तेन हि गृहीतपाषेयो भव । कृत त्वयोपवन तपोवनमिति पश्यामि । )

राजा—सक्ते तपस्विभिः कंश्चत्परिज्ञातोऽस्मि । चिन्तय तावत्केनापदेशेन सकृवप्याश्रमेश बसामः।

विद्रयकः — को प्रवरो धवरेसी तुह रहारा। । शीवारच्छट्टभाग्नं घह्नारां उवहरन्तु सि । (कोऽगरीअदेशस्तव राज्ञः । नीवारपक्षभागमस्ताकमपद्रशन्त्वति । )

राजा—सूर्वं श्रन्यद्भागथेयमेतेषां रक्षाएे निपतति यद्वत्नराज्ञीनपि विहायाभिनन्धपृ। पश्य—

> यदुत्तिष्ठति वर्षोभ्यो नृपायां चयि तत्फलम् । \_ तपःषड्भागमच्चर्यं ददत्यारस्यका हि नः ॥ १३ ॥ विषयो

हन्त सिद्धार्थी स्व: ।

राजा-[ कर्णं दत्त्वा ] ग्रये धीरप्रज्ञान्तस्वरंस्तपस्विभिर्भवितव्यम् ।

[प्रविदय]

कही उलक्षानही या फिर भी धीरे-धीरे बल्कल मुलक्षानेका बहाना करके वह मेरी मीर देखती हुई कुछ देर सड़ी रह गई।। १२।।

विदूषक—तत्र प्राप प्रपना साज-समाज सब यही मैंगा कोजिए, क्योंकि मैं देख रहा हैं कि प्राप इस तपोवनको एकदम प्रमोदवन बनाए डाल रहे है।

राजा— मित्र ! कुछ ऋषि मुक्ते पहचान गए है। श्रव सोच-विचारकर कोई ऐसा उपाय बताग्रों कि कमसे कम एक बार तो किसी बहाने प्राथममे हो श्रार्क।

विद्यक—माप राजामोके लिये कोई बहाना बनानेकी नया मायस्यकता है ? जाकर यहीं कहिए कि माप लोग राज-करके रूपमे हमें तिन्ती का छठा भाग दे डालिए।

राज्ञा— तूती एकदम मूर्ज है। घरे, इन ऋषियोंकी रक्षाके बदले तो हमें ऐसा घनूठा कर मिलता है कि उसके झाने रत्नोका डेर भी तुच्छ है। देशो—चारों वर्णीने राजाभोंकी जीकर मिलता है उसका फलाती नष्ट हो जाता हैयर ये बनवासी ऋषि लोग सपने तपका की छठा माग हमें देते हैं वह कभी नष्ट नहीं होता। १३।।

[नेपध्यमे]

श्रहा, हम लोगोके सब काम पूरे हो गए। राजा—[कान लगाकर] घरे, यह गम्भीरधीर शान्त स्वर तो ऋषियोंका-सा जान पद्मता है।

[प्रवेश करके]

दीवारिकः — बेहु जेहु भट्टा। एवे हुवे इतिकुमारका पिंडहारश्लॉन उविद्विता। ( जयतु जयतु मर्ता। एतो डो ऋषिकुमारो प्रतिहारश्लीमपुपस्थिती।)

राजा—तेन ह्याबलस्थितं प्रवेशयतौ।

दीवारिकः—एसो पवेतीम । [इति निष्कम्य, ऋषिकुमाराम्यां सह प्रविश्य ] इदो इदो भवन्तो । (एय प्रवेशयामि । इत इतो भवन्तो । )

[उभौ राजानं विलोकसतः । ]

प्रथम:---प्रहो दीक्षिमतोऽपि विश्वसनीयताऽस्य वपुषः प्रथवोपपन्नमेतष्टविश्यो नाति-भिन्ने राजनि । कुतः ।

> श्रध्याक्रान्ता वसतिरस्रुनाऽप्याश्रमे सर्वभोग्ये । रचायोगाद्यमपि तपः प्रत्यहं मंचिनोति । श्रस्यापि यां स्प्रशति वशिनश्रारखद्वन्द्वगीतः

प्रथाः शब्दो मनिरिति महः केवलं राजपूर्वः ॥१४॥

द्वितीयः — गौतम ग्रयं स बलभित्सको दुष्यन्तः । प्रयमः — ग्रथं किस् ।

विसीय:—तेन हि—

नैतिचित्रं यदयग्रुद्धिश्यामसीमां धरित्री-मेकः कृत्स्नां नगरपरिघत्रांग्रुबाह्यसनक्ति ।

द्वारपाल---महाराजकी जय हो । दो ऋषिकुमार द्वारपर पद्यारे हैं। राजा----उन्हें तुरंत यहाँ ले ख़ास्रो ।

द्वारपाल — प्रभी लाया । [प्रस्थान भौर ऋषिकुमारीको साथ लेकर फिर प्रवेश । ] इधरसे प्राइए मगवन, इथर से ।

#### [दोनों राजाको देखते है।]

पहला — घहा ! ये इतने तेजस्वी है कि इन्हें देशकर हमारे मनको बड़ा मरोसा मिल रहा है। क्यों न ही — ! ये राजा भी तो ऋषियोंके समान ही रहते हैं। जैसे ऋषि क्षोग साध्यममें रहते हैं मैंते ही ये भी धपना नगर छोड़कर सबको गुल देनेवाले हस सम्प्रममें झा दिके हैं। सपनी प्रजाकी रक्षा करके ये भी निष्य तपस्था हो करते हैं। धौर चारण-चारिश्यों जो इन जितेन्द्रिय राजिंगके गीत पाती हैं वे गीत प्रायः स्वांतक सुनाई पढ़ते हैं।।१४।।

दूसरा—गौतम! क्याइन्द्रके मित्र राजादृष्यन्त ये ही हैं?

पहला-हाँ ये ही हैं।

दूसरा— इसीलिये हमें यह देखकर तिनक भी घारचर्य नहीं है कि नीले समुद्र से किरी हुई सारी पृथ्वीपर ये नगरके फाटककी प्रगंलाके समान प्रवनी लम्बी अुआर्घीसे स्रकेले

## श्राशंसन्ते सुरयुक्तयो बद्धवैरा हि दैत्यै-रस्याधिज्ये धतुषि विजयं गौरुहृते च बज्रे ॥ १४ ॥

उभी--[उपगम्य] विजयस्य राजन्।

राजा-[धासनादुत्थाय] प्रभिवादये भवन्तौ ।

उभी-स्वस्ति भवते । [इति फलान्युपहरतः । ]

राजा--[सप्रसामं परिगृह्य] बाज्ञापयितुमिच्छामि ।

उमौ-विदितो भवानाश्रमसरामिहस्यः । तेन भवन्तं प्रार्थयन्ते ।

राजा--किमाजापयन्ति ।

उभी---तत्रभवतः कण्वस्य महवंरसानिष्याद्राक्षांसिः न इष्टिविष्ममुत्पादयन्ति । तस्कति-ययरात्रं सार्रायद्वितोयेन भवता सनायीक्रियतामाध्यम इति ।

राजा---धनगृहीतोऽस्मि ।

विदूषकः—[धपवार्यं] **एसा दार्गि भणुऊला ते धडभत्य**णा। (एपेदानीमनुकुला तेऽस्यर्थना।)

राजा - [हिमतं इत्वा] रैवतक ! महचनावुच्यतां सारिषः सवायासनं रचमुपस्थाययित । दौवारिकः—न वेवो मारावेदि । (यहेव प्राज्ञापयित) [इति निष्कान्तः ।] उभी—[सहर्थम्]—

#### श्रजुकारिशि पूर्वेषां युक्तरूपमिदं त्विय ।

शासन करते हैं, भौर दैरयोंसे बैर बीधनेवाली, देवताधोकी स्त्रियाँ इन्ही के चढ़े हुए धनुष भौर इन्द्रके वज्रपर भपने विजयकी भाजा बीधे रखती हैं ॥१५॥

दोनों---[पास जाकर] राजन्, ग्रापकी जय हो ।

राजा-[बासनसे उठकर] ब्राप लोगोंको प्रशाम करता है।

दोनों--- प्रापका कल्याए। हो । [फल भेंट करते हैं।]

राजा -- [प्रताम करके फल लेकर] बाज्ञा की जिए।

दोनों—सब धाश्रमवासी जान गए हैं कि घाप यहाँ ठहरे हुए हैं। इसलिए उनकी प्रार्थना है।

राजो — क्या ग्राज्ञा है उनकी।

दोनों — उन्होंने कहलाया है कि प्रावरणीय महींच कथके न रहने के कारण राक्षस लोग हमारे यज्ञ में बढ़ा विचन डाल रहे हैं। इसलिये प्राप प्रपने सारबीके साथ यहाँ कुछ रातें बिताकर इस प्राथमको सनाथ करें।

राजा---बड़ी कुपा है उनकी।

विदूषक--[ घलग] यही तो धाप चाहते भी थे।

राजा—[मुस्कराकर] रैयतक! सारयी से कहना कि रथ धौर बनुष-याए। लेता घावे। द्वारपाक्ष---जो घात्रा महाराज की। [प्रस्थान]

दोनों---[प्रसन्त होकर] राजनु ! धाप वही कर रहे हैं जो आपके पूर्वज करते आये हैं।

```
त्र्यापन्नाभयसत्रेषु दीचिताः खलु पौरवाः ॥ १६ ॥
```

राजा-[सप्रशामम्] गच्छतां पुरो भवन्तौ । ग्रहमप्यनुपदमागत एव ।

उमो--विजयस्व । [ इति निष्कान्तौ ]

राजा-माढव्य । अप्यस्ति शकुन्तलादर्शने कुतूहलम् ।

विदूयकः — पढमं सपरीवाहं प्राप्ति वारिए रक्कसबुतानेए।बिन्दू वि साबसेसिदी (प्रयमं सपरीवाहमासीत् । इदानीं राक्षसबुत्तान्तेन बिन्दरिप नावधीपतः । )

राजा-मा भैषीः । ननु मत्समीपे वर्तिष्यसे ।

विदूषक:-एस रक्ससादो रिक्सदो म्हि (एव राक्षसाद्रिक्षितोऽस्मि।)

प्रिविद्यी

दौबारिक:—सम्बो रवो भट्टिको विजयप्यत्यास्तं ध्रवेशकारिः। एस उस्स स्वास्तारी वैजीस्तं धारम्पिहरूको करमधो प्राप्तदो । (सम्बो रयो भर्तुविजयप्रस्थानसपेकते । एव पुनर्नगराहेदी-नामाजीतिकरः करमक प्राप्तः।

राजा---[सादरम्] किमम्बाभिः प्रेषितः ।

राजा - ननु प्रवेदयताम् ।

दौवारिकः — नहा [इति निष्कम्य करभकेश सह प्रविष्य] एसो भट्टा। उचसम्प । (तथा। एष भर्ता। उपसर्प।)

माश्रमको रक्षा करना तो प्रापका धर्म ही है क्योंकि यह बात सभी जानते है कि शरए में भाये हुआ को प्रभयदान देने से पुरवंशी कभी पीछे नहीं हटते ॥१६॥

राजा — धाप लोग चलिए। मैं भी ग्रा रहा हैं। दोनों — ग्रापकी विजय हो। [प्रस्कान]

राजा — माढव्य ! क्या शकुन्तलाको देखने की कुछ इच्छा है ?

विद्यक—पहले तो इच्छाँकी बाढ भ्रागई थी, पर जबसे राक्षसोका नाम मुना त**बसे बृंद मर** भी मही रह गई है।

राजा — डरो मत । तुम्हें हम अपने साथ रक्खेंगे ।

विदूषक---हाँ, तब तो राक्षसोसे प्राण बचे रहेंगे।

हारपाल---[प्रवेश करके] महाराज ! रथ नैयार है और श्रावकी विजय-यात्राके लिये चलनेकी प्रतोक्षा कर रहा है । और हाँ, राजमाता की श्राज्ञा लेकर नगर से करभक भी श्राया है ।

राजा--[ ग्रादरके साथ] क्या माता जी ने भेजा है ?

द्वारपाल-जी हाँ।

राजा-तो उसे यहाँ ले प्राधी।

हारपाल--जो घात्रा । [प्रस्थान । करभकको साथ लेकर फिर प्रवेश ।] महाराज ये बैठे हैं । भागे वढ़ जाओ । करमकः -- जेबु भट्टा । वेबी झारावेबि -- मामामिशि चडरणविम्रहे पडलपारसे मे उबबासो भविस्सिद । तीह बोहाउत्सा मबस्से संभाविद्या लि । (जयनु भर्ता । देव्याजापयति --म्रागामिनि चतुर्पेविसरे प्रकृतपारसो मे उपवाजो भविष्यति । तम दीर्घोतुषाऽवस्यं संभावितव्येति ।)

राजा—इतस्तरिक्तार्यम् इतो गुरुजनाङ्गा । इयमप्यनतिक्रमणीयम् । किमत्र प्रतिविषेयम् । विदयकः—तिवाङक विश्व सन्तराले चिछ । ( त्रिवाङकरिवारतराले तिव्द । )

राजा - सत्यमाकुलीभूतोऽस्मि--

कृत्ययोर्भिन्नदेशत्वाद्द्वैधीभवति मे मनः । पुरः प्रतिहतं शैले स्रोतः स्रोतोवहो यथा ॥१७॥

[ विचिन्त्य ] सखे त्वमस्वया पुत्र इति प्रतिगृहीतः । धतो भवानितः प्रतिनिवृत्य तपस्वि-कार्यव्यप्रमानस मामावेध तत्रभवतीनां पुत्रकृत्यमनुष्ठातुमर्हति ।

विदूषकः — एव व्युमंरव्यक्षोभीरुभंगरों सिः। (न खलुमारक्षोभीरुक गरायसिः।)

राजा — [सस्मितम् ] कथमेतः द्भवति संभाव्यते ।

विद्रयकः — जह राष्ट्राखुएस मन्तव्य तह गच्छामि । (यया राजानुजेन मन्तव्यं तथा गच्छामि ।) राजा—नतु तपोवनोपरोधः परिहरसीय इति सर्वानानुयात्रिकौस्वयंव सह प्रस्थाययामि ।

करभक—महाराजकी विजय हो। माताजी ने कहलाया है कि ग्राजसे चीथे दिन मेरे अन्तकापारण होगा। उस ग्रवसरपर चिरआपित भी ग्रवस्य उपस्थित रहं।

राजा— इधर तो ऋषियोंका काम, उधर वड़ोंकी बाज्ञा। दोनो ही नहीं टाले जा सकते। क्या करूँ?

विदशक - त्रिशंकुके समान बीचमे लटक जामी।

राजा— मैं तो सचमुज बड़ी उलफतमे पड़ गया हूँ। क्या बताऊँ ? दोनों कार्य दो झलग-सला स्थानोंम पड़ रहे है। इसलिये इस समय दुविवासें पड़े हुए मेरे मनकी वही दखा हो रही है जो पहाइसे रकी हुई नदीको धाराकी होती है। १९७। [ सोचकर ] मित्र ! देखों ! माताजी तुम्हें भी पुत्रके हो समान मानती हैं। इसलिये तुम जायो और माताजीसे कह देना कि मैं ऋषियोंकी रक्षामे लगा हुया हूँ। और वहाँ जो कुछ मेरे करनेका काम हो सब तुम्हीं कर दाखता।

विदूषक-- यह न समिमए कि मैं राक्षसोंसे डरता हूँ।

राजा---[मुस्कराकर] भला तुम्हारे विषयमे क्या कभी ऐसा सोचा भी जा सकता है।

विद्यक-तो मैं वैसे ही ठाट-बाटसे जाऊँगा जैसे राजाका छोटा भाई जाता है।

राजा— ठीक है। जहाँतक हो तयोवनसे सब बखेड़ा दूर ही रखना चाहिए। इसिखिये सेनाको भी तुम्हारे ही साथ भेजे देता हैं। विदूषक:—[सगर्वम् ] सेरा हि बुवराम्रो म्हि वारिंग संबुक्तो । [तेन हि युवराकोऽस्मोदानी संबुक्तः । ]

राजा — [स्वगतम् ] चपलोध्यं बटुः । कवाधिवस्मरप्रार्थनामन्तःपुरेष्यः कचयेत् । अवतु । एनमेवं बस्ये — [बिट्गक हस्ते गृहोस्ता प्रकाशम् ] वयस्य ऋषिगौरवादाक्षमं गण्छानि । न सलु सरयमेव तावसकत्यकायां नगाभितायः । वयस्य

क वर्ष क्व परोच्चमन्मधो मृगशावैं: सममेधितो जनः। परिहासविजल्पितं सस्त्रे परमार्थेन न गृद्धतां ववः ॥१८॥ विदूषकः—वहदं।( वव किम्।)

[इति निष्कान्ताः सर्वे।] इति द्वितीयोऽङ्कः।

विदूषक--तब तो इस समय मैं युवराज ही बन गया हूँ !

राजा— [मन ही मन ] नह शाह्मारा बड़ा नटलट है। कही यह रिनवासमे जाकर मेरी सब बात न कह बाने । प्रच्छा, हुसे यो समकाता हूँ— [विदूषकका हाय पकड़कर। प्रचट] मित्र, में ऋषियोंका बड़ा भाषर करता हूँ। स्वीर उसके साथमामें जाया करता हूँ। स्वीर उस ऋषिकत्याके निये तो मेरे मनमे तिनक भी श्रेम नहीं है। क्योंकि—कहाँ तो हम, स्वीर कहीं श्रेमका बातीसे एकदम सनजान, मृत्राहोनोंके साथ पत्नी हुई वह कन्या। मित्र, हमने हेंसीमें जो सतनी बाती तुमसे कहीं है उन्हें तुम सत्य न समक बैठना।। हम।

विद्यक-नही, नही, ठीक है।

[सब चले जाते हैं।] दूसरा अक समाप्त

# तृतीयोऽङ्कः

तितः प्रविशति कृशानादाय यजमानशिष्यः । ]

शिष्य:—म्रहो महानुभावः पाषिवो बुष्यन्तः प्रविष्टमात्रे एवाश्रम तत्रभवति राजनि निरुपद्रवासि नः कर्मासि प्रवृत्तानि भवन्ति ।

> का कथा वाणसंघाने ज्याशब्देनैव दूरतः। हुंकारेणेव भन्नुषः स हि विघ्नानपोहति ॥ १ ॥

याविसान्वेदिसंस्तर्एाषं वर्भाृतिवान्य उपनयामि [परिक्रम्यावलोक्य च प्राकाशे] प्रियंववे कर्क्यवमुत्रीरानुलेपनं मृष्णालवित्त च नांसनोपत्राप्ति नीयन्ते । [प्राक्य्यं] कि व्ववीव । प्रात्पत्रकृत्राहुलवदस्वस्या शहुन्तका तस्याः शरीररनिर्वाप्णायेति । तिह त्वरितं गम्यताप् । सा क्लु भगवतः कष्वस्य कुल्पतेव्हव्सित्तप् । सहस्रितं तावदंतानिकं शास्युवक-स्त्यं गौतसीहस्ते विसर्वंषय्यामि । [इति निष्कान्तः . ]

विष्कम्भकः ।

## ततीय श्रङ्क

[हाथमें क्या लिए हुए कण्यके शिष्यका प्रवेश ।]

विष्य—सहाराज दुष्यत्वका प्रताप तो देखिए कि जबसे वे साध्यममे प्यारे है तभीसे हमारे सब काम बेरोक-टोक होते चल जा रहे हैं—बाए। चढानेकी तो बात ही क्या, केवल प्रपने चुनकी टंकारसे ही वे विष्योंको दूर भगा देते हैं। । १ ।। तो चल्रूं. ऋतिवजीके लिये वेदीपर विद्यानेकी कुता ले जाकर पहुँचा प्रार्थे। [ पूसकर प्राकाशको धीर देखते हुए ।] प्ररी प्रियंवरा, ये डंडलवाले कमकले पत्ते धीर सक्त मिला हुवा लेप किसके निये ले जा रही हो। [ मुतनेका नाट्य करते हुए ] ब्या कहा कि बकुनतला लूला जानेसे बड़ी वेचैन हो गई है, उसके धरीरको ठटक पहुँचानेके लिये ही यह सब ले जा रही हूँ! तो नुरत्त जाधी कर्योंकि वह भगवालु कुलपति कम्कने प्राएके समान है। मैं भी तबतक उसके लिये गौतमीके हाम यक्तका धानित-जल भेजता है। [ मुत्यान]

विष्कम्भक।

[त्ततः प्रविश्वति कामयमानावस्थो राजाः ]

राजा--[सचिन्तं नि:श्वस्य ]

जाने तपसो बीर्यं सा बाला परवतीति मे विदितम् । अलमस्मि ततो हृद्यं तथापि नेदं निवर्तयितुम् ॥ २ ।।

[ मदनदाषा निरूप्य ] अगदन्कुसुमापुष ! त्वया चन्द्रमसा च विश्वसनीयाज्यामति-संबोधते कामिजनसार्थः । कुतः---

तव कुसुमशरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दोर्द्वयमिदमयथार्थंदस्यते मद्विषेषु । विसुजति हिमगर्भेरग्निमिन्दुर्मयृखँस्त्वमषिकुसुमवाखान्वज्रसारीकरोषि॥३॥ मण्या

> अनिशमपि मकरकेतुर्मनमो रुजमावहन्नभिमतो मे । यदि मदिरायतनयां तामधिकृत्य प्रहरतीति ॥ ४॥

[ संबेद परिक्रम्य ] क्व नु क्वनु संस्थितं कर्मातः सदस्यैरनुवातः अमक्तान्तमात्मानं क्विनेक्यामि । [ निःदवस्य ] कि नु क्वनु मे प्रियादर्शनाहते शरायनस्य । यावदेनामन्विष्यामि । [ सूर्यपवनोक्य ] इमानुप्रातपवेतां प्रायेणस्तावस्त्यवस्यु मास्तिनीतीरेषु ससस्रोजना शकुन्तका गमयति । तर्त्रव तावव्यनद्यामि [ परिक्रम्य सस्पर्धां रूपयित्वा ] ब्रहो प्रवातसुभगोऽसपुद्देशः ।

राजा- जिसीसे भरकर । | मैं तपस्वियोकी शक्ति मली भाँति पहचानता हूँ, इसलिये मैं उसे हरकर भी नही लेजा सकता और यह भी जानता हूँ कि विवाह करना न करना उस कुमारी के हाथों मे नहीं है इसलिये वह स्वयं भी मेरे साथ नहीं जा सकती। फिर भीन जाने क्या बात है कि मै ग्रप्ता मन उसपरने हटाही नहीं पारहा हूँ।।३।। [काम पीड़ाका नाट्य करते हुए। ] —हे फूलोंक धनुष-बारा धाररा करनेवाले कामदेव ! तुमने सीर चन्द्रमाने उन सब कानियोको बडा घोला दिया है जो तुमपर विश्वास किए बैठे थे। क्योंकि-- तुब्हारा फूलोके बाखवाला कहा जाना और चन्द्रमाका उण्डी किरखोंबाला कहा जाना, ये दोनो बाते मुभ-जीस बिरहियोको भूठी ही जान पड़ती हैं, क्योकि चन्द्रमा तो भपनी ठण्डी किरस्मोसे भ्रागवरसा रहाहै भीर तुमनेभी भ्रपने फूलके वास्पोमें वज्रकी कठोरता भर ली है।। ३।। पर यदि तुम मदभरी घोर बड़ी-बड़ी खाँखोवाली उस शकुन्तलाके कारए। मेराजी बार-बार दुखाए जा रहे हो तो तुम ठीक ही कर रहे हो ॥ ४ ॥ [दुखी होकद घूमता हुआ ] यज्ञ-पूर्णहो जानेपर जब ऋषि लोग मुक्के बिदा कर देगे तब मैं श्रपने दुखी प्रारा लेकर कहाँ मन बहलाऊँगा : [ठण्डी सौस भरकर ] प्रियाका दर्शन छोड़कर ग्र**ब ग्रोर दसरा** सहारा क्या है। चर्लू उसीको ढूंढूं। [सूर्यको देखकर ] ऐसी भरी दुपहरीमें शकुन्तखा ग्रपनी सिखयोके साथ मालिनीके तटपर बने लतामण्डपोंमे ही जाकर प्रायः बैठा करती हैं। तो वही चलता हूँ। ] घूमकर श्रीर वायुका स्पर्श होनेका प्रभिनय करता **हुमा ] वाह, यहाँ** 

<sup>[</sup>कामसे पीडित श्रवस्थामे राजा दुष्यन्तका प्रवेश । ]

# शक्यमरविन्दसुरभिः कणवाही मालिनीतरङ्गाणाम् । अङ्गैरनङ्गतप्तैरविरलमालिङ्गितं पवनः ॥

अर्द्भेरनङ्गतप्तेरविरलमालिङ्गतुं पवनः ॥ ५ ॥

[ परिकम्यावलोक्य च ] प्रसिमन्वेतसपरिक्षिप्ते लतामण्डपे संनिहितया शकुन्तलया भवित-ष्यम् । तथा [ ग्रवो विलोक्य ]—

> अम्युन्नता पुरस्तादवगाढा जघनगौरवात्पश्चात्। द्वारेऽस्य पागदुसिकने पदणंक्तिर्देश्यतेऽभिनवा॥ ६॥

यावाद्विटपास्तरेणावलोकयामि । [ परिक्रन्य भद्या कृत्वा । सहर्षम् ] प्रये सब्धं नेत्रनिर्वाख्यः । एषा मे मनोरवप्रियतमा पुकुमुमस्तरणं जिलापट्टमधिप्रयाना सल्लोम्यामन्वास्यते । भवतु । श्रोध्याम्यासां विक्रम्भक्यितानि । | इति विलोकयन् स्थितः । |

[ ततः प्रविगति यथोक्तव्यापारा सह सखीम्यां शकुःतला । ]

सस्यो — [ उपवीज्य सस्तेहम् ] हला सउन्वले ! प्रवि सुहेवि वे स्पलिस्पीपत्तवादो । ( हला शकुरतले प्रपि सुखयति ते नलिनीपत्रवातः । )

शकुन्तला—कि वीम्रग्रन्ति मंसहीत्रो । (कि वीजयतो मांसस्यौ ।)

[सस्यो विषादं नाटयिरवा परस्परमवलोकयतः।]

राजा--- बलवदस्यस्थशारीरा शकुन्तला इध्यते । [सवितर्कम् ] तिस्क्रमयमातपदोवः स्थात् उत्त यवा ने मनसि तर्तते [सामिलाव निर्यण्य ] ग्रथवा कृतं संबेहेन ।

कसा सम्ब्रा पवन वह रहा है। — कमलमे बसा हुआ और माजिनीकी लहरोंकी जुड़ारीसे लदा हुआ यह पवन, कन से तो हुए अगोको बड़ा मुहावना लग रहा है।।।। [प्रमक्त और देखकर] वेंबोंसे थिरे हुए दस सदामण्डर है। कहा ना बीहिए। वर्षोंकि [नीचे देखकर] हैंसे से पहिए । वर्षोंकि [नीचे देखकर] हम कुछ हार पर पोली रेतीमे भारी नितववालो सबियों के देशेंके नये पढ़े हुए बिह्न दिवाई दे रहे हैं वो एड़ीकी ओर गहरे थी भारी नितववालों सिवारी है।। प्रमक्त और नहरे थी भारीने थीरत उड़े हुए है।।६।। प्रम्बा ! इन बुलाँकी ओर से देखता है। [प्रमक्त और प्रसन्त होकर] वाह! मेरी भारी यहाँ इस हम सिवारी दसकी सेवा कर रही है। अच्छा! धन सुन्न तो कि ये आपसमे नया वालं करती है। [बड़ा होकर सुनता है।]

[ जैसा ऊपर कहा गया है उस दशामे शकुन्तलाके साथ सलियाँ दिलाई देती है। ]

सिंखयाँ—[बड़े प्यारसे पह्चा भलती हुईँ] क्यो सखी शबुन्तला ! कमलके पत्तोंके भलनेसे कुछ ठण्डक मिल रही है ?

शकुन्तला—सिंखयो ! क्यानुम मुभ्ने पह्चाभल रही थी ?

[ सिखर्या दुली होनेका ग्रभिनय करती हुई एक दूसरीको देखती हैं। ]

राजा— सकुन्तला तो बड़ी वेजन दिलाई पड़ गृही है। [सोचकर] क्या इसे जूलग गई है? या कहीं ऐसान हो कि जो दशा मेरे मन की हो रही है वही इसके मन की भी हो। [सलचाई ब्रीचीसे देखता हुआ ] पर सन्देह किया ही क्यो जाय। क्योंकि —

# स्तनन्यस्तोशीरं शिथिलितमृशालैकवलयं त्रियायाः सावाधं किमपि कमनीयं वपुरिदम् । समस्तापः कामं मनसिजनिदाषत्रसरयो-

र्न तु ब्रीष्मस्यैवं सुभगमपराद्धं युवतिषु ॥ ७ ॥

प्रियंवदा—[ जनान्तिकम् ] ध्रासम्प तस्स राष्ट्रीस्सो पढमवंसराचो घारहिष्र पण्डुस्तुमा विषय सजन्वसा । कि छ बख्नु से तिष्ट्यिस्तो मधं धानको भवे। (अनस्ये तस्य राजर्षे: प्रथमदर्जनाथारम्य पर्युरमुकेव शकुन्तला । कि न खल् तस्यास्तीनिमसोऽयमातको भवेत् ।)

प्रतसूपा--सिंह सम वि ईविसी बासङ्का हिष्मप्रस्स । होतु । पुष्किस्सं दाव एां । [ प्रकाशम् ] सिंह पुष्किदक्वासि कि पि । बलवं क्बु दे संदायो । ( सिंव ममापीहरपाशङ्का हृदस्य । भवतु । प्रद्यामि ताबदेनाम् । सिंह प्रष्ट्यार्शस किमपि । बलवान्सलु ते संतापः । )

शकुन्तला—[पूर्वार्धेन शयनादुत्याय ] हला कि बलुकामासि । (इला कि वक्तुकामासि ।)

प्रमम्पा—हला सज्यको ! अलक्ष्मन्तरा क्षु प्राहे मदलगवस्म जुलन्तस्स । किंदु काविसी इविहासिएवन्येषु कामप्रमाएएएं प्रवत्वा मुलीप्रदि तादिसी दे पेक्साम । कहेिंद् किएपिस्सं संदाको । विद्यारं क्षु परमत्यदो प्रजारिएक प्रहारस्मो परिकारस्स । (हला शङ्कतले ! प्रन-प्रयत्तरे कहवावां मदनगतस्य नृतान्तस्य । किंदु याहवो इतिहासिनवन्येषु कामयमानानामवस्या अपूर्यते ताहवों ते परवामि । कथ्य किनिमत्तं ते संतापः। विकारं खलु परमार्थतः प्रजारवाजारम्भः प्रतीकारस्य ।)

इसके स्तर्नोपर ब्रस्का नेप लगा हुमा है भीर एक हायमें कमजकी नालका ढोला कंगन बँचा हुमा है। पर इननी वेचेन होनेपर भी इसका शरीर कुछ कम मुन्दर नहीं नग रहा है। यद्यपि कुलाने भीर प्रेमेंप पहनेपर वेचेनी एक-सी ही होती है किन्तु जूलग जानेपर मुक्तियोंमें इसनी मुन्दरता नहीं रह जाती 1981

प्रियंवदा—[भ्रतम] प्रनुसूया! जबसे शकुन्तलाने उस राजधिको देखा है तभीसे यह उनपर सट्टू हो गई है। कौन जाने यह वेचैनी उन्हीके कारण हो।

भनस्या — नली ! मैं भी कुछ ऐसी ही बात सोचती हैं। घच्छा ! इसीसे पुछ देखती हैं। [प्रकट] सखी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हैं। देखो, तुम्हारी बेचैनी बहुत बढ चली हैं।

शकुन्तला-[बिछीनेपर बाधी उठकर ] क्या पूछना चाहती हो ससी ?

षजुनूया—चकुन्तखा ! हम लोग प्रेमको बातें तो कुछ जानती नहीं हैं फिर भी कथा-कहानियोंमें हमने प्रेमियोकी वो बातें सुनी हैं, ठीक वैती ही दशा तुम्हारी भी दिलाई पड़ रही हैं। तो बतायो तुम किसके लिये इतनी बेचैन हो। क्योंकि जबतक रोगका पता न चले तबठक ततका उपाय कींसे किया जा सकता है ?

राजा-अनसूयामप्यनुगतो मदीयस्तकः । न हि स्वाभित्रायेरा मे दर्शनम् ।

शकुन्तला-[ग्राध्मगतम्] बलवं क्षु ने महिरावेतो । वारिंग वि सहसा एवाएां ए। सङ्कर्णोमि खिबेबिर्वु । (बलवाम्बलु मेऽभिनिवेदाः । इदानीमपि खहसैतयोनं शक्नोमि निवेदयितुम् ।)

प्रियंवरा—तिह सदन्यले ! मुद्रु एसा मरावि कि अत्तरो प्रातक् वेनकाति । मञ्जीवप्रहं क्षु परिहमति सक्कोंह । केवल सावस्थानई खामा तुमं रा पुन्वि । (विल सङ्ग्यले ! सुस्टु एपा भगाति । किमारमन शातक्कपुरेकाते । भनुदिवस सन् परिहोपतेऽक्काः । केवलं सावस्थामयी खाया त्वां न भूवति ।)

राजा--- प्रवितयमाह प्रियंवदा तथा हि --

चामचामकरोलमाननप्ररः कठिन्यप्रकस्तनं मध्यः क्लान्ततरः प्रकामविनतानंसौ झविः पारडुरा । शोच्या च प्रियदर्शना च मदनक्लिप्टेयमालच्यते पत्रासामिव शोषसेन महता स्पृष्टा लता माधवी ॥⊏॥

शकुन्तला—सिंह कस्सबा प्रष्णस्स कहृदस्सं । प्राधालद्दतिष्ठा दााँए वो भविस्सं । (सिंख कस्य वाऽन्यस्य कव्यिष्यामि । प्रायाविषकीदानी वा भविष्यामि ।

उभे—षदो एव्य क्षु सिक्बन्धो । सिरिग्द्रजससंविभक्तं हि दुक्कं सब्भवेदस् होदि (प्रत एव (प्रत एव खलु निवंन्थ:। स्निग्यजनसंविभक्त हि दुक्कः सङ्घवेदन भवति ।)

राजा— मैं जो बात समऋ रहा था नहीं ग्रन्सूयाभी सोचरही है। तो मैंने वो कुछ। सोचाथावह केवल मेरे मनकी ही बात नहीं थी।

शकुन्तका—[मन ही मन] सचमुच मेरा प्रेम बहुत प्रागे तक बढ़ गया है घोर मुक्किसे एकाएक कुछ कहते नहीं बन रहा है।

प्रियंवदा—सक्षी शहुम्सला! प्रनसूषा ठीक कह रही है। तुम क्यों प्रपतारोग वड़ाती जारही हो। दिन पर दिन तुम इतनी सुक्षती चली जा रही हो कि तुम्हारे शरीर पर बस सुन्दरताकी फलक भर क्यों रह गई है।

राजा—प्रियंवदासच कहती है। क्योकि—इसके गाल मुरफा गए हैं, मूँह सूख गया है, स्तनों को कठोरता जाती रही है, कमर और भी पतली हो गई है, कम्ये मुक्त गए हैं सौर देह पीली पढ़ गई है। वायुके परससे मुरफाई हुई पत्तियोंवाली माधवी सता के समान यह मुन्दर भी सबती है और इसपर दया भी माती है ।।≤।।

शकुन्तला-तुमसेन कहूँगी तो किससे कहूँगी? सखी! घव तुम दोनोंको मेरे लिये कुछ। कष्ट करनाही पड़ेगा।

दोनों — इसीलिये हम नुमसे इतना भाषह कर रही हैं। देखो, भपने स्नेहियोंसे दुःख बाँटलेनेपर वह कम हो ही जाता है। एष्टा जनेन समदुःखसुखेन बाला। नेयं न वच्यति मनोगतमाधिहेतुम्। दृष्टो विवृत्य बहुगोऽप्यनया सतृष्ण। मत्रान्तरे अवस्तृकात्ततां गतोऽस्मि॥ ६॥

शकुन्तमा — सहि जदो पहुदि मम इंसल्पर्ह प्राप्यदो तो तदोवण्यिकवा राएसी तदो प्रारिह्म तम्मदर्ग पहिलासेस्य एतदवर्ष्याहर संयुक्ता (सिंव यतः प्रभृति मम दर्शनप्यमागतः स तपोवनरक्षिता राजियः तत प्रारम्य तद्वरतेनापिकायेगोतदवरषाऽस्मि संयुक्ता ।)

राजा---[सहर्षम्] श्रुतं श्रोतव्यम् ।

स्मर एव तापहेतुर्निर्वापयिता स एव मे जातः।

दिवस इवार्धश्यामस्तपात्यये जीवलोकस्य॥ १०॥

शकुन्तला — तं जद्द वो प्रत्युमदं। ता तहबदृह जह तस्त राएतिएो प्रयुक्तयिएज्जा होमि। प्रम्पाहा प्रवस्सं सिश्वय में तिलोवयं। (तद्यदि वामनुमतम् तदा तथा वर्नेथाम् यथा तस्य राजर्थरनु-कम्पनीया मवामि। प्रन्यथा प्रवस्य सिन्नत में तिलोवकम्।)

राजा- संशयच्छेवि वचनम्।

त्रियंवदा—[जनान्तिकम्] स्रणसूष द्रश्यसम्महा स्वत्वमा इसं कालहरणस्त । व्यक्ति बद्धभावा एसा सो ललाममुदो पोरवाएं। ता बुत्तं से स्वहिलालो प्रहित्पनिद् । (धनसूथे ! दूरगत-सम्मदा ध्वसेयं कालहरणस्य । यस्मिन् बढ्यावंशा स लवागभूतः पौरवाणाम् । तचुक्तस्या प्रभिक्षावोजीमनिद्वतुम् ।)

राजा—हुक-मुक्त में साथ देनेवाली धपनी इन सिक्ष्योंके पृक्षनेपर तो यह बाला धवस्य ही धपने मनको बात बता देगी। यद्यापि राकुन्तवाने उस समय बड़े प्यार से बार-बार मेरी घोर सलवाई प्रांत्रोंने देवा चा, किर भो मेरे जीने बड़ी घुकचुती हो रही है कि देखे यह धपनी वेर्चनीका क्या कारण बताती है।।१॥

शकुन्तला—सल्ली, आश्रमकी रक्षा करनेवाले वे राजींप जबसे मेरी घौलोमे समाए हैं तभीसे उन्हींके प्रेममें मेरी यह दशा हो गई है।

राजा- [हर्यसे] यही तो मैं मुनना चाहता या। जो कामदेव मुक्ते पीड़ा दे रहा या उसीने मुक्ते इस प्रकार जिला लिया जैसे गर्मीका दिन पहले तो जीवोंको व्याकुल कर देता है पर दिन इस जाने पर वही सबका जी हरा भी कर देता है।।१०।।

शकुन्तला—यदि तुम दोनों ठीक समभी तो कोई ऐसा उपाय करो कि उन राजिय की मुभन्नपर कृपा हो जाय। नहीं तो मुभे तिलाञ्जलि देने के लिये तैयार हो जाग्नो।

राजा - [मन ही मन] बस, यह बात सुनकर सब सन्देह जाता रहा ।

प्रियंवरा—[प्रतस्याठे प्रथम] सबी, इसकी प्रेम-स्थया इतनी बढ़ गई है कि कोई खपाय चीघ ही करना चाहिए। सचमुच इस बातकी तो सराहना करनी ही पढ़ेगी कि शकुन्तवाने प्रेम किया तो पुश्वंतके भूगरण दृष्यन्त से ही। धनसूया—तह जह भरासि । (तथा यथा भरामि ।)

प्रियंवदा— [प्रकाशम् 'सिंह विद्विषा प्रख्यक्वो दे महिग्गिवेसी । साप्तरं उन्क्रिप कर्ति वा महागर्ध भोदरद्व को प्राप्ति सहमारं प्रत्यतेषा प्रविद्वस्तवयं पत्त्वविद्यं सहिदि । (सिंक विच्या-नृष्यपत्तेऽभिनिवेदाः । सागरप्रिक्यत्वा कृत्र वा महानद्यवत्तति कं इदानी सहकारमन्तरेखा-तिमुक्तकता पत्त्वविद्यां सहते ।)

राजा—किमत्र चित्रं यदि विशाखे शशाकुलेखामनुवर्तेते ।

धनसूया — को उत्ग उवाधी भवे जेला धांबलिम्बर्ध लिहुमं श्र सहीए मनोरहं संपादेम्ह । ( क: पुनहपाया भवेद्येनाविलिम्बर्त निभृत च सख्या मनोर्य सपादयाव: । )

प्रियंवदा — स्मिनुष्यं सि चिन्तरिमण्डमं भवे। सिग्धं सि सुप्ररं। (निभूनमिति चिन्तनीयं भवेतु । श्रीव्रमिति सकरम् । )

भनसूया--- कहं विद्याः (कथमिवः)

प्रियवदा — एां सो राएसी इमीस्स सिलिहिबिट्टीए सुद्दाहिलासी इमार्ड विश्रहाई पत्राध-राणिसी लक्क्षीप्रदि । ( नमु स राजविरेतस्या स्निथहष्ट्रया सूचिताभिनाप एतान्दिवसान् प्रजागरक्क्सी लक्ष्यते । )

राजां सत्यमित्यंभूत एवास्मि । तथा हि

इदमशिशिरैरन्तस्तापाद्विवर्णमणीकृतं । निशि निशि द्वजन्यस्तापाङ्गप्रसारिभिरश्रुभिः । श्रनभित्तुलितज्याघाताङ्क् सहुर्मेशिवन्थना । कनकव्ययं स्वस्तंसस्तं मया प्रतिसार्यते ॥११॥

भनसूया – हाँ, यह तो है।

प्रियवदा — शिकट ] सखी, तू वडी सीभाग्यशालिनी है कि ऐसे योग्य पृष्य से तूने प्रेम किया। बता तो, भला सागरको छोडकर महानदी भीर कहाँ जायगी शिमापके वृक्षको छोड़कर नये पत्तोवाली माथवी भला भीर किसका सहारा लेकर चढेगी ?

राजा -- यदि विशाखाके दोनों नक्षत्र चन्द्रकलाके पीछे-पीछे चले तो ग्राध्चर्यही क्या ?

सनभूया—तो कोई ऐसा उपाय बताओं कि इसकी इच्छा भी तुरस्त पूरी हो जाय भीर कोई जान भीन पावे। प्रियंवदा—तुरंत-वाला उपाय तो हो सकता है, पर बात खिपी रहे, इसीके लिये पोड़ा सीचना पढ़ेगा

भनसया— क्यो ?

े प्रभावा — सच्ची बात तो यह है कि राजिंघ भी शकुन्तलासे प्रेम करते है। तभी तो दिन-रात जागते रहनेके कारएा इधर वे कुछ दुबलेसे दिखाई पढ़ने लगे हैं।

राजा—सबमुच मेरी दबा ऐसी ही हो गई है। मैं इतना दुबला हो गया हूँ कि सिरके तके अभी हुई कुबापर बँचा हुमा, रात-रात भर मारो मोक्षों को होते छुन-छनकर मिरे हुए गरम प्रांतुओं से अंके रत्नोंबाला, यह सोनेका छुजबल्य इतना ढीला पढ़ गया है कि बार-बार करर सरकाते रहनेपर भी यह महुंपर झिसक माता है मीर मनुपको डोरीकी फटकारों पड़े हुए महुंपर भी नहीं ठहर पाता ॥ ११ ॥

प्रियंत्रदा—[विचिन्त्य] हला मध्यललेहो से करोबद्दा। इसं देवप्पसावस्सावदेसेटा सुमद्यो-गोविवं करिम्न से हत्यम्रं पावइस्सं। (हला मदनलेखोऽस्य क्रियताम्। इम देवप्रसादस्यापदेवेन सुमनोगोिन्त कृत्वा तस्य हस्त प्राययिष्यामि।)

अनसूया—रोजद में मुउमारो पाम्रोमो। किंवा सउन्वला भएगावि। (रोजते में सुकुमारः प्रयोगः। किंव शकुन्तला भगति।)

शकुन्तला-को शिक्षोत्रो विकल्पीयवि । (को नियोगी विकल्पते ।)

प्रियंवदा —तेत् हि प्रसत्यो उवण्णासपुर्व चिन्तेहि वाव ललिप्रपदवन्धणं। (तेन ह्यास्मन उपन्यासपुर चिन्तय तावल्ललितपदवन्धनम्।)

शकुन्तला — हला चिन्तेमि घहं। प्रवहीरएभीदघं पुरोो वेवड मे हिघमं। (हला चिन्त-याम्यहम्। धवधीरएभीहरू पुनर्वेपते मे हृदयम् । )

राजा -- [सहवंम् ]--

अयं स तिष्ठति संगमोत्सुको विशङ्कसे भीरु यतोऽवधीरणाम् । स्रमेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियं श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत् ॥१२॥

सस्यो—फत्तमुख्यावमार्खिए को बाँख सरीरिख्यवार्वातम् सारविष्यं जोतिर्तिष् पक्रन्तेखः वारेवि । ( बात्मगुखावमानिनि ! क इदानौं शरीरनिर्वापयित्री शारदी ज्योत्स्ना पटान्तेन वारयति । )

शकुन्तला—[ सिस्मतम् ] खिश्रोइश्रा वाखि म्हि । ( नियाजितेदानीमस्मि । ) [ इत्युपनिष्ठा चिन्तयति । ]

प्रियवदा—[सोचकर]सस्त्री! इससे एक प्रेम-पत्र लिखवाया जाय ग्रीर उसे फूलोमें खिपाकर देवताका प्रसाद कहकर उन्हें देकाया जाय ।

धनसूया—यह उपाय को मुक्ते भी बड़ा सुन्दर जैंचा। पर शकुन्तलासे भी तो पूछ लो। शकुन्तला—तुम्हारी बातमे भला मैं क्या मीन-मेख निकाल सकती हूँ।

प्रियवदा-तब ग्रपनी दशाका वर्णन करते हुए एक सुन्दर-सी कांवता बना डालो।

शकुन्तला—कवितातो मैं बना लूँगी। पर मेरा हृदय यही सोच-सोचकर कौप उठता है कि कहीं वे मस्वीकार न कर बैठें।

राजा—[हपँसे] पुन जिससे निरादरकी प्राधंकाकर रही हो वह तुमसे निकानेको स्वयं उतावचा हुम्रा खड़ाहै। जो सक्मीको पाना चाहताहो उसे लक्ष्मी मले होन मिले पर जिसे स्वयं सक्मी चाहे वह सक्मीको न मिले, यह कैसे हो सकताहै॥ १२॥

दोनों—तू प्रयनेको इतना बुरा क्यो समक्ते बँठी है! भला बता तो ऐसा कौन मूर्ल होगा जो शरीरको शास्ति देनेवाली शरदकी चाँदनीको रोकनेके किये सिरपर कपड़ा तान ले।

शकुन्तला — [ मुस्कराकर ] प्रच्छा, जो कहती हो वही कहती हूँ। [ यह कहकर बैठी हुई सोचती है। ]

राजा-स्थाने ससु विस्मृतनिमेत्रेण चसुवा प्रियामवलोकयामि । यतः-

उन्नमितैकअन्त्तमाननमस्याः पदानि रचयन्त्याः । कएटिकितेन प्रथयति मय्यवुरागं कपोलेन ॥ १३ ॥

शकुन्तला — हला चिन्तिबं मए गीवबर्यु । स बबु सम्सिहिबासि उस लेहसमाहसासि । (हसा चिन्तितं मया गीतबस्तु । न खनु सनिहितानि पुनर्लेखनसाधनानि ।)

प्रियंवदा — इमस्सि मुझोदरमुउमारे एलिएोपले एहिंहि एएविकत्तवण्एं करेहि । (एतस्मि-ञ्चुकोदरमुकुमारे पलिनीयने नर्वेनिक्षिप्तवर्णं कुठ ।)

शकुन्तला—[ययोक्त रूपिरवा] हला सुख्य वार्रिण संगवत्यं रण वेति । (हला श्रृःसुतिमदानीं संगतार्थं न वेति ।)

उमे—-**ग्रवहिदे** स्ह। (ग्रवहिते स्वः।)

शकुन्तला -[वाचयति]-

तुज्म स आसे हिअअं मन उस कामो दिवावि रतिस्मि । सिग्चिस तबह बलीयं तह बुत्तमसोरहाइँ अङ्गाइँ॥१४॥

> (तव न जाने हृदय मम पुनः कामो दिवाऽपि रात्रिमपि। निर्णु गु ! तपति बलीयस्त्वयि वृत्तमनोरवान्यङ्गानि॥)

राजा—[मन हो मन ] प्यारीको प्रीक्षभर देखनेका यह प्रच्छा घवसर मिला है, क्योंकि— सताके समान चढी हुई एक भीहवाला ग्रीर हवेंसे पुलकित गालोंबाला इस गीत बनानेवाली का मुख हो बताए डाल रहा है कि यह मुफे कितना प्यार करती है ।। इश।

शकुन्तला—सक्षी! गीत तो मैंने सोच लिया है पर लिखनेकी सामग्री तो यहाँ कुछ भी नहीं है।

प्रियंबदा—सुग्नेकी छातीके समान कोमल इस कर्मलिनीके पत्तेपर प्रपने नखोंसे ही लिख कालो।

शकुन्तला—[ऐसाही करती हुई] सली! घब सुनो, यह ठीक भी बन शया है या नहीं। दोनों—हाँ, हम सुन रही है।

शकुन्तला—[बौचती है ।]—

हे निर्देय ! मैं नहीं जानती, तेरे मनकी माया ।। पर तेरे ही प्रेम-पाशमें पड़कर यह फल पाया । कामदेव दिन-रात तपाता मेरी कोमल काया ।।१४।। राजा—[सहसोपसृत्य]

तपित तनुगात्रि मदनस्त्वामनिशं मां पुनर्दहत्येव । ग्लपयति यथा शशाङ्कं न तथा हि कुमुद्धतीं दिवसः ॥१५॥

सस्यो —[सहवं म] साधवं धावलम्बिराो मराोरहस्स । (स्वागतमविलम्बिनो मनोरवस्य ।)
[शकुन्तलाऽम्युरथातुमिच्छति ।]

राजा---धलमलमायासेन ।

संदब्टकुसुमशयनान्याशुक्लान्तविसभङ्गसुरभीणि । गुरुपरितापानि न ते गात्राख्यपचारमर्दन्ति ॥१६॥

धनसूया—इदोसिलातलेक्क्सं धलंकरेदु व धस्सो । (इतः शिलातले कदेशमलकरोतु वयस्यः ।) [राजोपविशति । शकुन्तला सलज्जा तिष्ठित ]

प्रियंवदा — हुवेरां खु वो श्रम्पोप्लाखुराश्रो पच्चक्को । सहीसिसोहो मं पुराय्तवार्दिस करैवि । (इयोनंनु युवयोरन्योन्यानुरानः प्रत्यक्षः । सक्षीस्त्रोहो मा पुनयक्तवारिनी करोति ।)

राजा-भन्ने नैतत्परिहार्यम् । विवक्षितं ह्यनुक्तमनुतापं जनयति ।

राजा— [बीधतासे झागे बढ़कर ।] हे मुखरी ! तुम्हे तो कामदेव सताता मर है पर यहीं तो वह निरस्तर जलाए ही डाल रहा है। क्योंकि दिन निकलने पर कुमुदिनी उतनी नही कुम्हलाती जितना चन्द्रमा कुम्हला जाता है।।१४॥

सिखयां—[हर्षमे]स्वागतहै धापका । हम लोगन्नभी प्रापकंदशंनकी बात सोचही रही चीं कि भ्रापस्वय ही भ्रागए।

### [शक्रम्तना उठना चाहती है।]

राजा—कष्ट करने की पायरणकता नहीं। यिरहके मत्यन्त तापसे तुमने फूलके विश्वनेषर जो इधर-उधर करवर्टे ली थी उसके कारण फूलोकी पद्भविया तुम्हारे सरीरमें पसीमेसे विषयट गई हैं। तुमने कपसकी नालके जो प्राप्त्रणण पहन रक्ते हैं वे भी मुरक्ता गए हैं। इससे जान पहता है कि तुम्हारा सरीर प्रभी बहुत विकल है और तुम इस योग्य नहीं हो पाई हो कि उठकर मादर सरकार कर सकी ॥१६॥

म्रनसूया---[राजासे] मित्र ! म्राप भी इसी पत्थरकी पाटीके एक कोनेको सुगोभित कीजिए । [राजा बैठ जाते हैं। शकुन्तला सकुचा जाती है।]

प्रियवदा—स्वाति यह बात तो प्रत्यक्ष है कि ग्राप दोनों एक दूसरेसे प्रेम करते हैं, फिर भी ग्रपनी सक्षीके प्रेमके नाते में ग्रापसे कुछ कहना चाहती है।

राजा — भद्रे! प्रपने मनकी बात कह डालिए। क्यों कि मनमें आई हुई बात यदि मनमें ही रह जाती है तो पीछे बड़ा पछताना होता है। प्रियंवदा--- मावस्णस्य विसम्रणि वासिस्यो जगस्य भ्रास्तिरेल रक्षणा होवव्यं ति एक्ते वो वच्यो । (भ्रापन्तस्य विवयनिवासिनो जनस्यातिहरेल राज्ञा भवितव्यमित्येष युष्पाकं वर्गः । ) राजा---नास्मात्वरम् ।

त्रियंवरा—तेसा हि इसं सो पिससही तुनं उदिसिम इसं स्रवत्यन्तरं अभवता मझसोस बारोमिका। ता सरहास सम्युवस्तीए कीविदं से स्रवसान्वदुं। (तेन हीयं नी प्रियसका त्यापुरिययेषमस्यान्तरं भगवता मदनेनारोपिता। तदहित्यमृत्यवस्या जीवितं तस्या स्रवसम्बतुष्य।) राजा असे सामारसोत्र्यं प्रतयः सर्वयानमतीतोर्शसः।

शकुग्तला — [ प्रियंवदामवलोक्य ] हला कि भ्रन्तेउरिवरहपज्जुस्तुभ्रस्स राएसिरणो खबरो हैरण । ( हला किभन्तःपुरिवरहपर्यृत्सुकस्य राजर्येरुपरोधन । )

राजा--सुन्दरि !

इदमनन्यपरायसमन्यथा हृदयसंनिहिते हृदयं मम।

यदि समर्थयसे मदिरेक्कणं मदनवागहतोऽस्मि हतः पुनः ॥१७॥

मनसुया—वमस्स बहुबल्सहा राधोरणीसुसी प्रन्ति । वह रणे पिप्रसही बन्युम्यसोप्र रिएण्यारण होइ तह रिएब्बर्साहि । (बयस्य बहुबल्नमा राजानः श्रूयन्ते । यथानौ प्रियसकी बन्युजनशोचनीयान भवति तदानिर्वर्तय ।)

राजा-भन्ने कि बहुना।

परिग्रहबहुत्वेऽपि द्वै प्रतिष्ठे कुलस्य मे । समुद्रवसना चोर्वी सस्त्रीं च युवयोरियम् ॥ १८ ॥

प्रियंवदा—राजा होकर ग्रापका यह धर्म है कि ग्रपने राज्यमें रहनेवाले क्षोगोका कष्ट दूर करे।

राजा--मैं कहाँ इससे हटता है।

प्रियंवदा— तो भगवात्र कामदेवने भ्रापके ही कारण हमारी सस्त्रीकी यह दशा कर दी है। भव भाग ही कृपा करें तो उसके प्राण वर्षे।

रोजा--- भद्रे ! यह तो आपकी बड़ी कुपा है क्यों कि मेरी भी यहाँ यही दशा है।

शकुन्तला—[ प्रियंवदाको देखकर ] सखी ! ये राजिंव तो रिनवासकी रानियोंके विरहमें व्याकुल हो रहे होंगे, इन्हे इस फेरमें क्यो डाल रही हो ।

राजा — सुन्दरी ! मेरा हृदय तुन्हे छोड़कर और किसीको प्यार नहीं करता । फिर भी हे मदमरी चितवनवाली हृदयेश्वरी ! यदि तुम इसका विश्वास नहीं करती तो मैं यही समर्भुग कि कामदेवके बालोसे एक बार घायल हुएको तुन दुवारा घायल कर रही हो ॥ १७ ॥

सन्सूया—वयस्य ! मुनते हैं कि राजामों के बहुतसी रानियाँ होती हैं। तो हमारी प्यारी सकीके लिये कुछ ऐसा प्रबन्ध की जिएगा कि हम सगे-साथियों को फिर पछतानान पड़े।

राजा—महें में घोर तो क्या कहूँ। इतना ही कह देता है कि —रिनवाटकी इतनी रानियोंके होते हुए भी मेरे कुलमें दो ही बड़ी समक्की जालेगी—एक तो सागरते चिरी हुई पृथ्वी, और दूसरी तुम्हारी सखी शकुन्तना ॥ १८॥

```
उभे-- सिष्ड्युद म्ह । (निर्वृते स्वः।)
```

त्रियवरा—[सर्टाष्ट्रसेपम् ] ध्रारासूर् ! जह एसी इदी दिल्लादिही उत्सुधी निष्यापेदणी नादरं प्रम्णेसदि । एहि । संजोर्म सं । (प्रानसूत्रे ! यर्थय इती दलदृष्टिससुकी मृगपीतकी मातरम्-न्विष्यति । एहि । संयोजयाव एनम् । ) [इत्युने प्रस्थिते ।

शकुन्तला — हला स्रसरस्य म्हि। स्रष्यावरा वो स्नासभ्यवृः ( हला प्रशरसाऽस्मि। सन्य-तरा युवयोरागभ्यतः ।)

उभे-- पुहबीए जो सहरां सो तुह समीवे बट्टइ । ( पृथिव्या यः शरण स तव समीपे वर्तते ।)

[इति निष्कान्ते ।] शकुन्तला— कहंगदास्रो एटव । (कथ गते एव ।)

राजा- झलमावेगेन । नत्वयमाराध्ययता जनस्तव समीपे वर्तते ।

किं शीवलैंः क्लमविनोदिभिरार्द्रवाता-

न्संचारयामि निलनीदलतालवृन्तैः । अङ्को निधाय करभोरु यथासुखं ते

ानधाय करमारु यथासुख त ————————————

संवाहयामि चरणावुत पद्मताम्रौ ॥ १६ ॥

शकुन्तत्ता— सः मारासीएसः प्रत्तासः प्रवराहदस्तं । ( नं माननीयेध्वात्मानमपराषिषये । ) [ इत्युत्याय गन्तुमिच्छति । ]

### दोनों--तब हमें सन्तोष है।

त्रिययदा — [बाहर देखकर ] बनसूया ! देख, वह मृगछोना इघर देखता हुआ अपनी मौको ढूँढ रहा है। चल, इसे इसकी मौके पास पहुँचा आवें।

### चिलनेको उद्यत ]

शकुन्तला—घरी सिक्षियो ! मुक्ते किसके सहारे छोड़ जा रही हो ! दोनोंमें से एक तो ठहरो ।

दोनों---सारी पृथ्वीको सहारा देनेवाला तो तेरे पास ही बैठा है।

[प्रस्थान।]

शकुन्तला---धरेक्याचली गईं?

राजा— घबराती बयों हो ? तुम्हारी लेबा करनेवाला यह सेवक तो यहाँ बैठा हो है। हाणी की सूंबने समान उलवां जोषोवाली ! इस समय जो तुम्हे सुहाता हो, मैं वही करनेको तत्त्रर हूँ। कहो तो इन बकाबट दूर करनेवाले ठडे कमिलनीके पत्तीसे पह्ना सहू या कहो तुम्हारे खाल कमलों जेले दोनों चरलोंको प्रपत्ती गोदमें रखकर घीरे-धीरे दवाऊ ।। १६॥

शकुन्तला— पूज्य लोगोसे सेवाकराकर मैं भ्रपने सिर पाप नहीं लूँगी।

[ उठकर जाना चाहती है। ]

### राथा—कुन्तरि ! प्रनिर्वाक्षो विषयः इयं च ते सरीरावस्या । उत्स्युच्य कुसुमश्यमं निलनीदलकव्यितस्तनावरसम् । कथमातपे गमिष्यसि परिवाधपेलवैरक्रैः ॥२०॥

[इति बलादेनां निवर्तंयति।]

शकुम्तमा — पोरव ! रवल प्रविश्वणं । प्रश्नामृतंत्ताचि स्य सु प्रकारो पहवामि । (पौरव ! रक्षाविनयम् । मदनसंतत्ताऽपि न सत्वासमनः प्रभवामि । )

राजा— भोरु ! झलं गुरुजनभयेन । हड्डा ते विदितसर्मा तत्रभवान्नात्र दोवं ग्रहोय्यति कुल-पति: । पत्रथ—

> गान्धर्वेश विवाहेन बह्वयो राजर्षिकन्यकाः । श्रुयन्ते परिस्तीतास्ताः पितृभिश्चाभिनन्दिताः ॥२१॥

शकुन्तला – मुन्न वाव मं। भूषो वि सहिजां प्रस्तुमाराष्ट्रस्सं। (मुञ्च तावन्माम्। भूयोऽपि सलीजनमनुमानथिय्ये।)

राजा — भवतु मोक्यामि । शकुन्तला — कदा। (कदा)

राज — सुन्दरी ! सभी दिन भी नही ढला है और इघर तुन्हारे शरीरकी भी यह देशा है। इस दुनहरीमें फूलोंका विस्तर छोडकर और कमलके पत्तोसे स्तन ढककर, विरहमें तपे हुये सपने दुर्बल संगोको लेकर तुम कही जाओगी ? ॥२०॥

[ शकुन्तलाका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है।]

शकुन्तला – पौरव ! कुछ तो शील का घ्यान रक्छो । प्रेमसे य्याकुल होने पर भी मैं प्रपने मनसे कुछ नहीं कर सकती ।

राजा— घरी डरपोक ! गुरुजनोसे डरनेकी तो कोई बात हो नहीं है। पूज्य कुलपित घर्म को मली मौति जानते हैं। यदि वे सब बातें जान भी लेंगे तब भी इसे बुरा नहीं कहेंगे। देखों— बहुत से राजपियों की कन्याधोंने गान्धर्वे विवाह किया है धौर यह भी सुना जाता है कि उनके पिताधोंने उनका समर्थन ही किया।।२१।।

शकुन्तला—शच्छा, शनी तो मुक्ते छोड़ दीजिये। मैं कम से कम सखियोंसे तो पूछ लूं।

राजा भच्छा, छोड़ दूँगा। शकुन्तला—कव! राजा--

# अपरिचतकोमलस्य यावत्क्रसमस्येव नवस्य षटपदेन । श्रधरस्य पिपासता मया ते सदयं सन्दरि गृह्यते रसोऽस्य ॥२२॥

[इति मुखमस्याः समुन्नमियत्मिच्छति । शकुन्तला परिहरति नाट्येन ।]

[नेपध्ये ]

वक्कवाकवहुए प्रामन्तेहि सहम्ररं । उवहित्रा रग्नगी (चक्रवाकवधुके ग्रामन्त्रयस्य सहचरम् । उपस्थिता रजनी।

शकुन्तला-[ससभ्रमम्] पोरव ! ग्रसंसग्रं मम सरीरवृत्तन्तोवलम्भस्स ग्रज्जा गोदमी इदो एक्व माम्रज्छित ता विडव-तरिदो होहि। (पौरव ! प्रसदायं मम शरीरवृत्तान्तोपलस्भायार्या गौतमीत एवागच्छति तद्विटपान्तरितो भव ।)

राजा - तथा । [इत्यात्मानमावृत्य तिष्ठिति ]

[ ततः प्रविशति पात्रहस्ता गौतमी सख्यौ च ! ]

सस्यी-इबो इबो बज्जा गोवमी । (इत इत प्रार्था गीतमी ।)

गौतमी---[शकुन्तलामुपेल्य] जादे ! प्रवि लहुसंदावाहं दे श्रङ्काईं। (जाते ! प्रपि लघुसंता-पानि तेऽङ्गानि ।)

शकुन्तला — अञ्जे ! अत्य मे विसेसो । (आर्ये ! अस्ति मे विशेष. ।)

गौतमी-इमिरणा दब्भोदएए। शिराबाधं एवव दे सरीरं भविस्सवि [शिरसि शकुन्तलामस्युक्य] वच्छे ! परिस्पवो विश्रहो । एहि । उडजं एवव गच्छम्ह । (प्रनेन दर्भोदकेन निरावाधमेव ते शरीरं भविष्यति । वत्से परिसातो दिवसः । एहि । उटजमेव गच्छामः ।)

[इति प्रस्थिताः ]

राजा---जैसे नये कोमल फूलकारस भौरावड़े चावसे पीता है वसे ही जब मुक्त प्यासे को सुम्हारं कोमल ग्रघरोका रस पीनेको मिल जायगातव छोड़ दूँगा।।२२।।

[ऐसा कहकर उसका मुँह ऊपर उठाना चाहता है। शकुन्तला रोकनेका श्रामिनय करती है।] [नेपध्यमे ]

मरी चकवी <sup>।</sup> ग्रयने प्यारेसे बिदाने । रात ग्रा पहुँची है ।

शकुन्तला – [सिटपटाकर] पौरव ! जान पडता है मेरे शरीरकी दशा जाननेके सिये श्रार्था गौतमी यही थ्रा रही है। इसलिये भ्राप जाकर इस वृक्षकी स्रोटमे ख्रिप जाइए।

राजा— ग्रच्छा । [छिप जाता है।]

[हाधमे एक पात्र लिये हुये दोनों सक्षियों के साथ गौतमीका प्रवेश : ]

सिवयौ—इधर बाइए ग्रार्या गौतमी इधर।

गौतमी—[ शकुन्तलाके पास जाकर । ] वत्से ! तुम्हारे शरीर का ताप **कुछ कम हुमा** ?

दाकुन्तला—हौ, सब तो कुछ ठीक है।

गौतमी— लो, इस कुकाके जलसे तुम ग्रच्छी हो आरागोगी। [शकुन्सलाके सिर पर जल खिड़कतो है। ] बस्से ! दिन डल गया है। प्राम्नो चलो, कुटीमें चलें। [जाती है। ]

शकुन्तस्ता – [ प्रात्मगतम् ] हिम्म ! १६मं एत्य सुहोवस्यदे मस्पोरहे कावरभावं स पुण्यित । साम्ब्रुस्ताविहिष्यस्त सहं दे संपदं संवावी [ प्रान्तरे स्विप्ता प्रकाशम् ] तदावत्तम् संवावहारम् स्नामनेति तुषं पूर्वी वि परिभोमस्त ( हृदय ! प्रथमनेव सुलोपनते मनोरये कातरभावं न मुखिश । सानुव्याविष्यितस्य कयं ते साप्रतं संतपः । ततावत्तय संतपहारक ग्रामन्त्रये स्वां भूतोऽपि परिभोगाम् ) [ इति दुःवेन निष्कान्ता स्रमुन्तवा सहेतराभिः । ]

राजा—[ पूर्वस्थानमुपेव्य धनिःभाधम् ] महो विध्नबत्यः प्राप्तितार्थसिद्धयः । मया हि— मुहुरङ्गुलिसंबुताधरोष्टं प्रतिषेधात्तरिवेस्तवाभिरामम् । मुखुससिविवर्ति पत्तमलात्त्याः कथमप्यन्नमितं न चम्बितं तु ॥२३॥

क्य न खलु संप्रति गच्छामि । प्रथवा इहैव प्रियायरिभुक्तमुक्ते सतावलये मुहूर्तं स्थास्यामि । [सर्वतोऽप्रलोक्य]

तस्याः पुष्पमयी शरीरजुलिता शय्या शिलायामियं क्लान्तो मन्मथलेख एप नलिनीपत्रे नर्खरर्षितः । इस्ताद्भ्रष्टमिदं विसाभरखमित्यासञ्यमानेखयो निर्गन्तुंसदसा न वेतसगृहाञ्छक्नोमि शून्यादपि ॥ २४ ॥

णकुन्तला—[मन हो मन ] हृदय ! जब तुम्हारा प्यारा प्रपने धाप प्यापहुँचा चातब तो तुम दरपोक बने रहे। घव पक्षताते हुए विछुड़ जानेपर क्यो इतना रो-कलप रहे हो। [जुछ पग चलती है, फिर खड़ी होकर, प्रकट ] हे सन्ताप हरनेवाले लतापूंज। विहारके लिये में तुम्हे फिर निमन्त्रण दे जाती हैं। [इ.खके साथ शकुन्तलाका प्रस्थान ।]

राजा — [पहलेके स्थानपर पहुँजाकर थाह भरकर] थाह ! मनकी साथे पूरी होनेमे कितनी बाधाएँ मा कूदती हैं। क्योंकि — सुन्दर पलकोबाली शकुन्तलाके उस मुखको उठाकर में चून भी नहीं पाया जिसके घोठको वह बार-बार प्रथमी उन्हों तथा जिसके घोठको वह बार-बार करीं नहीं कहते हुए वहा सुन्दर सगर प्रथम करते जा रही थी। जो बार-बार नहीं-नहीं कहते हुए वहा सुन्दर सगर प्रथम करते के हो सो सो पत्री वा रही थी। २३।। प्रव कहीं जार्ड ! प्रथ्या इसी लता-कुनमें थोड़ी देर ठहर जाता हैं जहां प्रयाग इसती शर रहकर चली गई है। [बारों घोर देखकर ] इस पटियापर उसके शरीरसे मसला हुमा यह कुलोंका विद्यासन पढ़ा है। कर्मीबनीके पत्रीपर नक्षोंने विला हुमा धौर प्रक्रमा हुमा यह प्रम पत्र भा रक्षा हुमा है। उसके हाथोसे सुलकर गिरे हुए ये कम्मलनालके प्राभूषण भी विकरे हुए हैं। इसलिये धपने नेत्रीको उसकानेवाली इसनी वस्तुप्रोके होते हुए हैं वेंत्री सिरेहर इस मूने लता-गण्डपको इतनी घोट्र छोड़कर में कही भी जा नहीं पा रही हैं। एसे हैं।

राजनू !

सार्यतने सवनकर्मिषा संप्रवृत्ते वेदीं हुताशनवर्ती परितः प्रयस्ताः । ह्यायाश्वरन्ति बहुषा अयमाद्धानाः संघ्यापयोदकपिशाः पिशिताशनानाम् ॥२४॥

राजा — प्रयमयमागच्छामि । [ इति निष्कान्तः । ]

इति तृतीयोऽह्यः।

राजन्-सार्यकायके यज्ञ कर्मके धारम्म होते ही जसती हुई प्रगिनवाती वेदियोके चारो ग्रोर सीभक्षके बादलोके समान काले-काले श्रीर सास-सास डरावने राक्षस इधर-उचर पूमने सर्गे हैं।।२४॥

राजा—में ग्राता है। [प्रस्थान।]

तीसरा ग्रंक समाप्त ।

# चतुर्थोऽङ्कः

[ ततः प्रविशतः कुसुमावचय नाटयन्त्यो सख्यो । ]

धनसूया—पिश्रंबचे जह वि गन्धन्वेश विहित्सा रिएन्नुत्तकत्वास्मा सज्ज्वता प्रख्यस्य-भन्तामिस्त्री संबुत्तेति रिएन्बुदं मे हिसश्चं तह वि एत्तिश्चं चिन्तरिष्ठकं । (प्रियंवदे नद्यपि गान्ध-वेशा विधिना निवृंतकत्यासा शकुन्तवाऽनुरूपभन्नंगामिनी संवृत्तेति मे हृदयं तथाप्येतावच्चि-नतीयम् ।)

प्रियंवदा — कहं विद्या ( कथमिव । )

धनमुया—धन्त्र सो राएसी इद्वि परिसमाविष्य इसीहि विसन्त्रियो धन्तरो राष्ट्रारं पवि-सिम्र प्रन्तेन्द्रसमायदो इदोगरं बुत्तन्तं बुत्तरिव वा रा वेति । (ध्रय स राजविर्दिष्ट परिस-माप्य ऋषिभिविसर्जित धासमनो नगरं प्रविद्यान्त-पुरसमागत इतोगतं बृत्तान्तं स्मरति वा न वेति ।)

प्रियंबदा—बीसद्धा होहि। एग ताबिसा माकिबिबिसेसा गुराविरोहिएगी होन्ति। ताबो वार्रिंग इसं बुत्तान्तं पुरिषम् एग जाएगे कि पडिबिज्जिस्सिद्द स्ति। (विश्लब्धा मद। न ताहवा माकृतिविशेषा गुराविरोधिनो भवन्ति। तात इदानीमिम वृत्तान्त श्रुत्वा न जाने कि प्रतिपस्यत इति।

भ्रनसूया — जह धहं देश्यामि तह तस्त ध्रयुमदं भवे। ( यथाऽहं पश्यामि तथा तस्यानुमतं भवेत्।)

प्रियंवदा—कहं विद्याः (कथमिवः)

# चतुर्थ श्रङ्क

[ फूल चुननेका श्रभिनय करती हुई दोनो सखियोंका प्रवेश ]

भनसूया — प्रियंवदा! इस वातसे तो जीको वड़ा संतोष हुमा कि शकुन्तलाका गान्धर्व विवाह हो गया ग्रीर उसे योग्य पति भी मिस गया, पर यही वड़ी विन्ता है।——

प्रियंवदा<del>--वि</del>या ?

प्रनसूथा—यही कि धाज यज्ञंही चुक्रनेपर जब ऋषियोंसे बिदा लेकर ये राजा धपने नगरकेरनिवासमें पहुँच जायेंगे तब यहांकी सुच उन्हेरहभी पावेगी यानही!

प्रियंवदा— इसकी चिन्तान कर। क्योंकि ऐसी चाल-डालके लोग कपटी नहीं हुया करते। परयेसव वार्ते सुनकरन जाने पिताजीक्याकरेंगे?

भ्रनसूया---मैं जहाँतक समभतो हूँ, वे इसका समर्थन ही करेंगे।

त्रियंवदा—स्यो ?

भनसूता- मुरावरे कम्पामा पडिवादिएक्किति सम्रं दाव पडमी संकप्पा। तं वह वैष्यं एक्स संपादेदि स्रं प्रप्यमानेस् किदस्यो गुरुप्रसो। ( गुरुप्ते कत्यका प्रतिपादनीयेस्ययं तावतु-प्रथमः संकद्यः। तं सदि देवनेद सगादयनि नत्यवस्यानेन कृतायाँ गुरुवनः।

प्रियंबदा— पुष्पभाजनं विलोबय ] सहि श्रवद्वदाई बलिकम्मपण्जलाई कुषुमाई। (सन्नि मबचितानि बालकमंपर्याप्तानि कुमुमानि। ]

भनसूया---एं सहीए सउन्दलाए सोहम्मदेवद्या प्रच्यलीधा। ( ननु सस्याः शकुन्तलायाः सौभाग्यदेवताऽचनीया। )

```
प्रियवदा— जुज्जिवि । ( युज्यते । ) [ इति तदेव कर्मारभते । ]
[ नेपथ्ये ]
```

ग्रयमहं भोः।

ग्रनसूत्रा—[कर्सं दत्वा]सहि ग्रदिथीरमं विश्व स्मिवेदिदं। (मिख ग्रतिथीनामिव निवेदितम्।)

प्रियंबदा—एां उडकसंशिहिता सउन्वला। [ प्रात्मगनम् ] प्रज्ञ उराहिष्रप्रा प्रसं-रिष्ठिता। (ननूटज मनिहिता शकुन्तला। प्रख पुनहुँदयेनासनिहिता।)

```
धनसूया—होतु । ब्यलं एत्तिएहि कुनुमैहि । ( भनतु । श्रलमेताबद्भिः, कुगुमैः । )
[ हति प्रस्थिते }
[ नेपच्ये ]
```

भनसूत्रा--- क्योंकि उनकातो सकत्य ही या कि कोई योग्य वर मिल जायना तो इसका विवाह करदेने भ्रोर जब वह काम दैवने ही पूरा कर दिया है तब तो बिना परिश्रमके ही उनका काम बन गया।

प्रियवदा—[फूलोकी पिटारी देखकर]सखी, विल-कर्मके लिये इतने फूल तो बहुत होगेन!

```
प्रनत्या—क्यो े अभी शकुन्तलाके सीभाग्य-देवताकी भी तो पूजा करनी है।
प्रियवदा—हाँ, हाँ, ठीक कहती हो। [फूल चुनने लग जाती है]
```

भरे<sup>†</sup> में ग्राया हुन्ना हूँ।

घनमूया — [कान लगाकर ] यह तो किसी घति। चकी बोली जान पड़ती है।

प्रियवदा चकुन्तला तो कुटोमे हैही। [मन ही मन]पर धात्र वह कुछ धनमनी-सीहोरहीहै।

[नेपध्यमें ]

```
ग्रनसूरा—चलो, इतने फूलोसे काम हो जायगा । [ प्रस्थान ]
[ नेपथ्यमें ]
```

### माः मतिथि परिभाविनि !

विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न माम्रुपस्थितम् ।

स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव ॥१॥

प्रियंत्रदा —हद्धी हृद्धी । ब्रापिष्णं एव्य संदुत्तं । काँस्स पि पूषारहे स्वरद्धा पुष्पहिष्णा सउन्दत्ता । [पुरोप्रकाशय] स ह जस्सि काँस्स पि । एसी दुव्यसो पुलहकोवो महेसी तह सिष्य वेषव्यक्षप्रकार दुव्यरारा गर्हए पविष्युद्धा । को प्रष्पो हुववहादो वहित् पहर्वत । (हा पिक् हा थिक् । ध्रिप्रयोव सद्भाव । काँस्मान्ति पुलाईल्यराद्धा स्वयुद्धा शकुन्तवता । न खलु मस्मिन्-कस्मिन्। एय दुवीताः मुलाभशेषो महर्षिस्तवा सप्तवा वेगवलीरकुन्तवा दुवीरा गरवा प्रतिनितृतः । कोञ्चो हृतवहारण् प्रभवति ।)

धनसूया—गच्छ पादेषु परामिय शिवलेहि शं जाव ग्रहं श्रम्घोदशं उपकप्पेमि । (गन्छ पादयोः प्रसाम्य निवर्तयैनम् । यावदहमधौरकन्यकल्यामि ।)

प्रियंवदा -- तह । (तथा) [इति निष्कान्ता ।]

धनसूया—[यदान्तरे स्वलितं निरूष्य] प्रक्वो प्रावेषस्वलियाए गईए परभट्टं मे सग्गहत्वायो पुष्कभाष्रएं । (धहो प्रावेगस्वलितवा गरवा प्रश्नष्टं ममाग्रहस्तारपुष्यमाजनम् ।) [इति पुष्पोच्चयं रूपयति ।

#### (प्रविदय)

प्रियंवदा—सिंह प्रकिविवक्को सो कस्स ब्रख्युल्झं पश्चिगेष्ट्रवि । कि वि उत्त साख्यक्कोसो कियो । (सिंख प्रकृतिवक्रः स कस्यानुनय प्रतिशृह्याति । किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः ।]

धरी घो, प्रतिथिका प्रयमान करनेवाली ! जिसके ध्यानमें इतनी मन्न होकर तू मुक्त जैसे तपस्वीके धानेकी भी सुध नहीं ने रही है वह बहुन स्मरण दिलानेपर भी सुक्ते उसी प्रकार भूल जायना जैसे पानक मनुष्य प्रपनी पिछली बातें भूल जाता है ॥१॥

प्रियंवदा—हाथ हाथ ! यह तो बड़ा बुरा हुया। जान पड़ता है कि प्रथने बेसुक्पनमें खड़ुन्तानों किसी पूजनीय महात्माका प्रपान कर दिया है। [सामने देखकर] घीर वह ची किसी ऐसे-वैदेका नहीं ! ये तो तनिकसी बातपर बिगड खड़े होने वाले महिंप दुर्वासा ही हैं जो साथ देकर क्षोपले कीपते हुए पैरीसे बेगसे लीटे चले जा रहे हैं। सला प्रागको छोड़कर जलानेका काम भीर कोन करेगा ?

भनसूया—जा, उनके पैरों पड़कर उन्हें लौटाला। तबतक मैं भन्यों का जल ले भाती हूँ। प्रियंवदा—भन्छी बात है। [प्रस्थान]

सनसूथा—[दीएक पग चलकर ठोकर खा जाती है।] हाय हाय ! ऋपटकर चलनेसे ऐसी ठोकर लग गई कि हाय से फूलकी पिटारी ही छूट पड़ी। [फूल चुननेका समिनय करती है।]

प्रियंचया—[प्रवेश करके] ससी, वे तो बड़े टेड्रे व्यक्ति हैं। वे क्या किसीकी सुनते है ? फिर भी मैंने उन्हें किसी प्रकार थोड़ा बहुत मना लिया है। भनसूया-[सस्मितम्] तस्सि बहु एवं पि । कहेहि । (तस्मिन्बह्ने तदिप । कथय ।)

प्रियवसा—ज्या सिवसितं सा रुक्शित तहा विस्तावितो सर्। अमर्थ पढमं सि वेस्किय स्वित्यात्तवस्वात्त्वस्तावस्त हृहिदुअसास्त अम्बदा एक्को प्रवराहो सिरिसिदस्यो सि । (यदा निर्वाति, नेज्यित तदा विकाशितो स्वा। असवन् प्रवस हित प्रेट्य प्रविज्ञाततय प्रसावस्य दृहितृजनस्य अम्बदी-कोऽदासो स्वयंतिक्य हित।)

धनसूया-तदो तदो । (ततस्ततः)

प्रियंवदा—ततो रा मे वसरां प्रचाहाशिवदं प्रारिहांव किंदु प्रहिष्णरागभरसार्वसरोस साबे स्विवित्तस्विति सम्ताधन्तो सम्रं प्रमारिहिदो । (ततो न मे ववनमन्यवाशिवतुगईति किरविश्वशाना-भरसार्विते वापो निवितिष्यते इति मन्ययन्त्वयमन्तिहतः ।)

धनसूता - सङ्क दारिए अस्सांसद् अस्य तेल राश्सित्या संतरिवदेश सर्लामहेसङ्किष्यं अंतुतीसकं पुनररोध ति सस्य पिरादः । तीस्त साहीराशेकाधा सञ्चला अविस्तरि । (शक्यीमदा-नी मार्थासतु । अस्ति तेन राजित्या सहित्यतेन स्वतामधेवाङ्कितमङ्गुनीयकं स्मरस्त्रीयमिति स्वयं पिनादम् । तीस्मन्वाधीनीराया शङ्कतना आंत्रधाति ।)

प्रियंवदा--सहि एहि वेवकज्ज बाव से खिब्बत्तेम्ह। (सखि एहि देवकार्य तावदस्या निर्वर्तयान:।)

[इति परिकामतः।]

प्रियंदरा—[विजोवय] प्रारास्त् पेक्स वाव । वामहत्योबहिटवप्रराग प्रानिहिटा विष्य पिमसहो । मतुगवार विन्तार प्रसासं पि रा एसा विभावेदि कि उस प्राप्तनुष । (प्रनिपूर्व पदय तावत् । वागहस्तोपहितवदनाऽऽतिवित्तेव प्रियसखी । भट्टगतया चिन्तयाऽऽत्मानभपि नेषा विभावपति कि पुतरागन्तुकम् ।)

धनसूया -- [मुस्कराकर] इतना भी क्या कम है। कही क्या किया?

प्रियवरा--जब ने किसी प्रकार भी लीटनेको तैयार न हुए तब मैंने प्रायंना की कि भगवन् ! एक ती बकुन्तवाका यह पहला ही भगपथ है, फिर वह आपके तेजका प्रभाव भी नहीं पहचानती है, दसनिये कमसे कम इस बार तो उसे क्षमा कर ही बीजिए।

भनसूबा-तब ?

प्रयदा—तब वे इतना ही सहसर प्रत्यघीन हो गए कि मेरा वचन तो फूठा हो नहीं सकता। हीं, इतना हो सकता है कि यदि यह कन्या प्रदने प्रेमीको कोई पहचानका ग्राप्र्यण दिवाला है तो मेरा शाप छूट जायगा।

प्रमस्या — ज्वां, कुछ तो जी हलका हुमा क्योंकि उस राजियने जनते समय प्रयने नामबासी प्रयुटी दी थी। बस बह ग्रेपूरी ही शकुन्तला के सायका सहज उपाय है।

प्रियवदा— सखी <sup>†</sup> चलो तबतक देव-पूजनका काम पूरा कर डाले। [घूमती हैं।]

प्रियवरा—[देवकर] देवो तो, बाएँ हायवर गाल रक्ते हुए प्यारी सभी कंसी विक-निक्वी सी दिलाई दे रही है। पतिको चिन्तामें बद यह प्रपत्ती ही सुव-तुम सो बैठी **है, तद किर** मतिय को कोन कहे। प्रनस्या— पिप्रंबदे दुवेरां एथ्य स्यं स्पो मुहे एसो दुनन्तो चिट्टतुः रिक्तिद्वा क्यु पिकिवियेत्वदा पिप्रसही । (प्रियंबदे द्वयोरेव ननुनी मुख एय वृत्तान्तस्तिष्ठतुः रिक्षितव्या खलु प्रकृतिपेतवा प्रियनको ।)

प्रियंबदा -- को साम उण्होबएस सोमालिम्नं सिञ्चेदि । (को नामोव्योदकेन नवमालिकां सिञ्चिति ।)

[इत्युभे निष्कान्ते] ।। विष्कम्भकः।।

[ ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्यः । ]

शिष्यः — वेलोपलकासार्थं मारिष्टोऽस्सि तत्रभवता प्रवासानुपानुलेन कण्येन । प्रकाशं निर्गतस्तावद-वलोकयानि कियदबांताच्यं रजन्या इति । [परिकन्यावलोक्य च ] हुन्त प्रभातस् । तथा हि—

यात्येकतोऽस्तशिखरं पतिरोषधीना-

माविष्कृतोऽहणपुरःसर एकतोऽर्कः।

तेजो इयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु ॥ २ ॥

घषि च---

अन्तर्हिते शशिनि सैव कुमुद्धती मे दृष्टिं न नन्दयति संस्मरखीयशोभा । इष्टप्रवासजनितान्यवत्ताजनस्य दुःखानि नृतमतिमात्रसुदुःसद्दानि ॥ ३ ॥

भनसूया--प्रियवदा ! देखो यह बात हमारे तुम्हारे कान तक ही रहे। क्योंकि शकुन्तला बढ़ें कोमल स्वभावकी है। उसकी रक्षा तो करनी ही होगी।

प्रियवदा--हाँ हाँ, यह तो है ही। नवमल्लिकाकी लहलहाती लताको खौलते हुए पानीसे भला कौन सीचेगा। प्रस्थान।

### ।। विष्कम्भकः।।

[सोकर उठे हुए एक शिष्यका प्रवेश ।]

षिष्य — बाहरसे धभी लीटे हुए पूज्य कवने मुक्ते यह देखनेको कहा है कि धभी रात कितनी रह गई है। इसिनये चल्ले बाहर चलकर देखें। [इश्वर-उधर प्रमक्तर धौर धाकाशकी स्रोर देखकर।] प्ररे यह तो दिन निकल धाया। धनीकि – एक और ध्रीप-ियोके पति वन्द्रमा धरसाचलको चले जा रहे है धोर दूसरी धौर धरने सारधी धरुएको धागे किए हुए सूर्य निकल रहे हैं। इस दो तेबस्थिकें एक साथ उदय धौर धरनको देखकर सकारको यही शिक्षा मिलती है कि हु खाके पीछे सुक ध्रीर सुबके पीछे सुक पार सुक से पहिला है। ए।।

सीर भी देखों — चन्द्रमाके सस्त हो जाने पर प्रव कुमुदिनी प्रांत्रोंको नहीं भाती। उसकी शोभा केवल कल्पनामें ही रह गई है। सबमुच जिन स्त्रियोंके पति परदेश चले जाते हैं वे वियोगका दु:ख कैसे सह पाती होंगी।।?।।

#### [ प्रविद्यापटीक्षेपेसा ]

धनसूता—जह वि साम विस्तपपरम्बुहस्स वि जलस्स एवं स्त विदिश्चं तह वि तेस रम्या सउन्यताए अराज्यं बार्बारतं । ( बदापि नाम विषयपराङ्मुबस्यापिजनस्येतन्न विदितं तथापि तेन राजा शकुन्तनायामनायं मार्वारतम् । )

शिष्य:---यावव्यस्थितां होमवेलां पुरवे निवेदयामि । [ इति निष्कान्त. ]

प्रनमूथा—यिंडयुडा वि कि करिस्सं। स्त मे उद्देशु वि स्थिकरिएलकेबु हृत्यपापा यत-रिला। कामो दारिय सत्याने होतु केस्य स्वतन्त्वसंक जल्मे स्रस्यक्राहरूमा सही पर्य कारिया। स्व स्वद्या दुव्यससो कोवो एसो विद्यारेवि । क्रण्यहा कहं सो राएसी तारिसारियानियान्य एतिसस्य कालस्य लेद्यमेलं पि स्य विद्यारेवि ता इदो प्रहित्यारायं धंपुनीमध्यं से विद्यान्त्रमः दुव्यस्तीते तविस्तवस्य को प्रध्यस्थी प्रमु । स्यं सहीत्यानी बोसो लि व्यवस्थित वि स्य पारीम प्रवासप्यित्य-जलस्य तावकर्यस्थल दुस्सलपरिएसोई झावस्यस्य स्व-विदेश्यपि निजकार्यमु हुस्तपादं प्रसर्शित । काम इदानो सकागो भवतु बेनासस्य के जे कान्यदृदया सखी पद कारिया। प्रथया दुर्वास्तः कोष एए विकारयित । प्रत्याया कर्ष स राजविस्ताइसानि मन्त्रवियदेशावस्कानस्य केलसाममपि न विद्याति । तिरितोऽभिज्ञानमस्युभीयक तस्य विद्यात्राः। दुल्डानेत तपस्थिनने कोऽप्रयर्थनाम् । न प्रसु स्वनीयाने स्वीय कित्यस्थितात्रित न पारासीम प्रवासप्रतिनृत्तस्य तातकब्बस्य दुव्यन्तपरि-छोतामायन्तस्य वादुन्तसं निवेद्यित्वम् । इस्थमनेद्रस्याभः क्लिस्यान्तस्य वादकब्बस्य दुव्यन्तपरि-छोतामायन्तस्य वादुन्तसं निवेद्यित्वम् । इस्थमनेद्रस्याभः क्लिस्यान्तः सर्गोधम् ।

[प्रविक्य]

### [पस्देको भटकेसे उठाकर धनसूया धाती है।]

धनसूया — [ घाप ही घाष ] बदाप में प्रेमकी बाते कुछ भी नहीं जानती फिर भी इतना तो प्रवश्य कह सकती है कि उस राजाने शकुन्तवाके साथ प्रच्छा व्यवहार नहीं किया।

विषय — चलूँ गुरुजीसे चलकर बताडूँ कि हुननका समय हो गया है। [प्रस्थान] सन्तम्या — ज्यान ती गई हैं, पर बया बताऊँ, यही घरणी निरयके कामके लिये सी हाय-पर नहीं उठ रहे हैं। यब कामदेवका जी तो भर गया होगा कि मेरी सज्बी सक्की उस फूठेका दतना विद्यास कर बेठी। या कोन जाने दुर्जीवाके शायका ही फल हो, नहीं तो बैसी मीटी-मीटी बातें करनेवाला वह राजींद इतने दिन बीत जाने पर भी क्या एक पत्र तक न लिख केवता। सब उसे मुख दिलाके लिये उसके पान मेरूटी भेजनी ही पड़ेगी। पर कठोर जीवन विताने-वाले दत्र वर्षा कि स्वान के लिये उसके पान मेरूटी भेजनी ही पड़ेगी। पर कठोर जीवन विताने-वाले दत्र वर्षा करने मेरूटी के ति हुए तात कज्बसे में सखीके प्रधारकों बात तो कह मकती हैं पर उनने यह नहीं कह पाऊँगी कि ग्रहुम्तलाका राजा हुम्मन्तसे विवाह हो गया है भीर उने संगी है। यब क्या कक्कें?

िश्यंवदा—[सहर्षम्] सिंह तुत्रर तुवर सउन्वलाए पत्यासकोदुमं सिन्वस्तिद्ं। (सिक्ष स्वरस्व स्वरस्व शकुन्तलायाः प्रस्थानकोतुकं निवंतीयतुम्।)

शनसूया-सिंह कहं एवं । (सिंख कथमेतत्)।

ित्रयंवदा—सुराहि । वार्रिण सुहसदनपुण्डिमा सउन्वलासमासं गवन्हि । (शृरुणु । इदानीं सुक्षदायनपृण्डिका शकुन्तलासकाशं गताऽस्मि ।)

भनसूया - तदो तदो । (ततस्तत: ।)

प्रियवरा—तदो आव एएं लज्जावरणदमुहि परिस्तानम्र तावकण्णेरा एववं महिरणविदं— विद्विभा धूमाजिवदिदिहों वि जममारणस्य पामए एवव माहुरी पिडा । वच्छे मुसिस्स परिविच्णा विकास विद्य ससीमिरणक्या संबुत्ता । मक्क एवव इसिरिक्बर तुमं भत्तुणो सम्रासं विसक्जेमि ति । (ततो यावदेना लज्जावनतमुकी परिष्वच्य तावकण्वेनेवमिनान्दितम्-दिरच्या धूमा-कृतितहच्देरिय यजमानस्य वावक एवाहुतिः पतिता । वस्ते मुधिष्यपरिस्ता विचेवायोचनीया संबुत्ता । प्रदीव ऋविरित्ततो स्वा भर्तः सहार्ष विसजयामीति ।

धनसूया—धह केए। सूइदो तावकण्एस्स बुत्तन्तो । (ब्रथ केन सूचितस्तातकण्यस्य इत्तान्तः।)

प्रियवदा—प्राम्भितरस्य पविद्वस्य सरीरं विस्ता खन्दोमईए वास्तिघाए। (प्रामितरस्यं प्रविष्टस्य शरीर विना छन्दोमय्या वाण्या।)

भनसूया---[सविस्मयम्] कहं विद्यः। (कथमिवः)

प्रियनदा—[हर्षसे] सखी ! चलो ऋपटकर । शकुन्तलाकी विटाईका प्रबन्ध करना होगा।

ग्रनसूया—सस्ती! यह सब कैसे हो गया!

प्रियवदा— सुन! मैं भ्रमी शकुन्तलाके पास पूछने गई वी कि तूरातको सुवसे सोई है यानहीं!

धनसूया ---तब-तब ?

प्रियवदा—तबतक तात कण्य भा पहुँचे धीर लाजमे गही शहुन्तताको गलेते सगाकर यह भानत्यकी बात बोले—वरेस ! आज भीकोमे धुजी भर जानेपर भी सीभाग्यसे यजमानकी भाष्ट्रित ठीक भ्रानिक बीचमे ही पही। इसिनिये जैसे योग्य शिष्यको विद्या देनेसे मनमें दुःख महीं होता वेसे ही तुभ्ते भी योग्य पतिके हाथमें देते हुए मुभ्ते भी दुःख नही है मैं भाज ही तुम्के ऋषियोके साथ तरे पतिके पास भेज दूंगा।

श्रनसूया -- भौर तात कण्वको यह बताया किसने !

प्रियंबरा—चैसे ही तात कण्य यज्ञशासामे पहुँचे वैसे ही छन्दमें बँधी यह झाकाश-वासी सुनाई दो—

भनसूया-[पाञ्चयंसे ।] नया ?

प्रिय बदा--[संस्कृतमाश्विस्य]

-दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भृतये म्रुवः। अवेहि तनयां ब्रह्मन्तक्रियनीं शमीमिव ॥४॥

धनसूया—[प्रयवदामास्तिष्य] सहि पित्रं मे । किंदु घन्न एका सन्यवता सीमिति सि उनकंठासाहारस्यं परितोसं प्रखुरीमि । (मिलि प्रिय मे । कि स्वर्धव शकुन्तता नीयन स्स्युस्कण्ठा-साधारस्यं परितोधनमुख्यानि ।

प्रियवदा—सहि बम्रं नाव उद्घेठ विशोदहस्सामो । सा तबस्सिशो खिण्डुदा होहु । (सिक्स मात्रा ताबहुत्कच्टा विनोदियय्याव । सा तपस्विनी निवृत्ता भवनु ।)

प्रनम्या – तेश हि एवस्सि चूवताहावलम्बि रारिएरसपुगण्, रतिक्णिमसं एवर्षं कालस्तरक्षमा गिर्णक्ता मए केसरसासिया। ता इमं हत्यसीराह्वं करेहि जाव महं पि से मध्यक्रीमण्डलं करेहि जाव महं पि से मध्यक्रीमण्डलं नित्यमितियां दुव्यक्तिस्तयाशिए ति स्वतस्तालन्मसाणि विराम । तेति होतिस्वद्वान्याख्वात्वम्बितं नारिकेनसमुद्दाके एतांन्तमित्तमेव कालान्तरक्षमा निक्षिण्ता मया केसरमानिका। तदिया हत्यत्रीमहत्वतं कुरु यावदहमपि तस्यं मुगरीचनां तीर्यमृतिका दूर्वाकिसलयानीति मंगलसमालस्थनानि विरचयामि ।)

प्रियवदा—तह करीब्रद्ध । (तथा क्रियताम् ।) [भ्रमसूया निष्कान्ता । प्रियवदा नाट्येन सुमनसो ग्रह्लाति ।] [नेपच्ये]

प्रियवदा--[सस्कृतमें बोलती है।]

जैसे शमी वृक्षके भीतर होता है पावकका वाम।

वैसे ब्रह्मनू! इस कन्यामे जग-हित पौरव-तेज-निवास ॥४॥

भनमूया — [प्रियवदासे गले लगाकर।] सखीं ! मैं तो फूली नहीं समाती। पर इस ह्वमें दुःखकी बात इतनी हो है कि शकुत्तना आज हो चली जायगी।

्रियवदा—हम लोग तो घपने मनको ज्यों-त्यों समक्तालेंगी,पर वह बेचारी तो किसी प्रकार सुखी रहे।

यनपुरा — वह वो प्रामकी डालीवर नारियन सटक रहा है उसमें मैंने बहुत दिनोतक सुगियत रहनेवाली बहुतकी माला प्राजके ही विये रख छोटी हैं। उसे उतार तो ले था। तदकक मैं गोरोचन, तीर्यक्ती मिट्टी, कोमल दुबके मंकुवे ग्राहि मगल-सामग्रियाँ जुटाए खाती हैं।

प्रियवदा—ग्रन्छा यही करो । [ग्रनसूत्रा जाती है । प्रियंवदा माला उतारनेका नाट्य करती है ।]

[नेपध्यमे]

#### गौतमि ! मादिश्यन्तां शाङ्गंरविमधाः शकुन्तलानयनाय ।

त्रियंबदा—[ कर्णं दत्वा ] ग्ररणसूप तुवर तुवर । एवे वशु हत्यिणाउरगामिस्यो इसीधो सहाबोग्रन्ति । ( श्रनसूपे त्वरस्व त्वरस्व एते खलु हस्तिनापुरगामिन ऋषयः शब्दापयन्ते । )

[ प्रविश्य समासम्भनहस्ता । ] धनसूया—सहि ! एहि गच्छान्ह । ! सखि ! एहि गच्छानः । )

[इति परिक्रामतः।]

प्रियंवदा — [ विलोक्य ] एसा मुञ्जोदए एव्य सिहामञ्जिदा पविश्वस्थानारहत्याहिं सीरिक्वामस्यकाहिं ताबसीहिं श्राहिएम्बीधमारण सजन्यका व्यिद्धः । उपसम्पन्ह स्यं । (एवा सूर्यदय एवं विख्यामञ्जिता प्रतिष्ठितनीवारहस्ताभिः स्विस्तिवाधिनकाभिस्तापसीभिरामनन्यमाना राकुत्तता तिक्कृति । उपसर्पाद एनाम् । )

[ इत्युपसर्वतः ]

[ ततः प्रविश्रति ययोद्दिष्टव्यापाराऽऽसनस्या शकुन्तला । ]

तापसीनामन्यतमा— [ शकुन्तला प्रति ] जावे भत्तृगो वहुमारासूप्रश्च महावेईसवं लहेहि । ( जाते भर्तुर्वहुमानसुचकं महावेबीशब्द लभस्व । )

द्वितोया—वच्छे वीरप्पसविस्ती होहि । (वन्से वीरप्रसविनी भव ।) तृतीया—वच्छे भत्तुसो बहुमदा होहि । (वस्से भर्तुबँहुमता भव ।)

[ इत्याशिषो दत्वा गौतमीवर्जं निष्कान्ता । ]

सहयौ-[ उपमृत्य ) सहि सुहमज्जरण दे होदु । ( सखि सुखमज्जन ते भवतु । )

शकुन्तला — साम्रबं मे सहीरां । इदो रिगसीदह । (स्वागतं मे सल्योः । इतो नियोदतम् ।)

गौतमी ! झाङ्गरव धादिते कहो कि शकुरतलाको पहुँचा आनेके लिये तैयार हो जाय। प्रियवदा—[कान लगाकर ] धनसूया ! चलो चलो, हस्तिनापुर जानेवाले ऋषियोको बुलाहट हो रही है।

[हाथमे सामग्रालिए हुए भनसूयाका प्रवेशाः]

अनसूया—आयो सली, चले। [दोनो घूमती है]

प्रियंबदा— [देखकर] यह लो। शकुन्तना तो दिन निकले ही नहा घोकर बैठी है भीर ये सब तपस्विनियाँ हाथमे तिन्नोंके दाने लेकर उसे आशीर्वाद दे रही है! चलो हम भी वहीं चलें। [ मागे बढ़ती हैं। ]

[जैसाऊ पर कहा गया है उस रूपमे शकुन्तला दिखाई देती है।]

पहली तपस्विनी—[ शकुन्तला ] वस्ते ! तुम पतिसे घादर पानेवाली पटरानी बनो । दूसरी तपस्विनी—वस्से ! तुम वीर पुत्रकी माता बनो ।

तीसरी तपस्विनी—वस्से ! तूपतिकी प्यारी हो ।

[यह स्राधीर्वाद देकर गौतमीको छोड़कर ग्रीर सब वस्त्री जाती हैं।] दोनों सिस्नियां—[शकुन्तनाकै पास जाकर] सस्त्री ! तुम्हारा नहाना घोना फले-फूले। शकुन्तसा—स्रामी सिस्नियो !स्वागत करती हूँ। सामो बैठ वाबो। विरएम । ( हला सज्या भव, यावले म इलसमालम्भन विरचयावः । )

चभे--! मञ्जलपात्राण्यादाय उपविदय | हला सन्जा होहि जाव दे मञ्जलसमालम्भर्त

```
शकुन्तला-इदं वि बह मन्तस्त्रं दल्लहं दारिंग मे सहीमण्डमां भविस्सदि लि । ( इदमिव
बह मन्तव्यं दर्लभिनदानी मे सखीमण्डन भविष्यतीति । ) ] इति वाष्प विसजिति । ]
    उभे -- सहि उड्डमं रा दे मञ्जलकाले रोहदं। (सबि । उनितंन ते मञ्जलकाले रोदित्स । )
[ इत्यश्रुग्णि प्रमुज्य नाट्येन प्रसाधवत । ]
    प्रियवदा-बाहररणोइद रूवं प्रस्तमसुलहोह पसाहरणे हि विष्पन्नारीम्नवि । ( ग्राभरणोचितं
रूपमाश्रम (लभैः प्रसाधनीवित्रकार्यते । )
                         [ प्रविष्योपायनहस्तावृषिक्मारकी । ]
    उभी-इदमलकरएम् । श्रलक्रियतामत्रभवती ।
                           मिर्वाविलोक्य विस्मिता।
    गीमती - वच्छ सारग्र कुदो एदं। (वत्स नारद कृत एतत्।)
    प्रयम:---तातकण्वप्रभावात् ।
    गौतम-- कि मारासी सिद्धी। (कि मानसी सिद्धि।)
    हितीय:—न खल् । श्रूयताम् । तत्रभवता वयमाज्ञप्ताः शकुन्तलाहेतोर्वनस्पतिम्यः कुसुमा-
न्याहरतेति । तत इदानीं ~
    दोनो — मगल-पात्र लिए हुए बैठती है। ] बच्छा सली ! तैयार हो जाओ । सब हम
तुम्हारा मगल-भृज्ञार करेगी।
    शकुन्तला---यह तो बड़े सीभाग्यकी बात है, क्योंकि सिखयोके हायका सिगार धब
मुभ्ते भलामिल कहाँ पावेगाः [सिसवने लगतां है । [
```

प्रियवदा — सखी ! तुन्हार रूपके लिए तो घोर वज्दे प्रच्छे आधूपण होने चाहिएँ वे साम्भाने जुटाई हुई इन सिनारकी सामध्योने तो तुम पच्छी नही समती हो । | स्थिम वन्हार लिए हुए शे ऋषि-कुमारोका प्रवेश : ] दोनो ऋषिकुमार — यह लीजिए, प्राभूपण, देवीको इनने सजाइए । | देवकर सब चिकत होती हैं । ] । गोमती — क्यो बरन नारद । यह सब तुम कहींने पा गए ! पहला निप्ता कच्चते प्रभायने । । गोमती — व्या उनके सपके स्वयं ? दूपरा — यह ता के स्वयं हम के स्वयं हम सम्बर्ध स्वयं ? दूपरा — यह वो ! मुनिए तो गही । पूज्य कच्चने हमें प्राज्ञा दो चिकत स-कुतनाके सिवे सता-हुआंस फून पत्ते ने साक्षी। इसवर —

बिंमु पोछकर उसे सजानेका नाट्य करती हैं। )

दोनो—सली । ऐसे ग्रुभ अवसरपर रोबा नही जाता।

# चौमं केनचिदिन्दुपाण्डतरुणा माङ्गरयमाविष्कृतं

निष्ठ्यृतथरणोपभोगसुलभो लाचारमः केनचित्।

श्रन्येभ्यो

वनदेवताकरतलैगापर्वभागोत्थितै-

र्दत्तान्याभरणानि तत्किमलयोद्धंदप्रतिद्विनिद्वभिः॥४॥

वियंवदा—[जकुम्तनां विनोक्य] हला इमाए प्रक्युववत्तीए सुदया दे अनुया गेहे स्रष्टु-होकव्या रामलच्छिति । (हला प्रनयाऽम्युयपत्या सूचिता ते अर्नुगहेन्द्रभवितव्या राजलदमीरिति ।)

[शकुन्तला वीडांरूपयति ।]

प्रथमः — गौतम एह्योहि स्रभिषेकोत्तीर्णाय कण्वाय वनस्पतिसेवा निवेदयावः । द्वितीयः — तथा ।

[इति निष्कान्तौ ]

सस्यो— **चए प्रश्वबनुस्नस्**णो ब्रम्बं भेलो । चित्तकस्परिष्मर्ण श्रङ्गे सु दे श्राहरणविशिष्मोमं करेन्ह्र । (प्रये अनुरयुक्तपूरणोऽय जन । चित्रक्षंपरिचयेनाङ्गेषु ने श्रामरणविनियोग कुर्वः ।) शक्तनम् — जाले वो रोउस् । (जाने वा नंदणम् ।)

> [उभे नाट्येनालकुरुतः ।] [ततः प्रविशति स्तानोत्तीर्गः कण्यः ।]

िकसी बुक्षने सुक्ष मागलिक वस्त्र दे दिया, किसीने पैरमे लगानेकी महायर देवी घीर बन-दैवियोंने तो कीपलोसे होड़ करके बुक्षोमेंसे कलाईतक प्रपने हाथ निकालकर बहुतसे झानूपरा वे डाले हैं।।≵।।

प्रियंबदा — [शकुन्तलाको देखकर] सन्ते ! ये लक्षमा बता रहे है कि पतिके घरमे तुम राज-लक्ष्मी बनकर सुख भोगोगी ।

[शकुन्तलाल जानेका नाट्य करती है।]

पहला— चलो, गौतम ! स्तान करके गुरुजी झा गए होगे । इन पेड़-पौधोने जो वस्तुएँ दी है इसका समाचार उन्हें भी सुना झावें ।

दूसरा-चलो । [दोनोंका प्रस्थान ।]

दोनों सिखयाँ—सब्बी! हमने तो कभी ब्राभूपण पहने नहीं है, पर चित्रोमे जैसा देखा धीर सीखा है उसी ढंगसे तुम्हारे शारीरपर भी ब्राभूषण पहना देनी है।

शकुन्तंला — मैं तुम दोनोंकी चतुरता भली भौति जानती हैं।

[दोनों भ्राभूषण पहनानेका नाट्य करती है।] [स्नान करके लौटे हुए कण्वका प्रवेश ।] कण्व:---

यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुन्कण्ठया

क्रएठः स्तम्भितवाष्पष्टतिकलुपश्चिन्ताजडं दर्शनम् ।

वैक्लब्यं मम तावदीदशमिदं स्नेहादरएयीकसः

पीडचन्ते गृहिसः कथं नु तनयात्रिश्लेपदुःस्वैर्नवैः ॥६॥

सस्यो — हला सउन्दले ! प्रवसिदमञ्डलासि परिचेहि संपर्व स्नोमजुप्रलं। (हला शकुन्तले प्रवसितमण्डनामि । परिचरस्य सांप्रत क्षोमयुगलम् ।)

[शकन्तनोत्थाय परिधत्ते ]

गौतमी - जादे ! एसो दे मारणन्यरिवाहिंगाः चनकुरणा परिस्सजरती विश्व पुरू उर्वाहृते । भामारं वाय पविचन्नस्त । (जाते एप ते मानन्यरिवाहिंगाः चतुषा परिस्वजनाय इव गुरुरुपस्थितः । प्राचारं तावस्त्रतिवद्यातः ।)

शकुन्तना — [मद्री डम्] **ताद बन्दामि । (**तात बन्दे ।)

कण्वः -- बत्से !

ययातेरिव शर्मिष्टा भर्तुर्वहुमता भव । सुतं त्वमपि सम्राजं सेव पुरुमवाष्तुहि ॥७॥

गौतनी -- भग्नवं बरो क्खु एसो ए। श्रासिसा । (भगवनु वर: खन्वेष: । नाशी: ।)

कण्य-आज शकुन्तना चली जायगी, यह सोचने ही जी बैठा जा रहा है। सांगुसोंकी रोकनेमे गला इतना रुप गया है कि मुंहले शहर नहीं निकल रहे हैं और इसी चिन्तामे मेरी सांखें भी पूँचनी पट गई है। जब मुक्त-सेंस बनवासीको इतनी व्यवा हो रही है तब उन बेचारे पुहस्त्यों को किनना कप्ट होना होगा जो पहुल-पहुल पपनी कन्याको चिदा करते होंगे ॥६॥

[धूमते हैं।] सिलयौ—शकुस्तला! तुम्हारा सिगार तो पूरा हो गया। लो, भव यह रेक्समी वस्त्रोंका ओडाभी पहन लो।

[शकुन्तला उठकर पहनती है।]

गीतमी — बत्से ! तात कण्ड इथर ही प्रारहे हैं। प्रानन्दके प्रीतुष्ठोंसे छतकती हुई जनकी प्रीलींको देखकर जान पडता है मानो दे अपनी प्रीलीसे ही तुक्ते गले लगा रहे हों। उन्हें प्रखाम तो करो।

शकुन्तना—[लशाती हुई] प्रसाम करती हूँ पिताजी !

कब्ब—वत्ते ! जैने ययाति अपनी पत्नी शॉमस्टाका म्रादर करते वे वैसे ही तेरे पति भी तेरा अव्यर करें और समिन्टाके पुत्र पुत्रके समान ही तुभ्ते चक्रवर्ती पुत्र भी प्राप्त ही ॥७॥

गौतमी--भगवन ! यह तो घापने वरदान दिया है, ब्राशीर्वाद नहीं।

```
कण्यः — बरसे ! इतः सन्द्रोहताग्नीन्प्रदक्षिर्णीकृदस्य ।
                           [सर्वेपरिकामन्ति।]
कण्यः -- श्रिक्षक्षस्य साऽऽशास्ते । ]--
 श्रमी वेदि परितः क्लप्तिधिषायाः समिद्रन्तः प्रान्तसंस्तीर्शेदर्भाः ।
 श्रपध्नन्तो दरितं हच्यगन्धेवैतानास्त्वां बह्नयः पावयन्त् ॥८॥
प्रतिष्ठस्वेदानीम् । [सहव्दिक्षेपम् ] क्व ते शार्क्ड रविमधाः ।
                               प्रिविष्य ]
शिष्य:--- भगवास इमे स्मः।
कण्वः---भगिन्यास्ते मार्गमावेशय ।
शार्कुरवः—इत इतो भवती।
                           [सर्वेपरिकामन्ति । ]
कण्वः - भो भोः संनिहितवेवतास्त्रपोवनतरवः ।
     पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या
             नाद चे व्रियमण्डनाऽपि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् ।
     श्राद्ये वः क्रसमप्रसृतिसमये यस्या भवत्युत्सवः
             सेयं याति शक्रन्तला पतिगृहं सर्वेरनुज्ञायताम् ॥ ६ ॥
```

```
कथ्य — बत्से ! चको, ग्रांनिमे ग्राभी ग्राहृति पड़ी है, बलेकर उसकी प्रदक्षिणा कर लो।

[ मब प्रदक्षिणा करते हैं।]

कथ्य — [ ऋग्वेदके छत्दमे ग्राशीवीद देते हैं।]

गिरी कुशासे यमास्थान वेदीपर समिशासे जलती।

हव्या गण्यकी गण्यभरी करदे पवित्र ये प्रांग तुक्रे।।।।।

ग्राब चलो। [इपर-उपर देसकर ] ग्रारे! वे सब शाङ्ग'रन मादि कहाँ है ?

शिष्य — [प्रोंग करके ] भगवन् ! ये हैं हम लोग।

कथ्य — जायो! ग्रापनी बहुनको पहुँचा ग्रांथा।

शाङ्ग'रय — इधरसे ग्राग्नो देवी, इघरसे।

[ सब मुगते है ]
```

कथ्य — बन-देवताक्षोंसे भरे हुए तपोबनके बुक्ता ! — जो पहले तुन्हें पिलाए बिना स्वयं जल नहीं पीती थी, जो म्राभूषण पहननेका प्रेम होने पर भी, तुन्हारे स्नेहके कारण तुन्हारे कोमल पत्तोंको हाथ नहीं लगाती थी. जो तुन्हारी नहीं कलियोंको देख-देख कर फूली नही समाती थी, वही शक्र-सत्ता माज सपने पितके घर जा रही हैं। तुम सब इसे प्रेम से विदा तो दो ॥१॥

### [कोकिसरवंसूचियत्वा]

श्चनुमतगमना शकुन्तला तरुभिरियं वनवासवन्धुभिः। परभृतविरुतं कलं यथा प्रतिवचनीकृतमेभिरीदशम्॥१०॥

[ब्राकाशे]

रम्यान्तरः कमलिनीहरितैः सरोभि-

श्ञायाद्रमैर्नियमितार्कमयुखतापः ।

भयारकशेशयरजोमृद्ररेखरस्याः

शान्तानुकूलपवनश्र शिवश्र पन्थाः ॥११॥

िसर्वे सविस्मयमाकरायिन्ति ।

गौतमी — जावे ! च्याविजयसिस्यद्वाहि श्रद्धच्यावगमसासि तवोवस्यवैववहि । यसम भवववीसां । ( जाते ! ज्ञातिजनिमन्द्रामियनुज्ञानगमनाऽसि तयोवनदेवताभि । प्रस्तुत भगवतीः ।)

शकुन्तला— [सञ्चामं परिक्रम्य जनानिकम् ] हला पित्रवेदे ! एां प्रज्जाउत्तरंसण्यस्मुभाए वि अस्तमपदं परिकामनीए दुवकेला में चलला पुरदो पषट्टीनः। (हला त्रियंवदे । नन्नायंपुजदर्श-नीरसुकाया अप्याधनपद परिस्थजनया दुखेन मे चरणो पुरतः प्रवर्तते ।)

थ्रिययदा — ए। केवलं तबोबराविरहकादरा सही एवव तुए उवट्टिदविद्योग्रस्स तबोबरास्स विदाव समयस्था दोसदः। पेक्खः —

[कोयल की कुक मुनाई पडती है। उसकी धोर सकेत करके ] शकुन्तसाक बनके साथी बुझोंने कोसलके जब्दोंने उने बानेकी आजा देरी है।।१०। [आकाशमं] कल्प्यसमय हो इस शकुन्तलाको साथा। इसके मार्गमं बीज्योचेम नीली कमनियोंन भरे हुए ताल हो, नियमसे मोडी-मोडी दूरीपर लगे हुए, पूर्णसे यथानेवाली घनी छहियाने बुझ हों, घूलमे कमलके परावकी कीमलता हो और मार्ग-मर सुख देनेवाला पदन बहता चले ॥११॥

सिव ग्राइचर्यमे सनते है।

गौतमी— वस्ते ! जो वन-देवियाँ तुम्हेसगे-सम्बन्धियोके समान प्यारी है वे सुक्ते ग्राशीर्वीद देरही हैं। इन्हें प्रशास तो कर ले।

शकुन्तला---[प्रगाम करतो हुई प्रमक्षण, घलग प्रियंवदासे] सखी प्रियंवदा ! यद्यपि इस समय मुफ्ते धार्यपुत्रके दर्धनकी बडी जनावली हो रही है, फिर भी धाश्रमको छोड़ते हुए मेरे पैर धार्म नहीं बढ़ रहे हैं।

प्रियंवदा-- केवल तुरहीं तपोवनके विरह ले दुलो नहीं हो । ज्यों-ज्यों तुम्हारी विदाईकी खड़ी पास म्राती जा रही है त्यों-त्यों तपोवन भी जदास दिखाई पड़ता जा रहा है । देखों---

# उग्गत्तिश्रद्वभकवला मिश्रा परिच्चत्तग्रस्या मीरा । श्रीमरिश्रपण्डुपत्ता सुश्रन्ति श्रस्य विश्र लदाश्री ॥१२॥

(न केवलं तपोवनविरह्कातरा सख्येव स्वयोपस्थितवियोगस्य तपोवनस्यापि तावरसमबस्या हस्यते ।) पत्रय-

(उद्गलितदर्भकवना मृगाः परित्यक्तनर्तना मयूराः। भपसृतपाण्डुगत्रा मुङ्जनत्यश्रूगीव लताः॥)

शकुरतला—[स्मृत्वा] ताव लवाबहिशिष्मं वराजीसिंग वाव मामन्तइस्सं (तात लता-भगिनी वनज्योस्ता तावदामन्त्रविष्ये ।)

कण्व:--- श्रवंमि ते तस्यां सोवर्यस्तेहम् । इयं तावहक्षिर्णेन ।

श्र कुन्तना—[ उपेस्य नतामानि द्वय] बराजीसिति । चूबसेनता वि मं पचानिङ्ग द्वरोगराहि । साहाबाहाहि । प्रज्ञप्पतृति दूरपरिवनुसी दे ग्लु अविस्स । (वनन्योस्ते । जूनसगताऽपि मा प्रत्यानिङ्ग दोगताभि शालाबाहाभः । प्रवाप्रभृति दूरपरिवर्तिनी ते सन् भविष्यामि ।)

कण्यः ~

संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे भर्तारमात्मसद्दशं सुकृतेर्गता त्वम् । चूतेन संश्रितवती नवमालिकेय-

मस्यामहं त्विय च संप्रति वीतचिन्तः ॥१३॥

इतः पन्थानं प्रतिपद्यस्य ।

सङ्कलता — [सस्यो प्रति] हला एसा दुवेए वो हत्ये एिक्बेबो । (हना एवा द्वयोर्युवयो-हैंस्ते निक्षेत ।] हिरिएएयी चवाई हुई कूशके कोर उनन रही है, मोरोने नाचना छोड़ दिया है भीर सन्नाओं

हारिएया चर्बा हुइ कुबक कार उगल रहा है, मारान नाचना छाड़ दिया है भ्रार संनामा-से पीले-पीले पत्ते इस प्रकार भड़ रहे है मानो उनके स्रोमू गिर रहे हो ॥१२॥

शकुन्तला — [स्मरण करकेः] तात ! मैं अपनी बहन बन-ज्योतस्ना लतासे भी मिल लेना चाहती हैं।

कण्य — मैं जानता हूँ कि तू उसे सनी बहन जैसा प्यार करती है। यह है वह, दाहिनी भोर। शहुन्तवा — [नताके पास जाकर भीर उससे जियटकरा] प्यारी वनज्योसना ! तू सामके बृक्षसे निपटी होनेपर भी भपनी इथर फैली हुई साखाकी बौहोस मुफ्ते मेट तो ले, नयोकि सामके तो मैं तुक्तसे बहुत दूर जा पड़ेगी।

शकुन्तला—[सिखयोसे] सिखयो ! इस वन ज्योत्स्नाको मै तुम दोनोके हाथ सौंपे जाती हैं। सस्यो—प्रश्नं जर्गा कस्स हत्ये समध्यिवो। (ग्रयं जनः कस्य हस्ते समध्यितः।) [इति बाष्यं विस्त्रवतः।]

कण्य--- सनसूर्ये सलं रुवित्वा । ननु भवतीस्यामेव स्थिरीकर्तव्या शकुन्तला ।

#### [सर्वे परिकामन्ति।]

ताकुन्तना — ताद एसा उडजपन्जन्तचारिली गम्भमन्यरा मम्बद्द जदा भ्रत्यायहार होइ तदा मे कपि पिप्राणिवेदहत्तम् विसम्बद्धस्त (तान एवोटनपर्यन्तचारिली गर्भमन्यरा मुजबधुर्यराज्यप्रसना भवति तदा महा कमपि प्रियनिवेदयिनुक विसर्वयिष्यमः)

#### कण्वः--नेटं विस्मरिष्यामः।

शकुन्तला—[गतिभञ्जं रूपियता]को खुव्खुएसो एियसरऐ मे मज्जदः। (को नुखत्वेष निवसने मे सज्जते।) [इति परावर्तते।]

#### कण्वः--बत्से !

यस्य त्वया त्रवाविरोपणिमिङ्गुदीनां तैलं न्यपिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे । स्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको लहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते ॥१४॥

### दोनो-- और हम लोगोंको किसके हाथ सौपे जा रही हो ?

[रोने लगती हैं।]

कण्य — रोम्रो मत ग्रनसूया! उलटा तुम्हेतो चाहिए कि शकुन्तलाको भीर घीरज बँधाम्रो।

### [सब घूमते हैं।] 🥆

शकु-तना—तात ! घाश्रममें चारो घोर गर्भके भारसे घलसाती हुई चलनेवाली इस हरिरणीको जब मुखसे बच्चा हो जाय तब किसीके हाथ यह प्यारा समाचार मेरे पास भिजवादी|अए⊓।

### कण्व --- यह नहीं भूलेंगे।

शकुन्तना—[चलनेमें रुकाबटका अनुभव करती हुई-सी।] ग्ररे ! यह कौन मेरा अथल पकड़कर क्षीचे जारहा है ?

### [पीछे घूमकर देखती है।]

कण्य —वरते ! कुलाके कटिसे छिदे हुए जिसके मृहको धच्छा करनेके लिये तू उसपर हिमोटका तेन नगता करती थी बही तेरे हाथके दिए हुए मुद्दी घर सचिके दानीसे पता हुमा तेरा पुत्रके समान प्यारा हरिए। मार्ग रोके खड़ा है ।१४॥ शकुन्तता — वण्ड कि सहवासपरिवाहीं मं धलुन्तरित । घविरप्यमुदाए ज्ञायाणीए विला वडिडवे एष्ट । वास्ति पि मए विरहिदं तुमं तादो चिन्तदहस्ति । स्थिनतेहि वाद । (वस्त ! कि बहुवासपरिस्थाणिनी मामनुसरित । घविरश्रमुतवा जनन्या विना विषय एव । इदानीमपि मया विरहितं स्वा तातिश्चन्तयिष्यति । निवर्तस्व तावत् । ) [ दति वस्ती शस्यिता । ]

**d:03**:-

## उत्पच्मखोर्नयनयोरुपरुद्धवृत्ति

# बाष्पं कुरु स्थितया विद्वतातुगन्धम् । अस्मिननलचितनतोन्नतभूमिभागे

मार्गे पदानि खलु ते विषमीभवन्ति ॥ १४ ॥

शाङ्करव — मगवन् प्रोवकान्सं स्मिग्यो जमोऽमुगन्तथ्य इति श्रूयते । तर्ववं सरस्तीरसृ । प्रत्र संविध्य प्रतिगन्तमहीस ।

कण्यः—तेन हीमां भीरवृक्षच्छायामाश्रयामः ।

[सर्वेपरिक्रम्यस्थिताः।]

कण्यः—[ ग्रारमगतम् ] कि नु क्रसु तत्रभवती बुष्यन्तस्य युक्तरूपमस्माभिः संबेष्टव्यम् ।

[इति चिन्तयति । ]

ं शकुन्तमा-—[ यनान्तिकम् ] हला पेक्सः। रासिराधेपतन्तिरितं वि सहस्ररं अवेक्सन्ती आदुरा वक्कवाई आरडितं दुक्करं श्रष्टं करेमिति तक्केमि । (हला पश्यः। नसिनीपत्रान्तरितमिप सहवरमपश्यन्त्यातुरा वक्रवक्ष्यारटितं दुक्करमह करोमीति तर्कयामि । )

सकुन्तला—वत्सः ! मुक्तः साथ छोड़कर जानेवालीके पीछे-पीछे तु कहाँ जा रहा है ? तेरी मांजब मुक्ते जन्म देकर मर गई घी उस समय मैंने तुक्ते पाल-पोसकर बड़ा किया था। प्रव मेरे पीछे पिताजी तेरी देख-माल करेंगे। जा, लीट जा। [रोती हुई प्रागे बड़ती है।]

कष्य---वरसे ! धीरक घरकर प्रपने प्रांतू पोंख डाल । इन प्रांतुपोके कारण तेरी उठी हुई बरोनियोवाली प्रांत ठीकसे देख नही पा रही है। इसलिये यहाँकी उनवड़-साबइ धरती-पर तेरे पैर उसटे सीधे पहते जा रहे हैं।। १४।।

शाङ्गरय — भगवतू ! सुना है कि प्रियवनोको बिदा देते समय जलाशयतक पहुँबाकर लौट जाना चाहिए। प्रव सरोवरका तट था गया है इसलिये जो कुछ सन्देश कहलाना हो वह यहीं बताकर थाप लोग प्राथमको लौट वार्य।

कण्य-ती चलो, इस पीपलकी छायामे थोड़ा बैठ लिया जाय ।

[सब घूमकर बैठ जाते है।]

कण्य—[ प्रपने ही भ्राप ] माननीय राजा दुष्यन्तके पास कौन-सा सन्देश भेजनाठीक होगा [सोचते हैं।]

णकुन्तला-—[सलीसे प्रत्यण ]सली ! देख तो। कमलिनीके पत्तेकी घोटके छिपे हुए प्रपने पकतेको न देल सकनेसे यह पक्षती कैसी घवराकर जिल्ला रही है। इसलिये में जिस कामसे जा रही हैं वह पूरा होता नहीं दिलाई देता। धनस्या—सहि! मा एव्यं मन्तेहि।

एसा वि पिएसा विसा गमेड रस्रसिं विसाधदीहस्र । श्रासाबन्धो सहावेदि ॥ १६॥ गरुष्यं पि विरहदुक्खं

(सिखि! भैव यन्त्रयस्य ।

एषाऽपि प्रियेश विना गमयति रजनी विषाददीर्घतराम् ।

विरहदु:खामाशाबन्धः साहयति ।। ) कण्यः-- शार्क्करव ! इति त्वया मद्भचनात्म राजा शकुन्नला पुरस्कृत्य वक्तव्यः ।

वार्र्डरवः— स्नाज्ञापयतः भवानः ।

अस्मान्साध विचित्य संयमधनानुच्चैः क्लं चारमन-स्त्वय्यस्याः कथमप्यवान्धवकृतां स्नेहप्रवृत्तिं च ताम् । सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दश्या त्वया

भाग्यायत्तमतः पर न खल्ल तद्वाच्यं वधवनधुभिः ॥ १७ ॥

शार्खं रवः-गहीतः संदेशः। कण्यः--बत्से ! त्विमदानीमनुशासनीयाऽसि । वनौकसोऽपि सन्तो लौकिकज्ञा वयम् । शाञ्ज'रवः - न खलु धीमतां कश्चिदविषयो नाम ।

कण्व--सा त्वमितः पतिकुलं प्राप्य--

धनस्या-सद्यी! ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जानती हो, यह चकवी विरहकी लंबी रातोको पतिके बिना अकेली काट देती है, क्योंकि विरहके समय भी इसे यह आशा बनी रहती है कि प्रात:काल तो मिलन हो ही जायगा ।। १६ ।।

कण्व-शाद्भारव ! शकुन्तलाको दुष्यन्तके हाथम सौपते हए मेरी श्रोरसे कहना-

शाकुरवः - जी हाँ, माजा की जिए।

कण्य--- कहना कि--- राजनू! कहाँ तो हम लोग सीधे-सीधे संयमी तपस्वी भौर कहाँ भाष र्जेंचे घरानेके राजा। फिर मी श्रापने श्रपने श्राप इस कन्यासे विवाह कर लिया है। इन सब बातोंका घ्यान करके ग्राप कमसे कम दूसरी रानियोके समान तो शकुन्तखाका **ग्रादर** भवस्य कीजिएगा। इससे बढ़कर इसे जो सीनाग्य मिले वह इसके भाग्यकी बात है। उसके लिये हम कन्याके बान्घव लोग भला क्या कह सकते हैं ॥ १७ ॥

बार्ज्य रव-जी हाँ सन्देश समझ गया।

कण्य - वत्से ! भाषो ! तुम्हे कुछ सीख देनी है। देखो, वनमे रहते हुए भी सांसारिक व्यवहार हम लोग भली भौति जानते हैं।

शा अं रव-ऐसी कौन-सी बात है जिसे विद्वान लोग न जानते हों।

कण्य - दंखो ! यहाँसे पतिके घर पहुँचकर घरके सब बड़े-ब्रुड़ोंकी सेवा करना । अपनी

# शुभ्रवस्य गुरूनक्करु शियसस्तिष्टचि सपत्नीजने पत्युर्विप्रकृताऽपि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः । भृषिष्टं भव दिविणा परिजने भाग्येष्वसुरसेकिनी

यान्त्येत्रं गृहिणीपदं, युत्रतयो वामाः कुलस्याधयः।।१८०।

गौतभी—एतिको बहुजसास्त उबदेसो । खादे ! एदं क्खु सब्बं स्रोक्षारेहि । (एतावान्यकूजन-स्पोपदेशः । जाते ! एतरखनु सर्वमनपारय ।)

कण्यः --- बत्से ! परिष्वजस्य मां सखीजनश्व ।

शकुन्तला — ताव ! इवो एव्ह कि विश्वंववाद्यसमुद्राक्षो सहीयो स्वितस्सन्ति । (तात ! इठ एव कि प्रियवदानस्य सस्यो निर्वातच्येते ।)

कण्वः - बत्से ! इमे ब्रापि प्रवेषे । न युक्तमनयोस्तत्र गन्तुम् । त्वया सह गौतमी यास्यति ।

णकुन्तना — [पितरसाहिनव्य] कहं बाँसि तावस्स प्रक्रावो परिभ्रम्हा मनप्रतरम्मूलिया भन्यसम्बद्धान्ता विष्र वेसन्तरे जीविकं धारहस्सं । (कर्यभदानी तातस्याङ्कास्परिप्रव्या मनयतरूम्मिता भन्दमनतेव देशान्तरे जीवितं घारियव्यामि ।)

कण्य:--बरसे ! किसेवं कातरासि ।

# श्वभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिसीपदे विभवगरुभिः कृत्यस्तस्य प्रतिचसमाकला ।

सीतींसे सिक्षयों-जैसाप्रेम रखना। पति निरादर भी करेती क्रोध करके उनसे भ्रुगडामत कर बैठना। दाम-दासियोंको बडे प्यारमे रखना और ध्रुपने सीभाग्यपर बहुत ऐंठनामत।जो स्त्रियां परमें इस प्रकार चलनी हैं वे ही सच्ची गृहिसी होती हैं धीर जो इसका उलटा करनी हैं वे खोटी स्त्रियों तो ध्रुपने कुलको नागिन होती हैं ॥१८॥ क्यों गीतमी! ठीक हैं न!

गौतमी—कुलवधुप्रोंके लिये इससे बढकर ग्रीर क्याउपदेश होगा। वस्से !ये सब बाते गौठ बौब लो।

कण्य — वस्से ! आस्रो, मुक्तसे घौर ग्रयनी सिलयों से गले तो मिल लो ।

शकुन्तला -- तात ! क्या प्रियंवदा ब्रादि सखियौ यहाँसे लौट जायेंगी ?

कष्य--वरित । इनका भी तो विवाह करना है। इसलिये इनका वहाँ जाना ठोक नहीं है। सेरे साथ गौतमी तो जा ही रही हैं।

शकुन्तला--[यितासे गले लगकर] पिताजीकी गोदसे झलग होकर मलय पर्वतसे उलाई हुए इन्दनके पौषेके समान मैं परदेशमें पहुँचकर कसे मुख पाऊँगी ?

कथ्य--वरसे ! इतनी क्यों प्रधीर हो रही हो। अब तुम ऊँचे कुलवाले पतिकी पटरानी होकर उनके बरके कामोंमें दिन-रात फैंसी रहोगी धौर, जैसे पूर्व दिशा सूर्यको उत्पन्न करती है बैसे

## तनयमिक्शस्त्राचीवार्के प्रस्य च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गस्यिष्यसि ॥१६॥ ्रावकृतका पितः पावगोः पतितः।

ें कण्वः --- यविच्छामि ते तदस्तु ।

शकुन्तता — [सस्यावुरेत्य] हला बुवे वि मं समं एँव्य परिस्सजह (हला दे मपि मां सममेव परिस्वजेषाम्।)

सस्यो — [तथा कृतवा] सिंह जड साम को राम्रा पच्चिहिण्यासमन्यरो अवे तदो से इमं धनस्यामहेसम्बद्धिय मंग्रुनियमं देतिह। (सिंख! यदि नाम स राजा प्रत्यभिज्ञानमन्यरो अवेत-तस्तस्यदेयास्मनामधेयाङ्कितमंगुलीयक दर्शय।)

शक्नसमा- इमिला संबेहेल वो बाकन्यिवन्ति (धनेन संदेहेन नामाकन्यितास्मि ।)

सरूपो-मा भाग्राहि । सिगेहो पावसङ्की । (मा भैषी । स्नेह पापशङ्की ।)

शाङ्क रवः -- युगान्तरमारुवः सविता । त्वरतामत्रभवती ।

शङ्कतला—[माश्रमाभिमुत्ती स्थितवा] ताद कवा छ भूझो तवोवरां पेक्सिस्सं (तात कदा नु भूयस्तपोवन प्रेक्षिष्ये ।)

कण्वः--श्यताम्--

भूत्वा चिराय चतुरन्तमहीसपत्नी दौष्यन्तिमश्रतिरथं तनयं निवेश्य। भर्त्रा तदपिंतकुटुम्बभरेख सार्थे शान्ते करिष्यसि पदं प्रनराश्रमेऽस्मिन्॥२०॥

ही पवित्र पुत्र उत्पन्न करोगी, उस समय तुम मुक्तते बिछुड़नेका सब दुख भूल आधीमी ।।१६।। [शकुन्तला पिताके पैरो में पक्रती है।]

कण्य--- तुम्हारे लिये मैं जो-जो चाहता हैं वह तुम्हें मिले ।

शकुन्तला—[सिलियोंके पास जाकर] सिलियों ! प्राप्तो तुम दोनों एक साथ मेरे गले लग प्राप्तो ।

सिंखगं--[गले लगकर] सत्ती, देखों ! यदि वे राजा तुम्हे पहचाननेमें भूस करें तो यह उनके नामवाली भूँगुठी तुम उन्हें दिखला देना।

शकुन्तला—चुम्हारी इस सन्देह भरी बातने मेरे जी में खटका डाल दिया है। सिंखयौं— नहीं नहीं, डरो मत। प्रेममें तो खटका हुन्ना ही करता है।

शाङ्करव - देवी ! दिन बहुत चढ़ ग्राया है । ग्रव शीधता करनी चाहिए ।

शकुन्तता—[याश्रमकी धोर मूँह करके] तान ! यन याश्रमके किर कब दर्शन हो सक्तें ? कण्य—पुनो ! बहुत दिनांतक इस पुब्बीको सीत बनकर धोर वपने पहितोय बीर पुत्रको राज्य धौर कुटुम्बका चार साँपकर जब तुम यपने दिलके साथ प्राक्षोगी तब इस खाला आव्यममें सुत्रको रहता। २०।। भौतमी—कारे ! परिहोक्सि गमरावेला । रिएक्लेहि पिवरं । घहवा किरेश कि पुरो पुरो एसा एक्बं नन्तहस्सि रिएक्सदु भवं । (जाते ! परिहोयते गमनवेला । निवर्तय पितरम् । धवना विरेशापि पुनः पुनरेषेवं मन्त्रयिध्यते । निवर्ततां भवान् ।)

### कण्वः---वत्से ! जयवध्यते तयोऽनुष्ठानम् ।

शकुन्तला — [ भूगः पितरमाहिलध्य ] तत्रवाहरूएपीडिवं तावसरीर ता मा प्रविमेत्तं मन किवे उक्कष्ठिद्म । (तपहचरएापीडितं तातशरीरम् तन्माऽतिमात्रं मम कृत उत्कष्ठितुम् । )

कण्व:--[ सनि:श्वासम् ]---

शममेष्यति मम शोकः कथं नु वन्से त्वया रचितपूर्वम् । उटजद्वारविरूदं नीवारवर्लि विलोकयतः ॥२१॥

गच्छ शिवास्ते पन्यानः सन्तु ।

[ निष्कान्ता शकुन्तला सहयायिनश्व । ]

सस्यो—[ शकुन्तलां विलोक्य ] हद्वी हद्वी अन्तलिहिदा सजन्वला वरणराईए । (हा थिक् हा थिक अन्तरिता शकुन्तला वनराज्या । )

कण्यः—[सिनःश्वासम् ] स्ननमुषे गतवती वां सहवर्मचारित्तो । निगृद्धाः शोकमनुगण्यस्तं मां प्रस्थितम् ।

उभे—ताद सउन्दलाविरहिदं सुप्एं विद्य तदोवरां कहं पविसावो। (तात शकुन्तलाविर-हितं शुन्यमिव तपोदनं कयं प्रविद्यादः।)

गौतमी—वरसे ! विदाकी पडी बीतती जा रही है। जाने दो पिताजी को। [कण्वसे ] प्राप प्रव लौट जार्ये नही तो यह बहुत देरसक यो ही कुछ-न-कुछ कहती ही रहेगी।

कण्य--वत्से । ग्रब जाग्रो । हमारे तपके कामोंमे देर हो रही है।

शकुन्तला—[पितासे फिर भेंट करके] धाप तो यों हो तपके कारए। बहुत दुबले हो गए हैं इसलिये धाप मेरी बहुत धरिक चिन्ता न कीजिएगा।

कथ्य—[लस्सी सीस लेकर ] बरसे ! तुमने बलिके लिये जो तिम्नीके घान छीटे थे उनके मंकुर जबतक कुटीके द्वारपर दिखाई देते रहेगे तबतक मेरा शोक कैसे कम होगा ।।२१।। जाम्रो ! पुम्हारा मार्ग मंगलमय हो ।

[साथियोंके साथ शकुन्तला जाती है।]

दोनों सिक्कयौ -- [शकुन्तलाको देखकर] हाय, हाय। शकुन्तला तो वृक्षोंकी प्रोटमें प्रोक्कल हो गई।

कष्य — [लम्बी साँस लेकर।] धनसूया! तुम्हारी सली तो चली गई। घव यह रोना-घोना छोड़ो धौर मेरे साथ लौट चलो।

दोनों--हाय शकुन्तलाके बिना सूने भाश्रम में हम कैसे वर्लेगी।

कण्वः—स्नेहमङ्गलिरेषंब्रींशनी । [ सविमर्श परिक्रम्य ] हन्त भोः शकुन्तलां पतिकुलं बिसुण्य सण्यमिवानीं स्वास्थ्यम् । कृतः ।

> अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः। जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्षितन्यास इवान्तरात्मा ॥२२॥

> > [ इति निष्कान्ताः सर्वे । ] इति चतुर्थोऽङ्कः ।

कथ्य---प्रेममे ऐसा ही होता है। कुछ दिवारते हुए भूमकर ] घोह! शकुन्तनाको पतिके यर भेजकर घट मेरे मनको छुट्टी मिसी। क्योंकि--कन्या सबयुव पराई सम्पत्ति ही होती है। साज उसे पतिके घर भेजकर मेरा मन बेसे ही निश्चित्त होगया है जैसे किसीकी चरोहर लीटा दी हो ॥२२॥

> [सब जाते हैं।] चौथा ग्रक समाप्ता

# पञ्चमोऽङ्कः

[ततः प्रविशत्यासनस्थो राजा विदूषकश्च]

विद्युषकः — [कर्णं दत्वा] भो वमस्स संगीतसालन्तरे प्रवधारणं देहि। कलविसुद्धाएं गीबीए सरसंजीमो सुर्णोषित। जाएंगे तत्तहोदी हुंतवदिष्ठा वष्णुपरिष्ठमा करोदिति। भो वयस्य संगीतशालास्तरेऽवधानं देहि। कनविशुद्धाया गीतेः स्वरसंयोगः श्रूयते। जाने तत्रवदती हुंसपदिका वर्णुपरिचय करोतीति।)

राजा -- तूष्णों भव यावदाकर्णयामि ।

[माकाशे गीयते।]

अहिरावमहुलोलुवो भवं तह परिचुम्बिस्र चूस्रमञ्जरिं। कमलवसङ्मेचरिवजुदो महुस्रर विद्यारियो सि संकहं॥१॥

(ग्रिभिनवमधुलोलुपो भवस्तिथा परिच्रुम्ब्य चूतमञ्जरीम्। कमलवसतिमात्रनिवृतो मधुकर विस्मृतोऽस्येना कथम्॥)

राजा - घहो रागपरिवाहिनी गीतिः।

विदूषकः -- कि दाव गीदीए प्रवनको प्रक्लरत्थो (कि तावद्गीत्या प्रवगतोऽक्षरार्थं ।)

#### पश्रम अङ्क

[राजा भासनपर बैठे हैं भीर पास ही विदूपक भी बैठा हुआ है।]

विदूषक — [कान लगाकर] सुनी वयस्य ! समीत-शालाकी भोर कान लगाकर तो सुनी । कोई बड़े लय-तालसे भरयन्त मीठे स्वरोंमें गीत गा रहा है। जान पहता है महारानी हस-पदिका स्वर साथ रही हैं।

राजा---भच्छा चुप हो जाग्रो तो सुन्।

[नेपब्यमें गीत]

नये नये मधूके लोभी क्रो मधुकर !

एक बार ही रसालकी मधुर मंजरी भूम गए तुम। क्यों निवास कर कमल-कोशमे मुक्ते भूलकर घूम गए तुम।।

नये नये मधुकै लोभी भी मधुकर ॥१॥

राजा--वाह, गीत में कैसी प्रेमकी घारा वह रही है ?

विदूषक--पर इस गीतमे जो चोट की गई है, वह भी समझ पाए हो ?

राजा — [स्मितं कृत्वा] सकुत्कृतप्रस्थापेऽयं जनः । तदस्या देवीवसुमतीमन्तरेस् महुपा-सम्भावस्थातोऽस्मि । सखे माढव्य ! महुचनावृच्यतां हंसपविका — निपूरानुपालक्योऽस्मीति ।

विदूषकः — जं भवं आरशवेदि । [उत्थाय] भो वधस्स ! गहोबस्स ताए परकोप्रीह हत्वेहिं सिहृष्य तादीधमारास्स बण्डराए वीदरासस्य विज्ञ राश्यि वार्षि मे मोक्सो । (यद्भवा-नावापयति । भो वयस्य ! गृहीतस्य तथा परकीयेहँस्तैः शिकण्डके तावधमानस्याप्सरसा बीतरामस्येव नास्तीरानी मे मोक्षः ।)

राजा---गच्छ । नागरिकवृत्त्या संज्ञापयैनास् ।

विद्वक: - का गई। (का गतिः।) [इति निष्कान्तः।]

राजा — [सात्मगतम्] कि नु खलु गीतार्थमाकर्ण्येष्टजनविरहाहतेऽपि सलवबुरकष्ठितोऽ विस्ता प्रचला—

रम्याणि वीच्य मथुराँथ निशम्य शब्दान्पर्यृत्सुक्तीभवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः । तच्चेतसा स्मरति न्तमयोधपूर्वे भावस्थिराणि जननान्तरसीहदानि ॥२॥

[इति पर्याकुलस्तिष्ठति ।] [ततः प्रविश्वति कञ्चकी ।]

कञ्जुकी-प्रहो नु खल्बीहशीमबस्यां प्रतिपन्नोऽस्मि ।

त्राचार इत्यवहितेन मया गृहीता या वेत्रयष्टिरवरोधगृहेषु राज्ञः। काले गते बहुतिथे मम सैव जाता प्रस्थानविक्लवगतेरवलस्वनार्था॥३॥

राजा—[मुसकराते हुए] हो, हो मैं समक्ष गया। मैंने रानीसे केवल एक ही बार प्रेम फिया है, इसलिये झाजकल जो देवी वसुमतीक्षे मैं प्रेम करने लगा हैं उसीपर ये छीटे कसे जा रहे हैं। मित्र माढव्य! मेरी धोरसे हसपदिकासे जाकर कहना कि तुमने बड़ी मीठी चुटको ली है।

विद्युषक — जैसी धायकी घाजा। [कहा होकर] पर तयस्य ! जैसे घप्सराघों के हाथोगे पढ़कर कहे- गढ़े विराणी ऋषि नहीं छूट पाते हैं वेसे ही जब घपनी दासियोसे मेरी कोटी पकडबाकर ने मुक्ते पीटने लगेंगी उस समय उनसे छुटकारा पाना मेरे लिये भी कटिन हो बायगा।

राजा -- जाबी, चतुराईके साथ सन्देश देना।

विदूषक—ग्राप कह रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। [चला जाता है।]

राजा—[मन ही मन] मेरे सभी सने-प्यारे मेरे पास ही है फिर भी इस गीतको सुन-कर मैंन जाने क्यों इतना अनमना-सा हो उठा हैं या—

सुन्दर वस्तुएँ देखकर फ्रीर मीठे शब्द सुनकर जब सुक्षी लोग भी उदास हो जायं तब यही। सनभना चाहिए कि उनके मनमें पिछले जन्मके प्रेमियोके जो सस्कार बैठे हुए हैं वे ही प्रपने प्राप जाग उठे हैं।।२।। [यह सोचकर व्याकुल हो उठता है।]

कञ्चकी—प्राह, मेरी भी क्यादशाही वली है।—जिल बेतकी छड़ीको कमी मैं रनिवासके डारपालका नियम समफ्रकर हाथमें लिए रहा करता था वही सब इस बुढ़ापेमें भोः कामं पर्मकार्यमनितपात्यां देवस्य । तथाधीशानीमेव धर्मासनादुरियताय पुनवपरो-वकारि कथ्वशिष्यागमनस्मे नोत्सहे निवेदितुष् । ध्यवाऽविश्रमोऽयं लोकतन्त्राधिकारः । हृतः ।

सानुः सक्रयुक्ततुरङ्ग एव रात्रिदिवं गन्धवदः प्रयाति । शेषः सदैवाहितभूमिभारः पष्टांशकृत्तेरिय धर्म एषः ॥ ४ ॥ यावनियोगसन्तिकामि । पिरुक्तम्यावनोत्तय च । एव देवः

प्रजाः प्रजाः स्वा इव तन्त्रयित्वा निषेवते शान्तमना विविक्तम् ।

यूथानि संचार्य रिवप्रतप्तः शीतं दिवा स्थानमिव द्विपेन्द्रः॥ ५॥ [उपाम्य] जयतु जयतु देवः। एते खतु हिमगिरेक्पस्यकारव्यवासिनः कव्यसंदेश-मावाय सञ्चोकास्त्रपरिवनः संप्राप्तः। शुल्या देवः प्रमारायम्।

राजा-[ सादरम् ] कि कण्वसंवेशहारिखः।

कञ्चुकी—-ग्रय किम्।

राजा—तेन हि महचनाहिज्ञाच्यतापुषाध्यायः सोमरातः। धमूनाश्रमचासिनः श्रोतेन विभिना सत्कृत्य स्वयमेव प्रवेशयितुमहंतीति । ध्रहमप्येतीस्तपस्विवशंनीचिते प्रवेशे स्थितः प्रतिपालयामि ।

कञ्चकी-यदाज्ञापयति देवः । [ इति निष्कान्तः । ]

मुक्त लड़लड़ाते पैरोंबालेका सहारा बन गई है।। ३।। यह तो ठीक है कि सहाराजको बसेकार्य करना चाहिए। किर भी धर्मी-धर्मी न्यायासनसे उठकर गए हैं। धव उन्हें किरसे
कष्ट देनेके लिये जो ये कच्चके शिष्य धा धमके हैं, इनकी सुचना पहुँचानेको भेरा तो जी
नहीं करता। पर प्रनाबे शासनके काममे विश्वाम कहाँ। बसोकिन मूर्य एक हो बार धमने
धोड़े जोतकर धवतक चला जा रहा है, पवन भी रात-दिन बहता हो रहता है धौर शेषनाग भी इस पृथ्वीके भारको धपने ऊपर सदा धारण ही किए रहते हैं। ठीक यही दखा
उपजका छठा घश लेनेवाले राजाकी भी है।। ४।। इसिलये चलूं में भी धपना कर्तव्य
पालन करूँ। [इथर उथर देखकर ] ये महाराज धपनी सन्तान-जैसी प्रजाका काम करके,
वक जानेपर यही एकानसे उसी प्रकार विश्वाम कर रहे हैं जैसे दिनकी घूपसे तथा हुसा
[पास जाकर ] महाराजकी जय हो। हिमालयकी तराईमें रहनेवाले कुछ तपस्वी कोच
कण्यका सन्देश लेकर स्थियोंके साथ धाए हुए है। धव जीता रेंब ठीक समर्भे।

राजा - [ भादरसे ] क्या महिष कण्यका सन्देश लेकर आए हैं ?

कञ्चुकी---जीहां!

राजा—तो कुल-पुरोहित सोमरातजीको कहलादो किने इन प्राश्रमनासियोंका नेदिक रौतिसे सरकार करके इन्हे प्रपने ही साथ लिनालावें। मैं भी तबतक उथर चलकर बैठता हैं जहीं ऋषियोंसे मेंटकी जाती है।

कञ्चुकी--जैसी महाराजको आज्ञा। [प्रस्थान]

राजा-[ उत्थाय ] वेत्रवति ! मन्तिरारणमार्गमावेशय ।

वतीहारी-इयो द्यो देवो। (इत इतो देवः।)

राजा—[परिकामति। घधिकारखेदं निरूप्य ] सर्वः प्राधितमर्थमधिगम्य सुली संवक्षते कन्तुः। राजां तु चरितार्थता दुःसान्तरैव।

औत्सुक्यमात्रमवसाययति प्रतिष्ठा

क्लिश्राति लब्धपरिपालनष्टत्तिरेव ।

नातिश्रमापनयनाय च श्रमाय

राज्यं स्वहस्तधृतदग्डमिवातपत्रम् ॥ ६ ॥

[नेपध्ये]

वैतालिको---विजयतां देवः ।

प्रथमः ---

स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतोः प्रतिदिनमथवा ते प्रतिरेवंविधैव।

श्रनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीत्रमुष्णं शमयति परितापं स्नाययाः संश्रितानाम् ॥ ७ ॥

हितीय:---

नियमयसि विमार्गप्रस्थितानात्तद्रण्डः

प्रशमयसि विवादं कल्पसे रच्चाय ।

रा ना— [ उठकर ] वेत्रवती ! चलो हमें यज्ञशाला तक पहुँचा दो । प्रतीहारी— इंघरसे घाइए महाराज, इधरसे ।

राजा-- [ पुमता है। राजकाजका दुःस बतात हुए ] प्रपने मनकी साथ पूरी हो जानेपर
धीर सब जोदीको तो सुख मिसता है पर हम सोगोकी राजा बननेकी इच्छा जब पूरी हो
जातो है सब कष्ट ही कष्ट हाथ सप्ता है। राजा बनकर वड़ी प्रतिष्ठा पा तेनेसे मनकी
उमंग तो पूरी हो जाती है पर जब राज्यका पासन कंपना पडता है बब खटीका दूस साव
धा धाता है। इसिसी राज्य उस छत्तीके समान है सिसकी मूठ घपने हायमे से सेनेसे सकाबट
हो धायक होती है, विश्राम कम मिसता है। इ ।।

निपध्यमे ]

दो वैतालिक -- महाराजकी जय हो।

पहला—धपने मुखकी इच्छा छोड़कर घाप प्रवाकी भनाईमे खगे रहते हैं। या याँ कहना चाहिए कि इस प्रकार घाप घपना धर्म ही पाल रहे हैं, क्योंकि बृख, प्रपने विरुद्ध तो कड़ी धूप सहता है, पर बपने तले बेंटे हुए जीवोंकी छाया ही देता रहता है।। ७।। दूसरा—दुष्टोंकी घाप ग्रपने राजदण्डते ठीक रखते हैं ग्रीर सबके झापसी कमाड़े

## श्रतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम त्वयि तुपरिसमाप्तं बन्धुकृत्यं प्रजानाम् ॥८॥

राजा-एते क्लान्तमनसः पुननंबीकृताः स्मः । [इति परिक्रामति ।]

प्रतीहारी--- एसो ब्राहिश्वसम्मज्जरासस्मिरोद्यो सम्पित्वहोमधेण् ब्रागिसररासिन्दो । ब्रारोहतु वेषो । (एव ब्राभिनतसंगार्जनसन्नीकः संनिहितहोमधेनुरन्नितरसासिन्दः । ब्रारोहतु वेषः ।)

राजा-[ग्राव्हा परिजनांमायलम्बी तिष्ठित] वेत्रवति ! किमुह्क्य भगवता कण्येन मत्सकाझ-

र्कि ताबद्गतिनासुपोडतपसां विध्नैस्तपो दृषितं भर्मारयपयरेषु केनचिद्दत प्रास्थिष्यसच्चेष्टितस् । अप्रहोस्वित्प्रसयो समापचरितैर्विष्टम्भितो बीरुधा-

मित्यारूढबहुपतर्कमपरिच्छेदाकुलं मे मनः ॥६॥ प्रतीहारी--- बुचरिवर्णविक्षो इलीधो वेचं सभाजदवुं प्रापवेति तक्कीम । (बुचरितनन्दिन कृषयो वेब समाजवित्यागता इति तर्कम् नि ।)

[ततः प्रविद्यान्तः गौतमीसहिता बाकुन्तकां पुरस्कृत्य मुनयः । पुरक्ष्वैषां कञ्चुकी पुरोहितश्च ।] कञ्चुकी — इत इतो भवन्तः ।

मिटाकर घाप प्रजाकी रक्षा करते हैं। प्रजामे जो धनी लोग हैं उनके तो बहुतसे सगे सम्बन्धी हो सकते हैं पर साधारण प्रजाके तो मी-बाप-भाई सब कुछ घाप ही हैं।।=।।

राजा-मेरा उदास मन इनकी बाते सुनकर फिर हरा हो गया।

[वारों झोर घूमते हैं]

प्रतीहारी — यह रही आ कु-बुहारकर सुन्दर की हुई यज्ञज्ञालाकी बैठक जहाँ पास ही हवनके लिये घी-इथ देनेवाली गौ भी बँधी है। इसीमे चढ जायं महाराज।

राजा—[चड़कर परिचारकोंके कन्धोंके सहारे खड़ा होता है।] वेजवती! सगवानु कथके क्वाचिक मान मेरे पास किस लिये भेजा होगा? कही उपदर्शी राज्ञसोंने बहुत प्रकारकी तथस्या करनेवाले इन ऋषियोंके तथसे तो बाचा नहीं डाल दी है! या कहीं कोई तगीवनके प्रास्त्रियोंकों तो नहीं स्वता बैठा है! या कहीं मेरे पायोंके कारएत तथीवनकी लतायों भीर बुओंका फलना-कुलना तो नहीं एक गया है! मेरे मनसे भनेक प्रकारकों होंगे बुटी-बुटी भागकाएँ उठ रही हैं कि कुछ ठीक-ठीक समक्कत पानेसे मेरे जी से लतवती मच गई है ॥ है।

प्रतीहारी — देव ! मैं तो समक्षती हूँ कि ये ऋषि लोग महाराजके अच्छे कामोंसे प्रसन्न होकर बचाई देने प्राए होंगे।

[शकुन्तकाको माणे किए हुए गौतमीके साथ ऋषियोंका प्रवेश । धार्ग-माणे कञ्चकी घौर पुरोहित ।] कञ्चकी --- इवरसे माइए माथ लोग, इघरसे । शार्कुरवः-शारद्वत ।

महाभागः कामं नरपतिरमिन्नस्थितिरसौ

न कश्चिद्वर्णानामपथमपकृष्टोऽपि भजते ।

तथापीदं शश्वत्परिचितविविक्तेन मनस

जनाकीर्णं मन्ये हुतवहपरीतं गृहमिव ॥१०॥

शारहतः —स्याने भवान्युरप्रवेशादित्यंभूतः संवृत्तः । ग्रहमपि-

श्रभ्यक्तमिव स्नातः श्रुचिरशुचिमिव प्रबुद्ध इव सुप्तम् । बद्धमिव स्वेरगतिर्जनमिह सुखसङ्गिनमवैमि ।।११॥

शकुन्तला — [निमित्तं सूचिंदता] धन्महे कि मे वामेदरं राष्ट्रसा विष्कुरदि । (प्रहो कि मे वामेतर नयन विस्कृरति ।

गौतमी – जावे पश्चित्वं ग्रमञ्जलं मुहाइं वे भल्कुलवेववाध्री वितरन्तु । [जाने प्रतिहतमञ्जलस् । मुखानि ने भर्नुकुलदेवताः वितरन्तु । ]

[इति परिक्रामति ।]

पुरोहितः—[राजानं निर्दिश्य] भो भोस्तपस्थितः झसावत्रभवान्वराध्रिमाणां रक्षिता प्रागेव कुक्तासनो वः प्रतिपालयति । पश्यतैनम् ।

शार्क्क् रवः-भो महाबाह्माण् ! काममेतविभनन्वनीयं तथापि वयमत्र मध्यस्थाः । कुतः ।

शार्क्करव — शारहत ! यह मैं मानता हूँ कि ये राजा इतने धर्मात्मा है कि कभी मर्यादाका उल्लंबन नहीं करते प्रीर इतके राज्यये जो नीच में नीच वर्णके लोग हैं, वे भी कभी कोई प्रधर्मका कम नहीं करते, पर इतने लोगोंसे भरे हुए भवनको देखकर ऐसा ज्ञान पड़ता है मानो यहाँ मामकी लपटें उठी दुई हो। मेरा प्रकेलेंसें रमनेवाला मन तो ऐसा करता है कि यहाँमें भाग जा हो कें। १०।।

बारडत —नगरमे घानेपर ऐसा ही लगता है। मैं भी सांसारिक भोगोंमें पड़े हुए यहाँके खोगोंको बैसा ही हीन समकता हूँ जैसे नहाया हुमा व्यक्ति तेल सगाए हुएको, पवित्र व्यक्ति सपवित्रको, जागता हुमा व्यक्ति सोते हुए का समक्रता है 11११।

शकुन्तना---[बुराशकुन बताकर] हैं! यह मेरी दाहिनी श्रौल क्यों फड़कने झगी? गौतमी---तेरे प्रसगुन दूर हो, पुत्री! तेरे पित्-कुलके देवता सब भला ही करें।

[घूमती है]

पुरोहित--[राजाको दिखलाकर] तपस्वियो ! देखिए, वर्षाश्रमका पालन करनेवाले महाराज पहनेचे ही धासन छोड़कर लड़े हुए घाप लोगोंके घानेकी बाट देख रहे हैं। इन्हें देखिए तो। बाक्तेंरव —हे राजपुरोहित ! माना कि ये प्रवंसाके योग्य हैं पर हम इसे कोई नई बात भवन्ति नम्नास्तरवः फलागमैर्नस्वुभिर्द्रशिवलम्बिनो घनाः। धनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवेष परोपकारियम् ॥१२॥ प्रतिहारी—देव पत्रयानुहृदय्या दीतन्ति । जालामि विसद्धकण्या सतीयो । (देव प्रतममुख्यणां हत्यन्ते । जानामि विभवसकार्या कृष्यः ।)

राजा---[शकुन्तलां दृष्टा] स्रवात्रभवती---

का स्त्रिदवगुषठनवती नातिपरिस्फुटशरीरलावएया।

मध्ये तपोधनानां किमलयमिव पाएडपत्राणाम् ॥१३॥

प्रनिहारो—देव कुत्हलगरुभोपहितो ए में लक्को भवरिव। एं बंसलीघा उस्स से घा किवी लक्कोघ्रावि। (देवकुत्हलगर्भोपहितो न में सर्कः प्रवरित। ननुदर्शनीया पुनरस्या धाकृतिलंक्यते।)

राजा - भवतु । भ्रतिवंशांनीयं परकलत्रम् ।

शकुन्तना—[हस्तपुरश्चिक्टवा म्रात्मयतम्] हिम्रम कि एव्वं वेवसि । मञ्जजनस्स भावं भोहाररिम्म भीरं वाव होहि । (हृदय किमेवं वेयसे । म्रायंपुत्रस्य भावनवधायं बीर तावद्भव ।)

पुरोहितः — [पुरो गस्वा] एते विधिववर्षितास्तपस्विनः । कश्चिवेषामुपाध्यापसंवेशः । तं वेव. श्रोतमहित ।

राजा----धवहितोऽस्मि ।

नहीं समक्तते। क्योंकि — फल लगनेपर पेड़ फ़ुकते ही हैं, नये जलसे भरे हुए बादल नीचे फ़ुक ही जाते हैं और सज्बन लोग धन पाकर नम्र होते ही हैं। यह तो परोपकारियोंका स्वभाव ही होता है, इसमे नई बात क्या है।।१२।।

प्रतीहारी—महाराज ! ऋषि लोग प्रसन्त दिखाई पड रहेहैं। इसलिये मैं समऋती हूँ

कि ये लोग किसी भ्रच्छे कामसे ही भ्राए होंगे।

राजा—[बकुन्तसाको देखकर] ये कौन देवी हैं।—इन तपस्वियोके बीचमें पीले पत्तींमें नई कोंपलके समान दिखाई देनेवासी यह कौन हो सकती है जिसकी सुन्दरता, पूँपटके कारण ठीक-ठीक खुल नहीं पा रही है।।१३।।

राजा-हुमा करे । पराई स्त्रीपर मौल नहीं डालनी चाहिए ।

शकुन्तला—[हृदयपर हाथ रक्षकर मन ही मन] इस प्रकार क<sup>†</sup>प क्यों रहे हो, मेरे हृदय ! भावेंपुत्रके प्रेमका स्थान करके धीरज तो घरो ।

पुरोहित — [ धार्य बढ़कर ] महाराज ! इन तपस्त्रियोंका ठीक विधिसे धादर-सत्कार हो. इका है। ये धपने गुरुजीका कोई सन्देश लाए हैं, उसे देव सुन लें।

राजा-- हाँ, हाँ, कहे भाष लोग मैं सुन रहा हूँ।

ऋषय:---

कुतो धर्मिकियाविध्नः सतां रिजतिर त्विय । तमस्तपति धर्माशौ कथमाविभैविष्यति ॥१९॥ राजा—कर्षवान्त्रसु मे राजतव्यः । अय भगवील्लोकानुष्रहाय कुताली कम्बः ।

ऋषयः--स्वाधीनकुकालाः सिद्धिमन्तः । स भवन्तमनामयप्रदन-पूर्वकमिवमाह ।

राजा---किमाझापयति भगवान् ।

वाङ्गरेयः—यन्त्रयः समयादिमां मदीयां दृष्टितरं भवानुपार्यस्त तन्मया प्रीतिमता युवयोरनुनातम् कृतः।

त्वमर्हतां प्राग्नसरः स्मृतोऽसि नः शक्कनतला मूर्तिमती च सिन्क्रिया । समानयंस्तुच्यगुण् वभूवरं चिरस्य वाच्यं न गतः प्रजापतिः ॥१४॥ तविवानीमापप्रसत्वेषं प्रतिगृह्यतां सहपर्यचरणार्षेति ।

ऋषि लोग —[हाथ उठाकर] महाराजकी जय हो । राज — मैं भाप लोगोको प्रसाम करता हूँ।

ऋषि लोग— भ्रापका मनोरय पूरा हो ।

राजा - कहिये, ऋषियोको तपस्यामे कोई विष्न तो नही डाल रहा है ?

ऋषि लोग—जहाँ प्राप जैसे राजा पृथ्वीकी रक्षा कर रहे हों वहाँ सज्जनोंके पर्म-कार्यों में भला कोई विध्न डाल सकता है ? सूर्यके चमकते रहनेपर मला कही प्रेषेरा भी रहु पा सकता है ॥ १४॥

राजा—माज मेरा राजा कहनाना सफल हुआ । बच्छायह तो बताइए कि संसारका कल्यास करनेवाले भगवानुकण्य तो कुशलसे हैं न !

ऋषि लोग---कुशलता तां ऐसे सिद्ध पुरुषोके हाममे रहती है। उन्होने मापका कुशक प्रखते हए यह कहलाया है---

राजा -- हाँ, भगवान् कण्वने क्या भाजा दी है ?

साङ्गरन - उन्होंने कहलाया है कि धानने जो मेरी कन्यासे गुरंकुप विवाह कर लिया है जैसे मैं प्रसन्त होकर स्वीकार करता हैं। क्योंकि-मादरखीय व्यक्तियोंने साथ छक्के प्रधान हैं और सक्ट्रनता गुव्यक्रियारी साक्षाद मूर्ति है। पाल बहुत दिगोंपर क्यांगिएक जैसे गुज्यता बर-व्यू की जोड़ी रवकर सप्तरोको दोवी कहलानेसे क्या निया है।११६। यह मागदम मर्थनतीको प्रपत्नी वर्षाकर ग्रहुण कर लीलिए। गौतनी—प्रजा किप वस्कामित ए मे वद्रणावसरो प्रत्य । कहंति । शावेक्सिको गुरुत्रशो इमाए तुए पुच्छिदो स्व वन्धुत्रसो ।

एककमेन्व चरिए शणामि किं एककमेन्करसा।१६॥

( ग्रायं किमपि वक्तुकामाऽस्मि । न मे वचनावसरोऽस्ति । कथमिति । नापेक्षितो गुरुजनोऽत्या त्वया पृष्टो न बन्धुजन: ।

एकंकमेव वरिते भरामि किमेकमेकस्य ॥)

शकुन्तना—[ धात्मगतम् ] कि छ क्कु धण्यजन्तो भरतादि । (कि नुसत्वायंपुत्रो भरति ।) राजा— किमियमुपत्यस्तम् ।

शकुन्तला — [शास्मगतम् ] पावको क्खु वस्रगोवण्णासो । (पावकः खलु वचनोपन्यासः ।) शाङ्गरय — कथमिवं नाम भवन्त एव सुतरां लोकमूसान्तनिष्णाताः ।

सतीमपि ज्ञातिकुलैंकसंश्रयां जनोऽन्यथा भर्तृमतीं विशङ्कते ।

श्रतः समीपे परिखतुरिष्यते प्रियाप्रिया वा प्रमदा स्ववन्धुभिः ॥१०॥ राज--कि बावभवती मया परिस्तीतपुर्वा ।

र्याकुरतला——[सविवादम् । धारमगतम् ] हिम्रम्न संपदं दे म्नासङ्का । (हृदय सांप्रतंते ग्रासङ्काः।

गोमती—प्रार्थ! मैं भी कुछ कहना चाहती हैं। यदापि मुझे प्राप लोगोंके बीचमें कुछ भी बोलना नहीं चाहिए क्योंकि—न तो इदीने प्रपत्ने बहोंने कुछ कहा-पुना, न प्रापने ही इसके समें सम्बन्धियोते कोई पूल-ताछ की। इसलिये जब प्राप लोगोंने प्रापसमें ही सब कुछ कर हाला है तब मैं प्राप दोनोंने सला कहीं क्या।। १६॥

शकुन्तला-[ मनही मन ] देखें, इस बातपर श्रायंपुत्र क्या कहते हैं ?

राजा-आप लोग यह कह क्या रहे हैं ?

क्षकुन्तला---[मनही मन] क्ष्न्होने बातका घारम्भ क्या किया है कि ग्राग उगल रहे हैं।

बाज़ रब-माप तो लोकाचारकी सभी बातें जानते हैं फिर ऐसा क्यो कह रहे हैं। जो सुहांगित स्त्री अपने पिताके बर रहती है वह चाहें जितनी भी पतिवता हो फिर भी उसके सम्बन्धमें लोग बड़ी उस्टी-सीधी बातें उद्दा दिया करते हैं। इसलिये वह युवती चाहें सबकी हुनारी ही ब्योंग हो, पर उसके भाई-बन्धु लीग तो यही चाहते है कि वह अपने पतिके ही पास रहे।। १७॥

राजा---क्या इस देवीसे कभी पहले मेरा विवाह हो चुका है ?

शाकुन्तला—[दुःश्री होकर मन ही मन ]हृदय !तुम्देओ खटका हो रहाथावह मागे भारहाहै। शाङ्गरवः—

किं कृतकार्यद्वेषो धर्म प्रति विमुखता कृतावज्ञा ।

राजा--कृतोऽयमसत्कल्पनाप्रश्नः ।

शाङ्ग रवः---

मूर्च्छन्त्यमी विकाराः प्रायेगीश्वर्यमचेषु ॥ १८ ॥

राजा-विशेषेशाधिक्षिप्तोऽस्मि ।

गौतमी - जाबे मुद्रुलम्बं मा लज्ज । म्रवलहरसं बाव वे म्रोउण्डलं। तबो तुर्म भट्ट। म्रहिकारिलस्सिव । ( जाते मुद्रुतं मा लज्जस्य । प्रपमेध्यामि तावसेज्यगुठन्म् । ततस्त्वा भर्ताजीध-ज्ञास्यति । ) [ इति यथोषत करोति । ]

राजा- शकुन्तलां निवंध्यं धात्मगतम् ]

इद्रमुपनतमेवं रूपमिक्लष्टकान्ति प्रथमपरिगृहीतं स्थान्न वेत्यव्यवस्यन् । अमर इव विभाते कुन्दमन्तस्तुषारं न च खलु परिभोक्तुं नैव शक्नोमि हातुम्॥१२॥ ( इति विचारयन्तिकः। )

प्रतीहारी—[स्वगतम् ] महो धम्माबेखिक्या भट्टिगो । ईदिसं गाम सुहोबगारं रुवं वेक्किय को प्रम्मो विभारीद । ( प्रहो धमविक्षिता भर्तुः । ईदिश नाम सुक्षोपनत रूप हष्ट्वा कोऽन्यो विचारयति । )

शाङ्करव— ग्रापको ग्रपने किए पर पछताया हो रहा है, या ग्राप ग्रपने कर्तव्यक्षे भागरहे है या जान-बूक्तकर ग्रपने किए हुएको भुलादेना चाहते हैं?

राजा — भ्रापने यह कहाँकी बेसिर-परकी बातें रखेड़ दी है ?

शार्क्करव-[क्रोधसे] जो ऐस्वयंमे मतवाले ही जाते है वे ऐसे ही खोटे काम किया करते हैं ॥१६॥

गौतमी—बरसे ! थोडी देरके लिये लाज-सकोच छोड़ दो। माम्रो मैं सुम्हारा मूंबट उठा दूँ, जिससे तुम्हारे पति तुम्हे पहचान तो ले।

[ घूषट हटा देती है। ]

राजा-- [ शकुन्तवाको व्यानसे देवकर मन ही मन ] मैं ठीक-ठीक निदयब ही नहीं कर पा स्हा है कि यह जो अस्पत्त कोभावाली सुन्दरी यहाँ पत्र में पत्र आ पहुँची है, इसके साथ में तुन्दे कि भी विवाह किया भी है या नहीं। और दक्षीलिये, जेंसे प्रातःकालको भोस पढ़े हुए कुन्दके कुलपर भोरान तो बैठेगा ही है न उसे ओड़कर ही जाता है, वैसे ही मैं भी, न तो इसे महुए ही कर पा रहा हूँ न ओड़ ही पा रहा हूँ ॥१६॥

[राजासोचतारहकाताहै।]

प्रतीहारी.—[मन ही मन ] हमारे महाराज धर्मका कितना ब्यान रखते हैं। नहीं तो, प्रदने ग्राप घाए हुए ऐसे रूपको पाकर भक्षा कौन इतना ग्रामा-पीछा सोचेगा! शाङ्ग रवः-भो राजन् किमिति कोषमास्यते ।

राजा — भोस्तपोषनाः विन्तपन्नपि न सनु स्वीकरणमत्रभवत्याः स्मरामि । तत्कविममा मभिव्यक्तसत्त्वसक्षणां प्रत्यात्मानं क्षेत्रिणमाशकूमानः प्रतिपत्स्ये ।

शकुन्तला—[अपवायं] अण्यास्त परिराए एवा संबेहो । कुवो वार्रिण मे कूराविरोहिसी आसा । (आर्थस्य परिराएय एव संवेह: । कुत इवानी में दूराविरोहिण्याशां । )

शाङ्क रवः--मा ताबत् --

कृताभिमश्रीमनुमन्यमानः सुतां त्वया नाम मुनिर्विमान्यः । मुख्टं प्रतिग्राहयता स्वमर्थं पात्रीकृतो दस्युरिवासि येन ॥ २० ॥

शारद्वतः—शाङ्करिव ! विरम स्वभिदानीम् । शकुन्तले वक्तव्यमुक्तमस्माभिः । सोध्यमत्र भवानेवमाह । बीयतासस्मै प्रस्ययप्रतिवचनम् ।

शहुन्तला—[ घपवायं ] इमं प्रवत्यन्तरं गवे तारिसे श्रद्धराए कि वा तुमराविदेश । प्रता वार्ति में सोम्प्रणीयो ति ववतियं एवं । प्रकाशम् ] प्रवज्ञत्य [ इरवर्षोक्ते ] संसद्दे वार्ति रा एसो सद्वाभारो । पोरव ए जुलं राग्य में तह दुरा अस्तामपदे सहादुताराहिष्ठमयं स्मं जर्णं समम्प्रपुष्टं पतारिष्य हैविसेहि प्रकारिह पद्याचिकतुं । इरवरवन्तान्तं गते ताहरोज्नुरागे कि वा स्मारितेन । सार्यदानों में शोचनीय इति व्यवस्तिनेतत् । मार्यदुत्र !

शाङ्कारव---क्यों महाराज! भाप चुप क्यो हो गए?

रात्रा—तपस्तियो ! बार-बार स्मरण करनेपर भी इस देवीके साथ विवाह करनेकी बात मुक्ते स्मरण ही नहीं मा रही है, तब बताइये कि इस गर्भवतीके स्पष्ट लक्षणींवाली देवीको स्वीकार करके दूसरेसे गर्भ घारण करानेवाली स्त्रीका पति कहलानेका प्रपन्नस मैं क्यों सं।

शकुन्तना—[भ्रमम] प्रायंपुत्रको जब विवाहमे ही सन्देह हो रहा है तब मैंने भीर जो बड़ी-बड़ी भाषाएँ बौध रक्की थी उनका तो फिर ठिकाना ही कहाँ है।

बाक्न रब — हो-हाँ, मत करो स्वीकार। तुमको ऋषिका धपमान करना ही चाहिए क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ यह अवमनसाहत की हैंन, कि उनकी जिब कन्याको तुमने छलसे दूषित कर दिया है उसे वे तुन्हें योग्य पाव कमकलर उसी प्रकार सौंग रहे हैं अंसे कोई धपनी चोरी गई हुई बस्तु मिलनेपर किर चोर को ही चौटा दें ॥२०॥

शारद्वत— सच्छा शाङ्गरेव ! मद तुम चुप हो जामो । [बकुन्तला से] देलो बकुन्तला ! हमें जो कुछ कहनाया, कह चुके । इवर राजाभी ऐसी बार्ते कर रहे हैं। भव तुम्ही इन्हें विश्वास विलामो ।

कु अकुन्तला—[मन हो मन] जब बात यहीतक वड चुकी है तब मैं उस प्रेमकी सुप दिलाकर ही क्या कक्ष्मी। धव तो मुक्ते अपने भाग्यको कोसना ही भर रह गया है। [प्रकट] धार्यपुत्र ! [धाषा कहकर रुक जाती है।] पर जब इन्हें विवाहमें हो सन्देह हो रहा है तब इस प्रकाव सम्बोधन ही करना ठीक नहीं है। हेपीरव ! मुक्त भोली-भानीको प्राश्रममें धपनी मीठी- संबधित इदनीं नैय समुदाचार: पौरव ! न युक्त नाम ते तथा पुराऽऽश्रमपदे स्वभावोत्तानहृदयिमियं जनं समयपूर्वं प्रतार्येहकैरक्षरैः प्रत्याख्यातुम् । )

राजा — [कर्गी पिघाय ] ज्ञान्तं पापस् ।

व्यपदेशमाविलयितुं किमीहसे जनमिमं च पातयितुम्।

कूलंकपेव सिन्धुः प्रसन्नमम्भस्तटतरुं च ॥२१॥

शकुःतता—होदु ! जद्द परसत्यतो परपरिगाहसङ्किष्णा तुए एव्यं वसुं पडलं ता प्रहिष्णा-रान द्दमिषा तुह प्रासङ्क प्रवराहस्सं। ( भवतु ! यदि परमार्थतः परपरिग्रहशङ्किता स्वर्येवं वक्तुं प्रवृत्तं तदिभक्तानेनानेन तवाशंकामपनेष्यामि।

राजा---उदारः कल्पः ।

शकुन्तता—[ मुद्रास्थानं परामृख्य । ] हृद्धी हृद्धी ग्रह्मुलीग्रग्नसुष्णा मे श्रंगुली । ( हा विक् हा विक् श्रंगुलीयकशून्या मेंअपुलि: । ) [ इति सविषाद गौतमीमवेक्षते । ]

गौतमी—सूर्यं दे सङ्कावदारक्यन्तरे सचीतित्वसन्तिलं वन्दमारागर् पव्यप्टुं शंपुलीषणं ( नुतं ते शक्कावताराम्यन्तरे शवीतीर्थसन्तिल वन्दमानायाः प्रभव्यमुलीयकम् । )

राजा-[ सस्मितम् ] इदं तत्प्रत्युत्पन्नमित स्त्रैशमिति यदुच्यते ।

शकुम्तला— एरण दाव विहित्सा देसिदं पहुत्तस्यं। श्रवरं देकहिस्सं। ( श्रत्र ताबद्विधिना दर्मितं प्रशुरवम्। श्रपरं ते कथयिष्यामि।)

राजा--श्रोतस्यमिदानीं संवृत्तम् ।

भीठी दातोके जालमे फॉसकर श्रव इस प्रकार मेरा निरादर करना श्रापको सोमानही देता।

रावा — [कान मूँकर ] शिव ! शिव ! क्या कह रही हो। घरने स्वच्छ प्रवक्तो मेंदला करनेके लिये तीरपर के बृक्षको डालनेवाली और तटको बहा ले आनेवाली नदीके समान प्राप्त ध्रमना भी कुल क्यों कलेकित करना चाहती हो धीर भुने भी क्यों विनासको धोर ले जाना चाहती हो। १२१।

शकुन्तका — बच्छा, यदि आप सचमुच मुक्ते पराई स्त्री समक्ते वेटे हैं तो मैं बापका सन्देह दूर करनेके लिये यह पहचान दिखाती हूँ।

राजा—हौ, दिखाइए।

शकुन्तला — [जँगली टटोलकर] हाय हाय, मेरी उँगलीसे ग्रॅगूठी कहाँ निकल गई ?

( रुँ भौसी-सी होकर गौतमीकी स्रोर देखती है।)

गौतमी — जान पड़ता है कि शकावतारमें शबीतीर्थके जलको प्रशाम करते समय तुम्हारी श्रंमूठी निकल गईहोगी।

राजा-[ मुस्कुराकर] इसीको कहते हैं स्त्रियोंकी तुरत-बुद्धि ।

शकुन्तला—यहाँ भी मेरे दुर्भाग्यने मेरापीछा न छोड़ा। घच्छा मैं दूसरी बात जी बताती हूँ।

राजा—अञ्छा अब सुनानेपर मा गई हो ?

णकुन्तना—एां एक्काँस्स विश्वहै एगोमालिखामण्डवै एलिएगोपत्तभाश्ररणाश्रं उश्रश्रं दुह हस्ये संचित्रिवं श्रासि । (नन्येकस्मिन्दवमे नवमालिकामण्डपे निजनीपत्रभाजनगतभुदकं तब हस्ते संनिहितमातीत् ।)

राजा---शृजुमस्तावत् ।

बाकुन्तना—तक्ष्वण् सो मे पुनिक्वम्रो बीहापङ्गो एगम मिम्रपोदम्रो उबहुम्मो। पुण् षणं वाव पद्मनं पिम्रज ति श्रम्यम्भिन्दगा जवक्ष्मिन्दगे जम्मरुगः। रा उरण् वे अपित्वम्रादो हत्वकमासं उवगदो। पष्मा तिस्स एक्ष्म सम् गृहिदे सिक्तिरोग् किदो एग्यो। तदा पुणं स्तर्य पहितिदो ति । सक्ष्मो समन्त्रेमु विस्सितिदि । दुविव एत्य झारन्यामाति। ( सत्त्राण् स ये पुत्रकृतको दीर्घापाङ्गो नाम मृग्योतक उपस्थितः। त्वया प्रयं तावस्त्रप्रमं पियत्तिस्तुनकृतियतो। पष्म्यन्तित उवकेन । न पुनन्ते प्रिपित्वयाद्वस्ताम्यासमुग्नतः। प्रश्नास्त्रस्तमे म्या हृहति सक्तिक्षेत्रने कृतः प्रगुपः। तदा स्विन्दं प्रहितिनोऽति । सर्वः सगन्त्रेषु विदिवसिति । द्वावप्यत्रारण्यकाविति । )

राजा-एवमाविभिरात्मकार्यनिर्वितनीनामनृतमयवाङ् धूभिराकृष्यन्ते विविषिशः ।

गौतमी—महाभाग्र ए प्रवहति एव्वं मन्तिदुं। तवीवएसंबद्दिगढवे प्रस्तिभूष्णो प्रश्नं कर्णो कदवक्तः। ( महाभाग नार्हस्येवं मन्त्रियतुम्। तपीवनसर्वाधतीऽनिश्रन्नोऽयं जनः कैतवस्य।) राजा—सापसब्द्धे।

स्त्रीणामशिक्षितपदुत्वममानुषीषु संदश्यते किन्नुत याः प्रतिबोधवत्यः । प्रागन्तरिक्तगमनात्स्वमपत्यजातमन्यैडिजैः परभृताः खलु पोषयन्ति ।। २२ ।।

शकुरतला—म्रापको स्मरस्य होगा कि एक दिन ग्राप नवमालिकाके कुञ्जमें श्रपने हाथमें पानीसे भरा कमलके पत्तेका दोना लिए हुए थे।

राजा—कहती चलिए ! मैं सब सुन रहा हैं।

शकुन्तजा—इतनेमें ही वहाँ मेरा पुत्रके समान पाला हुआ दीर्घापा नामका मृग-छोनां भी था पहुँचा। प्राप्त उत्पर्द-दया करके कहा—पहुँचे उल पी लेने दो। यह कहकर भाष उसे जल पिलाने लगे। पर परिस्तित न होनेके कारण वह प्राप्त पे पाया हो नहीं। तब मैंने प्राप्त हाथसे दोना ले लिया थ्रीर वह मेरे हाथसे जल पीने लगा। उस समय थापने हैंवकर कहा था कि प्रप्ते सोन-सन्दिग्योको सभी पहचानते हैं। तुम दोनों ही वनवासी होन!

राजा — धपनाकाम साधनेवाली स्त्रियोंकी ऐसी फूठी धीर मीठी-मीठी बातोंमे कामी सोग हो फँसते हैं। समक्ती !

गौतमी — महाभाग ! झावको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिएँ। तपोवनमें पत्नी हुई कन्या भना छन-बलकी बातें क्या जाने !

राजा—बूड़ी तपस्वितीओ ! जो मानवी कियों नहीं है वे भी विना सिकाए-पढ़ाए वड़ी चकुर हो जाती है किर इन सबक्षताओं स्थियोंकातो पूछना ही क्या। जानती हो ! खक-तक कोयलके बच्चे उड़ना नहीं सीख जाते तबतक वह दूसरे पक्षियोंके ही उनका पालन कराती है।। २२।। शङ्कलक्षा—[सरोषम् ] ब्रत्सुच्च ! ब्रत्ससो हिब्बबाखुवासोसः पेक्बसिः। को दार्रिस ब्रम्सो ब्रम्मकञ्चुवापदेसिसो तिसम्ब्रुमसङ्कावेतमस्स तव प्रद्यकिर्दे पडिवदिस्सदिः।

धनार्य ! बारमनो हृदयानुमानेन प्रेक्षसे । क इदानीमन्यो धर्मकञ्चकप्रवेशिनस्तृशाच्छन्मकूपीप-मस्य तवानुकृति प्रतिपस्यते । ]

राजा—[ग्रात्मगतम् ] संविग्धबुद्धिं मां कुर्वन्नकैतव इवास्याः कोपो लक्ष्यते । तथा

क्षनवः— मय्येव विस्मरखदारुखचित्तवृत्तौ वृत्तं रहः प्रखयमप्रतिपद्यमाने । भेदाद्भुवो कृटिलयोरतिलोहिताच्या भग्नं शरासनमिवातिरुषा स्मरस्य ॥२३॥

प्रकाशम् ] भक्ने प्रथितं बुष्यन्तस्यस्य चरितम् । तथापीदं न लक्षये । शकन्तला—सटठ दाव सन्त सच्छन्दचारियो किवन्द्रि जा सहं इन

वाकुन्तवा—मुद्द वाव सत्त सञ्चनवारित्यो किवस्त्ति का सहं इमस्स पुरुवेसप्पण्णएण मुह्महृत्यो हिष्ठस्रद्विप्रविद्यस्त हत्वक्मासं उवगवा। ( सुद्धु तावदत्र स्वच्छन्दवारित्यो इताऽस्मि पाऽहमस्य पुरुवंसप्रस्ययेन मुखमधोहं दयस्थितविषस्य हस्ताम्याशमुपगता। [ इति पटान्तेन मुखमानृत्य रोदिति।

धाः ज्ञां रवः -- इत्यमात्मकृतं प्रतिहतं चापलं दहति ।

श्रतः परीच्य कर्तव्यं विशेषात्संगतं रहः । श्रज्ञातहृदयेष्वेवं वैरीभवति सौहृदम् ॥ २४ ॥

षाकुन्तला—[कोषसे] घनायं! तुम सबके हृदयको घपने ही हृदयके समान खोटा समऋतेहो! तुम्हे छोड़कर घोरकोन ऐसा नीच होगा जो घाट-फूससे ढँके हुए कुऐकि समान घमका ढोंग रचकर ऐसा खोटाकाम कर सके।

रावा— [ मन ही मन ] इसके क्रोपमें सचाई दिलाई पड रही है, इसीलिये मेरा मन और भी बन्देहमें पड़ता जा रहा है। ठीक स्मरणान घानेले अक्लेमें किए हुए प्रेमको जो मैंने इतनी कठोरताले अस्वीकार कर दिया है, उत्तपन लाल-लाल डालि करके अस्यन्त क्षोधसे शकुन्तवाने जो भीहें चढा ली हैं उन्होंने इस समय कामदेवके चतुवको भी दो ट्रक कर बाला है। गरा। [अकट ] भट्टे ! दुष्यन्तके कामीको सारा संसार जानता है। पर ऐसी बात तो घावतक नहीं सुनी गई।

यकुन्तना—तुपने ठीक ही कियाओ सुक्ते कुवाली स्त्री बनाडाला, क्योंकि ऊर्वेव कुवक घोडेमें बाकर ऐसे नीचके हायमे जापडी जिसके मृहमे मधु मौर हृदयमें विष भ्रारा हुमा है।[मौचलसे मृहंडककर रोने लगती है।]

धार्ङ्ग रब—िवना सोचे-समझे जो काम किया जाता है उसमें ऐसा हो दुःव मिला करता है। इसलिये गुप्त प्रेम बहुत सोच-विचारकर करना चाहिये क्योंकि विना बाने-बुक्ते स्वशस-वालेके साथ जो मित्रता की जाती है वह एक न एक दिन शबुता बनकर ही रहती है। २४।। राजा---विव भोः किनवभवतीप्रत्यवादेवास्मान्संवृतदोवाक्षरेण क्षित्वय । शाकुरवः--[सास्यम्] श्रृतं भवद्भिरवरोत्तरम् ।

आजन्मनः शाट्यमशिवितो यस्तस्याप्रमासं वचनं जनस्य ।

परातिसंघानमधीयते यैंबिंदीति ते सन्तु किलाप्तवाचः ॥ २४ ॥ राजा – मोः सत्यवादिन् ब्रम्युपनतं तावदस्माभिरेत्रम् । कि पुनरिमामतिसंघाय लम्पते । शाकुरतः – विनिपातः ।

राजा-विनिपातः पौरवैः प्रार्थयत इति न श्रद्धेयम् ।

शारद्वतः—बाङ्करव ! किमुत्तरेल । षत्रुष्टितो गुरोः संवेशः । प्रतिनिवर्तामहे वयस् । [राजानं प्रति ]—

तदेषा भवतः कान्ता त्यज वैनां गृहाण वा। उपपन्ना हि दारेषु प्रश्चता सर्वतोग्रुखी॥२६॥ गौर्तम!गच्छापतः।

[इति प्रस्थिताः । ]

शकुन्तला—कहं इमिरा। किववेरा वित्यलद्धन्ति। वुस्ते वि सं परिच्यमह। (कयमनेन कितवेन विप्रलब्धाऽस्मि। यूयमपि मां परित्यज्य।) [इत्यनुप्रतिष्ठते।]

गौतमी---[स्थित्वा] वच्छ सङ्गरव । ब्रग्धगच्छवि इम्रं वस्तु स्रो कदरापरिदेविस्ती

राजा—सुनिए तो ! इस देवीकी बातका विश्वास करके ग्राप उल्टी-सीघी बातें कह-कहकर हमपर क्यों दोष लगा रहे हैं ?

षाङ्गरंद—[ब्रयने सावियोंके कोषक्षे] धापने मुनी इनकी उत्तरी बाते! जिसने जन्मसे लेकर प्रवासक छत्रका नाम भी न सुना हो, उसकी बातें फूठ समक्री जायें घीर जिन्होंने दूसरीको घोका देनेकी वालें दिखाके समान सीक्षी हो, वे सत्यवादी समझे जायें। १२ सा

राजा—धच्छा सत्यवादीजी ! मान लीजिए, हम ऐसे ही हैं। पर यह तो बताइए कि इसे छलकर हमें मिल क्या जायगा ?

शाङ्गरव-पतन ।

राजा —मैं इस बातको नहीं मानता कि पुरुवंशी पतनकी भीर जाना चाहेंगे।

शारडत—साङ्गरंत्र ! इस कहा-मुनीले लाभ क्या है। गुरुत्रीका सन्देश हम इन्हें दे ही कुके पत्रो, यत बीट बला जायः [राजाले ]राजतृ! यह धापको पत्नी है। इसे वाहे रिक्रप्, बाहे निकासिए। क्योंकि पत्रिका धपनी त्त्रियोंपर पूरा प्रधिकार होता है।। २६।। क्लो गोरानी, प्राने-माथे क्लो | वितरे हैं।]

शकुन्तला— इस धूर्त्तने तो मुक्ते छलाही है, श्रव क्यां झाप लोगभी मुक्ते छोड़कर चले जारहे हैं ? [उनके पीछे-पीछे जाती है। ]

गीतमी--[ सड़ी होकर ] वत्स शाङ्करव ! यह शकुन्तला रोती हुई हम लोगों के पीछे-

सउन्दला। पच्चादेसवरके अलुस्सि कि वासे पुलिक्षाकरेडु। [बत्स शाङ्गरव ! अनुगच्छतीर्य सन्दुनः करुणपरिदेविनी शकुन्तला। प्रत्यादेशपरुषे अर्तीर कि वासे पुत्रिकाकरोडु।]

शाङ्गरवः —[सरोषं निवृत्य] किं पुरोभागे स्वातन्त्र्यभवलम्बसे ।

[ शकुन्तला भीता वेपते ] शार्करवः - शकन्तले ।

भारते प्रशासिक विश्विपस्तथा त्वमित किं पितुहत्कुलया। श्रयं तु वेत्सि शुचित्रतमात्मनः पतिकुले तव दास्यमपि चमम् ॥ २७ ॥ तिष्ठ । सामयामो वसम् ।

राजा--भोस्तपस्विन् किमत्रभवती विप्रलभसे।

कुम्रुद्धान्येव शशाङ्कः सविता वोधयति पङ्कज्ञान्येव । विश्वनां हि परपरिग्रहसंश्लेषपराङमुखी दृतिः ॥ २८ ॥

शार्जुरव. - यदा तु पूर्ववृत्तमन्यसङ्गाद्विस्मृतो भवास्तदा कथमधर्मभीरः।

राजा-भवन्तमेबात्र गुरुलाधवं पृच्छामि ।

मृद्धः स्यामहमेषा व। वदेन्मिथ्येति संशये । दारत्यागी भवाम्याहो परस्त्रीस्पर्शपांसुलः ॥ २६ ॥

पुरोहित:--[विचार्य] यदि ताववेषं क्रियताम् ।

पीछे, चली ग्रा रही है। बताग्रो, श्रव ऐसे निर्देशीसे ठुकराई हुई मेरी बच्ची मला कहाँजाय?

शाङ्गरंत-- [क्रोपसे लोटकर] स्थोरी दुण्टे! तथा तू धपनी मनमानी करना चाहती है। बिकुत्तला मबसे कौर कटती है। ] तुन शकुन्तला । यदि राजाकी बात सत्य है तो कुक्क खेंसी कुल-कलिकिनीका पिताके घर कोई काम नही है धोर यदि नू अपनेको ० विज समझती है तो तुक्ते दासी बनकर भी धपने पतिके ही घरमें रहना चाहिए ॥ २७॥ बस यही रह, हम जाते हैं।

राजा—तपस्वी ! साप इसे क्यो भूठ-मूठ धोलेंग डाल रहे हैं—क्योंकि जैसे वन्द्रमा केवल कुमुदोको ही खिलाता है और सूर्य केवल कमलोंको हो खिलाता है वैसे ही जितेन्द्रिय लोग भी पराई स्त्रीको कुनेको इच्छातक नहीं करते ॥ २८॥

शाङ्करेय-—जब तुम ग्रपनी दूसरी रानियोके पास ग्राकर ग्रपनी पिछ<mark>सी दात भूका</mark> सकतेहोतद पुम्हें श्रथमंसेक्याडर है।

राजा—[पुरोहितसे ] भ्रव में भ्राप्ते ही पूछता हूँ कि ऐसी दुविधाने मैं क्याकरूँ क्योंकि यातो मैं भूत गया हूँ या ये भूठ कह रह रही है। ध्रव मैं भ्रपनी पत्नीको छोड़नेका पाप करूँ यापराई स्त्रीको छूनेका पाप सिरपर लूँ।। २२।।

पुरोहित-[सोचकर] जब ऐसी दुविधा है तो ग्राप एक काम कीजिए।

```
राजा---धनशास्तुमां भवान् ।
```

पुरोहित:— धत्रभवती तावदाप्रसवादस्मव्युहे तिष्ठतु । कुत इत्युच्यत इति चेतु । त्वं साबुम्मिवहिष्टः प्रथममेव चकर्वातमं पुत्रं वर्ताययस्त्रीति । स चेन्युनिदोहित्रस्तत्स्त्रस्यार्थपण्नो भोक्यति क्रांभिनन्द्र शुद्धान्तमेनां प्रवेशयिष्यसि । विषयये तु पितुरस्याः समीवनयनमव-विवयमेव ।

```
राजा—यथा गुरुस्यो रोसते।
पुरोहित: — बस्तो पितृष्वयु साम् ।
सङ्गुत्तवा — अम्रतिव वसुदे ! बेहि से विवरं। ( अगवति वसुवे ! बेहि से विवरंस् ) [ इति
व्हती प्रस्थिता । निष्क्रान्ता सह पुरोषसा तपस्थितिक्राः]

[ राजा पायव्यवहितस्मृतिः सकुन्तवागतमेन चिन्तवति।]

[ नेगस्ये ]
प्राक्षयंम् पाअर्थेष् ।
राजा—[ शाक्ष्यं ] कि नु सनु स्थात् ।
( प्रविस्थ ]
पुरोहित —[ सविस्मयम् ] वेद अस्पुनुषं स्वसु संस्तृतस्य ।
```

राजा-हौ, हौ, बतलाइए ।

राजा -- किमिव।

पुरोहित - पुत्र उत्पन्न होनेने समयतक ये घेरे घरपर रहे। घाप पूर्व स्था ? तो इसिक्ये कि बापको ऋषियोगे पहले ही धारीबाँद दे दिया है कि बापके ककरती दुत्र उत्पन्न होगा। यदि कष्ण मुनिके नातीमे चक्रवर्तीक लक्षण गिल जाये का तो इन्हें घाइरके साथ रनिवासमें रख सीजिएगा और यदि लक्षण न मिले तो इन्हें इनके पिताके पास मेज दिया जायगा।

```
राजा — जैसा गुरुजी ठीक नमके।
पुरोहित — बरसे ! आफो मेरे साथ चली प्राण्ठी।
शकुरतका — मगवती बसुरथरे! तू कट जा श्रीर मुक्ते गोदमे ले ले।
[तीत हुई शकुरतका पुरोहित भीर ऋषियोक पीछे पीछे चसी जाती है।]
[यापके कारएा भूला हुमा राजा शकुरतकाके सम्बन्धमें विचार करता है।]
[तेपस्यमें]
प्राप्तय है! आस्वर्य है!
राजा — [सुनते हुए] भरे, क्या हुमा!
[पुरोहित का प्रवेश]
पुरोहित — [प्रार्थिम ] महाराज, बढ़े मास्वर्यकी बात हो गई है।
राजा — स्या हुमा?
```

```
दुरोहित:—वेव ! परावृत्तेषु कम्बतिष्येषु—
सा निन्दन्ती स्वानि भाग्यानि वाला वाहृत्त्वेषं क्रन्दितुं च प्रवृत्ता ।
रावा—कि च ।
दुरोहित:—
स्वीसंस्थानं चाप्सरस्तीर्थमारादृत्त्विप्यैनां ज्योतिरेकं जगाम ॥ ३०॥
[ सर्वे विस्मयं क्षयित । ]
राजा—भगवन् प्राणिय तोऽस्माभिर्यः प्रत्याविष्ट एव । कि वृथा तकंसान्तिष्यते ।
विकाम्यतु भगात ।
```

पुरोहितः—[ विलोक्य ] विजयस्य । [ इति निष्कान्तः । ] राजा—वेत्रवति ! पर्याकुलोऽस्मि । शयनभूमिमार्गमावेशय ।

प्रतीहारी—इबो इबो बेबो। (इत इतो देव: 1) [ इति प्रस्थिता। ] राजा—कामं प्रत्यादिष्टां स्मरामि न परिग्रहं ग्रुनेस्तनयाम् ।

बलवचु द्यमानं प्रत्याययतीव मे हृदयम् ॥ ३१॥

इति पश्चमोऽङ्कः।

पुरोहित— महाराज! कथ्वके शिष्योंके चले जानेपर वह ऋषिकन्या, ज्यों ही धपने भ्राग्यको कोसती हुई बौहे पसार कर रोने लगी—

राजा--तब क्या हुआ ?

पुरोहित—स्यों ही स्त्रीके जंसी एक ज्योति झाई भीर उसे झपनी गोदमे उठाकर झप्सरा-तीयंकी भ्रोर चली गई।।३०।।

[सब बाध्ययं प्रकट करते है।]

राजा—हमने तो उसे पहले ही छोड़ दिया है इसलिये उसपर सोचना-विचारना व्यर्ष है। अब आप भी जाकर विश्वाम करें।

पुरोहित--[देखकर] महाराजकी जय हो। [जाता है।]

राजा -- वेत्रवती ! मैं कुछ धनमना सा हो गया है। मुक्ते शयनघर पहुँचा दो तो।

प्रतीहारी--इघरसे आइए महाराज, इधरसे । [ चलती है । ]

राजा--ययपि विवाहको सुज न होनेसे मैंने उसका अत्यन्त तिरस्कार कर दिया है फिर भी भेरा प्रत्यन्त कसकता हुआ हृदय न जाने क्यों रह-रह कर उसकी बातोंमें विश्वास करनेको मचल रहा है।।३१।।

> [सब चले जाते हैं।] पौचवौं ग्रंक समाप्तः।

# षष्ठोऽङ्कः

[ततः प्रविशति नागरिकः स्यालः पश्चाद्वद्धं पुरुषमादाय रक्षिसी च ।]

रक्षिणी-[ताडियत्वा] प्रले कुम्भीलघा कहेहि कहि तुए एशे मिलबन्बखुक्किण्लामहेए लामकीए मंगुलीमए शमाशाविए। (मरे कुम्भीरक कथय कुत्र स्वयैतन्मणिबन्धनीत्कीर्णनामधेयं राजकीयमंगुलीयकं समासादितम्।)

पुरुष:-[भीतिनाटितकेन]पशीदन्तु भाविभश्शे । हुगे ए ईविशकस्मकाली । (प्रसीदन्तु भाविमधाः ग्रहं नेदृश कर्मकारी।)

प्रथमः—कि शोहरा बन्हराोत्ति कलिश्र रज्जा पडिग्गहे विण्ले । (कि शोभनो ब्राह्मरा इति कलियत्वा राज्ञा प्रतिग्रहो दत्तः।

पुरुष:—सुखुष वार्रिंगः। हरे शङ्कावदालब्भन्तरालवाज्ञी घीवले । (श्वरणुतेदानीम् । महं शकावताराम्यन्तरालवासी घीवरः।)

द्वितीय:--पाडक्चल ! कि ग्रम्हेहि जादी पुन्छिदा। (पाटच्चर ! किमस्माभिजीति: पृष्टा।) श्यालः -- सुम्रम कहेदु शब्बं म्यक्किमेला । मा लां भ्रन्तरा पडिबन्यह । (सूचक कथ्यत् सर्वमनुक्क-मेला। मैनमन्तरा प्रतिबन्धया)

उभी-- ज आयुत्ते बारावेदि । कहेहि । (यदावुत्त बाज्ञापयति । कथय ।)

पुरुष:-- ग्रहके जालुग्यालाविहि मच्छबन्धरावार्णीह कुडुम्बभलरां कलेमि । (ग्रहं जालोद्गाला-दिभिमंत्यबन्धनोपायैः कुटुम्बभरणं करोमि ।)

#### पष्ट अङ्

[राजाका साला नगर-रक्षक भीर उसके पीछे-पीछे दो रखवाले एक पुरुषको बाँधे हुए प्रवेश करते है।]

दोनों — [बन्दीको पीटते हुए] बोल रे चोर ! यह राजाके नामवाली रतन-जड़ी ग्रॅगूठी तुक्ते कहाँसे हाथ लगी?

पुरुष — [डरनेका नाट्य करता हुमा] दया करो महाराज । मैं ऐसा काम कभी नहीं करता । पहली — तो क्या तुभे कोई सुपात्र ब्राह्मण समभकर राजाने यह दानमें दे डाली है।

पुरुष -- सुनिए तो ! मैं शक्कावतार गाँवके पास रहनेवाला एक मञ्जूषा है ।

दूसरा-धरे चोर ! हमने क्या तेरी जाति पूछी थी ?

इयाल-सूचक ! इसे सब बातें ठीकसे कहने दो, बीचमें टोको मत ।

दोनों --- जैसी भापकी भाजा। हाँ, बतारे।

पुरुष-मैं जाल, केंटिया और बसी डालकर मछली फैसाया करता हूं और उसीसे ध्रपने बाल-बच्चोका पेट पालता हूँ।

हयालः — [विहस्य] विशुद्धो वार्रिण बाजीको (विशुद्ध इदानीमाजीवः ।) पुरुषः — भद्धा मा एक्वं भरण ।

शहजे किल जे विखिन्दिए स हु दे कम्म विवज्जणीऋए । पशुमालसकम्मदालुसे ऋणुकम्पामिदु एव्य शोतिए ॥१॥

(भर्तः मैक्स् मणु।)

सहज्जं किश यद्विनिन्दितं न खलु तत्कमं विवर्जनीयम् । पशुमारसक्तमंदारुसोऽलुकस्पामृदुरेव श्रोत्रियः ।।

श्यालः -- तदो तदो (ततस्ततः ।)

पुरव:— एक्करिश विधाने सण्डानो लोहिसमन्त्रे मए कप्पिट । जान तत्त्र उदस्तम्भनाने पूर्व सदरामानुनं यंत्रनीयसं देक्तिय पच्छा धारुके ने विश्वकपास दंशमन्ते गहिदे भावनिकाहि । मालेहि सा मुज्जिहि सा । स्माने साम्रमञ्जलन्ते । (एक्टिमन्दिवसे सण्डानो रोहितमस्यो मया किन्निनो यान्त्र तस्योवराम्बन्तर इदं रत्नमानुरमङ्ग्रनीयकं इप्टवा प्रश्नावह तस्य विक्रमार्थं दर्धयमहितो भावमिन्धः । सारयत् वा मुञ्जत् वा । प्रयनस्यामनृतान्तः ।)

स्थातः—जास्क्रम विस्तानयी गोहावो मण्डवन्यो एवन रिएस्संसमं। संप्रतीनमध्येसस्यं शे विकरितिबच्चं । रामउलं एवन गण्डामो । (जानुक विलगायी गोदायी मत्स्यवन्य एव निःसंशयम् । सङ्गुलीयकदर्शनमस्य विमर्शयितव्यम् । राजकुतमेव गण्डामः ।)

रक्षिए। -तह। गच्छ झले गण्डभेदछ (तथा। गच्छ धरे गण्डभेदक।)

[सव परिकामन्ति।]

श्याल-[हँसकर] बड़ा काम ले रक्खा है।

पुरुष—ऐतान कहिए, स्वामी !—-जिस जातिको भगवानने जो बुरा-भला काम दे दिया है, वह छोड़ा बोड़े ही जाता है। देखिए पशुषोको मारना है तो बड़ा बुरा काम, पर बड़े-बड़े दयाबानू बोर वेद जाननेवाले बाह्यण भी यक्षके लिये पशुसोको मारते ही हैं॥१॥

व्याल - ग्रच्छा, ग्रच्छा ग्रागे बता क्या हथा ?

पुरुष — एक दिन ज्योही में एक रोहू मछली काट रहा था त्योही उससे यह रतन-वड़ी चमकीशी मेंगूठी दिलाई गृह गुईं। उसे देवनेके नित्रे लाकर में दिलला ही रहा था कि खायने मुक्ते बीच निया। यही तो इस मेंगूठीके निजनेकी कथा है। स्रव चाहे माप मुक्ते मारिए, चाहे स्वीडिए।

क्याल — जानुक ! इसमें तो सन्देह नहीं कि यह गोह लानेवाला मखुमा हो है क्योंकि इसके सरीरसे कच्चे मौतको दुर्गन्य मा रही है। यह जो भूँगुठी मिलनेकी बात बता रहा है उसकी चलकर ठीक ठीक जौच कर लेनी चाहिए। इसलिये चलो, राजाके पास चला जाय।

दोनो बहुत भ्रच्छा। रेगैंठक्टे!चल।

```
हवाल:—सूचन्न ! इसं गोपुरहुमारे अप्लम्ता पडिवालह जाव इसं मंत्रुलीमन्नं कहाल-
बर्ख भट्टियो खिबेदिय तदो सासस्यं पडिविद्यम खिद्यमानि । (सूचक ! इसं गोपुरद्वारेऽप्रमधी
प्रतिपासयतं यावविदमङ्गुलीयकं यवाऽज्यामनं मतुर्तिनेवस्य ततः शासनं प्रतीक्ष्य निष्क्रमामि । )
```

उभी--पिबशदु बावुत्ते शामिपशादश्या । ( प्रविशत्वावुत्तः स्वामिप्रसादाय । )

[इति निष्क्रान्तः श्यालः।]

प्रयम:-- जासुष्पः ! चिलाधिव क्षु प्राकुत्ते । (जानुकः ! चिरायते स्वत्वादुत्तः । ) दितीय:-- सं अवशलीवशप्यसीधा लाधासो । (नन्वसरोपसर्परोया राजानः । )

प्रथमः--आग्रह्म ! फुल्लिन्त मे हत्या इमका वहस्स शुमरणा पिराद्धम् । ( जानुक ! प्रस्कुरतो अम हस्तावस्य वषस्य सुमनतः चिनद्धम् [ इति पुरुषं निर्दिशति । ]

पुरुष: - ए अनुहृदि भावे अकालएमालएं भविदुं। ( नार्हति भावोऽकारगुमारगो भवितुम्।)

हितीयः—[ विजोवय ] एते प्रमृहाशं ज्ञामी पत्तहत्वे लामजाञार्णं परिष्ठिक इत्रोचूहे वेण्लीमवि । गिद्धवली भविक्जाति, धुरो पुहं वा देविककाति । (एव नौ स्वामी पत्रहस्ती रावदावनं प्रतीक्ष्येतीमुको हव्यते । गृधविनर्भविष्यसि सुनो मुख वा द्रक्ष्यसि । )

[प्रविश्य]

स्यालः—सुम्प्र युज्जेदु ऐसो जालोग्रजीयी। उदयवण्यो स्थु शंगुलीग्रयस्त श्राक्षमो। ( सुचक! मुख्यतामेय जालोपश्रीवी उपपन्तः सत्वङ्गुलीयकस्यागमः। ) सुचकः—बहु श्राष्ट्रते भत्यादि। ययाऽऽद्वतो मत्यति।)

----

क्याल— सूचक ! जबतक में महराजको ग्रेंगूठी मिलनेका समाचार सुनाकर ग्रीर उनकी आज्ञा लेकर लौटन घाऊँ तबतक तुम दोनों नगरकेफाटकपर सेँभालकर इसकी चौकसी करना।

दोनों — हाँ, हाँ, जाइए जाइए, स्वामीकी क्रूपा पाइए । [श्याल जाता है।]

पहला----जामुक ! बड़ी देर लगा दी उन्होंने तो ।

दूसरा—धरे भाई! राजाके पास ग्रवसर देखकर ही तो पहुँचा जाता है।

पहला -- जानुक ! इसे मारनेके विशे लाल फूलोंकी माला पहनानेको मेरे हाथ बड़े खुजला रहे हैं। [मछुएकी घोर संकेत करता है। ]

पुरुष -- भाई, बिना बातके मुक्ते क्यों मारने पर उतारू हो रहे हो ?

दूसरा—[ देखकर ] वह देखो ! हमारे स्वामी हाथमें राजाका प्राज्ञा-पत्र लिए चले द्या रहे हैं। प्रव या तो तू निर्दोका भोजन बनेगा या कुत्तींसे नीचा जायगा।

[क्यालका प्रवेश ]

देवाल — सूचक ! छोड़ दो इस मछुएको । ब्रेंगूठी मिलमैका ठीक विवंरए। मिल गया। सूचक— और्तीस्वामीकी ब्राज्ञा। द्वितीय —एको जमशब्स् पविशिष पडिस्मिबुत्ते। (एव यमसदनं प्रविष्य प्रतिनिवृत्तः।) [इपि पुरुषं परिमुक्तवन्थनं करोति।]

पुरुषः — [स्थालं प्रसाम्य ] भट्टा! मह कोलिको मे माजीवेः ( भर्तः ! मय कीटको मे माजीवः । )

स्याल:—एसो महिरुण अंगुलीस्नसमुल्ससम्मिदो पसादो वि दाविदो। (एय भनीङ्गु-ऽलीयकसूल्यसंमित:प्रसादोऽपि दापित:।)[इति पुरुषाय स्वं प्रयच्छति।]

पुरुषः - [ सप्राणामं प्रतिगृह्य ] भट्टा ! ब्रखुःगहीबस्हि । ( भतः ! ब्रनुगृहीतोऽस्मि । )

सूनकः — एको स्पाम धनुमाहे जे ज्ञुलादो ध्रवदालिम हित्यवकन्त्रे पिडट्टाविदे। ( एप नामानुबहो यच्छ्रलादवताय हित्तरकन्त्रे प्रतिष्ठापितः। )

जानुकः—ग्राबुत्त ! पलिबोशं कहेहि तेरा ग्रंगुलग्नएरा भर्िराो शम्मदेरा होदव्य ।

( बाबुत्त परितोषं कथय तेनाङ्गुलीयकेन भर्तः संमतेन भवितव्यम् ।।)

ह्यातः — ए। तस्ति महारक्ष्ट्रे रवशं भट्टिणो बहुमवं ति तक्कीम । तस्त वंतरशेण भट्टिणो स्रामितवो जरा। मुनदाविवो । मुहुतस्तं प्रिक्तिमान्नीरो वि पण्डुसपुष्रसारको स्राप्ति । ( न तिसम्पश्चित् रत्तं भनुबंद्वमतिमिति तर्कवामि । तस्य दर्शनेन भनुर्धममनो जनस्मारितः । मुहुर्ते प्रकृतिगम्मीरोऽभि पर्युत्कृतस्मन स्राप्तीत् ।)

सूचक:-शिवदं साम बावुत्तेस । ( सेवितं नामावुत्तेन । )

जानुक:-- एं भरागाहि इमका कए मिन्नुझमाभनुत्योत्ति । ( ननु भरा ग्रस्य कृते मास्त्यिक-मर्तुरिति । ) [ इति पुरुषमसूषया पश्यति । ]

दूसरा — घरे, यह तो यमराजके घर पहुँचकर लौट धाया ।

[ उसका बन्धन खोलता है । ] पुरुष — [ स्थालको प्रणाम करके ] कहिए स्वामी ! मेरा काम कैसा निकका ?

ह्याल — ले ! महाराजने इस श्रेंगूठीके मोलके बराबर घन भी तुक्के प्रसादमें दिया है । [ मछुएको घन देता है । ]

पुरुष — [हाथ जोड़कर घन लेता है। ] बड़ी दया है स्नापकी, स्वामी !

सुचक—सचमुच दया तो इसीका नाम है कि शूलीसे उतारकर हाथीकी पीठपर बैठा दिया है।

जानुक —स्वामी ! इसे प्रसाद नहीं, पारितोषिक कहिए । क्योंकि जान पड़ता है कि वह श्रेंगुठी स्वामीको बढी ग्रच्छो जैंदी है ।

स्थाल—इस मैंगूठीके रत्नोके कारण महाराजने उसका म्रादर नहीं किया वरतृ उसे देखते ही उन्हें म्रपने किसी प्यारेका स्मरण हो म्राया। क्योंकि यद्यपि स्वामी स्वमावसे ही ववे गम्भीर हैं किर भी मैंगूठीको देखकर वे योड़ो देरके लिये म्रममने-से हो गए थे।

सूचक — तब तो सचमुच भ्रापने राजाका बडा काम किया है।

जानुन—यों कहो कि इस मञ्जूएने राजाका काम किया है। [मञ्जूएको ईर्व्याकी हिष्टखे देखता है। ]

पुरुषः—भट्टालक ! इदो स्रद्धं तुन्हारणं श्रुमणोपुरुलं होतु । (भट्टारक ! इतोऽशं युष्माकं सुमनो-भूत्यं स्वतु । )

जानुकः-एसके जुज्जई। (एतावद्युज्यते।)

श्याशः—धीवर ! महत्तरो तुमं पिधवयस्सधो शांति मे संपुत्तो । कादम्बरोसस्विष्यं यम्हार्षे पद्मसोहिदं इच्छोशिदि । ता सोग्विद्यापर्षे एष्ट गच्छामो । (धीवर ! महत्तरस्वं प्रिववयस्वक इदानी मे संपुत्तः कादम्बरीसाक्षिकमस्माक प्रयमक्षीद्वरीमध्यते । तच्छोण्डिकापर्यासे गच्छामः ।)

> [इति निष्कान्ताः सर्वे । ] ।। प्रवेशकः ।।

[ ततः प्रविशत्याकाशयानेन सानुमति नामाप्सराः । ]

सानुमती—िए स्विट्टं मए पञ्जामिए स्वरासिण अं प्रस्तातित्यसिएण के जाब साहुक-एसस्य समिसेप्रकाली ति । रंपदं इमस्य राएसिएरो उदन्तं पञ्चवस्त्रीकरिस्सं । सेए आसंक्रमेरा सरिरम्दा से सउन्ता । ताए स बुहिहुणिसिन्दं सादिहुप्रवस्त्रिः । हिस्सन्तादवनीस्य ] कि स्व क्षु उद्भुक्ष्यवे वि एए स्वस्त्रासम्मं विष्य राष्ट्रप्रवं हीस्त । स्नित्य से विह्ने परिण्याएरेण सम्बं परिष्णादं । कि बुसहीए भावरो मए माण्डदब्ब होडु । इमाएं एव्य उच्चाएलीन माएं तिरस्वरिरोणि प्रक्रिक्ट्यणा पस्स्वितिरो भावन उच्चाहित्सं । (निवंतित मया पर्याव-निवंतीनीयमप्यस्त्री संत्रीनिक्यं यावस्ताधुक्तस्याभियेककाल इति । साप्रतमस्य राजर्थेदन्तं प्रयक्ती-करिष्यामि । मेनकाशस्त्रवेच शरीरपूता से शकुन्तला । तवा च बुहितृनिमित्तमा विष्टपूर्वादिस । कि बुखनु क्षुतुस्तवेऽपि निवस्तवारम्मीम्ब राजकुन्तं इस्तते। स्नित्त मे विभवः प्रशिधानेत सर्वं परिवानुस ।

मखुमा—स्वामी ! इनमे से भाघा भ्राप भ्रपने पान-फूलके लिये ले लीजिए ।

जानुक---यह तो इनका पद ही है।

स्याल-मखुए! बाजसे तुम हमारे बडे प्यारे मित्र हो गए। चलो, हम-तुम चलें धौर मदिराके धारो धपनी मित्रता पक्की कर लें। चलो, मदिरावरमें चला जाय।

> [सब जाते हैं। ] ।। प्रवेशक।।

[ माकाशमें विमानपर चढ़ी हुई सानुमती प्रप्सराका प्रवेश । ]

सानुपती—सापुत्रनोंके स्नानके समय प्रप्तरातीर्यकी देख-माल करनेकी प्राज मेरी बारी थी। वह काम तो कर चुकी। वर्लू धव चलकर प्रपनी धांबीसे उस रार्वायकी बचा तो देख लूँ क्योंकि मेनकाकी कन्या होनेके नाते शकुन्तका भी मेरी कन्या ही हुई। उद्योगितकाल प्राप्ती कन्याके लिये कुछ उपाय करनेकी मुक्ते बहुत पहलेसे ही कह रव्हा है। [बारों भीर देखकर] धरे! बसन्तके उत्सवका दिन था पहुँचा भीर यहाँ राज-भवनमें कि तु सस्या धादरोमया मानयितव्यः भवतु धनयोरैबोद्यानपालिकयोस्तिरस्करली प्रतिच्छलाच्छना पार्थार्वतिनी भूरवोपलस्ये । ) [इति नाट्यं नावतीर्यास्यता । ]

[ततः प्रविधति चूतांकुरमवलोकयन्ती चेटी । अपरा च पृष्ठतस्तस्याः । ]

प्रथमा —

त्रातम्महरिश्चपएडुर जीविदसव्यं वसन्तमासस्स । दिहो सि चृदकोरत्र उद्मङ्गल तमं पसाएमि ॥ २ ॥

( ब्रातास्रहरितपाण्डुर जीवितसर्वं वसन्तमासस्य । हष्टोऽसि चतकोरक ऋतमञ्जल त्वां प्रसादयामि ॥)

द्वितीया—गरहृदिए कि एखाइएगी मन्तेसि । ( परश्रुतिके किमेकाकिनी मन्त्रयसे । )

प्रथमा — महुषरिष् चूरकलियं देक्किय उम्मतिया परहृदिया होदि । (मधुकरिके चूत-कमिकां हट्टोन्मत्ता परश्रतिका मदति ।)

हितिया—[सहसं स्वरयोपगम्य] कहं उसिंहुवा महुमालो। (क्यमुपस्थितो मधुनाछः।) प्रथमा---महुम्रारिए तब वार्रिंग कालो एसो मबबिक्ममगीबाएं। (मधुकरिके तवेदानी काल एव मबिक्ममगीतानाम।)

हितीया — लिह प्रवलन्य मं जाव धागपाविद्विमा भविष्य पूरकलिष्यं गेण्हिष्म काववे वण्यारां करिमा। (सिंह प्रवलम्बस्य मा यावदयपाविस्थता भूत्वा चूतकतिकाँ गृष्टीत्वा कामदेवार्यनं करोमि।)

एकदम सन्नाटा! यद्यपि दिव्य इंग्टिसे में सब कुछ जान सकती हूँ, फिर भी भ्रपनी सक्तीकी बात तो रखनी हो होगी। श्रन्छा, तिरस्करिएो विद्यासे ब्रपनेको छिपाकर इन मालिनोंके साथ-साथ चलकर यहाँका सब समाचार लिए लेती हूँ।

[विमानसे उतरनेका नाट्य करके नीचे खड़ी हो जाती है।]

[ब्रामकी बौर देखती हुई एक परिचारिका ब्राती है। उसके पीछे दूसरी परिचारिका है।]

पहली—हे वसन्त ऋतुके जीवन-सर्वस्त ! वसन्तके मंगल स्वरूप ! हेलाल, हरे, पीले रंगवाले बौर ! ब्राज पहले-पहल तुम्हारा दर्शन हो रहा है। तुम हमपर प्रसन्न हो जामो जिससे हम सोगोंका वसन्त सक्से बीते ॥२॥

दूसरी-परी परभृतिका (कोयल) ! तू झकेले- अकेले क्यों कूक रही है ?

पहली—मधुकरिका (भौरी)! ग्रामकी बीर देखकर परभृतिका (कोषल) तो मतवासी हो ही जाती है।

दूसरी—[उल्लाससे भरी हुई शीघ्रतासे पाम जाती है] क्या वसन्त था गया ? पहली—मधुकरिका (भौरी) ! तेरे भी तौ मस्तीके गीत गानेके ये ही दिन हैं।

दूसरी—सबी! मुक्ते सहारा दे तो पङ्गोंके बल खड़ी होकर पूजाके सिये मामकी बीर उतार लूं। प्रथमा--- जद्द मम वि क्लु ध्रद्धं प्रश्चराफलस्स । ( यदि ममापि खल्वर्घमार्चनफलस्य । )

द्वितीया — मकहिदे वि एवं संपन्नइ जवो एक्कं एव्य एवे जीवियं वृषाहिदं सरीरं। [सलीमवनम्ब्य स्थिता जूतांकुरं गृङ्गाति ] अए अप्यविवृद्धो वि जूवप्यसवो एस्य बन्धए।अङ्ग-युरमी होवि । [इति कपोतहस्तकं हस्या ]—

> तुमं सि मए चूदंकुर दिएलो कामस्स गहिदधणुत्रस्स । पहित्रजणुजुनहत्त्वस्तो पश्चव्यविद्यो सरी होही ॥ ३ ॥

( प्रकथितेऽप्येतस्थंपद्यते यन एकमेव नौ जीवितम् द्विचा स्थित शरीरम् । धये ध्रप्रतिबुद्धोऽपि जूतप्रसर्वोऽत्र बन्धनभङ्गसुरभिभवति ।

> त्वमित मया चूताकुर ! दत्तः कामाय गृहीतवमुषे । पथिकजनयुवतिलक्ष्यः पश्चाम्यधिकः शरो मव ॥ )

[इति चूनाकुरंक्षिपति ।]

[प्रविष्यापटीक्षेपेगाकुपितः]

कंजुकी—मा तोवत् । प्रनात्मते देवेन प्रतिषिद्धं वसन्तोत्सवे त्वमाग्रकितकाभञ्चः किमारभसे । उभे—[भीते ] पत्तीवदु श्रक्तो । श्रामाहीवत्याची वर्षः । (प्रश्वीवत्वार्यः । श्रग्नहीतार्षे भावाम् । )

पहली ---पूजनका बाधा फल मुक्ते भी मिले तो सहारा दूँ।

दूसरी—वह तो बिना कहे ही मिल जाता क्योंकि हम तुम तो दो शरीर घीर एक प्राण् हैं। [सबीके सहारेस प्रामको बीर उतारती हैं।] बाह ! यथित घमी बीर बिल नहीं पाई है फिर भी बालसे तोड़ते ही केंसी मुगव फटी पढ़ रही है। [घट्यांनी बीपकर ] घरी धामकी मद्धारी! मैं तुम्में पहुष-बारी कामदेवके सिर्थ मेट करती हूँ। परदेशमें गए हुए लोगोंकी युत्ती दिक्योंको काम-पीड़ा देनके लिये तुम कामदेवके पीचो वाणोमें सबसे धिषक पैनी बन जामों।।१।।

> [ श्रामकी मंजरी डाल देती है। ] [ परदा भटककर कञ्चुकीका प्रवेश ]

कंजुकी --[क्रोधित होकर ] हैं, हैं! यह क्या कर रही हो नासमक छोकरियो! जब राजाने इस वर्ष वसन्तोत्सव रोक दिया है तब तुम लोग मामकी मज़रीको क्यों छेड़े जा रही हो ?

दोनों—[डरी हुई-सी]क्षमाकी जिए आर्थ! हमे इसका ज्ञान नहीं था।

कंजुको — न किल श्रुतं युवास्यां यद्वासित्तकैस्तर्राभरिप देवस्य शासनं प्रमासीकृतं तदाश्रीयिभः पत्रिभिन्नः । तथा हि—

चूतानां चिरनिर्गताऽपि कलिका बध्नाति स्वं रजः

संनद्धं यदिप स्थितं कुरवकं तत्कोरकावस्थया। कएठेषु स्वलितं गतेऽपि शिशिरे पुँस्कोकिलानां रुतं

शक्के संहरति स्मरोऽपि चिकतस्त्रगार्धकष्टं शरम ॥४॥

सानुमती— एपिय संबेहो । महाप्यहाची राएसी । ( नास्ति सरेह: । महाप्रभावो राजिंगः । )
प्रथमा— प्रयन्न कित विमहाद प्रस्तुएं मितावनुत्ता रहिएए। भट्टिएरोपामपूर्व पेतिवाएं
एरच प्र यो पमववत्स्त पालकम्न समित्यं । ता प्रामनुष्याए प्रस्तुपुत्र्यो प्रमहेंहि एसी
बुत्तत्तो । ( प्रायं ! कित विवन्नान्यावयोगित्रावनुता राष्ट्रियेश प्रद्वितीपादमूलप्रेपितयोः प्रत्न च
नौ प्रभवनस्य पालनकमं समितिता । तदागनकत्तवाध्यस्यवं प्रामान्यास्यवेष वतान्तः। )

कंचुकी--भवतु। न पुनरेवं प्रवर्तितव्यम्।

उभे — प्रज्य ! कोबूहनं स्पो । अह हमिया जर्सरा सोहळा कहेतु प्रज्यो किस्पिमित मिहिसा बसन्तुस्सवो पहिसद्धो । ( प्रायं ! कोतूहलं नी । यखनेन जनेन श्रीतब्यं कथयस्वायं: कि निमित्तं भन्नी वसन्तोत्सव: प्रतियिदः )

सानुमती—उत्सविषया बबु मखुत्सा। गुक्ता कारलेल होदव्यं। ( उत्सविभियाः खतुः मनुष्या:। गुक्ता कारलेन भवितव्यम्। )

कंजुकी—क्या तुम लोगोने नही मुना कि वसन्तमे फूलने-फलनेवाले बृक्षोने ध्रीर उनपर बतेरा लेनेवाले पिलयोंने भी महाराजकी ध्राज्ञा मान ली है। देखों—प्रामके बीर बहुत पहले कूट झाए थे, पर उनमे पराग मभां तक नहीं ध्रापाया है। कुरवका फूल खिलाना ही चाहता या, पर धर्मी ज्यो-का-त्यों वेषा पढ़ा रह गया है। जाड़ा बीत जाने पर भी कोयलकी कूक उनके गले तक ध्राकर ही रक गई है। कामदेव भी प्रपने तूलीरसे बाल निकालता है पर बरकर फिर उसीमे रख लेता है, ध्रोड़ नहीं पाता।।।।।

सानुमती - इसमें क्या सन्देह है ! राजविका बड़ा भारी प्रताप है।

पहली — घार्य! नगर-रक्षक मित्रावसुने हम लोगोको घमी घोड़े दिन पहले ही महाराजको सेवामे प्रमद-वनकी रखवाली करनेके लिये भेजा है। इसलिये नई होनेके कारण हम लोगोको इस बातका पता हो नहीं था।

कचुकी-- भ्रच्छा, फिर कभी ऐसा काम न करना।

सानुमती — मनुष्योको तो मेले-उत्मवीका बड़ा चाव होता है, इसनिये उत्सव रोक देनेका कोई बहुत ही बड़ा कारण होगा। कं चुकी — बहुलीभूतमेतींत्क न कथ्यते । किमत्रभवत्योः कर्रापर्य नायातं शक्रुन्तलाप्रत्या-वेशकीलीनम् ।

उभे—सुरं रिद्विषपृत्राची जाव श्रंपुलीषप्रवस्तर्स्य । (त्रृतं राष्ट्रियमुक्षायावरंपुलीयकदर्शनम् ।)
कष्ठकी—तेन द्वारणं कपितव्यम् । यदेव खलु स्वापुलीयकदर्शनावनुस्त्रं देवेन सत्यपूढपूर्वा
मे तत्रजवती रहित शहुन्तता मीहात्यत्याविष्टेति । तदा प्रभृत्येव पश्चातावसुवयती देवः ।
तवा क्रि

रम्पं द्वेन्टि यथा पुरा बक्तिसिर्न प्रत्यहं सैन्यते शब्याप्रान्तविवर्तनैर्विगमयन्युन्निद्र एव चपाः। दाचिष्पेन ददाति वाचग्रुचितामन्तःपुरेम्पो यदा गोत्रेषु स्स्रलितस्तदा भवति च ब्रीडाविलचश्रिरम्॥४॥

सानुमती -- विश्वं मे । (त्रियं मे ।)

कंचुकी--- श्रस्मास्त्रभवतो वैमनस्याबुत्सवः प्रत्यास्यातः ।

उमे----**ज्जाइ**। (युज्यते।)

[नेपथ्ये]

एदु एदु भवं। (एतु एतु भवादुः)

कञ्जुकी — प्रच्छा, यह बात जब चारों घोष फैल गई है तब मैं भी कहे डालता हूँ। क्या शकुन्तलाके छोडे जानेकी बात तुम लोगोंके कानमें नहीं पड़ी है ?

दोनों — ही, राजाको ब्रेंगूठी मिलने तककी बात तो नगर-रक्षक में हुसे हम मुन कुकी हैं।
कञ्चकी — तब तो घोड़ा ही सुनाना रह गया है। उस मेंगूठीको देखते ही महाराजको स्मरण हो उठा कि मैंने शाकुल्तासे एकान्तमे विवाह किया था और भूतसे उसका निरादर कर दिया। तमीचे उन्हें वहा पक्षतावा हो रहा है और उनके मनको न तो घव कोई मुन्दर वस्सु ही मातो है और न वे पहले के समान पत्रियों के ही साथ नित्य बेठते हैं। पर्लगपन स्वय्व वस्त तह सुर्व पूरी रातें जाम-जागकर विता देते हैं। जब रिनेश्व सकी रानियों उनसे हुठ करके हुए वे दूरी रातें पूछती हैं तब म्हों करें उनके मूंदुसे शकुल्लाका नाम निकल आता है भीर वे बड़ी देर तक खजाए रह जाते हैं।।॥।

सानुमती—पही तो मैं पुनना चाहती थी। कञ्चुकी—बस, इसी दुःलके कारए। वसन्तोत्सव रोक दिया गया है। दोनों—जब तो ठीक ही है।

[नेपध्यमे]

बाइए महाराज, बाइए ।

कं चुकी---[कर्णं दत्वा] स्रये । इत एवाभिवर्तते देवः । स्वकर्मानुकीयतासः । उभे--तह। (तथाः) [इति निष्कान्ते]

[ततः प्रविशति पश्चात्तापसद्दशवेषो राजा विदूषकः प्रतीहारी च।]

कं चुकी — [राजानमवलीक्य] मही सर्वास्ववस्थालु रमस्तीयत्वमाकृतिविद्येषासाधः । एवसुस्यु-कोऽपि प्रियवर्शनी वेवः । तथा हि—

### प्रत्यादिष्टविशेषमण्डनविधिर्शामप्रकोष्ठार्पितं

विश्रतकाञ्चनमेकमेव वलयं श्वासीपरकाधरः ।

चिन्ताजागरखद्भतान्तमयनस्तेजोगुकादारमनः

संस्कारोश्लिखितो महामस्रिरिव चीसोऽपि नालस्यते ।।६॥

सानुमती—[राजानं दृष्टवा] ठाएँ क्खु पच्चादेसविमाएग्दा वि इमस्स किदे सज्ब्बा किसम्मवि ति । (स्वाने खलु प्रस्यादेवविमानिताऽन्यस्य कृते शकुन्तला क्लाम्यतीति ।)

राजा—[ध्यानमन्दं परिक्रम्य] —

प्रथमं सारङ्गाच्या त्रियया प्रतिबोध्यमानमपि सुप्तम् । अनुशयदुः खायेदं हतहृदयं संप्रति विदुद्धम् ॥७॥

कञ्चुकी— [कान सगाकर] घरे! महाराज तो इधर ही चले ब्राट्टे है। घव जायो, तुम स्रोग प्रपना-प्रपना काम देखी।

दोनो--बहुत भ्रच्छा । [दोनो जाती हैं ।]

[विदूषक भीर प्रतीहारीके साथ पछताते हुए राजा माते हैं।]

कञ्चको — [ राजाको देखकर] महा ! जो शुन्दर होते हैं वे सभी दवामी में सच्छे लगते हैं । देखों, उदास होते हुए भी महाराज की सच्छे लग रहे हैं । क्योंकि—केवल बाएँ हाथ परके को छेके एक जुनवस्थी छोड़कर उन्होंने शोभा बढ़ानेवाले सभी शहने उतार दाले हैं, उनकी क्यांकिनों को गोज भी लाल हो गया है भीर चिन्तांके कारण रातभर जागनेने उनकी मार्जि भी समझ्य पर्दे हैं। पर रहा क्षकार दु:बी होनेपर भी वे उसी प्रकार दु:बी नहीं लगते जैसे व्यावक कारण हु सा वह महास्थानित कारण कोटा नहीं लगते जैसे व्यावक कारण हु सा वह महास्थान हु सो लोटो से सारकक कारण छोटा नहीं लगते पर भी अपनी चमकके कारण छोटा नहीं लगता ।।६॥

सनुमती—[राजाको देखकर] यद्यपि शकुन्तलाको छोड़कर इन्होंने उसका बड़ा भारी अपमान किया है तिसपर भी शकुन्तलाका इनके लिये तहपना ठीक ही जैनता है।

राजा—[चिन्तामें पूनता हुया] उस समय जब वह मुगके समान खीबाँवालो मेरी प्यारी सकुन्तला बार-बार मुक्ते समका रही थी तब तो मेरी झीबों खुली नहीं, झब केवल पख्नतावेका दुःस सहनेके निये मेरा यह प्रभागा हुदय जाग उठा है ॥॥॥ सानुमती—र्ण इंदिसारिंग सर्वस्सियीए अध्यक्ष्मारित । ( नन्वीहस्तीन तपस्विन्या मान-वेयानि । )

विश्वयकं:—[ बपनायं ] लिंग्यो एसो नूमी वि सजन्यलावाहिता। सा बात्यं कहं चिकिन्ववस्त्रो भविस्तादं ति। (लिङ्कृत एय भूगोऽपि शकुन्तवाव्याधिना। न जाने कवं चिकि-सिताव्यो भविष्यतीति।)

कंकुकी---[ उपगप्त ] बयलु जबतु वेव: 1 महाराज ! प्रत्यवेकिताः प्रमवननभूमवः । यथा-काममध्यास्तां विनोबस्यानानि महाराजः ।

राजा — केमवति ! महक्कादमात्यज्ञायंपिशुनं बृहि । विराम्रवीवनाम्न संभावितवस्मामिरस्य सर्वासनमम्बद्धास्त्र । बरम्रत्यवेशिकां वीरकायंमार्थेल सरप्रभारोध्य वीवताविति ।

प्रतीहारी-- जंदेवो स्नारणवेदि । (यह व ग्राज्ञापयति । [इति निष्कान्ता । ]

राजा — बातायन ! स्वमपि स्वं नियोगमधून्यं कुद ।

कंचकी — यदाक्रापयति देवः । डिति निष्कान्तः । ]

विदृशक—िकवं भववा शिएम्मिच्यमं। संपदं तिसिरातवच्छेक्यरसरीए द्वमस्सि पमद-चक्कद्देसे मसारणं रमदस्सित। ( कृतं भवता निर्मक्षिकम्। सांप्रतं शिक्षरातपच्छेदरमसीमेऽस्मिग्न-मदनोटेसे मारमानं रमिष्यसि । )

सामुमति - क्या करें, बेचारी सकृत्तलाके भाग्य ही ऐसे हैं ?

विदूषक — [ अलग ] भ्रोह ! शकुन्तलाके रोगने इन्हें फिर भ्रा चेरा है। न जाने यह रीग जायगा कैसे ?

कञ्चुकी—[पास जाकर] सहाराजकी जय हो। प्रमय-सनकी भूमि साइ-बुहारकर डीक कर दी गई है। प्रव प्राप चलकर जवतक चाहें तबतक उस मनवहलायकी भूमिमें विश्वास करें।

राजा—प्रतीहारी ! जाकर मेरी भ्रोरके धमारय प्रायंपियुनसे कहना कि स्राव मैं देरछे उठा हूँ, इसलिये न्याय करनेके लिये समा-भवनमें नही पहुँच पाऊँगा। प्रजाका जो कुछ भी अपि हो वेह स्रोप क्लिक्टर मेरे पास प्रिजवा दीजिएगा। समझी।

प्रतीहारी -- जैसी महाराजकी माज्ञा। [जाती है।]

राजा --- जाधो वातायन ! तुम भी अपना काम देखी।

कञ्चुकी — जैसी देवकी भाजा [जाता है।]

विदूषक—भाष्ट्रा किया जो सब मिन्छयाँ उड़ा दीं। सब स्नाप चलकर उस प्रमदवनमें मन बहुलाइए जहाँ न तो जाड़ेकी ठंडक ही है न गर्मीकी तपन ही। राजा - वयस्य यवुष्यते रन्ध्रोपनिपातिनोऽनर्या इति तदव्यभिचारि वचः कृतः ।

म्रुनिसुताप्रखयस्मृतिरोधिना मम च मुक्तमिदं तमसा मनः । मनसिजेन सखे प्रहरिष्यता धतुषि चृतशरश्च निवेशितः ॥ ८ ॥

निदृषक:—चिट्ठ वाष । इमिला दश्यकट्टेल कावत्यवालं लालइस्सं । ( तिष्ठ तावत् । यनेन दश्यकाटेन कारदेवालं नालियलामि ।) [ इति दश्यकाष्ट्रसुसम्य चूर्ताकुरं पातिस्तुमिण्डति ।] राजा—[ सन्दिनस् ] भचतु दृष्टं अञ्चलचंत्रस् । सक्षे ! क्योपविष्टः प्रियायाः विश्ववृद्धा-रिलीय लतास दृष्टं विलोभयामि ।

विद्रपक:—सं धातम्यापरिधारिया बहुरिया भववा संविद्वा माहवारमण्यवे इमं वैसं धावनाहित्सं । तहि में चित्तास्त्रपायं सहत्यतिहितं तत्तहोत्योग् सन्वन्ताग् प्रविन्तिवाह-सारोहि ति । (नव्यासन्यरिचारिका चतुरिका भवता संविद्या माधवीमध्यप इमा वेनामविवाह-क्रिये । तत्र में चित्रस्त्रसम्बन्धाः सहत्वतिकितां तत्रभवस्याः सहत्त्वतायाः प्रतिकृतिमानयेति ।)

राजा---ईट्टां हृदयविनोदनस्थानम् । तत्तमेव मार्गमादेशय ।

विदूषक: - इदो इदो भवं। ( इत इतो भवान्।)

[उभौ परिकामतः। सानुमत्यनुगच्छति।]

राज—वयस्य ! किसीने बहुत ठीक कहा है कि विपत्ति सदा मजसरकी ताकमें रहा करती है। देखी— प्रभी मेरे मनसे शकुन्तवाको भुवा देनेवाला मोह जतरा ही नहीं चाकि मुक्ते भारतेके लिये खपने धनुषपर आमके बीरका यह नया वारण चहाकर कामदेव भी आ चमका॥ । ।।

राजा—[हुँसते हुए ] घच्छा-प्रच्छा, रहने दो। देस लिया तुन्हारा श्रह्मतेज। प्रव चलो मित्र, कोई ऐसा स्थान बताधो जहीं बैठकर प्रियासे कुछ-कुछ मिलदी-जुलती लढा-प्रोंको देसकर प्रपनी धाँखें ठच्डी की जायें।

विद्वक—पर घापने तो घमी रिनवासको दासी बतुरिकाको कहा है न, कि हम माधवी-मंडपमें आकर जो बहसाते हैं धौर तुम हमारे हायका खीचा हुमा शकुन्तखाका चित्र वहाँ लेती माना।

राजा-हाँ वह स्थान तो है मनबहुलावका । तो उधर ही ले चलो । विद्यक-तो इधरसे घाइए महाराज, इधर से ।

[ दोनों मुहते हैं, सानुमती पीछे हो लेती है। ]

विद्रुषक:—एसो मिल्सिलापट्टमस्लाहो माहबीमण्डवो उवधाररमिलाज्यवार शिस्तंसमं साम्रदेश विभ्र शो पढिच्छवि । ता पविसिम्न शिसीवडु भवं । (एव मिल्सिलापट्टस्यानाया माववीमण्डय उपचाररशीयतया निःसंग्रयं स्वागतेनेव नौ प्रतीच्छति । तस्प्रविच्य निपीदतु मवानु ।)

[उभौ प्रवेशं कृत्वापविष्टौ ।]

सानुमती—स्वासीस्तवा बेस्किरसं वाच सहीए पढिकिव। तवो से भनुणी बहुबुहं प्रचामं रिण्वेवहरसं। (लतासंभिता द्रक्ष्यामि तावरसस्याः प्रतिकृतिम्। ततोऽस्या भर्तुबहुमुख-मनुरागं निवेदयिष्यामि।) [इति तथा कृत्वा स्थित।।]

राजा—सक्ते सर्वभिदानीं स्मराभि शकुन्तलायाः प्रवसनुतान्तम् । कथितवानिस्म भवते
च । स भवान्त्रत्यादेशवेलायां मत्समीपगतो नासोत् । पूर्वमपि न त्वया कदाजित्संकीतितं
तत्रभवत्या नाम । कथिदहानिव विस्मृतवानिह त्वमृ ।

विद्रयकः — रा विश्वमरामि । किंतु सब्बं कहिष्ठ श्रवसारो उरा तुए परिहासविष्ठणको एसो रा भूदत्यो सि शावसिक्वं । मए वि मिप्पिचबुद्धिरा तह एक गहीदं । कहबा भविदश्यादा क्लु बलववी । ( न विस्मरामि । किंतु सर्वं कविदःशऽवसाने पुनस्तया परिहास-विप्यप्त मुनार्यं इरवास्थातम् । मयापि मृत्यिण्डबुद्धिना तर्वेव गृहीतम् । श्रयया भवितव्यता कालु बलवती ।)

सानुमती एव्यं स्पेदं। (एवं नुएतत्।) राजा [ब्वान्ता] सखे! त्रायस्य मामु।

बिदूषक — देखिए ! फूलोंसे सजी हुई मिए।शिलाकी सुन्दर चौकी बिछाकर यह माघवीकी कंज मानो झापका स्वागत करनेकी बाट देख रही है। इसलिये वही चलकर बैठा जाय।

### दोनों प्रवेश करके बैठते हैं।

सानुमती—मण्ड्या तवतक मैं सताकी घोटसे देखती हूँ कि मेरी सखीका चित्र कैसा बना है। तभी तो मैं बाकर उससे बता सकूँगी कि तुम्हारे पति तुमपर कितने प्रकारसे प्रेम दिखा रहे हैं। [वैसा करती है।]

राआ—वयस्य ! धव शकुन्तलाको सभी बातें स्मरण घा रही हैं घीर तुमसे तो मैं सब बता फुका हैं। जब मैंने शकुन्तलाको यहाँसे लोटाया या उस समय न तो तुम ये ही फ्रीर न तुमने वे सब बातें ही स्मरण दिलाई। जान पहला है नेरे हो समान तुम भी भूल गये थे।

विद्वयक — भूतातो नहीं था। पर सब कुछ कह चुकनेपर भाषने अतमें जब यह कह डाला कि ये सब बातें तो मैंने हैंसीमें कही थीं तब मेरी मट्टीकी पिडवाली खोपड़ी भी वहीं सच समफ बैठी। या यों कहिए कि जो होनेवाला होता है वह होकर ही रहता है।

सानुमती — यही बात है। राजा — [सोचकर] बचाम्रो मुक्ते मित्र ! विदूषकः भी कि एवं। प्रश्चलवन्यं क्षेत्र हिंदिसं तुद्दः। कवा वि सप्पूरिसा सोमवत्तव्या श होत्तिः। संप्रवादे वि स्थिकन्या गिरीधोः। (भी: किमेतत्। प्रनुपपनं बत्वीहसं स्वयि। कवाऽपि सस्पृद्यः शोकवक्तव्या ग भवन्ति। नन् प्रवातेऽपि निष्कम्या गिरयः।)

राजा — वयस्य ! निराकरराविक्लवायाः प्रियाया समवस्थामनुस्मृत्य बलववशराोऽस्मि । सा हि—

> इतः प्रत्यादेशात्स्वजनमनुगन्तं व्यवसिता स्थिता तिष्ठेत्बुच्चैदिति गुरुशिष्ये गुरुसमे । प्रनर्दिष्टं बाष्पप्रसरकत्वामार्पितवती

मयि करे यत्तत्सविधमित्र शन्यं दहति माम् ॥६॥

सीनुमती—ग्रम्महे। ईदिसी स्वक्रजनपरवा इमस्स संवावेरण ग्रहं रमामि। (ग्रहों ! इंडकी स्वकार्यपरता। श्रस्य संतापेनाहं रसे।)

विद्रपकः—भी प्रतिय में तक्को केला वि तत्तोहोवी प्राप्नासचारित्या स्पीवे लि। (मी: प्रसित में तर्जः केनापि तत्रभवती प्राकाशवारित्या नीतीत ।)

राजा—कः पतिवेषतामन्यः परामर्ष्ट्रं पुत्सहेत । मेनका किल संख्यास्ते जन्मप्रतिष्ठेति खुतवानस्मि । तत्सहचारिसोभिः सखी ते हुतैति मे हृवयमाञ्जङ्कते ।

सानुदती—संभोहो क्खु विम्हषिए।ज्जो ए पडिबोहो। (संमोहः खलु विस्मयनीयो न प्रतिबोधः।)

विदूलक — घरे धाप यह क्या कर रहे हैं ? यह घापको होभा नही देता। सज्जन सीग कभी ऐसे दुसी नही होते। देखिए, प्रौत्री घानेपर भी पहाड़ नहीं हिला करते।

राजा-- भित्र ! त्रिष्ठ समय मैंने प्यारीको यहाँने लौटाया उस समय उसकी जो दशा की उसे स्मरण करके में मापे मे नहीं रह पाता । क्योंकि, उस समय वह-जब यहाँने लौटा वी गई मीर मप्ते स्वयं सामियोंके पीछे क्लों समी तब गुरुके समान पुरुव गुरु शिष्योंने उसे बटिकर कहा कि सुन यही रही। वह कही हो पर । उस समय मौकों में मू मरकर मुक्त निष्टुरकों मोर उसने वो देखा पा वह मुक्ते ऐसी पीड़ा दे रहा है जैसे किसीने विषये बुक्ते हुए शरुमते मेरे शरीरमें वाब कर दिया ही ॥ ।।

सानुमती — प्ररे! प्रपने किएपर इतना पछतावा! इनके दुःखको देकर मेरे जी को बड़ा सन्तोप मिल रहा है।

बिद्रमक — महाराज ! में सोजता हूँ कि देवी श्रकुत्तलाकों कोई स्वर्गीय दूव उठा ले गया होगा। राजा—परे, उस पतिद्रताको दूसरा झू कौन सकेगा। पर सुना है कि उसकी माँ मेनका है। मुक्ते डर है कि कहीं उसकी सम्बर्ग हो। उसे न उठा ले गई हों!

सानुमती—हम समय राजाको जो इतनी बात स्मरण हो रही हैं उन्हें सुनकर सुर्फे इतना भवरज नहीं होता जितना इस बातपर कि उस समय वे भूल कैसे गए थे। बिद्रवकः — बद्द एवर्व सन्ति क्यु समाप्रमो कालेगा तत्तहोबीए । (यद्येवम् प्रस्ति सन् समागमः कालेन तत्रभवत्या ।)

राजा---कथमिव ।

ब्रिट्सपकः—ए रक्क मावापिवरा भत्तुविसोमग्रुक्तिकः हृहिवरं विरं वैविक्रवं पारेन्ति। (न सलु मातापितरौ मनुवियोगदुःसितां दुहितरं विर द्रष्ट् पारयतः।)

राजा---वयस्य ।

स्वप्नो नु माया नु मतिश्रमो नु क्लिप्ट नु तानत्फलमेन पुरवम् । व्यसंनिवन्यै तदतीतमेने मनोरथानामतटप्रपाताः ॥१०॥

विदूषकः— मा पृथ्यं । श्रंपुलीक्षम् एव्य स्वितंत्रस्यं क्षत्रसंभावी क्रविन्तरिएव्यो समाग्रसो होदि सि । ( मंदम् । नन्वङ्गुलीयकमेव निदर्शनमदस्यंभाव्यविन्तनीयः समाग्रमो मवतीति ।)

राजा—[ म्रगुलीयक विलोक्य ] मध्ये इवं ताववसुलभस्थानम्रांति शोचनीयम् ।

तव सुचरितमङ्गुलीय नृनं प्रततु ममेव विभाव्यते फलेन । अरुगनखमनोहरासु तस्याभ्युतमसि लब्धयदं यदङ्गुलीवु ॥११॥

सानुमती—जद प्रच्याहत्यगर्व भवे सच्चं एथ्व सोधासिज्ञं भवे। (यद्यायहस्तगतं भवेत् सर्थमेन शोधनीयं भवेत्।)

विदूषक—-यदि उसकी सिखयौही उठाले गई। होंगी तब तो उसे थोड़े दिनोमे मिलाही समिक्तिए ।

राजा—क्यो ?

विदूषक--पितसे बिछुडी हुई घपनी कन्याका दुःख माता-पिता ग्रधिक दिनों तक नहीं देख सकते।

राजा— मित्र ! मैं ठीक-ठीक समक्ष हो नहीं पारहा हूँ कि शकुन्तलाका वह मिक्सप सपनाथा, याजादूषा, याभ्रम या, याकिसी ऐसे पुष्पका फलया जिसकाभोग पूराहो चक्ताथा। सचमुत्र इन बातोने मेरी सभी घालाघोको लडे पहाड़से गिराकर पूर-पूर कर डालाहै।।१०।।

विदूषक -- ऐसा न कहिए। यह घेंगूठी ही बतना रही है कि उससे मेंट प्रवश्य होगी।

राजा — [ सेंगूठी देवकर ] हाय ! इत्तर मी मुक्ते वहा तरस माता है कि इतने खुन्दर स्थानर एवेकर भी यह निकलकर की शिर पढ़ी। सरी सेंगूठी ! तेरी इस दशासे ही ज्ञान हो जाता है कि मेरे हैं। सुमान तेरे पुष्पों का भी भीग पूरा हो कमा या। नहीं तो शक्तुन्तवाके लाल नवींवाणी सेंगूनियोंने मता तू स्थी निकलकर गिरती। ।११।

सानुमती—हाँ, यदि यह किसी दूसरेके दाय लग गई होती तब तो सचमुच इसपर दया माती। विदूषकः — भो द्रश्रं सामभुद्दा केसा उन्हादेस तत्तहोदिए हस्थावभासं पाविदा । (भी ह्र्यं नामभुद्रा केनोद्धातेन तत्रमवस्या इस्ताभ्यासं प्रापिता ।

सानुमती - मम वि कोदूहलेख प्रधारिको एसो । ( ममापि कीतूहलेनाकारिता एषः । )

राजा-अनुतवाम् ! स्वनगराय प्रस्थित मां प्रिया सवाज्यनाह-कियविरेणार्यपुत्रः प्रतिर्पति वास्यतीति ।

विद्रषक:--तदो तदो । ( ततस्ततः । )

राजा-पश्चाविमां सुद्रां तबद्रगुलौ निवेशयता नया प्रत्यभिहिता-

एकैकमत्र दिवसे दिवसे मदीयं

नामाचरं गण्य गच्छति यावदन्तम् ।

तावत्त्रिये मदवरोधगृहप्रवेशं

नेता जनस्तव समीपम्रपेष्यतीति ॥१२॥

तव दारुगात्मना मया मोहान्नानृष्टितम् ।

सानुमती—रमालीभो क्लु भवही विहित्सा विशंवादिवो । (रमासीयः सल्वविधिना विशंवादितः ।)

विदूषक. — श्रय कहं धीवलकप्पिग्रस्स लोहिग्रमण्यस्स उदलब्भन्तले ग्रासि । ( ग्रय कयं धीवरकल्पितस्य रोहितमस्यस्योदराम्यन्तर ग्रासीत् । )

राज-शचीतीर्थं वन्दमानायाः सख्यास्ते हस्ताद्गङ्गास्रोतसि परिश्रद्यम् ।

विदूषक—धच्छा, यह तो बताइए कि घापको यह घँगूठी देवी शकुन्तलाके पास पहुँच कैसे गई ?

सानुमती—इसके मनमे भी इस झातको जाननेका वैसा ही चाव है जैसा मेरे मनमें है।

राजा—- ग्रच्छा मुतो। जब मैँ वनसे घपनो राजधानीको लौट रहा था उस समय प्यारीने ग्रीकोमें ग्रीसूभर कर पूछा था—-- ग्रब कितनों दिनोंमें मुघ लीजिएगा।

विदूषक---तब-तब।

राजा—तब उनकी उंगकीमें यह घेंगूठी पहनाते हुए मैंने कहा था —प्यारी ! इस घेंगूठीपर किसे हुए मेरे नामके प्रकारोकी प्रतिदेत गिनती रहना ! जब सभी प्रकार गिन चुकोगी तब रिनवासका कोई सेवक तुन्हें बुलानेके सिये यहाँ घा पहुँचेगा ।।१२।। पर मुक्त कठीर-हृदयसे ऐसा करते न बन पड़ा।

सानुमती -- बात तो बड़ा अब्छी बी पर दैवने सब चौपट कर दिया।

विदूषक—प्रच्छातो उस मञ्जूएने जिस रोहू मञ्जूजीको काटा था उसके पेटमें वह श्रॅयूठी कहीं से पहुँच गई ?

राजा—जग शकुन्तला शचीतीयंको हाथ जोड़कर प्रशास कर रही थी उसी समय वह भंगूठी उंगलीसे निकलकर गंगाजीकी घारामें जारेगरी। बिदूषकः — बुक्जइ । (युक्यते ।)

सानुमती—सन्दे एक तबस्मिलीए सडन्थलाप्त अधम्मनीवली इमस्स राएसिली परिखए स्वेही सासि । सहवा देसिनी सद्धरासी सहित्सालां स्ववेशविष कहं विस्र एवं । (सत् एव सुर्व्हनमृत्यः सङ्कलवाया सब्दंगी ट्रोटस्य राजकुँ: परिखुषे सन्देह साहीत् । सब्वेहसीप्नुराहोन्नीकान-सपेकते । कविमेवतत् ।)

राजा---उपालप्स्ये तावदिदमङ्गुलीयकम् ।

विदूषकः —[ज्ञारमगतम्] गहीबो रोस पन्या उम्मलकासम् । (ग्रहीतोऽनेन पन्या उन्मलानाम् ।)

राजा--

क्यंनुतं वन्धुरकोमलाङ्गुर्लिकरं विद्वायासि निमझमम्मसि । <sub>भयवा</sub>—

अनेतनं नाम गुर्ण न लवयेन्मयेन कस्माद्वधीरिता प्रिया ॥१३॥ विद्युप्तः —[मारमगतप्त] महं क्षु बुक्षुकृष्ण कावित्कृत्रीत् । (सहं कलु बुक्क्या कावि-तव्य इति ।)

राजा-अकारएपिरत्यागानुशयतस्रहृदयस्तावदनुकम्प्यतामयं जतः पुनर्दर्शनेत् ।

[प्रविश्यापदीक्षेपेस वित्रफुलकहस्ता]

चतुरिका-इमं चित्तगवा भट्टिगी । (इयं चित्रगता भट्टिनी ।)

[इति चित्रफलकं दर्शयति।]

विदूषक-प्रच्छा, यह बात है।

सानुमती—जान पड़ता है कि इसीलिये इन राजियने अधर्मके डरसे वेवारी शकुन्तलाके साण विवाह होनेकी बातोंमें संदेह किया था। नहीं तो भला ऐसे प्रेममे क्या किसी पहुचानकी मावस्यकता पड़ती है।

राजा---मैं भ्रभी इस भैंगूठीको डॉटता है न।

विदूषक-[प्राप ही ग्राप] भरे, ये तो ग्रव पागल हो चले हैं।

राजा— घरी घँगुठी! उन सुन्दर उँगिलयोको छोड़कर तूनयों जलमें कूदने गई। पर मैंगुठीमें तो जीव नहीं या इसलिये उसने गुणकी परखन की हो तो ठीक है, पर मैंने मनुष्य होकर उसका कैसे निरादर कर डाला।।१३।।

विदूषक — [ग्रृप ही भाष] यदि थोड़ी देर ग्रीर इनकी यही दशा रही तब तो मेरी भूक मुक्ते क्या ही डालेगी।

राजा—है प्यारी ! तुस्हे बिना कारहा छोड़ देनेकी जलनसे मैं जलाजारहा है। मुक्ते मपनादर्शन देकर दयाकरके ज़िलाती लो।

[परदा उठाकर चित्रफलक लिए हुए प्रवेश करके]

चतुरिका -- यह रहा देवीका चित्र। [चित्रफलक दिखाती है।]

विदूषक:— साहु बफ्स्स । महुराबस्थाएवंसिएण्यो भाषाण्युप्यवेसी । सत्तवि बिष्ण में विद्वी रिक्क्ष्यस्थाप्रप्यवेसेषु । (साधु वयस्य । मधुरावस्थानदर्शनीयो भावानुप्रवेदाः । स्वतःसीव में हिष्टिनिम्नोक्षतप्रदेशेषु ।)

सानुमती— अन्मो एसा राएसिएो एिउएदा। जाएो सही आगादो में बट्टिव ति । (आहो एवा राजवेनियुराता। जाने सस्यम्रता में वर्तत इति ।)

राजा---

यद्यत्साधु न चित्रे स्यात्क्रियते तत्तदन्यथा। तथापि तस्या लावएयं रेखया किंचिदन्वितम् ॥१४॥

सानुमती—सरिसं एवं पञ्छादावगुरुगो सिगोहस्स ग्रग्णबलेवस्स ग्र । ्सहशमेतत्पश्चात्ताप-गरोः स्नेहस्थानावलेपस्य च ।)

विद्यक:—भो बार्गि तिष्एामो तत्तहोवीमो बोबान्त । सरुवामो म बंसागीमामो । कदमा एस्य तराहोती सज्याला । (भो: इदानी तिस्त्रस्तत्रभवत्यो हस्यन्ते । सर्वीश्च दर्शनीयाः । कतमाऽत्र तत्रभवती शकुस्तला ।

सानुमती—म्रागिष्णो क्खु ईविसस्स रूबस्स मोहविट्टी स्रम्नं जर्णो। (सनिश्रज्ञ: खल्बी-हक्षस्य रूपस्य मोघहिष्टरय जनः।)

राजा--त्वं तावत्कतमां तकंयसि ।

बिदूयक—वाह, वयस्य ! वाह। इसके ग्राग-प्रग ग्रायने ऐसे सुम्दर बना बिए हैं कि इसके मनके भावतक ठीक-ठीक उत्तर ग्राए हैं। मेरी ग्रांखें तो इस चित्रमे बने हुए ऊर्जि-भीचे स्थलीमे जैसे ठोकरें खाती रह जाती हैं।

सानुमती— भरे! राजिंप तो बड़े चतुर चित्रकार हैं। चित्र ऐसा जान पड़ता है मानो सकी शकुन्तना सामने ही खड़ी हो।

राजा—यद्यपि मैंने इस चित्रके सब दोष ठीक कर दिए हैं फिर भी इन रेखार्घों में देवीकी सुन्दरता बहुत चोहांसी ही उतर पाई है।।१४॥

सानुमती-इस पछतावे भीर नम्रतासे भरे प्रैमीको ऐसा ही कहना शोभा देता है।

विद्रवक — क्यों ! इस चित्रमे तो तीन-तीन देविया रिखाई पड़ रही हैं और तीनों एकसे एक वड़कर चटकी थी हैं। बताओ तो, इनमें देवी शकुन्तला कोन-सी हैं ?

सानुमती--इस असूभेको सुन्दरताकी तनिक भी परख नहीं है।

राजा--- प्रच्छा, तुम इनमेसे किसको शकुन्तला समक्त रहे हो ?

विद्युषक:—तवकेषि जा एसा सिडिमकेसबग्वयुष्यत्वकुमुनेश केसन्तेशा उनिम्मणस्ते-श्रीबगुण वक्षरोश वितेसदो घोसरिमाहि बाहाहि घवतेमसिशिद्धतरुष्यत्वस्य पूष्पा-श्रवस्य गाते इतिपरिस्ता विश्व मालिहिश सा सङ्ख्या । इदरामी सहोभो ति । ( तर्क-यामि यैवा श्रिप्तकक्षरबग्याहानकुमुनेन केशान्तेनीद्भिन्तस्वेदिबन्दुना बदनेन विशेषतोऽप्रमृताम्यां बहुन्यासवसेकिनिग्यतक्ष्युरस्वस्य चूत्रावपस्य पास्व ईपत्यरिश्चानेवासिक्ता सा शकुन्तवा । इतरे सस्थावित । )

राजा--- निपुर्णो भवान् । ग्रस्त्यत्र मे भावचिद्धम् ।

स्विन्नाङ्ग्लिविनिवेशो रेखाप्रान्तेषु दृश्यते मलिनः ।

अर्थुच कपोलपतितं दृश्यमिदं वर्तिकोच्छ्वासात् ॥ १४ ॥

चतुरिके ! प्रथंलिखितमेतद्विनोदस्थानम् । गच्छ । वर्तिकां तावदानय ।

चतुरिका— अञ्ज माढव्य ! ध्रवलम्ब चित्तफलधं जाब धाश्रच्छामि । ( पार्यं माढव्य ! ध्रव-कम्बस्य चित्रफलकम् यावदागच्छामि ।

राजा— ग्रहमेवैतदवलम्बे। [इति यथोक्तं करोति।] [निष्कान्ता चेटी।]

राजा-[ नि.श्वस्य ] महं हि-

साचारित्रयाष्ट्रपगतामपहाय पूर्वं चित्रापितां पुनरिमां बहुमन्यमानः । स्रोतोबहां पथि निकामजलामतीत्य जातः सस्वे प्रशयवान्त्रगतिष्यकायाम् ॥१६॥

विद्रवक—मैं तो समफता हूँ कि पानीके डिड्कावने जो यह आमका पेड़ चसक रहा हैं उद्योगे सटकर फुछ बनी हुई-सी जो बही दिखाई देती है वही शकुन्तना है, जिसके ठीने जुड़ींसे फुल गिर रहे हैं, मुह्यर पत्नीकेशी वूँचें भनक रही है और दोनों कज्ये भुक्ते हुए हैं। इसके साथ वाली ये दोनों इसकी सिक्क्यों होगी।

राजा—तुम सबमुच चतुर हो। यहाँ मेरे प्रेमके चिह्न भी बने हुए हैं। चित्रकी कोरोंपर मेरी पसीबी हुई उनुक्तियोंके काले थब्बे पड़ गए हैं धौर मेरी प्रांबोंते जो घौनू टपका, उससे बकुन्तवाके गाल परका रंग उसर घाया है। १४।। घरी चतुरिका! घमी इस विनोद स्थानका वित्र पूरा नहीं बन पाया है। या, चित्र बनानेकी कृषियों तो लेसी था।

चतुरिका--मार्यमाळव्य! इस चित्रपटको थोड़ा थामे तो रहिए, मैं ग्रमी ग्राती हूँ।

राजा -- मैं ही इसे थामे रहता हैं।

[चित्र-फलकले लेताहै।] [चेटी जातीहै।]

राजा---[ज्यांत भरकर] मित्र ! मेरी दशा तो देखी कि जब नह स्वयं मेरे पास माहै भी तब तो मैंने उसे निरादर करके लोटा दिया और मज उसके चित्रपर इतना प्रेम दिखाने चला हैं। यह तो ऐसा ही है जैसे कोई मरी हुई नदीको छोटकर मृगदृष्णाकी और खपके।। १६।। वितृषंक:—[धारमंगतम् | एसो भ्रत्सभवं स्वाव भ्रतिकृतिम्य निकारित्वृह्यां संकंतो । [प्रकाशम् ] भो प्रवरं कि एत्व तिहृदक्यं । (एवोऽनभवान्नदीमतिकस्य कृतृत्विकृतं संकातः । भी: प्रवरं क्रिमन् निवित्वस्यम् ।

सानुमती--को को पदेशों संहीए ने क्रॉहर्क्बो तं तं ब्रालिहिंडुकामी भेवे। (यो यः वैदेशः सर्थ्या वेडिकक्सतं तमालिखिनुकामी मवेद। ]

राजा-भूयताम्-

कार्या सैकतलीनहंसमिथुना स्त्रीतीवंहा मीलिनी पादस्तिमिभितो निषयेशहरिखा गौरीगुरोः पावनाः । शास्त्रालम्बितवरंकलस्य च तरोनिमीतमिर्व्हास्ययः

शृङ्के कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्डूयमानां मृगीम् ॥ १७ ॥

विदूषकः—[ प्रात्मगतम् ] जह धहं देश्लामि पूरिदब्दं रोश वितक्तमं लांबकुषारां तावतारां कदम्बेहि। (यपाऽहं पश्चाम पूरितब्यननेन वित्रफलकं लम्बकुषानां तीपसानां कदम्बै:।)

राजा-वयस्य ग्रन्यव । ज्ञकुन्तलायाः प्रसार्धनमभित्रेतेनंत्रविस्मृतमस्माभिः ।

विदूषकः — किं विद्या (किमिव।)

सानुमती — वरावासस्स सीउमाशस्स म जं सीरेसं अविस्सवि । ( वनवासस्य सीकुमायस्य व यतसङ्खं अविष्यति । )

विहूंपक — [ माप ही भाप ] यहाँ महाराज तो नदीको छोड़कर मृत्तृष्णाके पीछे दौड़ पट रहे हैं । [ प्रकट ] कही मित्र ! प्रव इस चित्रमें भीर क्या बनाना रहाया है ?

सानुमतो – में सोचती हूँ कि राजा घट चित्र वे स्थान दनावेंगे को मेरी सर्बोकी बहुत प्यारिये।

रांजा— हुनो ! ण्यो मालिनी नदी बंनानी है जिसकी रेतीमें हंसके जोड़े बैठे हों। उसके दोनों घोर हिमालयको वह तलहटी दिखानी है जहां हरिएा बैठे हुए हों। मैं एक ऐसा पेड़ जी स्रोचना बाहता हूं जिसपर बल्कसके वस्त्र टीग हुए हों घोर जिसके नीचे एक हरिएी। प्रपत्ती बाई ग्रोख काले हरिएाको सींगसे रगड़कर खुजसा रही हो।। १७॥

विदूषक—[ग्राप ही ग्राप ] मेरी बात मानिए तो ग्राप इस चित्रको सम्बी-सम्बी दाड़ी बाले तपस्वियोसे मर डालिए।

राजा — वयस्य ! ग्रीर ग्रमी ती में शकुन्तलाको जी ग्रांमूर्वरण वहनाना चाहेता वा वे ही जनाना मूल गया हैं।

विदूषक-वे कीन-कीनसे ?

सानुमती - वे ही जो उसके जैसी सुकुमारी वनवासिनी कुमारियाँ पहना करती है।

राजा---

## कृतं मं कर्णापितवन्यनं सस्ते शिरीपमागरस्त्रिकस्मिकेसरम् । म वा शहरचन्त्रमरीचिकीमलं सृषालस्त्रं रचितं स्तनान्तरे ॥१८॥

विदेवकः— मिं कि श्व तेसहोवी रस्तुवर्णवर्षस्ववर्ताहियो प्रमाहत्येण पुहं घोवारिक वहव-विदेशी विधि दुष्टिं। [क्षेत्रवेशन निकंप दृष्ट्वा] पा एवी दांसीएंपुची सुंदुर्गरसपादक्वरो तसहीयीण विकार विहित्तहेयीव मुक्करो । (क्षी. कि नु तंत्रभवती रस्तुवत्रवर्पस्तवीमानाज्ञहस्तेन मुक्कर्पवर्णा विकार विकार विवार। धाः एव दास्याः पृतः कुगुमरसपाटक्वरस्त्तनभवस्या वदनमनिसञ्जति मधुक्तरः।

राजा-ननु वार्यतामेव एवटः।

विद्रयक—अवं एवव ध्रविसीवास्यं सासिवा इमस्स वारस्ये पहुविस्सवि । (भवानेवाविनीसानां शासिताऽस्य वारस्ये प्रभविष्यति ।)

राजा- युक्यते । प्रदि भोः कुसुमेलताप्रियातिये । किमत्र परिपतनंतिवसेनुभवति ।

एषा इसुमनिष्एषा तृषितांऽपि सती भवन्तमञ्जरका। प्रतिपालयति मधुकरी न खेलु मधु विना त्वया पिवति ॥१६॥

. सानुमती—प्रज्ज वि प्रभिजार्व क्षेत्रु एसो बारिबो । (प्रद्याप्यभिजातं खत्वेव वारितः ।) विद्यकः—पश्चितिद्वा वि वामा एसा जावो । (प्रतिथिद्वाऽपि वामेषा जातिः ।)

राजा— वयस्य; म्रमी हो मैं वह सिरसका फूल भी नहीं बना पामा जिसकी डठल उसने कार्नोपर वर रक्क्षी बी भीर जिनका पराग उसके गालोंपर फंला हुया था। भीर म्रभी तो उसके स्तर्नोके बीचमें चन्द्रमाकी किरसाके समान पतले कमसके तन्तुमोकी माला भी नहीं बनाई।।१८।।

विद्रुषक—स्यों मित्र ! देवी घपनी कमलकी पंखडीके समान कोमल घौर लांल हथेलियाँसे घपना मूँह डके बहुत दरी हुई-धी खड़ी क्यों दिखाई दे रही हैं । [ब्यानसे देखकर] घरे ! देखिए, यह फलोंके रखका चोर नीच भौरा देवीके महत्तर घाकर मंडराए जा रहा हैं ।

राजा—भगामो तो इस ढीठको।

बिक्चक---कुटोंको दंड देना तो झापका काम है इसलिये अब झाप ही इसे भगाइए।

रांकां—'अच्छी श्रांत है! को रे फूंल और संताधीक ध्यारे शिलिंगि! तू नर्गों इसके सुहरेर भैंडरानेका कष्ट कर रहा है। तेरे प्रेमकी ध्यासी भाँरी तेरी धोर घांख लगाए फूलंपर बैठी हुई है और तेरे बिना सकरन्द नहीं पी रही है।।१६।।

साबुमती---इस फ्रेबरबॉमें भी यें किंतनी कोमलतासे मौरेको चले जानेके लिये कह रहे हैं। विद्वयक --- ऐसे सोटे लोग कहनेसे चोड़े ही मानते हैं। राजा-एवं भी न मे शासने तिष्ठसि । श्रूयतां तिंह संप्रति —

अक्लिष्टवालतरुपरुलवलोभनीयं पीतं मया सदयमेव रतोत्सवेषु । विम्बाधरं स्पृशसि चेद्श्रमर प्रियायास्त्वां कारयामि कमलोदरवन्धनस्थम् ॥२०॥

विदूषक: -- एकं तिस्त्रवाय्वयस्त कि सा भाइस्ति । [महस्य प्रात्मगतम्] एसी वाय उम्मत्ती । प्रष्टुं पि एसस्त संगेला ईदिसवय्णो विद्य संयुत्ती । [अकाराम्] भो चित्तं क्षु एवं (एव तीक्ष्णय्वयस्य कि न भेष्यति । एय तावदुम्मत्तः । ग्रह्मय्येतस्य सङ्गेनेद्रश्यक्षं इय सबुत्तः । भो. चित्रं बल्वेनत् ।)

राजा—कथं चित्रम्।

सानुमतो — आहं पि वारिए अवगदत्या । कि उस जहालिहिबाखुभावी एसी (ग्रहमपीदानीमव-गतार्था। कि पुनर्ययालिखिनानुभाव्येयः ।)

राजा-वयस्य किमिदमनुष्टितं पौरोभाग्यम् ।

दर्शनसुखमनुभवतः साचादिव तन्मयेन हृदयेन । स्मृतिकारिखा त्वया मे बुनरिष चित्रीकृता कान्ता ॥२१॥

[इति वाष्पं विहरति ।]

सानुमती- पुरवाबरविरोही प्रपुरवो एसो विरहमगो । (पूर्वावरिवरोध्यपूर्व एव विरहमार्गः ।)

राजा—क्योरे ! तू मेरा कहना नही मानता : तो सब मुन—मेरी प्यारीका जो प्रोठ स्रहूते नन्हें पौचेकी कोमल कोंप्लोंके समान लाल है धौर जिसे मैंने रितके समय भी बहुत बचा-बचाकर पिया था । उसे यदि तैने छुसा तो मुक्ते कमलके कोशमे डालकर बन्दी करा हुँगा ॥२०॥

विद्यक--पया तू ऐसे कटोर दण्ड देनेवालेसे भी नहीं डरता? [हँसकर प्राप ही प्राप] घरे, ये तो पानल हो ही गए हैं। ध्रव इनके साथ रहनेसे मैं भी कुछ-कुछ वैसा ही हो चला हूँ। [प्रकट] धरे महाराज! यह तो चित्र है।

राजा-- ग्ररे! क्या चित्र है?

सानुमती—स्वयं में ही ग्रब समक्ष पारही हैं कि यह वित्र है, फिर भला उसका तो पूछना ही क्या जिसने बकुन्तलामें तल्लीन होकर उसका चित्र बनाया है।

राजा—यह पुनने क्या दुष्कर्म कर डाला मित्र ! मैं तो बडा समन होकर सामने साबी हुई बाकुत्तलाके दर्शनका प्रानन्द ले रहा या । पर तुमने स्मन्या दिलाकर मेरी प्यारीको चित्र हो बना डाला ॥२१॥

[ऐसा कहकर भौसूबहान लगता है।]

सानुमती — यह तो विरहका निराला ही ढग देख रही हूँ कि जिसमें पहले कुछ था, ध्रव कुछ धीर हो है।

## राजा-वयस्य ! कथमेवमविधान्तवुःसमनुभवामि ।

## प्रजागरात्खिलीभृतस्तस्याः स्वप्ने समागमः । बाष्पस्त न ददात्येनां द्रष्टं चित्रगतामपि ॥२२॥

सानुमती—सम्बद्धाः पमिन्नवदं तुए पचादेसदुक्तः सउन्दलाए। ( सर्वया प्रमाजितं स्वया प्रत्यादेशदुःसं शकुन्नलायाः। )

### [प्रविश्य]

चतुरिका—जेबु जेबु भट्टा। बट्टिमाकरण्डमं गेष्टिम इदोमुहं परिषव म्हि। (जयतु जयतु भर्ता। बर्तिकाकरण्डकं गृहीत्वेतोमुख प्रस्थितार्शस्म।)

#### राजा—किंच।

चतुरिका—सो मे हत्यादो ग्रन्तरा तरिलग्रादुदीग्राए देवीए वसुमदीए ग्रहं एवं ग्रज्ज-उत्तरस्त उवरण्डरसं ति सबलङ्कारं गहीदो। (स मे हस्तादन्तरा तरिलकाद्वितीयया देव्या बसु-मस्याऽहमेवायंपुत्रस्योपनेव्यामीति सबलात्कार गृहीत।)

विदूषकः -- विदूश्चातुमं मुक्का। (दिष्ट्यात्व मुक्ता।)

चतुरिका — जाव देवीए विडवलमां उत्तरीघ्रं तरिलग्ना मोचेदि ताव मए लिण्वाहिदो घता । ( यावहेब्या विटपलग्नमुत्तरीयं तरिलका मोचयित तावन्मया निवाहित घात्मा । )

राजा-वयस्य उपस्थिता देवी बहुमानर्गावता च । भवानिमां प्रतिकृति रक्षतु ।

राजा — वबस्य ! जातते हो, इस समय मेरे हृदयपर क्या बीत रही है ? नीट न लगनेक कारखा मैं उससे स्वप्नमे भी नही मिल पाता और सदा बहते रहनेवाले ये ग्रीसू उसे चित्रमे भी नहीं देखने देते ।। २२ ।।

सानुमती — तुमने शकुन्तलाको छोड़कर हम लोगोके मनमे जो कसक भरदी थी वह स्राज तुमने सब घोडाली।

### [प्रवेश करके]

चतुरिका— जयहो, महाराजको जयहो। चित्र-सामग्रीका डब्बा सिए हुए मैं इधरही चली भारही यो कि —

राजा---तो क्या हुआ ?

चतुरिका — बीचमे ही तरिलकाके साथ द्याती हुई महारानी वसुमतीने यह कहकर मुक्तसे वचपूर्वक वह डब्बा छीन लिया कि मैंस्वय इसे द्यायंपुत्रके पास पहुँचा द्याती हूँ।

विदूषक — ग्रपना बड़ा भाग समक्त कि तू उनके हाथसे बिना पिटे बचकर निकल ग्राई।

चतुरिका--उधर तरिलका वृक्षकी डाली में उत्तकी हुई महारानीकी घोढ़नी घुड़ानेमें लगी, इधर मैं चुपचाप खिसक घाई।

राजा---जान पड़ता है महारानी बड़ा मूँह फ़ुलाए इधर ही चली घा रही हैं, इसलिये घव इस चित्रकों ले जाकर कहीं खिपा रक्खों।

विदूषक:--धलाएं लि भएगहि। [ विद्युश्वकृष्टादायोःबाग्र च ] जह भद्रं सस्तेज्ञरकाल-क्रुडादो मुज्जीमदि तदो मं मेहप्पहिच्छन्दे पासावे सहुाहेहि । (ग्रारमानमिति भए। यदि भवानन्तः पुरकालकूटान्मोक्ष्यते तदा मा मेघप्रतिच्छन्दे प्रसादे शब्दापय ) [इति द्रतपद निष्कान्तः ।]

सानुमती--- ग्रण्णसंकन्तहिश्रश्रोवि पढमसंभावरणं प्रवेक्सवि । श्रविसिडिललोहवो दारिए एसो । [ प्रविश्य पत्रहस्ता ]

( सन्यसकान्तहृदयोऽपि प्रवमसभावनामपेक्षते । अविधिष्ठित्वादं इदानीमेषः । )

प्रतीहारी-- जेबु जेबु देवो । (जयतु जयतु देवः ।)

राजा-वेत्रवित ! न सल्वन्तरा हटा त्वया देवी ।

प्रतीहारी-- ब्रह इं। पत्तहत्यं मं देक्सिय पित्रशियत्ता। (ग्रथ कियू। पत्रहस्ता मां प्रेक्स प्रतिनिवृत्ता : ]

राजा - कार्यका कायोपरोधं मे परिहरित ।

प्रतीहारी-देव अभवो विष्णवेदी-अत्यजादस्स गरासाबहुलुहाए एक एवव पोरकुरुह् श्चविक्खदं तं देवो पलारूढं पश्चक्लीकरेद्रु ति । (देव प्रमार्त्यो विज्ञापदृक्ति -- प्रयं जातस्य गरानाबहुलतयैकमेव पौरकार्यमवेक्षित तद्देव. पत्रारूढं प्रस्पक्षीकरोत्विति । )

राजा - इतः पत्रिकां दर्शय । [ प्रतीहार्युपनयति । ]

विदूषक---यह क्यो नहीं कहते कि हमे ही छिपा लो ? [चित्रपट लेकर उठकर ] ग्रच्छा, जब ग्रापको रनिवासके चगुलसे छुटकारा मिल जाय तो मेघप्रतिच्छन्र मदनमें मुभ्ते पुकार लीजिएगा।

[ ऋपटकर निकल जाता है ]

सानुमती-इन्होंने दूसरेको हृदय दे डाला है सही, पर ये घपनी पहली रानीके प्रेमको भी ठेस नहीं लगने देना चाहते। पर सच्ची बात तो यह है कि राजाके मनुमे रानीके लिये कुछ भी प्रेम बचान ही रह पाया है।

[हाथमें पत्र लिए हुए प्रतीहारीका प्रवेश।]

प्रतीहारी--जय हो, महाराजकी जय हो।

राजा - वेत्रवती ! तुस्हे बीचमे महारानी तो नही मिली भी ?

प्रतीहारी -- जी हाँ, मिली थी। पर मेरे हाबमे यह पत्र देखकर ग्रमी उलटे पाँकों सौट गई हैं।

राजा--वे समय ग्रसमय पहचानती हैं इसीलिये मेरे काममे बाधा नही बनना काहती होंगी ।

प्रतीहारी — महाराज ! ग्रमात्यने कहलाया है कि ग्राजका सारा दिन कई विभागोंको रुपग्रे-पैसेका जोड़ खगानेमें ही बीत गया। इसलिये प्रजाका केवल एक ही काम मैं देखा पाया हूँ। उसे पत्रमें पढ़कर ही देव समक्त लें।

राजा-लाझो, पत्र इधर दो ।

[प्रतीहारी पत्र ले जाकर देती है। ]

राजा—[धनुष्ठाण्य] कवन् । समुख्यनहारी सार्थनाहो धनिमत्रो नाम बौज्यस्ति विकन्तः । प्रमन्तमा किल तपस्त्री । राजानाते सस्यार्थक्षय इत्तेष्ठवसार्येन निर्मित्तप् । कन्दं सर्व्यमनस्त्रा । वेजवित ! वहुणनत्वावृत्तप्रतिकेन तप्रमन्ता । विजयता ! वहुणनत्वावृत्तप्रतिकेन तप्रमन्ता । प्रितिकार्यं । विजयता यदि काण्यियागम्बद्धस्य तस्य मार्योष्ठ स्थानः

प्रतीहारी-- वेव वार्थि एक्व साकेवधस्त सेहिस्सो बुहिसा सिन्युसर्युसर्याः साम्रा से सुसीमवि । (वेव इदानीमेव साकेतस्य श्रेष्टिनो दूहिता निवृ<sup>\*</sup>त्तपुंसवना जायाऽस्य श्रूयते ।)

• राजा---ननु गर्भः पित्र्यं रिक्यमहित । गण्छ । एवसमात्यं बृहि ।

प्रतोहारी--- अं वेवो प्रारमवेवी (यद्देव आज्ञापयति ।) [इति प्रस्थिता ।] राजा -- एहि तावत् ।

प्रतीहारी - इचिन्ह । (इयमस्ति ।)

राजा — किमनेन संततिरस्ति नास्तीति ।

येन येन वियुज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेन बन्धुना । स स पापादते तासां दृष्यन्त इति घुष्यताम् ।।२३।।

प्रतीहारी — एव्वं साम घोसहबव्वं । [तिष्कान्य पुत्तः प्रविदय| काले पबुद्व विम महिस्सन्दिवं वेवस्स सासरास् । (२वं नाम घोषयितव्यस् । काले प्रवृट्टिमवाभितन्दितं देवस्य सासतम् ।)

राजा—[बीचकर] घरे! क्या समुद्रके व्यापारी धनमित्रकी नाय हुबनेसे मृत्यु हो गई। वेचारेके कोई सत्तान भी नहीं थी। धौर प्रधान प्रण्ञीजी लिखते हैं कि उसका सब धन राज-कोचमें धा जाना चाहिए। निःसन्तान होना भी कितना कच्टरायक होता है। धच्छा वेणवती! सेठजीके पास कोई कमी तो भी नहीं इसलिये उनके बहुतसी सेठानियाँ होंगी। पता तो लगायो उनमेंखें कोई गर्भवती भी हैं?

प्रतीहारी—ही देव ! सुना जाता है कि श्रयोध्यावाले सेटकी जो कन्या उनसे ब्याही थी उसने श्रभी थोडे दिन हुए एंसवन सस्कार कराया है।

राजा — तब जाकर प्रमारयसे कहना कि वह गर्भका बालक ही सेटके सब धनका स्वामी होगा। प्रतीहारी — जैसी महाराजकी स्नाज्ञा।

[यह कहकर चली जाती है।]

राजा---- घण्छा इधर तो सुनो ! प्रतीहारी---जी, स्ना गई।

राजा—िकसीको सन्तान होने या न होने से क्या ? जाकर डाँडी पिटवा दो कि पापियोंको स्रोहकर हमारी प्रजाके भीर जितने खोग है उनके जो जो कुटुस्बी न रहे उनका कुटुस्बी हस्यस्त समझ जाय ॥२३॥

प्रतीहारी--यही बाँडी पिटवा दो जायगी। [लौटकर] महाराजकी इस प्राक्षाको सुनकर प्रजा वैसे ही सबन हो उठी है जैसे समय पर पानी वरसनेसे खेती लहलहा उठती है।

राजा--[दीर्षमुष्णुं च नि:श्वस्य] एवं भीः संतितच्छेवनिरवलम्बानां कुलानां मूलपुरुवावसाने संबदः परमुपतिष्ठन्ति । ममाप्यन्ते पुरुवंशिश्य एव एव वृत्तान्तः ।

भतीहारी — पिंडहवं धमंगलम् । (प्रतिहत्तममञ्जलम् ।)

राजा--- विद्यमामुपस्थितश्रेयोऽवमानिनम् ।

सानुमती--- असंअबं सींह एवा हिबाए करिया शिन्तिको राश बच्या । (असक्षयं सखीमेव इदये कृत्वा निन्दितोऽनेनात्मा ।)

राजा-संरोपितेऽ प्यात्मनि धर्मपत्नी त्यक्ता मया नाम कलप्रतिष्ठा

कल्पिष्यमाणा महते फलाय वसुन्धरा काल इवोप्तवीजा ॥२४॥ 

र्भविष्यति ।) चतुरिका - [जनान्तिकम्] बए इमिएा। सत्यवाहवृत्तन्तेरा विज्ञणुब्वेद्यो भट्टा । सं बस्सा-

सिब् मेहप्पविष्युत्वावो धक्कं माढव्वं गेणिहम बाधक्छेहि । (अपि अनेन सार्ववाहवृत्तान्तेन व्रिग्रा)-हेगो भर्ता । एनमाश्वासियतुं मेधप्रतिच्छन्दादार्यं माहब्य गृहीस्वागच्छ ।)

प्रतीहारी - सुद्ध भरणासि । (सुष्ठ्र भरणसि ।) [इति निष्कान्ता ।] राजा-बहो बुष्यन्तस्य संशयमारूढाः पिण्डभाजः । कृतः ।

अस्मात्परं बत यथाश्रुति संभृतानि को नः कुले निवपनानि करिष्यतीति ।

राजा --[लम्बी साँम लेकर] इसी प्रकार निपूनोंका कुछ धन उनके न रहने पर दूसरोंके हाय चला जाया करता है। मेरे पीछे पुरुवशकी राज्य-लक्ष्मीकी भी यही दशा होनेको है। प्रतीहारी - भगवान ऐसे बूरे दिन न दिखाने।

राजा—घर ब्राई लक्ष्मीका निरादर करनेवाले मुक्त ब्रभागेको थिक्कार है।

सानमती — इसमे सन्देह नहीं कि राजाने शकुन्तलावाली वातपर ही भ्रपनेको धिककारा है। राजा -- जैसे समयपर बोई हुई पृथ्वी फल देनेवाला होती है वेसे ही मुक्तसे गर्भ धारण करके जो मेरे कुलको चलानेवाली धर्म-पत्नी यी उसे ही मैंने निरादरके साथ छोड़ दिया ॥२४॥

सानुमती---तुम्हारी सम्तान तुम्हारा वश चलानेवाली होगी।

चतुरिका—[प्रलग] घरी प्रतीहारी! इस सेठवाडी बात सुनकर तो राजाका दुःख दूना बढ़ गया है। इसलिये इनके मन बहलानेके लिये ग्रायं माढव्यको मेघप्रतिच्छन्दभवनसे बूला तो ला। प्रतीहारी-यह तो ठीक कहती हो।

### जाती है।]

राजा—दुष्यन्तके पितर भी बेचारे बढ़े संदेहमें पड़ गए होंगे, क्योंकि—वे विकक्ष होकर सोच रहे होंगे कि दुष्यन्तके पीछे कीन हमारा वैदिक विधिसे तपंसा करेगा और इसी सोचमे वे मेरे

[ १२३ षष्ठोऽऋः

नूनं प्रस्तिविकलेन मया प्रसिक्तं धौताश्रशेषग्रुदकं पितरः पिवन्ति ॥२४॥

[इति मोहमूपगतः]

चतुरिका-[ससंभ्रममवलोक्य] समस्तातद् समस्तातद् भट्टा । (समाध्वतितु समाध्वतितु मर्ता।)

सानुमती - हुद्धी हुद्धी । सदि क्खु दीवे ववधारादोसेरा एसो घन्धपारदोसं प्रयुहीदि । बहं वार्रिंग एव्य शिव्यवं करेमि । बहवा सूर्वं मए सउन्वलं समस्सासबन्तीए महेन्वजराशीए मुहादो -- जम्लभावोत्सुद्धा देवा एव्य तह श्रद्धाविद्वस्तन्ति वड शहरेल बम्मपर्विल भट्टा बहिरान्विस्सवि ति । ता रा जुलं एवं कालं पश्चिपालियं । जाव इमिराा बुलन्तेरा पिम्नसींह समस्सासेमि । (हा धिक् । हा धिक् । सति खलू दीपे व्यवधानदोषेगीषोऽन्धकारदोषमनुभवति । ष्यद्वमिदानीमेव निवृत करोमि । घषवा श्रत मया शकृन्तला समाश्वासयन्त्या महेन्द्रजनन्या मुखातु-/ वक्रभागोत्सुका देवा एव तथानुष्ठास्यन्ति यथाऽचिरेग् धर्मपत्नी भर्ताऽभिनन्दिष्यतीति । तन्न युक्तं कालं प्रतिपात्रयितुम् । याववनेन वृत्तान्तेन प्रियसलीं समाववासयामि ।) [इत्युद्भान्तकेन निष्कान्ता।

[नेपच्ये]

धव्यम्हण्याम् । (प्रवहाण्यम् ।) राजा-[प्रत्यागतः कर्णं दत्वा] स्रये माधन्यस्येवार्तस्वरः । कः कोऽत्र भोः ।

[ प्रविषय ]

प्रतीहारी — [ससंभ्रमम्] परिलाधदु देवो संसम्रगदं वम्रस्सम् । (परित्रायतां देवः संगय-गतं वयस्यम् ।)

हाबसे तर्परा किए हुए जलके कुछ मागसे तो घपने घौसू घोते होंगे घौर जो बच जाता होगा बस उतना ही पी पाते होंगे। ॥२६॥

[ऐसा कहकर मुर्खित हो जाते हैं।]

चतुरीका-[घबराहटके साथ देखकर] घीरज घरिए महाराज ! घीरज घरिए ।

सानुमती — हाय हाय! जैसे दीपकके रहते हुए भी बीचमें श्रीट पड़ जानेसे श्रेंबेरा हो जाता है वैसे ही इस राजाको भी मोह हो गया है। मैं इसकी चिन्ता श्रभी मिटा देती पर भदितिने शकुन्तलाको समकाते हुए कहा या कि यज्ञमें भाग पानेके लिये उत्मुक देवता लोग ही तुम्हारा भौर दुष्यन्तका मिलन करावेंगे। तो ग्रव देर नहीं करनी चाहिए। चल्रैं शकु-म्तलाको ये सब बातें सुना धाऊँ तो उसे धीरज हो जाय।

[भटकेसे ऊपर उड़ जाती है।]

[नेपध्यमें ]

भरे मार डाला बाह्य एकी, मार डाला। राजा-[सजन होकर कान लगाकर] घरे ! यह तो माधव्यका सा रोना सुनाई पड़ रहा है। षरे! कोई है?

प्रतीहारी -- [प्रवेश करके घटराहटके स्वरमें] महाराज ! ग्रापके मित्र बढ़े संकटमें पड़ गए हैं। बचाइए चलकर उन्हें।

राजा-केनासमध्ये मारावकः ।

प्रतीहारी—श्रीबहुरूचेता केता वि सत्तेता श्रीबङ्कामिस्र मेहप्पडिण्डान्वस्त पासावस्स स्राम-भूषि सारोबियो । (श्रष्टण्डणेता केनापि सावेनातिकस्य मेथश्रीलप्टनस्याग्रभूमिमारोपितः।)

राजा - [उत्थाय] मा तावत् । ममापि सस्वैरभिभूयन्ते गृहाः ।

प्रथम---

ऋहन्यहन्यात्मन एव तावच्ज्ञातुं प्रमादस्खलितं न शक्यम् । प्रजासु कः केन पथा प्रयातीत्यशेषतो वेदितुमस्ति शक्तिः॥२६॥ िवय्ये ]

भी बद्धस्स धविहा प्रविहा । (भी वयस्य प्रविहा प्रविद्धा ।)

राजा -- [गतिमेदेन परिकामनू] सखे ! न मेतब्यं न मेतब्यम्।

[नेपध्ये] [पुनस्तदेव पठित्वा] कहं रा भाइस्सं। एत मं को वि पववरणवित्तरीहरं इक्लं विक तिव्याभंगं करेदि। (कथं न भेष्यामि। एव मां कोऽपि प्रत्यवनतछिरोधरमिश्रुमिव विश्वञ्गं करोति)

राजा — [सद्दृष्टिक्षेषम्] धनुस्तावत् ।

[प्रविषय शाक्त हस्ता]

यवनी — भट्टा एवं हत्यावावसहिवं सरासत्यं । (भतं: एतद्धस्तावाप सहितं शरासनम् ।) [राजा सशरं थनुरावते ।]

राजा---माधव्यको किसने सता रक्खा है ?

प्रतीहारी---किसी भूत-प्रेतने उन्हें पकड़कर भेष-प्रतिच्छन्द-भवनके मृंडेरेपर ले बाकर टाँग दिया है।

राजा—[उठकर] यह कैसे हो सकता है? क्या मेरे घरमे भी भूत-प्रेत धड्डा जमाने समे हैं 'पर यह हो भी सकता है—क्योंकि जब मृत्यु यही नहीं जानता कि वह स्वयं भूससे निस्य कितने पाप कर बैठता है तो यह कैसे जाना जा सकता है कि प्रचामें कीन किस समय क्या कर रहा है।।२६।।

[नेपच्यमें]

दुहाई है मित्र, दुहाई ! राजा—[वेगसे घूमता हुन्ना] डरो मत मित्र, डरो मत ।

[ नेपध्यमें ]

हाय, हाय ! डक्टॅक्यों नहीं ! यहाँ कोई मेरे गलेको ईसके समान मरोड़कर तीन टुकड़े किए डाल रहा है।

राजा---[वारों झोर देखता हुझा] झरे, धनुष तो ले झाझो।

[हाथमें धनुष लिए हुए प्रदेश करके]

बबनी--महाराज ! यह लीजिए बनुव और हथरखा।

[राजा धनुष-बाग लेते हैं।]

[नेपच्ये]

एष त्वामिनवक्रपठशोखितार्थी शार्दूतः पश्चिमव हन्मि चेष्टमानम् । ऋार्तानां सयमपनेतुमात्तघन्ना दुग्यन्तस्तव शरणं भवत्विदानीम् ॥२७॥

राजा—[सरोवम्]कवं मामेबोहिबाति । तिष्ठ कुलपाञन । स्वमिवानी न प्रविष्यसि । [गाञ्जभारोप्य] वेजवति ! सौपानमार्गमावेशय ।

प्रतीहारी--इबो इबो बेबो। (इत इतो देव:।)

[सर्वे सत्वरमुपसर्पन्ति ।]

राजा—[समन्ताद्विलोक्य] शून्यं स्वल्विदम्।

[नेपथ्ये]

षांवहा प्रविहा। ग्रहं ग्रस भवन्तं पेश्वामि । तुमं मं ग्रा पेश्वासि । विदासनगढ़ीयो मुसमी विम्न ग्रिपासो मिह भौविदे संबुत्तो । (ग्राविहा प्रविहा । ग्रहमत्रभवन्तं पश्यामि । त्वं मां न परयसि । विदासगृहीतो मृपक इत्र निराकोऽस्मि जीविते संबुत्तः । )

राजा-भोस्तिरस्करिश्रीर्गावत ! मदीयमस्त्रं त्वां ब्रध्यति । एव तमिवुं संबधे ।

यो हनिष्यति वर्ष्यं त्वांरच्यं रक्षिष्यति द्विजम् । हंसो हि चीरमादचे तन्मिश्रा वर्जयत्यपः ॥ २८ ॥

[इत्यस्त्रं संभक्ते]

### [नेपध्यमें ]

तेरै कंटके गरम रुघिरका व्यासार्मै तेरा उसी प्रकार वध किए डालता हैं जैसे तड़पते हुए पचुको सिंह मार डालता है। सब सार्वेन पीड़ितोंके रक्षक बनुष्यारी दुष्यन्त तुक्ते बचाने।। २७।।

राजा— क्या तू मुक्ते भी चुनौती दे रहा है ? तो ठहर सड़ा मौस खानेवाले पिशाव ! मैं भ्रमी तुक्ते भारे डालता हैं। [बनुष चढ़ाकर ] वेत्रवतो ! बल तो श्रामे-श्रामे सीडीपर।

प्रतीहारी-इधरसे बाइए देव, इधरसे ।

[सबका वेगसे प्रस्थान ]

राजा-[ चारों झोर देखकर ] यहाँ तो कहीं कोई भी नही दिखाई दे रहा है।

[नेपध्यमे ]

हाय! हाय! मैं धापको देख रहा हूँ, पर धाप मुक्ते नहीं देख रहे हैं। मैं तो विल्लीके पैंकीमें पड़े हुए चूहेके समान धपने प्रारासि हाच भोए बैटा हूँ।

राजा— मञ्चारे छल निवाके घमंडी ! धन मेरा नाण ही तुम्मे देख लेगा। देख ! मैं यह नाण चताता है धौर जैसे हॅल, पनियल दूवमें से दूप-हृष पी जाता है धौर पानी-पानी छोड़ नेता है चैसे ही यह भी तुम्म मारे जानेनालेको मार डालेगा धौर हम नवाण जानेनाले जाह्याणको क्यां लेगा। २५॥

[बारा चढ़ाता है]

[ततः प्रविशिति विदूषकमृत्सृज्य मातलिः । ]

मात्तिः--

कृताः शरव्यं हरिणा तवासुराः शरासनं तेषु विकृष्यतामिदम् । प्रसादसीम्यानि सतां सुहुजने पतन्ति चर्चृषि न दारुणाः शराः ॥ २६ ॥ राषा—[ ससभ्रममस्त्रमुपसंहरत् ] मये मातसिः । स्वागतं महेन्नसारये !

[प्रविदय]

विदूषकः - महं जेला इट्टिपसुमारं मारिवो सो इमिला साम्रवेल महिलावीमि । ( महं येनेष्ट्रिपसुमारं मारितः सोऽनेन स्वामनेनामिनन्यते । )

मातलिः—[ सस्मितम् ] ब्रायुष्मन् <sup>।</sup> श्रूयतां यवर्षमस्मि हरिरणा भवत्सकाशं प्रेषितः ।

राजा--श्रवहितोऽस्मि ।

मातलिः - प्रस्ति कालनेमिप्रसुतिर्दर्जयो नाम दानवगराः।

राजा-प्रस्ति। श्रुतपूर्वं मया नारदात्।

मातलिः---

सरुयुस्ते स किल शतकतोरजय्यस्तस्य त्वं रखशिरसि स्मृतो निहन्ता । उच्छेषु प्रभवति यन्न सप्त सप्तिस्तन्नैशं तिमिरमपाकरोति चन्द्रः ॥ ३० ॥ स भगनात्तक्षक एव इवानी तमेन्द्ररकाषद्वा विजयाय प्रतिहतास् ।

### [विद्रयकको छोड़कर मातलिका प्रवेश ]

मातिल—इन्द्रने राक्षसींके मारनेका काम धापको सींपा है। सब साप उन राससींपर हो चसकर सपने बाल चलाइए क्योंकि सज्जन लोग धपने मित्रोपर बाल नहीं बरसाते, अपनी कृपा बरसाते हैं।। २६।।

राजा—[बार्य जतारता हुमा] कौन 7 मातिल 7 माम्रो, स्वागत है इन्द्रके सारयी! विद्रयक—[प्रवेश करके] घरे! जो मुक्ते बलियशुके समान मारे डाल रहा या उसका यहाँ स्वागत किया जा रहा है।

मातति—[मुक्कुराकर] धायुष्मत् ! इन्द्रने मुक्के जिस कामसे धापके पास भेजा है वह पहले सुन लीजिए।

राजा--हौ कहिए, मैं सून रहा हैं।

मातलि--कालनेमिक वंशवाले दानवोका एक ऐसा दल बन गया है जो हराए नहीं हार रहा है।

राजा-हौ, नारद मुनिने मुक्तसे बहुत दिन हुए बताया था ।

मातिया—प्रापक मित्र इन्द्र उन्हें जीत नहीं पा रहे हैं। सब यही तसका गया है कि साथ ही उन्हें राखनेत्र में पक्षाब सकते हैं, क्योंकि रातके जिस सैपेरेको सूप्त नहीं दूर कर सकता उन्ते बन्द्रमा ही हरता है।। ३०।। सब साथ यह धनुष-वास्त्र विष्यक्ति सुक्ष है इन्द्रके रास्त्र र सदकर तित्र योक क्तिये की से सीलए।

राजा--- ग्रमुगुहीतोऽहमनया भघवतः संभावनया। ग्रथ माधव्यं प्रति भवता किमेवं प्रयुक्तम् ।

मातलि:--- तदपि कथ्यते । किचिन्निमिलावपि मनःसंतापादायुष्मान्मया विक्लवो हष्टः । वृक्षात्कोपवितुमायुष्मन्तं तथा कृतवानस्मि । कृतः।

> ज्वलित चलितेन्धनोऽग्निविंप्रकृतः प्रमाः फ्रां करुते । प्रायः स्वं महिमानं चोभात्प्रतिपद्यते हि जनः ॥३१॥

राजा-[जनान्तिकम् ] वयस्य धनितकमस्रीया दिवस्पतेराज्ञा । तदत्र परिगतार्थं कृत्वा महत्त्वनावमात्यपिश्चनं ब्र\_हि---

> त्वन्मतिः केवला तावत्परिपालयत् प्रजाः। अधिज्यमिदमन्यस्मिनकर्मणि व्याप्तं धनः ॥३२॥

इति

विद्यक— जंभवं आरावेदि । (यद्भवानाज्ञापयति । ) [इति निष्कान्तः । ] मातलि:---ग्रायच्यान रथमारोहत ।

> [ राजा रवाधिरोहणं नाटयति : ] [इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ]

॥ इति षष्टोऽङ्कः ॥

राजा-भगवान इन्द्रने यह सम्मान देकर मुक्त पर बड़ा धनुग्रह किया है। पर यह तो बताइए कि भापने माधव्यके साथ ऐसा व्यवहार क्यो किया था।

मातलि—वह भी बताता है। मैंने ग्राकर देखा कि ग्रापका मन न जाने क्यों बड़ा दुखी हो रहा है। इसलिये ग्रापका क्रोध जगानेके लिये मैंने यही ठीक समक्ता। क्योंकि ग्राग . तमी जगतीहै जब इंधनको हिला-डुलादियाजाय, भौरसौंपभी अपना फन उठाकर तभी फुफकारता है जब उसे कोई छेड दे। इसी प्रकार मनुष्यको भी जबतक कोई उकसाकर भड़का न दे तबतक वह सपना तेज नही दिखला पाता ।।३१।।

राजा-[विद्रवकसे ] वयस्य ! इन्द्र भगवानुकी माज्ञा टाली तो जा नही सकती । इसलिये अमात्य पिशुनको यह सब समाचार सुना देना और मेरी घोरसे उनसे यह कह देना कि--- अबसक मेरा धनुष उधर दूसरे काममे फैंसा हुआ है तब तक अपनी बुद्धिसे ही प्रजाका पालन करें ।।३२॥

विद्रवक - जैसी ग्रापकी गांजा। [जाता है।] मातलि-चलें, धायुष्मानु रथपर चढ जायें।

्राजारणपर्वचढ़नेकानाट्यकरते हैं। ]

[सबका प्रस्थान] ।। छठा श्रक समाप्त ॥

# सप्तमो ऽङ्कः

[ततः प्रविशस्याकाशयानेन रथाधिरूढो राजामातिनश्च।]

राजा—मातले ! मतुब्ध्तिनिवेदोऽपि मध्यतः सस्क्रियाविदेवातृत्युक्तिनवास्मानं समर्पये । भाउतिः—[ सस्मितम् ] ब्राष्टुष्मम् ! उभयमध्यपरितोवं समर्पये । प्रथमोपकृतं महत्वतः प्रतिपच्या लघु मन्यते भवान् ।

गण्यत्यवद्।नविस्मितो भवतः सोऽपि न सन्त्रियागुणान् ॥१॥ राजा---मातते ! मा मैक्ष् । स स्रष्ठु मनोरपानामप्यप्लमिवसर्जनावरसरसत्कारः मम हि विशेकसां समक्षमर्यासनोपनेशितस्य--

अन्तर्भतप्रार्थनमन्तिकस्थं जयन्तमुद्वीच्य कृतस्मितेन । अग्रपृष्ठवचोहरिचन्दनाङ्कः मन्दारमाला हरिखा पिनद्धा ॥२॥ मार्तालः—किमिव नामायुष्मानमरेकरात्राहीत । यस्य —

### सप्तम अङ्क

[ ग्राकाशमे रथपर चढ़े हुए राजा दुष्यन्त ग्रीर मातिल दिखाई देते हैं।]

राजा----मातिल ! यद्यपि मैंने भगवान् इन्द्रकी ग्राज्ञाका पालन मात्र किया था, पर जैंबी भूभ-वामवे उन्होंने मेरा स्वागत-सरकार किया उसके सामने तो मेरी सेवा कुछ भी नहीं थी।

साति — [ पुरूष राकर] बायुष्मत् ! मैं तो समक्षता है कि बाप दोनोका ही मन एक हुवरे का सावर करके भरा नहीं। राजन् ! हाइका इतना बड़ा काम करके भी साप जो अपनी सेवाको तुष्क समक्ष रहे हैं, उतका कारण यही है कि साप भगवान् इनको बक्पन देना चाहते हैं। भीर वे भी भाषकी वीरताते इतने सचरजने भर गए हैं कि सापका इतना सम्मान करके भी वे समक्ष रहे हैं कि भाषका ठीक-ठीक सावर हो नहीं पाया।।१।

राजा—नहीं मातलि ! यह बात नहीं है ! वहाँ से चलते समय नेरा जो सरकार हुमा है जनने सम्मानकी तो कोई करवना भी नहीं कर सकता । उन्होंने देवतामोके सामने ही मुक्ते प्रपने माथे सिंहासनपर किता लिया और सपनी खातीपर शोभा देती हुई हरिचल्यन खनी हुई वह मन्दारकी साला सपने गलेसे उतारकर मुक्कराते हुए मेरे गलेमें बाल दी जिसे पानेके सिये जयन्त सवचाई मालों ने देख रहा था ॥२॥

मातलि-मुक्ते बताइए ऐसा कौनसा सम्मान है जो देवराज इन्द्रके हाथ आप महीं पा

सुखपरस्य हरेरुमयैः कृतं त्रिदिवसुद्धृतदानवक्तयटकम् । तव शररपुता नतपर्वभिः पुरुषकेसरियाश्र पुरा नखैः॥३॥ रामा-मन्त्र चल वतकसोरेन महिमा स्तव्यः।

सिध्यन्ति कर्मसु महत्स्विष यन्तियोज्याः संभावनागुखमवेहि तमीश्वराखाम्। किं बाऽभविष्यदक्षस्तमसां विभेत्ता

क वाऽभावन्यदरुणस्तमसा विभक्ता तं चेत्सइसकिरणो धरि नाकरिष्यत ॥४॥

मातलि:—सहस्रमेषेतत् । [स्तोकमन्तरमतीत्य] इत. पत्रय नाकपृष्टप्रतिष्ठितस्य सौभाग्य-मात्मयकासः।

विच्छित्रशेषे सुरसुन्दरीषां वर्षेरमी कल्पलतांऽसुकेषु । विचिन्त्य गीतचममर्थजातं दिवौकसस्त्वचरितं लिखन्ति ॥४॥ राजा —मातले ! प्रपुरसंग्रहारोत्सुकेन पूर्वेयुद्वमधिरोहता मया न लिखतः स्वर्गमार्गः ।

राजा — मातलः ! म्रापुरसप्रहारात्युक्तनः पूत्रवृद्धवनाधरोहताः कतमस्मिन्मरुतां पथि वर्तामहे ।

मातलः — त्रिस्रोतसं वहति यो गगनप्रतिष्ठां ज्योतींपि वर्तयति च प्रविभक्तरस्मिः।

सकते। देखिए—सदा सुलका जीवन वितानेवाले इन्द्रके बिग्ने दो हो तो ऐसे हुए हैं जिन्होंने राक्षस-क्यों कटें स्वयंत्रे उक्काइ फ्रेके हैं—एक तो नृतिक मगवान् ये जिन्होंने प्रपने नक्षोंसे देखताओं के शत्रु हिरण्यकियपुका पेट फाइ डाला था और दूसरे भाष हैं जिन्होंने इस बार प्रपने चिकते-चिकते जोडबाते वार्सोंचे शत्रु कोंकी मार पगाया है 11-211

राजा — यह सब तो भगवानू इन्हर्सी ही महिमाका फल है। यांद कोई सेवक बहुत बड़ा काम करके आवे तो यही समकता चाहिए कि स्वामीने वह काम सोयकर उसे जो बड़ा मारी सम्मान दे दिया वा उसीका वह फल है। यदि पूर्व, मागे-सागे घरणुको न ले वले तो मला स्रक्लामें इतनी सफित कहीं कि वह भेचेरेको दूर भग सके 11%।

मातिल--ऐसी बार्ते कहना धापका बङ्ग्पन है। [बोडो दूर चलकर] बायुक्तनृ ! इधर स्वामें खेली हुई धपनी कीचिको बाक तो देखिए।--देवता लोग प्रापके पराक्रमके गीत बना-बनाकर क्ष्युक्तके कपड़ीपर उन रगीते बिख रहे हैं जो धप्सराधोंके सिमारते बचे स्वृत्य हैं।।हा।

राजा—मातिल ! मैं जब धाया या तब राखधीं से पुद्ध करनेके ध्यानमें इतना सम्म सा कि उस बार स्वर्गका मार्ग भनी भीति देख ही नहीं पामा था। प्रच्छा यह तो बतामी कि हम स्रोग इस समय पवनके किस तसमें चल रहे हैं ?

मातलि—यह वही तल है जिसे लोग कहते है कि वामन भगवानने घपने दूसरे पगसे मापकर पवित्र कर दिया है। यहाँ परिवह नामका वह पवन चला करता है जिसमें माकाभू- तस्य द्वितीयद्वरिविक्रमनिस्तमस्कं वायोरिमं पश्चिहस्य वदन्ति मार्गम् ॥६॥ राजा—मातले ! सतः बहु सवाह्यान्तःकरलो मनान्तरात्मा प्रसोदति । [रवाङ्गमवनोष्य] मेषपविमन्तरीर्णा स्वः ।

मात्तिः --कथमवगम्यते ।

राजा---

अयमरविवरेभ्यश्चातकैनिष्पतद्भिर्दिभिरचिरमासां तेजसा चानुलिप्तैः । गतप्रपरि घनांना वारिगर्भोदराखां पिशुनयति रथस्ते शीकरविलन्ननेमिः ॥७॥ मातनिः सामायप्रमारकाषिकारसम् गाँक्ष्यते ।

राजा-—[म्रापोऽत्रलोक्य] मातले ! वेगावतरस्मादाश्चर्यवर्शनः संलक्ष्यते मनुष्यलोकः । तथा हि---

शैक्षानामवरोहतीव शिखरादुन्मज्जतां मेदिनी पर्यास्वान्तरत्तीनतां विज्ञहति स्कृत्भोदयात्पादपाः । संतानैस्तनुभावनष्टसत्तिला व्यक्तिं मजन्त्यापगाः केनाप्युत्त्विपतेव पश्य भ्रवनं मत्पश्चिमानीयते ॥⊏॥ मार्वाकः—साबु दृष्टम् ।[सबद्वनानमवतोक्य] महो उत्तारसत्त्वोवा वृषिकौ ।

गंगा बहा करती हैं मीर जो प्रपनी वायु-धाराम्रोसे नक्षत्रोंको ठीक-ठीक चलाया करता है।।६।।

राजा—मातिल ! यही कारए है कि मेरी भीतरी और बाहरी सब इन्द्रियोंके साथ-साथ मेरा धन्तरास्मा भी प्रसन्न हो उठा है। [स्पके पहियोंको देखते हुए] धव हम धाकाशके उस मागपर उत्तर धाए हैं जिसमें बादल चला करते हैं।

मातलि — यह ग्रापने कैसे जाना ?

राजा—यह तो जल-कराोसे भींगा हुमा भाषके रचका पुरा ही बतला रहा है कि हुम जल-मरे भेषोके उपरक्षे चले जा रहे हैं बयोकि विजलीकी चमकले घोड़े भी चमक उठते हैं धौर रचके पहियोंके घरोंके बीचमें निकल-निकलकर चातक इधर-उघर उड़ते फिर रहे हैं।।७।।

माति - प्रायुष्मानु क्षणु भरमें ही ग्रपने राज्यकी भूमिपर उतर जायेंगे।

सावा — [नीचे देखकर] मातिल ! वेगसे उतरनेके कारता नीचेका मनुष्यलोक कितना विचित्र दिवाई पढ़ रहा है। वर्गीके — देखों! जान पढ़ता है मानो बरती वहाड़ोंकी ऊँची व्योदियोंसे नीचे उतर रही हो, पनोंसें किशे हुई तृझोंकी शाखाएँ मब दिवाई पढ़ी करें रही है, हुरसे पति दिवाई देनेवाओं निदयी चोड़ी होसी वा रही है और सह पृथ्वी स्व प्रकार हमारी भोर उठी चली प्रारही है मानो कोई ससे ऊपरको उछाव रहा हो ।।।।

मातिल -- ठीक देला आपने। [आदरसे देलकर] बाह ! धरती केसी सुहावनी दिलाई पढ़ रही है ! राजा—मातले ! कतमोऽयं पूर्वापरसमुद्रावगाढः कनकरसनिष्यन्वी साध्य इव मेघपरिषः सामुमानालोक्यते ।

मातिलः—ब्रायुष्मत् ! एव खलु हेमकूटो नाम क्लिपुरुवपर्यतस्तवः संसिद्धिनेत्रम् । पश्य— स्वायंभ्रवान्मरीचेर्यः प्रवभूव प्रजापतिः ।

सुरासुरगुरुः सोऽत्र सपत्नीकस्तपस्यति ॥ ६ ॥ राजा –तेन धनतिकमसोयानि । श्रेयोत्ति प्रदक्षिसोकस्य भगवन्तं गन्तुनिच्छानि ।

मातलिः--प्रथमः कल्पः ।

[ नाट्येनावतीर्सों ] राजा—[ सर्विस्मयम ]—

उपोद्धशन्दा न रथाङ्गनेमयः प्रवर्तमानं न च दृश्यते रजः। अभृतत्तस्पर्शतयानिरुन्धतस्तवावतीर्णोऽपि रथो न त्तस्यते ॥१०॥

मातलिः-एतावानेव शतकतोरायुष्मतश्च विशेषः।

राजा---मातले ! कतस्मिन्त्रवेशे मारीचाश्रमः । मातलिः---[हस्तेन दर्शयत् ]---

वन्मीकार्धनिमग्नपूर्तिरुरसा संदष्टसर्पत्वचा

करें जीर्णलताप्रतानवलयेनात्यर्थसंपीहितः।

राजा—मार्ताल ! बताधो तो, यह पूर्व धीर परिचयके समुद्रांतक फंना हुमा, जुनहरी घारा बहानेवाला और सन्ध्याके मेघोंको भीतके समान लम्बा-चौड़ा कौन सा पहाड़ दिखाई दे रहा है ?

माताल--- प्रापुष्मत् ! यह तो हेमकूड नामक पहाड़ है जिसमें किल्पर लोग रहते हैं भीर जहाँ तपस्या करनेवालोंकी शोध ही सिद्धि सित्स आधा करती है। देखिए, यहाँ देखताओं भीर दानवीके पिता स्वयन्त्रमरीलके पुत्र प्रवापति कस्यप धपनी पत्नीके साथ बैठे तपस्या कर रहे हैं। १।।

राजा—तब तो हायमें भाषा सौभाष्य छोड़ना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि भगवान् कृष्यपकी प्रदक्षिणा कर लंतव जाऊँ।

मातलि-यह तो धापने ठीक सोचा।

[दोनों उतरनैका नाट्य करते हैं।]

राजा-- [बारक्येंसे ] बरे ! तुम्हारा त्य कव नीचे उंतर आया यह तो जान ही नहीं पड़ा क्योंकि पृथ्वीके न क्ष्तेके कारण न तो इसके पहियोंकी घरवराहट ही सुनाई दी, न घूल ही उड़ी भीर न तुमने राक्ष ही लींची ।। १०।।

मातलि — ग्रायुष्मात्के ग्रीर इन्द्रके रथमें बर्स यही तो ग्रन्तर है।

राजा - मातलि ! मरीचिके पुत्र कश्यपका झाश्रम कियर है ?

मातिष-[ हायसे दिखलाते हुए ] वह रहा कश्यप ऋषिका ब्राश्रम, जहाँ वे ऐसी तपस्या

## श्चंसच्यापि शक्कन्तनीडनिचितं विश्वज्जटामण्डलं यत्र स्थाणुरिवाचलो ग्रुनिरसावस्यर्कविम्बं स्थितः ॥ ११ ॥

· राजा-नमोऽस्मै कष्टतपसे।

मातलिः— [सयतप्रग्रहं रथं कृत्वा ] महाराज एताववितिपरविश्वतमन्वारवृक्षं प्रजापते-राभमं प्रविद्यो स्वः।

राजा--स्वर्गादधिकतरं निवृतिस्थानम् । स्रमृतह्रदिमवावगाढोऽस्मि ।

मातलिः — [रथ स्थापयित्वा ] श्रवतरत्वायुष्मान् ।

राजा — प्रवतीयं ो मातले । भवान्कविमदानीम ।

मातलिः—संयन्त्रितो मया रचः। वयमप्यवतरामः। [तथा कृत्वा ] इत धायुष्मन्। [परिक्रम्य ] इत्यन्तामत्रभवतामुधीशां तपोवनभूमयः।

राजा-- ननु विस्मयादवलोकयामि ।

# प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कल्पवृत्ते वने तोये काञ्चनपद्धरेणुकपिशे धर्माभिषेकक्रिया।

कर रहे हैं कि उनके बाथे सरोर तक दोमकोंने बौबी उठा भी है, छातीपर सौपकी केजुलियों सुटी पड़ी हैं, गलेमें सूखी हुई वेलें उसकी हुई हैं, कन्धोंतक लटकी हुई लटाघोंमें चिड़ियोंने घोंसले बना लिए हैं धार सूखे पेड़के टूंठके समान धवल होकर वे सूर्यपर मार्से जमाए बैटे हैं।। ११।।

राजा - ऐसी कठोर तपस्या करनेवाले महात्माको मैं प्रशाम करता हूँ।

मार्ताल — [रास क्षीचकर धौर रच रोककर ] महाराज ! हम सोग प्रजापित कस्त्रपके माध्यममे पहुँच गए हैं। यह देखिए, यह सुन्दर सन्दारके हुआोंकी पाँठ धाँदिविचे धपने हायके लगाई है।

राजा—यहाँ तो स्वगंसे भी बढकर धान्ति फैलो हुई है। ऐसा जान पड़ता है मानो मैं प्रमृत-कुण्डमें कृद पड़ा होर्जे।

मातलि—[रय रोककर ] उत्तरें श्रायूष्मान् !

राजा — [ उतरकर ] मातिल ! धद धाप क्या करेंगे ?

मातिक — मैंने भली भीति रच रोक लिया है। मैं भी भाषके साथ ही उतर रहा है। [जतरकर] इधरसे भाइए भायुष्मतृ ! [भूमते हुए ] भाइए, यहाँ ऋषियोंकी तपीसूमि देखिए।

राजा— उनगुज मुक्ते तो यह देखकर बड़ा धजरज हो रहा है कि यहाँ ये तपस्वी कोण उन वस्तुपोके बीजर्म बैठकर तपस्या कर रहे हैं जिन्हें पानेके लिये दूसरे ऋषि सोग तपस्या किया करते है। यहाँ पर ये लोग कल्पवृक्षोंके बनका वायु पी-पीकर जीते हैं, सुनहरे कमजके

# ध्यानं रत्नशिलातलेषु विबुधस्त्रीसंनिधौ संयमो

यत्काङ्चन्ति तपोभिरन्यग्रुनयस्तर्स्मिस्तपस्यन्त्यमी ॥१२॥

मातालः — उत्सपिर्सी सञ्च महता प्रायंना । [परिकस्य प्राकाशे ] स्रये बुढशाकस्य ! किसनु-तिच्छति भगवास्मारीचः । कि बवीषि । वाक्षायण्या पतिवतायमंत्रपंकृत्य पृष्टस्तस्ये महाविपरनीसहि-त्राये कथानीति ।

राजा — [कर्गं दस्ता] भये प्रतिपाल्यावसरः ससु प्रस्तावः ।

मातलिः—[राजानमवलोक्य] म्रस्मिन्नशोकष्ठसमूले ताववास्तामायुष्मान् यावस्वामिन्द्रगुषवे निवेदयितमन्तरान्वेषी भवामि ।

राजा—यथाभवान्मन्यते । [इति स्थितः ।]

मातलिः--धायुष्मन् साधयाम्यहम् । [इति निष्कान्तः ।]

राजा---[निमित्तं सूचियन्त्रा]---

मनोरथाय नाशंसे किं बाहो स्पन्दसे दृथा। पूर्वावधीरितं श्रेयो दुःरं हि परिवर्धते।।१३॥ [नेपचे|

परागते मुवासित जलमें स्नान करके पूजा-पाठ करते हैं, रस्त-शिलाग्नोंपर बैठकर समाघि लगाते हैं भीर ग्रन्सराभोंके बीचमें बैठकर तरस्या साधते हैं ॥१२॥

मातिल — ऐने महापुरुषीकी इच्छाएँ भी तो वैसी हा वही होती हैं। प्रिमकर धाकावारों ने कहिए दुढ़ शाकत्यवां ! इस समय महात्मा कत्वय क्या कर रहे हैं ? क्या कहा कि शाकायणीने पातितत धर्मके सम्बन्धमे नो प्रश्न किया चा उसका उत्तर वे उन्हें और ऋषिपत्तियोंको बैठे सुना रहे हैं?

राज्ञा—[कान लगाकर] घरे, यह तो ऐसा कथा प्रसंग छिड़ गया है कि घव इसके समाप्त होनेतक रुकता ही होगा।

मातखि--[राजाको देखकर] जबतक मैं इन्द्रके पिता महायि करयपको ग्रापके ग्रानेकी सूचना देनेका कोई ग्रवसर दूँढ निकालूँ तबतक ग्राप इस ग्रशोकके तृक्षके नीचे ही चसकर बैठिए।

राजा -- जैसा भ्राप ठीक समर्भे । [बैठता है ।]

माति चि-- भ्रच्छातो मैं चारहा हूँ भ्रायुष्मतृ ! [चला जाता है।]

राचा—[मच्छा शकुन देखकर] मपने मनोरष पूरे होनेकी तो मुक्ते कोई पाचा ही नहीं है फिर तुन क्यमें ही क्यों फड़क रहीं हो मेरी भुजा! सच है, जो धाई हुई लक्ष्मीको ठुकरा देता है उसे पीछे ऐसे ही रोना फींकना पकता है 11231

[नेपध्यमें]

सा बखु चावलं करेहि। कहं गदो जेव ग्रस्तलो पकिर्दि। (मा खलु चापलं कुट। कर्चनित पदात्मनः प्रकृतिम्।)

राजा—[कर्षां दत्त्वा] अभूभिरियमविनयस्य । को नु सत्वेच निविष्यते । [शब्दानुसारेखावली-क्य सीवस्थयम् ] अये को नु सत्वयमनुबध्यमानस्तर्यास्वतीम्यामबालसस्वी वालः ।

> अर्धपीतस्तर्न मातुरामर्दक्लिष्टकेसरम् । प्रक्रीडित् सिंहशिशुं बलात्कारेण कर्षति ॥१४॥

[ततः प्रविशति यथानिदिष्टकर्मा तपस्विनीम्या सह बालः ।]

बाल: - जिम्म सिक्क बन्ताई दे गणइस्सं । (जुम्मस्व सिंह दन्तास्ते गण्यिष्ये ।)

प्रपमा — प्रविशाव कि शो प्रपच्चशिक्तिसाशि सत्ताशि विष्यप्रदेशि । हत्त वहवडवे संरम्भे । ठारों च्यु इतिकरोशः सब्बदमशो ति किरशासहेशो सि । (प्रतितित ! कि नोजप्यतिविधेवाशि सत्यानि विश्वकरोशि । हत्त । वर्षते तवसंरम्मः । स्थाने सनु ऋषिजनेन सर्वसमन इति कृतनाम-वेयोजि ।)

राजा — कि न सालु बालेऽस्मिन्नौरस इब पुत्रे स्निह्यति मे मनः नूनमनपत्यता मां वत्सलयति ।

डितीया—एसा क्ष्रु केसरिरणे तुमं लङ्घेदि जद्द से पुत्तम्नं रण मुज्ज्ञेसि । (एदा खलु केसरिरणे रवां लङ्कयिष्यति यदि तस्याः पुत्रकः न मुज्जसि ।)

बस नटखटपन न कर। क्यों ? तूफिर भ्रपने स्वभाव पर उतर ग्राया ?

राबा—[कान लगाकर] घरे, यहाँ तो नटलटपन होना ही नहीं चाहिए किर यहाँ कीन किसे बेट रहा है? [जियरते बोलो मुनाई देती है उधर देवकर साध्ययें वे] घरे, यह कौने पत्रक्रमी बाजक है जियके पीछे-पीछ ते जरवतिनायों चली धा रही है धीर जो — घपने वेवनेके विये सिहसीके स्तानोसे आचा दूप पिए हुए सिहसीके बच्चेको वेलनेके लिये वलपूर्वक घड़ीटे लिए चला धा रहा है जिसके केसर इस कीचा-तानीमें खितरा गए हैं।।१४।।

### [ऊपर कही हुई दशामें तपस्विनियोंके साथ बालकका प्रवेश]

बालक —खोल ले (रे। छिष्ठ (सिंह) ग्रपना मुँह ! मैं तेले (तेरे) दौत गिर्नूगा ।

पहनी—घरे नटलट! जिन पशुघोंको हम लोगोंने घपनी सत्तानके समान पाख रक्खा है उन्हें तू नयों इतना सताया करता है? क्या कहें, तेरा नटबटवन दिन-दिन बढ़ता ही था रहा है। ऋषियोंने तेरा नाम ठीक ही सर्वेदमन रख छोड़ा है।

राजा-इस बालकार मेरे मनमें बैसा ही प्रेम हो रहा है मानो यह मेरा धपना हो पुत्र हो। पर जान पहता है कि पुत्र न होनेके कारण ही भेरे मनमें यह बास्सल्य प्रेम उसक् धाया है। इसरी-इसके बच्चेको तू नहीं छोड़ेगा तो यह सिहिनी तेरे ऊपर ऋपट पड़ेगी। बाल: — [सस्मितम् ] धन्हहे बलिश्चं क्लुभीदो म्हिः (धहो बलीयः खलुभीतोऽस्मि ।) [इत्यवरं दर्शयति ।]

राजा - महतस्तेजसो बीजं बालोऽयं प्रतिभाति मे ।

## स्फुलिङ्गावस्थया विह्नरेधापेच इव स्थितः ॥१४॥

प्रथमा—वच्छ एवं वालिमिडान्बर्ध मुश्व । अवरं दे कीलगाओं वाहस्सं। (वत्स एनं बाल-मृगेन्द्र मुद्धा । अपरं ते कीडनकं दास्यामि । )

बाल: — कहि। देहि एपं। (कुत्र। देह्योतत्।) [इति हस्तं प्रसारयति।]

राजा-कथम् । चक्रवतिलक्षागम्यनेन धार्यते । तथा ह्यस्य-

प्रलोभ्यवस्तुप्रण्यप्रसारिता विभाति जालप्रथिताङ्गुलिः करः ।

त्रलच्यपत्रान्तरमिद्धरागया नवोषसा भिन्नमिवैकपङ्कजम् ॥१६॥

हितीमा-मुख्यदे । एत सक्को एसी वाधामनोस् विरमिष्ट्रं । पञ्च तुमं । समकेरए उद्दए सक्क्ष्येकस्य इसिकुसारमस्य वण्यांवित्तवो सित्तिमामोरको विद्वति । तं से उवहर । (सुदते ! न सबस्य एव वाचामानेना विरमियतुम । गच्छ त्यम् । मदीये उटले मार्कण्येयस्याणिकुमारस्य वर्ण-चित्रतो प्रतिकामयुर्तिलाखित । तमस्योगहर । )

प्रयमा—तहा (तथा) [इति निष्कान्ता ।]

बाल:— इमिएग एव्य दाव कीलिस्सं। (धनेनैय तावत्क्रीडिप्यामि।) [इति तापसी विक्षोक्य हसति।]

बालक — [ मुस्कराते हुए ] अले ( अरे ) मैं तो बला (बड़ा) दल (डर) गया हैं। [ क्षोठ निकालकर मुँह बनाता है। ]

राजा यह बालक तो मुझ्ने बड़े तेजस्वीका पुत्र जान पड़ता है घौर उस चिनगारी के रूपमे रहने वाली धनिक समान दिखाई पढ़ रहा है जो भड़क उठनेके लिये बस ईंबनकी बाट देख रही हो ।।१४।।

पहली — बस्स ! इस सिंहके बच्चेको छोड़ दे। मैं तुओ घीर खिलीना लाए देती हूँ।

[हाथ फैलाता है] बालक—कहाँ है ? लाग्नो दो।

राबा— मरे, इसके हाथमे तो चक्रवर्तियों भी सक्षण दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि— विज्ञानेक लोमसे फेलाया हुआ यह जालके समान मिली हुई उंगलियों-बाला इसका हाथ उस पनेले कमलके जंता दिखाई दे रहा है जो प्रातःकामकी लाखीले चमक रहा हो और जिसकी पंकांक्षियां सभी पूरी खुल भी न पाहें हों। १६।।

दूसरी — सुद्रता ! यह बातोमें नहीं फुसलाया जा सकता । तूजा, मेरी कुटीमें जो ऋषि-कुमार सार्कण्डेयका रैंगा हुन्ना मिट्टीका मोर रक्खा है, उसे उठाती ला।

पहली — शब्छा। [जाती है]

नालक—मोल (भौर) तबतक मैं इछीछे (इसीसे) खेलता हूँ। [यह कहकर वपस्विनीको देवकर हैंस देवा है।] राजा-स्पृहवामि सनु दुर्ललितायास्मै ।

श्रालच्यदन्तम्बक्रलाननिमित्तहासैरव्यक्तवर्श्वरमश्रीयवचःप्रवृत्तीन ।

अङ्काश्रयप्रवाधिनस्तन यान्यहन्ती थन्यास्तदङ्गरजसा मिलनीभवन्ति ॥१७॥ तापसं—होष्ठु । स्त्र म सम्रं गर्छोद । [पार्वमवनोक्यति ] को एत्व इतिकुवारासं । [राजानयकोश्य ] भष्ट्रकु ! एहि शाव । मोएहि इनिस्ता कुन्नोमहत्त्वमारेस किन्मतीलाए बाहोसमासं बातिमहत्त्वमं । (भवतु । न नामयं गत्ययति । कोऽत्र कृषिकुवारास्ताम् । भद्रमुख ! एहि तावतु । मोचवानेन दुमोकहत्त्ववरेस विस्मतीलाय बाव्यमान बात्समेनस्य ।)

राजा-[ उपगम्य । सस्मितम ] श्राय भो महावियुत्र !

एवमाश्रमविरुद्धवृत्तिना संयमः किमिति जन्मतस्त्वया । सत्त्वसंश्रयसुखोऽपि दम्यते कृष्णसर्पशिश्चनेव चन्दनः ॥१८॥

सत्त्वसञ्जयशुर्त्वा अप दृश्यत कुष्णसपाशाशुनेव चन्दनः ॥ ८८॥ नापसी – भद्दमृतः ! सः वज्रु सन्नं इतिकृतारस्रो ॥ ( भद्रमृत्व ! न लल्वयमृषिकृतारः । )

राजा-माकारसहर्वा चेष्टितमेवास्य कवयति । स्वानप्रत्ययानु वयमेवं तर्किणः । [ यया-प्रस्थावतमनृतिब्दन्वालस्यत्रेषुपत्रस्य, प्रात्मगतम् ]

> त्रनेन कस्यापि कुलांकुरेख स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखं ममैवम् । कां निर्दृतिं चेतिस तस्य कुर्याद्यस्यायमङ्गारकृतिनः प्ररूढः ॥१६॥

राजा-- मुके तो यह नटलट बालक न जाने क्यों बड़ा प्यारा लगता है। वह मायवाडू क्या है जिसको गोदम केमर यह स्वभावते हुँद मुख, कलोके समान कुछ-कुछ फलकते हुए दोजोबाला धौर तुलला-नुतला कर बातें करनेवाला बालक ध्रपने ध्रगकी धूल उसके धंगमें लगाता होगा 11९॥

तपस्तिनी—घरे! यह तो मेरी बात मुनता हो नहीं। [ इघर-उघर देसकर ] घरे कोई ऋषिकुमार यहाँ है? [ राजाको देसकर ] हे मद्र! तिनक ग्राप ही ग्राकर इस बासकके हायसे इस सिहके बच्चेको छुड़ा दीजिए। इसने इसे ऐसा कसकर पकड़ रक्खा है कि मेरे हायसे तो छुड़ाए नहीं छुटता।

राजा— [यास जाकर मुस्कराहटके साथ] घरे, ए महर्षिकुमार! तुम यहाँ धाअमके नियमोधे उत्तर काम क्यो कर रहे हो? ये देवारे औद जो अन्मत्ते ही सीथे सादे रहकर मुखी ओवन किता रहे हैं उन्हें तुम उन्छ मकार क्यों सता रहे हो वैसे काले सर्यका दक्या चन्दनके पेड़को सतादा है।।१६।।

तपस्विनी-भन्न ! यह ऋषिक्मार नहीं है।

राजा—इशके कप भीर कामोते हो जान पड़ रहा है कि यह ऋषिकुमार नहीं है। पर यहाँ वर्णाजन देखकर मैंने इसे ऋषिकुमार हो समक लिया था। जो भरकर बालक के शरीरपर हाथ फेरकर पाप-हो-साप] न जाने यह बालक किस बंगका है। इसे एक बार ही छू लेमेसे जब भेरे बरीरको इतना मुख निव रहा है तब उस भाग्यवानुको कितना धानन्य मिलता होगा जिसका यह सगा पुत्र है। १९६॥ तापती---[उमी निर्वण्यं] सम्झरिसं । सम्झरिसं । (साअर्थम् । साअर्थम् ।)

शास्त्रमन् । लास्त्रमन् ।)

राजा----धार्ये किमिव।

तापसी—इमस्स बालप्रस्त दे वि संवादिशो प्राक्तिनी ति विस्तृतिवरितृ । प्रपरिद्व स वि वे प्रप्यक्रितोमो संबुत्तो ति ( प्रस्य बालकस्य तेऽपि सवादिन्याकृतिरिति विस्मापिताऽस्मि । प्रपरि-वितस्यपि तेऽप्रतिलोमः संवृत्त इति ।)

राजा-[बालकमुपलायतू] न चेन्मुनिकुमारोऽयमथ कोऽस्य व्यपदेशः।

तापसी--पुरुवंसी । (पुरुवशः ।)

राजा—[बाह्मगतम्] कथमेकान्वयो मम । झतः ससु मदनुकाविरामेनमत्रभवती मन्यते । प्रस्येतत्योरवारामन्त्यं कुलवतम् ।

भवनेषु रसाधिकेषु पूर्वं चितिरचार्थग्रुशन्ति ये निवासम् ।

नियतैकपतित्रतानि पश्चात्तरुमूलानि गृहीभवन्ति तेषाम् ॥२०॥

[प्रकाशम्] न पुनरात्मयत्या मानुवालामेव विवयः । तापती---जह भद्दमुद्दो भलावि । प्रम्बद्धरात्रंबन्धेल इमस्त जलाली एत्य वेवपुक्लो पसूवा । (यवा भदमुत्त) भलावि । प्रप्तरः सबन्धेनास्य जनन्यत्र देवग्ररोत्तवोवने प्रमृता ।)

राजा — [प्रववार्ष] हत्त द्वितीयमिवमाझाजननम् । [प्रकाशम् ] प्रय सा तत्रभवती किमास्यस्य राजवें: पत्नी ।

तपस्विनी-[दोनोको देखकर] श्राश्चर्य है, श्राश्चर्य है।

राजा--- प्रादचर्यकी क्या बात है, ग्रायें !

तपस्थिनी—नुम्हारा धौर इस बालकका एक दम मिलता-जुलता रूप देखकर मैं तो अवरजमें बर गई हूँ धौर फिर देखिए कि धनजान होते हुए भी इसने आपका कहना नही टाला।

राजा—[बच्चेको दुलारते हुए तपस्थिनीसे] प्रच्छायह तो बताइए कि यह ऋषिकुमार नहीं है तो फिर किस बंशका है ?

तपस्विनी-पुरुवंशका।

राजा—[मन ही मन] धरेक्यायह मेरे ही बत्तकाहै ? तभीये तपस्विनीजी मुक्ते इससे मेलता-जुलताबतारही हैं।

पर पुरुविधियोंकी तो यह बंधी हुई रीति है कि वे—युवावस्थामे पृथ्वीकी रक्षाके लिये वेजाबकी सामिष्योंने मरे अवनोमें रहना चाहते हैं भीर बुदायेने भागनी पतित्रता स्त्रीको साम नेकर बुधकों नोई ज़िट्या बनाकर रहने लगते हैं।।२०। [प्रकट] पर यही भागनी सांकिसे तो कोई 'तुष्य पहुँच नहीं सकता।

तपस्विनी--- आप ठीक कह रहे हैं। इसकी मौं अप्सराकी कन्या है। इसलिये उसने यहाँ ररीचिक आश्रममें ही इसे जन्म दिया है।

राजा---[ग्रपने ग्राप] ग्ररे ! यह तो मेरी ग्राशाकी दूसरी सीढ़ी मिल गई । प्रकट । ग्रक्टा ग्रन्छा

तापसी--को तस्त बम्मदारपरिच्चाइएगे शाम संकीतिवुं चिन्तस्सदि । (कस्तस्य बमैदार-परिस्थापिनो नाम संकीर्तियतं चिन्तियच्यति ।)

राजा — [स्वगतम्] इयं खलु कथा मामेव लक्ष्योकरोति । यदि तावक्स्य शिक्षोर्मातरं नामतः कृष्यामि सम्बदाजनार्थः परवारच्यवहारः ।

[प्रविष्य मृष्मयूरहस्ता]

तापसी--सञ्बदमरा ! सउन्दलावण्ग पेक्स । (सर्वदमन ! शकुन्त-लावण्यं प्रेक्षस्व ।)

बाल:--[सहष्टिक्षेपम्] कहि वा मे श्रज्जू (कुत्र वा मम माता।)

उमे-- एगमसारिस्सेए बश्चिदो माउवच्छलो । (नाम साहब्येन वञ्चितो मातृबत्सवः ।)

हितीया—वच्छ इमस्स मितिष्ठामोरस्रस्त रम्मत्तर्ण वेक्खित भिग्नवो सि । (वत्स प्रस्य मृतिकामग्रस्य रम्यस्य पश्येति भिग्नतोऽसि ।)

राजा — [मारमगतम्] कि वा शकुस्तलेखस्य मातुरास्या । सन्ति पुनर्नामधेयसाहस्यानि । प्रपि नाम, मुगद्रिष्यकेष नामभात्रप्रस्तावो मे विचादाय कत्पते ।

बाल:— बाज्युए। रोधिद मे एसी भहमीरधी। (मातः! रोवते म एव भद्रमपूरः।) [इति क्रीडनकमादत्ते।]

प्रथमा—[ विलोक्य सोढेगम् ] ग्रम्हहे रक्खाकरण्डम्नं से मिलाबन्धे ए। बीसवि । ( ग्रही रखा-करण्डकमस्य मिलाबन्धे न इस्पते ।)

यह तो बताइए कि वे देवी किन राजिंग की पत्नी हैं?

तपस्विनी — जिसने प्रथनी घर्म-यत्नी को छोड़ दिया हो, मला ऐसे पापीका भी कोई अपने भृष्टिसे नाम निकालता है।

राजा — [ स्नाप ही साप ] यह कथा तो पूरी-पूरी मुक्तर हो लागू हो रही है! सच्छा, माता-पिताका ही नाम पूछ देखूं। किन्तु पराई स्त्रीके विषमें कुछ पूछना असमनसाहत नहीं है। [हायसे मिट्टोका मोर लिए हुए तपस्थिनी साती है।]

[हायस मिट्टाका मार लिए हुए तपास्त्रना ग्राता ह ।] तपस्त्रिनी—सर्वदमन ! शकुन्त-लावण्य (इस पक्षोकी सुन्दरता) तो देख !

बालक--[चारों घोर देखता हुया] कही है मेरी मी?

दोनों— यपनी मौका इसे ऐसामोह है कि उसके नामके प्रक्षर मुनने अरसे ही इसे घोचा हो गया।

दूसरी-वत्स ! मैं कह रही थी कि तुम इस मिट्टीके मोरकी मुन्दरता देखी !

राजा — [बाप ही बाप] तो क्वा इतको सौका नाम शकुन्तला है। पर सलादमें एक-जैसे बहुतके नाम होते हैं। कही यह नाम भी मेरे दुःकको और बढ़ानेके लिये गृग-तृष्णाके ज्वस्मकःही न प्रागया हो।

बालक - मां ! यह मोख (मोर) तो बला (वड़ा) प्रच्छा है । [बिखोना लेता है ।] पहली - [देखकर घबराहटके साथ] प्ररे, इसके पहुँचेवर वैधी हुई रक्षाकी जड़ी नहीं विच्छाई दे रही है ।

```
राज - अलगलवाकेनेन । मन्विद्यस्य सिहसावविवदात्परिश्वष्टम् । [ इत्यादातुबिच्छकिन ]
    उमे-मा क्या एवं धवलम्बिधः। कहं गहीवं रोराः। ( मा सन्दिदमयसम्बद्धः। कवन्
युष्टीतमनेन । ) [ इति विस्मयाद्रोनिहितहस्ते परस्परमवलोकयत: । ]
    राजा--किसर्वे प्रनिविज्ञाः स्मः ।
    प्रथमा-- सुरुगाडु महाराधी । एसा धवराजिंदा रुगम धोसही इमस्स जातकम्मसम्पर
भवावता मारीएसा दिण्या । एवं कित मावापिवरो प्राप्तासं च विकास सवरो भूमिपिडवं
स गेक्हादि । (श्रुणोतु महाराज: । एषाऽपराजिता नामीपधिरस्य जातकमंसमये भगवता मारीचेन
दत्ता । एतां किल मातापितरावात्मानं च वर्जयित्वाऽपरो भूमिपतितां न गृह्णाति । )
    राजा--- सय गुह्याति ।
    प्रथमा - तबो तं सप्यो भविद्य दंसइ । ( ततस्तं सर्पो भूत्वा दशति । )
    राजा-- भवतीम्यां कदाचिवस्याः प्रत्यक्षीकृता विकिया ।
    चभे-- झराधसी । (धनेकश:।)
    राजा--[ सहर्षम् । ग्रात्मगतम् ] कथमिव संपूर्णभपि मे मनोरवं नाभिनन्दामि । [ इति
वालंपरिष्कजते । ]
    द्वितीया-सुरुवदे एहि । इमं बुलन्तं शिश्रमञ्बावुद्वाए सउन्दलाए शिवदेम्ह ( सुन्नते ! एहि ।
इमें वृत्तान्तं नियमव्यापृताये शकुन्तलाये निवेदयावः । )
                                 [इति निष्कान्ते]
    राजा-चबराइए मत ! सिंहके बच्चेसे खींचा-तानी करते समय वह यहीं गिर गई बी।
                               [ उठाना चाहता है । ]
    दोनों - हैं हैं ! उसे छुइएगा मत ! धरे, इन्होंने तो उसे उठा लिया !
                [ भारचर्यसे छातीपर हाब रखकर एक दूसरीको देखती हैं।]
    राबा-- प्राप लोगोंने उठानेसे मुक्ते रोका क्यों ?
    पहली---सुनिए महाराज। जब इसका जात-कर्म संस्कार हो रहा था उस समय पृथ्वीपर
कस्थपने सक्राजिता नामकी यह जडी इसके हायमें बाँधकर कहा था कि यदि यह पृथ्वीपर
गिर यहें तो इसे, इसके माता-पिताको छोड़कर दूसरा कोई न उठावे !
    राजा-भीर यदि इसरा कोई उठा ले तो ?
    पहली-तो यह सौध बनकर तत्काल इस लेगी।
    राजा-आप सोगोंने कभी इसका ऐसा परिवर्तन देखा है ?
    दोनीं--बहुत बार देखा है।
    राजा-[ ग्राप ही ग्राप ] तब मैं ग्रपने मनोरथ पूरे होनेपर क्यों न फूला समाऊँ।
                           [ बालकको छातीसे सगाता है। ]
    दूसरी-मरी सुक्ते ! बाबो, यह समाचार उस तपस्विनी शकुन्तनाको तो सुका बार्चे ।
                               [दोनों चली जाती हैं ]
```

वालः — मुरुव सं। जाव धण्युषु समासंगिमस्सं। (मुरुव मां यावन्मातुः सकाशंगीम-व्यामि ।)

राजा-पूत्रक ! मया सहैव मातरमभिनन्विष्यसि ।

बाल:--मम क्खु ताबी दुस्सन्दी रण तुमं। ( मम खलु ताती दुष्यन्तः, न स्वम्। )

राजा—[ सस्मितम् ] एव विवाद एव प्रत्याययति । [ ततः प्रविशस्येक्वेग्गिधरा वाकुन्तला ]

चङ्कत्तना—विधारकार्ते वि पिकिटियं सम्बद्धस्यरस्य ध्रोसाँह पुरिष्य ए में भ्रासा भ्रासि पत्तरणे भाषहेरमु । श्रद्भवा जह साञ्चमदीए प्राचिक्वदं तह संभावीश्रदि एदं । (विकार-कालेऽपि प्रकृतिस्थां सर्वदमनस्थापीय श्रुत्वा न म प्रावाऽऽसीदारमनो भागपेयेषु । श्रयवा यथा धानुमस्याऽञ्चरातं तथा संभाव्यत एतन् । )

राजा — [ शकुन्तलां विलोवय ] ध्रये सेयमत्रभवती शकुन्तला । यंधा-

वसने परिधृसरे वसाना नियमचाममुखी धृतैकवेखिः। ऋतिनिष्करुषस्य ग्रुद्धशीलामम दीर्घं विरहत्रतं विभति ॥ २१ ॥

गकुन्तना — [ पश्चातापविवर्ण राजानं हुष्टा ] सा बब्धु प्रवज्ञत्तो विद्या । तदो को एसो वार्सिंग किदरक्वामञ्जलं दारस्यं मे गतसंसमीसा दूनिह । ( न सल्वायंपुत्र एव । ततः क एण द्वानीं कृतरसामञ्जलं दारकं मे गातसंसमेंसा दूगवित । )

बालक—क्योलो (छोड़ो )। हम अपनो मौके पास दायोंगे (जायोंगे )।

राजा-बत्स ! मेरे साथ ही चलकर अपनी माताको आनन्द देना ।

बालक — मेले ( मेरे ) पिता तुम नही, दुध्यन्त ( दुध्यन्त ) हैं।

राजा-[ मुस्कराकर ] यह विरोध ही मेरे विश्वासको पक्का कर रहा है।

[अपने बालोको एक लटमे बाँचे हुए शकुन्तला प्राती है।]

शकुन्तला—यह सुनकर भी मुक्ते घपने भाग्यपर मरोसा नही हुमा कि स**बंदमनके** हामसे गिरी नुर्दे रक्षाको जड़ी उनके छूनेपर सौप नहीं बनी। या किर सानुमतीने **वो कहा** है, वह कौन जाने ठीक ही हो।

राजा—[ शकुन्तजाको देखकर ] घरे! ये ही तो वे देवी प्रकुन्तजा हैं, जिनके धारीस्पर मैंले कपटोका जोडा पढ़ा हुआ है, तप करते-करते जिनका मृह सूख गया है, जिनके बाल एक खटमें उलके पढ़े हैं धीर जो शुद्ध मनये मुक्त-जैसे निवंशीके वियोगमें करने विनोधे तप करती चली था रही हैं ॥ २१॥

सकुन्तला—[पछताबेते पीले पड़े हुए राजाको देसकर ]येतो प्रायपुत्र **जैसे नहीं जान** पड़ते। तब येकीन हैं जो रक्षा बेचे हुए मेरे पुत्रको प्रपने शरीरसे सगा-स**गाकर मैक्षा कर** रहे हैं। बाल:--[मातरमुपेरय] बाज्युए ! एसी कोबि पुरिसी मं पुल लि ब्रालिङ्ग्रुवि । (मात: ! एव कोऽपि पृरुषो मां पुत्र इत्यालिङ्ग्रुति ।)

राजा---प्रिये ! क्रौर्यमपि मे स्वयि प्रयुक्तमनुकूलपरिखामं संवृत्तं यवहमिवानी स्वयाऽप्रस्यमि-बातमात्मानं पत्रयामि ।

णकुन्तला —[घारमगतम्] हिष्णः समस्तसः समस्तसः। परिवस्तमञ्जरेरा मणुप्रियम् निष्ट् देववेतः। प्रक्षपञ्चलो वश्च एसो । ( हृदय समाद्वसिद्दि । समाभ्रमिहि । परित्यक्तमत्सरेराणु-कम्पिताऽस्मि देवेन । प्रार्थपुत्रः सल्वेषः ।)

राजा--- प्रिये।

स्पृतिभिन्नमोहतमसो दिष्ट्या प्रमुखे स्थिताऽसि मे सुम्रुखि । उपरागान्ते शश्निः सम्रुपगता रोहियो यागम् ॥२२॥ शङ्कताला—केदु केदु धनजउतो...। (जयतु जयत्वायंपुत्र...) [ इत्ययोक्ते बाष्पकच्छी विरस्ति ।]

राजा-सन्वरि !

बाष्पेख प्रतिषिद्धेऽपि जयशब्दे जितं मया । यसे दृष्टमसंस्कारपाटलोष्टपुटं सुस्वम् ॥२३॥ बाधः—बच्चुए !को एको । (मातः !क एषः ।) बाङ्गका—बच्छ !के भावदेवाद पुच्छेहि । (वस्त ! ते भागवेवानि पृच्छ ।)

बालक—[माताके पास धाकर] देशो गाँ, ये कोई पुलुछ (पुरुष) मुदे (मुक्ते) बेता (बैटा) कहकल (कहकर) गले लगा लहे (रहे) हैं।

राजा—प्रिये ! मैंने को तुम्हारे साथ निट्ठराई की थी उसका यही ठीक दंड है कि तुम प्रभीतक मुक्ते पहचान नहीं रही हो ।

णकुन्तला — [ग्राप हो ग्राप] धीरज घरो मेरे हृदय ! ग्राज दैवने पिछला सब बैर खोड़कर मेरी सुन ली है। सजमुच ये ही तो है ग्रार्थपुत्र ।

राजा — श्रिथे ! माज भेरा बड़ा शोभाग्य हैं कि भेरी स्मृतिवर वहा हुमा मोहका वरदा हट गया भौर तुम सुन्दरी माज मुक्ते वैसे ही मिल गई जैसे चन्द्र-म्रहण बीत चुकनेपर रीहिस्सी चन्द्रमासे प्राकर सिल जाती है।।२२॥

यकुन्तला—जयहो द्वार्यपुत्र, जय ·····[इतना बाधाही कहनेपर गला भर बानेसे रूक जाती है।]

राजा—सुन्दरों ! तुमने अपने रुचे हुए गलेसे जो 'जय' शब्द कहा है उसीसे मेरी जीत हो गई। क्योंकि आपाज मेरी आधानें तुम्हारे उस मुखको फिरसे देख पाया है जिसके मोठ रेंगे न जानेके कारता पीले पढ़ गए हैं।।२३।।

बातक-क्यों मां ! ये कीन हैं ? शकुन्तला-धपने भाग्यसे पूछ बेटा ! राजा--[शकुन्तसायाः पादयोः प्रशिपत्य]---

## सुततु हृदयात्प्रत्यादेशच्यलीकमपैतु ते

किमपि मनसः संमोहो मे तदा बलवानभृत् ।

प्रवत्तनसामेवंप्रायाः शुभेषु हि वृत्तयः

स्रजमपि शिरस्यन्धः चिक्षां धुनोत्यहिशङ्कया ॥२४॥

बङ्गलाना—जट्टेड घण्ण्यत्तो । सूर्ण मे तृष्ठरिक्षणडिवायस्त्रं पुरानिस् तेषु विश्वतेषु परियामपुरं मासि जेल सायक्कोलो वि घण्ण्यत्तो मह विरस्ते संबुत्तो । (उतिहरवार्यपुणः । तृतं मे सुपरिताविवायसं पुराकृतं तेषु दिवसेषु परियामपुल्यासीयेन सानुकोशोऽप्यार्यपुणे मिवि वरदः संबुद्धाः ।)
[राजोतिकातः |

शकुन्तवा—धह कहं धज्जउत्तरेस सुमरिवो दुक्सभाई धम्रं जसो। (प्रय कपनार्यपुत्रेस) स्मृतो दु:सभागयं जनः।)

राजा-उद्धतिबवादशल्यः कथयिष्यामि ।

मोहान्मया सुततु पूर्वश्चपेत्त्तितस्ते यो वाष्पविन्दुरधरं परिवाधमानः।

तं तावदाक्कटिलपच्मविलग्नमद्य वाष्पं प्रमृज्य विगतानुशयो भवेयम् ॥२५॥ [इति ययोक्तमनुषिष्ठति ।]

शकुन्तला—[नाममुदा हट्टा) बन्जउत्त ! एवं ते बगुलीबस्रं। (सार्यपुत्र ! ६वं तेऽङ्गुनीय-कम्।)

राजा — [शकुन्तनाके पेरोंपर निरकर] नुप्तरी! मैंने तुम्हारा वो निरादर किया वा उसकी कसक हुन प्रपंते मनने निकाल डालो. नयोंकि उस ममय न जाने कहींसे भेरे मनमें मजानका सबेरा धाकर छा गया था। सममुख जो तमोगुणी होते हैं वे पच्छे कामोंसे भी ऐसी मूल कर बैटते हैं, क्योंकि प्रयोक गंगेमें कोई माला भी पहनावे तो वह उसे सीप समझकर ऋटकेसे उतार फंकता है।।२४॥

षकुम्लला — उठिए पायंपुत्र ! उन दिनों कोई पिछने जन्मका पाप-फल रहा होगा कि इतने दयालु प्रायंपुत्र भी मुक्कपर इतने कठोर हो गए थे ।

[राजा उठते है।] सकुत्तला—पर यह तो बताइए कि ब्रायपुत्रको इस दुखियाका स्मरण केसे हो भाया।

राजा—पहले में अपने जोकी गांत निकाल डालूंतव कहूँ। सुन्दरी ! तुस्त्रारी धौक्षीके हो में दे उस दिन गानोपरसे उसककर अपरोक्षो को पहुँचारही भी भीर विकास में नुकार से स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के

[प्रपने हायसे शकुरतलाके मौगू पोंछते हैं।] शकुरतला—[दुष्यन्तके हायमें उनके नामवाली मौगूठी देसकर] मार्यपुत्र ! मही तो मापकी वह मौगूठी है। राजा-प्रस्मावंतुलीयोपसम्भारससु स्मृतिबदलक्या ।

शकुन्तला—विसमं किवं रहेरा जं तथा धन्त्रजनस्त पश्चमकाले बुल्लहं धासि । (विषमं इतमवेन सत्तदाऽऽयंपुत्रस्य प्रत्यकाले दुर्लभगसीत् ।

राजा - तेन हि ऋतुसमवायचिह्नं प्रतिपद्यतां लताकुसूमम्।

शकुन्तला—ए। से बिस्ससामि । घरुजउसो एखां ए। धारेबु । ( नास्य विश्वसिमि । घार्यपुत्र ! एवतदारयतु । )

[ततः प्रविशति मातलिः]

मातलिः - विष्ठ्या धर्मपरनीसमागमेन पुत्रमुखवर्शनेन चायुष्मान्यर्घते ।

राजा—मञ्जूरसंपादितस्वादुफलो मे मनोरयः । मातले ! न खलु विदितोध्यमाक्षण्यकेन बृत्तान्तः स्यात् ।

मार्ताल: — [ सस्मितम् ] किमीश्वरात्मां परोक्षम् । एत्वायुष्मान् ! भगवान्मारीजस्ते वर्शनं वितरित ।

राजा — शकुन्तले ! श्रवलम्ब्यतां पुत्रः । त्वां पुरस्कृत्य भगवन्तं व्रष्टुमिक्छामि ।

शकुन्तला — हिरिमानि भण्यजनेता सह गुण्यतनीयं गन्तुं। (जिल्लं न्यार्यपुत्रेता सह गुरुसमीपं गन्तुम् ।)

राजा—ग्रप्याचरितव्यमभ्युवयकालेषु । एष्ट्रोहि । [सर्वे परिकामन्ति । ]

राजा-इसी अंगुठीके मिल जानेपर ही तो मुक्ते सारी बातें स्मरण हो आई।

शकुन्तना— इसने सचमुच बडा खोटा काम किया या कि जब मैं घायंपुत्रको इसे दिखाकर विस्वास दिखाने चली ठीक उसी समय यह न जाने कहाँ चली गई।

राजा— [ म्रॅगुठी उतारकर शकुन्तधाको देते हुए। ] मच्छा, तो जैसे लतामें फूल लगनेते यह जान लिया जाता है कि लताका वसन्तमे मिलन हो गया, वैसे ही तुम भी मुक्तसे मिलनेकी पहचानके लिये यह मेंगुठी पहन लो।

शकुन्तला—[ हाथ उठाती हुई ुनही, नही, ग्रव मैं इसका विश्वास नही करती । आर्यपुत्र ही इसे पहने रहें।

[मातलि द्याता है।]

मातलि - धर्मपरनीसे मिलने भौर पुत्रका मृह देखनेकी भागुष्मानुको बधाई है।

राजा — मेरे मनोरवका तो सबमुच बड़ा मीठा फल हुमा है मातलि ! पर इन्द्र भगवानु तो यह बात कानते नहीं होंगे।

मातलि—[ बुँकर ] भला देवताग्रोंसे भी कोई बात खिरी रहती है। ग्राइए ग्रायुष्ममृ ! भगवानुमारीच ग्रापको दर्शन देना चाहते हैं।

राजा — शकुन्तला ! बालककी उँगली थाम लो । मैं सुन्हें साथ लेकर ही अगवान्के दर्समके लिये चलना चाहता हैं।

शकुल्तला—बड़ोंके पास धार्यपुत्रके साथ जानेमे मुक्ते लाज लग रही हैं। राजा—हर्पके प्रवसरपर तो साथ ही चला जाता है। आधी, आधी !! सिब अपने हैं ] [ततः प्रविशत्यदित्या सार्धमासनस्यो मारीचः।]

मारी वः — [राजानमवलोक्य ] दाक्षायरिए !

पुत्रस्य ते रणशिरस्ययमग्रयायी दुष्यन्त इत्यभिहितो भ्रवनस्य भता । चापेन यस्य विनिवर्तितकर्म जातं तत्कोटिमत्क्रलिशमाभरणं मयोनः ॥२६॥

प्रदितिः—संभावतोषाखुभावा से प्राकिती । (सप्रावनोयानुप्रावाज्याकृतिः ।)
मातिलः—प्रापुरुषन् एतौ पुत्रप्रीतिषिधुनेन चतुवा दिवीकता वितरावायुरुपन्तमवलीकयतः ।
ताकुरतर्गः ।

राजा-मातले एती-

प्राहुद्वीदश्रधा स्थितस्य ग्रुनयो यत्तेजसः कारणं

भर्तारं भ्रवनत्रयस्य सुषुवे यद्यज्ञभागेश्वरम् ।

यस्मिन्नात्मसुनः परोऽपि पुरुषश्चके भवायास्पदं इन्द्रं दचमरीचिसंभवमिदं तत्सुष्ट्ररेकान्तरम् ॥२७॥

मातलः--ग्रचकम्।

राजा--[ उपगम्य ] उभाम्यामिय बासवनियोज्यो बुष्यन्तः प्रशामित ।

मारीचः — बत्सः ! चिरं जीवः। पृथिवीं पालयः।

[ अदितिके साथ ग्रासनपर बैंडे हुए मारीच दिखाई देते हैं । ]

मारीच--[राजाको देवकर | दालावाणी ! ये ही समारका पानन करनेवाले राजा दुष्पस्त है जो तुम्हारे दुन्न स्टब्से सबाईम सबसे माने रहते है भीर जिनके धनुषने ही हतना काम कर बाला है कि स्टब्स तोखो धारवाला वच्च उनका माभूत्यण भर बना बंटा रहता है।।२६॥

भदिति — इनके डील-डौलसे ही इनके पराक्रमका ज्ञान हो रहा है।

मार्ताल—मायुष्पन् ! देखो ! ये ही हैं देवताओं के मार्ता-पिता, जो भापकी धोर ऐसे प्यारसे देख रहे हैं, जेंसे मार्ता-पिता भ्रपने बच्चोंको देखते हैं। जाभी, उनके पास चले जाभो ।

राजा - पातिल ! क्या वे ही वे स्त्रो-पुरुष हैं जो बह्याते एक पीडी पीछे दस भीर मरीचिसे उरवन्त हुए हैं, जिन्हें क्वांव लोग बारहो आदित्योके माता-पिता मानते हैं, यसमें आप नेतेबाले इन्द्रते जिनसे कम्म सिवा है भीर अपनेसे से धवन आप उरवन्त होनेवाले बह्या भी संसारका करवादा करनके निये जिनकी गोदसे जम्म सिवा करते हैं ॥२७॥

मातलि-हाँ, हाँ वे ही है ये।

राजा—[ पास पहुँचकर ] सदा इन्द्रकी भाजा माननेवाला यह दुष्यन्त भाप दोनोंको अखाम

मारीच--बहुत दिनोंतक जीम्रो, बत्स ! श्रीर पृथ्वीका पालन करो।

प्रदिति: — वण्ड ! अप्यक्तिरहो होहि। ( तस्स प्रप्रतित्वो अव । ) । शकुन्तवा — वारमसिहरा को पाववन्दर्श करीनि। ( दारकसिहता नो पाववन्दर्श करीनि। ) मारीच: — वस्त्रे !

त्राखपदस्तमो मर्वा जयन्तप्रतिमः सुतः। स्राशीरन्या न ते योग्या पौलोमीसदशी भव ॥ २८ ॥

यदितिः—वादे ! असुतो अभिनया होहि । अयस्यं रीहाक यण्यापो उहसङ्करतल्यारो होदु । उपिक्त । (जाते ! भर्तुरिभमता भव । अवश्यं दीषीपुर्वस्थक उभयकुत्तनन्दनो अवसु । उपिकात ।)

[सर्वे प्रजापतिमश्चित उपविशन्ति।]

मारीच:-- (एक कं निर्देशन् ]--

दिष्ट्या शक्कनतला साध्वी सदपत्यमिदं भवान् ।

श्रद्धा विचं विधिप्रचेति त्रितयं तत्समागतम् ॥ २६ ॥ राजा—भगवत् ! प्राणीभन्नेतिसिद्धः पश्चाद्दर्शनम् । मतोऽपूर्वः सन्तु वोञ्जूपहः । कृतः ।

> उदेति पूर्व इञ्जमं ततः फलं बनोदयः प्राक्तदनन्तरं वयः। निमित्तर्नेमित्तिकवोरयं क्रमस्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः॥ ३०॥

मदिति--वस्स ! तुम इतने बसवाबु होस्रो कि कोई शत्रु तुम्हारे साचे न टिक सके ।

सकुत्तका --मैं धपने पुत्रके साथ बापके चरखोंमें प्रणाम करती है।

मारीय—वरते! युन्हारा पित इन्तरे समान है भीर सुन्हारा पुत्र जनतके समान है। इस्त्रीय यह तो समझमें ही नही पाता कि सुन्हें साशीबीद क्या हूं। फिर भी यही साझीबीद देखा हैं कि द्वार दमास्त्रीके समान तेजस्वी बनो।। २८।।

प्रविति—वेटी ! प्रपने पतिका प्रावर पाक्षो और तुम्हारा वेटा चिरंबीबी होकर कोर्बों कुर्खोको सुच दे। प्रापो, बैंट जाप्रो ।

[सब प्रजापतिके चारों भोर बैठ जाते हैं।]

सारीच—[ ब्रलग-सलग सबको संकेत करते हुए । ] प्राज कीचान्यके यह पवित्रता शकु-न्तवा, यह बेच्ड बालक धौर तुम ये तीनों ऐसे इकट्ठे मिल गए हो जैसे श्रदा, यन धौर क्रिया तीनों एक साथ मिल जार्ये ।। २६ ।।

राजा—धयनतू ! धापकी क्या तो समुज धनोश्री है जिसमें दर्धन्ते पहले हो सवस्थाहर फल जिस यया स्पोकि—कार्य धौर कारखका तो यही कम है कि पहले दूज स्थला है सब फल धाता है, पहले बादल उठते हैं तब वर्षा होती है, पर धापके यहाँ तो सारे पुख धापकी क्याके धाम-धागे चसते जा रहे हैं।। १०१। मातलिः--एवं विधातारः प्रसीदन्ति ।

ं राजा – भगवन् ! हमामाझाकरीं वो नाम्बर्वेग विवाहविधिनोषयम्य कस्यविकासस्य बन्दुभिरानीतां स्पृतिसंविक्यात्प्रत्याविद्यान्त्यराद्वोऽस्मि तत्रभवतो गुज्यस्यगोत्रस्य कथ्वस्य । पश्चावकृषुक्षीयकवर्त्रामावृद्युवी तद्दुहितरमवगतोऽहम् । तवित्रमिव वे प्रतिमाति ।

यथा गजो नेति समक्षरूपे तस्मिन्नपकामति संशयः स्यात् ।

बदानि दृष्ट्वा तु भवेत्पृतीतिस्तथाविधो मे मनसो विकारः ॥३१॥

मारीचः—वत्तः धलमात्मापराधशङ्कृया । संमोहोऽपि त्वय्वुपपन्तः । श्रूयताम् । राजा—सर्वाहतोऽस्मि ।

मारीयः —यर्वेदाप्सरस्तोर्थावतरणात्प्रयक्षत्रेक्कव्या शकुन्तलामादाय नेमका दाक्षायणीपु-वणता तर्वेद स्यानादवयतोऽस्मि दुर्वावतः शायादियं तपस्त्रिनी सहधमेद्यारिणी त्र्या प्रस्या-विद्या नाम्यवेति । स स्रायमगुष्ट्रसीयकदर्शनावसानः ।

राजा-[ सोज्झ्वासम् ] एव वचनीयान्मुक्तोऽस्मि ।

मातिल-जो स्वय भाग्य बनानेवाले हैं उनकी ऐसी ही कृपा होती है।

्राजा—सगवतू! धावकी इस धाजाकारिएों कन्यासे सैने गान्वर्च विधिसे विवाह कर किया था। फिर कुछ दिनों पीछे जब इनके समे सम्बन्धी लोग इन्हें मेरे पास लाए तब मेरी स्मृतिकों न जाने क्या हो गया कि मैं एकदम भूल गया और मैंने दानकों लीटा दिया। ऐसा करके मैंने धायके पोत्रवाले कच्छात्रीका वहा भारी धपराध कर डाला। फिर जब मैंने यह धूँगूटी देखी तब मुक्ते स्मरास हुण होता से मेंने तो कच्छात्रीकों कन्यासी विवाह किया था। ये सब बातें मुक्ते वही विजित्न सी जान पह रही है। मुक्ते धपनी यह भूल ठीक वैसी हो बाप रही है जैसे धालिके सामनेसे वले जाते हुए हाथीको देखकर मनमें यह सम्बन्ध हो कि यह हाथी हैया नहीं धौर फिर उसके निकल्य जानेपर उसके पैरोकी छाप देखकर यह कियसास किया जाय कि ही, यह सचचुन हाथी ही था। ११।।

मारीच —वस्त ! तुम प्रतने प्रपराधकी बात प्रपने मनते एकदम निकाल हाखी क्योंकि इस प्रकारकी भूच तुमसे हो ही नहीं सकती । सुनो, में बताता हूँ वो हुमा है । राजा—बी, सन रहा है ।

ं सारीय—जब मेनका विश्ववती हुई शहुन्तवाको लेकर, प्रध्वरातीषंधे उतरकर यहाँ दालायाणीके पात धाई तभी मैंने घ्यानसे जान लिया वा कि दुर्वाणके शापके ही सुमने प्रपनी इस तपरिवनी वर्मपालीको स्त्रोड़ दिया है प्रोर वह शाप तवतकके लिये है जबतक तुम प्रमुठीन देखा ली।

राजा-- [सन्तोषकी सौंस लेकर] चलो, दोषसे खुटकारा तो मिला।

बकुन्तमा—[स्वगतम] बिहुचा धकारण्यकावेसी स घक्रवतो। स ह सत्तं बतारणं कुनरेनि महवा पत्तो मए स हि सावो निरहतुपणिहमधाए स बिहिबो। सदो सहीहि सीव-हुनिह सत्तुलो संजुलीक्यां वंतद्ववत्रं नि (दिष्ट्यांऽकारण्यमः वादेशी नागंपुत्रः। न क्षत्रु धान-मासमानं स्वरामि । धम्या प्राप्तो नया स हि शापो विरहणुन्यहूरयया न विदितः। सतः सक्षीम्यां संदिष्टार्थिम महिरणुक्तिक व्यथितकथानितः।

मारीयः — बत्से विवितार्वाऽसि । तदिवानीं सहयमंत्रारिएं प्रति न त्वया मण्युः कार्यः । वस्य ।

> शापादिस प्रतिहता स्पृतिरोधरूचे मर्तर्यपेततमिस प्रभ्रुता तवैव। छाया न मुर्च्छति मलोपहतप्रसादे शुद्धे तु दर्पशतले सुलमावकाशा ॥३२॥

राजा -- यथाऽऽह भगवानु ।

मारीचः — धत्सः कष्टिविभनन्दितस्त्वया विधिवदस्माभिरतृष्ठितज्ञातकर्मा पुत्र एव क्षाकुन्तलेवः ।

राजा -- भगवन् सत्र सत्तु मे वंशप्रतिष्ठा । [इति वालं हस्तेन गृह्णाति ।]

शकुल्तला—[गत ही मन] यह बडे भाग्यकी बात है कि धार्यपुत्रने मुक्ते बिना कारण नहीं छोड़ा बा। पर यह तो स्मरण ही नहीं भा रहा है कि मुक्ते बाप मिला कब। या यह बी हो सकता है कि पुत्रे बाप मिला हो और परने विरहकी चुनमें पड़े रहनेके कारख मुक्ते धवका झान ही न हुए। हो। धव मेरी सप्तक्षमें धारहा है कि चनते सपय मेरी सब्बियोंने यह क्यों कहा वा कि पतिको मुँगूठी दिखला देना।

मारीच — बस्ते ! तुन ठीक समक्ती हो । घव तुम धपने पतिपर क्रीध न करना । देखों ! अँदे, दर्पणुषर घूल पड़ी रहनेसे उसमें ठीक छाया नहीं दिखाई देती धीर बही जब पौंछ दिया जाता है तब छाया बड़ी बरतासे दिखनाई पड़ने लगती है वैसे ही शापके कारण कुरित चूँचची पड़ जानेसे उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था पर धव शाप छूट जानेसे उन्होंने तुम्हें सक्ती सीति पहचान लिया है ।।३२।।

राजा—भगवानु ठीक कहते हैं।

मारीच — वस्त ! शकुन्तलाके जिस पुत्रके संस्कार हमने ठीक विधिसे कर दिए हैं उसे सुमने भपनामा या नहीं ?

राजा-वही बालक तो हमारा वंश चलानेवाला है।

[यह कहकर बालकको गोदमें उठा लेते हैं।]

मारीयः → तथा भावितमेनं बक्रवितननवक्तातु भवात् । वस्य,

रथेनानुद्धातस्तिमितगतिना तीर्यजलियः

पुरा सप्तद्वीपां जयति वसुधामप्रतिरथः। इहायं सस्वानां प्रसभदमनात्सर्वदमनः

पुनर्यास्यत्याख्यां भरत इति लोकस्य भरणात् ॥३३॥

राजा — भगवता कृतसंस्कारे सर्वमस्मिन्वयमाञास्महे ।

सरितिः—मध्यं इमाए दुविद्युमलोरहांपरांग्ए कम्लो वि वाव बुववित्यारो करीमद्र। दुविद्युबच्छला मेलुका इह एक्व उपबरत्ती चिद्ववि । (सगवन् सनवा दुविहुननोरचवंपत्या कथ्वीऽपि तावच्छु, विदत्तारः क्रियताम् । दुविद्युवत्तता मेनकेहैवोपचरम्बी तिष्ठति ।)

खकून्तला—[धारमगतम्] मसोरहो क्कु मे भसिको भग्नवकीए। (मनोरषः खलु मे भसिको मगबस्या।)

मारीचः --- तपःप्रभावात्प्रत्यक्षं सर्वभेव तत्रभवतः ।

राजा--- वतः सतु मम नातिकृद्धो मुनिः ।

मारीचः-त्याप्यसौ प्रियमस्माभिः प्रष्टव्यः । कः कोऽत्र भोः ।

[प्रविश्य]

मारीच-यह दुम्हारा बंध तो चलावेगा ही, साथ ही चक्रवर्ती राजा भी होगा। देखी ! वह बालक भवने हुई भीर सीधे चलनेवाले रपपर चढ़कर समुद्र पार करके सातों होगों-बाली पुल्लीको इस प्रकार धकेला बीत लेगा कि ससारका कोई बीर इसके सामने टिक न चकेगा। यहाँ इसने सब जीवोंको तंग कर रक्ता था, इसीजिये इसका नाम वर्षदमन पढ़ गया था। पर साथे चलकर यह सारे संसारका भरण पोपस्य करेगा इसलिये इसका नाम करत होगा ॥३३॥

राजा — जिसके संस्कार प्रापने किए हों उससे तो हमें इन सब बातोंकी धाशा है ही।

धरिति—मगवन ! इस कन्यांके मनोरथ पूरे होनेकी सारी बात कन्यवीको भी कहूना भेजनी चाहिए क्योंकि इसे प्यार करनेवांसी इसकी माँ मेनकाने यहाँ रहकर हुम लोगोंकी बड़ी सेवा की है।

शकुन्तला -- [मनमें] देवीने तो मेरे ही मनकी बात कह दी है।

मारीच--तपके प्रमावसे कण्य ऋषि सब कुछ जानते हैं। राजा--इसीलिये उन्होंने मुक्तपर क्रोध नहीं किया।

मारीच — फिर जी यह प्यारी बात उनके पास कहला ही मेवनी चाहिए। भेरे कोई है ? [एक शिष्य झाता है 1] शिष्यः --- भगवन् ! ध्रयमस्मि ।

गारीप;—पालव इक्लीनेव विहासता वस्ता तत्र क्वणाराज्ञवते कव्याव जिल्लाकेय यथा पुनवती शक्रुरुतका तब्द्वरानिवृत्ती स्त्रुतिनता दुव्यन्तेन प्रतिगृहीतेति ।

शिष्यः--- वदाज्ञापयति भगवान् । [इति निष्कान्तः ।]

मारीचः—चत्तः ! त्वमपि स्वापत्यवारसहितः सस्युरासम्बनस्य रचमादह्यः ते राजवानीं प्रतिकठस्य ।

राजा-यवाज्ञापयति भगवात् ।

मारीचः---भपि च।

भवतु तव विडौजाः प्राज्यवृष्टिः प्रजासु

त्वमपि विततयज्ञो विज्ञणं भावयेथाः।

गणशतपरिवर्तेरिवमन्योन्यकृत्ये-

र्नियतसभयलोकानुग्रहश्लावनीयैः ॥३४॥

राजा---भगवन् ! वधाज्ञक्ति श्रेयते वितव्ये ।

मारीचः -- बत्स ! किं ते भूयः प्रियमुपकरोमि ।

राजा--- मतः परमपि प्रियमस्ति । यदिह भगवान्त्रियं कर्तृनिक्छति तहीँदमस्तु ।

शिष्य — मैं हैं भगवन !

मारीच — गासव ! प्रभी प्राकाश-मार्गसे जाकर मेरी प्रोरसे कथ्वजीको यह प्यारा समाचार देना कि क्षाप छूटनेपर दुष्यन्तने सब स्मरस्स करके शकुन्तना घीर उसके पुत्रको ग्रहस्स कर विया है।

शिष्य --- जैसी भगवानकी साज्ञा। [चला जाता है।]

मारीच---वरस ! तुम भी प्रव प्रपते पुत्र ग्रीर स्त्रीको साथ लेकर ग्रपने मित्र इन्द्रके रखपक खड़कर प्रपत्नी राजधानीको सोट जाग्रो ।

राजा - जैसी भगवान की बाजा।

मारीय—मीर सुनो ! तुन्हारी प्रजाके लिये इन्द्र सदा भरपूर वर्षा किया करें भीर तुन भी सैकड़ों गए। तन्त्रोंपर राज्य करते हुए बहुत यज्ञ करके इन्द्रको प्रसन्न करते रहो । इस प्रकार एक दूसरेके किये ऐसे सम्बद्धे-सन्द्र्धे काम करते रहो कि दोनों लोक सुनी रहें ।।३४।।

राजा--- मध्यमु ! मैं भरसक ग्रच्छे काम करने का जतन करूँगा।

मारीय -- वस्त ! धीर कुछ तुम्हारी इच्छा हो तो कह डालो।

राजा — इससे बढ़कर भी क्या भीर कोई बात हो सकती है ? फिर मी यदि भाग मुक्तरर कुछ भीर क्वपाकरना ही चाहते हैं तो ऐसा कीजिए कि — [मरतवावय] राजा सदा मपनी प्रजाकी

### [भरतवाक्यम्]

प्रवर्षवां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम् । ममापि च चपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभूः॥३४॥

[इति निष्क्रान्ताः सर्वे ।] ।। इति सप्तमोऽङ्कः ।।

॥ समाप्तमिदमभिज्ञानशाकृत्तल नाम नाटकम् ॥

प्रसाईमें बगे रहे, बड़े-बड़े विद्वान किवयोंकी बाखीका सब कही धादर हो धौर धपनेने उत्सन्त होनेवाले तथा वारों घोर घपनी शक्ति फैनानेवाले महादेवजी ऐसी कृपाकरें कि मुझे धव फिर कम्म न लेना पड़े ॥३५॥

[सब चले जाते हैं।]

॥ सातवां ग्रक समाप्त ॥

।। महाकवि श्रीकालिदासका रचा हुमा मभिज्ञान-शाकुन्तल नामका नाटक समाप्त हुमा ॥

# विक्रमोर्वशीयम्

# पात्र-परिचयः

पुरुषाः

सूत्रवारः-नाटकस्य प्रबन्धकर्ता । पारिपादवंकः-सूत्रघारस्य सहचरः ।

पुरूरवस्-प्रतिष्ठानदेशस्य राजा, नाटकस्य

नायक:। माखवकः—विद्षकः ।

**धायुस्** — पुरूरवसः पुत्र ।

नारदः-देविषः । चित्ररथः - गन्धर्वेदवरः ।

कंच्रकी--राजपरिचारकः।

पल्लवः गासवस्र } भरतमुनेः शिष्यौ ।

# स्त्रियः

उर्वशी--एका ग्रप्सरा । नाटकस्य नायिका । चित्रलेखा-द्वितीया ग्रप्सरा । उर्वेश्याः सखी ।

देवी--राज्ञी। काशिराजस्य कन्या। निपुरिएका—राइयाः परिचारिका ।

तापसी --तपस्त्रिनी । परिजन:---राज्याः परिचारिकाः ।

यवनी---राज्ञः परिचारिका ।

# प्रथमो ऽङ्कः

वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी

यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाचरः।

अन्तर्यश्र सुरुज्जुभिर्नियमितवाणादिभिर्मृग्यते

स स्थाणुः स्थिरमक्ति योगमुलमो निःश्रेयसायास्तु वः ॥१॥

[नान्धन्ते]

सूत्रधारः--- प्रसमितिविस्तरेसा । [ नेपथ्याभिमुखमवलोक्य । ] मारिव, इतस्तावत् ।

[प्रविश्य]

पारिपार्श्वकः--भाव ! ग्रयमस्मि ।

सूत्रवारः—मारिष ! परिवरेषा पूर्वेषां कतीनां हध्दरसप्रवन्धाः ग्रह्मस्यां कानिवासग्रवित-वस्तुना नवेन विकसोवंशीनामयेयेन त्रोटकेनोपस्थास्य । तदुष्यतां पात्रवर्गः स्वेषु पाठेश्वय-हिर्तर्भवितव्यमिति ।

पारिपाइवंकः — यथाझापयति भावः । [ इति निष्कान्तः । ]

# प्रथम अङ्क

बेदान्ती लोग जिन्हे ऐसा धकेला पुरुष बताते हैं जो हुच्यी धौर धाकायमें रमा हुचा होनेपर भी सबसे धक्या बना रहता है, जिनका ईटबर नाम ऐसा मटीक धौर सच्चा है कि धौर किसी को भी इस नामसे नहीं पुकारा जातता धौर मोल पानेको इच्छा करनेवाले लोग जिन्हें आए।आम साधकर धपने हृदयके भीतर लोजते हैं, वे सच्ची भक्तिसे धिननेवाले शिवची धाप चक लोगोंका कथ्याए करें।।१।।

[नान्दी हो चुकनेपर ]

सूत्रवार—धम्ब्या सब देर नहीं करनी चाहिए। [नेपस्थको झोर देखकर] झरे भाई मारिव ! इसर तो साम्रो।

[पारिपाश्वंक भाता है।]

पारिपाइवंक-लीजिए, मा गया, धार्य !

सूत्रवाद—देको मारित ! इस समाने पुराने कियों के तो बहुतसे नाटक देखे हैं। साथ मैं इन्हें ओकांखिदासका बनाया हुमा विक्रमोवेंशीय नामका एक नया त्रोटक दिखलाना चाहता है। इसकिये सब प्रिनेतामों को अकर समक्षा दो कि घपने-प्रपने पाठका प्रभिनय बढ़ी साववानी से करें।

पारिपादर्वक-वैसी भापकी भाजा। [चला जाता है।]

सुत्रवारः – यावविवानीसार्यविवरायिक्यानिकाययामि । [ प्रस्पिपत्य ] प्रखयिषु वा दाचित्तयदादथवा सद्वस्तुपुरुववहुमानात् । शृक्षुत जना श्रवधानात्क्रियामिमां कालिदासस्य ॥२॥

[नेपध्ये]

भज्जा परिताधाव परिताधाव। जो सुरपश्चवावी जस्स वा सम्बरधले गई धरिन। ( सार्वाः परितायव्य परितायव्य ग्राम्बरते । )

सूत्रवार:--[कर्णं दत्वा ] श्रये कि नु खलु महिज्ञापनानन्तरमार्तानां कुररीसामिबाकाक्षे शब्दः सुमते।

मचानां क्रुसुमरसेन पट्पदानां शब्दोऽयं परभृतनाद एष धीरः । आकाशे सुरगणसेविते समन्तारिक नार्यः कलमधुराचरं प्रगीताः ॥३॥

[विचिन्त्य]भवतु। ज्ञातम्।

ऊरुद्भवा नरसखस्य द्वनेः सुरत्नी कैलासनाथमनुसुत्य निवर्तमाना । वन्दीकृता विबुधशत्रुप्तिरर्धमार्गे क्रन्दत्यतः करुणमप्सरसां गखोऽयम् ॥४॥

(इति निष्कान्त∙]

।। प्रस्तावना ।।

सुरुषार--तबतक मैं प्रपते विद्वानु दर्शकोंसे कुछ निवेदन कर लूं। [सिर मुकाकर] सुरुवानो ! प्राप लोगोसे प्रार्थना है कि हम नम्र सेवकोपर कुण करके या इस नाटकके नायकका सावर करके प्राप लोग कालियासकी इस रचनाको सायधान होकर सुने ॥२॥

# [ नेपध्यमे ]

क्षार्थों ! वनाक्षो ! वनाक्षो !! जो भी कोई दबतायोका हित चाहनेवाला **हो और जो** क्षाकासमे भी क्षा-जासकता हो, वह साकर हमे बचावे ।

सूचपार—[ तुनकर ] घरे ! यह क्या ? मेरी प्रायंता समाप्त होते ही माकाशमें यह कैसा कुररीके रोने-जंबा शब्द मुनाई देने लगा—[ सोचकर ] क्या यह फुलोका रस पीकर मदवसों कि हुए भौरोंको गूंजार है ? या कही कोयलकी मस्तानी कुक तो नहीं है ? या कहीं माकाशमें वैवताओं के साथ माई हुई अप्सराएं मीठी तान तो नहीं छेड़े हुए है ? ॥३॥ [ होच कर ] ठीक है। समक्ष गया।

नरके मित्र नारावरणकी जीघरे उनेशी नामकी जो प्रप्तरा उत्तरन्न हुई थी वह जब कुनेरकी सेवा करके सीट रही थी तब राक्षत उसे बीचसे ही पकड़ से सप हैं उसीपर ये प्रप्तार्श स्वती री-चिल्ला रही हैं।।४॥ [चला जाता है।]

### [ततः प्रविशन्त्यप्सरसः।]

धप्यरतः — प्रज्य परिलाध्यय परिलाध्यय । जो सुरपन्यवादी जस्त वा धम्बरमले गई मिल्य । (भायाः परित्रायकां परित्रायकाम् । यःसुरपक्षपाती यस्य वाम्बरतले गतिरस्ति ।)

[ततः प्रविशस्यपटीक्षेपेरा राजा पुरूरवा रथेन सूत्रश्च।]

राजा — असमाकन्वितेन । सूर्योपस्थाननिष्टुतं युक्तरवसं मामेत्य कम्यतौ कुतो भवत्यः परि-ज्ञातस्या इति ।

रम्मा- असुरावलेवादो । (असुरावलेपात् ।) राजा-- कि पुनरसरावलेपेन भवतीनामपराज्ञस्य ।

रम्भा— पुराषु महाराभ्रो । जा तबोबिसेससिङ्कदस्स युउमारं पहरस्यं महेन्दस्स पण्डावेसो क्वापिववाए सिरिगोरिए मलंकारो सम्मस्स, ता स्रो पिमसही उक्बती कुवेरमक्सावो खिनसमास्या केखावि वाखवेता विकासमास्या केखावि वाखवेता विकासमास्या किया हिन्दा । (मूर्योतु महारावः । याः तयोविवयिव्यक्तिस्य प्रमाणं महारावः । याः तयोविवयव्यक्तिस्य प्रमाणं महारावः । याः तयोविवयव्यक्तिस्य प्रमाणं महारावः । याः तयोविवयव्यक्तिस्य प्रमाणं महारावः । याः वया निवयव्यक्तिस्य क्वापित्यक्तिस्य स्वयंपय एव एव विवयात्रं महोता ।

# [ग्रप्मराएँ प्रवेश करती हैं।]

बप्यराएँ— बार्ये! बचाबो, बचाबो! जो भी कोई देवताबोंका हित चाहने वाला हो सीर को बाकावर्में मी बा-जा सकता हो. यह बाकर हमें बचावे।

[रथपर चढ़े हुए राजा पुरूरवा घौर सारवीका प्रवेश ]

राजा — वस वस, रोघो सत ! मैं पुकरता हैं घौर धनी भगवान सूर्यकी उपासना करके या रहा है। आप कोव यहाँ केरे पास साकर बताइए कि भाग लोगोंको किससे बचाना होगा।

रम्मा--राक्षसोंके ब्रत्याचारसे।

राजा-राक्षसोने माप लोगोपर नया मत्याचार किया है ?

रम्मा--- पुनिए महाराज ! किसीकी बड़ी तपस्यासे डरकर उसका तय डिगानेके लिये जिये अपना सुकुमार सस्य बनाकर इन्द्र भेजते हैं, जिसके सुन्दर रूपके प्रागे सत्यन्त रूपवासी सबसी भी पानी बरती हैं धीर जो स्वगंकी होधा है, वही हगारी प्यारी सब्बी उसंबी जब कुनेरके बनमसे लीट रही थी तो बीचमें ही कोई रासस उसे धीर चित्रलेखाको पकड़ से गया।

राजा — तेन हि मुख्यतां विवादः । यतिष्ये वः सखीप्रत्यानयनाय ।

धप्सरसः - सरिस एवं सोमवंससंभवस्य । (सहशमेतत्सोमवशसभवस्य ।)

राजा-व्य पुनर्सी भवत्यः प्रतिपालविध्यन्ति ।

भप्सरसः - एवस्सि हेमकूडसिहरे । (एतस्मिन्हेमकूटशिक्षरे ।)

राजा - सूत । एक्षानीं दिशं प्रति चोदयादवानाशुगमनाय ।

स्त:-यवाज्ञापयत्यायध्मानः। (इति यथोक्तं करोति ।)

राजा--[रथवेगं रूपियता ।] साथु साथु । धनेन रथवेगेन पूर्वप्रस्थितं जैनतेय मध्यासावयेगम् । कि पुनस्तमपकारितां मधोनः । मम---

अग्रे यान्ति रथस्य रेणुपदवीं चूर्णीभवन्तो घना-

श्चकश्रान्तिररान्तरेषु वितनोत्त्यन्य।मिवारावलीम् ।

चित्रारम्भविनिश्चलं हरिशिरस्यायामवच्चामरं यन्मध्ये समबस्थितो ध्वजपटः प्रान्ते च वेगानिलातु ॥५॥

[निष्कान्तो रथेन राजा सतश्ची

सहजन्या — हला ! गबी राएसी । ता झम्हे वि जमसाबिट्टं पदेसं गच्छम्ह । (हला ! गढी राजिंदः । तद्वयमि यथासंदिष्टं प्रदेशं गच्छामः ।)

राजा—तो प्राप लोग जिल्ला न कीजिए। मैं ग्रापको प्यारी सल्लीको लौटा लानेका ग्रभी खतन करता हूँ।

रम्भा---धाप चन्द्रवंशी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं।

राजा--ग्राप लोग कहाँ मेरी बाट देखेंगी ?

ग्रप्सराएँ--इसी हेमकूटकी चोटीपर।

राजा--सारची ! ईसान (उत्तर-पूर्वकी) दिलाकी मोर राम मोडकर घोड़ोंको हाँको तो वेगसे । सारची---जैसी मापकी माजा [वैसा हो करना है।]

[राजा तथा सारधी निकल जाते हैं।]

तहजन्या — सिखयो ! राबिंद तो चले गए। चलो, हम लोग भी उधर चली चलें जहाँ उनसे मिलनेके लिये प्राची कह चुकी हैं। मेनका-सिंह एव्यं करेम्ह (सिंख ! एवं कुमैं:।)

[ इति हेमकूटशिखरे नाट्येनाधिरोहन्ति । ]

रम्मा — अवि शाम सो राएसी उद्धरिव शो हिम्रमसल्लम् । ( प्रपि नाम स राजिषवद्धरित नो हुदयशस्यम् । )

मेनका -- सहि! मा दे संसद्भी भोडु। (सिल ! मा ते संशयो मबतु।)

रम्भा — एवं दुज्जमा दारावा। (ननु दुर्जया दानवा।)

मेनका — उनहित्संपराध्यो महिन्दो वि मरुक्तमलोघादो सन्दुमार्ग प्रात्माविष्य तं एव्य विदुषविज्ञषाद्य सेरामुहे रिग्रघोत्रेवि । ( उपस्थितनंपरादा महेन्द्रोऽपि मध्यमलोकास्सबहुमान-मानाय्य तमेव विदुषविज्ञयाय सेनामुले नियुडक्ते । )

रम्भा- सञ्बहा विद्यई भोदु। ( सर्वधा विजयी भवतु। )

भेनका — ( हाकुमार्ज स्थिरवा ) हमा श्रमस्ससय समस्ससय । एस उन्ससिस्हरिखकेवयो तस्स राएसियो सोमबनो रही बीनदि । सु एसो झ्रांकित्व्यो प्रतिखितस्सिद नि तक्केमि । ( सब्य: समारवसित समारविन । एप उन्ससित्हरिखकेतन्दतस्य राजवः सोमदत्तो रचो हरवते । नेवोज्कृतावः प्रतिनिवतित्यातं : ति तकंदामि । )

[ निर्मात्तं सुनियस्यावसोकस्यः स्थिताः । ] [ ततः प्रविशति रवारूढो राजा सूतश्च । भवनिमीसिताक्षी वित्रलेखा दक्षिगहस्तावसम्बिता उर्वेदो च । ]

चित्रलेखा-सहि समस्सस समस्सस । ( सवि सगाश्वसिहि समाश्वसिहि । )

राजा-सन्दरि ! समाश्वसिति ।

मेनका---हाँ सखी, चलो।

[सब हेमकूट पर्वतपर चढ्रनेका नाट्य करती हैं।]

रम्भा—क्या वे राजिषि सचमुच हम लोगोके मनकी कसक दूर कर सकेंगे ?

मेनका — इसमे सन्देहन करो सखी!

रम्भा-पर उन दैत्योंको कोई जीत थोड़े ही सकता है।

मेनका—जानती हो, जब देवतायोंको विजयक लिये युद्ध करना होता है उस समय इन्द्र इन्हीको मध्यक्षोकसे बड़े सम्मानके साथ बुलाकर घपना सेनापति बनाते हैं। समभी ?

रम्मा — श्रच्छा मैं तो मनाती हैं कि सब प्रकार उनकी जीत हो।

भेनका—[बोडी देर ठहर कर ] सिलयो ! चुप हो जाग्रो, धीरज रक्को ! वह देखो, राजिषक सोमयत्त रक्की वह अंडो हिलती दिखाई दे रही है जिसपर हिरए बना हुमा है। मैं समऋती हैं कि काम पुरा किए बिना वे नहीं लीटे होगे।

[सब सिखयाँ उतावली होकर उघर देखती हैं।]

[रथपर बैठेहुए राजाधीर सारथीका प्रवेश ।]

[ उसी रथपर चित्रलेक्षाके दाहिने हाथपर सहारा देकर ठरसे श्रांलें बन्द करके पड़ी हुई जर्बशी दिखाई देती है। ]

वित्रलेका — सखी! घीरज घरो, घीरज!

राजा---सुन्दरी ! घीरज घरो । प्रव राक्षसोंका को डर नहीं रहा, क्योंकि इन्द्रका बल तो

गर्त भयं भीरु सुरारिसंभवं त्रिलोकरची महिमा हि विजिखः। तदेतदुरमीलय चत्तुरायतं निशावसाने निलनीव पङ्कलम् ॥६॥ चित्रलेखा- अप्महे कहं उस्सस्तियनेससंपादिवजीविदा एउण वि एता स्पर्ण ए पविषक्ववि । ( पहो कममुख्यवितमात्रसंभावितजीविता प्रचार्यका सज्ञा न प्रतिपदते । )

राजा --- बलबदम भवती परित्रस्ता । तथाति ।

मन्दारकुसुमदाम्ना गुरुरस्याः स्ट्यते हृदयकम्पः । सहरुच्छवसता मध्ये परिगाहवतोः पयोधरयोः ॥७॥

चित्रतेला — [सकरणम् ] हला उब्बर्ताः ! पञ्जरभावीह प्रलाणम् । प्रसण्क्यरा विष्म पक्षिः भाति । [सक्षि उर्वावा ! पर्यवस्थापयास्मानम् । प्रतप्तरेत प्रतिभाति । )

राजा - मुञ्चित न ताबदस्या भयकस्यः कुमुमकोमलं हृदयम् । सिचयान्तेन कथंचित्स्तनमध्योच्छ्वासिना कथितः । ः ।। ( उचेवी प्रस्थानकाति । )

राजा—[ महर्यम् ] चित्रलेले विष्या वर्षते । ब्रह्मतिमाणना ते व्रियसको । पत्थ । आविर्मृते शशिनि तमसा मुच्यमानेत्र रात्रि । नेर्यास्याचिर्हृतसूज इव व्हिन्नभूषिष्टश्रृमा ॥ मोहेनान्तर्वरतनुरियं लच्यते मुक्तकल्पा । गङ्गारोधःपतनकलुषा गच्छतीव प्रसादम् ॥६॥

तीनों लोकोको रक्षा कर सकता है, इसलिय तुम अपनी बड़ी-वटी घोलें उसी प्रकार स्रोल दो जैसे प्रातःकाल होनेपर कमखिनो अपना पूल खोल देती हैं ॥६॥

चित्रलेखा— यह बढ़े प्रचरजकी बात है कि जिसकी चलती हुई सौसको देखकर ही बिश्वास होता है कि यह जी रही है वह प्रमीतक प्रपत्ती घाँले नहीं खोल रही है।

राजा—मद्रे  $^{\dagger}$  मुस्तारी सखी बहुत ही डर गई है। क्योंकि इसके बढे-बढे स्तानीके बीचमें जो मन्दारको माला पढी हुई है उसके बराबर हिलनेसे ही यह बात पड़ रहा है कि इसका द्वरण डरके मारे प्रभी तक बढा कौप रहा है 1001

चित्रलेखा—[ दुक्षी होकर ] सबी वर्वशी ! घीरज घरो । ऐसा करती हुई, तुम प्रप्सरा नहीं जान पड़ती ।

राजा—इनके स्तनोंके ऊपर हिलनेवाले वस्त्रसे ही जान पड़ रहा है कि डरसे जो कॅप-कॅपी खुटी थी वह ध्रमीतक इनके फूल-जैंश कोमल हृदयको छोड़ नही रही है ॥=॥

[उर्वेशी प्रसिंखोलती है।]

राजा—[ प्रसन्न होकर ] बचाई है चित्रलेलाजी । प्रापकी सखीने प्रांखें लोल दी हैं। देखों—मूर्ज़ दूर होनेपर ध्रापकी सबी ऐसी लाती हैं जैने चन्द्रमाके निकस प्रानेपर खेंबेरेले खुटी हुई रात हो, या रातके समय बिना चुएँबाली प्रानिकी लघट हो, या गंबाबीकी वह बारा हो क्यारके गिरनोने गँवनी होकर फिर स्वच्छ हो गई हो ॥१॥ चित्रलेका — तहि उन्बसि । बोसदा सच । मावन्यायुक्तिम्यणा महाराएण पिडहवा क्यु वे तिवक्षपरियन्त्रियो हवासा वायवा । (सचि उर्वीश ! विलग्धा सव । भागन्तानुकन्मिना महाराजेन प्रतिहताः क्यु ते तिदववरियन्त्रिने हताधदानवाः ।)

उर्वशी—[बसुपी उन्मील्य ।] कि पहावदेतिला महिन्देल प्रक्युव ग्रह्मुहिह । (कि प्रभाव-वर्षिका महेन्द्रेशान्युपपन्नास्मि ।)

चित्रसेखा—ए महिन्देए । महिन्दसरिसाखभावेरा राएसिएा पुरूरवसेरा । (न महे-म्हे ए । महेन्द्रसदृशानुभावेन राजणिएा पुरूरवसा ।)

उर्वशी—[राजानमवलोक्य । धारमगतम् ।) उवकियं क्ष्यु वास्मृबेन्वसंरम्भेसः । (उपकृतं क्षमृ दानवेन्द्रमंरम्भेसः ।)

राजा— [उर्वशी विनोक्य । प्राध्यनतम् ।] स्वाने व्वलु नारायसमृति विलोभयन्यस्तद्रूष-संभवामिमां विलोक्य घोडिताः सर्वो प्रप्तरस इति । प्रवता नेयं तपस्विनः सृष्टिरित्यवैभि । कृतः।

अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभृबन्द्रो तु कान्तिप्रदः शृङ्गारेकरमः स्वयं नुमदनो मासो नुपुष्पाकरः। वेदास्यासज्ञहः कथं नु विषयव्याष्ट्रतकौतृहत्तो

निंमातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुरास्रो सनिः ॥१०॥

उनंदा — हला — चित्तलेहे सहीम्मरो कहि क्यु भवे। (मिल चित्रलेले ! सलीजनः कुत्र सालु भवेत्।)

चित्रलेखा—सभी उर्वशी ! विद्यास करो, दुक्तियोंपर कृता करनेवाले महाराजने देवतायोंके शत्रु दुष्ट राक्षतोंको सार भगाया है।

उवंशी-[ माँखे स्रोलकर] क्या बलशाली इन्द्रने मुक्ते बचाया है ?

चित्रलेखा-महेन्द्रने नहीं, इन्द्रके ही समान वीर राजिंवने ।

उवंशी - [राजाको देखकर मनमे] तो राक्षसोके उपद्रवने उपकार ही किया है।

राजा--- [ वर्षशोको देखकर मन ही मन ] नारायल ऋषिको लुझानेके लिये जो धप्खराएँ गई बीं, उन्होंने जब ऋषिकी जंपासे इत्पन्न होनेवाली इस उर्वशोके रूपको देखा तो वे सब करेंग गई। यह ठोक ही था, क्योंकि ऐला सुन्दर रूप कोई तपस्वी तो उत्पन्न कर नहीं सकता। इसे बनानेके लिये या तो चौदनी देनेवाल चन्द्रमा ही स्वयं ब्रह्मा बने होंगे या अङ्गार रसके देवता स्वयं कावदेवने इसे बनाया होगा, या फिर बसन्तने ही इसे रचा होगा। नहीं तो बताइए, भना वेद पढ़ पढ़-कर पथराए हुए थीर भोग-विनाससे हुव रहने वाले वे बूढ़े ऋषि ऐसा सुन्दर रूप कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। १०।।

जर्बंबी-सबी चित्रलेखा ! हमारी सब सिखया कहाँ होंगी ?

चित्रजेक्शा—सहि ग्रभग्रप्यदाई महाराधो जाएगावि। (तसि ग्रभयप्रदायो महाराजो चानाति।)

राजा- [ उवंशी विलोक्य । ] महति विपादे वर्तते सखीजनः । पश्यतु भवती ।

यदच्छया त्वं सक्रदप्यवन्ध्ययोः पथि स्थिता सुदरि यस्य नेत्रयो ।

त्वया विना सोऽपि ममुत्सुको भवेतसखीजनस्ते किम्रुदाईसौहदः ॥११॥ उवेद्यी—[बास्मनतम् ।] प्रमिषं क्षु वे वमराम् । महबा वन्तावो प्रमिषं ति कि मुक्किरसम् । प्रकाशम् । प्रदो एकः ने वेक्सियुं तुवरदि हिम्मम् । (प्रमुतं बसु ते वचनम् ।

ष्यवा चन्द्रातमृतिमिति किमाश्चयंम् । ग्रत एव मे प्रेक्षितुँ त्वरते हृदयम् ।) राजा — [हस्तेन-दर्शियतु ।]

्रहरान्यवन्तुः । ्रह्माः सतनु स्रुखं ते सख्यः पश्यन्ति हेमक्टगताः ।

उत्सुकनयना लोकाश्चन्द्रमित्रोपप्लवान्सुक्तम् ॥१२॥ जिवेशी सामिलाष पश्यति ॥

वित्रलेखा---हला कि पेश्खिस । (सिख कि प्रेक्षसे ।)

वर्षशी— एरं समबुश्कायो पियोग्रदि लोग्रसहि। (ननु समबुःक्षगतः पीयते लोचना-न्याम)

चित्रलेखा — [सस्मितम] श्रद्ध को । (श्रवि कः।) उर्वशी — एवं पराइम्रस्रो । (नन् प्रस्रविजनः।)

चित्रलेखा-हमें बचानेवाले महाराज ही जानते होगे।

[उवैशीको देखकर]

राजा — प्रापको सिखर्य बड़ी हो हुकी दिखाई दे रही है। देखिए, यदि प्रापको कोई एक बार भी दैवयोगंसे देख ले तो वह भी ग्रापको वियोगंभ विकल हो उठे, फिर, प्रापको प्रेममे पगी हुई सिखयोकी तो बात हो क्या ? ॥११॥

उन्हों — मन ही मन] प्रापक वचन तो प्रमृत है। पर चन्द्रमास प्रश्निमृत नरसे तो प्राप्त है। पर चन्द्रमास प्रश्निमृत नरसे तो प्राप्त है। चना। [प्रकट] इनीनियं तो मेरा हुदय उन्हें देखनेके नियं इतनी उताननी कर रहा है।

राजा—[हायसे दिखाता हुमा] वह देखिए, प्रापकी सिखरी हेमकूटपर बैठी हुई प्रापकी भीर वैसी ही उत्पुक्तासे देख रही हैं जैसी उत्पुक्तासे लोग प्रहरासे छूटे हुए वन्द्रमाकी देखा करते हैं ॥१२॥

[जर्बधी राजाको चाहके साथ देखती है।] चित्रनेसा— इतने ध्यानसे क्या देख रही हो सखी ? जर्बधी—जो अपने दुखनें काम धावें उन्हें धाँखोक्षे पी रही हूँ। चित्रनेसा—[ईमकर] घरी किन्हे ? जर्बधी—धारी प्रियंक्त । रम्भा — [सहयंगवलोध्य] हला ! चित्तलेहाबुदीयं पित्रसहीं उण्यतीं पेण्डिय विताहासहिद्यो चित्र मध्ययं सोमो सपुचद्विदो राएसी । (सित्त ! चित्रलेखाडितीयां त्रियसकीपुर्वेशी पृहीस्वा विद्याखासहित इव भगवास्त्रीमः समयस्थितो राज्यिः।)

भेनका—[नर्वण्यं] हला हुवे वि हो। एस्य प्यामां उवलुका। इसं पञ्चालीका पिसंसही। सम्बं च प्रपरिक्वस्तरीरी राएसी बीसवि। (सिल ! द्वे प्राप्त नोडन ब्रिये उपनते। इयं प्रस्थानीता वियसकी। प्रयं चार्यरिक्षतवारीरी राजविः।)

सहजन्या — सहि जुत्तं भरणासि दुण्यामी वारणभी ति । (सिंख ! युक्तं भरणसि दुर्जयो दानव इति ।)

राजा-सूत इवं तच्छैलशिक्षरम् । प्रवतारय रथम् ।

सुतः-- यदाज्ञापयत्यायुष्मान् । [इति तथा करोति ।]

[उर्वेशी रवावतारक्षोमं नाटयन्ती सत्रास राजानमवलम्बते ।]

राजा--[स्वगतम् ।] हन्त सफलो मे विवमावतारः ।

यदिदं स्थतंत्रोभादङ्गेनाङ्गं ममायतेत्रखया । स्पृष्टं सरोमकण्टकमङ्कृरितं मनसिजेनेव ॥१३॥

रम्मा—[हबंसे देखकर] चित्रलेका भीर प्यारी सली उन्होंको साथ लेकर यह रार्जीय उसी प्रकार इथर चले था रहे हैं जैसे विशासाके दो तारोंके साथ चन्त्रमा चले था रहे हों।

भेनका—[विचारकर] सक्षी, ये दोनो वार्ते प्रच्छी ही हुई कि हमारी सक्षी भी लैटिकर बा गई और राजाको भी किसी प्रकार चोट नहीं घाई ।

सहक्षम्या—तुम ठीक कह रही हो सक्षी ! नहीं तो भला इन राक्षसों को क्या कोई कभी जीत पाता है ?

राजा-सारबी ! यही है वह पर्वतकी बोटी । रथ यही उतार लो ।

सारबी--जैसी बायुष्मानुकी बाजा।

[रथ उतारता है।]

[रवके उतरनेके भटकेका नाट्य करती हुई उवंशी राजाके शरीरसे लग जाती है।]

राजा—[मन ही मन] इस उज्बर-चावर भूमिपर रचका उतरना मेरे लिये सम्झा ही हुया, क्योंकि रचके हिलने-चुलनेसे इस वड़ी-बड़ी सीक्शंबाली सुन्दरीके सरीरसे मेरे सारीरके बार-बाव क्ष्मेपड सारीरमें जो रोमांच हो साथा है वह ऐसा जान पढ़ता है मानो प्रेमके संहुर कूट सार ही ॥१३॥

उर्वेशी — सक्षी ! बोड़ा उघरको हट जाग्री।

वित्रलेखा - मुक्तसे तो नहीं हटा जाता।

प्रस्था — प्रस्थ विश्वभारिएं संभावेत्ह राएसियः । (धन प्रियकारिएं संभावयामो राजवित्रः ।) [सर्वा उपसर्गन्ति ।]

राजा-सूत उपन्तेवय रयम् ।

यावत्पुनरियं सुभ्रूरुत्सुकाभिः सम्रुत्सुका । सम्बीभिर्याति संपर्के लताभिः श्रीरिवार्तवी ॥१४॥

[सूतो रथ स्थापयति ।]

द्मप्सरसः—विद्विष्ठा महाराम्नो विजएल वङ्कदि। (दिष्ट्या महाराजो विजयेन वर्षते ।) राजा—भक्तयश्च सखीसमागमेन।

उबंधी—[विवलसादतहस्तावतम्बा रयावतीर्य] हता प्रविधं परिस्तवह । ए क्यु वे सासी सासासी जहा पुरो वि सहीप्रस्ं पेक्सिस्यं ति । (सस्यः प्रविकं परिष्यवय । न सपु वे सासीदास्वासी यथा पुत्ररिंग ससीवनं प्रेक्षिण्य इति ।)

[सरूपः परिष्वजन्ते ।]

मेनका—[साशंसम्] सम्बद्धाः कप्पसदं महाराभ्रो पुर्हीव पालसन्तो होहु (सर्वया करगशतं महाराजः पृथिवी पालसम्बदन्तु ।)

सूतः — ब्रायुष्मन् ! पूर्वस्यां दिशि महता रथवेगेनीपर्दशितः शब्दः ।

अय च गगनात्कोऽपि तप्तचामीकराङ्गदः । अधिरोहति शैलाग्रं तहित्वानिव तोयदः ॥१४॥

रम्भा---चली, ग्रपना भला करनेवाले इस राजिषका हम लोग ग्रागे बढ़कर स्वागत तो करें। [सब ग्रागे बढ़ती हैं।]

राजा—सारपी! रचको इनके पास-तक तो बढ़ा ले बलो, जिससे ये प्रभीर सुन्दरी प्रपनी षबराई हुई सलियोसे उसी प्रकार मिल ने जैसे वसन्तकी गोभा लतायोसे जा मिलती है ।। १४।। [सारपी रच खड़ा कर लेता है ।]

ब्रप्सराएँ - इस विजयपर महाराजको बधाई है।

राजा-- ग्राप सबको भी ग्रपनी प्यारी सखीसे मिलनेकी बधाई है।

उबंदी—[चित्रलेखाके हाबके सहारे उतरकर] सखियो ! मुक्तसे कसकर गले मिन्नसो । मैं तो सुम सबसे मिलनेकी ग्राक्षा ही छोड़ बैठी थी ।

[सिंखयाँ गले मिलती हैं।]

मेनका — [प्रशंसा करते हुए] महाराज संकड़ो कर्लोतक पृथ्वीका पासन करते रहें। सारवी — महाराज ! पूर्व विधाकी धोरसे किसी वेगसे माते हुए रवकी अवकृष्ठ सुनाई के रही है। देखिए, तमे हुए सोनेका सुजवन्त्र पहने हुए कोई इसी पर्वतके शिक्षरपर धाकासी उसी प्रकार उतर रहा है जैसे कोई विजनीवाला बादस हो ॥१॥। धप्सरसः---[ पश्यन्त्यः ] धम्मो चित्तरहो । ( प्रहो चित्ररयः । ) [ ततःप्रविशति चित्ररयः । ]

चित्रपर:--[राजानं दृष्टा सबहुमानम् । ] विष्ण्या महेन्त्रोपकारपर्याप्तेन विक्रममहिल्ला वर्षेते अचान् ।

सवा — सर्वे गन्धर्वराजः । [रथादवतीयं । ] स्वागतं प्रियसुहुवे । ( परस्परं हस्तौ स्पृतातः । )

चित्ररयः च्यस्य केशिना हुतानुवंशी नारवानुष्युत्य प्रत्याहरणायंत्रस्याः शतकानुमा वन्यवंशिना समाविष्टा । ततो वयमन्तरा चारणेन्यस्यवीयं वयोदाहरणं भृत्या त्वानिहत्य-युपायताः । स भवानिर्मा पुरस्कृत्य सहास्माभिर्ययवन्तं प्रष्टुमहीति । महत्वाचु तत्रभवतो वयोजः प्रियमपृष्टितं भवता । परम ।

पुरा नारायग्रोनेयमतिसृष्टा मरुत्वते । दैत्यहस्तादपाच्छित्र सुद्दत्त संप्रति त्वया ॥१६॥

राजा-सबे मैक्ष् ।

ननु विजवा एव वीर्यमेतद्विजयन्ते द्विषतो यदस्य पच्याः । बसुधाघरकंदराविसर्या प्रतिशब्दो हि हरेहिंनस्ति नागान् ॥१७॥ विवरणः--पूक्तमेत् । धनुत्तेकः बसु विक्रमानंकारः ।

बप्छराएँ—[देखती हुई] बरे! ये तो चित्ररथ हैं।

[चित्ररयका प्रवेश ] चित्ररय---[राजाको देखकर प्रादरसे ] इन्द्रका उपकार करनेकी शक्ति रखनेवासे महाराज ! पापको वर्षाई है ।

राजा — घरे धाप ! गम्धर्वराज ! [रवसे उतरकर ]स्वागत करता हूँ मित्र ! [दोनों धापतमें हाथ मिलाते हैं।]

विषरय — वयस्य ! नारवजीने इन्द्रको प्रभी-प्रभी बताया है कि उर्वधीको केशी हर से गया है। बहु सुनकर इन्द्रने नाम्बर्गिकी सेनाको प्राक्षा दी कि उत्ते जाकर खुका लाको । इसी बीचमें हमने पापने देखा कि चारए। सोन धापको निजयके गीत गाते बसे था रहे हैं। बस चले पुनकर हम क्षोग इयर चले धाए। धन धाप उर्वधीको लेकर स्वयं हमारे खाच मनवाबू इन्द्रके चल्चकर निस्तिए, प्रापने सचनुत्र इन्द्रके बहु मारी उपकार किया है। देखिए — जैसे पहले प्रकल्प नारायपाद इन्द्रके सहा मारी उपकार किया है। देखिए — जैसे पहले प्रकल्प नारायपाद इसे उर्दर कर का सीप दिया था वैसे ही धन देश्योंके हाथसे खुकाकर धान जिनके नाले इसे इन्द्रको मेंट कर दीजिए।।१६॥

राजा—महीं नहीं ऐसा न कहो ! यह सब इन्द्र अगवानके ही पराक्रमका तो फख है कि जबके श्रिष सबने गड़ुआँको उसी प्रकार मार जनाते हैं जैसे पर्यतकी गुफासे टकरा-कर वृंबती हुई सिहकी दहाइ हावियोंको बराकर भंगा देती है ॥१७॥

चित्ररथ--ठीक हो । जो पराक्रमी होते हैं उन्हें विकय ही शोमा वैता है।

राजा — सक्षे नायमवसरो मम शतकतुं ब्रष्टुम् । धतस्त्वमेव।त्रभवतीं प्रभोरित्सकं प्रापय । चित्ररयः — यथा भवाम्मन्यते । इत इतो भवत्यः ।

सर्वाः प्रस्थिताः ।

उर्वेशी—[जनान्तिकम्] हला चित्तलेहे, उबमारिएां रार्णीत ए सक्क्रुणीमि मामन्तेषुपः। ता तुमं एव्य में मुहंहोहि। (सिंस चित्रलेसे। उपकारिएां राजीय न शकोम्यामान्त्रसितुम्। तत्त्वमेन में मसंग्रवः।)

वित्रनेता — [राजानमुरेख । ] महाराम उथ्यती विष्णवेदि - महाराएगा व्यवश्वणवा इण्डामि विक्रमाहि विक्र महारामस्य किस्ति मुरलोम्रं रोषुं । ( महाराज ! उपयी विज्ञापयर्ति— महाराजेनाम्यनुजातेच्छानि प्रियसक्षीनिव महाराजस्य कीर्ति मुरलोकं नेतुम् । )

राजा--गम्यता पुनर्दर्शनाय ।

[ सर्वाः सगन्धर्वा ग्राकाशोत्पतनं रूपयन्ति । ]

उदैशी—[उररतनशङ्ग रूपिश्वा ।] प्रम्मो लवाविडवे एसा एषावली वैप्राथनिका मे लगा । [सञ्याजमृतमृत्य राजानं परधन्ती ।] सहि चित्तलेहे मोषाविहि बाव एां । ( प्रही सर्ताविडय ! एवंकावली वंजयन्तिका मे सन्ता । सिंख चित्रलेहे मोष्य तावदेनाम् ।)

चित्रलेखा--[ विकोक्य विहस्य च । ] झां विढं क्खु लग्गा सा । ग्रसक्का मोझाविदुं। ( ग्राम् इढं खलु लग्ना सा । ग्रायक्यं मोचियतुम् । )

चर्वशी- सलं पिंडहासेन । मोमावेहि दाव एां । ( मलं परिहासेन । मोचय तावदेनाम् । )

राजा — भित्र ! इस समय तो मैं भगवान् इन्द्रका दर्शन कर नहीं सकूँगा, इसलिये घाप ही इस समय इन्हें स्वामीके पास पहुँचा घाइए।

चित्र रथ- जैसी बापकी इच्छा । इधरसे बाइए देवियो ! इधरसे ।

[सद चली जाती हैं।]

उनंशी — [धलग ] सक्षी चित्रलेखा ! अपने ऊपर इतना उपकार करनेवाले राजधिसे चलते हुए विदालेनेमें मुक्ते तो लाज लग रही है, इसलिये तुम्ही मेरी ग्रोरसे बिदा मौगकों।

चित्रलेखा—[राजाके पास पहुँच कर ] महाराज ! उर्वशी कह रही है कि यदि महाराजकी पाक्षा हो तो महाराजकी कीतिको धपनी सकी बनाकर मैं इन्द्रलोकों ले जाऊँ।

राजा--- आइए, पर फिर दर्शन भवश्य दीजिएगा।

[सब बप्सराएँ गन्धवंके साथ भाकाशमें उड़नेका नाट्य करती हैं।]

उर्वेशी — [उड़नेमें बाघा पड़नेका नाट्य करती हुई।] घरे लो! इस सताकी साकामें मेरी इकहरी बैजयन्तीकी मालाही फैस गई! [धूमकर राजाको देखती है।]सदी चित्र लेखा! इसे खुड़ाओं तो माकर।

चित्रलेखा — [देलकर हैंसते हुए ] हाँ, यह तो बड़ो बुरी फैंस गई है। यह क्या सुदाए ख़टती है?

उर्वेशी -- मण्या ठिठोसी रहने दो, पहले खुड़ाग्रो तो इसे।

चित्रलेखा — क्यां बुम्मोधा विद्यं से पर्विहादि । तहा वि भोधाकस्तं वाव । ( धाम् दुर्गोच्येव में प्रतिभाति । तथापि मोचयिष्ये तावत् ।)

उर्वशी—[ स्मितं इत्या ] विश्वसिष्ट् सुन्नरेष्ट्रि क्ष्णु एवं श्रन्तरहो वश्चराम् । ( प्रियसिष्ठः ! स्मरस्य सत्येतदारमनो वश्चनम्  $\cdot$  )

राजा-[स्वगतम्]

प्रियमाचरितं लते त्वया मे गमनेऽस्याः च्रश्विध्नमाचरन्त्या । यदियं पुनरप्यपाङ्गनेत्रा परिवृत्तार्धमुखी मया हि दृष्टा ॥१८॥ [ वित्रवेता गोवपति । उर्वती राजानमाक्षेत्रयानी सनिःवासं सञ्जीजनमस्यतनं प्रस्वति । ]

स्तः — **बाय्डमन** !

श्रदः सुरेन्द्रस्य कृतापराधानप्रचिष्य दैत्याँन्त्रवर्णाम्बुराशौ । वायन्यमस्त्रं शर्रावं पुनस्ते महोरगः श्वभ्रमिव प्रविष्टम् ॥१६॥

राजा — तेन हु, पत्तेकय रथम् । याक्वारोहामि ।  $\left[ \begin{array}{c} H_{0}(t,t) & H_{0}(t,t) \\ H_{0}(t,t) & H_{0}(t,t) \end{array} \right]$ 

उवंडी —[ सस्दृहं राजानमवलोकयन्ती । ] स्रवि साम पुराो वि उन्नमारिसां एवं पेक्सिस्सं ( स्रिप नाम पुनरप्युपकारिसामेन प्रीक्षच्ये । )

[ इति सगन्धर्वासह सस्त्रीभिनिष्क्रान्ता। ]

चित्रलेखा-धरे यह छूटती तो नहीं दिखाई देती, फिर भी देखती हूँ खुड़ाकर।

उर्वशी--[हँसती हुई ] प्यारी सखी ! देख, अपने ये शब्द स्मरण रखना, भूलना मत ।

राजा—[मन ही मन] हे खता। तुमने इसे रोककर मुक्तपर बड़ी है। इत्या की है कि इसरको प्राया मूँह फेरकर देखती हुई इस बड़े बड़े नेत्रवालीको मैंने इसी बहाने प्रांत सर देख तो लिया।।१८॥

[चित्रलेखा माखा खुड़ा देती है। उर्वशी राजाको देखकर लम्बी सौसें लेकर ऊपर उड़ती हुई। सिक्सपोंको देखती है।]

राजा-रथको थोड़ा पास तो बढ़ा लाग्नो जिससे मैं चढ़ सकूँ।

[सारधी रवको पास ले बाता है बीर राजा रवपर चढनेका नाट्य करता है।] उर्वधी—[बड़ी चाहके साथ राजाको देखती हुई] क्या मैं बपने ऊपर उपकार करनेवाले इन राजाँको फिर कमी देख पाऊँगी?

[ मन्धवं ग्रीर सिलायों के साथ उवंशी चली जाती है। ]

राबा—[ उर्वशीवर्सोन्सुकः । ] घहो बुर्वभाभितायी मदनः । एषा मनो मे प्रसमं शरीरात्यितुः पदं मध्यमधुत्यतन्ती । सराक्रना कर्षति खण्डिताग्रात्यत्रं स्रगालादिव राजदंसी ॥२०॥

[इति निष्कान्तौ।]

॥ इति प्रथमोऽङ्कः ॥

राजा— [ जिजर उनेंशी गई उपरको देशते हुए ] म्रोह ! कामदेव भी उत्तीकी मीर खींच ते जाता है जिकका मिलना बड़ा कठिन होता है—यह सम्बर्ध माक्यवर्ष उड़कर जाती हुई मेरे मनको दौरोदों उनी प्रकार बच्चपूर्वक सीचे लिए जा रही है, जैसे कोई राज-हंसी हुटे हुए कमककी देउनसे उसका तांतु सीचे लिए चली जा रही हो ॥२०॥

[चले जाते हैं।]

॥ पहला ग्रक समाप्त ॥

# द्वितीयोऽङ्कः

# [ततः प्रविशति विद्रुषकः ।]

विदूषक:—ही ही भी शिमन्तिशिषो परमण्येश विद्या राष्ट्रहस्तेश कुट्टमाशो श लहु-स्त्रोम मरगडम्पे प्रदर्णसेश घत्तरो बीहं चारितुष् । ता जाव तो राष्ट्रा धन्मात्तरापदो ह्वा प्राप्तक्षद्व दाष इसींस्त विरस्त्रक्षसंग्रहे देवक्कुन्द्रमण्यात् आर्वीहम चिट्टिन्त्स्य । [वरिक्रम्योपविश्य वाशिष्ट्यां मुखं विद्याम स्वितः ।] हो हो भो: निगम्त्रशिकः वरसान्नेनेव राजरहस्येन स्फुटन्न दाकीमि ,जनाकीस्प्रक्रतेनेनासम्नो लह्नां चारचितम् । तावास्य राजा चर्मातमगत ६४ मारगति तावदेवस्थिनियसम्बन्धनाते देवच्छ्रस्वप्रसाद, मारुम्य स्वास्थ्र ।)

# [ततः प्रविशति चेटी]

चेटी — माएप्तिस्तृ वेचीए कासिरामपुहिवाए जवा — हरू जे रिएउसिए जवी पृष्ठीव सम्बन्ध सुजनस्स उपस्थाएं कर्षुम पर्छिएउती महराम्रो तवो पृष्ठीव मुच्छिहरूमो विम्न सम्बन्धमानि । ता तुमं वि बाब मञ्जनाएत्यमानी आलाहि से उङ्काण्डकासरां ति । ता कर्हे सो बस्कृबन्यु विदसंधायको । महचा ताएगानामां विम्न प्रवस्तामसनिक्तं ए। तस्ति रामर-हस्सं विदं विद्वित् ति तक्कीम । ता वा एां मण्डोतानि । [परिकृत्यावनीस्य च ।] माम्मो मालेक्सवाराण्टो विम्न किंग्नि मन्तमन्तो रिएहवो प्रज्ञनाराष्ट्रमची विद्वृति । ता जाव एां उवस-

# द्वितीय श्रह्

# [विदूषक प्रवेश ]

विद्यूषक—हैं: हैं: हैं: हैं: ! न्योता जीमनेवाले पेहु. ब्राह्मालका पेट जैसे फटा पड़ता है, बैसे ही राजाके सेमकी बात कहनेको सेरा भी जी ऐसा कटा पड़ रहा है कि मैं पपनी जीमको इतने कोपींके बीचमें बोलनेसे रोक नहीं पा रहा हैं। तो जबतक मेरे माननीय मिन महा-राज, राजसमाने जोटें तबतक मैं इत देवच्छत्यक नामके मबनमें ही चलकर बैठूं बही लोगोंकी पहुँच भी बहुत कम होतो है। (हायसे मुझ बन्द कर बैठता है।)

# [इतनेमें चेटी माती है।]

चेटी—काशी-नरेशकी कन्याने मुक्ते झाजा दी है कि—हे निपुरिएका ! अगबाइ सूर्यकी उपावना करके जबसे महाराज लीटे हैं तमीसे वे इस पनननेसे दिबाई देते हैं। इसकिय नू वाकर उनके स्वार नित्र माणावकसे उनकी उदासीका कारण पूछ था। धव मैं उस सूर्यकी की फोड़ें? पर मैं समकती हैं कि जैसे वासपर पड़ी हुई सोसकी बूँद बहुत देश तक नहीं उद्दर पाती वैसे ही उसके पेटमें राजाकी गुन्त बातें बहुत देशक नहीं पच सकेंबी। प्यामि । [ वरमुत्य । ] स्रक्ष वन्तामि । ( प्राक्षरतास्मि देव्या काशिराजदुहिना यथा—हुरूवे निपृश्चिक यतः प्रभृति भगवतः सूर्यस्योगस्वानं कृत्वा प्रतिनिवृत्तो महाराजस्ततः प्रभृति शून्य हुदय इव स्वयते । तत्त्वपि तावदायंगायुवकाज्ञानीक्षस्योरकष्ठाकारण्यिति । तत्कर्षं स स्वद्यावस्युदितसंघातव्यः । प्रथवा तृणाप्रसम्मीमवावस्यायस्तिन न तिस्मराजरहस्यं विदं तिष्ठतीति तक्तवामि । तद्यावदेनमन्त्रययामि । प्रहो प्रालेक्ष्यानार इव किमिय मन्त्रयानमृत्य प्रायंगास्त्रकक्तिकाति । तद्यावदेनमृत्वययामि । प्रहो प्रालेक्ष्यानार इव किमिय मन्त्रयानमृत्यापिम । आरं कन्दे । )

विदूषकः —सत्वि भोबीए । चात्मगतम् । एवं बुठुवेडिमं पेन्नियम तं रामरहस्सं हिममं भिन्नियम रिष्क्रमाडि विद्य [कांचन्युल सबुत्य । प्रकाशम् । ] भोवि रिएउरिएए संगीरवाचारं उठिकम्म कहि परिचवासि । (स्वस्ति भवस्य । एतां बुटुवेटिको प्रेक्ष्य तदागरहस्य हृदयं भिस्वा निप्कामतीव । भवति निपृश्चिकं सगीतव्यापारमुज्यित्वा कुत्र प्रस्थितासि ।)

चेटी - देवीए बचारों ए प्रज्जं एव्य पेक्सियुम् । (देव्या वचनेनार्यमेव प्रेक्षितुम् ।)

विदुषक:-- कि तत्तभोदी भागवेदि । (कि तत्रभवत्याज्ञापयति ।)

चेटी—चेदी भएगादि जया—घडकास मम उम्रार धरिकवण्णम्। स म प्रश्नुद्रदेशम्यः दुव्विद्धं प्रवलोग्रिति ति । (देवी मएग्ति यथा—झार्यस्य ममोपरि-मदाक्षिण्यम्। न मामनुचित-वेदनां रुखितासवनोक्रयतीति ।)

विद्रयकः—िश्चित्रिशिए कि वा पिप्रवधन्तेश तत्तभोदीए पिडकलं किवि समाचरिवसू। (निपुरिशके कि वा प्रियवयन्थेन तत्रभवत्याः प्रतिकूलं किमपि समाचरितम्।)

बेटी—कं शिमित्तं उस भट्टा उक्कण्डियो ताए इत्यिषाए सामेस अद्विसा वेदी प्रालविदा । (प्रालिमित्त पुतर्भवी उरकण्डित तस्या स्त्रिया नाम्ना भत्री देवी प्रालपिता ।)

इसीसिए चर्नू, उसकी सोज देखूं। [बूमकर मीर देखकर] मरे, आर्यमालक तो यहाँ चित्रमें बने हुए बन्दरके समान कुछ सोचते हुए खुपचाप से बैठे हुए हैं। तो वर्नू इनके पास। [पास जाकर] प्रायं! प्रशाम करती हूँ।

विद्यक—कल्याण हो घापका। मिन ही मन] इस दुष्ट दासोको देखकर तो राजाके प्रेमको गुप्त बाते हृदय फोड़कर निकलना चाहती हैं। [प्रकट] कहो निपुणिकाची! प्रपत्ना गाना-बबाना छोड़कर कियर चर्ची हो?

चेटी - देवीकी झाजासे झापके ही दशनके लिये तो झा रही थी।

विदूषक-कहो कहो, महारानीजीने क्या कहलाया है ?

चेटी—देवीन कहलाया है कि माजकल माप हमपद कृपा नहीं कर रहे हैं भीर सकारशा इतनी वड़ी पिन्तामें जनती हुईको देखने भी नही भाते।

विदूषक—निपुरिएका ! क्या इवर महाराजने कोई देवीके मनके विरुद्ध काम कर डाला है ?

चेटी—हाँ! माजकत महाराज जिसे व्यार करते हैं, उसीका नाम लेकर उन्होंने देवीको पुकार दिया।

विदयक:-[स्वगतम ] कहं सम्रं एका सलभोदा वक्तस्तेता रहस्तानेवो कियो। कि वारिय ग्रहं बन्द्रस्तो जीवं रक्तिवृं समस्योग्हि । [ प्रकाशम् । ] कि तत्तभोवा उव्यसीस्यामये-एल भामन्तिका। (कयं स्वयमेव तत्रमवता वयस्येन रहस्यभेदः कृतः। किनिदानीमह बाह्याणी जिल्लां रक्षितं समर्थोहिम । किंतत्र भवता उर्वशीनामधेयेनामन्त्रिता । )

चेटी--- अक्क कासा उव्यसी ? ( आर्थ का सा उर्वशी ? )

हिटचक:-- प्रस्थि उच्चिस लि प्रच्छरा । ताए दंसरोख उम्मादिवो सा केवलं तं प्राथामेडि मं वि बम्बरणं श्रासिवस्वविष्रृष्ठं विश्वं पीडेवि । ( शस्त्युर्वेशीरयप्सराः । तस्या दर्शनेनीन्मादितो न केवलं तामायासयति मार्भाप बाह्यशामशितव्यविमुख हड पीडयति । )

चेटी-[स्वगतम् । ] उन्बादिवी मए मेथी भद्रिशी रहस्सवृग्यस्स । ता गढ्य देवीए एवं सिवेबेमि । ( उत्पादितो मया भेदो मर्तु रहत्यदुर्गस्य । तद्गत्वा देव्ये एतन्तिवेदयामि । ) कित प्रस्थिता । ]

विदयक:-शिजिशाए ! विष्णा वेहि सम वक्रालेख कासिराक्रवहिवरस-परिस्सन्तिक क्रमाए मिम्रतिष्हिमाए । बसस्सं शिक्षताबेव्य । बद्द भोदीए बृहकमलं पेक्सिस्सवि तदी शिक्षातिस्सवि सि । ( निपृश्चिके ! विज्ञापय मम वचनेन काश्चिराजदहितरम् --परिश्वान्तोऽस्म्येतस्या स्वतिध्याः काया वयस्यं निवर्तयितुम् । यदि भवत्या मुखकमल प्रेक्षिष्यते ततो निवर्तिष्यत इति ।)

चेटी -- जं भ्रज्जो मारावेदि । (यदार्व माज्ञापयति ) [ इति निष्कान्ता । ]

नियच्ये वैद्यालिकः । ी

सयत् जयत् वेवः ।

विद्वक - [ मनमे ] धरे ! तो क्या स्वयं महाराजने ही सब भंडा फोड दिया ! तब मैं ब्राह्मण होकर धपनी जीभ कैसे बौधकर रख सकता है। [प्रकट ] क्या महाराजने खर्वशी कहकर पूकाराया?

निपुरिएका -- क्यों धार्य ! यह उर्वशी कीन है ?

विद्वक--- बरे वह उर्वकी एक घप्सरा है। उसे देखकर महाराज ऐसी सूध-बुध को बैठे हैं कि उन्होंने केवल देवीका ही भी नहीं दुला रक्का है वरनु भोजन-पानी छोड़े हुए इस बाह्यसाको भी सांसत दे रक्खी है।

निपृश्चिका- मनमें दिवामीके भेवका दुनंतो मैंने फोड लिया। तो मैं जाकद देवीको यही सब बता देती हैं। [ चल देती है। ]

विद्वक - सूनो सूनो निपृश्चिका ! देखो, मेरी ओरसे काबिराजकी पूत्रीसे कहना कि मैं तो भपने मित्रको इस मृगतुष्यासे बचानेकी बात समकाते-समकाते वक गया । हाँ, यदि वे धापका मुख-कमल देख लें तो उनका मन उर्वशीसे अवश्य फिर जायना । समक्की ?

निपुश्चिका--जैसी बार्यकी बाह्य । [ चली जाती है । ] [ नेपच्यमें वैतालिक ]

महाराजकी अय हो ! जब हो !

. आ लोकान्तात्प्रतिहततमोइचिरासां प्रजानां तुल्योद्योगस्तव च सवितुश्राधिकारो मतो नः। तिष्ठत्येकः चयामधिपतिज्योतिषां व्योममध्ये पष्ठे काले त्वमपि लमसे देव विश्रान्तिमद्वः॥१॥

विद्युषक:—[कर्ण दरवा ] एसो उरा पिमवासस्तो भम्मासरासमृतियवी इवो एव धामन्छिय । सा माम पासपविवसी होमि । [ इति निष्कान्त: । ] ( एव पुन: प्रियवयस्यो धर्मासनसमृतियत इत एवागन्छिति । तदावत्यास्वेयरिवर्ती भवागि । )

# ।। प्रवेशकः ॥

[ततः प्रविशस्युत्कण्ठितो राजा विदूषकश्च । ]

राषा--

श्चा दर्शनात्त्रविष्टा सा मे सुरलोकसुन्दरी हृदयम् । बाखेन मकरकेतोः कृतमार्गमवन्ध्यपातेन ॥२॥

विदूषकः सपीबा च्यु जावा तत्तभोवी कासिराझदुहिदा। (सपीबा ऋनु जाता तत्रभवती काशिराजदुहिता।)

राजा-[ निरीक्ष्य ] प्रापि रक्ष्यते भवता रहस्यनिक्षेपः ।

विद्वयक: — [ धारमयतम् ] विश्वदोिन्द् बुद्ध वासीए खिउलिक्षाए। धण्याचा कवं एव्यं पुण्यवि व्यक्सो। (हा विक् हा विक् विज्वतोऽस्मि दुष्ट दास्या निपुणिकया। धन्यचा कवमेवं पुण्यति वयस्य:।)

विदूषक — [सुनते हुए ] लो, न्यायासनसे उठेहुए मेरे प्रिय इचर ही चले था रहे हैं। तो चलूँ, मैं भी उनकी सेवाके लिये पहुंचूँ।

## ।। प्रवेशक पूर्ण हुन्ना ।।

[ भनभनेसे राजा घाते हैं. साथमें विदूषक भी है। ]

राजा—मेरे जिस हृदयमें कामदेवने प्रपत्ने वासु मारकर उस स्वर्गभोककी सुन्दरीके धानेके विये द्वार बना दिया था, उसमे वह केवल देखने भरते ही समा गई है ॥२॥

विदूषक—[मन हो मन ] सचमुच काशो-नरेशकी पुत्रीके तो भाग फूट गए।

राजा-[ देखकर ] कहो, तुमने मेरी बात किसीको बताई तो नहीं।

विदूषक---[मन ही मन ] हाय हाय ! उस दुष्ट दासी निपुश्तिकाने ती मुक्ते बड़ा बीचा दिया, नहीं तो मित्र मुक्तेसे इस प्रकार पूछते ही क्यों ?

हम समध्यते हैं कि भाष भीर तूर्य टोनो भपना निरयका काम ठांक एक जैसा ही करते हैं, क्योंकि तूर्य भी संसारका भंभेरा मिटाते हैं भीर भाष भी भपनी प्रजाका कष्ट दूर करते हैं। नक्षत्रीके प्रकेले राजा तूर्य भी जिस प्रकार भपने कामसे छुट्टी पाकर ही भाकासाथे विश्वास सेते हैं वैसे ही भाष भी भपने राज-कायसे छुट्टी पाकर तीसरे पहर विश्वास करते हैं।।है।।

राजा---कि भवौस्तूष्णीमास्ते।

विद्यक:—भो एव्हें मए बीहा संजन्तिता जेला भवती वि सारिय पविवयसमू । (भो: एवं मया जिल्ला संयन्त्रिता येन मवलोऽपि मास्ति प्रतिवचनम् ।)

राजा-युक्तम् । स्रय केनेदानीमात्मानं विनोदयामि ।

विदूषक:--भो महाएासं गण्छम्ह । (भो महानसं गण्छाव: ।)

राजा—कितत्र।

विद्युषक:—तर्हि पंजविहस्स प्रथमशहारस्य उदाणवसंमारस्य बोक्स्सा पेक्समास्योहि सन्दर्भ जङ्कार्ज विस्तोवेदुत्य । (तत्र पञ्चविद्यस्याच्यवहारस्योधनतमंत्रारस्य योजना प्रेक्षमासाम्या शक्य-मुक्करणं विनोविद्यतुम् । )

राजा — [सह्मितम्] तत्रेप्सितसंनिधानाङ्गवान् रंस्यते । मया सञ्ज दुर्लभप्रार्थनाः कवमात्मा विनोदयितव्यः ।

विदूषक: — एां भवं वि तत्तभोबीए उव्यक्षीए बंसरापहं गवी। (ननु भवानिप तत्रभवस्था उर्वेदया दर्शनपर्य गत:।)

राजा---ततः किम ।

विदूपक:--ए क्खू दे बुल्लह सि तक्केमि । (न खलू ते दुलंभेति तर्कवामि ।)

राजा-पक्षपातोऽपि तस्यां सद्ग पस्यालीकिक एव ।

विदूषक:--एव्वं मन्तवन्तेए मे विद्दवं कोवूहलम् । कि तसभोदी उव्वती धर्दुदीधा क्वेख

राजा---वयो चुप क्यों हो गए ?

विदूषक — देखिए, मैंने प्रपत्ती जीमको ऐसा बांध लिया है कि ग्रापकी बातका भी एकाएक । सक्तर नहीं निकल पाया।

राजा---ठीक है। पर यह तो बताब्रो कि श्रपना मन मैं कैसे बहलाऊँ?

बिद्रुपक - चलिए रसोई में चला जाय !

राजा-वहाँ क्या घरा है ?

विदूषक —वहाँ पांच ढङ्गके पकवानोंकी सामग्री देखने भरसे ही हम नोगोंकी उदासी वाली रहेगी।

राशा—[हॅमकर] जो हाँ, वहाँ धापको तो धपने मन बहलानेकी सारी सामग्री मिल बावगी, पर बड़ी कठिनाईसे हाथ अगनेवाभी वस्तुके लिये तङ्पनेवाले मुक्तको वहाँ मन-बहलावके विशे क्या हाथ बचेगा?

विदूषक--पर प्रापको भी तो उर्वशीजीने देखा होगा न ?

राजा-उससे क्या ?

विदूषक-तब तो मैं समभ्रता है कि उसका मिलना कठिन नहीं होगा।

राजा — धरे! वह इतनी प्रविक सुन्दरी है कि उसे बड़ी सुन्दरी कहना थी एक पनोखीसी सी बात नगती है।

विद्ववक - आपकी इन वातोंसे तो मेरा कुतूहल और भी अधिक बढ़ रहा है। क्या उर्वशीकी

सहं विश्व विरुवताए । (एवं मन्त्रयता मम विधितं कीतृहलम् । किं तत्र मवरमुर्वेश्वद्वितीया रूपेण प्रकृतिव विरुक्तरा ।)

राजा--माशाबक ! प्रत्यवयत्रमणस्यव गुंनां कामबेहि । तेन हि समासतः भूवताम् । विदयकः--भो ! ग्रवहिदोस्मि । स्पोः ! ग्रवहितोऽस्मि ।)

राजा---

त्राभरगस्याभरगं प्रसाधनविधेः प्रसाधनविशेषः । उत्तमानस्यापि सस्ये प्रत्यपमानं वपुस्तस्याः ।।३॥

विवृत्यकः — सबो दाव तुए विकारसाहित्यासिता वादमस्यदं गहीवत् । ता दाव तुर्व वर्षि

वरिषयो । (प्रतस्तावन्त्रया दिव्यरसाभिनाविद्या चातकदत गृहीतम् । तत्तावर्त्व कुन प्रस्विदः ।) े स्राया —विविक्ताहते नाम्बदुस्युक्तस्य वारहामस्ति । तञ्जयकप्रमयवनवार्गमादेशपतु ।

विद्रवकः:—[बात्समतम्] का गदी। [प्रकाशम्] इदो इदो भवं। (का गन्ति:। इतं इद्यो भवन्दः।

(इति परिकामतः ।) विदूषकः — एसो पमदवरापरिसरो । भ्रारामिग्न पच्चुवगदो अवं भ्रायन्तुषो दुष्किरामाचदेरा । (एव प्रमदवनपरिसरः । भ्रानम्य प्रस्युवगतो अगवानागन्तुको दक्षिरामाक्तेन ।)

राजा-[विलोक्य] उपपन्नं विशेषरामस्य वायोः। सर्यं हि ।

निषिञ्चन्माधर्वी लक्ष्मीं लतां कौन्दीं च लासयन् । स्नेहदान्निएययोयोंगात्कामीव प्रतिभाति मे ॥४

सम्बद्धामें उतनी ही बढ़ी चढ़ी है जितना मैं कृरूपतामे हैं ?

राजा — सित्र माण्यक ! वस यह समक्ष लो कि उसके अग अगका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, इसलिये थोड़ेसे ही जो बताता है उसे सुनो।

विद्रपक — हाँ ! मैं सून रहा है ध्यानसे।

पान निर्माण करते हैं स्थान । राजा निर्माण करते हो हिल्ला की प्राप्त है, श्रृङ्कारकी सामग्रियौँका भी श्रृङ्कार है भीर उपसाकी वस्तुयोकी भी उपमा उससे दी जा सकती है ॥३॥

विदूषक — हूँ। इसीलिये प्राप उस स्वर्गीय जलके लिये प्यासे चातक इन बैठे हैं? धण्डा आप सभी जा किसर रहे हैं?

राजा---प्रेमी लोग एकान्त छोड़कर भीर जा ही कहाँ सकते हैं ? चलो, मुक्तें प्रमदवनकी भोर ले चलो ।

विदूषक — [मन ही मन] जहाँ कहिए ले चलूँ। [प्रकट] इधरसे ग्राइए महाराज व्यवस्ति। चिनों पुमते हैं।]

विदृषक — लीजिए पहुँच गए हम प्रमदवनके पास । श्रापके माते ही अधानकी कोरके बहुता भारा हुमा दक्षिती पवन बड़ी नम्रतासे प्रापकी मावभगन कर रहा है ।

राजा — दिसकर] इस वायुका दिसला कहसाना ठीक ही है स्वांकि माधवी-सताको सींचता हुमा भीर कुन्दस्ताको नवाता हुमा, यह पत्रन मुक्ते ऐसा जान पढ़ता है मानो सबसे मेन करनेवाला भीर सबको एक साथ प्रसन्त रखनेवाला यह कोई कामी हो 11/11 विद्रवकः—सरितो एव्य से प्राहित्यिकेतो । [ इति परिक्राकन् । ] पूर्व वनस्वस्यम् । प्रवि-सद्गु भवन् । ( सहश्र एवास्वाकिनिकेशः । एतरप्रभवन्यन् । प्रवित्ततु भवान् । ।

राजा — वयस्य प्रविशापतः ।

[ उभी प्रवेशं नाटयतः ]

राजा--[ नातं रूपीयता । ] वयस्य ! ताथु मनता सर्मीयत आवस्प्रतीकारः किल समोधा-कावेदाः तथान्ववैदोपसम्म ।

> विविचोर्यदिदं न्नमुद्यानं तापशान्तये। स्रोतसेवोद्यमानस्य प्रतीपतरसं महत्।।४॥

विदूषक:---कहं विश्व। (कथमिव।) राजा----

इदमसुलभवस्तुपार्थनादुर्निवारं प्रथममपि मनो मे पश्चवाशः चिखोति ।

किञ्चत मखयवातीन्मृत्तिता पायद्वपत्रैः उपवनसङ्कारैर्दशितेष्वरुक्करेषु ॥६॥ विद्युषकः — व्यतं वरिदेविरोत्तः । व्यवस्ति वे इहसंगवरोत्तः व्यत्योगे एवव वे सहावो अवि-स्तिवि । ( प्रतं परिदेवितेन । प्रविरेता त्रवेष्ट्रसः॥वनेनानङ्ग एव ते सहायो नविष्यति । )

राजा-प्रतिगृहीतं ब्रह्माशवचनस् ।

[ इति परिक्रामतः ]

विद्रवकः ---- पेरक्कतु भवं क्संताबदार क्षम्रग्नं महिरामक्तरां पमववस्थन्तः । ( प्रेश्नतां भवान्वसन्ता-वतार सुवकमिरामस्व प्रमदवनस्य । )

विदूषक--यह भी प्रापके ही समान प्रेम करता है। [ घूमता हुपा ] लीजिए, यह प्रा गया प्रमदक्त ! चलिए मीतर चले चिलए।

राजा—चलो वयस्य ! धागे-धागे तुम्ही चलो [दोनो प्रवेश करनेका नाट्य करते हैं।]

राजा — [ डरनेका नाट्य करते हुए ] ययस्य ! में तो यहाँ उद्यानमें यह भनाई शोजकर साया था कि सही जी हमका हो जायमा, पर उसकातो. यहां उसटा एक हो रहा है। सपने | मनकी पीड़ा मिटानेके निवे इस उद्यानमें भेरा साना वैसा हो हुसा, जैसे बहावके साथ तैरनेवालेको स्थानक पहावकी स्रोर तैरना पड़ जाया। ११।

विदूषक -- यह कैसे ?

राजा—वड़ी कठिनाई से हाथ धानेवाली वस्तुके लिये जो मेरा मन मचल पड़ा है, इसे एक तो कामदेवने पहले ही चलनी बना दिया था, उसपर यहाँ देख रहे हैं कि उधानके चन धानके पेड़ोंमें कॉपलें भी कूट खाई हैं जिनके पीले पत्ते मलय-पवनने ऋड़कर गिरा दिए हैं। किर वक्ताओं हमारे मनको खानित कहाँसे मिलेगी ? ॥६॥

विदूषक----- विन्तान की जिए। प्रापकी विश्वतमासे वी छा ही प्रापको मिलाकर मही कामदेव प्रापका सहस्रक वन कामवा।

राजा-बाह्यशका बाधीर्वाद सिरमाथे। [ दोनों चूनते हैं ]

विदूषक--इस प्रमदवनकी शोभाको तो देखिए को बढ़ाए दे रही है कि दसन्द था स्था।

राजा—मनु प्रविपादपमेव।बलोकवामि । सत्र हि— श्रयो स्त्रीनसपाटलं करवकं श्यामं द्वयोर्भागयोः

रक्ताशोकमुपोटरागसुभगं भेदोन्मुखं तिष्टति ।

ईषद्बद्धरजःकखाग्रकपिशा चृते नवा मञ्जरी

सुरुघत्वस्य च यौवनस्य च सखे मध्ये मधुश्री स्थिता ॥७॥ निद्रवकः—भो एतो वच्च मिलातिलाष्ट्रधतलाहो ध्रविष्ठतत्वामंडवो भनरसंषट्टपविडोहि हुचुमेहि सर्व विष विद्यावमारो भवंतं पविच्छवि । ताष्ट्रध्यकेष्ट्रियषु वाव एतो । (भोः एव बचु मिलाविलाष्ट्रकसायोऽतिषुक्तलामण्डपो भ्रमस्स हुट्यतितः कृतुमै स्वयमिव इतोपवारो मवन्तं प्रतीच्छति । तदनुष्टुछता ताववरः ।)

राजा — सर्वे भवते रोचते । [परिक्रम्योपविश्वतः।]

विद्रवकः—वारिण इह सुहासीरणोभवं स्नित्तवत्वाविकोहीभ्रमाए एामएगे उच्चतीगवं उद्घं ठ विक्षोवेडु । ( इदानीमिह सुक्षासीनो भवीस्त्रतिस्तत्वता वतोभ्ययावनयन उववीगतासुरकण्डो विनोदयत् ।)

राजा---[नि-इवस्य]

ेमम क्रुसुमितास्विप सखे नोपबनलतासुनम्रविटपासु । चत्तुर्वध्नाति ष्टृतिं तद्र्पालोकदुर्ललितम् ॥=॥ तक्पायविक्तयता यथा सकलप्रायंनो अवेषस् ।

राजा— मैं एक-एक पेड़को देख रहा हूँ। यह है कुरबकका फूज, जिसका सिरा स्त्रीके सबके समान लाल है धौर जिसके दोनो छोर भौवले रगके हैं। अपनी लखाईसे सुन्दर खगनेवाला यह जाल प्रशोकका फूल, ऐसा लगता है कि बस घब खिलते ही वाला है। प्राम के पेड़ से कुछ-कुछ दिलाई देनेवाले परागके कारएग पीला-सा लगनेवाला नया बीर फूटने खगा है। मित्र ! इस प्रकार यह वसलको घोभा ऐसी लगती है मानो वह प्रयने बचपन सौर जवानीके बीचमे खडी हुई हो।।।।।

विदूषक — देकिए यहाँ प्रतिपुक्त लताके मध्यके नीचे रतनवड़ी पश्यको चौकीपर भौरोंके बड़नेके जो फूल गिर-गिरकर क्लिये पड़े हैं, वे ऐसे लगते हैं मानो यह मंदर, सब सजाबट करके बड़े प्रादरसे प्रापक स्वागत कर रहा हो। तो चिलए इसका भी मन रक्ल भौजिए।

राजा--जैसा तुम्हें ग्रच्छा लगे। [दोनों धूमकर बैठते हैं।]

विदूषक – घव प्राप यहाँ सुखते बैठकर सुन्दर लताघोमें प्रपने नयन उलक्काकर उर्वशीकी चिन्ताही। मटाडासिए।

राजा — [सीस मरकर] उसकी सुन्दरताने मेरी आँकोंघर कुछ ऐसा जादू फेर दिया है कि उन्हें इस उपवनकी फूली हुई सताएँ और कोमल पौषे भाते ही नही हैं।।=।। इसकिये कोई ऐसा उपाय सोचो कि मेरे मनकी साथ पूरी हो सके। षिद्वपक:-[विहस्य] भो महत्ताकाषुमस्य महिंदस्य वेक्जो सिषयो उज्यसीपण्डुच्छु-मस्य म भवदो महं दुवेषि एत्व उन्मतमा। (भी: महत्याकामुकस्य महेन्द्रस्य वैदाः सिषदः उर्वचीपर्युत्मुकस्य च भवतोत्हं ढावप्यशोग्मती।)

राजा-मा मैक्य । प्रतिस्तेहः खलु कार्यदर्शी । तहुपायश्चिन्त्याम् ।

विदूषक:-- एसी चितिम । मा उत्ता परिदेविदेश मन समाधि भिषि । (एव चिन्तवानि । मा पुनः परिदेवितेन ममसमाधि-भिन्धि ।) [इति चिन्तां नाटयति ।]

राजा---[निमित्तं सूचित्वा । स्वगतम् ।]

न सुलभा सकलेन्दुमुखी च सा किमपि चेदमनङ्गविचेष्टितम् । अभिमुखीष्टिवकाङ्चितसिद्धिषु अजति निर्देतिमेकपदे मनः ॥६॥ [इति जातावास्तिष्ठति]

[ततः प्रविशःयाकाशयानेनोवंशी चित्रलेखा च ।]

चित्रलेखा—हला काँह दार्शिस प्रस्थिदहुकालएं गण्छीप्रवि । (हला क्वेदानीमनिर्दिष्ट-कारणं गम्यते ।)

उदंशी—[मदनवेदनार्माभनीय समजन् ] सिंह! तदा हेमऊइसिहरे लदाविडवेसा स्वरूप-विभिन्नवामान्नात्मर्स्य मं प्रोहसिम्न कि दारिंस पुरुक्षित कहि सन्द्रीमदि ति। (सिल्ल ! तदा हेमकूटिशिक्षरे लताविटयेन अस्तिवन्तराकाशयमना मामुसदस्य किमिदानी पृत्वकृति कव सन्यते इति।)

विदूषक [हैंसकर] देखिए, जैसे महत्याको पानेकी इच्छा करनेवाले इन्द्रकी सहायता करते समय चन्द्रपाको युद्धि मारी गई थी, वैसे ही प्रेममें पड़े हुए मापका सहायक होकर मैं भी अपनी सब बुद्धि खो बेठा हूँ।

राजा—ऐसान कहो। जो प्रधिक स्नेहकरता है वही तो ठीक उपाय सुक्तासकता है। इसलिये कोई उपाय सोच ही डालो।

बिदूषकः — मच्छा में सोचनं तो वंडता हूँ पर भ्राप बीचमें ही रोना-कलपना मचाकर मेरा भ्यान न उचाट दीजिएगा।

[सोचनेकानाट्य करता है।]

राजा — [मच्छे राकुलकी सूचना देता हुमा मन ही मन] पूर्ण चन्द्रमाके समान मुख-वाली उस युक्टरीके मितनेकी कोई भाषा तो नहीं है परन जाने क्यों कानदेन मुझे कड़े सच्छे समुन दिला रहा है। मेरा मन अचानक ऐसा लिल उठा है, मानो मेरा काम बस बनने ही बाला हो।।१।

[बड़ी ग्राशा लगाकर बैठना है।] [विमानपर चढ़ी हुई उर्वशी ग्रीर चित्रलेखा दिखाई देती हैं।]

वित्रलेखा---[क्यों सक्षी ! बिना सोचे-समभे किघर चली जा रही हो ?]

उचेंदी — [काम-पीड़ाका नाट्य करती हुई लज्जाके नाथ] सखी ! जब हेमकूट पर्यंतकी चौटीपर, लताकी शाखामें मेरी माला उलक्ष गई वो धोर मेरा उड़ना बोड़ी देरके किये रुक गया था, उस समय मुक्तते ठिटोनी करके मी शय तुम पूख रही हो कि मैं कहाँ बा रही हूँ ? भिषमेलेबा—कि सुबनु तस्त राएसित्यो पुरुरबस्स सद्यासं परिवरासि । (कि मुजनु तस्य राजके पुरुरतः सकामं प्रतिवरासि ।)

उर्देशी — मह इं। मन्नं मे मबहस्थिदलक्को वदसामो । (प्रव किम् । प्रमं मेऽवहस्थित-सको व्यवसाय: ।)

चित्रमेखा-को उस्त सहीए तर्रह पुढमं पेसियो । (कः पुनः सस्या नात्र पुरतः प्रेवितः ।)

उर्वेशी —एं हिससं। (नतु हुत्यम्।)

चित्रलेखा — तथा वि सम्रं एव्व साहु संप्रधारिम् इ वाव । (तथापि स्वयमेव साहु सम्प्रधार्यती तावत ।)

उर्वशी—सिंह मझरा। क्यु मं शिक्षोएदि । कि एत्य संपथारीप्रदि । (सिंख मदनः खलु नियोजयति । किमन सन्त्रवार्यते ।)

चित्रलेखा - प्रदोवरं एतिय मे वद्यासु । (प्रतः परं नास्ति मे वचनम् ।)

उर्वेशी—तेस हि माविसीमदु मन्गो केस तहि गच्छन्तीस संतरामी स अवे। (तेन ह्यादिदयतां मार्गो येन तत्र गच्छन्स्योरन्तरायो न भवेत ।)

चित्रसेका — सहि । विस्तद्धा होहि । एं अध्यवदा देवगुक्ता धवरादरं त्याम सिहार्वयतः-विक्वं उत्यक्तितेत्व तिदवर्षाव्यक्तस्य सलंबात्तिका करमह । (तीव नियम्भा सम । सनु सम्पत्ता देवगुक्ता सपराजितां नाम विव्वावन्थनविद्यासुपरिवता निददावितपतस्यातक्ष्यनीये कृते स्वः ।)

उवंशी—[सलजनम् ] **यहो विद्युमरियं ने हिममं ।** (महो ! विस्मृतं मे हृदयम् ।) जिसे भ्रमणं रूपयतः ।]

चित्रलेखा — तो क्या तुम उस राजिय पुरूरवाके पास जा रही हो ? उदेशी — भ्योर क्या ? धाज मैंने सद लाज छोडकर यही अभि ठान निया है। चित्रलेखा — तो नहीं तुम्हारे जानेका सन्देश कीन ने गया है ? उदेशी — क्यों ? मेरा हुदय।

वित्रलेखा-फिर भी इसका मला-बुरा भली प्रकार सोव-विचार लो।

उर्वशी—सखी! मुके तो कामदेवने ही इस कार्यमें आंक दिया है, फिर इसमें सोच-विचार ही कैसा ?

चित्रलेखा--तुमने तो ऐसी बात कहदी कि मेरा मूँह ही बन्द हो गया।

उर्वशी-तो अब मुक्ते कोई ऐसा उपाय बताघो कि मैं वहाँ बेरोकटोक पहुँच जाऊँ।

वित्रतेक्षा — विस्ता न करो सबी ! देवगुरु बृहश्पतिने प्रपराजिता तासकी, चोटी बांचनेकी विद्या सिचाते समय हमे ऐसी शक्ति दे दी है कि देवोंके क्षत्र भी हम लोगोंका बाख बोका महीं कर सकते।

उर्वेशी---[लजाती हुई] घरी! यह बात तो मेरे घ्यान से ही उतर गई मी। [दोनों पूमती हैं।] चित्रतेसा-सिंह पेक्स पेक्स । एवं अध्यक्षीए आईरहीए अधुणासंगमिकेसवावर्णेसु सिंकतेषु प्रसारणं प्रोतोधंतस्त विद्य पद्भुतालस्त सिहाअरलभूवं तस्त राएसिली भवलं उबहुवस्ह । (बिंख प्रेसस्व प्रेसस्व । एत्कूगवस्याः आगीरप्याः यमुनासङ्गमिकेषपावनेषु सिंवलेष्यास्मामव-सोक्यत इव प्रतिष्ठानस्य शिक्षाअरलभूतं तस्य राजयेंभवनमुपस्यिते स्वः ।)

उर्वशी—[सरपृष्टमवनोस्य] एां वत्तव्यं ठाएंतरगरो सम्मी ति । [निमृश्य] सहि कहिं हा स्यु सो सावरणाद्यकंषी भवे । (ननु वक्तव्यं स्यानान्तरगतः स्वयं इति । संस्ववनु सनु स प्रापनानु-कम्पी मनेत् ।)

चित्रलेखा — हता एवर्सिस रांवणवराह्वदेसे विश्व पदमवस घोवरिम जास्मिस्सामो । (हसा एत्सिम्नन्दनवर्नकदेश इव प्रमदवने घवतीर्थ जास्याव: ।)

उभे भवतरतः।]

चित्रतेखा — [राजानं हण्टवा सहयंम्] सहि ! एसो क्लु पढमोदिवो विम्न चंदो कोमुर्दि विम्न तमं पडिक्टवि । (सिल ! एप खल प्रथमीदित इव चन्द्र: कौमदीमिव त्यां प्रतीच्छति ।)

उन्नेशी—[विलोक्य] हला दारिए पढमवंस्तावो सविसेसं पिमवंस्ता महारामी पिड्यादि । (इसा ! इदानी प्रयमदर्शनात्सविषेष प्रियदर्शनी महाराजः प्रतिभाति ।)

चित्रलेखा--जज्जवि । ता एहि उवसप्यम्ह । (युज्यते । तदेहि उपसर्पावः)

उनंती—ए बाव उनसप्पिस्सं । तिरस्क्रिरिशोयिङ्ख्यम्ता पासमवा से भविषा मुशिस्सं बाव पासनित्य कप्रस्तेरा सह विष्रायं कि मंतकांती चिट्ठीव ति । (त तावपुरसिप्ये । तिरस्किरिशो-प्रतिकक्षना पाववंगसास्य भूरवा ओध्यापि तावत् पाशवर्वितना वयस्येन सह विजने कि मन्त्रप्रयाख-रित्तकतीति ।)

षित्रलेखा—सरी, देख देख सखी! हम लोग राजपिक उस भवन पर पहुँच गई हैं जिसकी बोड़का दूवरा कोई भवन प्रतिष्ठातपुरीमें नहीं है भीर जो ऐसा दिखाई पड़ रहा है मानो यमुनाजी के संगमके कारण भीर भी श्रपिक पवित्र बने हुए गंगाजीके जनमें धपना मुँह देख रहा हो।

जर्वशा — [चानसे देखती हुई] यह नयों नहीं कहती कि स्वर्ग ही यही उठकर चला धाया है। [विचारकर] पच्छा सखी! हुंबियोंपर दया करनेवाले वे राजा इस समय कही होंगे भला? चित्रलेखा — चली सखी! नन्दनवनके समान सुहावने इस प्रपदवनमें उतरकर उनकी स्त्रोज करें [बोनों उतरती हैं।]

चित्रलेखा—[राजाको देखकर प्रसन्तताले] सखा! जैसे नया-नया निकला हुमा चन्द्रमा चौदनीके मानेकी बाट देखता है, जैसे ही ये भी यहाँ चैठे हुए तेरे प्रानेकी चाट देख रहे हैं।

ज्वंद्यो — [देखकर] सली ! ब्राज तो महाराज उस दिनसे भी व्यक्ति सुन्दर जेंच रहे हैं। विज्ञलेका — ठोक कहती हो ! तो ब्राघो वर्ले उनके पास ।

चर्षशी—नहीं नहीं, मैं उनके पास नहीं जाऊँगी। मैं तो मायाकी घोड़नीमें श्रिपी हुई इनके पास खड़ी होकर मुनती हूँ कि ये घपने पास बैटे हुए मित्रसे घकेलेमें क्या बातें कर रहे हैं। चित्रलेखा - जं दे रोचहि। (यसे रोचते।)

उभे यथोक्तमन्तिष्ठतः ]

विदूषकः — भी वितिवो मए हुत्लहप्पराइरणोसमाधमोवाधो । (शोः वितितो मया दुवैन प्रस्कृ विनीसमागमोपायः ।)

[राजा तूष्णीमास्ते।]

उवंशो —[सेन्यंम्] का छ क्ष्यु वण्णा इत्यिमा जा इमिणा पत्थिममाणा प्रतासमं किवित्येश (का नुसल् बन्या स्त्री या ग्रमेन प्रार्थ्यमानात्यान कृतार्थयति ।)

चित्रलेखा-कि उस माण्यसम् विडंबीग्रवि । (कि पूनर्मानुष्यं विडम्ब्यते ।)

उर्वश्ची—सिंह भीमामि सहसापभावावी विष्णावृं। (शिल विभेनि सहसा प्रभावादिकातुम्।) विदूषकः—भी स्ं भरणिमि वितिवो वए उवामी ति। (भी: ननु भरणिमि चिन्तिदो सया द्रपाय इति।)

राजा-तेन हि कव्यताम् ।

विद्वयक:— सिविश्वभ्रसमाध्रमधारिरिए एवड् सेवडु अयं । घहवा तलभोग्रीए उन्यसीए पश्चिकिवि चिक्तकरण् धालिहिष्य ध्रोलोभ्रेती चिट्टडु । (स्वप्नसमागमकारिएी निद्रां सेवता सवान् । ध्यवधा तत्रभवस्या उर्वस्याः प्रतिकृति चित्रफलक धालिकयावनोकश्रीस्तष्ठतु ।)

उर्वेद्यो —[सङ्यंमारमगतम्] हीखसत्त हिम्मक्ष समस्ततः समस्ततः । (होनसत्व हृदयः ! समान्य-सिहि समान्यसिहि ।)

चित्रलेखा रूखो तुम्हे ग्रच्छा लगे !

[बोनो वैसा ही करती हैं।]

विदूषक — सुनिए ! घपनी जिस प्यारीका मिलन प्राप कठिन समभे बैठे हैं, उससे मिसनेका उपाय मैंने सोच निकाला है।

[राजा चुप रह जाते हैं।]

उर्वशी—[डाहसे] ऐसी भौर कौन-सी बड़भागी सुन्दरी निकस भाई है, ओ इबकी बहेती बनकर भपना भाग सराहती है।

चित्रलेखा-- तुम फिर क्या मानुषी स्त्रियों-जैसी बातें करने लगी हो ?

उर्वशी—सक्तो ! मैं प्रपनी देवी शक्तिसे सब बातें एक साथ जान लेनेमें थोड़ा बरती हूँ। विदयक—परे सुनिए ! मैं कह रहा हैं कि मैंने उपाय सोच निकाला है।

राजा--तो फिर बतायो न !

विदूषक---या तो घाप ऐसी गहरी नींदमे जाकर सो रहिए कि सपनेमें छस्से चेंट हो वास या फिर वित्र-फनकपर उन्नंतीजीका चित्र बनाकर उसे एकटक निहारा कीजिए।

उर्वशी--[हपंसे मन ही मन] घरे पायी हृदय ! धीरज घर, धीरज घर ।

राजा--- उभयमप्यनुपपन्मम् । पश्य ।

हृदयमिषुभिः कामस्यान्तः सशस्यमिदं सदा

कथप्रपत्नमे निद्रां स्वप्ने समागमकारिखीम् ।

न च सुबदनामालेख्येऽपि प्रियामसमाप्य तां

मम नयनयोरुद्वाष्पत्वं सस्ते न भविष्यति ॥१०॥

वित्रलेखा - सुबं तुए प्रवर्ण । ( श्रुतं स्वया वचनम् । )

वर्षधी— सहि युर्वे। ए। उरा पक्रमलं हिषप्रस्तः। (सबि श्रुतं। न पुनः पर्याप्तं हृदयस्य।) विद्यवरः—एलिक्सो एक्व से महिबिहस्त्रो। (एतावानेव से मतिविभवः।)

राजा-[ नि:इवस्य ]

नितान्तकठिनां रुजं मम न देद सा मानसीं

प्रभावविदितानुरागमवमन्यते वापि माम् । अलब्धफलनीरसं मम विधाय तस्मिञ्जने समागममनोरथं भवत् पञ्चवाताः कृती ॥११॥

चित्रलेखा-सिंह सुदं तुए। (सिंख श्रतं त्वया।)

जरंथी — हुद्धी हुद्धी । मं एव्यं भवगच्छदि । [सलीगवलीक्य ] सिंह सस्सर्थितः स्वापते अविध्य से पविवयस्तास्त । ता यहाविह्यान्ति सुज्जवन्ते संपाधिवजनरा होर्डं कच्छानि । (हा पिक् हा विक् । मानेवमवगच्छित । सिंह ससमर्थीस्थ्यस्तो प्रशास्य प्रविवयनस्य । तस्त्राम्बानितेन प्रजेपनेस्य संपाधिकार्या अतिवयनस्य ।

राजा— दोनों ही बातें नहीं हो सकतीं। देखो ! कामदेव, मेरे हृदयको दिन-रात धपने बाखोंसे वेबला पहता है। हससिये मुझे ऐसी नींद भन्ना कहाँ प्रा पायेगी कि प्यापीसे मेंट हो जाय, घौर किर वित्र भी नहीं दन सकता क्योंकि बीचमें घोलें स्वस्त्रका धानेसे वह समुदा ही एक वायुगा ।।१०।।

वित्रतिला- धव तो तुमने सब सून लिया न !

ज्बंघी—हाँ सली, सुन तो खिया, पर सभीतक मेरे जीको पूरा-पूरा भरोसा नहीं हो वाया है। विद्युषक —मेरी वृद्धिको पहेंच तो यहींतक थी।

राजा—[ लम्बी सींस लेकर ] मैं समकता हूँ कि या तो वह मेरे मनकी इस वेकलीकी आनती हीं न होंगी या फिर उसे अपने अम्बरा होनेका ऐसा पसंद है कि वह जान-कुक-कर मेरे मेमको ठुकरा रही है। जान पहला है कि नेरे मनमें उस सुन्दरीते निवनेकी भी बाह है, उसे कुरबुर करके भीर मेरे जीवनको बेकाम बना तेनेपर ही कामदेवका जी मरेगा।।११।

वित्रलेखा-तुमने सुना सखी !

उर्वेशी—हाय, हाय! ये मुक्ते ऐसा बीच समक्त रहे हैं। [सक्तीको देखकर] सत्ती! इनके धाने पहुँचकर तो मुक्तसे उत्तर देते बनेगा नहीं, इसमिये मैं धपनी देवी शक्तिसे एक कोजपत्र उत्पन्त करके उसीपर उत्तर लिख देना चाहती हूँ। चित्रलेखा - हला प्रशुपदं मे । (हला धनुमतं मे । )

[ उर्वशी नाट्येन ससंभ्रममभिलिख्यान्तरा क्षिपति । ]

विदूषक:—[ हच्द्वा ससभ्रमम् ] प्रविद्या प्रविद्या । भो कि छ व्यु एवं भुग्रेगिरिएन्नीश्रं मं सावित् रिएवविद्यो । (प्रविद्या प्रविद्या भोः किंनु खलु एवत् भुवञ्जनिर्मोकः कि मो सावित् निपतितः । )

राजा—[विभाव्य विहस्य च ।] वयस्य ! नायं भुजङ्गानिर्मोकः भूजपत्रगतोऽयमकार-विन्यासः।

विद्रयकः—एं प्रविद्वार उरवसीए भवतो परिदेखितं सुरिष्म समाराणुराधसूत्रभावः अवकराई विसरिजधाई होस्ति । ( ननु प्रदृष्ट्योवैदया भवतः परिदेखितं श्रृत्वा समानानुरावसूत्रकान्यक्षराणि विमृष्टानि स्यु: । )

राजा -- नास्त्यगतिर्मनोरयानाम् । [ गृहीत्वानुवाच्य च सहर्षम् ] सक्षे प्रसन्नस्ते तर्कः ।

विद्यकः....ही ही भी। किं बक्हलवक्षाणां प्रभाषा होत्ति। वाणि पत्तीददु भवं। खं एत्य लिहिदं तं सुरिषदं इच्छामि। (ही ही भी।। कि बाह्य गुवचनात्पत्यया भवन्ति। तदिदानीं प्रसीदतु मवानु। यदव विखितं तच्छोतुमिच्छामि।)

उर्वशी--साहु । अन्त पापरिभोति । ( साधु । प्रार्थ नागरिकोऽसि । )

राजा-वयस्य श्वताम् ।

विदूषक:--श्रवहिंदो स्हि। ( ग्रवहिंतोऽस्मि।)

चित्रलेखा-हाँ सखी ! मैं भी यही ठाक समभती हूँ।

[जर्बसी बडे हाव-भावसे भोजपत्रपर लिखनेका नाट्य करती है ग्रीर उसे फिर राजाके ग्रामे फेंक देती है। ]

विदूसक—[देखकर घबराता हुमा]हाय ! हाय ! मुफ्ते निगलनेके लिये यह सौपकी केंचुली कहींसे मा टपकी ?

राजा—[देखकर धौर हैंसकर] मित्र ! यह सौपको केंचुली नहीं है, यह ती लि**खा हुया** भोजपत्र है।

विद्रवक—में समभ्रता हूँ कि उवेशीने ही छिये-छिये तुम्हारा रोना-घोना सुनकर अपना ग्रेम जतानेके लिये यह पत्र लिखकर यहाँ डाल दिया होगा।

राजा—मनकी दोड़ मी कितनी दूरतक पहुँचती है। [पत्रको उठाकर ग्रौर पढ्कर ] मित्र ! तुम्हारी ही बात ठीक निकलो ।

विदूषक — हः हः ! बाह्यसभी बात भी क्या कभी भूठ होती है ? घब घाप स्थित उठिए । अच्छा, मैं भी तो सुर्नू, इसमें क्या लिखा है।

उबंधी-धन्य है, तुम सचमुच ग्रच्छे नागरिक हो।

राजा — सुनो मित्र !

विदूषक-्हौ, सुन रहा है।

# राजा-अपूर्यताम् [ वाचयति ]

सामिश्र संभाविश्रा जह श्रहं तुए श्रणुमिश्रा

तह अणुरत्तस्य जइ गाम तुह उवरि। किं मे ललिअपारिजाअसग्रिअयम्मि होन्ति

संदर्गवस्वादा वि अच्चुएहआ सरीरए ॥१२॥

(स्वामिन्संभाविता यथाहं त्वयाऽक्षाता तथानुरक्तस्य यथि नाम तवोपरि । कि.से.लिलनपारिजानकायनीये अवस्ति नन्दनवनवाता ग्रप्यत्यस्यकाः शरीरके । )

उवंशी—कि शु क्ल संपदं भिरास्ति । ( कि नू बलू साम्प्रतं मिराष्यति । )

चित्रलेका—एां अस्तिवं एष्य मिलाएकमलराला ग्रमाऐहि ग्रंगेहि। (ननु अस्तितमेव स्लानकमलनालायमानेरङ्गै:।)

विदूषकः — विद्विषा मए बुमुक्सिदेश सोत्थियाष्रएं विद्य उवलढं भवदा उक्कंटिदेश समासासएं । (दिष्ट्याः मया बुमुक्षितेन स्वस्तिवायनीमवापलब्धं भवतीस्कण्डितेन समाश्वासनम् । ) राजा — समाश्वासनीमिति किमुच्यते ।

तुन्यानुरागिषशुनं ललितार्थवन्धं पत्रे निवेशितसुदाइरखं प्रियायाः । उत्पन्नस्या मम सस्ते मदिरंचस्यायाः तस्याः समागतमिवाननमाननेन ॥१३॥ उदंशी – एत्य को समिकामा पोती । ( यत्रावयो. समिकामा प्रीतिः । ) राजा – वयस्य संगतिकवेदेन वयोरन्यसर्याण । वायंतामयं मम प्रियायाः स्वहस्तः ।

राजा-सुनो ! [बीचता है।]

"महाराज ! प्राप मेरे मनकी बात क्या जानें। यदि घाप मुक्तसे इतना प्रेम करनेपर भी मुक्ते वेंबी हो सममते हैं जैसी घाप सभी बता रहे थे, तब यह तो बताइए कि जब मैं कोमल पारिजातक फूलोंकी से जबर आकर लेटती हूँ, उस समय नन्दनवनका शीतल पवन मेरे पारीरको जकाले क्यों जनता है।।१२।।

उर्वशी-देखें, इसपर ये क्या कहते हैं!

चित्रलेखा---उनके मुरभाए हुए कमल-नालके समान घंगोंने ही सब कुछ कह डाला है।

बिदूषक---यह बड़े भागको बात है कि धापकी वेकली मिटानेको वैसा ही सहारा मिल गया असे भूक लगनेपर मुक्ते कहींसे भोग लगाया हुया भोजन मिल जाता है।

राजा — इसे केवल प्राहार बताते हो? मैं तो जब उस मद-भरे नयनीवालीके मनकी बातें, इन कुल्य प्रवीक्षेत्र पेट्ट ए और उसके मनमें भी मेरे मनके ही जैसा प्रेम जतलानेवाले प्रेम-जबको पहता हैं तब मुक्ते ऐसा लगता है मानो हम दोनों प्रामने-सामने लड़े होकर एक दूबरेसे बातें कर रहे हीं ११३।।

उर्वशी---हम दोनोंका प्रेम धव जाकर बरावर-बरावर बैछा है।

राजा—मित्र ! मेरी प्रिया की यह प्रेम-पाती तुम्ही लिए रहो, कहीं मेरी उँगलियोंके पसीनेसे इसके सक्तर मिट न जायें।

विदूषक:-- शहीत्वा ] कि वारिंग तत्तभोवी उच्चसी भववो मरगोरहारां कुसमं वंसिस कते विसंवदवि । (किमिदानीं तत्रभवस्युवंशी भवतो मनोरवानां कृत्म दर्शमिरवा फले विसंवदित ।)

उवेंशी-सहि साथ उवगमस्तकावरं हिससं पञ्जबत्यावेमि शव तुमं से सत्तारां वंसिय जं मे समं तं भरगाहि । ( सिख यावदूपगमनकातरं हृदयं पर्यवस्थापयामि तावत्त्वमस्यारमानं दर्शयस्वा यन्मम क्षमं तद्भरा।)

चित्रलेखा-तह। (तदा) [तिरस्करिशोमपनीय राजानम्पेस्य ] जेद जेद महाराखो। ( अयत् अयत् महाराजः । )

राजा-[ दृश सहयं ] स्वागतं भवत्यं [ पाव्वंमवलोक्य ] भद्रे !

न तथा नन्दयसि मां सख्या विरहिता तया ।

सङ्गमे दृष्टपूर्वेव यग्नना गङ्गया विना ॥१४॥

चित्रलेखा-- रां पढमं मेहराई बीसदि पच्छा विज्जुलदा। ( नत् प्रथमं मेधराजिहंश्यते प्रश्चादिशस्तता । )

विदूषक:- झपकार्य | कहं ए। एसा उच्चसी । ताए तलहोदीए ग्रहिमदा सहग्ररी । ( कर्य नैपोर्वश्ची । तस्यास्तत्रभवत्या ग्रमिमता सहचरी । )

राजा-एतवासनमास्यताम् ।

चित्रलेका- उज्वती ! महाराग्रं सिरसा प्रशासग्र विष्यवेदि । ( उर्वशी महाराजं शिरसा प्रसम्य विज्ञापयति । )

विदयक—[ पत्र लेकर ] जिन उर्वशी जीने यह पत्र मेजकर ग्रापके मनोरधोमें फूल सना बिए हैं. वे क्या भापकी समभमें फल देनेमें टालमटील करेंगी ?

अर्वशी —सस्ती ! अभी मेरा हृदय उनके पास जानेमें भिभक रहा है। इसस्तिये अवसक में अपना जी सैंभार्ज तबतक तुम इनके पास जाकर मेरी औरसे जो कुछ कहनाठीक समक्रो. कहडासी।

चित्रलेखा--- मच्छा । [ मायाकी घोढनी हटाकर घीर राजाके पास पहेंचकर । ] महाराख की जय हो।

राजा---[देखकर प्रसन्नतासे ] ग्राइए ! स्वागत है ग्रापका । [इधर-उधर देखकर] क्यों भटें ! जैसे प्रयागका संगम देखनेवालेको, गंगाके विना घकेली यसूना नहीं भाती वेसे ही सपनी सबीके विना तुम भी मुक्ते नहीं भाती हो ।।१४॥

चित्रलेखा-पर महाराज ! पहले तो बदली दिलाई देती है न. पीछे बिजली चनकती है। विद्यक-[ ग्रलग ] घरे ! तो क्या ये उनकी प्यारी सखी हैं, उवंशी नहीं हैं । राजा--बाहर इत बातनपर बैठ जाहर ।

चित्रलेखा--- उर्वेशीने महाराजको सिर नवाकर प्रशाम करते हुए कहलाया है---

राजा -- किमाजापयति ।

षित्रलेखा - साँस्त पुरारिसंसेषै दुक्कादे सहरायो एक्व सरयां साति । सा महं संपर्वे दुह दंसरालपुरिषेण मध्यरेण बलिमं बाहीमबाला भूक्षीच महारायल मध्यर्कराणीला । (दिन्म-सुरारिसम्भवे दुवति महाराज एव मम बररामाधीत् । माहं धानमतं तब दर्धनसमुध्येन मद-नेन बलबाज्यमाना भूजीवि सहाराजस्यानुकारनीया भवानि हति ।)

राजा---ध्रयि भद्रमुखि !

पर्युत्सुकां कथयसि प्रियदर्शनां तां ऋार्ते न पश्यसि पुरूरवसं तद्यें।

साधारखोऽयग्रुभयोः प्रखयः स्मरस्य

तप्तेन तप्तमयसा घटनाय योग्यम् ॥१४॥

वित्रतेसा—[ उनंशी मुपेरय ] सिंह एहि । तुनलोवि सिह्मार मध्यां पेक्सिय पिष-धमस्स वे दृषिन्हि संबुत्ता । (सिंख एहि । त्यतोऽपि निदंयतरं मदनं प्रेक्य प्रियतसस्य ते दूर्यस्मि संबुत्ता ।)

उर्वशी—[तिरम्करिणीमपनीय] ग्रम्महे लहुग्रं तुए ग्रलवेक्सिवं उज्भिवस्ति । (पहो सपु न्वयानवेक्षितमुज्भितास्मि ।)

चित्रलेखा—[मस्मितम्) सहि ! इदो युक्तसावो जात्तिरसंका कं उष्किस्सिद। आधारं बाव पश्चिचका। (सिल ! इतो मुहुतदिव जास्यामि का कामुण्किष्यतीति । धाचारं तावस्प्रतिपद्यस्व ।)

राजा--हाँ, क्या धाजा दी है ?

चित्रलेखा—यही कि उस बार जब दैश्य मुझे पकड़ ले गये ये उस समय महाराजने ही मेरी रक्षा की थी। प्रव धापको देख लेनेपर मेरे सनमे प्रेमकी बड़ी पीड़ा उठ खड़ी हुई है, इसलिये चाहती हूँ कि इस बार भी मुक्तपर धापकी कृपा हो जाय।

राजा— घरी जुन्दरी ! धननी सजीको तो तुम इतना प्रेममें व्याकुत बता रही हो, पर यह नहीं देखा रही हो कि यह पुरूरता भी उसके प्रेममें पागल हुपा बैठा है। हम दोनोंका प्रेम, दोनों घोर एक चेला हो बढ़ा हुधा है, इतजिये एक तथे हुए खोहको दूसरे तथे हुए लोहेले बोड देना हो यह ठीक होगा ।।११।।

चित्रकेशा—[उर्वशोके पास बाकर] धायो धायो, सबी ! कानदेवने तुमसे भी धायक क्ष्मको सता रक्ष्मा है। इसबिये धव मैं तुम्हारे प्रियतमको ही दूरी बनकर तुम्हारे पास धाई है।

उदेशी — [मायाकी प्रोइती हटाकर] वाह! क्या फटछे तुमुक्ते छोक्कर उथव चर्चागई? वित्रतेक्सा — [मुसकराकर] सली, प्रभी योड़ी ही देरमें देखती हूँन, कि कौन किसे छोड़कर जाती है। प्रच्छा, पहले महाराजको प्रसाम तो कर लो। उर्थशो—[ससाध्वसं राजानमुपेत्य प्रतास्य च सन्नीडस्], जेबु जेबु महरामी । (जयतु-जयतु महाराजः ।)

राजा -- [सहर्षम्] सुन्दरि !

मया नाम जितं यस्य त्वयायं समुदीर्यते । जयशब्दः सहस्राजादगतः प्रहणान्तरम् ॥१६॥

[हस्ते गृहीरवैनामुपवेशयति ।]

विदूषक—भोवि ! रुण्यो पिम्रवमस्सो वस्ह्यो कि स्प वन्दीमिति । (भवति ! राजः प्रिय-वयस्यो ब्राह्मस्यः कि न वन्दाते ।

[उर्वशी सस्मितं प्रसमिति।]

विदूषक:-सित्य भोदीए । (स्वस्ति भवत्य ।)

[नेवध्ये देवदूत: ]

चित्रलेखे ! त्वरयः त्वरयोर्वशीमः ।

मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वष्टरसाश्रयो नियुक्तः ।

लालिताभिनयं तमद्य भर्ता मरुतां द्रष्टुमनाः सलोकपालः ॥१७॥

[सर्वे क्यां दर्दति । उर्वशी नियाद रूपदिति |

चित्रलेखा — मुद्रं पिश्वसहीए देवहृबस्त बम्पं। ता म्रखुमारोमिषु महारामो (श्रुतं प्रियसस्या देवहृतस्य वचनम् । तदनुमान्यता महाराजः ।)

उवंशी - ए तथ मे वामा। (नास्ति मे वाचा।)

उर्वेशी — [हृहबड़ीमें राजाके वास पहुँचकर लजाती हुई प्रशाम करके ।] महाराजकी बय हो। राजा — [प्रसाम होकर] सुन्दरी ! जो 'जय' सब्द तुमने सहस्र स्रोखवाले इन्द्रको छोड़-कर स्राजतक किसी दूसरे पुरुषके लिये नहीं कहा या, वह साज तुमने मेरे लिये कह दिया, इसस्विमे प्राख सम्मुख मुक्ते जय मिल गई। ११६॥

[हाथ पकड़कर बैठाते हैं।]

विदूषक -- देवीजी ! क्या महाराजके प्रिय मित्र बाह्म एको प्राणम प्राप नही की जिएमा ? [उर्वशी मुसकराती हुई प्रणाम करती है।]

विदूषक---भापका कल्यासा हो।

[नेपध्यमें देवदूत कहता है।]

चित्रलेखा! उर्वधीको ऋत्यट ले मान्नो। भरत मुनिने तुम लोगोको, जो माठो रसींखे भरा हुमा नाटक सिखा रक्खा है उधीका सुन्दर प्रीमनय, भगवानु इन्द्र धीर लोकपाल देखना पाहते हैं।।१७।।

[सब सुनते हैं उर्वधी दुखी होनेका नाट्य करती है।] वित्रलेखा—प्यारी सखी ! तुपने देवदूद के वचन सुने ? तो प्रव महाराज से बिदा लो। उर्वधी—मुभन्ने तो बोला नहीं जा रहा है। वित्रतेका-महाराघ उठवती विश्ववेदि-परवसी घम्नं कर्या। ता महाराव्या सम्बन्धान वेवेतु धरावरद्व सत्तारामं कार्यु ति । (महाराज ! उवंशी विज्ञापयति-परवशीक्षं जनः । तम्महाराजेनाम्यनुज्ञाता इच्छामि देवेवनपरादमासमानं कर्तम् — इति ।)

राजा — [कवं कपमि वाचं व्यवस्थाप्य ।] । नास्मि अवस्थारीश्वरनियोगप्रस्थर्षी । स्मतंब्य-स्त्वयं बनः । [वर्षनी वियोगदःखं रूपयिस्वा राजान पश्यन्ती सह सस्था निष्क्राता ।]

राजा-[निःश्वस्य] सखे वैयर्थ्यमिव मे चख्वोः संप्रति ।

विद्रुवक:—[पत्रं दर्षोयितु कामः] एरं एदं । [इति प्रवीक्ते सविवादमारमगतम् ।] ..... हृद्धी हृद्धी ज्यम्बतीवंत्तर्शविन्द्विरंश मण् तं भुज्जावत्तकं पत्रमृद्धं हृत्यादो पत्रावेशः ए विक्ष्णादं । (नतु एतत्.....हा सिक् हा विक् जवंशीदर्श्वतिस्मितेन मया तद्भूजंपत्र प्रभ्रष्टमपि हस्तास्त्रमा-देन न विज्ञातम् ।)

राजा-भन्न ! किमसि वक्तुकाम इव ।

विद्यक:--एव्यं बल्कामोहिन्-मा अवं प्रंताहं मृंबहु । विदं बखु तुह बद्धभावा उच्चती सा सा हरोगदं प्रख्याप्रं सिविलीट सि । (एव वन्तुकामोऽहिम-मा अवानङ्गानि मुञ्चतुहदं खलु श्वीय बद्धभावा उवंशी न सा हतीवतमनुरागं शिविलयति--- हति ।)

राजा -- ममाप्येतवाशंसि मनः । तया ससु प्रस्थाने ।

त्रनीशया शरीरस्य स्ववशं हृदयं मयि । स्तनकम्पक्रियालच्यैर्न्यस्तं निःश्वसितैरिव॥१८॥

चित्रलेखा—महाराज! जर्बशी प्रार्थना करती है कि मैं तो पराधीन हूँ, इसलिये महाराजकी प्राज्ञा हो तो चली वार्जे धीर देवतायोंका प्रपराध करनेसे वच बार्जे ।

राजा—[बड़ी की उनाईसे बोलते हुए।] मैं प्रापके स्वामीकी ब्राज्ञाका मला कैसे विरोध कर सकता हैं। पर भ्रुफे भूखिएगा मत!

[उर्वेदी वियोगका मात्र प्रकट करती हुई धौर राजाकी घोर देखती हुई सखीके साथ वसी वाती है।]

राजा — [सन्ती सोस लेकर] मित्र । पद तो मेरी भ्रीकोंका होनान होना बराबर हो रहा है। सूचक — [पत्र दिखानेको एच्छाये | पर यह — — [दतना ही कहकर रक जाता है। दुःखके साथ मन ही मन] हाथ हाथ ! उस उर्वपीको रेखनेमें मैं ऐसा वेसुख हो गया कि सुन्ने यह भी ख्यान न रहा कि मेरे हायके भोक्षपत्र कह निकलकर गिर पढ़ा।

राजा---क्या कह रहे थे मित्र ?

विदूषक-—मैं यही कह रहा था कि प्राप निराश न हों, क्योंकि उर्वशी प्रापसे इतना बहरा प्रेम करती है कि प्रव उसके प्रेममें डिलाई घा नहीं सकती।

राजा—मेरा मन भी यही कहता है। अपने शरीरपर तो उसका बश बा ही नहीं, इसिनये अपने जिस हृदयपर उसका अधिकार बा उसे तो चनते समय वह अपनी उन उससिनि साब मुफे सींप गई जो उसके स्तानोंके कांपनेसे भक्षी प्रकार प्रकट हो रही थीं।।१६।। नितुषक:--[स्वगतम्] वेषवि मे हिष्पणं इमं वेसं श्रत्मभवदा तस्त भुक्जवसस्य साम वेष्टिक्यं सि । (वेषते मे हृदयमिमां वेलामत्रभवता तस्य भुक्रवत्रस्य नाम ग्रहीतव्यमिति ।)

राज्य । ता । (वंपत संहृवयाममा वलामत्रभवता तस्य भूजपत्रस्य नाम ग्रहातव्यामातः ।) राजा— वयस्य केनेवानीं हाँक्ट विलोभयामि । [स्पृःता] धाः उपनयत् भवास्भूवंपत्रस् ।

' विद्रवकः — [सर्वतो दृष्ट्वा विषाद नाटमति] हेत स् विस्तवि । भो विष्यं क्यु तं युष्कवक्तं वर्षे उक्वतीए भागेसा । (हन्त न दृश्यते । भो: दिव्य खलु तद्भुजंवत्र गतमुवंदया मार्गेसा ।)

राजा-[सासूयम्] महो सर्वत्र प्रमाबी वंधेयः । ननु विचिनोतु भवान् ।

विद्रयकः — [त्रवाय] ए। इदो भवे । इह वा भवे । इह वा भवे । (ननु इतो भवेतु । इह वा भवेतु ।) [इति विवेतव्य नाटयिति]

[ततः प्रविशति सपरिवारा काशिराजपुत्री देवी चेटी च]

देवी — हंजे स्पिडिस्पर् ! सच्चं तुए भिस्ति इसं सदागेहं पिवसंती ग्रन्जमास्वयसहामो मन्त्रज्ञाती दिहो ति । (हञ्जे निपुस्तिके ! सत्य स्वया भिस्तिमदं सतागेह प्रविक्षन्मार्यभास्त्रवस्वहायः मार्मपुत्रो हच्य इति ।)

निपुणिका—िक षण्णहा महिलो मए कवावि विष्णविवयुक्वा। (किमन्यवा महिनी मथा कवापि विज्ञापितपूर्वा।)

देवी--तेरा हि लवाविववंतरिया मुश्यिसं वाव मे विस्सद्धा मंतिवाशि जं तुए कहिदं तं सच्चं स्म बत्ति । (तेन हि लताविटपान्तरिता श्रोध्यामि तावदस्य विश्रव्या मन्त्रितानि मत्त्वया कवितं तस्सर्यं न वेति ।)

विद्वक — [मन ही मन] मुक्ते यही डर हो रहा है कि महाराज भोजपत्र न मौग बैठें। राजा — मित्र ! बतायो अब मैं कैसे अपनी थॉले ठडी करूँ। [स्मरण करके] प्रदे हाँ! वह बोजपत्र तो लाग्नो।

विद्युषक — [चारों भ्रोर ढूंढना हुमा, दुखी होनेका नाट्य करता है ] हाय, हाय ! वह तो कही मिलता ही नहीं। भित्र ! वह भोजपत्र तो स्वयंका या न, इसलिये वह मी उवैद्योकि साथ ही वड़ गया होगा।

राजा—[क्रोधसे] मूर्खं! तुम सदा ऐसे ही बेसुध रहते हो। जाग्री, ढूँडो उसे।

विदूसक—[उठकर] बस-बस यहाँ होगा, या यहाँ होगा, या यहाँ होगा। [इस प्रकार खोजनेका नाट्य करता है।]

[ इसी बीच काशी-नरेशकी पुत्री महारानी यपनी दासियोके साथ माती हैं।]

देवी---सदी निपुशिका ! तूने सच कहा पाकि श्रायं माणवकके साथ ग्रायंपुत्र सता-मंडपर्से गए हैं।

निपुश्णिका — मैंने क्या भ्राजतक कभी ग्रापसे मूठ बोला है ?

देवी — प्रच्छातो मैं इन लता-बृक्षोंकी घोट में खडी होकर इनकी गुण-चुप बातें सुनकद देखती हूँ कि तूने वो चुछा कहा है वह सब है या नहीं। निपुश्चिका — जं बद्दिश्मीए रचनि । (यद्घट्टिन्यै रोजते । )

देवी— [ परिक्रम्य पुरस्तादवलोक्य व ] हांके शिखणिए कि छ क्यु एवं जिल्लामोक्यरं विक्र द्योगुहं विक्षसण-मारदेश कारगीक्रवि । ( हञ्जे निपुणिके ! कि नु सन्वेतज्जीर्शाचीवरिमवेतो-पुत्तं विकाशमाहतेनानीयते । )

निपुरिएका— [ विभाव्य ] भट्टिसी ! पश्चित्रसर्भावभावित्रस्तरं भुक्त्यतं स्त्रु एवं । हंत भट्टिसीए एवव सोउरकोडीए समां । [ गृहीस्वा | स्त्रं वाईम्रदु एवच् । ( भट्टिनि ! परिवर्तनविभा-वितासरं भूजेपत्रं सल्वेतत् । हन्त मिट्टिन्या एव नुपरकोट्या सन्तम् । ननु वाच्यतामेतत् । )

देवी—म्मणुनाएहि दाव एवं। जिंद मिनिक्दं तदो सुस्पिस्सं। (मनुनाचय ताबदेतत्। यद्यविरुद्धं ततः श्रोध्यामि।)

निपुणिका—[ नया कृत्वा ] अष्टिची ! तं एव्य कोलोसं विद्य पविद्वावि अट्टारम्भं उद्दिसिम्भ उव्यक्तीए कव्यवंधी ति तक्केमि । सञ्ज्ञमाण्यवस्यमादेश स्व स्वन्हार्स्य हरूषं सामवी ति । ( अट्टिनि ! तदेव कीनीनीमव प्रतिभाति । अट्टारक-मुहिस्योवेस्थाः काव्यवन्य इति तक्कंयामि । सार्थ मारावक प्रमादेन वाववीहेस्तमागत इति । )

देवी - तेरल हि से गहीबत्या होमि । ( तेन ह्यस्य गृहीतार्था भवामि । )

[ निपृश्चिका वाचयति ]

देवी — [श्रुत्वा ] एत्य इमिरणा एव्य जवात्ररणेरण वं श्रव्श्वराकामुखं पेक्लामि । ( धत्राः नेनैवोपायनेन समस्यरः कामुक प्रेक्षे । )

निपुश्चिका—तह। (तथा।)

[ इति परिजनसहिते सतागृहं परिक्रामत: । ]

निपृश्चिका — जैसा भट्टिनी ठीक समर्भे ।

देवी---[ घूनकर सामने देखकर ] सखी निपुणिका ! देखो तो यह दक्खिनी पवनके साथ फटे कपड़े जैसा क्या इधरको उड़ा चला मा रहा है।

निपुरिएका—[देखकर] महिनी! यह तो भोजपत्र है और उत्तरा-पत्नटा उड़ा माता हुमा ऐसा लगता है कि इसपर कुछ लिखा हुमा हो। लीजिए, यह तो महिनीके बिछुएमें ही आकर घटक नया।[उठाकर] नीजिए बीजिए ती।

देवी--- तुम्हीं बाँच लो । यदि कोई मेरे मनकी बात हो तो सुना देना ।

निपुरिएका— [बौचकर ] यह तो नहीं प्रेमवाली बात जान पड़ती है, जिसका चारों भ्रोर हतना हल्ला हो रहा है। मैं समऋती हूँ कि उर्वेशीने स्वामीको यह कविता लिसकर भेवी होवी भीर धार्य माएावककी असावधानीसे यह हम लोगीके हाव लग गई है।

देवी--- अच्छा पढ़ो तो इसमें क्या लिखा है ?

[निपुरिएका बौचती है।]

देवी — [ सुनकर ] तो जलो यही मेंट लेकर हम उस प्रप्सराके प्रेमीसे चलकर मिलें। निपुत्तिका — चलिए।

[दासियों के साथ लता-मण्डपकी स्रोर घूम जाती हैं।]

विदूषक:—[विलोक्य]भी वमस्स ! कि एवं पवस्यसमामि पमववस्यसभीवगवकीला-पमववपण्य ते वीसवि । (भो वस्य ! किमेनस्यवनशयामि प्रमदवनसमीपगतकीवापर्यवपर्यन्ते इस्यते ।

राजा-[ उत्थाय ] भगवन्वसन्त-प्रिय दक्षिरगवायो !

वासार्थं हर संभृतं सुरभिषा पौष्पं रजी वीरुघां किं कार्यं भवतो हृतेन दयितास्नेह स्वहस्तेन मे । जानीते हि मनोविनोदनशतेरैवंविधैपरितं कामार्गं जनमञ्जनां प्रति भवानालवितप्रार्थनः ॥१६॥

निपृश्यिका — भट्टिशि ! पेक्क पेक्क । एवस्स एक्व प्रथ्योसस्य बट्टवि । (भट्टिनी ! प्रेक्षस्य प्रेक्षस्य । एतस्येवान्वेषस्या वतंते । )

देवी -- एवं पेक्सामि दाव । तुष्ति चिट्ट । ( नन् पश्यामि तावत् । तुष्स्गी तिष्ठ । )

विद्रवक:— [सविवादम् ] हृद्वी हृद्वी भो मिलाप्रमाएकसरच्छविणा मोरपिण्छेएण विष्य सद्वी म्हि । [हा विक् हा विक् भो स्लायमानकेशरच्छविना मयूरपिण्छेन विश्वकथीऽस्मि । ] राजा—सर्वेषा हृतोऽस्मि ।

देवी — [सहवोपसृत्य । ] बन्त्रजस झलं झावेएस । एवं तं भुन्त्रवसं । ( झार्यपुत्र ! सवमा-वेगेन । एतत्त्वभूत्रंपत्रम् )

राजा-[ससंभ्रमम्] भये देवी ! स्वागतं देव्ये ।

विदूषक: - [ भपवार्य ] बुरागवं वार्रिंग संबुत्तं । [ दुरागतिमदानीं संवृत्तम् ]

विदूषक-- दिलकर ] क्यो भित्र ! यह प्रभववनके पासवाले कीझा-पर्वतपर पवनके फोकेमें हिलता-सा क्या दिलाई देरहा है ।

राजा—[ उठकर ] हे वसन्तके त्यारे मित्र दक्षिए पवन ! तुम्हें ध्रवना शरीर सुगन्धिक करना हो तो तुम सलाधोगर सिन हुए भारे वसन्तके हामांबे इक्तुं किए हुए भूकोंका पराग उठाकर नयों नहीं ले जाते। मेरी प्यारीके हायका सिक्ता हुआ पत्र मला तुम्हारे किस्त काम मालीगा तुम तो स्वयं प्रभ्वनाते भ्रेम कर चुके हो इस्तिन्ये जानते ही होगे कि ऐसी ही मल बहुलानेवाली बस्तुयोंको देखकर ही तो भ्रेमी कोश जिया करते हैं।।१९॥

निपुणिका-देखिए देखिए, महिनी ! ये लोग इसी पत्रको खोज रहे हैं।

देवी — चुप चुप ! देखें तो सही, ये क्या-क्या करते हैं।

विदूतक — [ दु.सके साथ ] हाय, हाय! इस मोर-पंत्रको देसकर मुक्ते मुरक्ताए हुए केखर के फूलका घोसा हो गया, क्योंकि दोनों एक जैसे हो लगते थे।

राजा—मैं तो सब प्रकार लुट गया।

देवी—[एकाएक माने बढ़कर ] घबराइए मतः श्रायंपुत्र ! यह रहा वह भोजपत्र । राजा—[घबराकर ] मरे सार है देवी ? साइए, साइए ! मली मा गई साप । विदुष्त—[घबरा ] भनी बया, बड़ी दुरी साई इस समय । राजा--[जनान्तिकम्] वयस्य ! किमत्र प्रतिविधेयम् ।

विदूषकः—(धपवायं) लोत्थेरो वहीदस्स क्रुंभीलग्रस्स ग्रस्थि वा पडिवग्रसा । (लोत्रेसा बृहीतस्य क्रुंभीरकस्यास्ति वा प्रतिवचनम् ।)

राजा — [जनात्तिकस्] मूद नायं परिहासकालः। [प्रकाशम्] देवि ! नेदं मया मृग्यते । व्ययं सञ्ज परान्वेषशार्यमारम्भः।

देवी-- कुण्कवि कलागी सीहर्ग पच्छवेवं । (युज्यते ग्रात्मनः सीमाग्यं प्रच्छादयितुम् ।)

विदूपकः—भोदि ! तुवरिहि से भोष्यसं जं पिसोबसवस्यसमत्यं होदि । (भवति स्वरयास्य भोजनं यत्पिसोपशमनसमयं भवति ।)

देवी — शिउशिए सोहर्ण क्लु बन्हरोश प्रासासियी वप्रस्तो । (निपुश्चिके ! शोमनं खलु ब्राह्मऐनावविसतो वयस्यः)

वितुषक:--भोदि एाँ पेक्स सामासिको पिसाचोकि भोसरोए। (भवति ननु पश्य झास्वा-सितः पिशाचोऽपि मोजनेन।)

राजा — मूर्ख बलादपराधिनं मौ प्रतिपादयसि ।

देवी — एत्यि वश्वु भवदो प्रवराहो । सहं एक्य एत्य प्रवरद्वाजा पडिक्तवर्दसत्ता मिक्स सम्मदो दे चिट्टामि । इदो सह गमिस्स । रिश्वरिष्ण, एहि गच्छान् । (जात्ति सन् अन्यतोजरायः । सहसेवाजायराद्धा या प्रतिकृतदर्शना भूत्यावस्ति तिष्ठामि । इतोई गमिवशमि । निपुरिषके ! एहि गच्छान्यः ।)

राजा--[भपस्य ।]

श्रपराधी नामाहं प्रसीद रंभोरु विरम संरम्भात्। सेव्यो जनश्र कृपितः कथं नुदासो निरपराधः॥२०॥ [इति पादयोः पति।]

राजा---[धलग] क्यो मित्र ! धव क्या होगा।

बिदयक - [अलग] चोरीके मालके साथ पकड़ा हुआ चोर अब कह ही क्या सकता है।

राजा—[मलग] घरे मूर्ल ! यह हंसीका समय नही है। [प्रकट] मैं इसे नही खोज रहा बा देवी ! मैं तो कूछ घीर ही खोजनेमे लगा हुया था।

देवी-हाँ हाँ, मापको तो मपने मुखकी बात छिपानी ही चाहिए।

बिहूचक—देवी! बाकर महाराजके भोजनका प्रवत्य की जिए जिससे इनका पिर्त्त तो झांत हो। देवी—निपूरिएका! इस बाह्यराजे भणने मित्रको भण्छा बचा लिया।

विद्रयक —देखिए, देवी ! भोजन देकर तो भूत-पिशाचतक शान्त कर दिए जाते हैं।

राजा-स्यों रे मूर्खं! तू बिना बातके ही अपराधी बनानेपर क्यों तुला हुआ है?

देवी—यह आपका नहीं भेरा ही अपराध है कि मैं ऐसे बेढंगे समयमें आपके काममें बाबा डालने आ पहुँची। सीजिए, मैं चली जाती हूँ। चलो निपुरणका, चलें।

[क्रोषका नाट्य करके चली जाती है ।]

राजा—[पोक्टे-पोक्ट जाता हुमा] सुनिए तो देवी, मैं ही घपराची हूँ। घर मान जामो सुन्दरी ! इतना मत बिगड़ो । जब स्वामिनीने कोच किया है तो इस सेवकने कुछ न कुछ घपराघ सबस्य हो किया होगा ॥२०॥ [पैरोपर गिरते हैं।] देवी—[स्वगतम्] मा क्ष्णु लहाहिष्रधा ग्रहं ग्रह्माणं वहु मण्ये। कि हु ग्रह्मिक्यन्त-क्षियस्य पळ्डायावस्य भाएमि । ( मा सनु लघुहदवाहमनुनयं बहु मन्ये। किरवदालिप्वकृतात्प्रभा-तापादविभोगि ।)

[इति राजाममपहाय सपरिवारा निष्कांता ।]

विद्वकः —पाउसएवी विश्व प्रप्यसम्मा गवा वेवी। ता उट्ट हि। (प्रावृण्नदीवाप्रसन्ना वता वेवी। तदन्तित्र उत्तिह।

राजा--[उत्थाय] वयस्य, नेवमनुपपन्नम् । पश्य

प्रियवचनकृतोऽपि योषितां द्यितजनानुनयो रसाद्दे । प्रविशति हृदयं न तद्विदां मिखरिव कृत्रिमरागयोजितः ॥२१॥

विदूषकः -- प्रश्चुकलं एवा एत्यभववो एवं । एा स्त्तु प्रस्तिदृष्टिकारी प्रहिमुवे दीवसिहं सहैवि । (प्रमुकूलभेवात्रभवत एतत् । खत्विहरुखितोऽभिनुत्रे दीपशिखा सहते ।)

राजा--मा मैवम् ! उर्वशोगतमनसोऽपि मे स एव वेष्यां बहुमानः । किन्तु प्ररिएपातसम्बन्ध-नावहमस्यां वैर्यमनसम्बर्धिः।

तिद्रयक: —भी बिहुदु दाव भवतो चीरदा। बुगुक्तिवस्स बन्हरणस्स जीविदं धवलंबदु भवं। समधो क्षु कृत्रसभोग्रस्णं सेविदं (भी तिहृतु तावद्भवती धीरता। बुगिक्षतस्य बाह्यसस्य जीवितमवलम्बता भवान् समयः सलु स्नानभोजनं सेवित्।)

देवी—[मन ही मन] मुके ऐसी भोतीन समक्ष बैठिएना कि मैं भापको इन विकनी-पुरही बातोंमें भाजाऊँगी। पर मैं तो बही डग्ती हूँ कि यदि मैं भापने कुछ कड़ा बर्ताव भी करूँ तो पीछे मुक्ते ही पछतावा होगा।

(राजाको छोडकर ग्रपनी दासियोंके साथ नली जाती हैं।]

विदूषक - वर्षाकी नदीके समान मत्रसन्न मनवाली देवी चली गई । भव उठिए, उठिए ।

राजा [उठकर] नित्र ! इसमें उनका कोई दोव नहीं है। देखी, —यदि कोई पति कररी मनते केवल चिकनी-चुण्डी बातें करके ही प्रथमी प्यारीको मनाने अवता है तो उसकी बातें लियोंके हृदयमें उसी प्रकार नहीं बैठती जैसे बनावटी रंगसे रेंगा हुखा मिए, सच्चे पारलीको नहीं जैचता ॥२१॥

विद्रपर---पर प्राप तो यह चाहते ही थे। जिसकी धालें धा गई हों उसे सामने रक्के हुए दीयेको भी थोडे ही भाती है।

राजा—नहीं नहीं, ऐसान कहो। उनेशीसे प्रेम करनेपर मी मैं इन देवीको पहले ही जैसा प्यार करना हैं पर मेरे इतने हाम-पैर जोड़नेपर भी मुक्ते ठुकराकर चल दीं इतिसये मर्वर्में भी उनसे ऐठ जाता हूँ।

विदूषक—ऍठिएमा पीछे। पहले इस भूखे ब्राह्मखके ब्राख तो बचाइए। चिन्नए, स्मान-भीवनका समय हो गया है। राजा — [ अर्जनवतीस्य ] गतमर्थ विवसस्य । मतः सञ्ज — उप्खालुः शिशिरे निषीदिति तरीर्मूलालवाले शिखी निर्मिदोपिर कर्षिकारमुकुलान्यालीयते पट्पदः । तप्तं वारि विहास तीरनलिर्नी कारण्डवः सेवते क्रीडावेरमनि चैष पडारमुकः क्लान्तो जलं याचते ॥२२॥

[इति निष्कास्ती । ]

॥ इति द्वितीयोऽहः ॥

राजा-- [ ऊपर देखकर ] घरे, यह तो घाषा दिन चढ घाषा ! इसीलिये--यह मोर नमीले चराकर पेड़की उन्हेक टेडे वॉनलेसे मा बैठा है, यह भौरा कनेरकी कलीका मूँह कोलकर उससे खिरानेका क्याँत कर रहा है, यह जल-कुनकुट, तालका गरम पानी छोड़कर तटपर विक्षो हुई कमिलिनीको छायामें जा देठा है घीर मनबह्लाबवाने मननके पिजड़ेमें पड़ा हुमा यह प्यासा सुगाभी पानी मौग रहा है 19२१।

[दोनो चले जाते हैं।]

।। दूसरा श्रक समाप्त ।।

# तृतीयोऽङ्गः

[ततः प्रविशतो भरतशिष्यौ ]

गानवः—सत्ते पेलव ! महेन्द्रभवनं गच्छता भगवतोपाच्यायेन त्वमासनं प्रतिप्राहितः। मनिकारणसंरक्षसाय स्वापितोऽहम्। म्रतः सतु पृच्छानि—म्रिप गुरोः प्रयोगेल दिच्या परिवर्गराधिता।

पेलवः — गालवः! ए। जाएं। घाराहिवा ए। वित्तः। तिस्सं उए। सरस्सईकिवकण्यवं वे सम्बद्धीस्थ्यदे तेषु तेषु रसंतरेषु तम्मद्रं चातिः। किंदु —। (गालवः। न जाने घाराधिता न वा इति। तस्मिणुतः सरस्वतीकृतकाध्यवन्ये नक्ष्मीस्वयवरे तेषु तेषु रसान्तरेषु तम्मयो घासीत्। किन्तः ...)

गालवः—सदोषावकाश इव ते वाक्यशेषः ।

पेलवः — म्राम् तस्सि उब्बसीए वम्रर्ण पमावश्वतिदं म्राप्ति । ( म्राम् तस्मिन्नुवंश्या वचनं प्रमादस्वितिमासीत् । )

गासवः — कथमिव ।

पेतवः — लक्क्कीभूमिमाए बहुमाएा उब्बसी बारुणीयूमिमाए बहुमाएगए सेएमाए पुण्डिता — समागवा एवं तेलोक्कुपुरसा तकेसवा म्र लोमवाला। कर्वमस्ति वे भावाहिएणेक्सीला। ( लक्ष्मीभूमिलामं क्लामोबंधी वारुणीभूमिकावा वर्तमानायो मेकच्या पृष्टा — सिन्न ! समागता एवं नेलोक्यपुष्टुच्याः सकेववाम्न लोकवासः। कर्वमस्तिक्त भावाभिनिवेश हति।)

### तीसरा अङ्क

[भरत मुनिके दो शिष्य प्रवेश करते हैं]

गालय—सिन्न पेलव ! इन्द्र-भवनको जाते समय गुरुवीने घपना धासन साथ ले चक्रनेके लिये कुन्हे तो अपने साथ ले लिया या धीर मुफ्ते यहाँ अभिनहीत्रका काम सौंप दियाया। इसीलिये में पूछता हूँ कि गुरुवीके नाटकसे देवतायोकी सभा प्रसन्न तो हुई न ?

पेसव—गानव ! यह तो मैं नहीं जानता कि देवसभा प्रसन्त हुई या नहीं, पर वहाँ को सक्मी-स्वयद नामका नाटक हुया था धौर जिसके गीत स्वयं सरस्वतीजीने बनाए थे, उसमें जी-जो रस जब-जब दिसाए आते ये तब-तब उन-उन रसोमे वह पूरीको पूरी समा मयन हो उठती थी। पर."

गालव--जान पड़ता है तुम कुछ कहते-कहते रुक गए।

पेलव--हाँ, यही कि उस नाटकमे उर्वशीने बोलनेमें कुछ भूल कर दी।

गालव -- क्या भूल कर दी ?

पेलव — उस नाटकमें वास्त्यी बनी हुई मेनकाने, लक्ष्मी बनी हुई उवंशीखे दूखा — सखी ! यहां तीनो लोकोसे एकसे एक सुन्दर पुष्य, लोकपाल ग्रीर स्वय विष्णु मगवानु झाए हुए हैं, इनमें तुन्हें कीन सबसे प्रांयक माता है ? गासवः--ततस्ततः ।

वेलवः —तदो ताए पुरसत्तमे लि भिखवण्ये पुरूरवित लि ताए निग्गदा वाखी । (ततस्त्वया पुरुषोत्तमे इति भिखतण्ये पुरूरवशीति तस्या निग्गता वाखी )

गालवः---भवितव्यतानुविधायीनि इन्त्रियाणि । न सलु तामभिक्रद्वो गुदः ।

पेलवः — सा श्र्यु सत्ता उवक्काएस । महिबेस उस प्रयुपहीबा । [सा खलु शस्तोपाध्यायेन । महेन्द्रेस पुनरनुष्ट्रहोता ।]

गालवः -- कथमिव ।

पेनवः — जेस मम उनदेतो तुए लंधिवो तेस ए दे दिव्यं ठाएं हिंदस्ति हित उनक्कामस्स सानो । महिरेस उस्स पेनवसास लग्नावस्त्र निर्माणका — व्यक्ति तुमं बद्धमाना सि तस्स में रस्साहामस्स राएतिस्सो पिम्नं एक्य करिस्तानां ता वान तुमं व्यक्तिमा पृक्तस्त्र उन्निष्ट् नाव सो तुद्द विद्वसंतास्त्री भीदि ति । (येन ममोपदेसस्त्वया लिङ्क्तित्तेत न ते दिव्यं स्थानं मदि-स्पति इति उपाध्यायस्य शाप: । महेन्द्रेस पुत्रः प्रेसस्तावना नक्वावननमुत्ती सा एवं मिस्सामं प्रतिक्तस्यं बद्धमानांति तस्य में रस्साहामं प्रतिक्तानं राववं राववं राववं स्थानामं पुक्त्वसमुत्रीतस्टम्ब यावस्त त्विष्ट स्टब्तसानां भवेदिति)

गालवः -- सहद्यमेतत्पुदवान्तरविदो महेन्द्रस्य ।

#### गासव---तब-तब !

पेलव — उस समय उसे कहना तो चाहिए वा 'पुरुषोत्तम' पर भूलसे उसके मुँहसे निकल गया, 'पुरुषा'।

गालब—भाई ! जैसी होती होती है वैसे ही मनुष्यके श्रंग भी काम करने लगते हैं। स्था गुरुवी इस बातपर विगड़े नहीं ?

पेलब — घरे, गुरुजीने तो उसे शाप ही दे दिया था, पर भगवानु इन्द्रने उसे जैसे-तैसे बचा भिया।

### वालव -- कैसे ?

पेसब — गुक्त नोते तो यह शाप दे दिया था कि तुने जो मेरे खिलाए पाठके अनुसार काम नहीं किया इसपर तुन्ने यह दंद दिया जाता है कि तु स्वगंमे नहीं रहने पावेगी। पर ज्योही नाटक समप्तत हुमा त्योही सज्जाते विश्व नीला किए सही हुई वर्षेशीसे इन्त्रे साकर कहा—देखों! रख-सेत्रमें सदा मेरी सहायता करनेवाले जिस राजपिसे तुम प्रेम करती हो उनके मनका भी कुछ कर देना वाहिए। इसनियं जवतक वे दुम्हारी संतानका मूँह न देखें तबतक दुम मनवाहे समय तक पुक्रवाके साम रह सकती हो।

गालव --सबके मनकी बात जाननेवाले इन्द्रको यही शोभा देता है।

पेनव: — [तूर्यमवलोक्य] कथा पश्चेत्त प्रस्तृति प्रवद्धा प्रष्टितेप्रवेता क्ष्यु उवण्यावस्त । ता पृष्टि । से पासवित्तालो होम । (कथाप्रसगेनास्नाभिराद्धाभिषेकवेला खलु उपाध्यायस्य । तदेहि । सस्य पारवेवतिनो भवाव: ।)

गालवः—तथा।

[इति निष्कान्ती] ॥ मिश्रविष्कम्भकः ॥

[ततः प्रविशति कञ्चकी]

कञ्चुकी---[विनि:श्वस्य]

सर्व: कल्ये वयसि यतते लब्धुमर्थान्कुदुम्बी

पश्चात्पुत्रैरपहृतभरः कल्पते विश्रमाय।

अस्माकं त प्रतिदिनमियं साधयन्ती प्रतिष्ठां

सेवाकारा परिशातिभृत्स्त्रीषु कष्टोऽधिकारः ॥१॥

[परिक्रम्य] माविष्टोसिम सनियमया काश्चिराजपुत्रमा महत्तस्यादनायँ सया सानमुस्तृत्रम्य निपुरिकामुक्षेन पूर्व याचितो सहरराजः । तदेव त्यं मङ्गकनाडिलायय इति । याववहीनवानीमवसित-सन्याजाय्यं महाराज्ञं दश्वासि । [परिक्रम्यावनीश्य च] रमातीयः कतु विवसावसानकुत्तान्तो राजकेशनः । इहि हैं ।

पेलव—[बूपकी मोर देखकर] बातें करते-करते गुरुवीके स्नानका समय भी निकल गया। भामो चली, बचके पास चले चलें।

गालव — ग्रच्छाचलो । [दोनो चले जाते हैं।]

।।मिश्र विष्कम्मकः।।

[कञ्चुकी माता है।]

कञ्चली—[लंबी-लंबी सीस लेकर] जो लोग बहुत बड़े कुटु-बवाले होते हैं वे युवा-बरमार्स तो थन बटोरनेके फेटमें पढ़े रहते हैं। पर बुवारोमें प्रयत्ता सब भार पुत्रोपक स्वीपकर विश्वाम करते हैं। किन्तु यहाँ तो ऐसी त्या हो गई है कि रात-दिन इस नोकरीके बरकररें परे-पड़े बुढ़े हो चते हैं। वसतुब रिस्तरीको गेवा करना बड़ा टेड्ना काम होता है।। हा। [पूनकर] भाजकत कामीराजकी पुत्री महाराती जत कर रही है। उन्होंने मुक्ते बाबा यी है कि मैं सब मान छोड़कर निप्तृतिकारी महाराजको कहना खुकी हैं कि वे सावक वेश्य कर पत्रक करे, इसिमें पुत्र मेरी भोरते जाकर महाराजको खुला खामी। इस समय महाराज सावकालको जय-सच्या करके बेटे होंगे, इसिन्से बर्जू वहीं उनके दर्शन कहरें। [पूनकर भीर देवकर]—संघाके समय राज-द्वार भी कैसा युद्दासना खराता है। यहाँ उन्कीर्षा इव वासयष्टिषु निशानिद्रालसा बर्हिषो धूर्यैर्जालविनिःस्तर्वेत्तसयः संदिग्धपारावताः । आचारमयतः सपुष्पवित्तपु स्थानेषु चार्चिष्मतीः । सन्ध्यासङ्करीपिका विभ्रजते शढान्तवृद्धो जनः ॥२॥

सन्ध्याभङ्गलदापका विभजत शुद्धान्तवृद्धा जनः ॥२॥ [नेपच्याभमुलनबनोक्य] स्रवे इत एव प्रस्थितो वेषः। परिजनवनिताकरार्धिताभिः परिवृत एव विभाति दीपिकाभिः। गिरिरिव गतिमानपचलोपात् श्रृतुतृद्पुष्पितकर्षिकारयष्टिः॥३॥

याववेगमक्सोकनमार्गे स्थितः प्रतिपालयाम् । [ परिक्रस्य स्थितः । ]

राजा---[स्वगतम्] श्राः ।

कार्यान्तरितोत्कष्ठं दिनं मया नीतमनतिकृच्छ्रे**ख**। श्रविनोददीर्घयामा कथं नु रात्रिर्गमयितच्या ॥॥॥

कं चुकी — [ उपसुरव ] जयतु जयतु वेदः | देव | देवो विज्ञापयति — मस्तिहम्यंष्ट्र**ॐ युवर्शन**-व्यक्तः । तत्र संनिहितेन देवेन प्रतिरालयितुमिच्छानि यावडोहिस्सीसयोग इति ।

राजा — ग्रायं लातस्य ! विज्ञान्यतां देवी यस्ते छंद इति ।

नीदमं मलसाए हुए धौर सपने धड्डॉपर बैठे हुए मोर, पत्थरमें खुदै हुएसे दिखाई पड़ रहे हैं। छतामे बाहर निकली हुई टीइमें बैठे हुए कनूतरों भीर उन टीइमें छैदी निकल्लिनेताले छुएँ, रोनोमें यही नहीं जान पड़ता कि कीन चुता है भीर निकल उनते हों हो छैदी निकल उन्हों से खुदे नौकर नहा-चौकर, फुलोसे सजे हुए श्वीपक सा-खाकर यहास्थान सजा रहे हैं। हा। [ नेपस्यकी भीर देखकर। ] भरे! महाराज तो इचर ही जो मा रहे हैं।—महाराज के चारों भीर हाथमें दीवमाला लिए हुए जो बहुतती दाखियाँ बची मा रहे हैं।—महाराज उस पर्वतके समान चमक रहे हैं जो पक्ष न कटनेसे चचता मा रहा है भीरा जनते स्वति स्वति मा रहा हो भीरा जात करने से सारों कहा होकर उनके माने वाल हो हो। । सा तत्वतक मैं मारों कहा होकर उनके माने कीन हो हो।

[राजा भौर विदूषक बाते हैं।]

राजा—[मन ही मन]—फोह! दिन भर काममें सगे रहनेसे दिन तो बीतता हुमा नहीं जान पड़ा, पर मद मन बहनावकी सामग्रीके बिना रातकी सम्बी-सम्बी पड़ियाँ कैसे करेंसी ।।४।।

कञ्चको — [ साने बढ़कर ] जय हो महाराज ! सापको विजय हो । देव ! देवी निवेदन करली है कि मिश्रहरूपं-अवनते चन्द्रमा भलो भौति दिखाई पड़ वार्षेप । दशिलये सेरी दण्खा है कि मैं बहींपर सहाराजके साथ हो चन्द्रमा और रोहिस्सीका मिलन देवीं ।

राजा---मार्ये लातव्य ! देवीसे कहना कि जो कहेंगी वही करूँगा ।

कंचुकी--धवाज्ञाययति देवः । [ इति निष्क्रान्तः । ]

राजा-वयस्य ! कि परमार्थत एव देख्या व्रतनिमित्तोऽयमारम्भः स्यात् ।

विदूषकः — मो तक्कीम संजादपञ्चावाचा तसमोदी वदावदेसेए। भवदो परिएपादलवर्ण पमस्जिबुकाम ति । (भी: तक्ष्यामि सञ्जादपञ्चात्तापा तत्रभवती व्रतापदेशेन भवतः प्रशिपातसञ्चनं प्रमार्चकानेति । )

राजा --- उपपन्नं भवानाह ।

अवधृतप्रसिपाताः पश्चात्संतप्यमानम्नसो हि।

विविधेरतुत्प्यन्ते दयितातुनयैर्भनस्विन्यः ॥५॥ तदावेशय मरिष्ठरूपं-पृष्ठमार्गम् ।

ावावाच नाएहन्य-पुरुतानायु । विद्युषकः — इते इतो भवं । इतिहास संवातरंगतस्तिरीएरा कितम्परितानोवारोरा बारोहरु भवं पदोत्तावसररविताकं मिल्हिस्मिष्ठपिटुं । (इतो इतो भवायु । एतेन गङ्गातरङ्गवश्रीकेरा स्फटिकमिल्लिशोपनितारोहत भवान्वदीवावसररमलीप मिल्हिस्येष्ठप्र ।

राजा—श्वारोहासतः। सर्वे सोपानारोहणं नाटयन्ति।

विदूतकः—[ निक्प्य ] भी पच्चालप्णेग चंदोवएग् होवव्यं जह तिमिररेईम्रमाणं पुज्यविलामुहं चालोक्ष्युहुम् बीलिव । (भीः प्रत्यालनेन चन्द्रोदयेन भवितव्यम् यद्या तिमिर-रिच्यमानं प्रविकामस्वालोकसम्यां हस्यते ।)

राजा-सम्बन्धवानमन्यते ।

उदयगृद्धशशाङ्कमरीचिभिस्तमिम द्रतरं प्रतिसारिते । श्रलकसंयमनादिव लोचने हरति मे हरिवाहनदिङ्गुसम् ॥६॥

कञ्चुकी--जैसी देवीकी ग्राजा। [चला जाता है।]

राजा-वयस्य ! क्या देवीने इतनी धुम-धाम सचमूच व्रतके लिये ही की है ?

विदूषक — मैं तो समफता हूँ कि उस दिन जब प्राप उनके पैरों पढ़े थे भौर वे ऐंठकर चक्ष दीं चीं, उससे उन्हें पछतावा हुमा होगा। इसीलिये उन्होंने यह बत ठाना होगा।

राजा — ठोक कहा धापने। क्योंकि — स्त्रियाँ जब रूठी रहती हैं तब तो पैरों पढ़नेपर भी धपने पतिकी बात नहीं मानतीं, पर पीछे इस बातपर वे बड़ी पछताती हैं॥॥ तो चक्तो भुक्ते मिशहरूमं-भवनमें पहुँचाधो।

विदुषक---इधरसे प्राइए प्राप, इघरसे । गंगाजीको लहरोंके समान उजली रुकटिक मिश्रिकी सीडियोंसे बढ़कर, सन्ध्याको सुहावने लगनेवाले इस मिश्रिहम्य मवनपर पहुँच जाइए ।

राजा - तुम चढ़ो धागे-धागे । [ दोनों सीढ़ियोंपर चढ़नेका नःट्य करते हैं । ]

विद्यक — [देसकर] जान पड़ता है कि वस बन्द्रमा निकलने ही वाले हैं। देशो ! ग्रेंबेस भिट जानेसे पूर्व विशाका मुँह कैसा मुहावना लगने लगा है ?

राजा-- डीक कह रहे हो। उदयाचलके पीछे खिर हुए बन्द्रमाकी किरएगेंसे वो संबकार मिटता जा रहा है वह सबमुच मेरे मनको ऐसा सुभा रहा है मानो जुहा बँघा हुमा पूर्व दिखाका मुँह हो।।६।। विद्यक:—[विजोक्य] ही ही भो एसो क्यु कंडमोबस्थलस्थिरोको उदियो राखा दुमाबीर्ण। (ही ही भो: एय सन् सण्डमोबकसश्रीक उदितो राजा डिजादीनाम्।)

राजा—[सस्मितम्] सर्वत्रौदरिकस्यान्यवहार्यमेव विषयः । [प्राञ्जलः प्रसम्य ] भगवन् अपानाथः।

> रविमावसते सतां क्रियाये सुधया तर्पयते सुरान्पितृ व । तमसां निशि मूर्च्छतां निहन्त्रे हरचूडानिहितारमने नमस्ते ॥७॥ [ इति उपतिहते । ]

विद्रुषक:—भो बन्हरासंका मिवक्करेण वे पिवामहेल प्रक्रमञ्जूष्णावी सि । ता प्रास्तराहृदेशे होहि जांच यह वि सुहासीत्मो होमि । ( भो: बाह्मलुसंकामिताकरेल ते पितामहेनाम्यनुज्ञातोऽसि । तदामनस्थितो भव याववहमधि मुखासीनो भवामि । )

राजा—[ विदूषकवनं परिगृद्धोपविष्टः परिजनं विलोक्यः । ] अभिश्यक्तायां चित्रकायां कि वैपिकापीनरुक्त्येन । तद्विआस्यन्तु भवत्यः ।

परिजनः -- जं देवो बारावेदि । (यद्देव बाज्ञापयति ।) [इति निष्कान्तः ।]

राजा — [ चन्द्रमसमवलोक्य विदूषकं प्रति ] बयस्य ! परं मुहुतांदागमनं वेथ्याः । तद्विविक्ते कथविष्यामि स्वामवस्थाम् ।

विद्रुपकः — एां बीसदि एज्य सा । किंतु तारिसं प्रक्षराधं पेक्सिम सक्तं क्यु धासावंदेश भ्रमाएं थारेतुं । (ननु हत्यत एव सा । किन्तु ताहशमनुरागं प्रेक्ष्य शक्यं सल्वाशावन्येनास्मानं धारयिनुम् । )

विद्रयक—हे हें हें हैं! यह ऊपर उठता हुआ डिजोंका राजा चन्द्रमा ऐसा सुन्दर सगरहा है जैसे सौड़का सड़ह हो।

राजा—[मुस्कराकर] प्रोजन-भट्टको सब स्थानोंपर प्रोजनकी सामग्री ही दिखाई पड़ती है। हिस्स जोड़कर ] हे भगवन चन्द्रमा ! हे सज्जनोंकी वार्षिक किशाधोमे सूर्यके साथ-साथ स्मरण किए जानेवाले ! हे प्रमुत पालकर देवता धीर पितरोको तृत्त करनेवाले ! हे रासके वारों धीर फैले हुए धेंबेरेको हटानेवाले ! हे सिवजीके जटा-बूटपर रहनेवाले ! धापको प्रसाम है ! ॥॥। [पूजा करता है।]

विदूतक — महाराज ! धापके दादा चन्द्रमा मुक्त ब्राह्माएक मृहसे घापको यह घाजा दे रहे हैं कि घाप चलकर बैठिए जिससे मैं भी सुखसे बैटूं।

राजा—[विदूषकके कहनेसे बैठकर और मपनी सेविकामोंको देखकर।] जब चारों भोर इतनी चौरमी खिटकी हुई है तब ये दीएक क्यों जला रक्ते हैं। जाइए, माप सब विभाग कीजिए। परिजन —जैसी देवकी माजा। [सब सेविकाएँ चली जाती हैं।]

राजा—[चन्द्रमाको देखकर विदूषकरे ] वयस्य ! मभी देवीके मानेमें तो बहुत देर है, इसलिये चलो अकेलेमें बैठकर तुम्हें सपने मनकी व्यथा समझाऊँ।

विदूषक —समझायोगे क्या, वह तो दिलाई ही दे रही है। पर उर्वशीने झायपर सपना जैसा प्रेम जताया है उसके मरोसे तो झायको अपना मन सैमाले रहना चाहिए। राजा--एवमेसत् । वलवान्युनमें मनसोऽभितायः।

नद्या इव प्रवाहो विषमशिलासङ्कटस्खलितवेगः।

विध्नितसमागमसस्वो मनसिशयः शतगुर्गी भवति ॥८॥

विद्वयकः -- भी जहा परिहोधमाणेहि भंगेहि ग्रहिमं सोहिस तहा मद्गरे विद्यासमागमं वै विकास । ( भोः यथा परिहोधमाणेहः ग्रेपिकं शोभसे तथाऽद्वरे त्रियासमागमं ते प्रेसे । )

राजा-[निमित्तं सूचयत्।] वयस्य।

बचोभिराशाजननैभीवानिव गुरुव्यथम् । ऋषं मां स्पन्दितैर्वाहुराश्वासयति दचियाः ॥६॥

विद्रुषक:-- सा क्षु प्रक्षाहा बक्हमस्स वप्रसं। ( न सल्वन्यया ब्राह्मस्य वचनम् । )

[राजासप्रत्याशस्तिष्ठति।]

[तत: प्रविक्षति धाकाशयानेनाभिसारिकावेषा उवंशी वित्रलेखा च । ]

उवंशी—[ ग्रात्मानमवलोक्य ] हला चित्रलेहे ! ग्रांव रोग्रांव दे ग्रग्नं मम ग्राप्पाभरस-भूतिको रगोलं सुमरिस्महो ग्राहिसारियावेसो । (हला चित्रलेखे ! ग्रांप रोचते तेऽय ममाल्याभरस-भूषितो नीलागुकपरियहोऽभिसारिकावेयः । )

चित्रलेखा—सिंह ! एास्य मे वाम्राबिहको पसंसित्। इदं तु चितिममित एगम महं पुरूषण भवेमं सि । ( सीत ! नास्ति मे वाम्विमवः प्रचित्तम् । इदं तु चिन्त्यामि मणि नामाहं पुरूष्वा भवेपमिति । )

राजा— यह तो है, पर मेरे मनमे तो ऐसा ताप भरा हुआ है कि वह संभाने नहीं संभवता। — जैसे ऊबर-सावह पट्टानोके बीचमें था जानेसे नदी और अधिक वेगसे बहने लगती है, वैसे ही जब अपने प्यारेसे मिलनेके मुलसे बायाएँ था बृदती है तो असकी जलन भी सौ गुनी बढ़ जाती है।।=।

बिहुषक — यह जो बाप दिन-दिन दुबले होकर निखरते जा रहे हैं, इससे जान पड़ता है कि सब प्यारीके मिलनेमें देर नहीं है।

राजा—[ बच्छे समुन होनेकी सूचना देते हुए ] वयस्य । साधाभरी बार्ने कह-कहकर जैसे तुम मुक्त प्रेमके षायलको डाइस बँचा रहे हो जैसे ही यह मेरी दाहिनी भ्रुजा भी फक्ककर मुक्ते साक्षा जैया रही है।।।।

विदूषक-बाह्मसाका बचन भूठा थोड़े ही जाता है।

[राजा बड़ी आशासे बैठता है। ]

[ इसी बीच विमानमें बेटी समितारिकाके वेशने उर्वती स्नीर विश्वलेखा प्राती हैं। ] उर्वती— [प्राप्ती सीर देखकर ] क्यों सबी चित्रलेखा ! यह बोडेसे मासूबरा पहते हुए स्नीर नीची रेखमी चायरसे सरीर उके हुए जो मैं धनिसारिका बनकर साई हैं, यह वेश क्या तुम्के सम्बद्ध बनता है ?

वित्रलेखा—मेरेपास इतना पांडिस्य कहीं कि प्रशंसा कर सर्कू। मैं तो यही सोचती हूँ कि कहीं मैं हो पुरूरवा हो सकती ? उर्वेधी — सिंह ! मदलो क्यु तुमं मरणे बेदि । ता सिग्धं खेहि मं तस्स बुहमस्स वसींद । (बिंख ! मदनः खलु त्वामात्रापयित । तच्छी घ्रं नय मां तस्य सुभगस्य वसितम् ।)

चित्रलेखा — [विलोक्य] सां एवं परिवर्तियं विश्व केलाससिहरं पिश्रवमस्त वे अवसां उवगढ म्ह्र । (नन्वेतत्परिवर्तितमिव कैनासशिखरं प्रियतमस्य ते अवनमुपगते स्वः ।)

उनंशी—तेस हि पहाबवी जासीहि बाव कहि सी मन हिमम्रकोरो कि वा सञ्जीबहुदि सि । (तेन हि प्रमावाजानीहि तावरक्व स मन हृदयचौरः कि वानृतिहतीति ।)

चित्रलेखा—[व्यास्य विहस्यारमणतय्] भोतु कीलिस्सं दाव एदाए । प्रकाशस्] हला विह्रो स्प एसी मस्पोरहत्वहिष्यासमाधमञुद्धं स्पष्टहंदो उबहोधक्काने घोषाले बिहुदि ति । (भवतु । क्षीडच्यामि तावदेतया । हला हृष्टो सया एव मनोरयलक्षप्रियासमाधमनुवसमृत्रकन्त्र-भोगक्षान्त्रकरावे तिहसीति ।)

उर्वशी — [विषादं नाटयति । निःश्वस्य ] धण्णो सी अस्पो जो एक्वं अवे । (धन्यः स जनी य एवं भवेत ।)

वित्रवेदा — मुद्धे ! का उस चिंता तुर विसा प्रश्साविद्यासमाग्रमस्य । (मुखे ! का पुनिश्चन्ता त्वया विनान्यत्रिपासमागमस्य ।)

उनंती —[सोच्छ्नासम्] सहि प्रविश्वस्यं संवेहदि मे हिद्यग्रं। (सिल प्रदक्षिणं संदिग्धं मे हृदयम्।)

चित्रतेला--[वित्रोनथ] एसो मिल्हिन्मधप्पासादपिट्टगवो वधस्समेतसहाधो राएसी । ता एहि उवसप्पाम एरं। (एप मिल्हिप्यंत्रसादपृष्ठगता वयस्यम।त्रसहायो राजिः। तदेहि उप-सर्वाव एनम्।) [उभे प्रवतरतः]

जवेशी— सक्षी ! मेराप्रेम तुम्हे आ जा देरहा है कि तुम मुफ्ते शीन्न ही उस भाग्यवानके भवनमें पहुँचाघी ।

चित्रलेखा--[देसकर] हम लोग तो तुम्हारे प्रियतमके उस प्रवनपर पहुँच ही गए जो ऐसा सुन्दर लगता है मानो कैलासकी चोटी उठकर यहाँ चली धाई हो।

उर्वशी---तव देवी शक्तिसे ही यह क्षोजो कि वह मेरे हृदयका चोर कहाँ है भीर क्या कर रहा है।

चित्रलेखा — [ब्यान करके हेंसकर, प्राप ही प्राप] इससे थोड़ी ठिठोली की जाय । [प्रकट] भैंने देख लिया । सली ! वे प्रपती मनवाही प्यारीसे मिलनेका सुखंसूटले हुए प्रानन्दके स्थानमें बैठे हुए हैं।

उनंशी—[दुक्की होनेका नाट्य करती है। लम्बी सीस लेकर] घन्य है वह स्त्री जो ऐसी बडमानो है।

चित्रलेका—मारी पगली! तुके छोड़कर वे मीर कौन-सी दूसरी प्रेमिकासे मिलनेकी बात सोचेंगे।

उर्वशी -- [लंबी साँस लेकर] मेरा भोला-भाला हुदय तो यही सन्देह कर बैठा था।

चित्रलेखा—[देलकर] वह देलो ! ने राजिष यहाँ मिलाहर्स्य भननकी खतपर भपने मित्रके साथ बैठेहुए हैं। धाम्रो, इनकेपास वढ़ चला जाय। [दोनों उतरती हैं।] राजा-व्यस्य रजन्या सह विज्ञम्भते भदनवाथा ।

उर्वेशी - व्यक्तिकाश्यास्थल इमिला बमलोल प्राकृतिय मे हिवझ । ता संतरिया एक्व बुलाम से सेरालार्व जाव लो संसद्यक्षेद्र होति । (प्रतिभिन्तार्येनानेन वचनेनाकिम्पितं मे हृदयम् । तदन्तिहृते प्रुलुबोऽस्य स्वैरालपं यावदावयोः संवयन्त्रेदो भवति ।)

चित्रतेसा-जं दे रोग्नदि । (यत्ते रोचते ।)

विदूषकः—्यं इसे प्रश्लिष्ठयन्त्रा सेवीषांतु चंदवादा। (नन्वेतेऽमृतगर्मीः सेव्यन्ता चन्द्रपादाः।)

राजा-वयस्य ! एवमाविभिरनुपक्रम्योऽयमातञ्जः । यश्य ।

इक्क्षुमशयनं न प्रत्यप्रं न चन्द्रमरीचयो न च मलयजं सर्वोगीयं न वा मिल्यिष्टयः। मनसिजरुजं साचा दिव्या ममालमपोहितं.....

उर्वेशी —[उरसि हस्तं दत्वाः] कावाधवराः। (कावाधपराः) राजा—.....

रहिस लाधयेदारच्या वा तदाश्रयिश्यो कथा ॥१०॥ उनेशी—हिष्पप ! मं उन्धिक इरो संसंतेश तुए वार्शिक सं उदलढं। (हृदय ! मामुज्किश्वा इतः संक्रान्तेन स्वयेदानी कलमुपलव्यम् ॥)

राजा—वयस्य ! ज्यों-ज्यों रात बढ़ती जा रही है, त्यो-त्यों मेरी काम-वीड़ा भी बढ़ती जा रही है।

वंदाी—इन गोलमील वचनोंको सुनकर तो मेरा जी कौप उठा है। चलो, खिपकर इनकी गुपचुप बातें तो सुनें, जिससे जीका सन्देह तो मिट जाय।

चित्रतेसा — जैसी तुम्हारी इच्छा।

विदूषक - चो, भमृतसे मरी हुई चन्द्रमाकी किरलोंमे नहाथी।

राजा—वयस्य ! इन सब उपायोते यह पोड़ा नहीं जायती। देखों ! मेरे इस प्रेमके रोगको न तो फूलोंकी सन्याही दूर कर सकती है, न चन्द्रमाकी किरएों हटा सकती हैं, न सारे खरीरमें लेप किया हुमा चन्दन ही निटा सकता है भीर न मोतियोंकी माझा ही कम कर सकती है। यदि इस रोगको कोई दूर कर सकता है तो बस वही एक स्वगं-वाली.........

खर्वेशी — [हूदय पर हाथ रखकर] यह दूसरी कौन होगी ?

राजा -- "या फिर एकान्तमें कही हुई उसके प्रेमकी बातें।।१०।।

जर्बशी—धरेहृदय ! तुम तचमुच बढ़भागी हो कि मुक्ते छोड़कर उनके पास चले गएहो । विदूषकः—प्राप्तः । हं वि पत्थयंती जवा मिट्ठहरिष्णीमंत्रभोष्यां रा लहे तवा सां संकित-श्रंती प्रासासेनि प्रतासां। ( प्राय् । प्रहमपि प्रायंत्रमानी यदा मिष्ट हरिस्सीमांत्रमोजनं न समे तवैतस्तक्कीतंत्रमाश्वास्यास्यास्यानम् । )

राजा-सम्बद्धते पुनरिषं भवतः ।

विदूषक:--- सर्व वि तं महरेख पाविस्सवि । ( भवानपि तामविरेख प्राप्स्यसि । )

राजा—सक्ते! एवं मन्ये.....

विषलेका — बुद्ध धसंतुहु सुद्ध ( श्रृत्यु, प्रसन्तुष्टे श्रृत्यु । )

विदूषक:--कहं विद्य। (कथमिव)

राजा—.....

श्रयं तस्या रथचोभादंसेनांसो निपीहितः।

एकः कृती शरीरेऽस्मिन् शेषम**ङ्गं ध्रुवो भरः** ॥११॥

चित्रलेखा---सहि! किं वार्षि विलंबीग्रवि। (सिलि! किमिदानी विलम्ब्यते।)

उनंशी-[ सहसोपसृत्य ] हला ! मामवो वि सम द्विवाए उवासीरणो विम महाराणो ६ ( हला ! प्रयतोऽपि मम स्थिताया उवासीन इन महाराज: । )

चित्रलेखा—[ सस्मितम् ] **षदः प्रवितुर्वारदे ! धरणिकत्ततिरक्कारिशो धाति । प्रायि प्रति-**स्वरिते ! ग्रनाक्षिप्ततिरस्करिशिकाधि । )

[नेपध्ये]

विदूषक — हीं! मुक्ते भी जब कभी मौगनेपर हरिनीके भीठे मौसका मोजन नहीं मिलता तब मैं उसका नाम लेकर ही मपना पेट भर लेता हूँ।

राजा— पर तुम्हें यह सब मिल तो जाता है।

विदूषक — भ्राप भी बस उसे मिला ही समक्रिए।

राजा--वयस्य ! मैं सोचता हूँ कि ...

चित्रलेखा -सून री पगली !

विद्वक-हाँ, क्या सोचते हो ?

रावा—यही कि मेरे शरीरके सब ध्रक्लोंमें यह कम्या ही धन्य है कि वह रचके हिलते-दुसरेके समय मेरे साथ वंठी हुई उर्वेशीके कम्येको छूता वलता या। शरीरके दूबरे श्रक्लोंको तो वस घरतीका बोक ही समक्रो ।।११।।

चित्रलेखा—क्यों ससी ! यब देर क्यों करती हो ?

उर्वेदी—[सहसा धामे बढ़कर]सदी, मैं महाराजके सामने धाकर सड़ी भी हो गई हैं, फिर भी दे भुक्कते बोल क्यो नही रहे हैं?

चित्रलेखा— [सुस्कराकर] सरी हड़बड़ानेवाली ! तेंने सभी सपत्री मायाकी स्रोहनी तो जतारी ही नहीं।

[ नेपध्यमें ]

इवो इवो भट्टिली। ( इतो इतो भट्टिनी )

[सर्वे कर्णंददति । उर्वशीसह सख्याविषण्णा । ]

विदूषकः—[सिवस्मयम् ] ब्रह् भो ! उवट्ठिंदा देवी । ता वाखंश्रमो होहि । ( श्रीय भोः  $^{1}$  उपस्थिता देवी । तद्वाचंत्रमो भव । )

राजा-भवानपि संवृताकारमास्तास् ।

उवंशी - सहि! कि एत्य करिएज्जं। ( सखि! किमत्र करिएयम्।)

चित्रलेखा—सलं स्रावेएए। संतरिवा वार्षिः वयं। विहिटिएसमवेता राएतिसहिसी वीसिव।तारण एसा इह चिरं चिट्टिस्सवि।(अलगावेगेन। झर्न्नाहिते इरानीमावाम्।विहित-नियमवेषा राजियाहिषी इच्यते।तन्तेषेह चिर स्थास्यति।)

[ततः प्रविशति श्रीपहारिकहस्तपरिजना देवी चेटी च]

देवी — [ परिक्रम्य चन्द्रमसमवनोषय च हुन्ने रिगडिसए ! एसो रोहिरऐसिंबोएस प्रहिष्ठं सोहिद भववं निप्रतंत्रहरो । , हञ्जे निपुनिक् ! एव रोहिरऐसियोगेनाधिक भगवान् सीभते भगवाञ्चतः । )

चेटी—एं भट्टिएशिसहिदो भट्टा विसेसरमिएक्जो। (ननु भट्टिनीसहितो भर्ता विशेयरम-स्थीय:।)

[इति परिकामतः।]

विद्रयक:—[ टब्ट्बा । ] भो रा जारणामि सीरियवाद्यारं मे देइ ति प्राप्तु वदव्यवदेतेरा प्रक्करोता भवदो परिपादवर्षपर्यं पपिन्वद्रवामि ति । प्रज्य में प्रवर्णारं पुरुदसरणा देवी । भो: न वानामि स्वस्तिवायन में दश्तीति प्रथवा व्यत्वपदेशेन मुक्तरावा मवतः प्रारापातलञ्चन प्रमार्व्यकामेति । पद्य केऽस्पाः सुनवदांना देवी । )

इषरसे बाइए स्वामिनी ! इघरसे ।

[सब सुनते हैं। उर्वशो भीर उसकी सखी उदास हो जाती है। ]

विदूषक—[ बाश्चर्यसे ] घरे वयस्य ! लांदेवी प्रापहुँचा है। ग्रव चुप हो जाबो । राजा—तम भी सँभवकर वैठ जाघो ।

उर्वशी—अब बताओ सखी! क्या किया जाय।

चित्रलेखा — घबराध्रो मत । हम दोनो तो छिपे ही हुए हैं। महारानीके वेशसे आान पड़ता है कि वे कोई बत कर रही हैं, इसलिये वे यहाँ बहुत देर नही टहरेगी।

[ हाथमे पूजाकी सामग्री लिए हुए दासियाँ और उनके साथ महारानी आसी हैं।]

देवी—[चन्द्रमाको देखकर] संबी निपुणिका! देख, रोहिए। के साथ चन्द्रमा कैसे प्रच्छे सगरहे हैं।

चेटी --ठीक वैसे ही जैसे स्वामिनीके साथ महाराज बड़े सुन्दर दिखाई दे रहे हैं।

बिद्दमक — [देल कर] वयस्य ! यह समक्रमे नहीं घारहाहै कि वे मुक्ते पूजाका बायना देने मा स्ट्री हैं या त्रतके बहाने मान छोड़कर उल दिनका दोष धाने चली घारही हैं जब वे घापके सनानेपर भी स्टक्तर चल दी थी। कुछ भी हो ब्राज तो देवी मेरी श्रीलाको बड़ी सुल्यर जैंद द्विहैं। राजा – [सिस्मतम्] उभयमपि घटते । तथापि भवता यत्पञ्चावनिहितं तस्मां प्रति माति । सरुप्रभवती ।

> सितांशुका मङ्गलमात्रभूषणा पवित्रदृर्वीङ्कुरलाञ्छितालका। त्रतापदेशोज्कितगर्ववृत्तिना मयि प्रसन्ना वपूर्वेव लच्यते ॥१२॥

देवी — [ उपसृत्य] जेबु जेबु श्रम्भ उत्ती । (जयतु जयतु ग्रार्यपुत्र:।)

परिजन:- जेंदु जेंदु भट्टारको । (जयतु जयतु भट्टारक. ।)

विदूषक: -- सत्त्य भोदीए । (स्वस्ति भवत्यै ।)

राजा — स्वागतं वेज्ये । [तां हस्तेन गृहीस्वीपवेशयति ।]

उर्वेगी - हला ठाएँ क्लु इस्रं देवीसहे ए। उत्प्रदामित । एग कि वि परिहोसित सचीए सोज-स्तिवाए । (हना स्थाने ललु इस्रं देवीशक्देनोपवर्यते । न किमपि परिहीसते सच्या शोवस्वितया ।)

चित्रलेखा — साहु असुमापरम्मुहं मंतिबं तुए । (साधु असूयापराङ्मुखं मन्त्रितं त्वया।)

देवी — मञ्जनसं पुरोकरिम को वहविसेसी मए संपादणीधी । ता पुरुसं जबरोधी सहीमहु। (भागंपुत्र पुरस्कृत्य कं।ऽपि वतविशेषो मया सपादनीयः । तन्मुहुतंमुपरोधः सञ्चाताम् ।)

राजा-मार्मवस् । अनुप्रहः खलु अयं नोपरोधः ।

विद्रपक. – ईरिसो सोश्यिवाग्रराखतो उवरोहो बहुसो होदु (ईटशः स्वस्तिवायनवानुपरोधो बहुयो भवतु ।)

राजा — [हॅंसकर] दोनों ही बाते हो सकती हैं, पर तुमने प्रस्तमें जो बात कहीं, वहीं प्रधिक ठीक जान पड़नी हैं, स्थाभित जजता रिशामी बहन पहने हुए, शरीरपर केवल मुहागक गहने पहनकर भीर पवित्र दूवके में कुशोरे प्रधनी बीहें सजाकर सानी हुई देवीके रंग-उंगसे ही ऐसा जैवता है कि में बतके बहाने मान श्लोडकर गुभगर प्रसान हो गई हैं।।२२।।

देवी — [भागे बढ़कर] जय हो भार्यपुत्रकी, जय हो।

दासी--जय हो मट्टारककी, जय हो। विदयक---भापका कल्यासा हो।

राजा-देवीका स्वागत है। दिवीका हाथ पकडकर उन्हें बैठाता है।

उनेशी ---सत्ती ! इस समय तो देवी शब्द इनके लिये सटीन बैठ गया है क्योंकि इनका तेज इन्द्रास्त्रीसे किसी भी प्रकार कम नहीं है।

चित्रलेखा -- तुमने डाह छोड़कर यह बात सच्ची कही है।

देवी—मैं प्रायंपुत्रको साथ लेकर एक विशेष प्रत करना चाहती हूँ, इसलिये प्रार्थेणा है कि मैरे लिये कुछ देर कच्ट सहन करनेकी इत्या करें।

राजा--- नहीं ऐसान कहो । इसमें कब्ट किस बातका? यह तो खायकी कृपा है । विद्वयक---जिसमें पूजाका बायना मिले, ऐसे कब्ट सदा खिला करें । राजा--कि नामचेवमेतहेच्या वृतम् ।

[देवी निपृश्णिकामुखमवेक्षते ।]

निपुत्तिका -- भट्टा पिद्याशुष्पसावत् त्याम । (भर्तः वियानुवसादनं नाम ।)

राजा — [देवीं विलोक्य] यद्येवम् ।

अनेन कल्यासि मुखालकोमलं व्रतेन गात्रं ग्लपयस्यकारसम्।

प्रसादमाकाङ्चिति यस्तवीत्सुकः सिकं त्वयादासजनः प्रसाधते ॥१३॥

उर्वशी - महंती क्यु से इमॉस्स बहुमागी। (महान्खलु ग्रस्य एतस्यां बहुमानः।)

चित्रलेखा—चन्न मुद्धे प्रक्णसंकंतपेमारा। रााघरिषा भारिषाए प्रहिषं दिकारा। होन्ति । (प्रवि मृत्ये ! प्रन्यसकांतप्रेमारा) नागरिका मार्यायामधिकं दक्षिरा। भवन्ति ।)

देवी — [सस्मितम्] रां इमस्स वदर्यारग्गहस्स ग्रमं पहावो जं एलिम्नं मंताविदो मञ्जउत्तो । (नन्वेतस्य क्रतपरिम्रहस्यामं प्रभावो यदेषावन्मन्तित मार्यपुत्र: )

विद्रथकः—विरमदुभवं।त जुतं सुहासिबं पच्चाचरिदुं। (विरमतुभवार् । न युक्तं सुमापितं प्रत्याचरितमः ।)

देवी — बारियामी मारोष मोबहारियं बाव मिसहिम्मम्रिय्हरावे चंवपावे मण्डेमि । (दारिकाः मानयगोपहारिकं यावन्मसिहन्यंपुष्ठातीववन्द्रपादानचीमि ।)

परिजनः—जं अष्टिली भारतवेदी । एसी गंबकुषुमादिजवहारो । (यञ्जष्टिनी भाक्षापयित । एव गन्धकुषुमाञ्चपद्वारः ।)

राजा--- माप कौन-सावत कर रही हैं?

[देवी निपुश्चिकाका मुँह देखती हैं।]

निपुरिमका-महाराज ! इसे प्रियको प्रसन्न करनेवाला वृत कहते हैं।

रावा— [देवीको देवकर] हे कत्याणी ! यदि इतनी-सी ही बात हो तब तो धपने कमलके समान कोमस खरीरको स्पर्य हो बत करके सुखा रही हो क्योंकि प्रापका जो दास, स्वयं प्रापको प्रशनन देवनेके तिये धपीर हो रहा हो उसे भी क्या कही प्रसन्न करनेकी धावस्यकता हुया करती है।।१३।।

उवंशी—इन देवीको तो महाराज बहुत मानते हैं।

वित्रलेखा--प्ररी पगली ! जो चतुर नागरिक किसी दूसरी स्त्रीसे प्रेम करने लगते हैं वे प्रपनी पहली पत्नीका धौर भी प्रक्षिक प्रादर किया करते हैं।

देवी — [मुस्कराकर] सचमुच यह व्रतका हो प्रभाव है कि आर्थपुत्रने इतना तो कहा।

विदूरक — अच्छा रहने दीजिए धपनी वार्ते। व्रत पूत्राकी वार्तीमें भीन-भेखा निकालना ठीक नहीं होता।

देवी — दासियो ! पूजाकी सामग्री तो लेग्नाभ्री जिससे मैं मिराहर्स्य-सबन पर फैली हुईं चन्द्रमाकी किरशोंकी पूजा तो करलूँ।

दासियां---जेसी महिनीकी भाक्षा । लीजिए, यह है चन्दन-फूल भादि पूजाकी सामग्री ।

देवी---जबलेष । [नाट्येन गंधपुष्पादिनिश्वत्द्वादानस्मर्थ्यः ।] हंखे लिजलिए ! इसे घी-हारिक्रमीयए प्रव्यवाल्यकां लंबावेहि । (जपनवत । हञ्जीनपुलिके ! एतानोपहारिक्रमोदकानार्य-मालुक्कं लम्मय ।)

निपुरिएका — जं अद्विली सर्वावेदी । सन्ज मारावस एवं बाव वे । (यद्विद्विन्याज्ञापयित । मारावक इदं तावले ।)

विद्यक:--[मोदकशरावं गृहीस्वा ।] सोस्यि भोबीए । बहुकलो दे एसो वदी भोडु । (स्वस्ति मवस्य । बहुकलं तवैतदव्रतं भवत् ।)

देवी — धण्जजल इसो साव । (प्रायंपुत्र इतस्तावत् ।)

राजा — श्रयमस्मि ।

देवी—[राजः पूजामिनीय प्राञ्जितः प्रसुप्तयः] एता सहं वेचवानिहुस्सं रोहिसीनिसलं-स्वस्यं सब्बोकरित प्रज्ञान्तं स्रष्टुप्तावेषि—स्वत्रमण्डुवि सं इत्विम्सं स्वज्ञान्तो पत्येवि ब्राम् सञ्ज्ञान्तस्त समाममप्त्रस्यस्यित्या ताए तह मण् पीविषयेस्य विषयक्षं तिरः। (एवाई देवतामिश्चनं रोहिस्सीमृतवाञ्चनं साक्षीकृत्यार्यपुत्रमनुप्रसादयामि— मद्यवश्चनि यां व्यवसायपुत्रसः प्राचयते या वार्यपुत्रस्य समास्यक्षसायनां तया सह मया श्रीतिक्षनेन वृतितव्यम् इति ।)

उर्वेशी—प्रम्महे रा धारो किपर से क्यारा रिशा मन उरा विस्तासविसदं हिष्णां संकुत्तं। (ग्रहो न जाने किमपरमस्या वचननिति। ममपुनिश्वासविसद हृदय संकृत्तम्।)

वित्रलेखा—सिंह महाखहाबाए परिज्वाए प्रममखुण्यादो प्रत्नेतराघो दे पिप्रसमा-समो हविस्सवि । (सिल महानुभावया पित्रतयाम्यनुजातः धनन्तरायस्ते त्रियसमागमो अवि-व्यति ।)

देवी — लाग्रो । [सामग्रो लेकर गन्य-फूल ग्रादिसे चन्द्रमाकी किरएगोंकी पूत्रा करनेका नाट्य करती है । ] सखी निपृश्चिका ! ये पुत्राके लडड़ ग्रायं मारावकको दे डालो ।

निपुशिका - जैसी महिनीकी माज्ञा सीजिए मार्य माल्यक ! ये मापके लिये हैं।

विदूषक--[लड्डूका पात्र लेते हुए] प्रापका कल्यामा हो। प्रापका यह व्रत बहुत फले।

देवी--धार्यपुत्र ! इवर तो धाइए। राजा--लीजिए, धा गया।

देवी—— [राजाको पूजाका नाट्य करके धीर हाय जोड़कर] द्वाज में रोहिलो धीर चन्द्रमाके देवी जोड़ेको साझी बनाकर धार्यपुत्रको प्रसन्न कर रही हूँ। धाजसे जिस किसी स्त्रीको भी सार्यपुत्र चाहेने धीर जो भी स्त्री धार्यपुत्रको परनी बनना चाहेनो उसके साथ मैं बड़े मेनसे रक्का करूँगी।

उर्वशी— घरी ! न जाने ये किस दूसरी स्त्रीके लिये कह रही हैं। पर कमसे कम इससे मेरे हृदयको मरोसालो मिला।

चित्रलेखा—सखी ! इस उदार हृदयवाली पतिवताकी बातोंसे एक बात तो पक्की हो गई कि बाब तुम्हें धपने प्यारेसे मिलनेमें कोई बाधा नहीं पड़ेगी ।

विदूषक: -[धपवार्य ।] भिण्णहरूषे मण्डे वलाधिवे शिष्टिवरणो बीवरो अशाधि— गण्ड बम्मो मे हिन्दस्वि ति । [प्रकाशम्] भीवि कि तारिलो वे पिको तलभवं । (भिजहरूते सस्ये पनाधिते निविष्णा धीवरो सर्णात गण्ड धर्मो मे भविष्यतीति । भवति ! कि ताहबस्ते प्रिमस्तम-भवावा ।)

देवी— मृद ! यहं बखु घनारा) मुहाबसारारेण घण्याउनी शिष्युदसरीरं काबुं इच्छानि । एतिएस चित्रीह बाव विमी स चित्र । (मृद ! यहं बनु पात्मनः मुखाबसानेनायंपुत्रं निवृंतवारीरं कर्तिनिष्ठानि । एनावना विजय तावशिष्रयो न बेति ।)

राजा---

## दातं वा प्रभवसि मामन्यस्मै कर्तमेव वा दासम्।

नाहं पुनस्तथा त्विय यथा हि मां शंकसे भीरु ॥१४॥

देवी—होहि वा मांवा। जवात्मिहिट्टं संपादिवं मए पिमाखण्यसावसं साम वदं। वारि-मामो एव गण्डक्या। (भवं वा मांवा। यथानिरिट्टं सपादित मया श्रियानुप्रसावनं नाम वतम् । दारिकाः यत् गण्डामः।)

[इति प्रस्थिता]

राजा - प्रिये ! न सासु प्रसादितोऽस्मि यदि संप्रति विहास गम्यते ।

देवी — बाज्जाउरा ! बालं चिवपुत्रवो मए शिममो । (प्रायपुत्र ! श्रतंथितपूर्वो मया नियम:।) [इति सपरिवारा निष्काता ।]

उर्वधो — सहि ! पिश्रकलत्तो राएसी । ए। उस्स हिश्रम्न स्थितन्ते सङ्कोम । (क्षि ! प्रियकलको राजिषः । पुनहृदय निवर्तियत् शक्तोमि ।)

विद्रयक—[धनग, राजासे] जब मञ्जनी मञ्जूपके हाथसे निकलकर पानीमे भाग आर्ती है तब वह भी निरास होकर यही कहता है—जा! मुक्ते पुष्प ही होगा। [प्रकट] देवी! यस महाराज ग्रापको इतने प्यारे हैं।

देवी—- घरे मूर्खं! मैं घपने मुखका बलिदान करके भी घार्यपुत्रको मुखी देखना चाहती

हैं। इसीसे समभ ने कि वे मुभ्रे प्यारे हैं या नहीं।

राजा—देवी ! चाहो तो तुम मुक्ते किनी दूसरेको देहालो या चाहो घपना ही दास बनाकर रख छोड़ो, पर तुम मुक्ते घ्रपनेमे जैया दूर समक्त बैठी ही वैसी बात नहीं है।।१४।।

वेवी—दूर हों यान हों, पर मैंने तो प्रियको प्रसन्त करनेवासा जो वत ठाना था वह पूरा ही कर लिया। बाफो दासियो! चलो चलें। चिलनेको प्रस्तुत होती हैं।]

रात्रा—यदि मुक्ते छोड़कर चली जाधोगीतो समक्र लो कि मैं प्रसन्न नहीं हुआ।।

देवी - धार्यपुत्र ! मैंने घाजतक कभी अपने बतका नियम नही तोडा है।

[दासियों के साथ चली जाती है।]

उर्वेद्यी - सक्ती ! राजा व्यवनी परनीको इतना प्यार करते हैं तिसपर भी मैं उन पंरसे प्रपना मन हटा नहीं पा रही हैं। चित्रलेखा — कि उत्त तुए तिरासाए त्यावसीम्राव । ( कि पुनस्त्या निरावया निवस्येते । ) राजा — [ मासनम्पेरय ] वयस्य न खलु दूरं गता वेषी ।

बिद्दरकः — मरा विस्तद्धं मं सि बल्कामो । धसाअको सि बैज्जेरा घाडुरो विद्य सेरं मुस्तो भवं तत्त्वहोबीए । (भण विश्ववं यदिस वनतुकामः । धसाध्य इति वैद्येनातुर इव स्वैरं मुस्तो मर्वा-स्तप्रभवस्या ।)

राजा - प्राप नामोवंशी।

उर्वशो — अञ्ज किवस्था भवे । ( ग्रद्य कृतार्था भवेत् । )

राजा---

गृहा नृपुरशब्दमात्रमपि मे कान्तं श्रुती पातयेत् पश्चादत्य शनोः कराम्युबद्दते क्रुवीत वा लोचने।

हर्म्येऽस्मिन्नवतीर्ये साध्वसवशान्मन्दायमाना बलात् त्र्यानीयेत पदात्पर्दं चतुरया सख्या ममोपान्तिकम् ॥१५॥

चित्रनेला---सिंह ! उब्बीस इमं वाब से मस्पोरहं संपादेहि। ( सिंख ! उबंधी इम तावदस्य मनीरण सम्पादय । )

उवंशी—[ससाध्वसम्] भोदुः कीलस्सं दावः (भवतुकीडिष्यामि तावत्।) [इति तिरस्करस्थीमपनीय पृट्टतो गस्वा राज्ञो नयने सबुस्माति ।

[ वित्रलेखा तिरस्करिसीयपनीय विदूषकं सज्ञापयति । ]

चित्रलेखा—तो क्या तुम ग्रव निराश होकर लौट जाना चाहती हो ?

राजा—[ अपने आस-१पर बैठकर ] वयस्य ! अभी देवी दूर तो नहीं पहुँची होगी।

विदूषक—जो कहना हो जी कोलकर कह डाली। जैसे रोगीको घ्रसाध्य समक्रकर वैद्य उसे छोड़ देता है जैसे हो धापको भी देवीने यह समक्रकर छोड़ दिया कि धव धाप सुघर नहीं सकते।

राजा-स्याधन्छा हो यदि उर्वशी ..... ।

उवंशी -- माज कृतार्थ हो जाय ?

राजा—क्या मन्द्रा हो यदि उनंती इस समय खिपे-खिपे साकर सपने क्यित्रहों भीठी खनन-खनन ही जुन जाय या पीछेले साकर सपने कमलके समान कोमल हुपेलियोरे मेरी प्रीक्षं बन्द कर से या इस भवनपर उदारकर वह बरती हुई घीरे-धीरे सामें बढ़े सीर उसकी चतुर दासी खेरे खींचकर मेरे पास पहुंचा है।।१४॥

चित्रलेखा—- घाघो सली उर्वशी ! श्रव इनके मनकी हुल।स पूरी कर दो । वर्वशी—-[भ्रषीरतासे] घच्छा ! पहले मैं इनसे कुछ ठिठोली करती हैं।

[मायाकी क्रोदनी उतारकर पोछेसे पहुँचकर राजाकी आर्थि ढक लेती है।]

[ चित्रलेखा भी मायाकी ओड़नी उतारकर विदूषकको संकेत करती है कि बताना मतः । ]

```
विद्गणकः - जो वक्सत्त ! का उत्त एका। ( भी वयस्य का पुतः एवा। )
राजा-- [स्वतं क्यायस्या ] तत्ते । सारायत्योधत्तंभवा तेयं वरोकः।
विद्युकः कृष्यं भवगक्तवि । ( कवं भयानवगच्छति । )
राजा-- किमण क्रेयम् ।
अञ्जलमञ्जलिकान्टं सुखयेदन्या न में करस्पशात् ।
नोञ्जबस्तित तपनकिरयौश्चन्द्रस्पैवांश्चिमः कुमुदम् ॥ । ।
वर्षेशी-- [हस्तो सपनीय उत्तिहति । किन्ध्वयप्तुस्प ] शेषु सेषु महाराची ( वर
```

उर्वश्ची—[हस्तो प्रपत्नीय उत्तिष्ठति । किञ्चियपमृत्य ] जेतु जेतु महाराम्मो (जयतु जयतु महाराजः ।)

राजा-सुंबरि ! स्वागतम् । [ इत्येकासन उपवेशयति । ] चित्रलेखा- प्रवि सुहं वम्रस्तस्त । ( प्रिप सुखं वयस्यस्य । )

राजा—नम्बेतबुपपन्नस् । ज्ञानी—हस्ता देवीए विष्णो महाराभो । भवो से प्रणुभववी विश्व सरीरसंपक्षं गविन्ह् । मा क्ष्यु म पुरोभार्द्रीण समस्वेहि । ( हला देव्या दत्तो महाराजः । भनोऽस्य प्रणुयवनीव द्यारीर-सम्पर्क गनास्मि । मा सलु मां पुरोभागिनी समर्थयस्य । )

विद्रथकः — कह इह ज्जेव बुस्हाएां धत्थिमवो सुज्जो । (कथं हहैव युवयोरस्तमितः सूर्यः ।) राजा – [ उर्वेशीमवलोकयन् ]

देव्या दत्त इति यदि व्यापारं व्रजसि मे शरीरेऽस्मिन्। प्रथमं कस्यानुमते चीरितमयि मे त्वया हृदयम्॥१७॥

विदयक--- क्यों वयस्य ! ये कौन हैं।

राजा — [स्पद्यंते पहचानता हुमा ] मित्र ! यह वही मुन्दर जीघोंबाली उर्वशी है ओ नारायणको जीवले उत्पन्न हुई है।

विद्रपक -- भापने पहचान कैसे लिया !

राजा — इसमें पहचानेकी क्या बात है। दूसरी कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो मेरे काम-पीड़ित सरीरको मपने हायसे स्नूकर सुखी कर दे। चन्द्रमाकी किरसाति खिल उठनेवाला कुमुद सूर्यकी किरसाति नहीं खिला करता।।१६॥

उर्वेशी — [हाथ हटाकर सड़ी हो जाती है। कुछ हटकर ] जय हो महाराजकी जय हो। राजा — स्वागत करता हूँ सुन्दरी! [ अपने ही आसन पर बैठा लेता है।]

वित्रलेखा-कहिए प्राप प्रसन्नता तो है।

राजा-प्रसन्तता तो सभी-ध्रमी हाब लगी है।

उर्वशी—सबी! देवीने महाराजको मेरे हाथ दान दे डाला है इसलिये मैं इनकी विवाहिता स्त्रीके समान ही इनसे सटकर वंठी हूँ। तुम मुझे कुतटा न समक बंठना ।

विदूषक--- प्राप लोग यहाँ सौंऋसे ही बटी हुई भी क्या ?

राजा - [ उचेशीको भीर देकर ] भाज तो तुम यह कहकर मुमले सम्बन्ध जोड़ रही हो कि देवीने मुभ्ते मुन्दिर हाथ बीप दिया है, पर यह तो बताओं कि तुमने पहले जो भेरा हृदय सुराया या वह कितने पूछकर सुरावा था।।१७।। चित्रलेखा — वझस्स रिएक्तरा एसा । संपव मह विष्णविद्या सुगी झडु । ( वयस्य ! निरुत्तरा एवा । साम्प्रतं सम विज्ञापना श्रृयताम् । )

राजा---ग्रवहितोऽस्मि ।

चित्रसेखा—बसंतार्ग्यंतरं उच्छ्तसम् अधवं पुत्रको मए उवचरित्रको ता बहा इस्रं से पिससही सम्बन्ध्य उवचंद्रीत तहा वधारसेस्य कादण्यं। (वधन्तानन्तरमुख्युत्तमये अगवान्सूर्यो मयोपचरि-तृष्यः। तद्यवेषं मे प्रियसको स्वर्गाय नोरकण्डते तथा वयस्येन कर्तव्यम्।)

विदूषकः — किंवा सामे सुमरिक्यां। ए वा तत्य पण्हीमवि ए वा पोम्रवि। केवलं म्राह्मिक-सेहिं हाम्रहोहिं भोराा विज्ञंतीर्मातः। (किंवास्वर्गस्मतैब्यम्। न वा तत्रास्यते न वा पीयते। केवसमनिमिर्यनेयनैर्माना विडम्ब्यन्ते।)

राजा---भद्रे।

श्रनिर्देश्यसुखः स्वर्गः कस्तं विस्मारियप्यति । श्रनन्यनारीसामान्यो दासस्त्वस्याः पुरूरवाः ॥१८॥

चित्रलेखा — प्रायुगहीदस्हि। हला उच्चित प्रकादरा भवित्र विसम्बेहि मं। (ग्रनुगृही-तास्मि। हला उर्वशी प्रकातरा भुरवा विसर्जय मामु। )

उर्वधी—[ वित्रलेखा परिष्वज्य सकरुए। मृ सहि मा क्खुमं विद्युमरेहि। (सिल मा सलुमां विस्मर।)

ं चित्रलेखा — [ सहिमतम् ] वश्वरसेणः संगदा तुमं एवव एवं मए जाचिवव्या । ( वयस्येन सङ्गता स्ववैभेतन्मया याचितव्या । ) [ इति राजान प्रशुप्य निष्काल्ता । ]

चित्रलेखा — वयस्य ! इस बातका इनके पास कोई उत्तर नहीं है। घब ग्राप मेरी बात सुनिए।

राजा--कहिए, मैं सून रहा है।

चित्रलेखा---वसन्त बोतनेपर गर्मीमें मुक्ते सूर्यको सेवा करनी है। इसलिये प्राप इन्हे ऐसा बौध रखिए कि ये प्यारी सखी स्वर्ग जानेके लिये भवरा न उठें।

विदूषक—स्वर्गम धरा ही क्या है जिसे ये स्मरण करके षबरायेंगी। न यहाँ कुछ सानेकी है न पीनेको। वहाँके लोगतो बस दिन-रात मञ्जनीके समान सदा सांस फाड़े बैठे रहते हैं।

राबा—भद्रं ! स्वर्गेमें ऐसे-ऐसे सुख भरे पड़े हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। इसलिये उन्हें भुला कौन सकता है, पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं पुरूरवा सब स्त्रियोंसे मन हटाकर केवल प्रापकी सखीकी ही सेवा करता रहूँगा।।१८।।

चित्रलेखा—यहतो भापकी कृपा है। सली उर्वशी ! मुक्ते जी लोलकर विदातो दो।

उर्वशी---[चित्रलेखासे गले मिलकर करुगाके साथ । ]सक्वी ! मुफ्ते भूल न जाना।

चित्रकेला—[ शुसकराकर ] धव तुम भित्रकेपास पहुँच गई हो इसलिये यदि यह बात तुमसे मैं कहती तो प्रधिक ठीक होता।

[राजाको प्रशाम करके चली जाती है।]

विद्रयकः—विद्विधा मरणोरहलंपकीए वड्डवि भवं। (दिष्ट्या मनोरयसम्परवा वर्षते भवान्।)

राजा-इयं ताबद्धृद्धिमंग । पश्य --

सामन्तमीलिमण्रिरञ्जिपादपीठं एकातपत्रमवनेनं तथा प्रश्चलम् । सम्याः सस्ते । चरमायोग्हमग्र कारतं श्राज्ञाकरत्वसधिगस्य यथा कतार्थः ॥१८॥

करपाः राख्यु परिप्पार्वनय कारा आशाकरपापणण्य पया छुरायः गार्टा। सर्वसी—स्थल्य से बाम्नाविहवो मदो पित्रवरं मंतितुं। ( नास्ति मे वास्थिभवोज्ञः प्रियतरं सम्बायितुम्। )

राजा-[ उर्वशीं हस्तेनावलम्ब्य ] महा विश्वसंवर्धन ईप्सितलाभी नाम । यतः।

पादास्त एव शशिनः सुखयन्ति गात्रं वाणास्त एव मदनस्य मनोतुक्क्काः। संरम्भरूवमिव सुन्दरि ! यद्यदासीत् त्वत्सक्क्मेन ममतत्त्वदिवानुनीतम् ॥२०॥

चवंद्यो—म्बर्क्यास्त्र विरकारिमा मञ्जलस्स । ( मगराद्वास्मि विरकारिकार्यपुत्रस्य । ) राजा—सुन्दरि ! मा भैवमु ।

> यदेवोपनतं दुःखात्सुखं तद्रसवत्तरम् । निर्वाखाय तरुच्छाया तप्तस्य हि विशेषतः ॥२१॥

विदूधकः---भो सेविवा पदोसरमणीमा चंदवावा। समभ्यो क्षु दे वासचरपवेसस्स। ( मो: सेविता: प्रदोषरमणीयात्वन्द्रपादाः। समयः सनु ते वासगृहप्रवेशस्य।)

राजा-तेन हि सस्यास्ते मार्गमादेशय ।

विद्रषक--मनोरथ पूरे होनेकी मैं आपको बधाई देता है।

राजा—यह तो मेरी सबसे बड़ी जीत है। देलो—इनकी झाजा पालन करनेमे मैं अपनेको जितना प्रन्य समक्रता हूँ जतना मैं सारी पृथ्वीका स्वामी होने तथा प्रपने पैरके पीढ़ेकी सीमान्तके राजाभोके मुकुटकी मिल्योंसे रैंगानेको भी भच्छा नहीं समक्रता ॥१६॥

उर्वश्री— इससे बढ़कर प्यारी बात मुखे सुक्त ही नहीं रही है।

राबा— [उर्वशीको हायसे पकड़कर ] जब चाही हुई बस्तु मिल जाती है तब विरोधी
वस्तुर भी मण्डी लगने लगती है। वस्तीक चट्टमाकी वे ही किरसों बाज युख दे रही हैं और
कामदेवके वे ही बास माज मको मा रहे हैं। हे मुन्दरी ! जो-जो वस्तुरों कोवभरी या कठोद
वाल पढ़ती थी वे सब सुम्हारे मिलते ही कोमल हो गई है। १००।

उर्वशी - मैंने मानेमे इतनी देर करके मार्यपुत्रका बड़ा भ्रपराम किया है।

राजा—ऐसी बात न कहो सुन्दरी ! कुलाके पीछे जो सुला मिलता है वह बढ़ा रसीचा होता है। पेड़की छाया उसी मनुष्यको सम्ब्री लगती है जो पूपमें तपकर खावा हो।।२१॥

विदूषक----चलिए ! सौमके चन्द्रमाकी किरलीका बहुत झानन्द ले चुके। झब झापके हायन-पर जानेका समय हो गया है।

राजा--तो प्रपती सकी उर्वशीको वहाँ ले चली।

```
विद्वयकः — इसो इसो भवयो । (इत इतो मवतो ।)
[ इति सर्वे परिकामन्ति ।]
राजा — सुन्वरि ! इयमियानी केन्यवंता ।
उवंदा — कोरिसी सा (कोइतो सा )
राजा —
अञ्चपनतमनोरयस्य पूर्वे शतगृश्यितेव गता मम त्रियामा ।
यदि तु तव समागमे तथैव प्रसरति सुभ्रु ततः कृती भवेयम् ॥२२॥
[ इति निष्कान्ता सर्वे ]
॥ इति तनीयोऽङः ॥
```

```
विदूषक— इघरते झाइए देवी ! इघरते ।
[सब पूमते हैं।]
राजा—सुन्दरी मेरी एक इच्छा है।
उवेशी—क्या ?
राजा—यही कि मनोरव पूरा होनेके पहले, रातें जैसी सीमुनी सम्बी जान पढ़ती वीं यदि
वे सब पुन्हारे मिल जानेपर भी वैशी ही लम्बी हो जायें तो मैं झपनेको जडा भागवानू
```

वेषवतुम्हारे मिल जानेपरभी वैसी ही लम्बी हो जायें तो मैं प्रपनेकी जडा भा समर्भू॥२२।।

[सब चले जाते हैं।]

॥ तीसरा अंक समाप्त ॥

## चतुर्थोऽङ्कः

(नेपध्ये सहजन्याचित्रलेखे प्रावेशिक्याक्षितिका)

पित्रसहिवित्रोत्रविमणा सहि सहित्रा व्वाउला समुल्लवह । सरकरफंसवित्रसित्रतामरसे सरवरुळंगे ॥१॥

( त्रियससीवियोगविमनाः सस्त्री सहिता व्याकुना समुल्लपति । सर्यकरस्पर्शविकसिततामरसे सरोवरीत्संगे ।। )

[ततः प्रतिशति विमनस्का चित्रलेखा सहजन्या च ]

चित्रलेखा -- ( प्रवेशानन्तरं द्विपदिकया दिशोऽवलोक्य )

सहश्चरि दुक्खालिद्ध्यँ सरवरश्चम्मि सिणिद्ध्यँ । वाहोविगात्रशास्त्रश्य तम्मड हंमीजुत्रल्यँ ॥२॥

> (सहचरी दुःखालीढं सरोवरे स्निग्धम्। वाष्पापवल्गितनयनं ताम्यति हंसीयुगलम्॥)

सहजन्मा — [ विजनेकां विलोवय संवेदम् ] सहि चित्रलेहे ! मिलाधमाएतस्वयत्तस्य विश्व वे मुहस्य छात्रा हिष्णप्रस्य प्रस्तव्यवं सूर्णयः। ता कहेंहे ने शिल्वेचकाररां। वे समयुक्ता भविषुं इक्कामि । (सिल चित्रलेखे ! स्तापमानःशतवज्ञस्येव ते मुलस्य छाया हृदयस्यास्त्रस्थतां सूच्यति । तस्क्ययं मे निर्वेदकारसम् । ते समयुःसा भवित्रिम्ब्यप्रिः।)

## चौथा श्रङ्क

( नेपण्यमें सहजन्या तथा चित्रलेखा का प्रवेश सुचित करनेवाली आक्षितिका गीति गाई जाती है।)

[ अपनी प्यारी सक्षीके लिये विछोहसे धनमनी धौर घवराई हुई हसी, उसी तालावके जलमें अपनी सत्त्रीके लिये वैठी रो रही है, जिसमेंके कमल सूर्यकी किरलोंके छूनेसे खिल उठे हैं ॥१॥]

[ सहजन्याके साथ उदास चित्रलेखाका प्रवेश ]

चित्रलेखा-( प्रवेश करके द्विपदिका नामक गीतिके साथ चारों भ्रीर देखकर । )

[ अपनी सक्षीके दुःलर्मे चवराई हुई भीर एक दूसरीको प्यार करनेवाली दो हंसिनियाँ आंखोंसे भाँसु बहाते हुए तालाबके तीरपर जैठी सिसक रही हैं।।२।। ]

सहअन्या—[पित्रलेशको देवकर दुःलके साथ] सश्ची पित्रलेखा! मुरम्प्राए हुए कमलके समान बदास तेरा मूँह बता रहा है कि तेरा जी ठीक नही है। तू मुक्ते घपनी व्यवाका कारख तो बता। मैं भी तेरा दुःल बाँट लेना चाहती हूँ। चित्रलेखा — [सकरणम्] सिष्ट् ! प्रच्छारोबारपञ्जाएरण् इह भग्नवसे सुञ्जस्स पावमूलोबट्टारण् चट्टीव ति बिलग्नं च्छु उच्छत्तीए उच्कंठिबण्डिः (सिखः ! ग्रन्थरोबारपर्याविण्डेहः भगवतः सूर्यस्य पावमूलोपस्याने वर्तत इति बलबरखलु उर्वदयागुरकिण्ठतास्मि ।)

सहप्रत्या---सिह् ! बार्स्य वो प्रण्योध्यासिणेहं । तदो तदो । (सिख ! जाने युववीरन्योन्यस्नेहन् । ततस्ततः ।)

निवलेला — तदो इमार्ड विवसार को खब्ज जुलाती सि परिशयाणद्विवाए मए प्रक्वाहिर्द उवलट । (ततः एतेषु विवसेषु को न लजु वृत्तान्तः इति प्रशिषधानस्थितया मयास्याहितमुगमन्यम् ।)

महजन्या---[सावेगम्] सहि कीरिसं तं। (सखी की हशं तत्।)

चित्रलेखा—[सकरुणम्] उब्बसी किल तं रविसहामं राएसि म्रमण्येषु लिवेसिवरण्यपुरं गैण्हम गंममाबरण्यणं विहरिद् गदा । (उर्वशी किल तं रतिसहायं राजियममास्येषु निवेशितराज्यपुरं गृहीस्वा गन्यमादनवनं विहर्नुं गता ।)

ं सहजन्या—[सन्नाघम् ।] सो एएम संभोधो जो तारिमेसु पवेसेसु । तवो तवो । स नाम संभोगो यस्ताहरोषप्रदेशेषु । तत्मतः ।)

वित्रतेला — सहि क्कु मंबाइगीए पुलियोषु गवा लिझवापकाव केलीहि कीलमासा विज्ञायर-वारिमा उदयवदी लाम देस राएसिएा सिज्ञाइक लि क्रुविदा उक्की। (तत्र बहु सन्वाध्नियाः पुलिनेषु गता निकतापर्वतकेलीभिः क्रीडन्ती विद्यावरदारिकोदयवती नाग तेन राजिया। विध्याति पिता उदेवी।)

वित्रतेला—[दुःसी होकर] ससी ! यहां भगवानु मूर्यंकी सेवाके निये सब प्रप्यराघों की पारी वंशी हुई है। प्राज मैं भी प्रपती पारीपर आई थी थीर इसीलिये प्राज उर्वसीको स्मरुख करके मेरा जी बड़ा स्थाफल हो उठा है।

सहबन्या—सक्षी,यह तो मैं जानती हैं कि तुम दोनों एक दूसरेको बड़ा प्यार करती हो । हाँ,तब !

चित्रलेखा----यह सोचकर जब मैंने उसका कुशल-समाचार जाननेको घ्यान लगाया तो जान पड़ा कि वह बड़े संकटमें पड़ गई है।

सहजन्या--[घबराकर] सकट कैसा सस्ती?

चित्रलेखा — [क्याई-साहोकर] विहार करनेके लिये वर्षशी गंवमादन पर्वतपर झपने प्रेमी राजा पुरूरवाको साथ लेकर गई थी जो राज्यका काम मंत्रियोंको सौपकर उसके साथ गए थे।

सहजन्या—[प्रशंसा करती हुई] ऐसे सुन्दर प्रदेशमें संभोग करना तो सच्चा संभोग कहलाता है। हाँ, तो फिर क्या हुमा?

चित्रलेखा—वहाँजब वह मंदाकिनीके तटपर जाकर बालुकेटीले बना-बनाकर खेल रही भी, उस समय वह देखती क्या है कि उदयवती नामकी एक विद्याभरकी कम्याको राजा वैठे पूर रहे हैं। बस इसी बातपर उर्वशी बिगढ़ सड़ी हुई। सहजन्या — होदब्यं । दूराच्द्रो क्लु परंगम्रो ग्रसहरागे । तदो तदो । (प्रवितव्यम् । दूरारूद्रः कलु प्ररायोज्यहनः । ततस्ततः ।)

िन नेनेका — तवो सा भट्टिगो सञ्चलकं सप्पडिवन्त्रनाम्मा गुवसाव संगूदिहमधाविषुपरिवदेव-वाल्यिसमा इनिवचानल्परिहरिलन्त्रं कुमारवर्ल् पविद्वा । पवेसालंतरं स कारण्लोवंतवसित्रवा भावेल परिलवं से कव्य । (ततः सा भर्त्-गुनवमर्धानवयमाना गुरुधानसमृदहृदया विस्मृदरेवता-नियमा भ्योत-परिल्वं कुमारवन प्रविच्टा । प्रवेशानन्तरं व काननोपानवर्गत सतायावेन परिशासस्या क्ष्पम् ।)

सहजन्या—[संशोकम्] सब्बम् शास्त्रि विहिशो श्रातंत्रशालमं शाम । नेत्य तारिसस्त सञ्चासस्य कम्म एक्य पृक्कवे कम्युगरिसो विस्तृतामो संबुत्तो। वह किमबस्यो सो रायसी । वर्षेवा नास्ति विवेदसङ्कतीयं नाम । येन ताहशस्यानुरागस्यायमेनंकवदेश्यादृषः परिखामः संबृत्तः । स्य किमबस्यः स राक्षिः ।)

चित्रलेखा—सो वि तस्सि एव्य काल्स्से पिग्नवर्ग विविष्णतो ग्रहो-रत्ते प्रविवाहेवि। [नभोवकोवय] इमिला उस्स सिब्बुबास्सं वि उक्कंटाकारिस्स मेहोबएस प्रसस्याहीस्से हिम्सिवि।

## [नेवच्ये जन्मिलका] सहन्रारिदुक्खालिदुर्जे सरवरत्रीमसिखिदुर्जे । अविरलवाहजलोग्लजे तम्मड हंसी-जन्नले ॥३॥

(सोऽपि तस्मिन्नेव कानने प्रियतमा विविन्तन्तहोरात्रानितवाहमति । एतेन पुनर्गनृबृतानामप्यु-स्कष्ठाकारिशा मेघोदयेनानवांधीनो भविष्यति ।

> (सहचरीदु:सालीढं सरोवरे स्निग्धम् । धविरलबाष्यजलाई ताम्यति हसीयुगलम् ॥)

सहजन्या— हाँ, यह हो सकता है। क्योंकि अब प्रेम बहुत बढ़ जाता है तब ऐसी बार्ते सही नहीं जाती। हाँ, तब !

चित्रलेका — घरत मुनिके बापसे उसकी बुद्धि ऐसी मारी गई कि राजाकी मनुहारको उसके द्वकर मा दिया और कालिकेयके नियमका ध्यान छोड़कर वह उस कुमारवनमें बैठ ही तो गई बहा कियों के जानेकी रोक थी। बस, ज्योंही वह घुसी त्योंही वह कुमार-वनके बादेपर सता बन गई।

सहजन्या—[शोकके साथ] सचपुत भाग्य किसीको नहीं खोड़ता। बताइए, कहाँ तो ऐसा प्रेम भीर कहाँ उसका ऐसा उल्टा फल। घच्छा, भ्रव उन राजियको क्या दशा है ?

चित्रलेखा— वे भी उसी वनमें प्यारीको दिन-रात क्षोजते हुए प्रपने दिन विद्या रहे हैं। [साकाशकी भीर देखकर] सुक्षी लोगोंके मनमें भी चाह भरनेवाले इन बादलोंको देखकर तो उनका जी ही हुट गया होगा।

े[नेपथ्यमें जम्मलिका नामक गीतिके साथ]

[अपनी सबीके दुःखमें चवराई हुई और एक दूसरीको प्यार करनेवाली दो हंसिनियाँ आविति आँसू बहाते हुए तड़ानके तीरपर वैठी सिसक रही हैं।।३।।] सहजन्या—सहि ! ए। क्बु तारिसा धाकिविवितेसा विरं हुक्कमाइएते होत्ति । तां धवस्सं किपि ध्रखुगहिएतिमरा भूवीवि सवाश्रमकारएं हविस्सवि । [प्रापी दिशं विलोक्य] ता एहि । उदर्धपृहस्स मध्यवरी सुक्कस्स उबहुरएं करेन्ह ।

[नेपस्ये खण्डधारा]

चितादुम्मित्रमाणसित्रा सहत्रारिदंसस लालसित्रा । वित्रासित्र कमलमणोहरए विहरह हंसी सरवरए ॥४॥

(सखि न खलु ताहवा म्राकृतिविशेषाश्चिरं दुःखमागिनो भवन्ति । तदवश्यं किमप्यनुपहिनिमित्तं भूगोऽपि समागमकारणं भविश्यति । तदेहि । उदयोन्युखस्य भगवतः सूर्यस्योपस्थान कुर्वः ।

> विन्तादूनमानसिका सहचरीदर्शनलालसिका। विकसितकमलमनोहरे विहरति हसी सरीवरे।)

> > [इति निष्कान्ते]

।। प्रवेशकः ॥

(नेपथ्ये पुरूरवसः प्रावेशिक्याक्षिप्तिका)

गहर्षा गइंदणाहो पित्रविरहुम्माश्रपत्रलित्रवित्रारो । विसइ तरुकुसुमकिसलत्रभृतित्रिखित्रदेहपव्भारो ॥५॥

(गहन गजेन्द्रनाथः प्रियाविरहोन्मदशकटितविकारः । विश्वति तदकुसुमिकसलयभूषितिनजवेहप्राग्मारः ।) [ततः प्रविश्वति साकाशबद्धलक्ष्यः उन्मस्तवेषो राजा]

सहजन्या—सक्षी ! ऐसे भाग्यशन् पुरुर बहुत दिनोतक दुली नही रहते। इसिनय कोईन कोई ऐसाकारल स्नाहं। जायगाकि ने दोनो फिर मिल जायेंगे पूर्व दिखाको स्नोर देखकर] सो सूर्य निकल स्नाए हैं। स्नाम्नो हम लोग सूर्यको प्रार्थना करें।

(नेपथ्यमें खण्डवारागीतिके साथ)

चिन्तासे सनमनी भौर भ्रपनी सखीसे मिलनेको भ्रघीर हंसी किले हुए कमलीसे लुभावने स्नगानेवाले तालावमें विहार कर रही है।।४॥

> [दोनों जाती है] ।। प्रवेशक ।।

(नेपच्यमे पुरूरवाके प्रवेशके लिए गीतका गान)

[यह बड़ा-सा हाथी धपनी प्यारोके विछोहमें पानत होनेके कारण धपने मनकी व्याया प्रकट करता हुधा-सा पेड़ोके फूर्जो भीर कोमल पत्तींसे भ्रपने बड़े शरीरकी सवाता हुधा बनमें चला भारहा है।।।।।

[भाकाशकी मोर मुँह उठाए हुए भीर पागल-जैसा वेश बनाए हुए राजाका प्रवेश ।]

राजा—[सक्रोधम्] म्राः हुरात्मन् रक्षः। तिष्ठ तिष्ठ । मे प्रियतमामादाय पण्छति । [विलोक्य]हत्तः ! क्षैलशिक्षरादृगानमुत्यत्य वार्गमीमभिवर्षति ।

(नेपथ्ये)

हिस्रस्राहित्रपित्रदुक्सस्रो सरवरए धुदपक्सस्रो । वाहोवग्गिस्रणुत्रसस्रो तम्मह हंसजुत्रासस्रो ॥६॥

> (हृदयाहितप्रियादुःस्तः सरोवरे धृतपक्षः । बाष्पापवस्गितनयनस्ताम्यति हसयुवा ।)

[सोष्ठं गृहीत्वा हन्तू घावनु विभाव्य सकरुगाम्]

कषम् – नवजलघरः संनद्घोऽयं न दक्षनिशाचरः सुरधतुरिदं दूराकृष्टं न नाम शरासनम् । अयमपिपदुर्घारासारो नवाणपरंपरा कनकनिकपस्निग्धा विद्युत्प्रिया न ममोर्थशी॥७॥

> (नेवय्ये) महँ जाशिञ्जँ मिञ्चलोञ्जर्शी, श्विसञ्चरु कोह हरेड् । जाव खु खनतडसामलि, धराहरु वरिसेड् ॥८॥

(मया ज्ञातं मृगलोचनां निशाचरः कोऽपि हरति। यावन्तु नव तडिच्छयामलो घाराघरो वर्षात।।) [विचिन्त्य सकरणाम्] क्य नु खखु सा रम्भोडणता स्यात्।

राबा — [क्रोधने] बरे, लडा रह दुष्टु राक्षस ! लडा रह! तूमेरी त्रियतमाको निण् चलाजारहाहै ? [देलकर] बरे! यह पहाडकी चोटीले ब्राकाशमे उड़कर मुफलर बाख बरसाने लगा।

#### (नेपध्यमे)

्यह जवान हस सपनी प्यारीके विखोहमे पत्त फड़फड़ाता हुआ सौखोंने सौसू भरे तालावमें वैठा सिसक रहा है ॥६॥

[एक डेला लेकर मारने दौड़ता है, पर किर ठीक समफ्रकर करुणाके साथ।] घरे, यह तो प्रभी-भभी बस्तनेशला बादल है, रालत नहीं। इसमें यह खिचा हुआ इन्त्रचपुण है, रालतका मनुज नहीं। धौर ये जो टप-टप बरख रहे हैये बाखा नहीं है, बूँदे हैसीर यह जो कसीटी पर बनी हुई सोनेकी रेखाके समान चमक रही है, यह भी भेरी प्रिया उन्दंशी नहीं है, बिजली है।।।।।

(नेपध्यमे)

मैंने समका या कि मृगके समान प्रांखोंवाली मेरी प्यारीको कोई राक्षस हरकर विए वका जारहाहै, पर यहाँ केवल विजवीको चमकाता हुआ काला बादल पानी बरसा रहा है।।।।। तिष्ठेतकोपवशात्त्रभावपिहिता दीर्घे न सा कृष्यति । स्वर्गायोत्पतिता भवेनमयि प्रनमीवार्द्रभस्या मनः । तां हर्तुं विबुधद्विषोऽपि न च मे शक्ताः पुरोवर्तिनीं सा चात्यन्तमदर्शनं नयनयोपतिति कोऽयं विघिः ॥६॥

सा चारयन्त्रमस्यानं नयनयायातातं काउय विषयः ॥६॥ [इति दिगोऽज्ञायय विनःश्वायमः ॥ वये परावृत्तभागवेषानां गुःखं दुःखानुवन्ति । कृतः ।— अयमेक्रपदे तथा वियोगः प्रियया चोपनतः सुदुःसहो मे । नववारिधरोदयादहोभिभीवितच्यं च निरातपत्त्वरम्यः ॥१०॥ जलहर संहर एहु कोपहँ आहतस्यो

अविरत्नशारामार दिसाग्रहक्तेत्रओ । ए महुँ पुहर्वि भर्मतो जह पिश्रँ पेक्सिमि तन्त्रे जंज करीहिसि तंत सहीहिमि ॥११॥

( जलघर संहरेतं कोपमाज्ञतः प्रविरत्नधारासारदिशामुक्कान्तः । ए महं पृथ्वी भ्रमन्यदि प्रियां प्रेक्षे तदा यदास्करिच्यम् तत्तरसहिन्ये ॥)

[ विहस्य ] पुषेव सतु मया मनसः परितापदृद्धिष्येक्यते । यथा मुनयोऽपि व्याहरन्ति —. राजा कालस्य काराणुनिति । तिक्तिमहं जसवसमयं न प्रत्याविकामि ।

गंधुम्माइत्र महुत्र्यरगीएर्डि बज्जेतीर्डि परहुत्र तुरेहि। पसित्र्यपवकुन्वेलित्रपन्लवशिष्ठरु सललित्राविविदय्यारेष्ठि शब्द कृपय्ररु ॥१२॥

> ( गन्धोन्मादितमधुकरमीतैः, वाद्यमानैः परभृततुर्यैः)

[दु:खंके सोचकर ] वह केलेके समान जीवोवाली सुन्दरी कहीं गई होगी ? कहीं वह क्रोवमें साकर सपने देवी प्रभावसे खिथ न गई हो पर साजतक उसने इतनी देर कभी नहीं की या कहीं वह स्वयं ही न चली गई हो। पर यह हो नहीं सकता क्योंकि वह मुक्ते तो जी-बानसे प्यार करती है। देवतायोंके बाबु राक्षस भी उसे मेरे सामने से हुःकर नहीं ते वा सकते, फिर की मुक्ते वह कहीं दिखाई नहीं दे रहीं है। यह लीत दुर्मा हो।। [ वारो मोरे देखकर लंबी सौत किता ] मेरे पुर्के भागवालोंके तिये तो सापति पर सापति साया ही करती है। क्योंकि — कहां एक भोर तो प्रियाका ऐसा विकोह जो तहां नहीं जा रहा है और कहीं दूसरी भीर ऐसा सुत्रवना दिन जो बावलोंके उटनेसे सौर पूपके खिला जानेसे सौर भी लुसावना हो गया है।।१०।।

. [ लगातार बरसनेते वारों घोर फीले हुए हे बादल ! इस समय तुम मेरे कहनेते घपना क्रोब रीक ली। पृथ्वीपर प्रमुक्त जब मैं धपनी प्रियाको पा जाऊँ तब तुम जो-जो करोने वह मैं तिर-बावे लेकर सहैंगा !!राः] [ हॅंडकर ] मैं मकार हो कर घपने मनकी रीड़ाको जों ही बड़ा रहा हूँ। क्योंकि मुनि लोग मो कहते हैं कि राजा जैसा समय चाहे, वैसा समय ला सकता है, ती मैं इस वार्षके समयको ही क्यों न साजा हूँ। प्रसूतपवनोदेल्लितपल्लयनिकरः । सुललितविविषयप्रकारं नृत्यति कल्पतदः ॥ ) अथवा न प्रत्यादिशामि जलदसयं यहत्रायुवैष्यरेच लिङ्कोभम राजोपचारः सन्प्रति ।

धाराहारोपनयनपरा नैगमाः सानुमन्तः ॥१३॥

भवतु । किमेवं परिच्छवदलाघया । याववस्मिन्कानने तां प्रियामन्वेषयामि ।

(नेपच्चे) दश्जारिहको अहित्रं दुहित्री निरहाखुगत्रो पश्मियरत्रो। गिरिकाखाखए कुसुग्रुञ्जलए गजजूहवई बहुस्तीखगई॥१४॥

( दिवारहिंदोऽधिक दुःखिती विरहनुगतः परिमन्यरः ।

( दिवारहिंदोऽधिक दुःखिती विरहनुगतः परिमन्यरः ।

पिरिकानने कुणुमोज्ज्यने गण्यप्रतिदेश्वतीत्यातः ॥ )

[ परिक्रम्यावकोक्य च ] हतः हतः ! व्यवित्तारम् मे संतीयनीमव संदुत्तम् । कुतः—

ग्रारक्तराजिमिरियं कुसुमैन्वकृत्द् लीसल्लिगर्भैः ।

कोपादन्तर्वाष्पे स्मर्यति मां लोचने तस्याः ॥ १ ॥॥

कोपादन्तवोष्पे स्मरयति मां लोचने तस्याः ॥१५॥ इतो गतेति कथं न तत्रभवती मया सुचियतस्या। यतः—

[ सुगम्बसे फूमनेवाल भीरोके गानेके साथ-साथ भीर कोयलकी बोलीमे वजनेवाली बंसियोको ध्वलिसे गूँजते हुए पवनसे जिल करवहलाके कोमल पर्या हिल रहे हैं, वह देखी कैसी सुन्दरासि ध्वल्य स्थान कार है। हिन्दा हिन्दा है। है। हिन्दा है। है

ि निषयमें ] [प्यारीके विरहसे घत्यन्त दुखी होनेसे यह हायी फूलोसे उजले इस पहाड़ीमें धीरे-धीरे पून रहा है।।१४।।]

[ पूनकर फीर देखकर ] हाय ! हाय ! छाय हूँ इते-दूँ इते मेरी पीझाको फीर भी बड़ानेबाला यह फीर दूखरा मिल गया। क्योंकि इस नये कन्यलांके पेड़के जल मरे साल फूलोंको देखकर मुफ्ते उर्वेशीके उन नेत्रोंका स्मरण हो धाया वो क्रोचसे लाल हो गए थे धीर विनमें मीस खलक आए थे ॥१६॥ फिर, यह मुक्ते कैसे लान पड़ेगा कि बह किचरके पद्भयां स्पृशेद्वसुमतीं यदि सा सुगात्री मेघाभिष्टष्टसिकतासु वनस्थलीषु । पश्चान्नता गुरुन्तिस्वतया ततोऽस्याः दृश्येत चारुपद्पङ्क्तिरलक्तकाङ्का ॥१६॥

[परिक्रम्यावलोक्य व सहवंम्] जपलब्यमुगलकाल वेन तस्याः कोवनाया मार्गोऽन्तुनीयते । हृतोष्टरागीनीयनोद्विनदुभिः निमञ्जनामेनिपतद्भिरहितम् ।

च्युतं रूपाभिन्नगतेरसंशयं शुकोदरश्यामभिदं स्तनांशुक्य् ॥१७॥ भवतु । प्रायस्ये तावत् । [परिकान्य विभाव्य च साल्रम्] क्यं सेन्नगोपं नवशावत्तमिवस् । कृतो न बल् निर्काने को प्रिया-प्रवृत्तिरवगमितस्या । [शिक्षानं रूप्टवा] प्रये ! क्रयसालारोच्छ् व-

आलोकयति पयादान्प्रवलपुरोवातताडितशिखयडः । केका गर्भेण शिखी द्रोननमितेन कष्ठेन ॥१८॥ [उपेल्य] मब्दु । यावदेनं पृच्छामि ।

(नेपध्ये)

सितशै लेयस्थलीयावारामारूढः---

संपत्तविद्धरण्यो तुरिश्चं परवारण्यो । पित्रग्रम-दंसण्-लालसभी गत्रवरु विम्हिश्च-माणसभी ॥१६॥

गई हैं यदि वह मुन्दरी वर्षासे भीगों हुई बालूबाने इस वनकी घरतीपर चलती तो महाबरसे रंगे हुए उसके मुन्दर पैरोंकी ऐसी छारें दूरतक अवस्य दिवाई देती वो उसके नितन्नीके भारी होनेके कारण एकियी धोर गहरी होती ।।१६।। इसर उसर प्रमर हर्षके साथ ]मुफे कुछ-कुछ तो ऐसे चित्र मिल रहे हैं, [जिनसे में कुछ-कुछ युद्धान लगा सकता है कि वह क्रोधित देवी कियरसे गई हैं— वर्षोंकि मुगोके ऐट-जैसे हरे रायाची उसकी चोली यही है जिसपर उसके आंखुसोंके खुनकर प्रोटोंके गिरे हुए लाल रंगको बुंदिकर्या दिवाई दे रही है धीर अक्षेत्र क्षेत्र इस्त्र होते चलता देते हैं है पर अक्षेत्र के क्षेत्र के इस्त्र होते चलता है तो मैं रसे उटा लेता हैं। [पुमकर उसे देखकर रोजे हिंदी है धीर अही होते हैं है अब इस हम सुनसाम वनने प्यारीका ठिकाना कहाँसे चलता। [मीरको देखकर] परे! वचित्र आप खोड़नेवाली चट्टामपर देटा हुआ थीर सामनेके अवस्य प्रवस्त्र हितराती हुई कर्मणीवाचा यह मीर परामी देखकर से उटा हमा थीर सामनेके अवस्य प्रवस्त्र है। [पाकर क्षेत्र हक्त है। हि धीर प्रवास करने प्रवास करने प्रवास करने करता हुया वादकोंको देख रहा है।। [पास वाकर] प्रच्छा, वर्ष हितराती हुई कर्मणीवाचा यह मीर परामी देखकर से उटा हमा करता हुया वादकोंको देख रहा है।। [पास वाकर] प्रच्छा, वर्ष हितर हितर हमें के उटा हमा करता हुया वादकोंको देख रहा है।। [पास वाकर] प्रच्छा,

### (नेपथ्यमे)

[बु:अपसे मरा हुमा भवनी प्रियतमाको देखनेक लिये सभीर भीर सपने शत्रुको पछाड़ देनेबाखा यह बड़ा-सा हामी मनमें चवराया हुमा-सा बड़े देवसे चला जा रहा है ॥११॥] (सम्प्राप्तविसूरणः स्वरितं परवारणः। प्रियतमदर्शनलालसो गजवरो विस्मितमानसः॥) प्रिम्जलि-बदच्वा

वंहिला पहँइअ अब्भेत्यिअस्मि क्रीअवस्वहि मंता एत्थ वर्षे भन्मते जहपहँदिही सामहुकौता।

शिसम्महि मिश्रंकसरिसवश्रशा हंसगई

ए चियहे जाशीहिसि श्राञ्जविस्तुउ तुज्क सईँ ॥२०॥ (बहिल स्वामित्यन्त्रपेये प्राचक में तत् प्रत्र वने भ्रमता यदि स्वया-हष्टा शा मम कान्ता।

निशामय मृगाङ्करश्यवना हसगतिः धनेन चिक्कं न श्रास्थरस्थास्यात तव मया॥) नीलकएठ ममोरकएठा वनेऽस्मिन्वनिता त्वया।

नीलक्षरठ ममोत्करठा वनेऽस्मिन्वानता त्वया। दीर्घापाङ्गा सितापाङ्ग रूटा रहिटचमा भवेत्॥२१॥

[िनोक्य] कथमदर्शव प्रतिवचनं नितत् प्रवृत्तः । किं नु ससु हर्वकारत्यस्य । [विचिन्त्य] स्रो जातम्—

मृदुपबनविभिन्नो मरित्रयाया विनाशात् । घनक्षिरकलापो निःसपत्नोऽस्य जातः । रतिविगलितवन्ये केशपाशे सुकेरयाः । सति क्रसमसनाथे कं इरेदेष वहीं॥२२॥

भवतु । परध्यसम निवृति न बालु एनं पृथ्छामि । [परिक्रम्यावलीक्य न ] प्रये हयमातवान्त संबुक्तितमवा जन्त्रविटपमध्यास्ते परभुता विद्युक्तमेषु पण्डिता जातिरेवा । यावदेनामम्यर्थये ।

[हाव जोक़ते हुए] बिरे मोर। विं तुनसे प्रायंता करता है कि यदि पूमते-फिरसे तुमने भेरी बोर्द हुई प्यारी कहीं देवी हो तो मुक्ते बतायो। मुनो! उसका मृह चन्नयाके समान है और उसकी वाय हुंद जैसी है। बस, में जो चिद्ध तुम्हें बता रहा है उतनेसे हो पुम उसे महबान कोरों।।२०।।]

उन के कोनोंको को बांबा के मोर! क्या तुमने मेरी उस प्रियतमाको इस बनमें देखा है जिसको आंखें बढ़ी-बढ़ी हैं, जिसके लिए में ब्याकुल है और जो ऐसी मुन्दर है कि बढ़, उसे देखे हो बनता है। १२१। विश्वकर] बगा, बिना उत्तर दिए ही यह नावजे सव गया। यह इतना मनन क्यों हो रहा है? [कोकर] हाँ समक्र नया—नेरी वियाकों बोजोंके इसके मन्द मन्द पवनसे खितराए बादलोंके उपान मुन्दर पंजोंको सजानेवाखा माज कोई नहीं रह गया है। माज यदि वह मुन्दर बालोंबालो होती, जिसके चुके हुए बालोंमें कुल गुँवे हुए होते तो उसके सागे इस मोरकी सोमाको पूछता कीन ॥१२१। माज्य प्राचका है इसके इसके इस में बात नहीं कहेंगा। [मूगकर सोर देखकर] सरे यह वह नहीं कहेंगा।

(नेपध्ये)

विजन्मरशंकाश्यशलीशयो दुवलविशिग्गयवाहुप्पीष्टयो। द्रो सारिम हिम भागंदस्रो संवरमाशे ममह गहंदस्रो॥२३॥

(विद्यायरकाननलीनो दुःसविनिर्गतवाष्योत्पीदः । दूरीस्सारितहृदयानन्दोऽम्बरमानेन भ्रमति गजेन्द्रः ।) [इति नर्तित्या वलन्तिकयोपसृत्य जानुम्यां च स्थित्वा ] हेले हेले ।

[धात नातस्य बनात्तक्यासमृत्य जानुस्या च स्थवना] हत हत । परहुत्र महुरण्लाविश्च कंती संद्यावश्च सच्छंद भर्मती । जह पहुँ पिश्चश्चम सा महु दिही ता आश्चक्खहि महु परपुटी ॥२४॥

(परभृते ! मधुरप्रलापिनि कान्ते नन्दन वने स्वच्छन्दं भ्रमन्ती । यदि त्वया प्रियतमा सा मम हृष्टा तह्यांचक्ष्व मे परपुष्टे ।)

भवति ! त्वां कामिनो मदनदृतिग्रुदाहरन्ति मानावभङ्गनिपुणं त्वममोघमस्त्रम् । तामानय प्रियतमा मम वा समीपं मां वा नयाशुक्तलभाषिण् यत्र कान्ता ।।२५॥ किमाह भवती । कवं त्वामेवमनुरक्तं विहायतता इति [यत्रतोऽवजोवय] प्रत्योतु भवती।

कुषिता न तु कोपकारणं सकृदप्यात्मगतं स्मराम्यहस् । प्रभुता रमणेषु योषितां नहि भावस्खलितान्यपेचते ॥२६॥ [ससंभ्रममुप्रविषय सनन्तर जानुस्यांस्वित्य कृषिता इति पुतः पठित्या उत्थाय विकोक्य च ।]

[संसंभ्रममुप्रविषय धनन्तर जानुभ्यां स्थिता कृषिता इति पुनः पठित्वा उत्थाय विलोक्य च । कयं क्याविक्केदकारित्तो स्वकार्यं एव व्यासक्ता ।

बैठी हुई है। पक्षियोमें कोयल ही सबसे चतुर समक्ती जाती है। चलूँ, इसीसे पूछू।

(नेपस्यमें) [विद्यापरोंके वनमें छिपा हुमा, दुःसमे ग्रीमू बहाता हुमा ग्रीर हृदयका मानन्द स्रोकर यह कड़ा-सा हाथी बादलके समान चून रहा है।।२३।।

[वलन्तिका रागके साथ नाचता हुआ आगे बढ़कर घुटने टेककर]

[धरेरेरे! मीठा-मीठा कूकनेवाली सुन्दर कोयल! यदि इस नन्दन बनमें मनचाहे

देंगसे उड़ते-फुड़कते हुए तुमने कहीं मेरी प्रिया देखी हो तो बता दो ॥२४॥

देवी ! कामी लोग पुन्हे मदनकी दूती बताते हैं घीर मानिनी क्रियोंका कठना द्र करनेके लिये तुम प्रकुक हीयगार वसकी जाती हो। इसिनये या तो मेरी प्रियतमाओं मेरे लास होने का बाये या फिर हे मिठवोली ! तू ममुक्ते हो उसके पास कटन ते न जाकर पहुँचा हो। प्रश्ता क्या कहा तुमने ? कि तुम्हारे इतना प्यार करनेपर भी वह पुन्हे छोड़कर क्यों चली गई? [घाये देखकर] सुनो ! मुक्ते एक भी बात ऐसी स्मरण नहीं माती विसयर कठकर वह गई। देली ! फ्रियों तो से हैं है प्रयन्ते पतियोंपर सान जमाए हती है, इसिनये यह धावस्थक नहीं कि तित लोई खरपांच है कर देवा के क्रीय करें। एइती है, इसिनये यह धावस्थक नहीं कि तीत लोई खरपांच है कर देवा के क्रीय करें। एइती है,

झथवा

महद्दिप परदुःखं शीतलं सम्यगाष्टुः प्रखयमगख्यित्वा यन्ममापद्गतस्य । अधरमिव मदान्धा पातुमेषा प्रवृत्ता फलमभिम्रुखपाकं राजजम्बुद्रमस्य ॥२७॥

एवंपतिऽपि प्रियेव से मञ्जूष्यतित न से कोपोऽस्याम् । सुक्यास्त भवती इती वसी साम्यामस्तावत् [परिक्रम्य कर्स्स दर्शा ] स्रवे दक्षिस्तेन बनवारी प्रियाचरस्तिनेवेषस्ती सुपुररवः श्रूयते यावदेनसनुगच्छामि [परिक्रम्य]

(नेपध्ये)

पित्रत्रमित्रहिक्लामित्रवत्रागुञ्जो त्रविरत्तवाहजलाउन्तण्याणुजो । दुसहदुक्खविसंटुलगमणुञ्जो पसस्त्रिउरुतावदिवित्राज्ञांगुञो । स्राहेत्रं दुम्मित्र-माणुसञ्जो काणुणुँ भमइ गइंदञ्जो ॥२८॥

> (प्रियतमा विरहम्मान्तवदनोऽविरलगाञ्पजलाकुलनयनः । दु:सहं दु:स्रविसंग्ठुलगमनः प्रमृतगुरुतापदीप्ताञ्जः । प्रथिकं दुनमानसः कानने भ्रमति गजेन्द्रः ।।)

[मनन्तरे द्विपदिकया दिशोऽवलोक्य]

(नेपध्ये)

पित्रकरिगी-विच्छोइस्रश्रो गुरुसोत्रागल-दीविस्रस्रो । वाइजलाउललोत्रगस्रो करिवरु भमः समाउलस्रो ॥२६॥

बया! मेरी बात पूरी होनेसे पहने ही यह प्रपत्ने वाग्येमें लग गई दूसरेका दुःस्न किसना भी प्राप्तक हो, पर लोग उसे कम हो समझते हैं। इसलियों मुक्त विपरिक्ते मारेकी बात अनुनी करके यह कोयल पकी हुई फरेना लागुनोंका रस पीनेने उसी प्रकार प्रांच मुस्कर लगी हुई है, जैसे कोई मतवासा प्रपत्नी प्यारीके घोटोंका रस पीने जग रहा हो। पश्चा पर खब कुछ होनेपर भी यह गाती है मेरी प्यारी के सनान हो, इसलिय में इसपर कोच नहीं करता। तुम बेंटी रही पुलसे। इम ही यहाँसे चले जाते हैं। [पूमकर पुलता हुपा] मेरी इस बनके दिख्ला की धोरते प्यारीके विश्वभीकी-सी फत-फन सुनाई दे रही है। चर्चू उसर हो चलकर देखूँ। [पूमता है।]

(नेपच्यमें)

[प्यारोके विद्योहसे यका हुया, नवनोसे प्रोपुर्घोकी चारा बहाता हुया, नये प्रयार दुःखके कारण रक रककर चलनेवाला और प्रत्यन्त शोकसे जलते हुए शरीरवाला यह दुखी हाची वनमें इघर-उधर घून रहा है।।२८।।

(नेपध्यमें)

[दो पग चलकर चारों झोर देखता है।]

[अपनी प्यारी हविनीके विश्वोहकी अयंकर आगर्ने जलता हुआ और रोता हुआ यह हाची स्थाकुल होकर घूम रहा है।।२६।। ( त्रियकरिस्मीवियुक्तो गुरुशोकानसदीप्तः । बाष्य-जलाकुल-लोचनः करिवरो भ्रमति समाकुलः ॥ )

[सकरणम्] हा धिक् कष्टम्।

मेघश्यामा दिशो दृष्ट्वा मानसोत्सुकचेतसाम् । कृजितं राजहंसानां नेदं नृपुरशिक्षितम् ॥३०॥

भवतु । यावदेते मानसोत्सुकाः यतित्वएः सरसोऽस्मान्नोत्पतिन्त तावदेतेम्यः प्रियाप्रवृत्ति-रद्यसम्प्रितच्या । [ उपसुरय ] भो ! भो ! क्रसविहङ्गमराज ।

पथात्सरः प्रतिगमिष्यसि मानसं तत् पाथेयम्बत्सृज विसं प्रह्णाय भूयः । मां तावदुद्वर शुचो दयिताप्रवृत्या स्वाधीत्सतां गुरुतरा प्रस्पयिक्रियेव ॥३१॥ .

ब्रवे ! ययोग्नुको ! विनोक्यति यया मानसोत्कुकेन मया न लक्षितरवेवं वचनमाह । रे रे हंसा कि गोइजड़ गइश्रणुसारें महुँ लक्स्विजड़ । कहुँ पहुँ सिक्स्विउ ए गह लालस सा पहुँ दिट्टी जहग्रमरालस ॥२२॥

(रे! रे! हस कि गोप्यते गत्यनुसारेण मया लक्ष्यते । केन तव शिक्षिता एषा गतिर्लालसासात्वया दृष्टा जघनभरालसा।।)

यदि हंस गता न ते नतभूः सरसो रोधिस दर्शनं शिया मे । मदसेलपर्द कथं जु तस्याः सकलं चौर गतं त्वया गृहीतम् ॥२२॥ मतभ्र [ इति मञ्जलि बद्धा ]

[दु:सके साथ] हाय, हाय। कंसे दु:सकी बात है कि जिसे मैं घरनी प्यारीके विद्धापोंकी मन फन समक रहा था वह जन राजहींकोंकी कुक है जो उठे हुए बावलोंकी घोंग्यारी देखकर मानसरोदय जाने को उताब है। सामसरोदय जाने को उताब है। पास के किया है। इससे पहले हो में हनसे प्रयो प्यारीका ठिकाना पूछकर देखता है। वास जाकर] हे जस-पिताय ! तुम मानसरोदय पीछे जाना घोर यह जो संबलके सिये तुमने कमसनातों तोड़ सो है, हन्हें मभी छोड़ दो, फिर से लेना। पहले तुम मुक्ते मेरी प्यारीका समाचार देकर मेरा उद्धार करो, क्योंकि सज्जन लोग ध्रपने मिनोंको सहायता देता प्रयो क्याच्या रहता हो तहीं।

[ घरे हंस ! तुम खिरा क्या रहे हो। तुम्हारी वालते ही मैं सब कुछ समक्र गया। बताघो यह सुन्दर बाल तुमने सीखी कहाँ से ? तुमने उस प्यारीको घवश्य ही देखा है वो नितन्त्रोंके भारके बीरे-बीरे बलती है।।२२॥ ]

यदि तेंने उस बौकी वित्तवनवाली मुन्दरीको इस सरोवरके तीरपर नही देखा, तो बता रे चोर ! तेंने उसको वह मदसे इठलाती जननेवाली मुन्दर जाल कही से पा ची।।इश। इससिये [हाद ओड़कर ]हेहंस ! मेरी जिस प्यारीकी चाल तुमने चुरासी है,

### ्हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिरस्यास्त्वया हृता । विभावितैकदेशेन देयं यदभियुज्यते ॥३८॥

[ विहस्य ] एव चौरानुदासी राजेति भयादुस्पतितः । यावदन्यमवकाशनवगिहिष्ये । [ परिक्रम्यावलोक्य च ] स्रयमिदानीं प्रियासहायभ्रकवाकः । तावदेनं पृष्ट्यामि ।

(नेपध्ये)

मंमररसित्रमसोहरए कुमुमित्रतरुवरपल्लवए । दइश्राविरहुम्माइत्रञ्जो कास्तर्स भमइ गइंदत्रो ॥३४॥

( मर्मररिंग्यतमनोहरे कुसुमिततस्वरपल्लवे । दिवता विरहोन्मादितः कानने भ्रमति गजेन्द्रः ॥)

गोरोत्र्यणा-कृंकुमवएणा चका भगइ महँ। महवासर-कीलंती घणित्र्या ग दिद्री पर्दे ॥३६॥

> ( गोरोचनाकुङ्कुमवर्णं चक्र भरा माम् । मघुवासरे कीडन्सी घन्या न इष्टा स्वया ॥)

रथाङ्गनामन् वियुतो रथाङ्गश्रोणिविम्बया । अयं त्वां पुच्छति रथी मनोरथशतैर्श्वतः ॥३७॥

कयं कः क इत्याह मासुः मा तावत्। न खलु विदितोऽहमस्य ।

उसे मुक्ते लौटा दो। क्योंकि यदि बोरके पास बोरीका बोड़ा भी माल मिले तो उसे पूरा माल देना ही पड़ना है।।२४।। [हॅनकर] यह देखों, इसने समक्त लिया न कि भैं बोरोंको दण्ड देनेवाला राजा हैं। वस इसी टरसे उड़ अत्मा। चर्चू, कहीं और खोड़ें। [ बूजकर और देखकर] यहाँ यह चकवा अपनी व्यारीके साथ बैठा है, चर्चू इसीसे पूर्खू।

#### (नेपध्यमें)

[ पत्तोंकी मधुर खड़बड़ाहटसे घरे धौर फ़ूलोंसे बदे हुए बुझोंके पत्तोंबाले इस वनमें यह प्यारी के विखोहसे पानल बड़ा-सा हाबी इसर-छवर चूम रहा है ।।३५॥ गोरोचन भीर केसरके रंगवाले हे चकते ! बताओ, कहीं नुमने बमनतके दिनोंमें खेलती हुई मेरी सोमान्यवती स्थी देखी है ॥३६॥]

हे चक्ते ! पहिएके समान बड़े-बड़े नितम्बोंबाली प्यारी**से विश्वड़ा हुआ मनमें** सैकटो मनोरव लिए हुए मैं महारवी तुमसे पूछता हूँ! ॥३७॥ क्या यह मुक्के पूछ रहा है— कीन हैं श्रेन हैं, बस रहने दो। क्या यह मुक्के बानता नहीं हैं ? सूर्य स्रोर कन्नस्वा सूर्याश्वन्द्रमसी यस्त मातामहपितामही । स्वयं हृत: पतिर्द्वाभ्याप्तर्वश्या च श्ववा च य: ॥३०॥ कवं तृष्यों स्थित:। अवतु । उपालने ताववेनम् ।

सरसि नलिनीपत्रेखापि त्वमावृतविग्रहाम् नतु सहचरीं दूरे मत्वा विरोषि सम्रत्सुकः ।

इति च भवतो जाया स्नेहात्प्रथक्स्थितिभीरुता

मियं च विधुरे भावः कान्ताप्रवृत्तिपराङ्गसुद्धः ॥३८॥ सर्ववा मरीयानां भागवेयानां विवययितः प्रभावप्रकाशः। यावरन्यमवकाशमवगाहिन्ये। [परान्तरे स्थितः] भवतु न तावद्गण्ड्यामः । [परिकम्यावनीत्य च ]

इदं रुखद्धि मां पत्रमन्तः कृजितषट् पदम्।

मया दष्टाधरं तस्याः ससीत्कारमिवाननम् ॥४०॥ भवतु । इतो गतस्य मेज्नुतयो मा भूवित्यस्मिन्ति कमलतेविनि मयुक्तरे प्रशायत्वं करिष्ये।

> (नेपच्चे) एककमनविद्वयातुरुयपरेम्मरसें। सरे हंसलुआयाओकोकाह कामरसें।।४१॥ (एककमवितातुरुतप्रेमरवेन।। सर्वित हंसपुरा कोशत कामरवेन।।)

जिसके नाना भीर दादा है धौर जिसे उर्वशी धौर घरशीने धपने भाप भ्रपना स्वामी बना तिया है, मैं वही पुकरदा हूँ।।३६।। क्यों? चुप क्यों हो नए? अच्छी बात है, मैं इसे डौटता हूँन। जब तालाबोसे तुम्हारी प्यारी कस्त्री कमलके पर्लोकी धौटसे भी हो जाती है, तब तुम उसे दूर पर्द समक्रकर क्याकर दिल्लाने लगते ही। धपनी प्यारी सती तुम इतना प्रेम करते हो कि इतना विस्त्रीह मी तुमसे सहा नहीं जाता भीर किर भी पपनी पुँठ तो देखी कि मुक्त प्यारीसे विस्त्रुहे हुएसे तुम बात करनेको भी तैयार नहीं हो।।३६।।

मेरा भाग्य हो ऐसा है कि सब कही मुझे उत्तरा ही फल मिल रहा है। चर्नू, कही धीर चलकर दूंडूँ [कुछ चलकर रुककर ] मध्या मैं ममी नहीं जाऊँगा [प्रमुक्त भीर देखकर ] यह मीरीकी पूँचते भरा हुमा कमल मुझे बरबस रोक रहा है, क्योंकि यह उर्वधीके उस मुखके समान दिलाई दे रहा है, जो घोठपर मेरे दौत लगनेपर सी-सी कर रहा हो। ॥४०॥ मध्या मक्त कमलपर मैंकराते हुए इन मीरोंसे ही पूछ देखूँ जिससे यहाँसे चले जानेपर मुझको यह तो पछतावा न रह जाय कि उनसे नहीं पुछा।

(नेपध्यमें)

[ एक ऐसा हंस तालाक्यों प्रेमके मदमें भरा खेल रहा है जिसके मनमें प्रेमका भाव श्रवानक बढ़ गया है ।।४१।। ]

## मधुकर मदिराच्याः शंस तस्याः प्रवृतिं

[विभाव्य]

वरतन्तरथवासौ नैव दृष्टा त्वया मे ।

सुरभिमवाप्स्य स्तन्ध्रखोच्छवासगन्धं यदि

तव रतिरभविष्यत्प्रएडरीके किमस्मिन् ॥४२॥

सावयामस्तावत् । [ इति परिक्रम्यावलोक्य च ] ग्रये ! एव नीपस्कंधनिवण्णहस्तः करिएणी-सहायो नायराजस्तिष्ठति । धस्मात्त्रियोदन्तमृपलप्स्ये । यावदेनमृपसर्पामि ।

(नेपध्ये)

करिसीविरहसंताविश्रश्रो । काणणे गंधुद्भ महुत्ररु ॥४३॥

(करिगोविरहसंतापितः।

कानने गन्धोद्धतमधूकर:।)

[ विलोक्य ] प्रयवा न स्वरा कार्या । न तावदयम् असर्प स्वकालः ।

श्रयमचिरोदगतपल्लवम्रपनीतं वियकरेणहस्तेन ।

श्रमिलषतु ताबदासबसुरभिरसं शक्लकीभङ्गम् ॥४४॥

[क्षरामात्रं स्थित्वा । प्रवज्ञोनय ] हन्त कृताह्विकः संवृत्तः । भवतु । समीपमस्य गत्वा पृच्छामि ।

हेर्भीरे ! मद-भरे नैनोवाली मेरी प्यारीका समाचार तो सुनाधो । [सोचकर ] या कौन जाने तुमने उसे देखा ही न हो। क्यों कि यदि तुम्हे मेरी प्रियतमाके मुक्ककी सुगन्धित स्वांस मिल गई होती तो तुम इस कमलसे थोड़े ही त्यार करते होते ।।४२।। चलें यहाँसे । [ घूमकर घीर देखकर] घरे इस कदम्बकी डालपर भपनी सूँड रक्खे हुए हथिनीके साथ यह एक बड़ा-सा हाबी खड़ा है। चलूँ, उसीके पास चलूँ।

(नेपध्यमें)

[ हथिनोकं विछोहसे तपा हुमायह हाथी जगलमें पूम रहा है जिसपर गन्धसे मतवाले भौरे भूम रहे हैं ॥४३॥]

[देखकर] पर हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। अभी उसके पास जाना ठीक नहीं है, क्यों कि हिंबनीने श्रभी-श्रभी श्रपनी सूंडसे यह पत्तींवाली और सुराके समान गन्ध भरी को शस्त्रकीके पेड़की शासा तोड़ी है, उसे यह हाथी ला ले तब मैं पूर्खू गा।।४४॥

[थोड़ीदेर रुककर देक्षकर ]ग्रच्छा, भवातो इसने भरपेट मोजन कर शिया। भण्डा, तो अब चर्लू,पास जाकर पृछ्ये।

हउँ पहँ पुष्ठिक्षिम आअक्साह गश्रवरु लिल अपहारें बासिअतरुवरु । दूरविशिषित्रत्र ससहरुकंती दिट्टी पिश्र पहँ सम्मुह जंती ॥४५॥ (महं त्वा पुन्छामि माण्यस्व गण्यर ! सिलतप्रहारेगु नाश्चिततरुवर । दूरविभिजितश्यधस्कान्तिहर्षु प्रिया स्वया सम्मुलं यास्ती ॥)

्षिक पुरात व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्तिम् मदकल युवितम्राधिकला गाजयूयप यूथिकाशवलकेशी ।
स्थिरयीवना स्थिता ते दूरालोके सुखालोका ॥४६॥
[धारूपं सहपं मृ] घहह धनेन मवतः स्निष्मक्रेण गाँवतेन प्रियोपसम्मक्षीसना समावर्गातितोऽस्मि । साध्ययोख स्विपि से भ्रयसी ग्रीतिः ।

> मामाहुः पृथिवीभृतामधिपतिं नागाधिराजो भवान् । अन्युच्छिन-पृथुप्रवृत्ति भवतो दानं ममाप्यर्थिषु । स्रीरत्नेषु ममोर्वशी भियतमा युथे तदेयं वशा

सर्वे मामनु ते प्रियानिरहजां त्वं तु व्ययां मानुभूः ॥४७॥ मुक्तमास्ता भवाव । साववामस्तावत् । [पिरक्रस्य पाश्वेतो दृष्टि दत्वा ।] मये । मयमसी मुर्राभकन्वरो नाम विशेषरमणीयः सानुमानालोक्यते । प्रियभावमस्तरसाम् । मपि नाम सा मुतनुरस्योपत्यकावामुष्तस्येत [पिरकृष्यावलोक्य च ।] क्वमम्बकारः । भवतु विद्यसकामे-

शिल-लेलमें ही बड़े-बड़े नृक्षोंको सहजये उलाड़ फेंकनेवाले हे गजराज ! मैं पुन्हीं से पूलता हूँ वताओ बया तुमने मेरी उस प्रियाको इयर जाते हुए देला है जिसने सपनी चमकसे चम्द्रमाको चाँदनीको भी लजा दिया है ।।।। [दो पग मागे बढ़कर] हे मतवाले हाथी ! क्या तुमने प्रपनी दूरतक देलनेवाली धांलोंसे सदा जवान दिलाई देनेवाली उस उर्चवीको कहीं देला है, जो मुवतियोंमें चन्द्रमाकी नई किरएगुके समान चमकती है भीर जिसके वालोंमें पूढ़ीके कुल ग्रेंब हुए हैं।।४६।।

[जुनकर हमें को पाहा ! इस तुम्हारे कोमल, मन्द मीर प्रियाका ठिकना बतानेवाले गर्जनसे मेरे जीको बड़ा सहारा मिला है। तुम भी मेरे ही समान बलवानू हो, इसलिये तुमसे मेरा बड़ा स्वेह हो गया है। लोग पुक्ते राजामों का स्वामा कहते हैं मीर हुम्हें गर्जों का स्वामा । तुम भी विन-रात घपना दान मर्चात् पर बहुाया करते हो तो मेरे रही भी दिन-रात मैंगनीको बान देनेका काम चलता रहता है। इसर क्रियों मेरे रहक समान सुन्दर उर्वची मेरी प्रियतमा है तो यह हम्बिनी भी तुम्हारी चेसी ही प्यारी है। इस प्रकार हम योगी पत्र बातों में एक-से ही है, पर मैं यही मनाता है कि प्रियाक विखोहका दुःख तुम्हें कभी न सत्ता है।। अशा तुम बुक्ती रही। हम बार रहे हैं। चुमकर बपने एक भीव देखकर] परे! बहु सुर्पिकन्तर नामका बड़ा तुहावना पर्वत दिखाह रे रहा है। भीर सम्बर्पायोंको यह पर्वत वहा सारा भी है। कही यह सुन्दरी इस पर्वति है सहारी हो ति साम वार से है। कही यह सुन्दरी इस पर्वति आह हो से हो न सिल वाय ! [दूमकर कीर देखकर] परे! यही कितना मंग्रेश है। सम्बर्ग विवक्ती स्वाम ने से स्वेल

नावलोकधामि । हन्स मदीयेर्दुरिकपरिखालेमेधोऽपि शतह्रवाशून्यः संवृत्तः तथापि शिलोखय-मेनमपुष्टा न निर्वातस्य ।

पसरिअस्तरस्तुरदारिअमेइशि वसगहसे श्रविचल्तु । परिसप्पइ पेच्छइ लीसो सिश्रकज्जुज्जुत्र कोलु ॥४८॥ (प्रसत्तवरदारिकोदिनवंत्रप्रदेशिवनः

(प्रमृतसरवारतभावानवनगहनेऽववलः । परिसर्पति पश्यत लोगो निजकार्योषुक्तः कोलः ॥) अपि वनान्तरमस्पकुचान्तरा अयति पर्वत-पर्वस संनता ।

इदमनङ्गपरिग्रहमङ्गना पृथुनितम्ब नितम्बवती तव ।।४८॥ कवं तृष्णोमेवास्ते । बङ्के विवकर्षात्र ऋणोतीति । भवतु । समोपेऽस्य गत्वा पुनरेनं प्रच्यामि ।

फलिहसिलाश्रलखिम्मलखिज्मरु बहुविहकुसुमें विरङ्श्रसेहरु । किंखरमहुरुम्गीश्रमखोहरु देक्खावहि महु पिश्रश्रम महिहरु ॥५०॥

(स्कटिकशिकातलनिर्मनिर्भर ! बहुविषकुसुर्वेविरिचनशेलर । किनरमञ्जरोहीतमनोहर दर्शय मम प्रियतमा महीचर ॥) [इति परिक्रम्य मञ्जलि बरुजा ] सर्वेचितिभृतां नाथ दष्टा सर्वोक्कसुन्दरी । रामा रम्ये ननान्तेऽस्मिन्मया विरद्विता त्वया॥४१॥

[नेपच्ये तदेवारूण्यं सहयंग् | क्यं यथाक्रमं हष्टा इत्याह । भवानिष स्नतः प्रियतरं प्रष्टणोषु । क्य तर्हि मे प्रियतमा । [पुनरेव सर्वोक्षितिभृता नाथ इति पठिन । नेपच्ये तदेव म्राकर्ण्यं हाय ! हाय ! मेरे पुर्भाग्यसे बादलोगे विजली भी नही रह गई । फिर भी इस पर्वतसे पूछे बिना में यहसि टल्गा नहीं ।

[अपने बड़े-बड़े भीर तीले खुरोंने पृथ्वीको खूँदता हुमा भगनी टेकपर बड़ा हुमा, एक जंगनी सुग्रर भगनी भूतमें मस्त होकर इस वने जंगलों पूम रहा है ।।४८॥]

हे बड़ी-बड़ी डालाँबाले पहाड़ ! घपने इस कामरेबके बनमें क्या तुमने सुन्दर नितम्भों वाली भीर पीर-पीरपर फुकी हुई-सी उस सुन्दरीको देखा है जिसके दोनों स्वत उत्तर- कर प्राप्वसे सट गए हैं ॥४८॥ घरे ! यह चुप कमों हो गया ! या कौन जाने दूर होनेके कारण ही बहुन सुन सक रहा हो ! घण्छा, इसके पास जाकर पूछता हूँ। है स्कटिकको चट्टानीपर बहुते हुए उसके करनीवाले ! हे रंग-दिन्दरें पूक्तीं प्रयानी चीटियों सजलेवाले ! हे कि करों के जोड़ों के मधुर गीतोंसे सुद्धावने तयानेवाले पर्वत ! मेरी प्यारीको एक कलक तो मुक्ते दिखा दो ॥४०॥ [पूपकर भीर देखकर] हे पर्वतीके स्वामी ! क्या सुमने वनके इन गुजर छोरमें गुक्ते विद्वाही इस उस निराली सुन्दरी उबंधीको कहीं देखा है ॥४१॥ विषय स्वत्य विद्वाही कि नी हो कि मेरी हो स्वामी मेरी हो कि मेरी हो स्वामी मेरी हो हो कि मेरी हो स्वामी मेरी हो हो कि मेरी वियारी बात सुनो घीर मुक्ते बताओं कि मेरी वियारी बात सुनो घीर सुन्दर बताओं कि मेरी शिवनमा कही है। [फिरसे ४१ वी स्तोक पढ़ता है धीर नेपभानें किए उसे वही सुनाई मेरी स्वाम कही है। [फिरसे ४१ वी स्तोक पढ़ता है धीर नेपभानें किए उसे वही सुनाई

विमाज्य पा] हा चिक्। मनेवायं कन्वरमुक्तविसर्गं प्रतिशक्यः। [इति मुज्यंति। तस्वाय सविवायम्।] महह आन्तोऽस्मि। सस्यास्तावद्विरिनद्यास्तीरे स्थितस्तरङ्ग-वातमातेविषये। परिक्रन्यावक्षोवयः चुक्तं नवास्कुक्तुवायि क्रोतोवहां परयतो मे रमते मनः। कुतः—

तरङ्गभ्रमङ्गा चुमितविहगश्रेशिरशना

विकर्षन्ती फेनं वसनमिव संरम्भशिथिलम् ।

यथाविद्धं याति स्खलितमभिसन्धाय बहुशो

नदीभावेनेयं घुवमसहना सा परिखता॥५२॥

भवतु । प्रसादयामि ताबदेनायु । [ग्रञ्जलि बद्घ्वा ।]

पसीत्र पिश्रत्रम सुंदरि एणए खुहिश्राकरुण विहंगमए राए ।

सुरसरितीरसम्सुत्र एगए अलिउलभंकारिअए गए।।४३।।

(प्रसीद प्रियतमे सुन्दरि नदि श्रुभिताकरुणविहुङ्गमे नदि। सुरसरितीरसमुत्सुके नदि श्रालकुलक्रद्धारिते नदि॥)

[नेपय्ये]

पुव्वदिसापवणाहस्रकल्लोलुग्गश्रवाहस्रो

मेहग्रंगे खच्चइ सललियँ जलसिहिसाहस्रो।

हंसविहंगमकुंकुम संखकत्राभरखु

करिमञ्जराउलकसंख्कमलकञ्चावरसु ।

देता है। सुनकर भीर समभ्यकर] हाय रे भाग्य! यह तो पहाड़की गुकासे टकराकर मिकलनेवाले मेरे ही क्यन्टीकी गूँव है। [भूम्ब्द्रत हो जाता है। फिर उठकर दुःसके साथ | भरे ! ध्या तो मैं वक गया हैं। इसलिय इस सरनेक तीरपर तरंगों की ठंडी क्या परें चलकर बैठता है।] [पूगकर भीर देखकर] भभी बरने हुए पानीहे गैंदले ऋरतेको देखकर भी मेरा भन प्रसन्त है। एहा है क्योंकि मार्गमें धानेवाली चट्टानीसे बचनेके लिये यह देड़ा होकर बह रहा है, इसकी लहरें चड़ी हुई भौहों-जैदी हैं, व्याकुल पिश्योंकी पातें ही इसकी तगड़ी है, इसका फेन ही मानो वह तक है जो चननेमें हीला यह गया है भीर जिसे वह लीचती लिए चली जा रही है। इसके मुक्ते ऐसा लग रहा है कि मेरी कोची जिया हो नदी बन गई है। १२।। प्रच्छा, चलूँ में इसकी चलकर मनाता हैं।

[हाय जोड़कर]

[बड़ते हुए और कड़े स्वरीमें चहुचहाते हुए पश्चिमीवाली, गंगाजीले मिलनेको जतावली और भौरीको पौतीले गूँबनेवाली हे सुन्दर नदी ! तुम मुऋपर प्रसन्त हो वाघी ।।१३।।]

(नेपयाँ) यह देखों ! समुद्रोंके स्वायी का कैसा सम्बानुत्य हो रहा है। वलमें पड़ी हुई मेघोंकी परखाई ही उनका सरीर है। पुरवैदा पबनसे उठी हुई लहरें ही मानो तृत्यके लिए उठाए हुए उनके हाब हैं। क्षंत्र सीर हुंस सादि पक्षी हो उनके पैपके चुंचक भीर साम्रुपए। हैं। हाथियों धीर

### वेलास लिलु व्वे क्लिब्रहत्यदि एसतालु

कमपराधलवं मयि पश्यसि त्यजसि मानिनि दामजनं यतः ॥५५॥

कचं तृष्योभेवास्ते [विनित्य] प्रयवा परमाथंगरिदेवंवा। न स्वत्यंत्री पुरूरसम्पराय सचुरामिसारित्यो भविष्यति । भवतु । प्रनिवंदप्राप्यारित थेयांति । यावतसेव प्रदेश गण्छामि यत्र मे नयनयोः सा सुनयना तिरोहिता । [परिक्रम्य वितोक्य च] इसं ताबत्तिप्रयाप्रकृत्ये सारङ्गवासीनमम्बर्यये ।

श्रमिनवकुमुमस्तविकतत्तव्यस्य परिसरे

मदकलकोकिलकुजितरवक्षकुरामनोहरे ।

नन्दनविपिने निजकरिखीबिरद्दानलेन संतप्तो

विचरित गजाविपितिरैरावतनामा ॥५६॥

कृष्णसारच्छवियोंऽसौ द्रयने काननश्रिया ।

नवश्ष्पावलोकाय कटाल इव पातितः ॥५७॥

मगरींके फ़ुण्ड ही उनके नीले बस्त्र हैं, नीले कमल ही उनकी मालाएँ है घीर तीरसे टकराती हुई लहरें ही मानो ताल दे रही है घीर इभी बीच वर्षाकालने घाकर सब दिशामींकी डॉक मी जिया है।।४४।]

है नदी ! बताभी तो तुमसे इतना प्रेम करनेवाने, सदा मीठी बात करनेवाने भीर प्रेममें कभी भानेकी बात ही न सोचनेवाने इस प्रेमीमें तुमने कीनसा ऐमा छोटे-से छोटा भी दोव पाया है कि तुम इस दासकी इस प्रकार छोड़ रही हो ॥४२॥ भरे, यह चुप क्यी है ? [सीचकर] या फिर यह सचमुच नदी हो होयी। व्यक्ति यदि वह उर्वश्री होती तो पुरूरवाको छोड़कर समुप्रकी भीर बानेक सिन्ने इतनी उठावको न होती। भरका, बिना दुःस उठाए मुख निक भी तो नहीं सकता वर्ष, भव में उदी स्वानवर जाउँ जहीं वह सुन्दर नयनीवालो मेरी भीक्षा हो गई थी [मूनकर भीर देखकर] वर्ष, इस बैठे हुए हरिस्ताहे हो प्यारीका पता पृष्ठ ।

[नन्दन वनके नये फूनोंके गुच्छोते लदेहुए घोर मदमाते कोयलको मोठी कुकते सुद्दावने सननेवाले नृक्षके पात यह ऐरावत हाथी अपनी त्यारी हिम्तोके विश्लोहको प्रांचमें तथा हुआ इवर-उवर थून रहा है।।१६॥ ]

इस हरिएके बरीरपर बनी हुई काली-काली बुँदिकेवां ऐसी लगती हैं मानो वनकी नई हरियाली निहारने के लिए बनलदमीने ही इसपर धपनी चितवन डाली हो ॥५७॥ [वित्तोवर ] कि तु क्यु नामवधीरयन्त्रियायतो तुकः संबृतः । [ रष्टा ] श्रमस्यान्तिक्रमायान्ती शिशुना स्तनपायिना सृगी रुद्धा । तामयमनन्यदृष्टिर्भग्नप्रीयो विलोक्यति ॥४८॥

> सुरसुन्दरि जहस्यभरालस पीछुचुंग घषात्ययि धिरजोट्यस तछुमरीरि इंसगई। गश्रयुज्जलकास्से मिश्रलोश्रयि भमंती। दिट्टीपड्टॅं तह विरहससुद्दन्तरे उत्तारहि महेँ॥४६॥

( सुरसुन्दरी जयनभराससा पीनोत्तुञ्जयनस्तनी स्थिरयोबना तनुश्वरीरा हंसगतिः। गगनोज्ज्यसकानने मृगसोषना भ्रमन्ती दृष्टा त्यया तर्हि विरहसमुद्रान्तरादुत्तारय माम्।।)

[ उपसृत्य ग्रञ्जलि बद्ध्या ] हंहो हरिस्तीयते !

अपि दृष्टवानिस मम प्रियां वने कथयामि ते तदुपलक्षां शृष्णु । पृथुलोचना सहचरी यथैव ते सुमगं तथैव खलु सापि वीचते ॥६०॥

कवमनाहत्य महत्रनं कलत्राभिमुखं त्यितः। उपपद्यते परिभवात्यवं दशाविषयंयः। वावितिरोहमन्यभवकाशमबगाहिष्ये । [ परिक्रम्यावलोक्यं च ] हन्त हब्दमुपलकागं तस्या मार्गस्य ।

<sup>[</sup> देखकर ] इसने तो मेरी बात धनमुनी करके धपना मृंह दूसरी घोर फेर लिया है। [ देखकर ] इसके पास जो इसको हरिएंगी चली धारही थी धौर जिसे दूच पीनेवाले मुग्यिनेने बीचमें ही रोक लिया है उसकी धौर धौर किसे दूच पीनेवाले मुग्यिनेने बीचमें ही रोक लिया है उसकी धौर धौर किसे दूच एमेरे-मोटे त्यांनेशाले मार किसे उहें हुए मोटे-मोटे त्यांनेशाले, तदा जबान रहनेवाली, पतली कमरवाली, हंत-वेंसी चालवालो उस मृणनेने धम्यराको यदि तुमने इस बालायके समान उनके बनमें पूमने हुए देखा हो तो उसका ठिकाना बताकर मुफे इस विरहके समुद्रवे उसार लो ।।४१। ] [ पास जाकर हाच जोड़कर ] क्यों जो हिरियोंके स्वामी ! क्या तुमने मेरी प्यारोको कही बनमें देखा है? मैं तुमने उसका स्थ-रंग बतार देखा है। युने ! ठीक सेले चुनहारी हरिएंगी प्रमानी बत्ता है। युने ! ठीक सेले चुनहारी हरिएंगी प्रमानी बत्ता है। युने ! ठीक सेले चुनहारी हरिएंगी प्रमानी बत्ता नेता हो तो सभी हरिएंगी भीर मूंह स्टेक केट यदा ? ठीक ही है।-वन दिन खोटे माते हैं तो सभी हरिपुरीके भीर मूंह स्टेक केट यदा ? ठीक ही है।-वन दिन खोटे माते हैं तो सभी हरिपुरीके भीर मुंह स्टेक केट प्रमाने हरियों स्में

रक्तकदम्ब सोऽयं प्रियया घर्मान्तशंसि यस्यैकम्। क्रसममसमप्रकेसरविषममपि कृतं शिखाभरखम् ॥६१॥

[परिक्रम्याशोकमवलोक्य च]

रक्ताशोक कृशोद्री क न गता त्यक्त्वानुरक्तं जनं ...

[ पवनधूयमानमूर्धानमवलोक्य सक्कोधम् ] नो दृष्टेति मधैव चालयसि कि वाताभिभृतं शिरः।

उत्कराठाघटमानषट्पदघटासङ्खङ्दष्टच्छदः

तत्पादाहतिमन्तरेश भवतः पुष्पोद्गमोऽयं कृतः ।।६२॥

भवत् । सुस्त्रमास्तां भवान् । [परिक्रम्यावलोक्य च ] कि नुक्कलु एति च्छलाभेदान्तरगर्त नितान्तरक्तमवलोक्यते ।

प्रभालेपी नायं हरिहतगजस्यामिषलवः

स्फलिको वा नाग्नेर्गहनमभिवृष्टं यत इदम् ।

[विभाष्य] अये रक्ताशोकप्रसवसमरागी मणिरयं यम्रद्धर्तं पूषा व्यवसित इवालम्बितकरः ॥६३॥

ब्रहो ब्रयं हरति मे मनः । भवतु । ब्रावस्ये तावदेनम् ।

उसके मार्गका ठिकाना पा लिया। यह वही लाल कदम्बका पेड़ है जिसमे फूले हुए फूल बता रहेथे कि गर्मी बीत गई। उसीका एक ऐसा फूल लेकर प्यारीने धपनं जूडेका सिगार किया था जिसमे केसर न फूट ब्रानेके कारए। वह उस समय तक कड़ा ही था।।६१।। घूमकर भक्षोककी म्रोर देखता हुमा ] हे लाल मशोक! इस प्रेमीको छोड़कर यह मुन्द**री कहाँ च**ली गई? [पवनसे हिलती हुई अशोककी चोटी देखकर क्रोधसे] पवनसे फूमता हुआ अपना सिर हिलाकर यह क्यों कह रहे हो कि मैंने नहीं देखा। यदि तुमने उसे न देखा होता तो बताबी मध्के लालचमे इकट्ठे होनेबाले भौरोमे कुतरी जानेवाली पंखड़ियोंबाले तुम्हारे फूल उसकी लात खाए बिना फूल कैसे उठते ।।६२।। धच्छा, तूम सुखी रहो। [घूमकर स्रोर देखकर] यह पत्थरकी दरारके भीतर बड़ा गहरा लाल मिंगि-सा दिखाई दे रहा है ? यह इसना चमक रहा है कि सिहसे मारे हुए हाथीके मौसका दुकड़ा भी नहीं हो सकता। य**ह भागकी चिनगःरी** भी नहीं हो सकती क्योंकि सभी-सभी घनमार वर्षाभी हो चुकी है। [देसकर] सरे, यह तो लाल प्रशोकके फूलोके समान लाल-लाल मिंगुहै जिसे उठानेके लिये सूर्य भी मानो धापने किरगा-रूपी हाथ वहाँ तक बढ़ाए हुए हैं ॥६३॥ ग्ररे ! यह तो मेरे मनको सदा लुका रहा है। प्रच्छा, चलूं, इसे निकाल लं।

(नेपध्ये)

पर्वाहिष्वद्धासाहस्रक्षो वाहाउल्लिखस्यक्स्यो । गस्रवह गहर्यो दुहिसस्रो समद क्खामिस्रवस्रयास्रो ॥६४॥ ( सर्यापनिवदालाको बाष्याकुलनिवनस्यः । गत्रपतिवंहने दुःबितः स्नाति शामितवदनः ॥ )

[ ग्रह्मां नाटयति । ग्रहीस्वा ] ग्रवका

मन्दारपुष्पैरधिवासितायां यस्याः शिखायामयमर्पशीयः। सैव श्रिया सम्प्रति दुर्लभा मे किमेनमस्रोपहर्तं करोमि ॥६५॥

[इत्पुत्सृजितः]

[नेपध्ये]

वत्स गृह्यतां गृह्यताम् ।

सङ्गमनीय इति मिषाः शैलसुता-चरणरागयोनिरयम् । श्रावहति धार्यमाणः सङ्गममचिरात्त्रियजनेन ॥६६॥

राजा — [कर्सा ट्रस्ता ] को न खलु मामेबमनुप्रास्ति । [प्रवशोवय ] खये धनुकस्पते मां कश्चिन्नुगवारी मुनिर्भगवान् । भगवन् धनुगृहीतोऽस्मि धहनुपदेशान्सूवतः [मिरासादाय ] हंहो सङ्कमनीय !

तया वियुक्तस्य विलग्नमध्यया भविष्यति त्वं यदि सङ्गमाय मे । ततः करिष्यामि भवन्तमात्मनः शिखामणि वालमिवेन्दुमीश्वरः ॥६७॥

#### (नेवध्यमें )

[ प्रवत्ती प्यारीको पानेकी घाशा लगाए, घौकोंने घौसू घरे यह सूखे मूँहवाला हाची इस वनमें दूखी होता हुमा चून रहा है ।।६४।।

मिंगु निकालनेका नाट्य करता है। उसे पकड़कर ] पर मेरी जिस प्यारीकी मन्दारके फूलोंसे सुविश्वत घोटोमें यह बँधनी चाहिए वही जब नही मिल रही है, तब मैं इसे ही लेकर वर्षों इसे सपने चानुकांसे मेला करूँ ॥६१॥ [वहीं उसे छोड़ देता है।]

[ नेप्ड्यमें ] बरस ! इसको ले लो, ले लो । यह प्रियसे निलानेवाली संगमनीय मिए है जो पार्वतीजीके चरणोंकी ललाईसि बनी है । इसे जो झपने पास रखता है,उसे यह बीझ ही भ्रियसे मिलवा वेती है ॥६६॥

राजा—[सुनकर] बरे! यह कीन मुक्ते इस प्रकार प्राज्ञा दे रहा है। दिखकर] जान पहला है हरिएोंके समान वनमें रहनेवाले किसी मुनिने मुक्तपर क्रूपा की है। मग-वयु! बापके इस उपदेशके निम्ने में बापका बाभारी हैं। [मिए उठाकर] है संगमनीय मिए। विद मुक्ते उस पतनी कमरवाली सुन्वरीसे निक्ता सीरी तो मैं पुन्हें उसी प्रकार अपने मुक्कुट्ये लवा लूंगा जैसे सिवजीने वाल चन्नमाको सपने सिरकी जटाक्योंमें रक्त [परिक्रम्यावलोक्य च ] द्यये ! कि नु खलु कुनुमरहितामपि लतामिमां पश्यतो मे मनो रमते । प्रचला स्थाने मनोरमा ममेयम् । इयं हि ।

> तन्वी मेघजलार्द्रपरक्तवया धौताघरेवाश्रुभिः शून्येवाभरखैः स्वकालवि/हाद्विश्रान्तपुष्पोद्गमा । चिन्तामौनमिवास्थिता मधलिहां शब्दैविंना लच्यते

चराहीमामवथय पादपतितं जातान्तरापेव सा ॥६⊏॥

यावतस्या प्रियानुकारिष्यां परिष्यक्रमण्यो भवाषि । लए पेक्ख विशु हिश्रप्एँ भमामि । जइ विहिजोएँ पुर्णि तर्हि पाविमि । ता रएखेँ विशु करमि णिभंती । पुण याइ मेल्लुइँ ताह कम्प्रन्ती ।।६९॥

( खते प्रेक्षस्य विना हृदयेन भ्रमामि । यदि विधियोगेन पुनस्ता प्राप्नोमि । तदारच्येन विना करोमि निभ्नोति । पुननं प्रवेशयामि ता कृतान्ताम् ॥ )

[ इति उपसुरय सता मासिङ्गति । ततः प्रविद्यति तत्स्यान एव उवंशी । ]

राजा—[ निर्मालिताक्ष एव स्वधं रूपियत्वा । ] स्रये उर्वज्ञीगात्रसंस्वर्शीदव निर्दूतं मे शरीरम् । तथापि नास्ति विश्वासः । हुतः —

समर्थये यत्त्रथमं प्रियां प्रति च योन तन्मे परिवर्ततेऽन्यथा ।

लिया है।।६७। [ पूमकर भीर देवकर ] धरं ! इस बिना फूलवाली लताको देवकर भी मेरा मन कयो इतना उछता पड़ रहा है ? पर इसे देवकर तो मेरे मनको सुल मिलना ही चाहिए स्पोकि— वादनके जलसे पुले हुए कोमल पत्तीते यह उस सुन्दरीके समान दिखाई दे रही है सिकंक थोठ प्रांतुओं से पुल गए हो, फूलनेका समय न होनेंस न फूलो हुए सहर पहर तेती तथाती है मानो इसने पापूचण उतार दिए हों, और इतपर भीरे भी नहीं गूंज रहे हैं इसिकंग वह ऐसी जान पहती है मानो इसने माने वत ले रक्खा हो। इस प्रकार यह ऐसी जान पहती है मानो जब उसने कोच किया या भीर मैं उसे मानोके लिये उसके पैरों पढ़ा था उस समय जो वह स्टक्तर वस दी भी उसका पछताबा कर रही हो।।६८।। तो चनूं, धपनो प्रियक्ति समान दिखाई देवेवाली इस लताको हो तबतक गलेबे लगा जूं। [ हे लता ! देको ! मैं यहाँ हृदय बोलकर युग रहा हैं। यदि देवयोगसे में उसे या आर्क तो इस वनसे उसे इतनी दूर ले जाउँगा कि फिर उसे हो गहीं माने प्रति है। यदि देवयोगसे मैं उसे या आर्क तो इस वनसे उसे इतनी दूर ले जाउँगा कि फिर उसे हो गहीं मा दीने ही न दूंगा।।६८।।

[ सागे बड़कर सताको गले लगाता है। उसंबो थ्रा जाती है। ] राजा—[ धार्ष बन्द होनेपर नी स्थर्ष करनेका नाट्य करता हुया ] घरे! मेरे सारीरको ऐसा मुख मिल रहा है मानो उसंबो ही मेरे वारीरले निपरी हुई हो। फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है, वरोंकि—में जिस-किन यस्तुको भी घरानी व्यारी समक्ष नेटता हूँ वहीं स्राप्त भरें बदब जाती है। यह इस सताको छुनेले मुक्ते ध्रपनी व्यारीसे सिक्सोका सुख ञ्चती विनिद्रे सहसाविलोचने करोमि न स्पर्शविभावितप्रियः ॥७०॥ [धर्नेश्रखण्यन्योज्य] कर्षे सत्यमेव प्रियतमा । [इति मुच्छितः । पति ।]

उर्वेशी—[बाष्पं विमुज्य] समस्ससबु समस्ससबु महाराध्यो । (समाव्यसितु समास्यसितु महाराजः।)

राजा—[संज्ञां लब्ब्बा] त्रिये ग्रद्ध जीवितस् ।

त्वद्वियोगोद्भवे तन्त्रि मया तमसि मज्जता । दिष्ट्या प्रत्युपलन्धासि चेतनेव गतासना ॥७१॥

उर्वशी — सभ्यंतरकरणाए मए पश्चक्कीकिववृत्तन्तो क्खु महाराघो । (धम्यन्तरकरणया मया प्रत्यक्षीकृतवृत्तान्तः खलु महाराजः।)

राजा-अभ्यन्तरकरणयेति न खल ते वचनार्थमवैमि ।

उदंशो—कहइस्सं। इदं दाव प्तीदु महाराधो वं मए कोववसंगवाए एदं धवस्थन्तरं पाविदो महाराधो। (कथयिष्याभि। एतत्तावस्थसीदतु महाराजो यन्मया कोपवशंगतया एतद-वस्थान्तर प्रापितो महाराज: ।)

राजा — करवारितः ! ताववहं प्रसावधितन्यः । स्वदृर्शनावेवप्रसन्नवाह्यान्तःकररोऽन्तरात्ना । तत्कवय कथमियन्तं कालमवस्थिता मया विना भवती ।

मोरा परहुअ हंस रहंग ऋलि आग पञ्चआ सरिख इस्रंगम । तुज्कह कारणे रएणभमन्ते को स हु पुच्छिश्र महूँ रोश्चंते ॥७२॥ (मब्र: परभुता हंतो रमाञ्चः मिलगंत्रः पर्वतः सरिक्टरङ्गमः।

यह तो सचमुज मेरी प्यारी ही है। [मूछित होकर गिर पड़ता है।] जबंशी — [माँसू बहाती हई] बीरज धरिए महाराज ! धीरज धरिए।

राजा—[मूक्सी जातकर] पात्र मैं जो गया ध्यारी! हे सुन्दरी! तुम्हारे विक्रोहरू क्षेत्रेरें इवते हुए मैंने साम्यवश तुम्हें उसी प्रकार पा विद्या है जैसे मरे हुएकी प्रास्त्र मिस जाय ॥७१॥

उवंशी-मैंने अपनी भीतरी इन्द्रियोंसे महाराजकी सब बातें जान ली थीं।

राजा-में तुम्हारे 'भीतरी इन्द्रिय' शब्दका अर्थ नहीं समका।

उनेची — मैं बताती हूँ उसका धर्य। पर धापके यह प्रार्थना है पहले मुक्ते क्षमा कर दीजिए क्योंकि मैंने ही क्षोध करके धापको इतना कट्ट पहुँचाया।

राजा—कल्यालो ! तुन्हें मुक्तते नहीं समा मौगनी चाहिए । तुन्हारे वर्षानसे ही भेरा संतरास्त्रा धौर बाहरी इन्द्रियां सब प्रसन्त हो गई हैं। पर यह तो बतास्रो कि इतने दिनों-तक पुत्र मेरे जिना रहीं कैसे ? बतास्रो । [भोर, कोयल, हंस, चकता, मौरा, हापी, पहाइ, नदी, किरलुमें से कौन ऐसा रह गया जिससे मैंने बनमें सूम-पूमकर रोते हुए तुन्हारे निये नहीं पूछा ॥७२॥ उर्वेशी — एव्यं श्रंतक्कररापव्यक्तिकिबुकुतंतो महारामो । (एवमन्तःकरराप्रत्यक्षीकृतवृत्तान्तो महाराजः ।)

राजा--- त्रिये । ग्रन्तः करणमिति न सत्ववगच्छामि ।

उर्वशी—सुराषु महाराघो । पुरा अधववा कुमारेरा सातदे कुमारवरं गेण्हिस सक्खुतो साम गंबमावराकच्छो धात्रकासिदो । कियो स एस बिही । (शृत्योतु महाराजः । पुरा सगवता कुमारेरा शावतः कुमारवर्त गृहीस्वाकसुषो नाम गंघमादनकच्छोऽज्यासितः । कुतरवेष विधिः ।)

राजा---क इव ।

उन्हों— जा किल इत्यिष्टा इमं पहेसं पनिसन्धि सा लवाभावेत्त्व परितृत्तिमस्सवि सि ।

किती स्व स्रक्षं सावान्त्री गोरीकरत्त्वरास्तर्नमं मीत् सित्ता तही त्तु मृश्विस्सवि सि । तदी

सहं गुस्सावसंगुहिस्स्या वेववासमम्बं विद्यासिस्य स्वगहितास्त्रुरुक्ता इत्यिक्षास्त्रात्तित्वरत्त्रीत्वं

कुमारवर्त्वं पनिह्या । पवेबानस्तरं एक्ष स कारत्त्रात्वित्वत्तित्ववास्तित्ववाभावत्यः परितृत्वं

कृष्यः (या किल स्त्री इमं प्रदेश प्रविचाति सा सताभावेन परितृत्वं स्वताभावं वार्तात्वात्तात्वा स्वाधानात्वः गौरीवरत्त्रात्तास्त्रम्यं

विस्तृत्वात्रात्त्रात्रात्त्रम्यः स्त्रीवनपरिहरणीयं कृषारवनं प्रविद्या । प्रवेशानन्तरमेन व काननोपान्तवर्तिवासन्तीततात्रावेन परितृत्ते स्वयम् ।)

राजा—प्रिये सर्वमृषपन्नम् ।

श्रमसेंदसुप्तमपि मां शयने या मन्यसे प्रवासगतम् । सा त्वं प्रिये सहेथाः कथं मदीयं चिरवियोगम् ॥७३॥

उर्वशी - मैंने घपनी भीतरी इन्द्रियोसे महाराजकी सब बाते जान ली थी।

राजा—प्यारी ! मैं सचमुच तुम्हारे इस ''शीतरी इन्द्रिय'' शब्दका धर्म नहीं समक्र सका हैं।

उर्वेशी—सुनिए महाराज ! बहुत दिन हुए भगवान् कार्त्तिकेयने सदाके लिये क्रह्मचर्य लेकर इस पवित्र गंधमादन पर्वेतपर प्रथना डेरा जमाया और यह नियम बना दिया कि

राजा--क्या?

उनेती—यही कि नो स्त्री यहाँ मानेती वह सताके कपमें बदल जामगी। पर इस सापका उन्होंने यह उपाय भी बता दिया चा कि पानंतीजोके चरणोकी लकाईसे उत्पन्त होनेवाली मिशुके पाए बिना इस सापने कुटकारा नहीं हो सकता। गुरुजीके सापको मेरी बुद्धि ऐसी गारी पहिं कि मैं देवाओंके नियमको मूल गई और सापको मृह्यारको हुकाशर कार्तिकेयके उस बनमें पंठ गई जहाँ स्त्रियोंको नहीं जाना चाहिए। पैठते ही बनके बाढ़ेपर ही मैं वासन्ती लता बन गई।

राजा—प्रिये! घव मेरी समक्रमें सब बात प्राई। नहीं तो जब तुम मेरे वककर की जानेपर मी मुक्ते दूर गया हुमा समक्र लेती की तब मना तुम मुक्ते इतने दिनोंतक कैसे धनग रह सकती भी 11931। देखों, धमी तुम विस मिणिको बात कह रही की, वह इवं तद्ययाकियतं त्वत्सङ्गभनिमित्तं मुनेदपलम्य मस्त्रिप्रभावादासादिता त्वमस्मानिः। [इति मस्ति दर्शयति । ]

उर्वशी—सम्मा संगमलीको क्षम्रं मली। स्रदो क्ष्यु महाराएल मालिगिवमेल क्ष्येक्ष पिकवित्य म्हि संबुक्ता। (भ्रहो सङ्गमनीयोऽयं मिणः। ग्रनः खलु महाराजेनालिङ्गितमात्रैव प्रकृतिस्वास्मि संवृत्ता। [मिण्मादाय मूर्वनि वहनि।]

राजा — एवमेव सुन्दरि अलमात्रं स्थीयताम् ।

स्फुरता विच्छुरितमिदं रागेण मणेर्ललाटनिहितस्य ।

श्रियमुद्रहति मुखं ते बालातपरक्तकमलस्य ॥७४॥

उर्वशी—पिश्रंबद महंतो क्ष्नु कासो तुए पद्दृहाणुदो शिग्मदस्स। कदाइ प्रमुद्दस्सीत मं पिकतीश्रो। ता एहि शिवुत्तस्ह। (प्रियंवद महान्वत्यु कामस्तव प्रतिष्ठानान्निगंतस्य। कदाचिद-सृथिष्यन्ति महा प्रकृतयः। तदेष्ठि निवर्ताबहे।)

राजा--- यवाह भवती ।

[ इति उत्तिष्ठतः । ) उर्वशी— सम्य कमं महाराम्यो गंतृं इच्छवि । ( प्रम कमं महाराजो गन्तुमिच्छति । ) राजा—

श्रचिरप्रभावित्तसितैः पतािकना सुरकार्ध्वकािमनवित्रशोिमना । गिमतेन खेलगमने-विमानतां नय मां नवेन वसति पयोग्रुचा ॥७४॥

(नेपध्य)

तुमसे मिलानेवाली मिरिए यही है, जिसे मुन्सिः पाकर मैंने तुम्हें पालिया है। [मिरिए दिख-जाते हैं।]

उर्वंशी — क्या यही संगमनीय मिंगु है ? इसलिये महाराजके गले लगाते ही मैं फिर जैसीकी तैसी बन गईं। [मिंगु लेकर सिर चढ़ाती हैं।]

राजा — मुन्दरी ! आण भर इसी प्रकार खड़ी तो रहो । सिरपर रक्सी हुई इस मण्छि चमकता हुमा पुन्हारा मूँह प्रात:कालके सूर्यकी किरण्छि चमकते हुए कमलके समान सुहाबना लग रहा है ॥७४॥

उबंधी — हे सिठबोले! ग्राप बहुत दिनोंसे प्रतिष्ठान नगरीसे बाहर आए हुए हैं ? क्या जाने आपकी प्रजा सुक्षे ही इसके लिये कोस रही हो। इसलिये बाहए, चलिए लीट चर्ने।

राजा--जैसा तुम चाहो। [दोनों उठते हैं।]

उबंधी - तो महाराज कैसे जाना चाहते हैं ?

राजा — मैं चाहता हूँ कि बिजलीकी संदियोंबाले और इन्द्रबनुषके नये वित्रोंबाले विमान बने हुए नये मेधपर चडकर ही मैं ग्रापने नगरको जाऊँ ॥७१॥

# पाविश्वसहश्चरिसंगमश्चो पुलश्चपसाहित्रश्चंगश्रश्चो । सेच्छापत्तविमासञ्चो विहरह हंसजुश्चासञ्चो ॥७६॥

( प्राप्तसहवरीयञ्जमः पुलकप्रसाधिताञ्जः । स्वेच्छाप्राप्तविमानो विहरति हंसयुवा ॥ )

[इति निष्कान्तौ]

॥ इति चतुर्थोऽङ्कः ॥

[ प्रपती प्यारीसे मिलकर पुलकित हारीरवाला यह जवान हंस अपने मनचाहे विमानपर चढकर उड़ा चला जा रहा है।।७६।।

[दोनों चले जाते हैं।]

॥ चौथा ग्रंक समाप्त हुन्ना ॥

# पञ्चमो ऽङ्कः

#### [ततः प्रविशति हुच्टो विदूषकः ।]

विद्रुषक — ही हो भो विद्विमा चिरस्स कालस्स उच्यती सहाको एंवएवएएप्युहेषु वेयवारण्येषु विहिष्म पर्वित्युक्तो पिम्रवमस्सो । पविसिम्म राष्ट्ररं वार्गिः ससङ्कारोवमारोहं पिक्रवीहं प्रख्याज्यंतो राज्यं करिय । सज्य तिहि सिक्षेती ति अध्यवयीएं गांगज्याएं संगये स्वित्या स्वाप्त स्वाप्त करिय । सज्य तिहि सिक्षेती ति अध्यवयीएं गांगज्याएं संगये स्वित्य । ता जाव तत्तमथयो स्वत्यं स्वाप्त स्वाप्त

[नेपध्ये]

हुद्धी हुद्धी । बुअनुबुरण्ड्युदे तालवेंटाथारे लिक्सियम लोममारणे मए अट्टिणो ध्रम्भेतरिबत्तासिस्ती सोतिरस्यलंगोगो मर्लो ध्रामिसस्वित्त्या गिद्धेल प्रविवत्तो । (हा विक् हा विक् दुक्तोत्तरण्ड्युदे तालवृत्ताथारे निक्षिप्य नीयमानो मया अर्गुरम्यन्तरिबलासिनोमीलरस्नयोग्यो मिल्रस्तियास्त्रिता वृद्धेखाक्षित्तः ।)

# पाँचवाँ श्रङ्क

#### [प्रसन्न मनसे विदूषक माता है।]

विद्युषक—है है है हैं ! यह तो बड़े सालन्दकी बात हुई कि नन्दन वन सादि देवताओं के बनोमें उबंबीके साथ विहार करके मेरे प्रिय मित्र सीट पाए है सीर सब पपने नगरने माकर सोगोसे गई हुई सावर-चेंटसे प्रसन्न होकर राज करने लगे हैं। सब सन्तानको छोड़कर घरहे किसी बातको कमी नहीं रह गई। साज पर्वका दिन होने से वेदयोके साथ योगाजो पोर यमुनाजों के स्पेनमें स्नान करके सभी रनिवासमें लौटे हैं। इसलिये जब-तक महाराज धपना साज-सिगार पूरा करें तब तक बलू मैं भी उनकी बन्दन-माला झादिमें धपना भाग पहले ही निकाल लूँ।] [पूमता है]

[नेपध्यमें]

हाय हाय ! ताइको पिटारीमें रेक्षमका दुक्का विश्वासर उत्तपर में महारानीके मायेकी मिछा लिए चला जा रहा चाकि इननेमें एक गिद्ध फपटा भीर उसे मौनका दुकड़ा समक्रकर उठाकर उड़ गया। विद्वकः— [कर्ण दरना] प्रच्याहितं प्रच्याहितं । यस्तवहृतयो वश्च सो वधस्तस्त संगमणीयो साम चूलामणी । प्रयो वश्च प्रसासत्योवच्यो एव्य तसमयं शासलायो उद्विष्ट इतो मामच्यवि । ब्याह स्तुं उवस्तव्यमि । (प्रसाहितमस्याहितम् । परमबहुनतः खतु स वयस्यस्य सङ्कानीयो नाम सूत्रामणिः। प्रतः सत्वनसादन-नेपय्य एव तत्र अवानासनाःदुत्ययेत धागच्यति । यावदेनमुप्तवर्षीत ।) [इति निष्कासः ।]

# ॥प्रवेशकः ॥

[ततः प्रविशति सावेगपरिजनो राजा।]

राजा-विषक ! वेषक !

आत्मनो वधमाहर्ता क्वासौ विहगतस्करः। येन तत्त्रथमं स्तेयं गोप्तुरेव गृहे कृतम्॥१॥

करातः—एसो एसो च्हु मुहकोडियमहेममुलेख सिख्या बालिहर्त विश्व झाझासं पडिड्य-सदि । (एव एव खनु मुखकोटियमहेममुलेख मीखानां व्यक्तिमानां परिश्रमति ।)

राजा--पद्याम्येनम् ।

श्रसी मुखालंबितहेमसूत्रं विश्वन्मिण मंडलचारशीधः । श्रलातचकप्रतिमं विहंगस्तद्रागलेखावलयं तनोति ॥२॥

हिं नु सहयत्र कर्तव्यप् । विद्यकः—[उपस्य] भी घलं एस्य घिलाए । प्रवराही सासलीघो । (भी: । प्रनयत्र घुलुया प्रपराधी शासनीयः ।)

।। प्रवेशक ।।

[सेवकोंके साथ घवराए हुए राजा श्राते है]

राजा — प्ररे वेषक ! वेषक ! प्रवनी मृत्यु प्रपत्ने धाव बुलानेवाला वह चोट्टा पक्षी कही गया जिसने स्वयं रक्षा करनेवालेके ही घरमे यह पहली चोरी की है ॥१॥

किरात—वह देखिए । प्रपती चौंचमे सोनेका बोरा पकने हुए यह पत्नी ऐसा चनकर लगा रहा है मानो मिएसे प्राकाशमें लिख रहा हो ।

राजा—हाँ, दिलाई दे गया। मिलाके मोनेके डोरेको पकड़े हुए वेगसे जनकर काटता हुमा यह सर प्रकार मिलाके रंगका कुंडल बना रहा है जैसे कोई बागकी सुकको जनकर देकर हुमा रहा हो ॥२॥ प्रव क्या करना चाहिए?

विद्वक — [पास जाकर] देखिए ! प्रव प्रपत्ती दया रहते दीजिए । अपराधीको दंड देना ही चाहिए ।

विद्रपक—[मुजते हुए] यह तो वड़ा हुत हुधा, वड़ा हुता हुआ। यह मिल्योंने धनोली सनमनीय मिल्रि महाराजको वड़ी प्यारी थी। इसीलिये महाराज बख़ुरा विनार किए हुए ही धासन छोड़कर इथर वले धा रहे हैं। वर्जुं। [जाता है]

राजा--सम्यगाह भवान् । षनुषंनुस्तावत्

यवनी - एसा धरिएयस्सं ( एषाऽनेव्यामि । ) [ इति निव्कान्ता । ]

राजा —बयस्य ! न हश्यते स विहगाषमः । क्व नु सलु गतः ।

विद्रयकः---भो । इदो विकारणंतिरा भवगवी तो सासरणीभी कुरावभोधरणो । ( मोः । इतो दक्षिसान्तेनापगतः स शासनीयः कुरापभोजनः । )

राजा-[ परिवृत्यावलोक्य च । ] हष्ट इवामीस् ।

प्रभावल्लवितेनासौ करोति मणिना खगः।

अशोकस्तबकेनेव दिङ्गुखस्यावतंसकम् ॥३॥

यवनी — [ नापहस्ता प्रविषय । ] भट्टा एवं हत्याचावसहिवं सरासर्खं। ( अर्तः ! एतदस्ता-वापसहितं वारासनम् । )

राजा - किमिबानी शरासनेन । बाएापथमतीतः स कव्यभीजनः । तथा हि ।

श्राभाति मशिविशेषो दरमिदानीं पतत्रिशा नीतः।

नक्तमिव लोहिताङ्गः परुषधनच्छेदसंयुक्तः॥४॥

(कञ्चुकिनं विलोक्यः) आर्यलातव्यः!

कञ्चुकी – म्राज्ञापयतु देवः ।

राजा—मद्रचनाबुच्यतां नागरिकः। सायं निवासवृक्षाव्ययी विवीयतां स विहयदस्यु-रीति।

राजा---ठीक कहा तुमने ! ग्ररे धनुष तो ले श्राधो ।

यवनी -- धभी लाई। [चली जाती है।]

राजा—मित्र ! वह दुष्ट पक्षीतो कही दिलाई नहीं दे रहा है। न जाने कियर चला गया?

विदूषक-वह मार डालने योग्य माँसखीमा पक्षी दिक्खनकी भीर गया है।

राजा—[ पूनकर देखता है। ] वह दिखाई दे रहा है। चमकते हुए मिएको इचर-उचर चौंचमें लेकर उड़ता हुमा यह पत्नी ऐसा लग रहा है मानो दिखाक मायेपर चूड़ामिए। बौच रहा हो ॥३॥

यवनी--[ हाथमें चनुष लिए आकर ] यह लीजिए हथरक्षा धीर धनुष।

राजा—पत्र क्या होगा चनुषका! वह गिळ हो मेरे बाह्य की पहुँचसे बाहर निकल गया भीर उस मिलाकी इतनी दूर उड़ा ने जाकर वह ऐसा लगने लगा है मानो घने बादसकी इकड़ीने साथ रातको संगल तारा चमक रहा हो ॥४॥ [कञ्चुकीको देसकर ] ग्रार्थ सातव्य !

कञ्चुकी-- ब्राज्ञा महाराज !

राजा—नेरी बाज़ासे नगरमें बुग्गी पिटवादों कि जब यह घोर संध्याको ध्रपने क्षोंसलेमें पहुँचे तो इसे स्रोजा जाय। कञ्चुकी-सदाझापयति देवः । ( इति निष्कान्तः । )

विदूरकः—भी। उविवसतु अवं संपदं। कोंह गर्बो सो रामराकुम्भीलको भवदो सास-सानो मुख्यित्सदि। (भी: । उपविक्षतु अवानृ साध्यतम्। क्व गतः स रत्नकुम्भीरको भवतः बासनान्मीक्यते। )

राजा-[ विदूषकेश सहोपविश्य ] वयस्य ।

रत्नमिति न मे तस्मिन्मणी प्रियत्वं विद्यक्तमाचिप्ते ।

प्रियया तेनास्मि सखे सङ्गमनीयेन सङ्गमितः ॥**॥**॥

विद्युषकः — स्यं परिगदस्थो म्हि किदो भवदा । ( ननुपरिगतार्थोऽस्मि कृतो भवता । ) [ ततः प्रविकृति सुकृरं मश्यागादाय कञ्जुकी । ]

ृततः प्रावशात सरार गार्गायाः कञ्चकी — जयत जयत देवः ।

व्यनेन निर्भिन्नतनः स वध्यो रोपेख ते मार्गखतां गतेन ।

प्राप्तापराधोचितमन्तरिचात्समौलिरतनः पतितः पतत्री ॥६॥

[सर्वे विस्मय रूपयन्ति । ]

कञ्चुकी-सिद्धिः प्रकालितोऽयं मरिगः कस्मै प्रदीयताम् । राजा-विषकः ! गच्छ । प्रश्निश्चक्षमेनं कृत्वा पेटकं प्रवेशय ।

राजा— वयकः । गच्छा साम्पञ्च द्वान कृत्वापटक प्रवस्थाः किरातः — जंभटा स्नास्पनेवि । (यद्भविज्ञापयति । ) दिति मस्मि गृहीस्वानिष्कान्तः । ]

राजा-धार्य लातस्य ! जानीते भवान कस्यायं बारण इति ।

कञ्चकी--जैसी महाराजकी भाजा [चला जाता है।]

विदूषक—धन आप बैठ जाइए महाराज! वह रत्नका चोर आपके दंहसे बचकर आयशः कहीं?

राजा — [विद्रुपकके साथ बैठकर ] मित्र ! उस पक्षीने जो रत्न बुराया है उसे मैं रत्न होने के नाते नहीं, वरतृ इसलिये घादर करता हूँ कि उस संगमनीय मिछाने मुक्ते मेरी प्यारीचे मिखा दिया था ॥ ॥ ॥

[बाराके साथ मिए लिए हुए कञ्चुकीका प्रवेश ]

कञ्चली—जय हो महाराजकी जय हो। इस मारते योग्य पक्षीको धापके क्रोधने बाखा वनकर मार डाला भीर यह धपने प्रपराधका ठीक दण्ड पाकर प्राकाशसे इस रस्नके साथ ही ही नीचे गिर पड़ा ।।६।।

[सद बाश्चर्यं करते हैं।]

कञ्चकी—मैंने इस मिएको पानीसे घो डाला है। कहिए किसे दूं?

राजा-विश्वक ! जाझो, इसे झागमें गुद्ध करके पेटीमें रख दो ।

किरात — जैसी महाराजकी श्राज्ञा। [मिर्ग लेकर जाता है। ]

राजा-क्यों भागं लातव्य ! कुछ यह भी ज्ञात हुमा कि बाग्र किसका है ?

कञ्चुकी-नामाञ्चितोऽयं हत्रयते । न तु मे वर्णविचारक्षमा हृष्टिः । राजा-तेन हि उपनय शरं याववहं निक्वयानि । [कञ्चको तथा करोति । राजा नामाक्षराण्यनुवाच्य विचारयति ।] कञ्जुकी--याबदहं नियोगमञ्जून्यं करोमि । [इति निष्कान्तः ।] विद्रयक:-- कि भवं विद्यारेषि । (कि भवान्विचारयति ।) राजा - शृशु ताबत्त्रहर्तुर्नामाक्षराशि । विदूषक:-- अवहिंदो स्हि । (अवहितोऽस्मि ।) राजा-श्वताम् । [इति वाचयति ।]--

उर्वशीसं मवस्याय मैलस्रनोर्घनुष्मतः

कुमारस्यायुषो बागाः प्रहर्तुर्द्धिषदायुषाम् ॥७॥

विदूषक:--[सपरितोपम् ।] विदूश्चा संताशोग वडढि भवं । (दिण्ट्या सन्तानेन वर्षते भवान् ।)

राजा—सले कथमेतत् । बन्यत्र नैमिषेयसत्रादिवयुक्तोऽहमुर्वदया । न च मया कदाचि-विष गर्भव्यक्तिरालक्षिता कृत एव प्रसृतिः । किंतु —

> त्राविलपयोधराग्रं लवलीदलपाण्डुराननच्छायम् । कानि दिनानि वपुरभृत्केवलमलसेच्चणं तस्याः ॥ ॥ ॥

कञ्चुकी—इसपर नाम तो खुदा हुआ दिखाई देता है पर मेरी आधिसे इसके प्रक्षर ठीक-ठीक पढेनही जारहे हैं।

राजा—- ग्रन्छा, इधर लाग्नो बारा । मैं ही पढता हैं। [कञ्चूकी बारा देता है। राजा उस बारापर लिखे हुए नामके धक्षरोंको बाँचकर सोचते हैं।]

कञ्चुकी---तबतक चल्ँ में प्रपना काम करूँ। [जाता है।]

विद्रपक---धाप सोच क्या रहे हैं ?

राजा-उस पक्षीको मारनेवाले बीरका नाम: सुनोगे ?

विद्रुषक — हाँ, बताइए।

राजा---सुनो ! [बांचता है।] यह बाग पुरूरवा भीर उवंशीके धनुर्घारी प्रत्र भायु नामके उस राजकुमारका है जो शत्रधोंके प्रासा खींच लेता है ।।७।।

विदूषक-[संतोषके साथ] धापको पुत्र पानेकी बधाई ।

राजा-पर मित्र ! यह हो कैसे सकता है ? नैमियेय यक्क को छोड़कर मैं कभी उर्वशी-जीसे अलग नहीं रहा और इस बीच मैंने उनके शरीरमें कभी गर्भके लक्षण भी नहीं देसे, फिर यह पुत्र उत्पन्न कैसे हो गया? पर हाँ, एक बात है, सभी कुछ दिन पहले मैं उनके शरीरको देखता था तो उनकी मौलें मलसाई रहती थीं, उनका मुँह लवलीके पत्तोंके समान पीला पढ़ गया था और उनके स्तनोंकी घुंडियाँ सांबली पड़ गई थीं ॥दा

विदूषकः मा सबं सब्बं माधुसीवामं विव्वासु संभावेतु। यहाविष्णपृकादें तारणं चारिवादें। (मा भवाद सर्वे मानुयोवमें दिव्यानु संभावततु। प्रभावनिनृदानि तासां चरि-सानि।)

राजा-प्रस्तु ताबदेवं यथा भवानाह । पुत्रसंवररो तु किमित्र कारएं तत्र भवत्याः ।

विद्रयकः—मा बुद्धि मं राम्रा परिहरिस्सविति । (मा वृद्धां मा राजा परिहरिष्यतीति ।)

राजा---कृतं परिहासेन । चिन्त्यताम् ।

विद्रषक-को देवदारहस्साइँ तक्कइस्सदि । (को देवतारहस्यानि तकं यिष्यति ।)

#### [प्रविश्य कञ्चुकी]

कञ्चकी—जयतु जयतु देव:। देव च्यवनावमास्कुमारं गृहीत्वा सम्प्राप्ता तापसी देवं इच्छिमिच्छति।

राजा--- उभयमप्यविलम्बितं प्रवेशय ।

कञ्चकी—यदाज्ञापयिति देवः । [इति निर्मम्य चापहस्तेन कुमारेसा तापस्या च सह प्रतिष्ठः ।]

कञ्चकी-इत इतो भगवती। [सर्वे परिकामति।]

विद्यक—[विनोश्य] कि छ क्ष्यु सो एसो तत्मध सत्तिमकुमारधो बस्त सामंकियो गिद्धसम्बद्धी मद्धराराधो। तह हि बहुधर भवनो मखुकरेदि। कि नु सनु स एय तम्मवास्त्राम्बद्धनारको यस्य नामाञ्चितो ग्रध्नसम्बद्धान्यामारावः। तया हि बहुतर मनतोऽनु-करोति।

विदूषक— ग्राप मानुषी क्रियोंवाली सब बातें ग्रप्सराघोंपर लागून समक्तिए। वेजो चाहें ग्रपनी देवी शक्तिसे छिपाए रख सकती हैं।

राजा -- तो जो तुम कहते हो वही बात होगी। पर उन्होंने पुत्रको छिपा क्यों दिया ?

विदूषक - इसलिये कि कहीं राजा मुक्ते बूढ़ी समझकर छोड़ न दें।

राजा—प्रच्छा ठिठोलीन करो। ध्यानसे सोची।

विद्यक-मला देवताओं की बातों का भेद कोई पा सकता है ?

#### [कञ्चको बाता है]

कञ्चली---जय हो, महाराजकी जय हो देव ! च्यवन-ऋषिके भ्राश्रमसे एक कुमारका साथ लिए हुए कोई तपस्विनी भ्राई हैं भीर भाषका दर्शन करना चाहती हैं।

राजा-दोनोंको भटपट भीतर ले ग्राम्रो ।

कञ्चकी--वंसी देवकी साजा। | बाहर वाकर सौर फिर सनुषसारी कुमारको सौर तपस्विनीको साथ लेकर साता है ] इसर साहए देवी, इसर से ।

#### सब घूमते हैं।

विद्रपक—दिश्वकर] कही यही वह क्षत्रिय-कुमार न हो जिसके नामवाला निद्रपष चसाया हुमायह मध्येनन्त्र वासा मिला है मौर जो मापसे वहुत मिलता-जुलता श्री है। राजा—स्यादेवस् ग्रतः सलु।

बाष्पायते निपतिता मम इष्टिरस्मिन् वास्सल्यवन्धि इदयं मनसः प्रसादः । संजातवेषयुमिरुज्यित धैर्यवृत्तिः इच्छामि चैनमदयं परिरब्धुमङ्गैः ॥६॥ कञ्चको – भगवति ! एवं स्थीयतावृ

#### [तापसीकुमारी स्थिती।]

राजा — सम्ब ! सभिवास्ये ।

तापती—महाभाग । सोमवंतविश्वारहत्त्रधो होहि । [बास्मगतम्] ध्रम्हो घरणाविक्वदोवि विष्याची एवव इमस्त राएसियो धाउलो प्रधीरतो संबधो [प्रकाशम्] जाव पराव दे गुढं। (महाभाग । सोमवंतविश्वारिकारियता भव । धहो ध्रताक्वातोऽपि विज्ञात एवास्य राजवेरागुणक्र धौरतः सम्बन्धः । जात ! प्रशाम ते गृहम् ।)

[कुमारश्चापगभंगञ्जलि बद्ध्वा प्रस्मिति।]

राजा — बल्सः। भ्रायुष्यान् भवः। कृमारः — स्विगतम् ।

यदि हार्दमिदं श्रुत्वा पिता ममायं सुतोऽहमस्येति । उत्सङ्गचर्धितानां गुरुषु भवेत्कीदृशः स्नेहः ॥१०॥ राजा—भगवति ! किमागमनप्रयोजनम् ।

राजा—हो सकता है। क्यों कि इसे देखते ही धौलें भर धाई हैं हदयमें वास्तव्य प्रेम उमझ पड़ रहाहै, जी लिल गया है भेरा बारीर धोरज लोकर कौपने लगा है घौर मेरी ऐसी इच्छा ही रही है कि इसे उठाकर कसकर अपने गलेसे लगालें ।।६।।

कञ्चकी--भगवती ! बस यहीं खड़ी रहिए। [तपस्विनी घौर कुमार खड़े रहते हैं।]

राजा-मैं प्रशाम करता है माता जी !

तापसी—हे बड़मागी! प्रापसे चन्द्रबंश बड़े। [मन हो मन] घरे! बिना बताए ही पता चल जाता है कि इस राजा धीर जुमारका सगा सम्बन्ध है [प्रकट] बेटा धपने पिताजीकी प्रणाम करो।

[हाबमें बनुव लिए हुए ही कुमार हाब जोड़कर प्रशाम करता है।] राजा—बश्स ! तुम्हारी बड़ी प्रायु हो।

कुपार---[मन ही मन] जब मुझे केवल यही सुनकर इतना प्रेम उसड़ रहा है कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनका पुत्र हूँ, तब उन बावकों को अपने माता-पितासे कितना प्रेम होता होगा जो उन्होंकी गोदमें पलकर बड़े होते होंगे।।१०।।

राजा--कहिए भगवती ! कैसे माई ?

तापसी — बुलादु महाराघो । एसो दीहाऊ प्राउजादमेतो एव्य उव्यक्तीए । फिकि लिमिस्तं मनेस्विक्य मन हस्ते लासीकियो । वं ज्ञातमञ्जूनारवस्य जावकस्मादि विहार्ण तं से मध्यवा व्यवस्था स्वसंस सद्धानिद्ध । एत्रीतिकाणो चकुणवे प्रहितिलावो । (प्रशोतु महाराजः । एव सीचपुराजुनातमा एव उदंस्या किमपि निमत्तमवेक्य मम हस्ते न्यासीकृतः । अस्तिव्यकुमारस्य जातकर्मीटिविधानं तक्स्य मगदता चयनेनाशेषान् किस्ता मुंगुहोतीवयो चनुवेंदेऽभिधिनीतः ।)

राजा-सनायः सस्तुसंवृतः ।

राजा---ततस्तः।

तापस—प्रज्ञ । पुण्कसमिषकुर्माणमिलं इसिकुमारएहिं सहगरेण इमिला प्रस्समिषद्धं सामरिवं । (म्रष्ट पुष्पसमित्कुजानिमित्त ऋषिकुमारकैः सहगरेनानेनाश्रमविद्धमाचिरितम् ।)

विद्वक:-[सावेगम्] कि विद्या (किमिव)

तापसी—यहीदामिसो किल गिद्धो पादवसिहरे िएलीप्रमाएगे प्रएगेए लक्कोकियो बाएस्स (गृहीतामियः किल गृद्धः पादपशिक्षरे निलीयमानोऽनेन लक्ष्योक्कतो बाएस्य ।)

[विदूषको राजानमवलोकयति ।]

तापसी— तदो उचनदुषुर्ततेस्। भग्नवदा चवर्तस्य ग्रहं समाविद्वा—िस्वज्ञादेहि एवं उच्चतीहर्त्य स्मातं ति । ता इच्छामि देवि उच्चति पेक्सिवुं । 'तत उपनव्यवृत्तान्तेन भगवना च्यवनेनाह् समादिष्टा—निर्यातयेनमुर्वशीहस्ते न्यासीमिति । तदिच्छामि देवीमुर्वद्यी प्रेक्षितम् ।)

राजा - तेन ह्यासनमनुगृह्णातु भगवती ।

[तापसी उपनीत भ्रामन उपविश्वति ।]

तापसी—सुनिए महाराज ! जब यह चिरंजीव उत्पन्न हुमा तभी कुछ सोच-समक्तर वर्षको इसे मेरे पास छोड़ गई। क्षत्रिय-कुवारके जितने जात-कर्म म्रादि सस्कार है वे सब भगवानु व्यवन ऋषिने करा दिए भौर पढ-लिख चुकनेपर इसे धनुत चलाना भी सिखा दिया।

राजा -- तब तो यह बडा भाग्यवानु है।

तापनी — माज फूल, सिमधा ग्रीर कुशालानेके लिये जब यह ऋषिकुमारोंके साथ जा रहा यातो इसने माश्रमके नियमसे उल्टाकाम कर डाला।

विदूषक — [घबराकर] क्या ? क्या ?

तापसी—एक गिद्ध मौसका टुकड़ा लिए हुए पेड़पर बैठा था। बस उसीपर ताककर इसने बाख चला दिया।

[विद्रषक राजाकी भ्रोर देखता है]

राजा--तब, तब?

तापसी—जब भगवानु ज्यवनने यह सुना तब उन्होंने प्राज्ञा दी कि उर्वशीकी घरोहर ले जाकर उसे सौंप प्राप्नो । इसीलिये मैं देवी उर्वशीसे मिलने प्राई हैं।

राजा-तबतक ग्राप ग्रासन सुशोभित की जिए।

[लाए हुए भ्रासनपर तापसी बैठ जाती है।]

```
राजा---भायं लातव्य । माहयतामुर्वेशी ।
    कञ्चकी-यदाज्ञापयति देवः । [ इति निष्कान्तः । ]
    राजा-[ कुमारमवलोक्य । ] एहि एहि वस्स ।
               सर्वाङ्गीणः स्पर्शः सुतस्य किल तेनमाम्रुपगतेन ।
                                    तावचन्द्रकरश्रन्द्रकान्तमिव ॥११॥
               श्राह्मादयस्व
    तापसी - जाद ! रांदेहि पिदरमु । ( जात ! नन्दय पितरम् )
                     [कुमारो राजानमुपगम्य पादग्रह्शा करोति । ]
    राजा-[ कुमारमालिङ्गच पादपीठे चोपवेश्य । ] बत्स इतस्तव पितुः प्रियसलं बाह्यागुमश
क्टितो वन्दस्य ।
    विद्रुषकः -- किति संकिस्सवि । एवं घ्रस्समवासपरिचिवो एव्य सहामिछो । (किमिति
शक्कियते । नन्व।श्रमवासपरिचित एव शास्तामृगः । )
    कूमारः—[सस्मितम्] तातः वंदे।
    विदूषक: - सोत्यि भवदो । बड्ददु भवं । ( स्वस्ति भवतो । वर्धतां भवानु । )
                         [ततः प्रविशत्युवंशीकञ्चुकीचः]
    कञ्चुकी--इत इतो देवी।
    उवंशी-[ कुमारमवलोक्य ] को ए। क्खु एसो सबाएगसएगो पादपीठे सम्रं महाराएएग
संजमीयमाण्सिहण्डयो चिट्टवि । [तापसी ह्या । ] धम्मी सञ्चवदी सुद्रती ग्रम्ने मे पुत्तमी
    राजा-मार्य लातव्य ! जामो उर्वशीको बुला तो लामो।
    कञ्चूकी — जैसी देवकी ग्राज्ञा। [जाता है।]
```

राजा—[कुमारको देखकर] इथर प्राधो वस्स ! इथर प्राधो । कहते हैं कि पुत्रको छूते ही सारा सरीर सुखी हो जाता है इसलिये तुम भी मेरे पास प्राकर मुफ्ते वैसे ही ग्रानन्द दो जैसे चन्द्रमाकी किरएों चन्द्रकान्त मशिको प्रानन्द देती हैं ॥११॥

तापसी - जामो बेटा ! भपने पिताजीका जी मुखी करो।

[कूमार पास जाकर राजाके पैर छूता है। |

राजा—[कुमारको गलेसे लगाकर उसे पैर-पोड़ेपर बैठाकर ] बस्स ! मनने पिताके प्रिय मित्र इन ब्राह्मराको भी निडर होकर प्रशास करो ।

विद्रूषक— डर काहे का ? प्राश्रममें रहनेवाले बानरोंसे तो इसकी पहलेसे जान-पहचान होगी ही ।

कुमार —[हँसकर] तात ! प्रएाम । विदूषक — तुम्हारा कल्याया हो । तुम कूमो-कलो । [उवेशो घोर कञ्चकोका प्रवेश ] कञ्चको— इघरसे ग्राइए देवी ! इघरसे ।

उर्वेखी--[कुमारको देखकर]यह हायमें धनुष लिए हुए कौन है जिसे पैर-पीड़ेपर पैठाकर स्वयं महाराज उसके बाल सेवार रहे हैं।[तापसीको देखकर] घरे, सत्यवतीको माऊ । महंती क्लु संबत्ती । (को नु खल्देव सवास्तासनः पादपीठे स्वयं महाराजेन संयम्यमान-

```
शिखण्डकस्तिवृति । ब्रहो सत्यवतीसचितोऽय मे पृत्रक बायः । महान् खल् सदृतः । )
                             दित सहयँ परिकामति ।
      राजा--[उवंशी हट्टा । ] बल्स --
                   इयं ते जननी प्राप्ता त्वदालोकनतत्परा।
                   म्नेहप्रस्रवनिर्भिन्नसुद्रहन्ती
                                                  स्तनांशकम् ॥१२॥
     तापसी — आव एहि। पच्छुग्गच्छ मावरं। (जात एहि। प्रत्युद्गच्छ मातरम्।) [इति
 कुमारेल सह उर्वशीमपसर्पति । ी
     चर्वशी - ग्रंब पादवंदरां करेनि । ( ग्रम्ब-पादवन्दनं करोमि । )
     तापसी-- बच्छे भलुरारे बहुमवा होहि । ( वस्से भर्तू बंहुमता भव । )
     कूमार--- ग्रम्ब ग्रमिवादये ।
     उर्वशी---[कुमारमुन्नमितमुखंपरिष्वज्य । ] वच्छ पिदरं धाराघइत्तको होहि । [राजान-
 मुपेत्य । ] जेद्र जेद्र महाराम्यो । ( वत्स पितरमाराधियता भव । जयत् जयत् महाराजः । )
    राजा-स्वागतं पुत्रवत्ये । इत बास्यतामु [ इत्यर्घासनं ददाति । ]
                    [ उवंशी उपविशति । सर्वे यथोचितम्पविशन्ति । ]
    तापसी-वच्छे। एसो गहीवविज्जो बाऊ संपर्व कवबहरो संवृत्तो। ता एवस्स दे भसुगो
समक्तं शिज्ञाविदो हत्यशिक्लेयो । ता विसज्जेदुं इच्छामि । उवदज्भद्द मह ग्रस्समधम्मी ।
( बरसे । एव गृहीतविद्य ग्रायुः साम्प्रतं कवचहरः संवृत्तः । तदेतस्य ते भर्तुः समक्ष निर्यातितो
हस्त-निक्षेप: । तद्विसर्जवित्मिच्छामि । उपरुष्यते ममाश्रमधर्मः । )
देखकर ही मैं समऋ गई कि यह मेरा पुत्र आयू है। अरे! यह तो बहुत बड़ा हो गया है।
[बड़ी प्रसन्न होकर घूमती है।]
    राजा-[ उर्वशीको देखकर बालकसे ] बत्स ! लो ये तुम्हारी माँ प्रा गई जो तुम्हारी
भोर टकटकी लगाए देख रही हैं भौर जिनकी चोली तुम्हारे प्रेममें टपके हुए दूखसे भींग गई
है ॥१२॥
```

तापसी — यहाँ प्राधो बेटा ! धामे बढकर माताका स्वागत करो। [कुमारको लेकर वर्षशीसे मिलनेको धामे बढ़ती है। ]

उर्वशो -- माताजी ! झापके चरणोंमें प्रणाम करती हूँ।

तापसी--- भ्रपने स्वामीकी प्यारी बनी रही।

कुमार-मा ! मैं प्रशाम करता है।

उर्वेशी — [कुमारका मुख ऊपर उठाकर उसे धरीरसे चिपटाती हुई ] बस्स ! पिताकी सेवा करनेवाले बनो। [राजाके पास चाकर] जय हो, महाराजकी जय हो।

राजा — पुत्रवतीका स्वागत है। आत्रो, यहाँ बैठो। [ अपने आवे आसनपर बैठा लेते हैं। ] [उबंशी बैठतो है। सब यथास्थान बैठते हैं।]

तापसी—वरसे ! ठीकसे पढ़-लिसकर सब यह कुमार कवच घारण करने-यांग्य हो गया है। इसमिये तुम्हारे स्वामीके सामने ही तुम्हारी घरोहर तुम्हें सौंव देती हूँ। सब जाना भी बाहती हूँ स्वींकि सभी सालमका बहुत-सा काम भेरे बिना स्का पढ़ा होगा। वर्षेशी—विरस्स धन्त्रं देश्यिम महिमवरं प्रवितिष्कृष्टि । ता सङ्कृत्योगि विस्तित्रार्थं । भ्रष्णुच्यं वरा वसरोहित् । ता गण्डहु सन्त्रा पुरावे वंसत्याच्यं । (विरस्थायाँ दृष्टार्शयकतरम्बितृ-प्रशास्त्रि । न सन्तोगि विस्नप्टुम् । भ्रन्थाय्यं पुनरुपरोद्धम् । तद्गण्डस्तायाँ पुनर्वर्थनाय ।)

राजा-सम्ब! भगवते व्यवनाय मा प्रशिपातय!

तापसी --- एव्वं मोडु। (एवं भवतु।)

कुमार:--बार्वे ! सत्यं यदि निवर्तसे मामप्याधमं नेतुमहीता ।

कुमारः—तेन हि।

यः सप्तवान्मदक्के शिखण्डकण्ड्यनापलब्धसुखः।

तं मे जातकलापं प्रेपय मश्चिकएठकं शिख्तिनम् ॥१३॥

तापसी--[विहस्य ।] एव्यं करेमि । (एवं करोमि ।)

उर्वशी-भग्नवि ! पाववंदर्शं करेमि । (मगवि ! पादवन्दनं करोमि ।)

राजा -- भगवति ! प्रशामामि ।

राजा — नगवारः । अस्ताना । सापसी — सोरिव भोसु तुम्हाराम् । (स्वस्ति भवतु युष्पभ्यम् ।)

[इति निष्कान्ता।]

राजा-[उर्वशी प्रति] कल्याखि ।

उर्थशी—इतने दिनोंपर तो धाप मिली हैं। धमी धापसे मिलकर वी ही नहीं अरा इसियो धापको जाने देनेको जी हो नहीं चाहता। पर धापको रोक रखना भी बड़ा आरन्याय होगा, इसिजये धाप जाती हैं तो जार्ये पर फिर दर्शन धावस्य दीजिएगा।

राजा-माताजी ! भगवानू च्यवनसे मेरा प्रशाम कहिएगा ।

तापसी--धन्छी बात है।

कुमार—मार्थे! यदि भाग सथमुत्र सीटी का रही हो तो मुक्ते मी आस्त्रम लेती कलो।

राजा—परे वरस ! तुम ब्रह्मचर्यं धाश्रममें रह चुके हो शव तुम्हें गृहस्य शास्त्रममे रहना चाहिए ।

तापसी - बेटा ! पिताजीका कहना मानी ।

कुमार—तो प्राप मेरे उस बड़े-बड़े पंखोंबाले मिणुकण्डक नामके मोरको यहाँ भेज वीजिएमा जो मेरी गोरवें सोवा-सोवा प्रपना सिर मेरे हावाँसे खुजलाए जानेका प्रातन्त्र विवा करता वा ॥१६॥

तापसी--[हॅसकर] भच्छा मेज दूंगी।

वर्वशी-भगवती ! मैं चरलोंमें प्रशाम करती है ।

वापसी-- तुम दोनोंका कल्याख हो । [चली वाती है ।]

## अद्याहं पुत्रिखामग्रयः सत्पुत्रेखाम्नुना तव । पौलोमीसंभवेनेव जयन्तेन पुरन्दरः ॥१४॥

[उवंशी स्मृत्वा रोदिति ।]

विदूषकः — [विलोक्य सावेगम्।] भो कि छ क्यु सम्पर्ध झलहोदो एक्षवदे झस्सुनुही संयुक्ता। (भी: कि नुखलु साम्प्रतमत्र भवतो एकपदे प्रश्नुमुखी संवृत्ता।)

राजा-[सावेगम् ।]

किं सुन्दरि ! प्ररुदितासि ममोपनीते वंशस्थितेरधिगमान्मइति प्रमोदे । पीनस्तनोपरिनिपातिभिरानयन्ती सुक्तावलीविरचनां पुनरुक्तिमस्नैः ॥१५॥

[इति श्रस्या बाब्पं प्रमाष्टि ।]

उर्वेशी— पुलाहु महारामी। पढमं उल पुत्तरंत्रलसपुत्येल झालंदेल विद्युपत्ति स्त्रिः। बार्लि महित्तर्वोक्तत्त्वेल पुत्तरिको समयो मह हिष्ठपद बाम्रावितिः। (ऋलोतु महाराजः। प्रमां पुतः पुत्रदर्वातमुख्येनानन्देन विस्तृतास्मि। इदानीं महेन्द्रसंकीतंतेन स्मृतः समयो सम हृदयमायास्यतिः।)

राजा -- कथ्यतां समयः ।

वर्वशी—बहुं पुरा महाराधगहीवहिममा गुरसावसंमुदा महिबेल मालसा। (मंह पुरा महाराजग्रहीतहृदया गुरुशायसमुदा महेन्द्रेल बालापिता।)

राजा--किमिति।

राजा — [बर्बंशीये] हे करुवाएं। ! तुम्हारे इस सुपुत्रको पाकर झाज में सबी पुत्रवालोंसे इसी प्रकार वढ़ गया हूँ जैसे इन्द्राएंगिस उरपन्न हुए जयन्तको पाकर इन्द्र ।।१४॥

[उवंशी कोई बात स्मरण करके रोने लगती है।]

विदूषक—[देलकर, धवराए हुए] घरे ! यह क्या ? यह झचानक झापकी झौक्रों में म्रीसूक्यों मा गए ?

राजा—[पवराकर] हे सुन्दरी! ऐसे शुन धवसरपर तुन रो रही हो जब मेरे वंगको बढ़ानेवाला पुत्र मुक्ते मिला हो। तुन प्रपत्ने भोटे स्तनोपर गिरनेवाले धाँसुधाँसे दूखरे हरकी सड़ी अर्थ वयों बना रही हो।।१४॥ [उसके धाँसु योंझता है।]

जर्वेशी—सुनिए महाराज ! पहले तो मैं पुत्रका मूँह देखकर ऐसी मगन हो गई कि सब भूत ही गई वो पर जब प्रापने प्रभी इन्द्रका नाम लिया तो मुक्ते एक बात स्मरण हो प्राई है जो मेरे हृदयको कजोट रही है।

राजा-कहो, क्या बात है।

उर्वेशी — बहुत दिन हुए, धायसे प्रेम करतेपर भरत मुमिने मुफ्रे शाय दे दिया चा । उस सामने मैं बहुत पनरा गई थी । तब इन्द्र मगवान्ते मुक्ते शाज्ञा दी थी ······ वर्षशी—जवा तो में निमसहो राएसी तुद समुज्यव्यस्त वंसकरस्त झुद्दं पेक्किस्सिद तवा तुए धूको कि कम समीचं प्राथमव्यं सि । तवी मए महारामिक्षोम्नभीववाए जावनेतो एक विक्वानय-सिमित्त भमववो वयरास्त प्रस्तेन एसो पुत्त प्रकार कव्याप्त प्रस्ति स्था पुत्त प्रकार क्ष्याप्त स्था प्रवास सिमित्त्वत्तो । व्यव्याप्त स्थानस्य संतुनो ति कत्यस्तीए ताष्ट् चिक्कावियो एसो मे बीहाक प्रावत । प्रायत प्रवास से महाराम्य संवत्ता । (यदा स मे प्रियसको राजविस्तविय समुत्यनस्य वंशकरस्य प्रकार मिल्ला त्र स्था प्रभावित स्थापस्त स्थापस्य स्थापस्त स्थापस्य स्थापस्य स्थापस्त स्थापस्य स्थापस्य स्थापस्त स्थापस्त स्थापस्य स्थापस्य स्यापस्त स्थापस्त स्थापस्त स्थापस्त स्थापस्त स्थापस्त स्थापस्य स्थापस्त स्थापस्य स्थापस्त स्थापस्त स्थापस्य स्थापस्त स्थापस्य स्थापस्त स्थापस्त स्थापस्त स्थापस्य स्थापस्य स्थापस्य स्थापस्त स्थापस्त स्थापस्त स्थापस्य स्य

[सर्वे विवादं नाटयन्ति । राजा मोहमुपगञ्छति ।]

विद्रपकः — ग्रम्बन्हण्णं ग्रम्बन्हण्णं । (ग्रबह्मण्यमब्रह्मण्यम् ।) कञ्चको — समाव्यसित् समाव्यसित् महाराजः ।

राजा---[समाध्वस्य सनिःश्वासम् ।] बहो सखप्रत्याधिता वैवस्य ।

श्राश्वासितस्य मम नाम सुनोपलब्ध्या सद्यस्त्वया मह क्रशोदरि वित्रयोगः। व्यावर्तितातपरुजः प्रथमाश्रवुष्टया बुच्चस्य वैद्यत इवाग्निरुपस्थितोऽयम् ॥१६॥

विदूषकः — प्रश्नं सो प्रत्यो प्रशास्त्रवास्त्रवृत्वो संबुक्तो । संपदं तक्कीम प्रकासवदा बहुतं पेक्ट्रिय तबोवसं गंदक्यं लि । (प्रयं सोऽयोऽनयानुबन्धः सवृत्तः । साम्प्रतं तक्वयाम्यत्र भवता वरूकतं वृहीस्वातपोवनंगनतथमिति ।)

उदेशी—यही कि तुन्हारे प्यारे मित्र रार्काण जब तुमसे उत्थन्न हुए पुत्रका मूँह देस से तब तुम फिर मेरे पास भीट धाना। इसिलयं जैसे हो यह बालक उत्थन हुया वैसे ही मैंने इस उरसे इसे मगवान व्यवस्ति मायम प्राप्त प्रदान निकाल छोड़ विश्व मायम प्राप्त प्रदान के स्वार्ण के बहुत प्राप्त प्रदान के प्रदान के प्रदान के प्रदान के प्राप्त प्रदान के प्रद

[सब दुक्षी होते हैं भीर राजा मूखित हो जाते हैं।]

विदूषक---बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ।

कञ्जुकी-[ढाढस बँधाता हुमा] धीरज घरिए महाराज ! धीरज घरिए ।

राजा—[मूर्झिस जागकर लबी सीच लेते हुए] बरे, दैव मेरे सुबको फूटी घोकों नहीं देखना चाहता। बाज ही तो दुकको पाकर मेरा वी ठंडा हुमा या घोर घाज ही तुन चल दीं। वह तो ठीक ऐसा ही हुबा जैसे पहली वयसि ठडाए हुए बुखपर घचानक विजयी द्वट पड़ी हो ॥१६॥

विद्वक --- थान पहला है कि कुछ प्रोर भी विपलियों ट्वट पहनेवाली हैं। मुक्ते तो भव यह खटका हो रहा है कि बस्कल पहनकर महाराज कहीं तपोवनको न चल दें। वर्षयी—मं वि मंदनाहर्षेषु किदिविष्णप्रस्त पुलस्त लाभागंतरं सन्पारोहर्षेषु प्रवसिवकण्य विष्णपोक्षपूर्वि महाराजो समस्यहस्ति । (मार्याप मनदयागिनी हृतविनयस्य पुत्रस्य वामानन्तरं स्वर्गारोहरोनावसितकार्यां विषयोगमुत्तीं महाराजः समर्थविष्यति ।)

राजा-सुन्दरी मा मंदम्।

न हि सुल्रमवियोगा कर्तुमात्मभियासि प्रभवति परवत्ता शासने तिष्ठ मर्तुः । अद्दर्भपि तब सुनावद्य विन्यस्य राज्यं विचरितमृगयथान्याश्रयिष्ये वनानि ॥१७॥

कूमार:--नाहंति तातः पुक्रवधारितायां धूरि बम्यं नियोजयितुम् ।

राजा-प्रिय बत्स । मा मैबम् ।

शमयति गजानन्यान्गन्धद्विपः कलभोऽपि सन

भवति सुतरां वैगोदग्रं ग्रुजङ्गशिशोर्विषम् । भवमधिपतिर्वालावस्थोऽप्यलं परिरक्तितं

न खुल वयसा जात्यैवायं स्वकार्यसहो मरः ॥१८॥

द्यार्थं सातव्य ।

कञ्जूकी — ब्राज्ञापयत् देशः ।

राजा -- महचनावमात्ववरिववं स्तृ हि संश्चियतामायुवी राज्यामिवेक इति । कञ्चकी -- यवासाययति वेवः । [इति दुःखिती निष्मानतः ।]

उपंशी—पीर मेरे जैसी प्रभागिनीके लिये भी महाराज यही सीचते होंगे कि पढ़ा-लिखा पुत्र पानेसे इसका काम हो गया है इसलिये सब यह स्वर्गको चली जा रही है।

राजा—ऐसान कही सुन्दरी ! तुन जिस पराधीनताके कारण मुक्ते छोड़कर जा रही हो उससे मनवाही बस्तु तो मिल नहीं सकती इससिये जायो, तुन प्रपने स्थामीकी शाक्षाका पालन करो सौर मैं भी पाज सुन्हारे पुत्रको राज्य सौंपकर इचर-उचर पूगनेवाले हरिएोंसे भरे तथोबनमें जाकर रहने नगता हैं ॥१७॥

कुमार—पिताजी ! रवके जिस जुएको बड़ा बैल लींचता हो उसे छोटेसे बछड़ेके कन्येपर बालना ठीक नहीं है।

राजा—ऐसान कहो बस्त ! जैसे ऊँची जातिके हाचीका बच्चा भी दूसरे हावियोंको पखाइ सकता है भीर संपोनेका विच बड़े सीपके विच जैसा ही मर्थकर होता है, वैसे ही राजाका पुत्र, बासक होते हुए ची पृथ्यीका ठीकसे पावनकर सकता है व्योक्ति अपने-अपने कर्रोब्य पालन करोकी प्रति धयस्थासे नहीं वस्त्र जाति या स्वनाबसे ही उत्यन्त हो जाती है।।१६।। आर्थे सातस्य !

कञ्चकी-साज्ञा की जिए महाराज।

राजा — मेरी थोरसे अमास्य परिवदको सुबना दो कि आयुक्ते राज्यात्रियेकका प्रवन्त किया वाय।

कञ्चुकी--जैसी महाराजकी भाक्षा । [दुसी होकर चना जाता है]

```
राजा-[ भाकाशमवलोवय । ] कि नू ससु निरभ्रे विद्युतसंपातः ।
    उवंशी — [ विलोक्य । ] धन्मो भग्नवं सारदो । ( प्रहो भगवान् नारदः । )
    राजा - [ निपुरामवलोक्य । ] स्रवे भगवानु नारवः । य एकः -
  गोरोचनानिकषपिङ्गजटाकलापः संलच्यते शशिकलामलवीतसूत्रः।
  मुक्तागुखातिशयसंमृतमगडनश्रीः हेमप्ररोह इव बङ्गमकल्पष्ट्यः॥१६॥
प्रध्यं ताववस्मे ।
    उर्वेगी--[ यथोक्तमादाय । ] इसं भग्नवदे प्ररिष्ठता । ( इयं मगवते उर्वेता । )
                     [ततः प्रविशति नारदः। सर्वे उत्तिष्ठन्ति । ]
    नारदः---विजयतां विजयतां मध्यमलोकपालः ।
    राजा - [ उर्वशी हस्तादध्यंमादायावज्यं च । ] अगवन्त्रभिवादये ।
    उर्वेशी -- भषावं परामामि । (भगवन् प्रशामामि । )
    नारदः-- अविरहितौ दम्पती भूयास्तास् ।
    राजा---[ भारमगतम् । ] भ्रापि नामैवं स्थात् । [ कूमारमाश्लिष्य प्रकाशम् । ] बल्तः भन-
वन्तमभिवादयस्य ।
    कुमार:--भगवान् । धौर्वक्षेय द्वायुः प्रस्ति ।
                     [सब लोगोंकी घाँखें चकवाँच हो जाती हैं।]
    राजा—[ बाकाशकी बोर देखकर ] खुले बाकाशमें यह विजली कैसी ?
    चर्वशी---[देखकर] धरे! ये तो भगवान् नारद हैं!
    राजा-[ ध्यानसे देखकर ] हाँ, ये तो सचमुच भगवानु नारद ही हैं जो गोरोचनाके समान
पीली जटावाले कन्वेपर चन्द्रमाकी कलाके समान उजला जनेऊ पहने ग्रीर मोतियोंकी माला
गलेमें पहने हुए ऐसे उतरे चले बा रहे हैं मानो सुनहरी शासावाला कोई चलता फिरता कल्पवृक्ष
उतरा चलाग्रारहाहो ॥१६॥ लाम्रो, इनकी पूजा करनेके लिये सब सामग्रीतो लेग्राम्रो ।
    जर्वेशी---[सब सामग्री लाकर] यह रही देवर्षिकी पूजाके लिये सामग्री।
                   [ नारदजी प्रवेश करते हैं, सब उठ खड़े होते हैं। ]
    नारद-मध्यम सोककी रक्षावाले महाराजकी जय हो, जय हो।
    राजा-[ अर्बसीके हाक्से पूजाकी सामग्री लेकर ग्रीर पूजा करके ] मगवतु ! ग्रामिवादन
करता है।
    चर्वश्री-भगवासू ! मैं प्रशास करती हूँ।
    नारव---तुम बोनोंका कमी विखोह न ही।
    राजा-[मन ही मन ] यदि कही ऐसा हो जाता। [कुमारको गले लगाकर प्रकट ]
वत्सः ! मनवाम नारदको प्रशास करो।
    कुमार--भगवतु ! उर्वेशीका पुत्र बायु धापको प्रखाम करता है ।
```

सिवं नारदमनूपविशन्ति । ]

नारदः — झायुक्तानेषि । राजा——सर्षे विष्टरोऽनुगृह्यताम् । नारदः—तथा । [ इत्यपविष्टः । ]

राजा — [ सविनयम् ] भगवन् किमागमनप्रयोजनम् । नारदः — राजन् । अयतां महेन्द्रसन्वेशः ।

```
राजा — श्रवहितोऽस्मि ।
    नारदः--प्रभाववर्शी मधवा बनगमनाय कृतवृद्धि भवन्तमनुकास्ति ।
    राजा---किमाञ्चापयति ।
    नारदः - त्रिकालविशिभर्मनिभिराविष्टो महान्सुरासुरसंगरी भाषी। भषाश्च सायुगीनः
सहायो नः । तेन न त्वया शस्त्र संन्यस्तव्यम् । इयं चोवंशी यावदायस्तव सहस्रमंचारिसी
भवत्विति ।
    उवंशी-[ अपनार्थ । ] अस्महे सल्लं विश्व मे हिश्रशादी श्रवाणीवं । ( श्रहो शस्यमिव मे
हदयादपनीतम । )
    राजा - परबानस्य डेवेश्वरेण ।
   नारद - तुम्हारी बढी ग्राय हो।
    राजा-देवर्षि ! बाइए, यह बासन पवित्र कीजिए।
    नारद--- ग्रच्छी बात है।
                     िनारद मृतिके बैठनेपर सब बैठ जाते हैं। ]
    राजा-[ नम्रतासे ] कहिए भगवन् ! कैसे भानेका कष्ट किया ?
    नारद - इन्द्रने कुछ सन्देश भेजा है वह सुनिए-
    राजा --जी मैं मून रहा है।
    नारब-प्रथमी देवी शक्तिसे सबके मनकी बातें जाननेवाले इन्द्रने जब देखा कि साप वन
जानेकी तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने यह कहलाया है---
    राजा-हाँ, उन्होंने क्या ब्राज्ञा दी है ?
    नारद-- त्रिकः लदर्शी मूनियोंने मनिष्यवासी की है कि देवताओं भीर राक्षसोंमें बड़ा मारी
संग्राम होनेवाला है भीर संग्राममें कुशल भाप, हम लोगोंकी सदा सहायता करते ही हैं इसलिये
भाप शस्त्र न छोड़ें। यह उवसी जीवन-भर भापकी संगिनी रहेगी।
    उर्वशो — [ घलग ] मेरे जीका तो जैसे कौटा निकल गया।
    राजा-मैं तो इन्द्रका सेवक ही हैं।
```

नारद:-- युक्तम् ।

नारद — झायका कल्यारा हो । राजा — कुलके प्रधान बनो । उनंशी — पिलाके मक्त बनो ।

```
त्वत्कार्यं वासवः क्रयोत्त्वं च तस्येष्टमाचरेः।
                  सूर्यः समेधयत्यग्निमग्निः सूर्यं च तेजसा ॥२०॥
    [ भाकाशमवलोक्य । ] रम्ने । उपनीयतां स्वयं महेन्द्रेल संभृतः कुमारस्यायुवा यौवराज्या-
भिषेकः ।
                           [ प्रविष्टा यथोक्तहस्ताऽप्सरसः । ]
    भ्रप्तरसः-भ्रभवं इमे भ्रमिसेमसंभारा । ( भगवन्नेतेऽभिषेकसंभारा: । )
    नारदः — उपवेश्यतामयमायुष्मान्भद्वपीठे ।
    रम्भा—इबो बच्छ । (इतो वत्स ।) [इति कुमारं भद्रपीठ उपवेशयति ।]
    नारद — क्रिमारस्य शिरसि कलशमावज्यं । ] रम्मे ! निर्वत्यंता शेखो विधिः ।
    रम्भा- ( यथोक्तं निवंत्यं ) बच्छ ! पराम भग्नवंतं पिवरो छ । ( वत्स ! प्रराम भगवन्तं
पितरी च।)
                           [कुमारो यदाक्रमं प्रशामति । ]
    नारदः --- स्वस्ति भवते ।
    रांजा-कुलधुरंघरो भव ।
    उवंधी-पिबुरगो बाराहको होहि। (पितुरारावको भव।)
    नारद-ठीक ही है-जैसे सूर्य अपने तेजसे अग्निकी उकसाता है और अग्नि सूर्यको अपने
तेजसे बढ़ाता है वैसे ही इन्द्र तुम्हारा काम करें भीर तुम इन्द्रका काम करी ।।२०।। [ भाकाशकी
भोर देखकर ] रम्भा! स्वयं इन्द्रने कुमार भागुके युवराज बननेके उत्सवके लिये जो सामग्रियाँ
भेजी हैं वे सब ले तो घाछो।
               [ ऊपर कही हुई सामग्रियौं लिए हुए घप्सराएँ घाती हैं।]
    भप्सराएँ-महाराज, समिवेककी सामग्री था गई।
    नारद-धायुष्मामुको पीढ़े पर बैठाको ।
    रम्मा-इघर वस्त इधर, (कुमारको भद्रपीठ पर बैठाती है।)
    नारद-(कुमारके सिरपर प्रभिषेक करके ) रम्भाजी दोष विधि पूरी कीजिए।
    रम्भा-( विधि-पूर्वक ग्रमिषेक करती है ) वत्स, महाराज नारद भीर माता-पिताको प्रसाम
करो ।
                          (कुमार क्रमसे प्रशाम करते हैं।)
```

[ नेपध्ये वैतालिकद्वयम् । ]

वैतालिकौ---विजयता युवराजः ।

प्रथम:--

श्चमरम्ननिरिवात्रिर्बद्यायोऽत्रेरिवेन्द्रः

बुध इव शिशिरांशोर्बोधनस्येव देवः ।

भव पितरज्ञरूपस्त्वं गर्धेलेकिकान्तैः

श्रविशयिनि समस्ता वंश एवाशिषस्ते ॥२१॥

द्वितीयः ---

वन पित्तरि प्रस्तादन्नतानां स्थितेऽस्मिन्

स्थितिमति च विभक्ता त्वय्यनाकम्पधैर्ये ।

श्रधिकतरमिटानीं राजने राजलच्मीः

हिमवति जलधौ च व्यस्ततायेव गङ्गा ॥२२॥

धन्तरसः-- [ उर्वशीमुपेत्य । ] विद्विषा पिषसही पुत्तस्त बुवराग्रसिरीए भत्तुसो प्रविरहेस म बढदि । (दिष्ट्या प्रियसक्षी पुत्रस्य युवराजिश्रया मर्त्रविरहेण च वर्षते ।)

उर्वशी — एां साहारलो एसो धन्भुदयो । [ कुमारं हस्ते गृहीःवा । ] एहि वच्छ । जेट्रमादरं क्रमिवंबेहि । [ ननु साधारण एषोऽम्युदयः । एहि वरस । ज्येष्ठमातरमभिवन्दस्य । )

[ कुमारः प्रतिब्ठते ।]

#### (नेपध्यमें दो वैतालिक)

दोनों-- युवराजकी विजय हो।

पहला बैतालिक - तुम भपने माता-पिताके वैसे ही योग्य पुत्र बनो जैसे ब्रह्माजीके सुपुत्र श्रमर मुनि धत्रिजी हुए, श्रति मुनिके चन्द्रमा हुए, चन्द्रमाके बुख श्रीर बुधके पुरूरवा हुए हैं। तुम्हारे इस जगसे निराले वंशमें भीर सब भावीर्वाद तो पहले ही फल हुके हैं ॥२१॥

दूसरा वैतासिक-- कॅचे-कॅचे लोगोंमें श्रेष्ठ तुम्हारे पिता हैं श्रीर उनके तुम बढ़े साहसी श्रीर मर्यादा पालनेवाले पुत्र हो । तुम दोनोमे एकसी मक्ति रखनेवाली यह राज्य-लक्ष्मी उसी प्रकार भौर भी शोभा देने लगी है जैसे हिमालय पर्वत और समुद्र दोशोंमें समान रूपसे अस्ति करने बाखी गंवाजी शोमा देती हैं ॥२२॥

भप्सराऍ—[ उवंशीके पास जाकर } ससी उवंशी ! पुत्रके यौवराज्यामियेककी स्रोर सवा पतिके पास रहनेकी तुम्हें बचाई।

उर्वती---यह सीमाग्य तो हम तुम दोनोंका एक-सा ही है। [कुमारका हाद वामकर] चलो बत्स! बड़ी मौको प्रशास कर बाझो।

[कुमार जानेको तैयार होता है।]

राजा---तिष्ठ । सममेव तत्र भवत्याः समीपं यास्यामस्तावत् । नारदः---

> भायुषो यौबराज्यश्रीः स्मारयत्यात्मजस्य ते । श्रमिषिक्तं महासेनं सैनायत्ये महत्वता ॥२३॥

राजा---बनुगृहीतोऽस्मि मधवता ।

मारदः--मो राजन् । कि ते भूवः प्रियमुपकरोतु पाकशासनः ।

राजा—यदि मे मचवा प्रसन्नः किमतः परिमच्छामि । तथापि — इदमस्तु ।

[ गरतवाक्यम ] परस्परविरोधिन्योरेकसंश्रयदुर्लभम् । सङ्गतं श्रीसरस्वत्योर्भृतयेऽस्तु सदा सताम् ॥२२॥

ध्रपि च ।

सर्वस्तरतुदुर्गाणि सर्वे भद्राणि पश्यतु । सर्वः कामानवामोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु ॥२५॥ [ इति निष्कान्ताः सर्वे । ]

। इति पश्चमोऽ**हः** ॥

समाप्तमिवं श्रीकालिवासकृतं विक्रमोवंशीयं नाम त्रोटकम् ।

राजा—ठहरो, हम सब लोग साथ ही देवीके पास चलते हैं। नारद —तुम्हारे पुत्र बायुका यह यौदराज्याभिषेक उस उत्सवका स्मरण दिला रहा है जिसमें इन्द्रने कार्तिकेयको सेनापति बनाया था।।२३।।

राजा-यह सब मनवान इन्द्रकी ही कृपा है।

नारद-हे राजनू! इन्द्र भ्रापकी भीर कौन-सी इच्छा पूरी करें।

राजा---मगवात्र इन्द्रको प्रसन्ततासे बढ़कर भीर मुक्ते चाहिए ही क्या ? फिर भी मैं चाहता है कि --

[भरतवाक्य]

जो लक्ष्मी धौर सरस्वती सदा एक दूसरेले पीठ फेरे रहती हैं धौर जिनका मिलकर रहना बड़ा कठिन है, वे दोनों, सज्जनोंके कत्याएके लिये एक साथ रहने लगें ।।२४।। घौर, सबकी घापतियां दूर हो बायें, सब फले फूलें, सबके मनोरय पूरे हों धौर चारों धोर पुत्र ही सुन्न फैस जाय ।।२४।।

[सब चले जाते हैं।]

।। पाँचवाँ अंक समाप्त हुमा ।।

।। महाकवि श्रीकासिदासका रचा हुमा विक्रमोर्वशीय नामका त्रीटक समाप्त हुमा ।।

मालविकाग्निमित्रम्

### पात्र-परिचय:

### प्रकृषाः

सूत्रबारः—नाटकस्य प्रबन्धकर्त्तां वार्षिपास्कः—सूत्रबारस्य सहवरः । राजा—धीनमित्रास्यो विदिशाधोशः । बाह्यकः—प्राचीन मन्त्रो । बिद्रूषकः—राजो मित्रम् । कञ्डुको—शन्तः पुराब्धको बृद्धबाह्यसः । बण्डायः हरत्त्वम—बाष्ट्यांचार्यो । बारायः—कुक्तः । किङ्कुरविशेषः । बंजालिकः—स्तुपिगठकः ।

#### स्त्रियः

मालक्का-मालवाधीशमाघवतेनस्य अमिनी।
पारिलो-मिनमिनस्य प्रधाना महिषी ।
इरावतो-मिनमिनस्य द्वितीया पत्नी ।
परिवादिका-कीशिकी नाम्नी माघवतेनसविवद्य सुगतेविधवा अगिनी।
बकुबाविका-धारिण्यां-परिचारिका ।
कालविकामाः सखी ।
मधुक्तरका-दासी ।
समाहितका-पारिवादिका ।
परिवाहिका-परिवादिका ।
परिवाहिका-परिवादिका ।
परिवाहिका-परिवादिका ।
व्यवेना-प्रतीहारी ।
वेटो-मपरा वासी ।
स्वाहिका क

# ॥ मालविकाग्निमित्रम् ॥

## प्रथमो ऽङ्कः

एकेश्वर्ये स्थितोऽपि प्रमातबहुफले यः स्वयं कृतिवासाः

कान्तासंमिश्रदेहोऽप्यविषयमनसां यः परस्ताद्यतीनाम् । श्रष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभिर्विभ्रतो नाभिमानः

सन्मार्गालोकनाय व्यपनयत् स बस्तामसी वृत्तिमीशः ॥१॥ [नान्धन्ते]

सूत्रवारः - श्रलमतित्रिस्तेरत् । [नेपच्याभिमूलमवलोक्य] मारिव । इतस्तावत् ।

पारिवादवंक:--भाव । श्रयमस्मि ।

[प्रविष्य ।] सूत्रवार:-- ग्रीमहितोऽस्मि विद्वत्परिवदा कालिदासप्रथितवस्तुमालविकाग्निमत्रं नाटकमस्मिन्यसन्तोत्सवे प्रयोक्तस्यमिति । तदारम्यतां संगीतम्।

पारिपारवंक:--मा तावत् । प्रधितयशसां भाससौमिल्सककविषुत्रादीनां प्रबन्धानतिकस्य वर्तमानकवे: कालिदासस्य क्रियायां कवं बहुमानः ।

पहला श्रञ्ज

धपने मक्तोंको मनचाहा फल देनेका बेजोड़ महार धपने पास होते हुए भी जो केवल हाबीकी स्नाल स्रोदकर ही स्रपना काम चला लेते हैं, स्रपने साधे शरीरमें स्रपनी पत्नीकी बैठाए रहनेपर भी जो संसारके भोगोंसे धपना मन दूर हटाए रहते हैं घीर घपने घाठों क्पोंसे सारे संसारका पासन करते हुए भी जो ग्राभिमानको पास नहीं फटकने देते, ऐसे संसारके स्वामी महादेवजी, पापकी स्रोर ने जानेवाली हमारी बृद्धिको ऐसा मिटा दें कि हुमारा मन अच्छे काम करनेमें ही लगे ।।१।।

[ नान्दी हो चुकनेपर ] सूत्रवार-धव और देर नहीं करनी चाहिए [नेपव्यकी धोर देखकर] घरे भाई मारिष ! इवर तो शायो।

पारिपार्श्वक -- [भाकर] लीजिए, या गया है, धार्य !

सूत्रवार - देसो ! विद्वानोंकी समाने कहलाया है कि इस वसन्तोत्सवपर कालिदासका किसा हुआ नासविकान्निमित्र नामका नाटक ही बेलाजाय । इसकिये चलकर खंगीत तो छेड़ी । पारिपार्श्वक-धाप यह नाटक क्यों खेल रहे हैं ? भास, सौमिल्लिक धौर कविपूत्र वैसे

बढ़े-बढ़े प्रसिद्ध कवियोंके नाटक छोड़कर भाग भाजकलके इस नौसिसिए कवि काश्विदासके नाटकको इतना क्यों मान दे रहे हैं ?

सूत्रवारः--ग्रमि । विवेकविधान्तमभिहितम् । पश्य ।

पुरास्तित्येव न साधु सर्वे न चापि कार्च्यं नविमत्यवद्यम् ।

सन्तः परीच्यान्यतरद्भजन्ते मृदः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥२॥ पारिपारवंकः---मार्थविकाः प्रमाणयः।

सूत्रधारः--तेन हि त्वरतां भवात्।

शिरसा प्रथमगृहीतामाज्ञामिच्छामि परिषदः कर्तुम् । देव्या इव धारिएयाः सेवादचः परिजनोऽयम् ॥३॥

[इति निष्क्रान्ती।]

॥ इति प्रस्तावना ॥

[ततः प्रविशति बकुलावलिका।]

बकुसावितका—धारालिम्ह वेबीए घारणीए। धहरपाउलीववेसं छनिम्नं लाम सहस्य मन्दरेल कीरिसी मालिमिति राष्ट्रामिरिम्नं मञ्जालावासं पुण्डिस्ं। ता वाच संवीवसाल पण्डिम्हि। (प्राज्ञत्वास्मि देव्या पारित्या। प्राचित्र वृत्तावदेशं छनिकं नाम नाट्यमन्तरेस कीडची मालिकिति नाट्याचार्यमार्थगण्यासं प्रष्टुम्। तत्तावत्सगीतवासां गण्डामि। [इति परिकामित]

[ततः प्रविशत्याभरणहस्ता कुमुदिनी]

सूत्रवार—धरे, यह बात तो तुनने धपनी नुद्धिको विश्वाम देकर कही है। देखों—पुराने होनेसे हीन तो सब धच्छे हो जाते हैं, न नमे होनेसे सब बुरे होते हैं। समस्रदार लीग तो दोनोंको परसकर उनमें ते जो धच्छा होता है उसे धपना सेते हैं पीर जिन्हें धपनी समस्र होती हो नहीं है, उन्हें तो जैसा दूसरे सनका देते हैं उसे हो ने ठीक मान बैठते हैं।।?।

पारिपार्श्वक -- तो जैसा द्याप ठीक समर्भे ।

सूत्रचार—हाँ, तो धव धाप देर न कीजिए। सभाने मुक्ते पहलेसे ही जो साझा दे रच्छा है, उसका मैं वेसे ही धारपके साथ पासन करना चाहता है जैसे धारपे यह स्वामिश्चक साथी धान पानन करने इसर चनी धा पही है।।३॥
[योगों चने लाते हैं।]

॥ प्रस्तावना ॥

[बकुलावलिका भाती है।]

बहुवाविमका—गहारानी यारिलीने मुक्ते साझा दी है कि जाकर नाटपाचार्व खार्य निष्यादावें पूछों कि मानविकाने जो बहुत दिनोंसे खलिक नामका नाटच **शीखना धारम्य** किया या उसे वह कहाँदक सीख पाई है तो वर्ष्ट्र संगीतज्ञालाको । [मूमसी है ।]

[हावर्ने भेंगूठी लिए हुए भीर उसकी म्रोर देखते हुए कुमुदिनी भाती है।]

बकुनाविका—[ कुनुविनी हट्टा । ] हमा कोमुबीए । कुबो वे बॉल दर्घ बीरवा । कं सनी-वेख वि बविक्रमनती दवी विद्वि स्प वेलि । ( सिंस कोमुदिके ! कुतस्त इदानीनियं बीरता । यत्-वर्गीयेनान्यतिक्रमन्तीतो होंट न ददावि । )

कुपुनिनी--धन्तुं जनलावलिया ? सहि ! वेषीए इदं सिप्यितधासावो धारतीदं सामधुद्दा-बसावं धंपुनीसमं सिरावं सिन्धमामसी तुद्द जवालम्ये पविवन्ति । (महो बहुसावसिका बस्ति ! देश्या इदं सिन्धिसकाधायानीत नागमुदाधनावमङ्गुलीयकं स्निग्यं निष्यायस्ती तवोपालस्त्रे परितासिम । )

बकुनावितका—[ विलोक्य । ] ठाएँ सक्बारि विद्वी । इमिला घंगुलीकाएण उक्तिकाए किरणकेकारेल कुसुनियो विद्य वे प्रत्माहत्यो पविभावि । (स्वाने सञ्चति दृष्टिः । घनेनाकृतुलीय-केनोद्विन्निकरणकेसरेण कुसुनिय ६व तेऽप्रहस्तः प्रविभाति । ]

कुमूदिनी-हला ! कहि परिचदासि । ( सखि ! कुत्र प्रस्थितासि । )

बकुलावितका- देवीए एव्य वस्रलेख खट्टामारिसं सञ्चनखबासं पुण्डियुं उवदेसलहुले कीरिसी साक्षविपृत्ति । (देव्या एव वचनेन नाट्याचार्यमार्थनखुरास प्रष्टुमुपरेवाबृहुखे कीहुखी मानविकेति ।)

कुमुदिती— सिंह ईरिसेल् बाबारेल् सर्साम्प्रहिदा वि सा कहं महित्वा विद्वा । ( सबी । इन्होन ज्यापारेलासंनिहितापि सा कयं मत्री हण्टा । )

बकुलाविका-चाचु सो चएगे देवीए पास्तपदी चिस्ते विद्वो । ( धाम् । स बनी देव्याः पार्चनतिक्रणे रष्टः । )

कुमुदिनी -- कहं विद्या । (कथमिव । )

बकुलावसिका—[कुमुदिनाको देखकर] क्यों सखी कौमुदिका! ऐसी भी क्या बात है कि तुम मेरे इतने पाससे निकली चली जातां हुई भी इचर देखती तक नहीं हो ?

कुपुरिनी—घरे ! तुम हो वकुलावलिका ? सत्तो ! धमी सुनारके यहसि महारानीकी यह नायमुद्रा बड़ी हुई धेंपूठी बाई हूँ । उसीको ध्यानसे देख रही थी कि तुमने अट ताना कस दिया ।

बकुलावितका -- [ वेलकर ] सचमुच बड़ी बौकी वस्तुपर तुम्हारी धीखें उनकी हैं। इस भैंगुरीसे केसरके समान जो किरलों निकल रही हैं उनसे तुम्हारी हवेली मानो दूल उठी है।

कुमुदिनी--- नयों सबी! तुम जा किथर रही वी?

वकुत्ताविकतः — मैं भी महारानीके कहनेसे नाट्यावार्यं गरादासवीसे यह पूछने वा रही की कि सालविका कैसा सीख-पढ़ रही है।

कुमुदिनी-- नयों सबी ! इतनी रोक-टोक होते हुए भी महाराजने उसे देख कैसे लिया ?

बहुसावधिका-—धरे! यह चित्रमें सहारातीके पास बैठी हुई है न! उसको महाराजने देख सिया।

कुपुविनी-कैसे ?

बकुताविका—सुद्ध । चित्ततालं गदा देवी जवा पचागवण्याराशं चित्ततेहं प्रामारिपस्त स्रात्ताक्षात्ती चिद्वति मट्टा घ उवद्विदो । (ऋणु । विषयानां गता देवी गदा प्रत्यप्रवर्णरावां चित्रतेवामात्रार्थयंस्थालोकयन्ती तिष्ठिति भती वोपस्थितः । )

कूमुदिनी-सदो तदो। (ततस्ततः।)

बकुलावितका—उवधाराखन्तरं एक्कास्त्योविद्वहेत् अहित्या विस्तावाए वेबीए परिस्नव-स्वक्तावं स्नासम्प्रवारिसं वेक्तिस्र वेबी पुष्किदा। (उपवारानन्तरमेकासमोपविस्टेन अर्घी विस्ताताया देव्याः परिजनमध्यनतामासन्तरारिकां हृष्टा देवी पृष्टा।)

कुमुदिनी—किता (किमिति।)

बकुलावलिका — प्रपुष्वा इसं वारिम्ना वेत्रीए मालण्ला मालिहिवा कि खान्यहैएसि । ( प्रपूर्वेयं दारिका देव्या मासन्ता मालिखिता कि नामधेयेति । )

कुमुदिनी — प्राकिविविवेसेसेसु प्राप्तरो पर्व करेति । तवो तवो । ( प्राकृतिविधेपेष्वादटः पर्द करोति । ततस्ततः । )

बकुलावितका — तदो व्यवहीरिश्रवस्त्यो मट्टा संकित्रो देवीं पुराशीव स्वश्ववीष्ट्रं। ततो कुमारिए बचुलच्छीए भाष्रविक्तदम्। अञ्ज एसा मालविएतिः। (ततोऽत्रधीरितवयनो भर्ता संकितो देवीं पुजरप्यनुबन्धुम्। ततः कुमार्यो वसुलक्ष्म्यास्यातम्। धार्यं एषा मालविकेतिः।)

कुमुदिनी--[ सस्मितम् ] सरिसं क्षु बालभाष्यस्स । प्रदो प्रवरं कहेहि । ( सहशं क्षषु

बालभावस्य । मतोऽतर कथय । )

बकुलावितिका — किं प्रम्यां । संपदं मालविद्या सबिसेसं भट्टियो वंसरापहादी रक्कीश्रवि । (किमन्यत् । साम्प्रतं मालविका सविशेषं भर्तृदेश्वेनथशाद्वस्यते । )

कुमुदिनी -- तब, तब!

बहुत्ताविनका — प्रशास-भाषीय हो चुक्तेपर महाराज भी महारातीके साथ एक ही भासतपर बैठ गए। तब वित्रमें बती हुई महारातीकी दासियोंमें पास ही सदी हुई कम्याको देखकर महाराजने यह पूछा---

कुमुदिनी--क्या ?

बकुसावितिका — कि चित्रमें देवीके पास बैठी हुई यह कीन सुन्दर अड़की है ? कुमुदिनी — सुन्दरकी भ्रोर सबका मन किय ही जाता है। हाँ, तो किर क्या हुआ। ?

कुमुदिनी—[ मुसकराती हुई ] बच्ची ही तो ठहरी । हाँ, तो फिर क्या हुआ ?

बकुलावितका — भीर होगा क्या? धव मालविकापर ऐसा कड़ा पहरा पढ़ गया है कि उसे महाराजके भागे ही नहीं होने दिया जाता। कुमुदिनी— हला! सञ्चलिट्ट सत्तरो शिक्षोत्रं । सहं वि एवं सक्तुत्तीसस्य वेबीए उवस्त-इस्सं । (सिक्स ! सनुतिष्ठात्मनो नियोगम् । सहमप्येतदङ्गुनीयकं देव्यायुःनेष्यामि ।)

(इति निष्कान्ताः।)

बकुलाविका — [परिक्रम्यायतोस्य ।] एसी राष्ट्राधिरस्रो संगीदसालावी रिगमण्डवि । साम से स्वतार्य संकेषि । (एव नाट्यावार्यः संगीतकालातो निर्मण्डित । याबदस्या सारमानं दर्शयामि ।) [इति परिक्रामित ।]

[प्रविश्य ।]

गरादाशः—कामं बालु सर्वस्थापि कुलविका बहुमता। न पुनरस्माकं नाट्यं प्रति मिध्या-गौरवपु। तवाहि।

देवानामिदमामनन्ति धुनयः शान्तं कतुं चाह्नुषं रुद्रेशेदधुमाकृतच्यतिकरे स्वाङ्गे विभक्तं द्विघा। त्रैगुएयोक्कवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुषाप्येकं समाराधकम् ॥४॥

बकुलावलिका---[उपेत्य ।] सका बन्दामि । (धार्य वन्दे ।)

गरादास:--भद्रे चिरञ्जीव ।

बकुतावितका----प्रकारेबी पुष्किदि सिव उपवेसागहरो साविकीतिस्ति वो सिस्सा सासचिएसि । (सार्ये ! देवी प्रन्यःसप्युपदेशग्रहस्रो नातिविनयनाति व: सिच्या मासविकेति ।)

बकुलावलिका — [भागे बढ़कर] भागे, प्रशाम ।

नरावास—बहुत दिन जिम्री मद्रे !

बकुलाविका--- धार्यं! महारानीने पूछा है कि नाटच सीखनेमें प्रापकी शिष्यासाक्ष-विका धापका माचा तो बहुत नहीं चाटती।

हु भुदिनी—धण्डा सर्वा! जाबी तुम भी करो धपना काम, घोर मैं भी जाकर यह घैंगुठी महारानीको दे घाती हुँ [चली जाती है।]

बकुलाविका--[ पूमकर, देवकर ] नाट्याचार्यत्री तो संगीतशालासे निकले इचर ही चले घा रहे हैं। चर्लुंदनसे मिल लूँ। [पूमती है।]

गखबास—[बाकर] यों तो सभी धपने-धपने घरकी विद्याको सबसे धच्छा समझते हैं पर इस स्त्रीम वो पपनी नाटपविद्याका इतना धनियान करते हैं वह सूठा नहीं है, क्योंकि प्रृत लोगोका कहना है कि यह नाटप तो देवताओं को धांलों को युहानेवाला यस है। स्वयं यहादेवतीने हो उपासे दिवाह करके प्रथने सार्रोप इसके दो सान कर दिए हैं, एक ताच्यक धौर बूलरा साथ्य। इसमें सस्य, रत्र धौर तम तीनों गूल भी दिखलाई पढ़ते हैं धौर धनेक रसीमें सोगों के चरित्र मी दिखाई पढ़ते हैं इसीलिये धसन-धसन किवाह को पढ़िता साथ्य। इसमें सरक एक सी हिस्सीलये धसन-धसन किवाह को पढ़ित से साथ नाटक ही एक ऐसा उरसव है जिसमें सको एक सा धानन्य निसता है।।४।।

गरावास:--भद्रे ! विज्ञाप्यतां देवी परमनिपुरणा मेथाविनी चेति । कि बहुना । यद्यतप्रयोगविषये भाविकस्पदिश्यते मया तस्यै। मे

तत्त्वद्विशेषकरणात्म्यत्यूपदिशतीव बाला ॥४॥

बकलावलिका-[ग्रात्मगतम् ।] ग्रादिक्कमतो विग्न इरावर्षि पेक्कामि । प्रिकाशम्] क्टिबरका वर्णि वो सिस्सा जाए गुरुप्रसो एवं तुस्सवि । (प्रतिकामन्तीमिवेरावती प्रस्थामि । कृतार्थेदानी वः शिष्या यस्या गुरुजन एव तुष्यति ।)

गरगदास:--भद्रे ! तद्विधामसुलभत्वात्पृच्छामि । कृतो देव्या तत्पात्रमानीतम् ।

बकलावलिका-श्रात्य देवीए वण्णावरो भावा वीरसेएगे एगम । सो भट्टिएग एए म्मवा-तीरे अन्तवालवृग्गे ठाविदो । तेला सिप्पाहिमारे जोग्गा इम्रं दारिएलि भरितम भडरपीए वेबीए उवामरा पेसिया । (ग्रस्ति देव्या वर्गावरो भाता वीरसेनो नाम । सभन नमंदातीरे प्रत-पालवर्गे स्थापितः । तेन शिल्पाधिकारे योग्यैय दारिकेति भिण्तिका भगिन्या देव्या उपायनं प्रेषिता ।)

-गरादास:-[स्वगतम् ] आकृतिविशेषप्रत्ययादेनामनूनवस्तुको संभावयामि । प्रकाशम् ।

भवे ! संयापि यशस्त्रिना भवितव्यम् । यतः ।

पात्रविशेषे न्यस्तं गुणान्तरं त्रजति शिल्पमाधातः । जलमिव सम्रद्रशुक्ती मुक्ताफलतां पयोदस्य ॥६॥

बकलावलिका-- झज्ज ! कोंह दारिए वो सिस्सा । (मार्य ! कुत्रेदानी वः शिष्या ।) गरादास:—इवानीमेव पश्चाञ्चादकमभिनयमुपदिश्य सया विश्वस्थलानित्यभितिता वीधिकावलोकनगवाक्षगता प्रवासमासेवमाना तिष्ठति ।

गणदास-मद्रे ! महारानीसे कह देना कि वह वडी चत्र ग्रीर समऋदार है । ग्रीर क्या कहे, मैं जो जो भाव उसे सिखलाता हूँ उन्हें जब वह और भी सुन्दरताके साथ करके विखाने लगती है तब ऐसा जान पढ़ता है माना वह उल्टे मुफ्ते ही सिखा रही हो ॥॥॥

बक्तावितका-[मन ही मन] जान पहता है कि यह इरावतीको तो पश्चाइ ही देगी। [प्रकट] धन्य है आपकी वह शिष्या जिसके गुरु उससे इतने प्रसन्त हैं।

गराहास-मद्रे। ऐसे शिष्य मिलते कहीं हैं! इसीलिये तो मैं तुमसे पूछता है कि देवीको यह मिल कहाँसे गई ?

बक्लाविषका-देवीके एक वीरसेन नामके दूरके माई हैं उन्हें महाराजने नमंदा तीरवाले र्धन्तपाल दुर्गकी देख-रेक्षका काम शौंप रक्सा है। उन्होंने ही अपनी बहित भारि**शी देवीके पास** इस कन्याको यह कहलाकर भेज दिया है कि यह गाने बजानेका काम भली मौति सीस सकेवी।

गसादास - [मन ही मन] पर रूप-रगसे तो यह किसी केंचे घरानेकी जान पड़ती है, क्यों कि सिखानेवालेकी कला प्रच्छे ही शिष्पके पास पहुँचकर उस प्रकार सिखती है वैष्ठे बादलका जल समुद्रकी सीपीमे पहुँचकर मोती बन उठता है ॥६॥

बकुलावितका-वयों भार्य ! भापकी शिष्या इस समय है कहाँ ?

ग्लादास---अभी उसे पाँचों अंगोका ध्रमिनय सिकाकर मैंने उसे थोड़ा विश्रास करनेको कहा है। इसलिये वह सरोवरकी ग्रोरवाली जिड़की पर बैठी बयार ले रही है।

बकुनाविभक्त--तेल हि पुणी बराजालाहु मं धन्जो । बाव से घन्जस्स परितोसिल्वेदरोस्य उस्साहं बद्देगि । (तेन हि पुनरनुत्रानातु मात्रायं: । याददस्या घार्यस्य परितोषनिवेतनेनोत्साहं वर्षेयानि ।)

गरादास:-- हत्रयतां सखी । ब्रहमपि लब्बक्षाराः स्वगृहं गच्छामि ।

[इति निष्कास्ती |

### ॥ मिश्रविष्कस्मकः॥

[ततः प्रविशत्येकान्तस्यितपरिजनो मन्त्रिस्ता लेखहस्तेनान्वास्यमानो राजा ।]

राजा — [धनुवाबितने समान्य विलोक्य] बाहतक ! कि प्रतिपद्यते वैदर्भः ।

धमात्यः--वेव धातमविनाशप् ।

राजा-संदेशमिदानी श्रोतुमिच्छामि ।

प्रमात्यः— हवनिवानीमनेन प्रतितिश्वितत्तम् । पूर्ण्येनाहुमादिष्टः । अवतः वितृष्यपुत्रः कुमारो सावस्त्रैः प्रतिसुत्तद्वन्यो स्वोपात्तिकपुप्तपंननतरा त्वयंयेनान्तपानेनावस्त्रस्य गृहीतः । स त्वया स्वयंत्रया सकलप्रसोवयाँ मोक्तस्य हति । एतन्तनु वो विदितत् । यस्याभित्रनेषु राक्षां वृत्तिः । स्रतोऽत्र मध्यस्यः पुत्रयो अवितुमहित । सोदरा पुनरस्य ग्रहराविष्यत्वे विनस्यः । तबन्वेषसाय प्रयतिस्ये । स्रयवा ग्रव्योयं सायवदेतो स्या पुरुपेन मोचातिस्यः स्यतानमित्रसिः ।

बकुलाविकता-—तो प्राप मुक्ते प्राक्ता वीजिए कि मैं उसे यह कहकर उत्साहित करूँ कि प्राप उससे इतने प्रसन्त हैं।

यरणदास—हीं हो, जाकर मिलो ध्रपनी सजीसे। मैं भी छुट्टो पाकर ध्रपने घर जारहा हूँ। [दोनों बात्रे हैं।]

### ॥ मिश्र विष्कंमकः॥

[एकान्तमें प्रपने समासदोंके साथ राजा बैठे हुए हैं बीर मंत्री क्रपने हाथमें एक पत्र लिए हुए हैं।]

राजा--[मंत्री जब पत्र बीच चुके तब] क्यों वाहतक । विदर्भके राजा चाहते क्या हैं ? धमारय----प्रपत्ता सत्यासाश, देव !

राजा--- मच्छा, पढकर तो सुनाम्रो उनका सँदेसा ।

मौर्यसिचवं विग्रुञ्चति यदि पूज्यः संयतं मम श्यालम् । मोका माधवसेनस्ततो मया बन्धनात्मदाः॥७॥

इति ।

राजा — [तरोधम् | कथं कार्योविनमधेन मिय व्यवहरस्यनात्मज्ञः । वाहतक ! प्रहृत्यमित्रः प्रतिकृतकारी च मे वंदर्भः । तद्वातस्ययक्षे त्यितस्य पूर्वसंकत्पितसमुन्त्रभूलनाय चौरसेनमुक्तं व्यवस्थकमाज्ञास्य ।

धमात्यः---यदाज्ञापयति देवः ।

राजा — ग्रथवा कि भवान्यन्यते । ग्रमात्य. — शास्त्रहष्टमाह देव ।

अचिराधिष्ठितराज्यः शत्रः प्रकृतिष्वरूढमूलत्वात् ।

नवमंरोपणशिथिलस्तरुरिव सुकरः समुद्धतुम् ॥**८॥** 

राजः—तेन द्वावितयं तन्त्रकारवचनम् । इदमेन वचनं निमित्तमुपादाय समुद्<mark>योज्यता</mark> सेनाविपतिः ।

धमास्य:---तथा। [इति निष्कान्तः]

[परिजनो यद्याव्यापारं राजानमभितः स्थितः ।]

[प्रविष्य।]

णी यदि माण्यसेनको सुझाना चाहते हो तो बाप मेरी इतनी बात मान लीजिए कि धापने मेरे खाले मौर्यं सचिवको जो पकड़ र∗खा है उसे यदि बाप छोड़ दें तो मैं मी माण्यसेनको खनी खोड़ दूँगा।।⊎।

राजा — [क्रोपसे] क्या यह डीठ मुक्तसे इस प्रकार बदलेका व्यवहार करना चाहता है। देखों बाहतक ! यह विदर्भका राजा स्वभावसे ही मेरा शत्रु है धौर जो कुछ मैं कहता हूँ, उसका ठीक उन्टा ही किया करता है। इसियों वीरदेनके नायकत्वमें जितनी सेना है उसे धाक्षा दी कि बाकर उसे जहसे उसाह के के, वर्थीक हम लोग पहले ही सकत्व कर चुके हैं कि ऐसे जोटे शत्रुको उखाइ फॅकना ही ठीक है।

ग्रमात्य - जैसी देवकी ग्राज्ञा ।

राजा-पर इसमें भापकी क्या सम्मति है ?

समारय—देवने तो पहले ही सास्त्रकी बात कह दी है— तो शत्रु सभी गदीपर बैठा हो सौर जो मती प्रकार सपनी प्रजामें जह न जमा सका हो वह नये रोपे हुए दुवंत पोषेके समात बड़ी सरसताके साथ उलाड़ा जा सकता है।।<।।

राजा—तव तो सास्त्रकी बात यहाँ ठीक लागू हो रही है। इसलिये सास्त्रके इसी वचनके सामारपर सेनापतिको तैयार करो।

ममात्य – ग्रच्छी बात है। [चला जाता है।]

[सब सेवक राजाके चारों स्रोर खड़े हुए सपना-सपना काम कर रहे हैं।]

विद्रुपक:— बाराफ्तोम्हि तत्तनबवा रण्या । गोवम ! चिन्तीह दाव उवार्ष । जह से व्यवस्थायिद्वण्यिकियौ मार्लाक्या प्रकाशकंदरणा होशिशि । मण्य सं तहा किंद दाव से रिक्वेदीम । (याजप्रोऽस्ति तक मनता राजा । गोतम चिन्तय तावदुपावम् । यथा से यहण्यादृष्टप्रतिकृतिर्मान-विका प्रस्यकर्षना मनतीति । मया च तत्तवा कृतं तावदस्त्रं निवेदयामि ।) [ इति दरिक्रमाति ।]

राजा—[विद्रपकं दृष्टा ।] ग्रयमपरः कार्यान्तरसम्बिकोऽस्माकमुपस्थितः। विद्रपकः—[जपगम्य ] वङ्ख्यु भवं । (वर्धतां भवान् ।)

राजा-[ संशिर:कम्पम् । ]इत धास्यताम् ।

विदूषकः उपविष्टः।]

राजा---मपि कविबुपेयोपायदर्शने व्यापृतं ते प्रज्ञावासुः ।

विदूषक:--पद्मोद्यसिद्धि पुच्छ । ( प्रयोगसिद्धि पृच्छ । ) राजा--कपमिव ।

विदूषक: — [कर्ला] एव्यमिव । (एवमिव । )

राजा---साथु वयस्य निपुरामुपकान्तम् । इदानीं दुरिधगमसिद्धावष्यस्मिन्नारम्भे वयमाशंसानहे । कृतः---

> ऋर्थं सप्रतिबन्धं प्रश्चरिधान्तुं सहायवानेव । इस्यं तमसि न पश्यति दीपेन विना सचचुरिप ॥६॥

> > [नेपच्ये]

विदूषक — [बाकर] मुक्ते महाराजने बाजा दी वी कि गीतम ! कोई ऐसा उपाय कोच निकाको कि जिस मालविकाको मैंने स्वानक वित्रमें देल लिया है उसे मैं प्रपनी सौलोंसे तो देल पाऊँ। मैंने उसके लिये वो ढंग निकामा है चलकर उसे सभी महाराजको बताता हैं। [ सुनता है। ]

राजा — [ विदूषकको देखकर ] लो, हमारे दूसरे कामीके मंत्री भी भा पहुँचे।

विदूषक—[पास पहुँचकर ] बचाई है। राजा—[सिर हिलाकर ] मामो यहाँ बैठो [विदूषक बैठ जाता है।]

राजा—कही, जिससे मिलनेके नियंहम तहप रहे हैं उससे मिलनेका कोई उपाय तुम्हारी जुबिमें माया या नहीं ?

विदूषक - धजी, यह पूछिए कि हमने काम बनाया कैसे है।

राजा - कैसे, कैसे ?

विदूवक---[कानमें]ऐसे।

राबा — बाह नित्र ! तुमने बड़ी बतुराईका काम किया है। यह काम है तो बड़ा टेड़ा, पर तुमने चैदा सारंग किया है उतसे तो हुछ हुछ साशा ही चली है। क्योंकि फ्रास्टबासे कमानें बच को हासी मित्र जाय तो समझ केता चाहिए कि सब काम बन गया। क्योंकि सर्विभोगता मुख्य भी संबेरेंसे बिना शैपकरे हुछ नहीं देख सकता।।१।। म्रसं बहु विकरूयः । राज्ञः समझनेवावयोरपरोत्तरयोर्घ्यास्तर्जेविष्यति । राजा—[ ग्राकथ्यं । ] सत्ते ! त्वरसुनीतिपावपस्य पुष्पपुद्धिरणम् । विदूषकः—फूलं वि म्रहरेस् वस्त्रिस्तरिस् । ( फलमप्यनिरेस् इस्यसि । )

िततः प्रविशति कञ्चकी । ]

कञ्चुकी--देव देव ! प्रभात्यो विज्ञापयति । ग्रनुष्टिता प्रभोराज्ञा । एतौ पुनहेरदत्तगरावासौ ।

उभावभिनयाचार्यो परस्परजर्येपियौ। त्वां द्रष्टुमुद्यतौ साचाद्भावाविव शरीरियौ॥१०॥

राजा---प्रवेशय तौ ।

न च न परिचितो न चाप्यरम्यश्रकितम्रुपैमि तथापि पार्श्वमस्य । सलिलनिधिरिव प्रतिचर्या मे अवति स एव नवो नवोऽयमच्योः ॥११॥

बस-बस, धपनी बकवाद रहने दो। धभी महाराजके सामने ठीक-ठीक निर्णय हो जाता हैन, कि हम दोनीमें कौन स्रोटा है कौन बड़ा।

राजा — [सुनकर ] लो मित्र ! तुम्हारी नीतिक पेड़मे फूल तो दिखाई देने लगे। विद्यवक — बोडी ही देरमें फल मी देखिएगा।

#### [कञ्चुकी भाताहै।]

कञ्चको —देव ! मंत्रीची कहते हैं कि ब्रायकी घाडाका पातन हो गया । व्यक्तिमध्ये दोनों ब्राचार्य हरदत्त और गलुदास बापदमें एक दूतरेको हरानेकी अनकर घापले मिलनेके सिये बाहर सबे ऐसे लग रहे हैं मानो स्वयं नाटकके आव ही शरीर चारण करके चले घाए हों ॥१०॥

राजा---ले द्याची दोनोंको भीतर।

कञ्जुकी--- जैसी देवकी माजा [बाहर जाकर दोनोंको ले भाता है।] इयरके माइए माप लोग, इयरसे।

गशादास—[राजाको देखकर ] बाह, क्या कहते हैं राजाके तेवके भी ! इनके तो पासतक पहुँचना दूमर बग रहा है क्योंकि—ऐसी बात नहीं है कि इनके रहते वाल-पहचान न हो या दे देखते में कर स्तर्के हों के राज्य जाते हुए वड़ी हिचक हो रही है। समुद्रके समान व्यक्ति हों हो हो हो हो समुद्रके समान व्यक्ति हों रही है। समुद्रके समान व्यक्ति हों रही हुए भी ये भेरी ब्रीजीको पच-पत्तमें नदे-नदे से दिलाई एक रोहे हैं। ११।।

हरदत्तः---महत्त्वसु पुष्याकारमिवं ज्योतिः । तयाहि ।

द्वारे नियुक्तपुरुवाभिमतप्रवेशः सिंहासनान्तिकचरेख सहोपसर्पन् ।

तेजोभिरस्य विनिवर्तितदृष्टिपातैविक्यादृते पुनरिव प्रतिवारितोऽस्मि ॥१२॥ कञ्चको—एव वेवः। उपवर्षता भवन्तौ ।

सभी -- [ उपेस्य ] विजयता देवः ।

राजा - स्वागतं भवज्ञयासु । [ परिजनं विसीस्य । ] झासने तावदत्रभवतोः ।

[ उभौ परिजनोपनीतयोरासनयोरुपनिष्टौ । ]

राजा - किमिवं शिष्योपवेशकाले युगपदावार्याम्यामत्रोपस्थानम् ।

गरणदास:—देव ! श्रूयताम् । मया शुतीर्थादिभिनयविद्या सुशिक्षिताः वक्तप्रयोगश्चास्मि । देवेन देव्या च परिपृष्ठीतः ।

राजा—बाढजाने । ततः कियु।

गण्दासः---सोऽहमपुना हरवत्तेन प्रधानपुरुषसमक्षमय मे न पावरजसापि तुल्य इत्यविक्षितः।

हरदत्त: — देव ! स्रयमेव प्रथमं परिवादकरः। स्रत्रभवतः किल सम् च समूत्रपर्यवस्योरि-वास्तरमिति सत्रभवानिमं मां च शास्त्रे प्रयोगे च विद्युशतु। देव एव नौ विशेषकःमाधिकः।

हरदल—पुरुषके रूपने राजाका तेज सचमुज बड़ा प्रभाववाली है। क्योंकि उद्यपि द्वारपालने पुक्ते बहुतक पहुँचा दिया है और मैं इनके सिहासनके पास रहनेवाले कञ्चुकीके साथ ही भीतर भी बागा है फिर भी इनके तेजने मेरी शॉक्षें इतनी चौथियी गई हैं मानो दिना रोके ही मैं बढ़नेसे रोक दिया गया होऊँ ।।१२।।

कञ्चली--- सीजिए ये हैं देव ! भाप लोग भागे बढ जाइए।

दोनों--- ग्रागे बढ़कर देवकी जय हो।

राजा---माप दोनोंका स्वागत है ! [ सेवकको देखकर ] माप लोगोंके लिये मासन तो साम्रो।

[सेवकोंके लाए हुए श्रासनोपर दोनों बैठते हैं।]

राजा---कहिए, यह तो शिथ्योंको पढ़ानेका समय है। इस समय भाग दोनों भ्राचार्य एक साथ कैसे भा पहुँचे ?

गगुदास — सुनिए देव ! मैंने बड़े योग्य गुरुते निया शीक्षी है और इसने दिनोंसे सिका भी रहा है। देव और देवीने भेरी नियाका आदर भी किया है।

... राजा---हाँ, यह तो मैं जानता हूँ। तो हुमा क्या है ?

गसाबास—काज इन हरवलजीने एक बड़े राजपुरुषके माने यह डींग हाँकी है कि गसाबास तो मेरे पैरोंकी जुलके बराबर भी नहीं हैं।

हररत-—देव! इन्होंने ही पहले मेरी निल्वा की है भीर यह कहा है कि हमारे भीर इरवत्तर्में तो समुद्र भीर गढ़हीका मन्तर है। इसिलये भव भाग ही दनके भीर मेरे बाल्य-सानकी भीर प्रयोग दिखानेकी चतुराईकी स्थर्य परीक्षा कर लें। वर्षोंकि भाग ही परीक्षण होकर यह बता सकेंगे कि हम दोनोंने कीन बढ़कर है।

```
विदूषकः — समत्यं पष्टण्लावं । ( समयं प्रतिज्ञातम् । )
```

गगुदास:- प्रथमः कल्पः । अवहितो देवः श्रोतुमहंति ।

राजा—तिष्ठ यावत् । पक्षपातसत्र देवी सन्यते । तदस्याः पण्डित-कौशिकीसहितायाः समक्षमेव म्याय्यो व्यवहारः ।

विदूषकः---सुद्दु भवं भरणावि । ( सुष्टु भवान्भरणति । )

बाचार्यो---यव्देवाय रोचते ।

राजा--मीवृगल्य ! अम् प्रस्तावं निवेश पण्डितकौशिक्या सार्घमाहयतां देवी ।

कञ्चुकी—यवातापयित देवः। [ इति निथ्कम्य सपरिव्राजिकया देव्या सह प्रविष्टः। ] इत इतो भवती।

धारिस्यो — [ परिवाजिका विलोक्य । ] अध्यवि ! हरबत्तस्स गरावासस्स ध संरम्भं कहं पेक्ससि । ( भगवित ! हरदत्तस्य गरावासस्य च संरम्भे कथ पश्यसि । )

परिवाजिका--मलं स्वपक्षावसावशक्त्या । न परिहीयते प्रतिवादिमो गरावासः ।

वारित्ती—जद वि एवं तह वि रामपरित्यहो पहात्तत्त्वः जवहरवि । ( यद्यप्येव तथापि राजपरियहः प्रधानस्वप्रदृरति । )

परिवाजिका--अपि ! राजीशब्दभाजनमात्मानमपि चिन्तवत भवती । पश्य ।

ऋतिमात्रभासुरत्वं पुष्यति भानोः परिब्रहादनलः।

अधिगच्छति महिमानं चन्द्रोऽपि निशापरिगृहीतः ॥१३॥

विदूषक--बात तो ठीक कही।

गरादास -- यही सही । तो देव सावधान होकर सुनें।

राजा-प्रभी ठहरों। यदि हम निखंब करेंगे तो देवो समक्रेगी कि हमने पक्षपात किया है इसलिये उनके भीर पंडिता कौशिकीके सामने ही निखंब किया जाना चाहिए।

विद्रुषक — यह तो आप ठीक कह रहे हैं।

ाबदूषक — यह ता आप ठाक कह रह ह दोनों ग्राचार्य — जैसा देव ठीक समर्भे ।

राजा—मौद्गल्य! पडिता कौशिको भीर महारानीको सब बार्ते बताकर यहाँ बुला सो साभो।

कञ्चकी—जैसी देवकी ब्राज्ञा । [ जाता है भीर परिवाजिका तथा महारानीको लेकर खाला है।] इचरसे प्राइए देवी इचरसे।

धारिएं।— [परिवाजिकाकी भीर देखकर] क्यों भगवती ! हरदत्त भीर गर्एादासके ऋगड़ेमें भाग किसकी जीत सोचती हैं ?

परिव्राजिका— धाप ध्रपने पक्षके हारको तो बात ही न सोविए । गर्गुदास कन्नी ध्रपने ओ इवालेसे नही हार सकते ।

यारिणी—यह ही ठीक है। फिर भी राजा जिलपर कृषा करदें, वह तो बीठ ही वायया। विश्वाजिका— सबी! पाप यह स्मारण रिलाए कि साप भी महारानी हैं। देखिए—वीके सूर्यकी कृपले समिनें बहुत चमक साजाती है, वेले ही रातकी कृषा पाकर वन्त्रसावें भी बहुत वनक साजाती है।।१३।।

विदूषकः—मह उम्मद्विया वेथी पीठमहिम्रं पश्चिम्रकोसिङ् पुरोकरिम्र तत्तभोवी बारिस्ती । (श्रीय ! उपस्थित। देवी पीठमदिका पश्चितकोसिको पुरस्कृत्य तत्रभवती चारिस्ती ।)

राजा---पश्याम्येनाम् । येवा---

मङ्गलालंकृता भाति कौशिक्या यतिवेषया । त्रयी विग्रहवत्येव सममध्यातमविद्यया ॥१९॥

परिवाणिका -- विषय | विजयता बेवः।

राजा---भगवति सभिवादये ।

परिवाजिका ---

महासारप्रसवयोः सदृशद्मयोर्द्धयोः।

धारिणीभृतधारिण्योर्भव मर्ता शरच्छतम् ॥१४॥

धारिसी- बेबु केबु घण्डवतो । (जयतु जयत्वायंपुत्रः ।)

राजा --स्वागतं बेर्ब्यः । [परिवाजिकां विलोक्यः । ] भगवति ! कियतामासनपरिग्रहः ।

[सर्व उपविद्यन्ति ।

राजा — भगवत्यत्रभवतोर्हरवत्तगराबासयोः परस्परं विज्ञानसङ्ख्योर्भगवस्या प्रात्निक-पदमध्यासितच्यप् ।

परिव्राजिका—[सह्मितम्] अलकुपालम्बेन । पलने सति प्रामे रत्नपरीका ।

विद्यक -- लो, महारानी भारिएणिजी भवनी साथिन पंडिता कौशिकीको साथ जिए हुए इधर क्ली भा रही हैं।

राजा—हाँ, देस तो रहा हूँ कि साधुनोके वेशवाली कीशिकीके साथ सुन्दर वस्त्र और सामूचएोंसे सजी हुई महारानी ऐसी दिलाई पड़ रही हैं मानो सम्यारम-विश्वाके साथ तीनों वेदों-को देवी सरीर चारए। किए हुए चली सा रही हो ।।१४।।

परिव्राजिका --- [पास जाकर] देवीकी जय हो ।

राजा — मगबती ! प्रभिवायन करता हूँ। परिवाधिका — सेक्झें शरदोंतक, महातेबिब्बोंको उत्पन्न करनेवानी उन पृथ्वी पौर पारिछी वैपीके घार स्वामी बने रहें जिनमें सहन करनेकी शक्ति एक जैसी ही है ॥१४॥

षारिस्ती-वय हो, भागपुत्रकी जय हो।

राजा-देवीका स्वागत है। [परिवाजिकाकी घोर देखकर] धाइए, बैठिए भगवती !

#### [सब बैठते हैं]

राजा—सगवती ! धात्रार्थं हरदत्तः भौर गणुदास भाज एक ऋगड़ा लेकर भ्राए हैं कि हुआ दोनोंमें कीन स्रविक योग्य है। सब धापही इनका ऋगड़ा निपटाइए ।

परिवाजिका—[मुसकराकर] ठिठोली न की जिए । भवा नगरके होते हुए कहीं रत्नकी परस्व बीवमें की जाती है ? राजा---नेतवेबस् । पण्डितकोशिको जलु भगवती पक्षपातिनावहं देवी च । धानार्यो -- सम्प्रगाह देवः । कथ्यस्वा भगवती नौ नुसावेबतः परिच्छेतु महीत ।

राजा —तेन हि प्रस्तूयतां विवादः।

परिवाणिका—देव प्रयोगप्रधानं हिनाळ्यकारुत्रभूः किमत्र वाण्यवहारेसः। कर्यवादेवी सन्यते।

देवी — जह मं पुण्छसि तदा एवाएं विवादो एव्य ए मे रोग्नदि । (यदि मा पृण्छसि तदैतयो-विवाद एव न मे रोचते ।)

गरादास: - देवि ! न मा समानविद्यया परिभवनीयमवगन्तुमहंसि ।

विदूषकः — भोदि पेक्सामो उन्नरंभरिसंबादं । कि मुहा वेन्नस्वासेस एदेसं । (भवति परवाम उदरंभरिसंबादम् । कि मुखा वेतनदानेनैतेषाम् ।)

देवी -- खं कलहप्पियोसि । (नन् कलहप्रियोऽसि ।)

विद्रपक:—मा एवं । चण्डि ! ग्रण्योग्णकतहिष्यक्षां सत्तहत्वीतं पृक्कदरिस ग्रिणिकवं कृषो जवसमो । (मैदम् । चण्डि ! ग्रन्थोन्यकतहिप्रययोगंतहितनोरेकतरस्मिलार्गिकते कृत उपसमः । )

· राजा—ननु स्वाङ्गसौळवातिकयमुभयोह<sup>®</sup>व्डवती भगवती ।

परिव्राजिका-प्राथ किस्।

राजा--तिव्वानीमतः परं किमाम्यां प्रत्याययितस्यम् ।

राजा — नहीं, ऐसी बात नहीं है। घाप ठहरी पडित कीशिकी, घौर हम तथा देवी ठहरे भाषायोंके पक्षपाती।

योनो भ्राचार्य-प्यह तो देवने ठीक कहा। पक्षपातसे दूर रहनेवालो भगवतो ही हमारे गुख-दोव ठीक-ठीक जीव सकेगी।

राजा---सो बाप सोग शास्त्रार्थ चलाइए ।

परिवाजिका—देव ! नाट्यशास्त्रकी जांव तो करके दिखानेसे होती है। इसिलये कोरी बात-चीतसे लाभ क्या होगा ? क्यो देवी ! ठीक है न ?

देवी - मुक्तसे पूछा जाय तो मुक्ते इनका कराड़ा ही नहीं सुहाता है।

गरणदास—देवी ! आप यह न समभे कि मैं नाट्य विद्यामे किसीसे पीछे रह जाऊँगा।

विदूषक—तो देवी ! देख ही क्यों न सिया जाय इन दोनों पेटुमोंका करतव ? नहीं तो इन्हें बेतन दे-देकर पालनेसे साम ही क्या है ?

देवी--हाँ, हाँ तुम्हे तो लड़ाई-फगड़ा ही ग्रच्छा लगता है।

विद्यक — नहीं, ऐसान कहिए चंडी ! इन यो लड़ाकू हावियोंमें से अबतक एक की द्वार नहीं हो जायगी तब तक ये ठंडे कैसे होगे ?

राजा-भगवती ! धापने तो इन लोगो के अभिनयकी चतुरता देखी ही होगी ?

परिवाणिका—हाँ, देखी है।

राजा--तब इससे बढ़कर ये भ्रपनी कुशलताका और क्या प्रमाण देंगे।

परिवाजिका--तदेव वक्तुकामास्मि ।

रिलष्टा किया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता।

यस्योभयं साधु स शिल्काणां धुरि प्रतिष्ठापयितच्य एव ॥१६॥
 विद्युकः—मुदं प्रक्वीहं मन्नवदीए वसएं। एको पिष्यतस्यो उबदेसदंतरावो लिष्यण्यो लि। (भूतमार्याम्यां व्यवस्या वचनम्। एव पिष्यतायं उपदेशवर्शनान्तिएंय इति।)

हरदत्तः--परमभिमतं नः ।

गरादास:--देवि । एवं स्थितम् ।

देवी — जवा उत्त मन्द्रमेवा सिस्सा उबदेसं मिलिएोन्ति तवा प्राथित्यस्य त्य दोखो । (यदा पुनर्मन्द्रमेवा सिच्या उपदेशं मिलिन्यन्ति सदाऽऽव।यस्य न दोष: ।)

राजा-विव । एवमापट्यते । विनेत्रत्रव्यपरिग्रहोऽपि बृद्धिलाखवं प्रकाशयतीति ।

देवी — [बनात्तिकम् ।] कहं वार्ति । [गल्यासं विकास्य प्रकाशम् ।] धलं धव्यव्यक्तस्य क्रसाहकारलं मलोरहं पूरिस । विषयं लिएत्यवादी धारुनावो । (क्रयमिदानीम् । धलमा-येपुतस्योत्साहकारलं मनोरयं पूरियस्य । विरम निर्धकारारम्यात् ।)

विद्रपक:--सुद्रह भोदी भलादि । भो मत्सदास ! संगीदवदं सम्भिन्न सरसाईए उवामत्सनी-वमालं बादमात्सस कि दे मुहत्तिपथेस विवादेण । (मुस्टु-भवती भण्ति । भो गल्यास ! संगीत-पदं सक्का सरस्वरप्रायनभोदकान्बादतः कि हे मुखनिप्रहेल विवादेत ।)

परिवाजिका — मैं बताती हूँ न ! देखिए ! कोई गुणी तो ऐसे होते हैं जो प्रपने गुणको स्थमें साथ मली मीति जानते हैं। भीर हुछ ऐसे होते हैं जो प्रपने गुण दूसरीको दिखानोमें बंध भाषा मली हैं। भीर ऐसे ही गुणी की है जिसमें में दोनों बातें हों। भीर ऐसे ही गुणीको संबंध समझा भी पाहिए ॥१६॥

विद्युषक—[दोनों घाचायोंसे] धाप लोगोंने भगवतीकी वार्ते सुन लीं न! इसका अर्थ यह निकला कि प्राप लोगोंने प्रपने शिष्योंको जैसा सिलाया है वही देलकर प्राप सोगोंकी प्रच्छाईको जीन की जायगी।

हरवल-यही तो हम भी बाहते हैं।

गरादास-तो यही रहे देवी !

े देवी---पर यदि कोई मोटी समऋवाली शिष्या सिखाए हुए प्रयोग विवाह देती इसमें भाषायंका क्या दोव है ?

'राजा-वेती! हमने कहीं पढ़ा है कि यदि गुरु धपनी विद्या देनेके लिये निकम्मा शिष्य चुने तो समक्त लेना चाहिए कि गुरुको भी कुछ बाता-जाता नहीं।

देवी--[मलग] सब क्या हो ? [गल्दासको देखकर प्रगट] झायंपुत्रको उत्साह दिलाने बाका यह टंटा खोडो । तुम क्यों यह देकामका काम सिर ले रहे हो ?

चित्रक -- आप ठीक कहती हैं। देखों ! गरादाल ! जब तुम बैठ-बैठ संगीतक प्रकारक पर्य हुए, सरस्वतीजीको चढ़ाए हुए सदहू सा ही रहे हो, तब तुम ऐसी ठाँय ठाँय मोल ही क्यों सेते हो जिसमें तुम्हारा मुंह बन्द हो जाय।

गण्याः -- सत्यसमयभवार्थो वेश्वेवास्यस्य । स्थतामयसरप्रात्तनिवानीष् । खन्धास्पदोऽस्मीति विवादभीगोस्तितिचामाणस्य परेण निन्दास् ।

यस्यागमः केवलजीविकायै तं ज्ञानपस्यं वस्थिजं वदन्ति ॥१७॥ देवी —महरोचलोवा वे तिस्ता । सर्वारिलिद्वितस्य उवसेतस्य उत्त सम्लाग्यं पणासलं । (पणिरोपनोता ते विषया । पर्पारितिद्वितस्योपदेशस्य पुनरस्याय्यं प्रकाशनम् ।)

गरादासः – सत् एव मे निर्वन्धः ।

देवी — तेला हि बुवेबि भग्नवशीए उबरेसं बंसेच। (तेन हि डावपि भगवस्यायुगदेशं क्योंबतम।)

परिवाजिका--देवि ! नैतम्याय्यम् । सर्वतस्याप्येकाकिनो निर्शयाम्युपगमो दोवाय ।

देवी —[जनान्तिकस् ।] मुद्धे परिव्याजिए ! सं जाग्गांतिषि पुत्तं विश्व करेलि । (मूढे परिवाजिके ! मां जाग्रतीमिष सुन्तः।मित्र करोथि ।) [इति सासूयं परावर्तते ।]

[राजा देवीं परिक्राजिकार्यं दर्शयति ।]

परिव्र जिका---

श्रनिमित्तिमिन्दुवदने किमत्र भवतः पराङ्ग्रुखी भवसि । प्रभवन्त्योऽपि हि मर्नुषु कारणकोपाः कुदुम्बिन्यः॥१८॥।

गणुदास---महारानीकी बातका तो सबमुख यही धर्म निकलता है। जब बात खा ही पड़ी हैं तो मैं भी कहे देता हूँ। मुनिए---जो अध्यायक नौकरी पा लेनेवर झाल्याचेसे आयका है, दुसरोंके जैंगली जठानेपर भी जुप रह जाता है धौर केवल पेट पालनेके लिये विखा पढ़ाता है ऐसे लोग पंडित नहीं, वरन झान बेचनेवाले बनिए कहलाते हैं।।१७।।

देदी— गुन्हारी शिष्या धानी बोड़े ही दिनोंसे ठी सीक्षने सगी है। इस्रिलये बिना पक्की किए उसे यहाँ प्रयोग करानेके लिये लाना सचमूच बड़ा प्रन्याय होगा।

गरादास - पर इन्हीं कारराोंसे तो मैं भीर भी उसे यहां सानेका हुठ कर रहा है।

रानी-तो तुम दोनों प्रथने-प्रथने सिखानेकी चतुराई प्रकेल मगवतीको ही दिखायो ।

परिवाजिका—यह ठोक नहीं होगा देवी! कोई कितना की बड़ा पंडित क्यों न हो, पव यदि वह सकेले त्याय करने बैठा। है तो उसके निर्णयमें भूल हो ही जाती है।

देवी—[मलग] घरी मूर्ज परिताजिका! तु मुक्त जामती हुईको मी शोदी हुई बना देना चाहतो है। [डाहसे मूँह फेर लेती है।]

[राजा परिव्राजिकाको संकेतसे रानीका भाव दिखाता है।]

परिवाजिका—हे चंद्रमाके समान मुखवाली ! तुम बिना बात ही महाराजधे क्यों नृह भेरे बंठी हो । जो पच्छे मुलवाली जियाँ होती हैं उन्हें स्वपि सपने परिवॉपर खनी वाधि-कार होते हैं फिर मी जब उन्हें क्ठना होता है तो वे कोई न कोई कारण निकासकर ही, पपने पतिसे कठती हैं ॥१६॥ विद्रुपक:—सुं सकारस्तं एका । सारागी पक्की रिकावको । [गागुरातं विकोवय । ] विद्रिया कोवक्यांकेस्य वेदीए परिसादो कवं । सुतिकित्वदो कि स्वयो उपवेसतंबस्तेस्य स्थिति होति । होदि । ( मृतु सकारागुपेश । सारानाः पत्नो रिकावस्यः । दिस्ट्या कोपव्यानेन देश्या परित्राती संवादं । सुनिक्षितोऽपि सर्वं उपवेसत्वेतन निक्शासो सर्वति । )

गरादासः — देवि ! भूयताम् । एवं चनो गृक्काति । तदिदानीम् ।

विवादे दर्शयिष्यामि क्रियासंक्रान्तिमात्मनः। यदि मां नानुजानासि परित्यक्तोऽस्म्यद्वं त्वया ॥१६॥

[ इत्यासनादुरवातुमिच्छति । ]

देवी — [स्वगतम् ] का गई । [प्रकाशम् । ] पहबि बाधारियो सिस्सकरणस्सः। (का गतिः। प्रभवस्थावार्यः शिष्यजनस्य । )

गरादासः — चिरमपदेशसञ्चित्तार्शस्य । [राजानमवलोक्य । ] अनुसातं वेच्या । तवासापस्यतु वेवः कस्मिन्नभिनयवस्तुनि प्रयोगं वर्शयिष्यामि ।

राजा—यवादिशति मगवती । परिव्राजिका—किमपि बेच्या मनसि बर्तते ततः शक्कितास्मि ।

देवी — भरत बीसक्वं। पहचिव प्यष्ट्र भत्तरतो परिम्नरास्तः। ( ग्रस्त विस्ववम् । प्रस्वति प्रमु-रास्पनः परिजनस्य । )

विदूषक — वे कार लखे ही तो कठ रही हैं। उन्हें घपने पक्षकी तो रक्षा करनी ही वाहिए। [गएसक्को देखकर ] बाइए, वड़ा ध्यूष्य है धापका कि महारानीने कठनेके वहाने धापको जया निया। पर देखों, याहे कोई कितना भी वड़ा पंडित हो पर उसकी चतुराई उनके शिष्योंका करतव देखकर ही जानी जाती है।

गणुवास---सुनिए देवी ! जब ऐसी-ऐसी बार्ते कही जा रही हैं तो प्रव मैं यही दिखला देना वाहता हैं कि मैंने प्रवने शिक्पोंको धाननी विचा कैसे खिलाई है। प्रीर यदि प्राप मुझे इस समय पाला नहीं देंगी तो मैं यही समर्भूगा कि दायने मुझे प्रवने यहाँसे निकाल दिया।।१६॥ [पपने प्रावनसे उठना वाहता है।]

वेदी — [मन ही मने ] भव भीर चारा ही क्या है ! [प्रकट] शिष्य तो साचार्यके ही हावमें हैं।

गणुदास-मैं हतनी देरसे डर रहा वा कि महारामी कहीं रोक न दें [राजाको देखकर] देवीने साक्षा दे दी है इसकिये यह देव भी साक्षा दें कि मैं सापको कौनसा समिनय दिखलाऊँ। राजा-को मगदती कहें।

परिवाजिका—देवी कुछ कहना चाहती हैं इसीते में हिचक रही हैं।

देवी—नहीं साप निकट होकर कहिए। सेवकोंको तो धपने स्वामीकी साम्रा माननी ही होती है। राजा---मम बेति ब्रूहि।

ं देवी-मदावदि । मर्खेदार्गीम् । ( भगवति ! भर्खेदानीम् । )

परिवाजिका — वेच ! श्रीमहायाः कृति चतुष्यादोत्यं झूनिकं बुरुप्रयोज्यमुदाहरीन्त । तर्वकां-वैक्षंस्थयमभयोः प्रयोगं पदयामः । तावता ज्ञायत एवाजभवतोक्ष्यवेशान्तरम् ।

धाचार्यो - यदाज्ञापयति भगवती ।

विद्यकः—तेल हि बुचे कि कमा पेक्साकरे संगीदरक्षणं करिक्र तत्तमववी दूवं पेतकह कहका मुदङ्गसदो एक्य रही उत्यावहरस्वदि । ( तेन हि द्वाविष वर्गो प्रेक्षागृहे संगीतरचनां इत्या तत्रमवती दूरां प्रेयस्तम् । अववा मृतङ्गसब्द एव न उत्यापियस्यति । )

हरदत्तः-- तथा । [ इत्युत्तिष्ठति । ]

[ गतादासी धारिसीमवलोकयति । ]

. देती.—[ गर्णदासं विकोश्य । ] विषद्वं भोतु अन्या । यां विवधव्यस्थिणी सहं अन्वस्स । ( विजयी भवस्थायं: । नतु विजयाभ्यवित्यहमार्यस्य । )

[द्याचार्यो प्रस्थिती।]

परिव्राजिका— इतस्तावत् । ग्राचार्यो—[परिवृत्यः । ] इसौ स्वः ।

राजा-भौर मुक्ते भावकी भाजा माननी है, यह भी जोड़ दीजिए।

देवी-मगवती ! धव भाप कह डालिए।

परिवाजिका—महाराज ! शर्मिष्टाका बनाया हुया चौपर्योवाला श्रीसक नामक समिनय बड़ा कठिन बताया जाता है। उमीके किसी एक भावमें दोनोंका प्रभिनय देख लेंगे सौर उसीसे यह चान विया जायगा कि घाप लोगोंने प्रपन-प्रपने शिष्योंको कैसा सिखलाया है।

दोनों भावार्यं - जैसी भगवतीकी भाशा ।

विद्यक—तो प्राप दोनों नाटक-घरमें चलकर सब संगीतका साज जुटाइए धौर सब हो हुकनेपर किसी दूतसे यहाँ कहना दीजिएगा। या फिर मुदंगकी घमक सुनकर ही हुए सोग उठकर चले मार्वेगे।

हरदत्त-- भ्रच्छी बात है। [ उठता है। ]

[ गरावास चारिसाकी घोर देखता है । ]

देवी—[गस्पदासको देखकर] प्रापकी विजय हो। मैं सचमुच चाहती हूँ कि प्रापको विजय हो।

[दोनों श्रामार्थं जानेको उद्यतः ।] परिक्राजिका—इवर तो सुनिए ।

दोनों घावार्य --[ लौटकर ] कहिए, घा गए हम लोग ।

जीमृतस्तिनितिषशिक्क् भिर्मपूरै रेड्युभीवेरनुतस्तिस्य पुण्करस्य । निह्नोदिन्युपहितमध्यमस्वरोत्था मायूरी मदयति मार्जना मनांसि ॥२१॥ राजा—वैक्षे । सन्याः सामाजिकः भवानः ।

देवी--[ स्वगतम् । ] ग्रहो श्रविराशी ग्रन्जजत्तस्स । ( ग्रहो ग्रविनय ग्रायंपुत्रस्य । )

[सवं उत्तिष्ठन्ति । ]

परिवाजिका —देखिए, मुक्ते निर्मायका प्रविकार दिया गया है इसकिये में यह बता देना बाहती हूँ कि पात्रों के सब मंगीके हाव-माव ठीक-ठीक दिखाई देने वाहिएँ इसलिये साप क्षोग सपने पात्रोंको बहुत सवा-प्रजाकर न लाइएंगा।

दोनों भाषार्य-पह कहनेकी भावश्यकता नहीं थी।

देवी—[राजाको देखकर] यदि धार्यपुत्र धपने राज्यकी देखमाल करनेमें इतनी कला सगाते तो कितना प्रच्छा होता!

राजा—देवी ! तुम कुछ भौर न समक्र बैठना। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। देखो, जो लोग एक सी विद्यावाले होते हैं, वे कमी एक दूसरेकी बढ़ती नहीं सह सकते हैं।।२०।।

[नेपव्यमें मुदंगकी व्यनि । सब सुनते हैं । ]

परिवाधिका—घरे को ! उन्होंने तो सङ्गीत छेड़ मी दिया। देको ! मृतंगके शब्दको मैचोंकी गरज समझकर ये मोर ऊपर मुँह करके देखने सगे घीर दूरतक गूँवनेवासी यह मध्यम स्वर से उठी हुई मासूरी नामकी गमक मनको मतवाला बनाए डाल रही है ॥२१॥

```
राजा—चलिए देवी! बसकर देखा जाय।
देवी—[मन ही मन] बाह! बार्यपुत्र मीकैंसे ढीठ हैं!
[स्व उठ काड़े होते हैं।]
```

विदूषकः—[धपवार्यः ] जो धीरं गच्छ । तसभोवी वारिणी विसंवावदस्सवि । ( मी: भीरं गच्छ । तत्र नवती वारिणी विसंवादियध्यति ।)

राजा---

धैर्यावलम्बिनमपि त्वस्यति मां ग्रुरजवाद्यरागोऽयम् । अवतरतः सिद्धिपथं शब्दः स्वमनोरथस्येव ॥२२॥

[ इति निष्मान्ताः सर्वे । ]

॥ इति प्रथमोऽद्धः॥

विदूषक — [ प्रलग ] प्रजी, घीरे-घीरे चिलए । कही देवी घारिस्हो सब गड़बड़-घोटाला न

राजा — मैं बहुत थीरे ही चल रहा है फिर भी मुरजसे निकला हुआ। यह राग मुझे इस प्रकार जल्दी चला रहा है मानो भेरा मनोरव ही मुझे पुकारकर बुना रहा हो कि सामी तुम्हारा काम बन गया है।।२२।।

।। पहला ग्रंक समाप्त हुन्ना ।।

## हितीयोऽङ्कः

[ततः प्रविशति संगीतरचनायां कृतायामासनस्यो राजा सदयस्यो वारिखी परिवाजिका विभवतस्य परिवारः।]

राजा-भगवस्थत्रभवतोराचार्ययोः प्रथमं कतरस्योपवेशं व्रक्ष्मामः।

परिवाजिका---ननु समानेऽपि ज्ञानवृद्धभावे वयोवृद्धस्वाद् गरणवासः पुरस्कारमंहति ।

राजा-तेन हि मौद्गस्य एवमत्रभवतोरावेश स्वनियोग्यमशून्यं कुरु ।

कञ्चुकी-यवाज्ञापयति देवः । [इति निष्कास्तः ।]

[प्रतिचय] गर्यदासः—वेव ! प्रामिण्ठायाः कृतिसंयमध्या चतुष्यवास्ति । तस्यास्तु छलिकप्रयोगमेकमना भौतमर्हति वेवः ।

राजा — प्राचार्य । बहुमानादवहितोऽस्मि ।

[निष्काम्तो गणदासः।]

राजा---[जनान्तिकम्] वयस्य ।

नेपथ्यपरिगतायाश्चबुर्दर्शनसम्रुत्सुकं तस्याः ।

संहर्तमधीरतया व्यवसितमिव मे तिरस्करिशीम ॥१॥

विदूषकः--- [ घपवार्य ] जबद्विदं रामरामहु संस्थिहिवमस्त्रिकं छ । ता प्रप्यमत्तो दास्ति वेक्स । ( उपस्थितं नयनमञ्जू सम्मिहितविक्षकं । तदप्रमत्त इदानीपस्य ।)

### दसरा श्रंक

[संगीतशासामें विदूषकके साथ राजा, परिवाजिका, रानी भारिसी भीर

सारा राज-परिवार दिखाई देता है।] राजा----इन दोनों भावायों मेसे पहले किसका सिखामा हुमा नाटक देखा जाय ।

परिवाणिका — यद्यपि बोनोंको नाटपशास्त्रका एक सा हो ज्ञान है फिर भी धावार्य गरादास स्वस्थामें बढ़े हैं इसलिये पहले उन्होंको धवसर मिलना वाहिए।

राजा-तो मौद्गत्य ! जामो, भाचायौंको यह बात बताकर तुम भपना काम देखो ।

कञ्चकी-जैसी-देवकी धाजा । [चला जाता है ।]

[गरादासका प्रवेश]

गरादास — देव ! शॉमच्छाने मध्य-स्वयमें एक चौपदी बनाई है। प्रार्थना है कि देव उसमें के इसिकदाले प्रभिनयको मन लगाकर सुनें।

राजा-धाचार्य ! मैं बड़े बादरसे ध्यान लगाए हुए हूँ।

[गरादास चला जाता है।]

राजा—(सलग) मिन ! परदेके पीछे जो मेरी प्यारी खड़ी है, उसे देखनेके खिबे मेरी धार्च ऐसी उवाबसी हो रही है मानो वे इस प्रवीदताने परको ही हटाने पर तुल गई हों ॥१॥ विद्युपन —(पलग) लीजिए न ! धारको धार्चाकी निरुद्ध तो धार्म पर मधुननक्खी भी पास ही बेठी है, इसलिये थोड़ो बाजपानी से उपर देखिएता।

[ततः प्रविश्यस्याचार्यप्रत्यवेश्यमाग्गाञ्ज्ञसौष्ठवा मालविका ।]

विदूषकः—[जनानिकत्]्रेत्रसाहु अवं । ता क्कु से पडिच्छन्यादो परिहोषि महुरदा । (पदयतु अवातृ । न सस्वस्थाः प्रतिच्छन्यात्परिहोयते मधुरता ।) राजा—[सपदार्थं ।] वयस्य !

चित्रशतायामस्यां कान्तिविमंबादशङ्कि मे हृदयम् । सम्प्रति शिथिलसमार्धि मन्ये येनेयमालिखिता ॥२॥ गणुरातः—क्ले ! मुक्तमञ्चला सरकस्या भव ।

राजा — [ग्रात्मगतम्] ग्रहो सर्वस्थानानवग्रता रूपविशेषस्य । तथाहि ।

दीर्घाचं शरदिन्दुकान्तिवदनं बाहृनतार्वसयोः संचिप्तं निविडोन्नतस्तनष्ठरः पारवें प्रमृप्टे इव । मध्यः पाणिमितो नितम्वि अधनं पादावरालङ्गुली

छन्दो नर्तियतुर्यथैन मनसिश्लिष्टं तथास्या वपुः ॥३॥ मानविका—[उपगानंकस्वा चतुष्यदवस्तु गायति ।]

> दुरुलहो पित्रो मेतस्सि भव हिश्रत्र णिरासं अम्हो अपक्कोत्र मेपरिफुरहर्किवि वामग्रो।

[मासविका माती है। उनके मेंगोके हाय-भाषकी देखभाल मानार्यकर रहे हैं।] विद्यक—(सबग) देखिए, देखिए। यह जैसी चित्रमे सुप्दर लगती थी, उससे किसी प्रकार कम सुप्दर नहीं है।

राज—(प्रतय) वयस्य ! चित्रमे इसकी मुन्दरता देखकर मैं प्रपने बनमें यह समक्र रहा चा कि यह सचसुच इतनी मुन्दरी नहीं होगी। पर इसे देखकर तो मैं यही होचने सन्ता है कि चित्रकारने ठीक ज्यानमे इसका चित्र नहीं बनाया ॥२।।

गरावास-वनरायो मत वत्स ! संभन्ती रही।

राजा — (मन हो मन) बाह ! यह तो सिरते पैरतक एकदम मुन्दर है क्योंकि इसकी वही-वही धौजों, वसकता हुया शरहके चन्द्रमान्वेता मुख, कन्योंपर घोड़ी फुकी हुई पुत्राएँ, उचरते हुए कहे स्तनीते जकहीं हुई खाती, चिक्रनी-विकर्ता कीली, पुरती परको कमर, मोदी-मोदी बार्चे धौर घोडी-चोड़ी फुकीहुई दोगोंपरेंकी उँगीलया वन ऐसी जान पढ़ती हैं गानो इसका सारीर इसके नाट्यपुर गणसासत्रीके कहने पर ही गढ़ा गया हो ॥३॥

(पहले मलाप मरकर चार पर्दोवाला गाना गाती है।) (गीत)

(गात) दुर्लम प्रिय हे, हृदय छोड़ देतू मिलनेकी म्राक्षाः। पर क्यों बॉर्यानयन फड़कता,कुछ-कुछ लेकर माखाः।। स्सो सो चिरदिष्टो कहँ उख उवचारदब्सो। खाद मं पराहीलं तुद परिगर्लक सतिपहस् ॥४॥

(दुर्लमः प्रियो मे तस्मिन्मव हृदय निराश

महो ग्रपाङ्गोमे परिस्फुरति किमपि वामः। एष स विरहष्टः कवं पुनक्रपनेतब्यो

नाथ मां पराधीनां स्विथ परिगशाय सतृष्णाम् ॥)

(पराचाना त्वाय पारनसाय संतृष्णान् ।) [ततो यचारसमिशनयति ।]

विद्रवकः—[जनान्तिकम् ।] भो वधस्सः। चटण्यवरपुषं बुवारीकरिष तुदः उबहाविदौ क्षप्पा तत्तहोबीए । (भो वयस्य ! चतुष्पदवस्तुकं द्वारीकृत्य त्वस्तुपस्यापित साक्ष्मा तत्रमवत्या ।)

रावा—सवे ! एवमेव मनापि हुरवन् । धनवा बत्तु । धनमिममनुरक्तं विद्धि नायेति गेये वचनमभिनयन्त्याः स्वाङ्गमिर्देशपूर्वम् । प्रख्यगतिमष्टण्ट्वा धारिगीमंनिकपीदहमिव सुकुमारप्रार्थनाच्याजमुक्तः ।)ध।। [मानविका गीतानो निक्तमितमारुगः ।]

विदूषकः--भोवि चिट्ठ । किवि वो विसुमरिको कम्ममेको । सं वाव पुण्डिस्सन् ।

(भवति तिष्ठ । किमपि वो विस्मृतः कर्मभेदः । तं ताबरप्रध्यामि ।) गरादासः— वस्ते । करामात्रं स्थित्वोपवेशविश्वद्वा यास्यसि ।

[मालविका निवृत्य स्थिता ।]

राजा-[ग्राश्मगतम्] श्रहो ! सर्वास्ववस्थाम् चावता शोभान्तरं पृथ्यति तथा हि -

बहुत दिनोंगर देख रही हूँ पर कसे घपनाऊँ। नाम विवश हूँ पर धपनी ही समभी मैं बलिवाऊँ।। (गीतके भावके घनुसार नाट्य करती है।)

विह्नयक — (श्रमण) स्रो वयस्य ! इन्होने तो इस चार चरसावाले गीतके बहाने प्रापपर धपनेको न्योखावर कर शाला ।

राजा—मैं भी यही समजता हूँ कि इसने 'नाव विवश हूँ पर सपनी ही समझी' -भीत गांते हुए सपनी थीर संकेत करके जो अभिनय किया है वह इसीजिये कि महारानी सारिखीको पक्ष देखकर इसने समक्त लिया कि प्रेम दिखानेका कोई दूसरा उपाय तो है नहीं, इसजिय क्ष मुक्तपार पुक्कते प्रेमकी भीका मांगनेके भाववाला यह गीत गांकर इसने सचमुच मुक्त है तक कुछ कहा है।।१।।

[गा चुकनेपर मालविका चली जाना चाहती है।]

विद्युषक — ठहरिए देवी ! झाप बीचमें कुछ भूल गई हैं, वही मैं पूछना चाहता है। गछदास — बरेखे ! थोड़ी देर रुक जायों थीर जब यहाँ सब लोग मसीमीति समक्ष की कि पुंचने अच्छि नाट्य सीख लिया है तभी जाना।

[मालविका सीटकर खड़ी हो जाती है।]

राजा - [मन ही मन) झहा ! इसे जिघरते देखी, उधरते ही यह मनोहर लगने लगती है।

वामं संघिस्तिमितवलयं न्यस्य इस्तं नितम्बे कृत्वा श्यामाविटप सदशं स्नस्तप्तक्तं द्वितीयम् । पादङ्गुप्ठालुलितकुसुमे कृष्टिमे पातितासं

नृतादस्याः स्थितमतितरां कान्तमुज्वायतार्धम् ॥६॥ देवी – सं गोवमक्यस्यं वि स्रज्यो हिम्रण् करेवि । (ततु गोतमवचननध्यायां हृदये करोति ।) गरावासः - देवी ! मा मेक्य । देव प्रत्यवासभाष्यते सुरुत्र दक्षिता गौतमस्य । पत्य ।

मन्दोऽप्यमन्दतामेति संसर्गेण विपश्चितः। प्र⊊च्छिदः फलस्येव निकपेणाविलं पयः॥७॥

(विदयकं विक्षोक्य) तच्छग्रमो वय विवक्षितमार्यस्य ।

विद्वयक:—[स्यादासं विलोक्य :] कोसिड् वाव पुष्छ। पण्छा जो मए कम्ममेवी विद्वी तं मिल्स्सं । [कीशिकी तावस्पुच्छ। पश्चायो मया कमंभेवो हस्टस्त मिल्स्यामि ।]

गरगदासः---भगवति ! यथा हष्टमभिषीयतां गुरगो वा दोवोवेति । परिवाजिका---यया हष्ट सर्वमनवद्यम् । कृतः---

श्रङ्गारन्तिनिहत्वचनैः स्रचितः सम्यगर्थः पादन्यासो लयमनुगतस्तन्मयत्वं रसेषु। शास्त्रायोनिमृदुरमिनयस्तद्विकल्पानुष्टचौ

भावो भावं नुदति विषयाद्रागबन्धः स एव ॥=॥

इसने ग्रथना बौर्यां हाच नितम्बथर रस निया है, इससिये हाय का कड़ा पहुँचेथर कककर हुप हो गया है। दूसरा हाच बयामको डालीके समान डोला लटका हुया है। नीची ग्रांकों किए हुए यह पथने परके पंतृदेने घरतीपर बिसरे हुए फूनोंको सरका रही है। इस प्रकार सादी होनेसे इसके ऊपरका शरीर लम्बा घीर होंगा हो गया है। नावनेके समय भी यह ऐसी पुन्दर नहीं समग्री भी जेली प्रव सन रही है।।६।।

देवी-व्या भार्य गरादास भी गौतमकी बात सब मान बैठे हैं ?

गखराध--ऐसान कहिए देवी ! महाराजके साथ एहते-रहते गीतमकी धांकों भी भनेतुरेकी ठीक पहचान करने सगी हैं। सुनिए विद्यानोंकी सगितमें बैठकर मूर्व भी उसी प्रकार विद्वात् वन जाता है जैसे निर्मेशीके सीजसे मटमेशा पानी स्वच्छ हो जाता है ॥७॥ (विद्वयकको वेककर) हम भी सर्वे प्राप क्या पुछता चाहते से ?

विद्रयक—(गरादासको देखकर) धाप पहले कौशिकोओसे पूछ देखिए, मैं पीछे बतलाऊँना कि भूत कहाँ हुई है।

गणुरास— मगनती! प्रापने जहां जैला गुणु या दोच देखा हो सब कह साविष् । परिवाजिका— मैंने तोजो देखा उसमें कही दोच दिखाई हो नहीं दिया। क्योंकि गीठकी सब बाठोंका ठीक-ठीक सर्व संगोंके प्रमिनयसे संसीमांति दिखा दिया गया है। इसके पैर मसुदासः — देवः कवं वा मन्यते । राजा — वयं स्वरमधिमामानाः संवृत्ताः । गसुदासः — स्वयनतंथितास्त्रि । कृतः —

> उपदेशं विदुः शुद्धं सन्तस्तप्तुपदेशिनः। श्यामायते न युष्मास या काञ्चनमिनाग्निषु॥६॥

देवी—विद्विमा सपरिक्लवाराहरोग सक्जो वड्दइ। ( दिष्ट्याऽपरिक्षिताराधनेनार्यो वर्षेते।)

गरणवासः—देवी परिग्रह एव मे वृद्धिहेतुः।[विदूषकंविलोक्य।]गौतम बदेवार्णी यसे-मन्तिवर्णते।

विद्रवकः—पदमोवदेसदंसरो पढमं बम्हगुस्स पूजा कावञ्चा । सा सं वो विसुनिरिदा। (प्रवमोपदेशदर्शने प्रवमं बाह्यगुस्य पूजा कर्तव्या। साननु वो विस्पृता।)

परिवाजिका — सहो ! प्रयोग्याम्यन्तरः प्रक्तः ।

[ मर्वे प्रहसिताः मालविका न्मितं करोति ] राजा---( झात्मगतम् ) उपात्तसारश्चसुवा मे स्वविवयः । यवनेन---

स्मयमानमायताच्याः किश्चदिमिन्यक्तदशनशोभि ग्रुखम् ।

असमग्रलच्यकेसरग्रुच्छवसदिव पङ्कर्ज दृष्टम् ॥१०॥

भी सबके साथ साथ चल रहेथे। फिर गीतके रसमें भीये तन्त्रयहो गई चीं। घीर इनके नुष्यों भी हमें प्रेममें मन्त कर दियाक्सींकि तालके श्राप्त होनेवाले श्रीभनयमें प्रोप्तेक आकारसे संगंचकताकर जो भाव दिकाए जा रहेथे वे ऐसे श्राक्ष्यक थे कि मन किसी घोर जाने ही नहीं पाताचा।।।।

्या ।।=।। गगुदास—देव ! झाप इसे कैसा समक्षते हैं।

राजा— इसे देखकर तो हमें धपने पक्षका प्रभिमान कम होने सगा है।

गणुदास — प्राज में सच्चा नृत्यकलाका पण्डित हुमा है, क्योंकि जैसे प्राणमें डाकनेसे सीना काला नहीं पड़ता वैसे ही जिस शिक्षक के सिखानेसे किसी प्रकारकी भूल न दिखलाई पड़े उसे ही सच्ची सिखा कहते हैं।।१।।

देवी-- अपने परीक्षकोंको सन्तुष्ट करने के लिये आपको बधाई है।

मसुवास—देवीकी कृपासे ही मुक्ते यह यश मिला है। (विदूषकको देलकर) गौमत भव भाष भी भपने मनकी बात कह डालिए।

वित्रवक— जब पहले-पहल धपनी सिलाई हुई विद्या सोगोके द्यागे दिलाई जाती है तो सबसे पहले बाह्यरणकी पूजा करनी चाहिए। वह तो साप सोग भूल हो गए।

परिवाजिका -- बाह, क्या नाट्यकलाके भीतरकी बात पूछी है।

सब हैंसते हैं, मालविका मुसकराती है।

राजा — (मन हो मन) मेरी सीजोंको तो जाही हुई वस्तु देखने को मिल गई। क्योंकि माज मेरी श्रांत्रोंको इस बड़े बड़े नेजोंबालीके मुसकराते हुए उत मुक्का दर्शन मिल गया है जिसमें कुक्क-कुक्क दाँत कस्त्रके पड़ रहे वे और जो उस खिलते हुए कमलके समान जान पड़ता है जिसमें के केसर पूरे-पूरे न दिलाई दे रहे हों।।१०।। गरादासः—महाबाह्यरा न बालु प्रथमं नेपच्यवशंनमित्रवः। श्रम्बावा कर्षः त्वां श्रीकाराधि नार्विप्रधासः।

विदूषकः — मण् लाव भुक्त्वात्लगिक्ववे सन्तरिक्वे जलपालं इच्छिदा वावसाहवस् । सहवा पण्डितसंतीतपण्डसा लं जूदा बात्री । जवि सन्तरोवीए तोहरां मिलावं तवो हर्ग से पारितोत्तिसं पस्रच्छामि । (मसा नाम सुक्ष्यवर्गाविकेश्यिरिक्ते उत्तरानिकच्छता वातकायित्व । स्वया पण्डित-कच्छोत्वस्त्रयाचा जनु सुहवातिः सरीऽतस्वरत्या शोसनं सिलतं तर हरं ते पारितोयिकं स्वरूखािय ।)

[ इति राज्ञो हस्तात्कटकमाकवंति । ]

देवी—विहुवाव । गुरमन्तरं प्रजासन्ती किस्मितं तुम ब्राहसं देति । (तिष्ठतावत् । गुर्सान्तरं प्रजासन्तरं प्रजासन्तरं । गुर्सान्तरं स्वतावत् । गुर्सान्तरं स्वतावत् स्वतावत् ।

विदयक:---परकेरस्रांति करिया। ( परकीर्यामिति कृत्वा। )

देवी—[झानार्यं विलोक्य ।] झण्डमण्यास ! तां व्यसिवीवदेसा दे सिक्सा । ( झार्ये नतादास ! ननु वितितोपदेशा ते विष्या । ]

गरादास:--वत्से ! एहि गच्छाबद्दवानीम् ।

[सहाचार्येगुनिष्कान्तामास्रविका।]

विद्रवकः — [जनान्तिकम्] एत्तिघो मे महिविहवो भवन्तं सेविबुं। [एतावान्मे मितिविभवो अवन्तं सेवितुम्।]

राजा--- बलमलं परिच्छेदेन । पद्य हि--

गणवास—घरे बाह्यण देवला! हम लोग पहली बार तो नाटक विश्वा नहीं रहे हैं। ऐसा होता तो पुन्हारे जैसे मेंट-पूजापर जानेवाले बाह्यणकी हम ग्रच्छी पूजा करते।

बितुषक-तो क्या मैं कोरे शरकनेवाले बारफोंडे ज्यात मिटाकेकी बाबा करनेवाले पत्नीकृत ही बना रह गया ? पर माई! हवारे जैसे पुत्रोकी तो ऐसो बात है कि पत्ति पांक्यतीको सत्त्रोकी हुआ तो समम्मो हमें भी सन्त्रोष हो गया। जब मनवती कीविकाने हते सुन्दर बता दिवा है तो साको में भी सुन्हें यह पारितीषिक दे बालता हैं [राजाक हायदे कंपन सिकालका है।]

देवी — ठहरो तो । दूसरेका विभागय विना देखे तुस मणीले दक्षे वायूषण्यः क्यों दिए । डाल रहे हो ?

विदूषक---दूसरेका है न, यही समझकर दे छाल रहा है।

देवी---( प्राचार्यको देखकर ) कहिए, प्रापकी शिष्या प्रपत्ता समिनस दिखा चुकी न ?

गरणदास—— करको वस्स ! श्रव हम कोग वर्ला।

[ ग्रामार्यके साथ माकविका वसी वाती है। }

पिहपक---(कलग रावासे) जहाँ तक मेरी बुद्धिकी पहुँच की वहाँतक ती मैंने धावका कार्य कर हाला।

### भाग्यास्त्रमयमिवाच्योह् दयस्य महोत्सवावसानमिव । द्वारपिमानमिव धृतेर्भन्ये तस्यास्त्रिरस्करिचीम् ॥११॥

विद्यकः — [जनात्तिकम्] विसही विश्व धातुरी वेज्वेल क्षोत्तवं बीसमालं दक्कांत (वरित्र दबातुरी वेधेनीक्य दीयमानमिक्कांत ।)

#### (प्रविषय)

हरदत्त:--देव ! मदीयमिदानीं प्रयोगमवलोकथितुं कियता प्रसावः ।

राजा—[भारमगतम्] भवसितो दर्शनार्थः । [दाक्षिण्यमवलस्य प्रकाशम्] [नवु पर्युस्युका एव वयम् ।

हरदत्तः-- धनुगृहीतोऽस्मि ।

वैतालिकः -- जमतु जमतु देवः । उपाक्टो मध्याह्नः । तथाहि---

पत्रच्छायासु हंसा मुक्कलितनयना दीघिका पिबनीनां सीधान्यत्यर्थतापाद्वलियरिचयद्वेषिपारावतानि । विन्दुचेपान्पिपासुः परिसरति शिखी आन्तिमद्वारियन्त्रं सर्वेक्सैः समग्रेस्त्वमिवनुषगुर्खेदींप्यते सप्तसन्तिः ॥१२॥

राजा—बहुत डोंगन रचो। उसका पर्देके पीछे छिपना मुक्ते ऐसालगरहा है मानो मेरी भौकोंका भाग फूट गया हो, जीका हुलास ठंडा पड़ गया हो भौर भीरज पर तालालग क्या हो।।११॥

विदूषक—(प्रकार) तो क्या किना पैक्षेत्राले रोगीके समाम यह चाहते हो कि वैच ही प्रापकों धपने पाससे भोषय भी दे दे।

हरदलः — (भ्राक्तः) देव ! श्रव मेरा सिलाया हुमा स्नितय भी देलनेको कृपा की जिल्ला। राजा — (मन ही मन) जो देलाना मानह तो देल जुडे। (उदारता दिलानेके लिये प्रकट) ही-हीं हम जोगतो देलनेको उत्सक मैं डेहैं।

हरदत्त-वड़ी क्रुपा है मुक्तपर।

#### (नेपच्यमें)

वैतासिक--वय हो, देवकी जय हो। दोगहर हो गया है, वर्गीक बाविवर्गों कमलको पंकित्योंकी स्थापी बूंब पाँच मूंक्कर विधाम कर रहे हैं। घुषवे भवन ऐवा कर गया है कि सुरुवोंपर म्बूसर तक नहीं देंठ रहे हैं। चनते हुए रहटते उद्धलती हुई वाली की बूँवें पीनेके लिये मोर उसके पाँचें मोर चक्कर काह रहे हैं घीर सूर्य धरनी तब किरगों लेकर वसी प्रकार चमक रहा है जैसे साप सपने राजदी गुणोंसे चमकते हैं।।१२।। विद्यक—-श्रीवहा श्रीवहा। श्रम्हारां उत्ता भोक्षणवेला उवद्विवा। श्रम्भववो उद्दर-वेसारिकको विद्यक्षमा वोसं उदाहर्तन्तः। [हरदत विनोदग] हुरदतः! कि वार्षि मरावि । (श्रीवमा श्रावदा। श्रम्माक पुनर्गोननवेलोपिस्ता। श्रम्भवत उनितवेलातिकमे विकित्सका वीस्प्रदाहर्तित। हरदतः! किस्पितानी नरावि।)

हरदत्त:—म्मित वचनस्यान्यस्यावकातोत्रतः ।

राजा —तेन हि त्ववीयपुर्ववेशं भोवयं वस्यामः । विरस्तु अवात् ।

हरदत्त:—प्यामाप्यति देवः । [इति निष्कान्तः ।]

देवी:—स्थिबहु दु पञ्चततो मञ्जलविहिष् (निर्वतंयस्वायंपुनो मञ्जनविभिष् ।)
विद्वयं के भीवि विसेतेस्य पासभोधासं तुवराविहि । (भवित विश्वयेस्य पानमीजनं स्वर्यः ।)
पद्मित्वाकाः—[उस्पाय] स्वतिस्त भवते । [इति सपरिजनया देव्या सह निष्कान्ता ।]
विदयकः—भी वसस्तः ! सा केवनं वये तिस्ये वि सद्वरीमा मातविद्या ।

(भो वयस्य ! न केवलं रूपे झिल्पेऽप्यद्वितीया मालविका ।) राजा——वयस्य !

श्रव्याञसुन्दरीं तां विधानेन ललितेन योजयता। परिक्रन्यितो विधात्रा बागाः कामस्य विषद्ग्यः॥१३॥ कि बहुता । सबे । किलसितस्योऽस्मि ।

विद्रयक—सरेरे! प्रवाती हम-लोगोके भोजनका समय हो गया है। वैद्यका कहना है कि समय पर भोजन न करने से बड़ो हानि होती है। कही हरदत्त! क्या कहते हो ?

हरदत्त-प्रव कुछ कहनेकी बात ही कहाँ रह जाती है।

राजा-तो प्रव प्रापका प्रदर्शन हम लोग कस देखेंगे। धाप जाकर विश्वास करें।

हरदत्त-- अँसी देवकी धाजा। [चला जाता है।]

देवी—तो मार्यपुत्र ! चलकर मब नहा-घो लीजिये।

विदूषक -- देवी ! अब फटपट मोजन-पानीका कुछ बढिया प्रबन्ध कराइए ।

परिव्राजिका----(उटकर) घापका कल्यासा हो। [सेविकामों ग्रौर रानीके साथ चली जाती है।]

विदूषक-वयस्य ! सुन्दरतामें ही नहीं कलामें भी मालविका एक ही है।

राजा— चच पूछी वयस्य तो विचाताने इस सहच सुन्दरी मालविकाको सनित कलाका ज्ञान क्या दिवा मानो उसने इनके हाचमें कामदेवका विच कुका बाल देदिया हो ॥१३॥ और क्या कहूँ मित्र ! प्रव तुन जाकर मेरी कुछ चिन्ता करो । कि बहुना । सखे जिन्तयितव्योऽस्मि ।

विदूषकः—अवदा वि छहं। विदं विपरिणकान्द्र विश्व मे उधारवभानारं ववश्वहः। ( भवता पाहस् । हवं विपरिणकान्द्ररिव मे उदारम्यानारं दहाते ।)

राजा--एवमेव भवान्युहुवर्थेऽपि त्वरताय्।

विद्रयकः—गहीस्विक्षणोष्टिः। किं तु मेहावलीलियदा जोण्हा विद्या पराहीलवंसला तत्तहोसि मालविद्या। अवं वि सूलालिसरक्तरो विद्या पिद्धो समिसलोलुको भीक्सी सा। सन्वतंत्रपुरो विद्या कण्यानिद्धि पत्यनतो मे रोक्षति। (गुड़ीतदक्षिणोऽस्मि। किं तु मेपावसीनिष्द्धा ज्योसनेव पराधीनदर्शना तत्रमवती मालविका। भवानित मुनापरितरचर इव द्वाप्रे साधिकलोक्सी भीक्षका। सत्यनतातुर इव कार्यानिद्धि प्रार्थयमानो मे रोचसे।)

राजा---कबबमातुरो भविष्यामि ।

सर्वान्तःपुरवनिताच्यापारप्रतिनिष्टृत्तहृद्यस्य । सा वामलोचना मे स्नेहस्यकायनीभूता ॥१८॥

[ इति निष्कान्ताः सर्वे । ]

॥ इति द्वितीयोऽह्नः॥

विद्रयक—साप मेरी जिन्ता कीजिए। मेरा पेट इस समय हलवाईकी कहाड़ीकी स्रोति वडा जला जा रहा है।

राजा-तुम भी श्रव श्रवने मित्रके लिये कोई उपाय शीझ ही सोच निकालो।

विदूषक—उसके लिये तो मैं आपसे पहले हो दक्षिणा ले चुका हूँ पर गड़बड़ तो यह है कि बनकों के खिली हुई चांदगीके समान माजनिकाजीका दर्शन मी तो इसरों के हान्यों है। इसक साथ मौस बेचनेवाले व्यासके सरपर मंडरानेवाले गिदके समान उत्तपर लाक की लगाए बंटे हैं और साथ हो डरते भी हैं। इतनी प्यराहटके बाब मुझे काम करनेको कहते हुए पाप लगते वहे प्रचल्ने हैं।

राजा--वताक्षो, चनराहट क्यों न हो ? वह तिरखी चितवनशाली मेरे हृदयमें ऐसी झा वसी है कि रनिवासकी सब रानियोंसे मेरा मन एक दम उचट गया है ।। (४।)

[सब चले जाते हैं।]

॥ दूसरा सक समाप्त हुमा ॥

## तृतीयो ऽङ्कः

### [ततः प्रविशति परिवाजिकायाः परिचारिका समाहितिका ।]

समाहितिका — माएलिम्ह अभववीए — समाहिदिए ! देवस्स जनावसस्यं भीमक्रस्य गीम्ह्य साम्बन्ध स्ति । ता जाव पत्यवस्यपातिस्यं ममुप्तिस्यं सम्पोतानि । [परिक्रम्यावनोक्य] एसा तव-लीमसोस्यं मोलीमन्ती महुम्बरिमा विद्विद । ता जाव स्यं उपसप्पानि । (साजनातिः सगवस्या— समाहितिके ! देवस्योपवनस्यं बोजपुरकं वृहीस्वागच्छेति । तवावस्यमयवनपातिकां ममुरिका-सन्विष्पानि । एया तवनीयायोकमयनोकवन्ती ममुक्तिस्ता तिहिति । तथावस्त्रमयुक्तपानि ।)

#### [ततः प्रविशस्युद्धानवालिका ।]

समाहितिका—[उपसृत्य] महम्मरिए । ग्रवि सुहो वे उज्जासम्बाबारो ।  $\left($  मसुकरिके ! ग्रापि सुकस्त उद्यानव्यापारः । $\right)$ 

मधुकरिका--ग्रम्हो समाहिदिया । सहि सागवं दे । (ग्रहो समाहितिका । सखि स्वागतं ते ।)

बमाहितिका — हता भगवदी घाएवेदि । घरित्तवारिएए। घम्हारितजएंए तत्तहोदी देवी देविजवच्या । ता बीधपुरएए पुस्त्तिवृं इच्छामि ति । ( सिंव मगवरशाक्षारपति । घरिक-पारिमास्याहबजनेन तजमवती देवी द्रष्टम्या । तद्वीजपुरकेल ग्रुप्यृषितुमिच्छामीति ।)

### तीसरा श्रङ्क

### [परिवाजिकाकी दासी समाहितिका श्राती है।]

समाहितिका — मगवती कौशिकीते मुक्ते प्राज्ञा दी है कि समाहितिका ! जाघो, सहारावके उपवनते एक विजीरिया नीवू तो ले घाघो । तो चलूँ प्रमदननकी मासिन समुकरिका-का पता लगाऊँ ! श्विमकर देखती हैं।] घरे, सुनहरे प्रशोककी घोर टकटककी लगाए यह क्या सड़ी है। तो चलूँ इसके पास ।

### [मालिन मधुकरिका झाती है।]

समाहितिका—[पास जाकर] कहो समुकरिका! पुम्हारे उपवनका काम तो ठीक-ठीक चम रहाहैन?

मपुनरिका—घरे ! तुम हो समाहितिका ! ग्रामो सबी, प्रामो, तुम्हारा स्वागत है। समाहितिका—सक्ती ! भगवती कीशिकीने कहा है कि हमें खेखे हाथ महारामीसे विचने गहीं जाना चाहिए इत्तरिमे नीह ही मेंट करके उनसे मिन चूंगी । मयुक्तरिका—सं संस्तिहिवं श्रीजपुरस्नं । कहेहि दाश सम्याग्यसंघरिसवासं स्वहुन्धरिस्वासं उपयेसं वेश्यिक कवरो अध्यवशिए पसंसित्तो । (ननु संनिहितं श्रीजपुरकम् । कवन तानदम्योग्यसंघितयो निज्यावार्ययोक्ष्यदेशं स्ट्रा कतरो मगबस्या प्रशंसितः ।)

समाहितिका — दुवे वि किल धार्मिम्या पद्मोद्यास्त्रिका सः किंतु सिस्साए मालविष्माए पुराबिसेस्य गर्मवासस्य उववेशो पद्मसियो । (द्वावि किसागमिनी प्रयोगनिपुणी च । किंतु शिष्याया मालविकाया गृत्वविश्वेषण गर्मवासस्योपदेशः प्रशंसितः ।)

मधुकरिका—बह मालविमागदं कोलीएां कीरिसं बुर्गोन्नदि । (प्रथ मालविकागतं कीलीनं कीइशं श्र्यते ।)

समाहितका — बार्ड किल तिस्स साहिलासो भट्टा। किंतु केवलं वेषीए पारिएणिए चित्तं रक्कलो सम्सणे पतृतालं वंतियः भागनिया वि इमेनु विध्यसेतु प्रख्यहूतमुत्ता विध्य मालवीमाला मिलाला लक्कीधारि। धवो धवरं रा जारलं। विसक्तेहि सं। (बार्ड किस्न तस्यां सामिनायो भर्ता। किन्तु केवल देखा चारिण्याश्चितं रक्षान्नारमनः अञ्चलं दर्वयति मालविकायेणु दिवसेल्जनुभूतमुक्तेव मालतीमाला स्नाना तन्त्रयते। धर्तः परं न जाने। विद्युज माम्।)

मधुकरिक।--एदं साहावलिक्वदं बीमपूरमं गेण्हः (एतच्छाखावलिक्वतं बीजपूरकं गृहासा।)

समाहितिका—तह । [इति नाट्येन बीजपूरकं वृहीस्ता] हला तुमं वि मयौं पेसलवरं साहुबस्त-सुस्सुसाए कलं पायेहि । (तथा । सिंव स्वमन्यतः पेशनतरं सामुजनसुन्यायाः कलं प्राप्नुहि ।) [इति प्रस्थिता ।]

मधुकरिका-— सो, नीवू तो पास ही है। हाँ, यह तो बतायो कि वह जो दोनों नाट्या-चार्यों का ऋगड़ा चल रहा वा उनमें से भगवतीने किसे प्रच्छा बताया।

समाहितिका—यो तो दोनो ही शास्त्रके पण्डित धौर ध्रमिनयकसामें जतुर हैं पर गणुदासने धपनी शिष्या मालविकाको जैना धच्छा तिसाया है उसे देख लेनेपर गणुदास ही माज दोनों से घच्छे ठहराए गए हैं।

मधुकरिका—ग्रौर कहो, ये मालविकाके सम्बन्धमें कैसी-कैसी बातें सुननेमें ग्रा रही हैं ?

समाहितिका — हाँ, महाराज उसे चाहने तो बहुत लग गए हैं पर रानी चारिखीका मन स्कनेके लिये वे खुलकर प्रेम नही दिखलाते। इसर इन दिनों मालविका वी पहनकर उतारी हुई मालतीकी मालाके समान कुन्हलाई जा रही है। बस इससे प्रविक्त मैं कुछ नहीं जानती हैं। खच्छा तो छुट्टी दो।

मधुकरिका - हाँ, सो, यह डासपर भूलता हुमा नीबू तोड़ती ले जामो।

समाहितिका—सण्छा, [नीबू तो हनेका समिनय करके ] मगवानुकरे सक्षी ! साधुर्मोकी सेवा करनेका दुन्हें इससे भी सण्छा फल मिले । [चलती है ।] मणुकारिका — हुना सर्व केव्य गण्युन्ह । यहं वि इतस्त चिराधमारणुनुयोग्गणस्त तंवरणीधा-सीधस्त वीह्मारिपित्त वेवीष् रिलवेवीय । (शिल ! समनेव गण्युग्वः झहमप्यस्य चिरायमारणुनुपुनीवु-गमस्य तपनीयाशोकस्य दोहरनिमित्तं देश्यं निवेदयामि ।)

समाहितिका - जुक्बाई । बहिबारो क्खु तुइ । (युज्यते । प्रधिकारः सनु तव ।)

[इति निष्कान्ते]

॥ इति प्रवेशकः ॥

[ततः प्रविशति कामयमानावस्यो राजा तिदूषकश्चा ।]

राजा-[ग्रात्मानं विलोक्य।]

शरीरं चामं स्टारसित द्यितालिक्ननसुखे मदेत्साक्षं चतुः चसमित न सा दरयत इति । तया सारक्काच्या त्वमसि न कदाचिद्विरहितं

प्रसक्ती निर्वाशी हृद्य परिताएं क्रजिसि किस् ॥१॥ विद्यवहः--चलं भवतो पीरं उण्किस परिवेदित हिंदु गए तसहोतीए मालविद्याए विद्यवही बडलावित्वा । मुलाविद्या स्वर्थ जी भवता सींहहो। (प्रल भवतो वीरतामण्कितवा परिवेदितेन । इंटर्स मया तत्रमवस्था मालविकायाः प्रियसती बकुलावितिका ( श्राविता वार्ष यो मवता सींदियः ।)

राजा-ततः किमुक्तवती ।

मधुकरिक—चलो सस्त्री! दोनों साथ ही वर्ले। मुक्ते भी चनकर महारानीजीधे निवेदन करना है कि यह सुनहरा धयोक प्रभीतक फूल ही नहीं रहा है, इसके फूलनेका कोई उपाय किया जाना पाहिए।

समाहितिका — ठीक ही है, तुम न कहोगी तो कीन कहेगा ? [ दोनों चली जाती हैं।]

॥ प्रवेशकः॥

[ विदूषकके साथ काम-पीड़ित अवस्थामें राजा बैठे दिखाई पड़ते हैं।]

राजा—[धपनी भीर देखकर] व्यारी को छाती न लगा पानेसे मेरे सरीरका सूक्षना भी जीक है भीर उसे पल मरके लिये भी देखन पाने की विन्तामें मोक्षोंका स्वस्तवाए रहना भी जीक है, पर मेरे हृदय! यह तो बतामों कि उस हरिएाकी सी मौक्षोंकाकी भीर देखा और उसा की उच्छा करवेचाती व्यारीके सदा पास रहते हुए भी तुम क्यों इस प्रकार वक्षे का रहे हो।।१।।

विदूषक —यह प्रवीर होकर रोना-कलपना छोडिए। मैं मालविकाकी प्यारी सकी बकु-लावजिकासे मिला वा स्रोर मेंने स्नापका पूरा संदेशा सुना मी दिया है।

राजा--इसपर वह क्या बोली ?

विद्युषकः — विष्णावेहि भट्टारसम् । षष्ट्यमहोदिन्द् इमिन्छा लिखोएल । किंदु सा तबस्सित्यो वेषीए प्रक्तिकं रक्तस्तीए लाखरिक्तवो विद्या लिही ल सुर्हे समासावहदव्या । तहिव जहस्सं । (विद्यापय भट्टारकम् । प्रमुद्रहीतास्त्यतेन नियोगेन । किंग्नु सा तपस्तिनी देव्याधिकं रक्षस्त्या नागरिक्तत हव निषिनं सुकं समासाविद्यत्या । तवापि यतिच्ये । )

राजा---मगबन् संकल्पयोने । प्रतिकल्यवास्त्रपि विषयेष्वभिनियेदय कि तथा प्रहरित यथा जनोध्यं न कालान्तरक्षयो भवति । सिवस्मयम् । ]

### 🐃 रुजा हृदयप्रमाथिनी का च ते विश्वसनीयमायधम् ।

मृदु तीच्लतरं यदुव्यते तदिदं मन्मथ दृश्यते त्वयि ॥२॥

विदृषक:— यां भरणानि तस्ति साहरिएकते किवो सए उदाध्रोवक्केष्ठो । ता पञ्जकस्थावेडु भवं सप्यार्ण । ( ननु भणानि तस्त्रिनसाधनीये कार्ये हृतो सर्योगयोगक्षेप: । तस्ययंबस्थापयतु सवानास्मानम् । )

राजा - प्रयेम दिवसशेषमुचितव्यापारविमुखेन चेतसा वव नु ससु यापयामि ।

विद्युपक: — सन्त्र एक्य परमावारसुरुभाशि रसन्त्रुरवाशि उवाधारी पेसिम राववसन्ताववार-व्यवसेल करावशीए शिवरिष्मानुहेल परिवयो भवं — कन्नाम सन्त्रकार सह बोलाहिरोहरी सम्बद्धित्व ति । भववा वि से पश्चित्तावा । ता पमस्वरू एक्य नष्टक्ष्म । (पर्यंत प्रयावतारसुप्याव रस्कुरस्वकायुपायन प्रेयः नवस्वनतावतारस्थारदेवेनरावस्था निपुत्तिकामुचेन प्रापितो भवान् = क्या-म्यासपुत्रेसा सह रोलाधिरोहरासमुण्यिनुत्रिति । भवतायस्य प्रतिकातम् । तस्मप्यवननेव गन्यावः।)

विदूषक — उसने कहा — स्वामी से निवेदन कर देना कि यह काम शैपकर स्वामीने मुक्तपर बढ़ी क्या की है पर वह बेचारी महारानीकी बैनी ही कड़ी देख-रेखमें है जैसे सीवकी देख-रेखमें कोई निविद्य हो। इसकिये वह सहजमें हाथ लगनेवाली नहीं है फिर भी मैं जतन करूँ भी !

राजा—है भगवाम कामदेव ! यग-यगयर बाधायोक्षे भी हुए कार्योगे मुक्ते फैंताकर सुम मुक्तपर ऐसी चोटें नयों किए बा रहे हो कि सनय भी काटेन कटे । [ यबरजके साथ ] है कायदेव ! कहाँ तो एक मीर बोको ढाइस देनेवाला सुन्हारा कोमल फूलोंका सनुब भीर कही यह हुवयकों भी मय बालनेवाला प्रेमका रोग। यह कहाबत सुनयर तो पूरी पूरी घटती दिलाई दे रही है कि जी जितने कोमल दिलाई यहते हैं व उतने हो कटोर होते हैं। ।।।

विदूषक - मैं कह तो रहा है कि भाषका मनोरथ पूरा करनेका मैं सब उपाय कर चुका हैं इसकिये भाष विस्तान की जिए।

राजा — घपने किसी कानमें तो मेरा जी ही नहीं लग रहा है, इसलिये यह तो बताबी कि माजका बहु बचा हुआ दिन बिताया कहाँ जाय ?

स्पित्रक — नवे विसे हुए सुहाबने लाख कुरवकके पूली धापके पास मेंटमें भेजकर रातो हरा-वितेष साथ ही त्रिपुरिकाकं मृहसे नमें वनसतके प्रानेका बहाना लेकर कहलाया है कि मैं बाज सम्बन्धिके बाथ फूला फूलना चाहती हूँ, पौर धापने भी उनकी बात मानती है! इसिसेथे चित्रए-उत्तर ममदनकी धौर ही चला जाम । राजा-न क्षममिदम् ।

विद्यक:---कहं विद्याः (कथमिवः।)

राजा—बयस्य निसर्गनिपुराः क्रियः। कथमन्यसंकान्तहृदयमुपलालयन्तमपि ते सक्ती व वा लक्षयिष्यति । स्रतः प्रधामि ।

उचितः प्रशायो वरं विइन्तं बहवः खण्डनहेतवो हि दृष्टाः ।

उपचारविधिर्मनस्विनीनां न त पूर्वाभ्यधिकोऽपि भावशून्यः ॥३॥

विद्यवकः -- गारिहृति भवं प्रत्येउरिहृतं विकायम् एक्कपरे पिटुवो काबुम् । ( नार्हृति भवानन्तः-पुरस्थितं दाक्षिण्यभेकपरे प्रतः कर्तम् । )

राजा - [ विविन्त्य । ] तेन हि प्रमदवनमार्गमादेशय ।

विदूषक.— इवो इवो भवं। (इत इतो भवानु।) [उमी परिकामत:।]

विद्यकः — एं एवं पमदक्यां पवरावलवलाहि पल्लवङ्गुलीहि तुवरेवि विद्य भवन्तं पवेलिवृं। ( नन्तेतरप्रमदवनं पवनवलवलाभिः पल्लवाङ्गुलीभिस्स्वरयतीव भवन्तं प्रवेष्ट्रम् । )

राजा-[स्पर्शं रूपित्वा ] ग्रमिजातः सनु वसन्तः । सन्ने पदय-

उन्मत्तानां श्रवसाक्षममैः कृतिनः कोकिलानां सानुकोशं मनसिजरुजः सद्यतां पृच्छतेव । श्रक्ते चूतप्रसबसुरभिर्दिचियो मारुतो मे सान्द्रस्पर्शः करतल डव च्यापृतो माधवेन ।।४॥

राजा—पर वहाँ चलना ठीक नहीं होगा। विदयक— क्यों ?

राजा — देशो निज ! स्त्रियों स्वजाबसे ही बडी बंट होती हैं। वहीं बनकर विद मैं उन्नीके मनका स्त्राम करने सर्पू तो बया बहु प्रोप न सेगी कि मेरा मन कही भीर उनका हुया है ? इस्तियों मैं समझता है कि बहुत से इपर-उपरके बहाने बनाकर प्रेमकी उत्तर सात भी टास बाना समझा है, पर चतुर स्त्रियों साने बनावटी प्रेम दिखलाना समझा नहीं हैं। 1811

विद्वयक -- पर इस प्रकार रनिवासकी रानियोंके प्रेमका एकाएक निरा**दर करना भी तो** ठीक नहीं होया।

राजा—[सोचकर] तो चलो । प्रमददनकी ग्रोर ही ले चलो ।

विदूषक — इषरसे प्राइए देव ! इधरसे [दीनो पूमते हैं]

विद्रयक — लीजिए, यह रहा प्रमदवन । देखिए बाहुसे हिलते हुए पत्तोंकी जैनिकसींखे वह प्रमदवन मानो प्रापको बुला रहा है कि ऋटपट भीतर चले प्राइए ।

गाजा—[ वागु लगनेके सुकका नाट्य करते हुए ] वचनुष वसन्त सा पहुँचा है। देखों सित्र ! मतवाले कोकिलांको, झानको सुहानेवालो कुकीमें मानो वसन्त ऋतु मुक्तपर वड़ी दवा दिखलाते हुए यह इस पहा हो— वयों प्रेमको पीदा सही जा रही है । इसर खिली हुई सामकी मञ्जारियोंकी गन्यते दसा हुमा दिल्ला पवन मेरे सारीरसे लगता हुमा ऐसा जान पढ़ता है मानों सक्तनने सपना सरपन्त सुख देनेवाला हुम मेरे उत्पर रख दिया हो।।।।। विदूषक:-- पविस रिवमुविलाहाम । (प्रविश निवृतिलाभाय ।)

[उमौ प्रविशत: ।]

विद्युषकः — स्वहार्त्येण विद्वि देहि । एवं क्यु अवन्तं विद्या विलोहहदुकामाए पमववल्तक्छीए श्रुववीवेत्तकक्यावहत्तिस्रं वसन्तकुनुमर्ग्यवत्यं गहीतं । (प्रवधानेन हॉव्ट देहि । एतःखतु अवन्तनिव विकोमियदुकामया प्रमदवनतदम्या युवतिवेयत्तरजापियतुक वसन्तकुतुमनेवस्यं ग्रहीतम् ।)

राजा -- नतु विस्मवादवलोक्यामि ।

रक्ताशोकहचा विशेषितगुर्यो विम्बाधरालककः

प्रत्याख्यातविशेषकं कुरवकं श्यामावदातारुखम् ।

श्राकान्ता तिलक्रकिया च तिलकैर्लग्नद्विरेफाञ्जनैः

सावज्ञेव मुखप्रसाधनविधौ श्रीर्माधनी योषिताम् ॥४॥

[उभी नाट्येनोद्यानशोभो निवंशांयतः।]

[ततः प्रविद्यति पर्यृत्सुकामालविकाः]

मालविका — प्रक्रिप्लाविकाग्नं भट्टारग्नं प्रहिससन्दी प्रप्यत्ती वि वाव लज्जीन । कुदो विह्वां सिलिब्रस्त सहीजलस्त इमं युक्तलं प्राविक्तवं। ता जात्वे प्रप्यविद्यारगरुपं वेषात् केतिन्नं कालं मधलो मं रादस्सवि ति । [इति स्मृतिमभिनीय] धाविद्वन्तिः वेषीय् —माल-

विदूषक - चलिए, मीतर चलकर ग्रानन्द लीजिए।

[दोनों प्रवेश करते हैं।]

विदूषक -- सिक ब्यानसे तो देखिए! इस प्रमदवनकी लक्ष्मीने प्रापको लुमानेके लिये ही युवतियोंके साथ-सिंगारको भी लजानेवाला यह वसंतके फूलोंका सिंगार कर लिया है।

राजा—मैं भी [सचरजके साथ] भीखें फाडकर देख रहा हूँ कि —इस लाल सशोककी समाझि दिवसी के दिवसी है। ताली, उजले भीर लाल रगोके कुरवकके कुलीन दिवसी के प्रकार के वीते हुई विजकारी फीकी कर दी है। काले मेरियें लिपटे हुए तिलकके कुलीन दिवसी के मायेपरके तिलकको नीचा दिला दिया है। ऐसा जान पढ़ता है मानो बसलको सीमा साल दिवसीके मुझके साज दिलारका निरादर करनेपर तुली हुई है।।।।।

[दोनों उस उपवनकी छोभा निहारनेका नाट्य करते हैं।]

[बड़ी चिन्तामें पड़ी हुई मालविका द्याती है।]

माव्यविका— जिस प्रियतमके मनको मैं याह नहीं पासकी हूँ उससे प्यार करके मुक्ते अपने ऊतर वड़ी लाज खन रही है। ध्यननी प्यारी सव्यियोंसे भी यह बात मैं नहीं कह पारही हूँ वह प्रेमकी पीड़ा न जाने कामदेव मुक्ते कबतक देता रहेगा जिसकी कोई सौयधि नहीं है। [दो चार पन चलकर] घरे! मैं कहाँ के लिये चली यो ? [स्परणु करनेका नाट्य करती हुई।] हाँ विष् गोवमवायलावो वोलायरिक्पट्टाए सक्जी मह बनलो । तुवं वाव गहुव सवर्णवाकांकास्त वोहसं शिवहृष्टि ति । जह सो पञ्चरत्तकमन्तरे कुतुमं वंसेवि तवो व्यहं प्रहिलासपूरदृत्तवं सत्तावं वावहस्त ति । ता वाव शिवमेप्रवृत्ति पवमं पवा होति वाव प्रमुक्तं यह वस्त्रशासंत्राहृत्वारं ववस्त्रस्त ति । ता वाव शिवमेप्रवृत्ति पवमं पवा होति वाव प्रमुक्तं यह वस्त्रशासंत्राहृत्वारं वक्तास्त्रकार्य । ता परिवेवहस्तं ताव वीत्रद्धं मुहलवं । ( धावकातहृत्वारं वस्त्रस्त्रिय-स्वयन्त्रस्तर्य । ता वावह्नात्रकारं । कृतो विभावः हिन्यस्य सस्त्रीवनस्त्रमं वृत्तान्तामस्यातुद्धं । वस्त्रमं प्रतिकारपुर्वकं वेदनां क्रियनः कालं मदनो मां नेप्यतीत । धा कुत्र बल्कु प्रस्थितास्त्रियः । धाविष्टास्ति देव्या-मालविके गौतमवापनाद्दील।परिभ्रष्टायाः सक्ष्ते मम वरणो । स्त तावहगत्वा तपनीयाचोकस्य दोहुदं निवंतर्येति । यद्यावी पञ्चरात्राम्यनरे कुनुम दक्षंप्रति ततोऽह्वभिलायपुर्विदृत्वं प्रसाद दाप-ध्यामीति । तत्रावतिन्त्रयोगभूनि प्रथय गता अवाधि तावदन्त्रय म वरणालङ्कारहस्त्रया बकुला-विक्तयान्त्रस्त्रयम् । तत्रपरिदेविष्यं ताविद्वस्त्रस्त पुत्तकष्त ।

### [इति परिकामति । ]

विदूषकः—[ हष्टा ] ही हो । वसस्स ! एवं क्षु सीष्टुपायुक्वेजिवस्स मण्डाव्यया उवस्पदा । ( भाक्रयंमाश्रयंम् । वयस्य ! एतत्स्रजु सीषुपागोद्वेजितस्य मस्स्यण्डिकोपनता । )

राजा--- धये ! किमेतत् ।

विद्रपकः — एसा स्वाविपरिक्तिबवेसा उत्सुधवधसा एधाइसी मालक्षिया सदूरे कहूदि ( एवा नातिपरिकृतवेषोत्सुकवदनैकाकिनी मासविकाऽदूरे वर्तते ।)

राजा—[ सहषंम् ] कथं मालविका । विदूषकः — सह इं। ( ग्रथ किम्। )

[घूमती है।]

विदूषक—[उसे देखकर ]हिः हिः : [सूप्तते है। ] कैसे अवरजको बात है कि भित्र ! मदिरासे मतवाने मनुष्यको धौर प्रधिक मतवाखा बनानेवाली कवी खौड़ भी धापहुँची।

राजा-धरे कौन-सी वस्तु है ?

विदूषक—यह क्या पास ही भ्रथमेंले कपड़े पहने मालविका स्रकेली उदास देठी हुई है।

राजा—[प्रसन्त होकर] क्या मालविका है ? विदूषक —ग्रौर क्या ? राजा — शक्यमिदानी श्रीवतमवलम्बयितुम् ।

त्वदुपलस्य समीपगतां त्रियां हृदयग्रुच्छ्वसितं मम विक्लवम् । तरुवृतां पथिकस्य जलाधिनः सरितमारसितादिव सारसात ॥६॥

स्रथ क्व तत्र भवती ।

बिदूषक:--- एसा तबराइमञ्काबो रिएकस्ता इवो ज्जेब्ब परिबट्टन्सी बीसइ । ,एषा तहरा-जिमध्यान्तिपकान्तेत एव परिवर्तमाना इस्पते ।)

राजा —[विलोक्य सहवंम् ) वयस्य पश्याम्येनाम् ।

विपुलं नितम्बदेशे मध्ये चार्मसम्बन्धनतं कुचयोः। अत्यायतं नयनयोर्मम जीवितमेतदायाति ॥७॥ सत्ते ! पूर्वसमारतिमनोहराबस्थानसमुगण्डत तममबतो । तथा हि —

शरकाण्डपाण्डु गण्डस्थलेयमाभाति परिमिताभरखा ।

माधवपरिण्तपत्रा कतिपयक्कसुमेव कुन्दल्ता ।।⊏॥ बिद्रवकः—एसा वि भवं विद्य मधलम्बाहिला परिमिट्टा अविस्तिरि । (एपापि प्रवानिक मदनक्षाधिना परिग्रन्टा भविष्यति ।)

राजा-सौहार्वमेवं पश्यति ।

माविका- प्रश्नं सो लिलवयुज्यालयोहलापेण्या श्रीगृहीवकुपुत्रस्थे उद्घाष्टियाए मह प्रश्नुकरीं प्रकासो । जाव एदस्य पण्डावस्तीयले सिलापट्ट रिश्तयस्था व्यप्पास्य विस्थितेम । (अय स लिखतुकुपारदोहरापेली श्रगृहीतकुपुननेपच्य उत्पण्डिताया ममाञ्जूकरोत्यक्षीलः । यावदस्य प्रण्डावसीतवे शिलापट्टके नियणसारमानं विनोदया ।)

राजा — तब समक्षी कि मब मेरे प्राण वब जायेंगे। जैसे सारसका सब्द सुनकर प्यासे पश्चिकको मरोसा हो जाता है कि पेड़की फ़ुर-मुटके पीछे कोई नदी होगी वेंगे ही तुम्हारे मूंहसे यह बात सुनकर मेरे व्याकुल मनको बड़ा घीरज मिला है कि मालविका पास ही है।।६॥ सम्बद्धा बहु है कहीं?

विदूषक-वह नवा वृक्षोंके बोचसे होती हुई इवर ही भाती विखाई दे रही है।

राजा- [स्वकर प्रवन्ततावे] देव रहा है मित्र ! यह बड़े-बड़े नितरश्रोदाकी, पत्रली कमरवाधी, उठे हुए स्ततवाली भीर बड़ी-बड़ी भीकोंबाली मानों मेरी जान हो चली मा रही हो ॥७॥ इसे जैशा मैंने पहले देवा था उससे कही बढ़कर छुन्दर तो यह भव लग रही है। भीर देवा-इने-चिन माभूषण पहने हुए भीर सरकंडेंक समान पीले गासोवासी यह सुन्दरी बंधी ही दिखाई दे रही है जैसे बसंतंत पके हुए पत्रोंबासी किसी हुन्दसतामें इने-चिने फूल बचे रह गए हो ॥॥॥

बिदूवक--तो इन्हें भी आपके जैसा ही प्रेमका रोग लग गया होगा।

राजा — मित्रोंको ऐशा ही सुक्ता करता है। सालविका — पूर्वोंको सजाबटसे सुना गृह खाशीक हुआ भी अपने मनकी सुहावनी धोर प्यारी सांच पूरी करानेके लिये मेरे हो समान अभीर हो रहा है। तो चलूँ तबतक इसीकी ठंडी खायाके तके परमर्की पटियापर बैठकर जो बहुसाऊँ। विदूषक:--- पुरं भवदा उक्कण्ठिदिन्ह लि तलहोदी मन्तेदि । (श्रृतं प्रवता उत्कण्ठिकास्मीति तत्रभवती मन्त्रवते ।)

राजा---नैतावता भवन्तं प्रसन्नतकं मन्ये । कृतः---

वोढा कुरवकरजसां किसलयपुटमेदशीकराजुगतः। श्रानिमित्रोतकरहामपि जनयति मनसो मलयवातः।।६॥ [मालविकोपविष्टा ।]

राजा-सत्ते ! इतस्तावदावां लतान्तरितौ भवावः।

विदूषक:--इराविंद विश्व प्रदूरे पैक्सामि । (इरावनीमिवादूरे प्रेक्षे ।)

राजा—नहि कमलिनीं इटटबा प्राहमवेशते मतङ्गजः । [इति विनोकवित्यतः ।] मासविका–हिम्नय रिएरवलम्बरणावो सविश्वनिलङ्किरणो ते मरणेरहावो विरम । कि मं जाजसिसम ।

(हृदय ! निरवलम्बनादतिभूमिलक्किनो मनोरयाद्विरम । कि मामायास्य ।

[विदूषको राजानं वीक्षते ।] राजा--प्रिये ! पश्च वामत्वं स्नेहस्य ।

अौत्सुक्यहेर्तु विष्टुणोपि न त्वं तत्त्वावनोधैकफलो न तर्कः।

तथापि रम्भोरु करोमि लच्यमात्मानमेषां परिदेवितानाम् ॥१०॥ विवृत्तकः—संवर्ष भवतो स्तिस्सासमं भविस्सवि । एसा व्याप्यतमस्यसंदेता विवित्ते स्यं

विदूषक—सुना आपने ? वे कह रही है कि मैं अवीर हो रही हूँ।

राजा—केवल इतनी-सी बातसे मैं यह नहीं मान सकता कि तुम ठीक समक्र गए हो। क्योंकि कुरबकके परागमें बसा हुमा भौर खिली हुई कोपलोसे जलकी बूँदें उड़ा ले जानेवाला सलयका क्षेत्र बिना कारला ही मनमें चाह भर रहा है।।है।।

[मालविका बैठ जाती है 1]

राजा—-ग्राधो मित्र ! चलो, हम लोग भी सताके पीछे, छिप चलें।

विदूषक — इरावतीजी भी अब माही रही होंगी।

राजा---हाथी जब कमिलनीको देश लेता है तब उसे जलमें खिले हुए महियाल नहीं सुमन्ते हैं। [देखता रहता है]

मालविका—धरे हृदय ! तू ऐसी चाह क्यों करता है जिसपर न तो धपना कोई वस्न ही है धौर न बहातक प्रपत्नी पहुँच ही है। मुक्ते सतानेमें तुक्ते मिल क्या रहा है ?

[विदूषक राजाकी मोर देखता है।]

राजा—देको व्यारी श्रिमको उनटी चान तो देको। यद्यपि सभीतक तुमने सपनी क्याकु-कताका कारण न तो क्षोतकर बताया और न मनुमानते ही मुक्ते तुम्हारे मनकी ओक ठीक बाहु का पा रही है फिर भी मैं तो यही समभ रहा हूं कि तुम नेरे ही क्षिये इतना रो-कक्षप रही ही ॥१०॥

विद्यक - आपका संदेह सभी दूर हुमा जाता है। लीजिए, जिसके हाम आपने संदेश

क्वकाणिका खबहिता। (सांप्रतं भवती निःसंशयं मिक्यिति। एपापितमदनसंदेशा विविक्ते ननु बकुवायतिकोपरिवता।)

राजा -- स्रपि स्वरेवसावस्मवस्मर्थनाम् ।

विदूशक:—िक वार्रिण एसा वालीए दुहिता तुह गदमं संदेशं विश्वमरीव । यहं वाव ए विद्यमरीन । (किमिदानीभेषा दास्या दुहिता तव गुरुकं संदेशं विस्मर'ति । प्रहं तावन्न विस्मरागि ।)

## [प्रविषय चरगालङ्कारहस्ता बकुलावलिका ।]

बकुलाविका-- प्रवि सुहं सहीए । (प्रपि सुखं सख्याः ।)

संस्विका---ध्रव्हो बउलाविलका उविद्वा। हिंह सामवंदे। उविदसः। (ग्रहो बकुला-व्यक्तिकोमस्मिता। सित्त स्वानतंते। उपविदा।)

बकुलायिकता — [उपिवस्य] हला तुमं बारिंग ओग्गदाए रिग्रउत्ता। ता एक्ड रे कल्लं उपरोहि बाब सामत्तक्षं सस्पुउर म्र करीम। (सिल त्यिमदानी योग्यतया निमुक्ता। तस्मादेकं ते परणगुपनय यावरसानककं सन्पुरं च करोगि।)

मानविका--[प्रास्पतम्] हिष्णम् । यसं सुद्धित् उबद्विते प्रमं बिहवो । कहं बाँखः सत्तासं मोचैयं । सहवा एवं एक्व मे मिल्नमण्डसं भविस्सवि । (हृदय ! यल सुवितया उपस्थि-तोव्यं विकव: । कवं वेदामीमास्मानं मोचचेयम् । यसवा एतदेव मे मृत्युनण्डनं प्रविच्यति ।)

वकुलाविक्का—कि विधारेसि । उसुधा क्ष्यु इमस्स तवागीम्रासोम्बस्स कुसुमोगामे देवी । (कि विचारयसि । उस्युका सहबस्य तपनीयाशोकस्य कुसुमोद्दमे देवी ।)

राजा -- कथमञ्जोकवोहर्वनिमिलोऽयमारम्भः ।

भेजा था वह बकुलावलिका भी यहाँ धकेलेमें उसके पास पहुँच गई है।

राजा-पर उसे क्या हमारी बात स्मरण होनी ?

विवृत्तक — जब मैं तक नहीं भूल पाया हूँ, तब भलायह खोटी कहीं ऐसी खाबश्यक बात भूल सकती है ?

[पैर सजानेकी सब सामग्री हायमें लिए हुए बकुलावलिका भाती है।] बकुलावलिका —कही सखी, भ्रच्छी तो ही ?

मालविका-धरे बकुलाविका ! तुम ग्रा गई स्वागत है ससी, भागी बैठो ।

बकुसावसिका---[बैठकर] ससी ! तुम्हें जो काम दिया गया है उसके लिये तुम्हीं योग्य वीं । सामी प्रपना एक पैर इचर बढ़ाधो तो मैं उसमें महावर लगाकर विश्वप् पहना दूँ ।

मामविका -- [मन ही मन] मेरे हृदय ! यह सम्मान देवकर बहुत फूलो मता। पर मैं इससे वन्त्र भी की सकती हूँ। यह न करूँ तो कहीं इसीसे मेरा सन्तिम सिगार न हो जावा।

बकुलाविकिश — सोच क्या रही हो ? जानती हो, इस सुनहरे प्रधोकके फूलनेकी देवीको वड़ी चिन्ता है।

राजा--- अच्छा तो क्या वह सजावट अशोकके फूलनेके लिये की जा रही है।

विदूषकः—किं खु क्बु जालासि तुमं। मह कासलावी देवी मं प्रन्ते उरलेक्क्येल कोक-इस्सदि सि । (कि नु सनु जानासि त्वम्। मम कारलाहेवीमामनःपुरनेपयेन योजविष्यतीति ।)

मालविका — हला मरिसेहि वाव एं। (सिल मर्वय तावदेतम्।) [इति पादमुपहरित।] ककुलाविका — बहु सरीरफं लि मे। (मिय हारीरमिस में।)

[इति नाट्योन चरशासंस्कारमारभते।]

राजा ---

चरणान्तिनिवेशितां प्रियायाः सन्सां पश्य वयस्य रागलेखाम् । प्रथमामित्र परुलवप्रसूर्ति हरदम्धस्य मनोभवद्गुमस्य ॥११॥ विद्वकः – चललाखुरूचो तत्तकोरीण स्रद्रियारो उवश्विको । (वरणानुरूपस्तपमबस्या

द्मधिकार जपक्षिप्तः।)

राजा--- सम्यगाह भवान् ।

नविक्सलयरागेषाप्रपादेन वाला स्फुरिननस्वरुचा द्वौ इन्तुमईत्यनेन । अकुसुमितमशोकं दोहदापेचया वाप्रसमितशिरयं वा कान्तमाद्रपिराधम् ॥१२॥

विद्वकः---पहरिस्सादि तत्तहोदी तुमं प्रवरद्वम् । (प्रहरिष्यति तत्रभवती त्वामपराद्वम् ।) गजा--- मुक्ता प्रतिगृहीत वचः सिद्धिवितानी श्राह्मारणस्य ।

[ततः प्रविशति युक्तमदा इरावती चेटी च।]

विदूषक — तो क्या ग्राप समक्ष बैठे थे कि महारानीने मेरे निये इसे रनिवासके सिंगारोंसे सजाया होगा।

मालविका—सो सबी ! पर मुक्ते इसके लिये क्षमा करता । [पैर धागे करती है ।] बकुलाविकिका—बाह री ! तू कोई दूसरी है। मैं तो मुक्ते घपनी देह-जैसी ही प्यारी सम-क्षती है। [पैर रैंगनेका नाट्य करती है]

राजा—िमन ! प्यारीके पैरमें महाबरको जो शीनी सकीर बनी है वे ऐसी दिखाई पड़ रही हैं मानी महादेवजीके क्रोधमे जने हुए कामदेवके बुधमें नई-नई कॉपमें फूट माई हों शहरेश विद्यक—मीर जैसे इनके पैर है बैसा ही काम भी तो इन्हें सीपा नया है।

राजा-यह तो ठीक कहा तुमने ! चमचमाते हुए नकोंबाले और नई कोंपलोंके पैजों-वाले इस सुन्दरीके चरण या तो फूलनेकी इच्छा करनेवाले इस मनकूले सर्वोक्तपर पड़के योग्य हैं या प्रेममें गतराथ करनेवाले सिर फुकाए हुए पतिके सिरपर पड़के सोग्य हैं।।१२।।

विदूषक—तो समक्ष लीजिए कि माप भी मपराध करेंगे तो यही **वरण मापपर मी** पहुँगे।

राजा-मनवाहा भविष्य बतानेवाले बाह्यागुका आशीर्वाद सिरमाथे। [दासीके साथ मदिरा पिए हुए रानी इरावती झाती हैं।] हरावती — हञ्जे एिउएए ! सुलानि बहुतो नदो किल इत्यामजरास्त विसेसमण्डरां ति । स्वि सची एसी लोक्सचा । ( चेटि निपुरिएके ! प्राणीमि बहुत्यो मदः किल स्त्रीजनस्य विशेष-मण्डनिति। प्रिप सस्य एप लोकदादः ।

निपुणिका — पदमं लोकवाक्रो एव्य प्रजासची संबुत्तो । (प्रवमं लोकवाद एवाय सस्यः संबुतः । )

इरावती—सनं मधि सिरुहिए। कहेहि कुतो बाँए। भौगमितव्यं दोलाघरं पढमं नदो मट्टाए वैलि। (धलं मधि स्मेहेन। कथय कुत इरतीमवगन्तव्यं दोलागृहं प्रदमं गतो भर्ती व वैति।)

निपुशिका-भट्टिसीए चिक्रण्डवादो पराचादो । ( मट्टिस्या चलण्डतास्त्रसायात् । )

इरावती — झलं सेवाए । मज्भस्यवं परिगाहिझ भएगाहि । ( प्रलं सेवया । मध्यस्थतां परिगृह्य भएग । )

निपुणिका— बसप्तोस्सबुबाग्रस्थलोलुबेस ग्रज्जगोदनेस कहिन्नं तुवरबु भट्टिसी ति । ( बसप्तोस्सबोपायनलोलुपेनायंगोतमेन कवितं त्वरना मट्टिनीति । )

इरावती—[ धवस्थानहां परिक्रम्प । ] हरूको ! मदेश किलाधमारणं प्रसाश याज्यनसस्य इंसस्य हिष्मणं तुवरेवि । चलाशा उरए श्याह प्रसरिता । (चेटि ! मदेन क्लाम्ययानमारमाननार्य-पुत्रस्य दर्शने हृदयं त्वरयित चरशो पुत्रनं मम असरतः । )

निपुशिका-एां संपत्ते मह बोलाघरं। ( नन् सश्रप्ते स्वो दोलागृहम्।)

इरावती—िराउरिएए ! घरजञ्ज्ञो एस्य एा बीसिंड । ( नियुश्चिके ! घार्ययुत्रोऽत्र न हरयते ।) नियुश्चिका—र्स अट्टिसीए घोलोघदु । परिहासस्मित्तनं कॉह वि घरिट्ठेस मनुस्मा

इरावती — निपुग्तिका! मैं बहुत सुनाकरती हूँ कि मदिरापीनेसे स्त्रियाँ बहुत सुन्दर लगने सगती हैं। यह कहावत सच है क्या?

निपूरिणका— पहले तो यह कहाबत ही यो, पर प्राज तो यह बात सच दिलाई दे रही है। इरावती— चल, चल । मूँड्-देक्षो सत कह। प्रच्छा यह बता कि यह पता कैसे चले कि स्वासी फूलेवरमें पहुँच गए हैं या नहीं।

निपुश्चिका--- बापका धलंड प्रेम ही यह बता रहा है।

इरावती--- ठकुरमुहाती रहने दो । लल्लो-चप्पो खोड़कर सच-सच बता ।

निपुरिएका — वसन्तीरसवकी पूजाकी भेट पानेके स्रोभी ग्रायं गौतमने यह कहलाया है कि देवीको फ्रटपट मेज दो।

इरावती -- [ मदनें फूमकर घूमती हुई ] दासी ! मद इतना चढ़ गया है कि सार्यपुत्रकों देखनेकी प्रकुषाहट होनेपर मी मेरे पैर प्राणे नहीं बढ़ रहे हैं।

निपुश्चिका-सीजिए, मूलेघरमें तो धाप पहुँच गई।

इरावती—धरी निपुशिका! बायंपुत्र तो यहाँ कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं।

निपुणिका-ध्यानसे देखिए स्वामिनी ! धापसे ठिठोली करने के लिये स्वामी यहाँ कहीं

होक्कं । वक्ते वि विश्वहमुलदापरिविकातं मतोम्रसितापनुषं पवितालो । ( नतु प्रकृिण्यवर्षो-क्यसु । वरितृससित्तिसं कुत्राप्यहस्टेन वर्ता प्रवितव्यम् । द्वादासपि व्रियहमुखदावरिक्रिप्यक्तेकेके साप्ट्रकं प्रवितायः । )

इरावती-सह। (तथा।)

निपुश्चिका — [विलोश्य ] सालोसङ्ग भट्टिशो चूबङ्कुरं विविश्यान्तीर्स विपीलिसाहि वैक्ति । ( सवलोकशन् बट्टिनो चूलाङ्कुर विविज्यस्योः विपीलिकाभिदेष्टन् । )

इरावती - कहं विश्व एवं। (कथमिवेदम्।)

निपृत्तिका — एसा स्रतोक्षपाव वण्डाकाए मालविकाए वज्तावितका चलतालंकार तिष्ण्य वि । ( एवाशोकपाटवण्डायाया मानविकाया उकुनावितका चरतावज्ञार निवंतविति । )

इवारती—[ बाङ्कां क्रायत्वा ] सभूमी इस्रं मालविकास् ! कहं एत्व तङ्कोतः । ( सनूमिरियं मालविकायाः । कथमन्न तकंगिस । )

िन्द्रिणुका — नक्क नि बोकापरिक्रमीसवाए सच्चयकलाचे बेबीए क्सोकवोहकाहिमारे जन्मिया एएउनीत । प्रप्ताहा कहुं वेबी सधं यारिक्षमुद्धारुष्ठा परिक्राएस्स प्रव्यक्कास्टिन्स्म । ( कर्षयानि रोकापरिक्ष्वा चरववरणाया देव्याऽचीकरोहराधिकारे पालविका निवृक्तील । यन्यवा कर्ष वेदी स्वय वारित पुरप्तान परिवनस्वास्त्रकुतस्वातः ।

इरावती — महती क्लु से संभावत्या । ( महती खत्वस्याः संमावना ।) निपुत्तिका -- कि ए प्रक्रिसेश्विवि भट्टा । ( कि नान्त्रिक्यते भर्ता । )

खिये बैठे होंगे। बाइए, हम लोगभी प्रियंगुके लता-मंडपमें चलकर प्रशोकके तले परवरकी पटियापर बैठें।

इरावती---ठीक है।

निपुणिका—[देखकर] देखिए तो स्वामिनी ! हम वर्षी भी भापकी कॉवर्ज दूँहने भीर काट निवा वीटियोंने ।

इरावती—कसे दे?

निपुत्तिका—देखिए न । यहाँ बकुलावितका, प्रशोककी स्थाया में बैठी हुई मालविकाके वैद रैंग रही है ।

इरावती---[कुछ सन्देह करके] माणविका तो इघर धाने नहीं पासी, धान सभा बात हो कई है ?

निपुरिशका — मैं समक्षती हैं कि क्रूलेपरसे गिर जानेके कारण महारानीके देरीमें चोट वा कई हैं इसिये बचोकके कुलके जिसे उसकर बात भारतेका काम मामविकाकी ही डोचा बचा होगा । नहीं तो नवा महारानी कभी अपने वेरके विश्वुप उतारकर सपनी दाखियों को पहचके जिसे समा दे दकती हैं?

हरावती--हाँ, हो न हो वही बात है। निपुरिएका--तो क्या बहाराथको न देविक्सा ? इरावती—ह्ना छ ने चलला प्रण्डां पनदृत्ति । सदो संविधारेदि । मालिङ्कास्त वाव सन्तं गीमस्तं । [ मालिङ्कां निर्वर्ण । निरूपारसगतम् । ] ठालुं क्षु कादरं से हिस्सा । ( सिंक्ष ! न मैं चरणावस्यतः प्रजर्ते । सदो मा विकारयति । धाविङ्कतस्य तावदस्तं गनिष्यामि । स्याने क्षणु कातरं में हृदयम् । )

बंकुलाबिका — मालविकार्य चरण दशयन्ती । ] स्रवि रोग्रवि दे रामरेहाविष्णासो । ( अपि रोग्रते ते रागरेलाविज्यासः । )

मालविका — हला ! प्रतरण चलएं ति लज्जेपि एं पसंसित्तं । केस पसाहराकलाए प्रहिसी-वासि । ( सन्ति ! प्रारमनश्ररण इति लज्जे एनं प्रशंसितुम् । केन प्रसाधनकलायामजिनीतासि । )

बकुलाविसका — एरेथ वसु भस्तुरा सीसिन्हि । ( प्रत्र खलु भर्तुः शिष्यास्मि । )

विदूषकः -- मुंबरेहि बाव एवं गुरुवविकारणाए । (त्वरय तावदेनां गुरुविकारणाये ।)

मालविका—विद्विधारणगिक्ववासि । (दिष्ट्यानगिवतासि ।)

बहुनाविनका — उबदेताखुरूवा चलाएं। लिम्मिप्र धावज बाव गर्थिवा अविसर्ध । [ रागं विजीवगारमगतम् ] हत्त सिद्धी में दर्यमे । [ प्रकाशम् ] सिह् युद्धस्त वे चलाएस्स धवसियो राम्नसिक्षेत्रवेषा । क्षेत्रं शुहुनावदो लम्भद्रदेश्यो । महुवा पवादं एदं ठाएं। ( उपदेवानुक्यो परिणी सक्वत्राञ्च तावद्गविता मविष्यामि । हत्तं सिद्धी में दर्यः। सिक्ष एकस्य ते चराएस्यावीसतो रागनिक्षेतः । केवलं मुक्षमावतो सम्मयितव्यः । मध्यमा प्रवातमेतस्स्थानम् । )

राजा---सिंखे पश्य ।

## ब्राद्रलिककमस्याश्वरणं ग्रुखमारुतेन शोपितुम् ।

इरावती---सबी, मेरे पैर हो मागे नहीं बढ़ रहे हैं। इधर मद भी मुक्ते बेहाल किए डाल रहा है, पर मेरे मनमें जो खटका बैठ गया है, वह तो मिटाना हो होगा।[मालबिकाकी वेषकर भीर समक्रकर मन ही मन ] उन्हीं सब बातोंसे तो मेरा जी जल जाता है।

बकुलाविका---[मालविकाको उसका रैंगा हुआ पैर विखलाती है।] कहो महावरकी रेंगाई तुम्मे मण्डी लगी?

मालविका — सक्षी ! प्रपने पैरकी प्रशंसा करते मुक्के साथ सगती है पर यह तो बतायों कि इतनी बढ़िया सिगारकी कसा तुन्हें सिखाई है किसने ?

बकुलावलिका--- भरी ! यह कला तो मैंने स्वयं महाराजसे सीसी है।

विदूषक -- जाइए जाइए, ऋपटकर इससे गुरुदक्षिए। तो मौग लीजिए।

मालविका---वड़ी भागवान हो कि इतनेपर भी तुम्हें प्रश्निमान आहू तक नहीं गया है।

बहुलाविकान -- पर मैंने को हुन्छ सीला है वेंग्री कता दिखनाने के योग्य तुम्हारे दराए पास को मुक्ते सवस्य समिमान हो रहा है। [रॅगाईको देखकर नहीं सन ] वाह साल होते में पर समिशन सच्चा हुमा है। [मक्ट] को स्की! तुम्हारा एक पर तो रेग स्था है सब वहें मूंहसे पूर्ककर मुखाना भर रह गया है, पर यहाँ तो बयार भी चल रही है।

राजा-देखी मित्र ! गीले महावरसे रीये हुए इसके पैरको मृहकी फूँकसे सुखाकर इसकी

```
प्रतिपन्नः प्रथमतरः संप्रति सेवावकाशो मे ॥१३॥
    बिदूबक:-- कूदो दे ब्राष्ट्रसद्यो । एवं भवदा चिर्क्कमेग् प्राण्ट्रभविदव्यं । ( कूतस्तेऽनुसय: ।
एताबद्भवता चिरक्रमेशानुभवितव्यम् । )
    बकुलावलिका -- सिंह ! अठए। सत्तपत्तं विद्र सोहवि दे चलएां । सञ्चहा भन्तुगो झक्कुपरिव-
दिल्ली होहि। ( सिल घरण गतपत्रमिव शोभते ते चरणम् । सर्वया भर्तरकूपरिवर्तिनी भव ! )
                           [इरावती निपृश्चिकामवेक्षते । ]
    राजा — मनेयमाशीः ।
    मालविका-हला मा अवप्राणीयं मन्तेहि । ( सिंख मा प्रवचनीयं मन्त्रयस्य । )
    बकुलावितका -- मन्तद्रबञ्चं एवव मन्तिदं मए । ( मन्त्रयितव्यमेव मन्त्रितं मया । )
    मालविका-पिमा क्लु महंतव। (प्रिया खल्बह्तव।)
    वक्लावलिका--- ए। केवल महा (न केवल ममा)
    मालविका-कस्स वा भ्रण्यास्स । (कस्य वान्यस्य । )
    बक्लावलिका--पुरोसु बहिए।वेसिसो भलुसो वि । ( गुरोविकिमिनिवेशिनो भतुरिप । )
    मालविका--प्रालिमं मन्तेसि । एद एव्व मइ रात्यि । ( प्रलीक मन्त्रयसे । एतदेव मयि
नास्ति । )
    बकुलावलिका-सर्व तुइ रात्य । भसुराो किसेसु सुन्दरपाण्डरेसु दीसइ श्रंगेसु । ( सत्यं
स्वयि नास्ति । भर्तः कृशेषु सुन्दरपाण्डुरेषु दृश्यतेऽङ्गेषु । )
    निवृश्चिका-पढमं गरिषदं विम हवासए उत्तर । ( प्रथमं गश्चितमिव हताशाया उत्तरम् । )
सेवा करनेका यह सबसे भ्रच्छा भवसर मेरे हाथ लगा है ।।१३।।
    बिदूषक - तो पछताते क्यो हैं ? मापको बहुत दिनोतक ऐसी सेवा करनेको मिलेगी।
    बकुनाविनिका-भरी सखी! तेरा पैर तो नान कमलके समान खिला पड़ रहा है। मैं तो
मनाती हुँ कि तूसदा महाराजकी गोदमे ही लेटी रहे।
                      [इरावतो निपूर्णिकाकी भीर देखती है।]
    राजा-मैं भी यही धार्शार्वाद देता हैं।
  · मालविका -- सखी ! ऐसी बे-सिरपैरकी बातें न कहा करो ।
    बकुलाविका--जो कहना चाहिए वही तो मैं कह रही है।
    मालविका—मैं तुम्हारी प्यारी हूँ न ? इसी खिये।
    बक्लावलिका-केवल मेरी ही नही।
    मालविका -- भौर दूसरे किसीकी।
   बकुलावितका—तेरे गुलोंपर रीभे हुए महाराजकी भी।
   मालविका-तू भूठ कहती है। मुफार उनका तनिक भी प्रेम नहीं है।
   बकुलावलिका -- हाँ सवमुव तुमपर तो नही, पर महाराजके दुवंल, पीले सुन्दर अंगींपर वह
प्रेम भवस्य दिलाई देता है।
    निपुणिका-इस खोटीने एंसा उत्तर दिया है मानों पहलेसे ही सोचे बैठी हो।
```

बङ्गलावतिका — सञ्चराक्षा सञ्चरापृष्ठा परिविश्वतन्त्रो ति सुझरानस्रत्यं पनास्पीकरेहि । (बनुरागीऽनुरागेस परीक्षितन्त्र इति सुजनवचनं प्रमासाकृदः।)

माखविका-- कि धलागी खुन्देख मन्तेसि (किमात्मनश्खन्देन मन्द्रयसि ।)

बकुलाविका--एहि एहि। अल्एो क्षु एवाई पराधनिवुलाई अक्खराई बलन्तरि-वाई।(नहि नहि। अर्तुः खल्वेतानि प्रसायप्रदुनान्यक्षराणि वक्त्रान्तरितानि।)

मालविका—हला ! वेवीं चन्तिकारण में हिसको चिस्सत्ति । (स्रवि ! देवीं चिस्तियस्था व में हुक्य विश्वतिति ।

बकुवावितिका—मुद्धे ! अमरसंवादो अविस्तिवि लि वसन्ताववारसञ्चल्सं कि सा चूनणसबो कोर्बसिवण्यो । (मुग्धे ! अमरसंवादो अविकातीति वसन्तावतारसर्वस्व कि न चूतप्रसयोऽवर्तसि-तथ्यः ।)

मालविका—सुमंबाव बुज्जावे गण्छतस्त सहायिरणी होहि। (त्वंतावद् दुर्जाते ! गज्छतः सहायिनी मव।)

वकुलावितका—विमहसुरही बडलावितमा वसु ग्रहं। (विमर्दसुरिभवंकुलावितका सल्वहसू।)

राजा-साधु बकुलावलिके साधु ।

मावज्ञानानन्तरं प्रस्तुतेन प्रत्याख्याने दत्तयुक्तोत्तरेशा । वाक्येनेयं स्थापिता स्वे निदेशे स्थाने प्राशाः कामिनां दृत्यधीनाः ॥१४॥

बकुखाविका—- प्रच्छा सज्जनोंकी एक बात तो तुम मान लो कि प्रेमकी परीक्षा प्रेमसे ही होती हैं।

मालविका—क्यायह सब भ्रपने मनसे गढ़ती जा रही हो ?

बकुलाविकिका—नहीं प्रपने मनसे नहीं। ये प्रेमभरे कोमल श्रक्षर स्वयं महाराजने श्रपने मुँहले कहे हैं।

भावविका —पर सबी ! उधर महारानीका व्यवहाद देखती हूँ तो सारी आशा ठंडी पड़ बाती है।

बकुलाविकता—म्रारी पगक्षी ! क्या औरोंके डरसे लोग मपने कानोंमें वसन्तकी रानी वनी हुई मामकी मंजरीको पहने ही नहीं ?

मालविका --- मुक्तपर कोई बिपदा भावे तो तुम मुक्ते छोड़ न देना।

वकुलाविकिका—प्राप्ती मेरा तो नाम ही वकुलाविका है। मैं तो जितनी ही प्रविक सबली जाऊँगी उतनी ही प्रविक गन्य दूँगी।

राजा—बाह री बकुतालखिका बाह—इस समय इसके मनकी ठीक ठीक पाह ले लेनेपर जो मेरे प्रेमका प्रस्ताव करके धौर इसके नहीं नहीं करनेपर भी इसे जोड़-टोड़का उत्तर दैकर को तुमने इसे पहा कर लिया है इससे मुक्ते विश्वास हो गया कि सचमुच प्रेमियोंके प्रास्त्र वृतियोंकी ही मुद्रोमें रहते हैं ॥ १४॥ इरावती—हुट्ये ! पेश्व कारिवं एव्य वज्ञलावित्रमण् एवस्सि पवं नालविद्रमण् । (सिन्ध । पश्य कारितमेव बकुलाविलक्षयैतस्मिन्यरं नालविक्रमणः ।)

निपुश्चिका — अद्विश्चि ! भ्रहिमारस्स उड्डो उवदेसो । (भट्टिनि । भ्रधिकारस्योचित उप-देश: ।)

इरावती—ठाएं क्खु संकिबं में हिम्ममं। गहीदत्वा म्राएन्तरं चिन्तइस्सं। (स्थाने खलु शक्दिं में हृदयम्। गृहीतार्थानन्तर (चन्तविश्वामि।)

बकुलावितिका—एसी दुरीयो वि दे शिल्कुतपरिकम्मा चलायो। जाव एरं समूजरं करैवि। [इति नाट्यंन पुरस्वाकमानुष्यः] हला! उट्टेहि। स्रतोसन्तिमासदस्य देवीए शिक्षीसं सम्बन्धिद्व। (एप दितीयोऽपित निर्तृत्तपरिकर्मा चरणः। वाददेनं सनुपुरं करोमि। हला उत्तिष्ठ। स्वोकदिकाशियक्त देव्या नियोगमन्तिष्ठ।)

#### [उभे उत्तिष्ठतः।]

हरावती--बुदो देवीए लिफोफो। होतु वार्रिंग। (श्रृनी देव्या नियोगः भवस्थिदानीम्।) बकुतावतिका--एसी जवारूबरामो जमभोभवस्थमो पुरदो दे बहुद। (एव जपारूढराग जपभोगतमः पुरतस्ते वर्तते।)

मालविका — [सहर्षम्] कि भट्टा। (कि भर्ता।)

वकुलाविका— [सस्मितम्।] एां दाव भेट्टा। एसो प्रसोधसाहावसम्बा पल्लब-कुच्छमो। क्षोदेसेहि एां। (न तावद्भर्ता। एपोऽशोक्शासावनम्बीपल्लवगुच्छः। ब्रवतसर्यनम्।)

[मालविका विषादं नाटयति ।]

विदूषकः --सुदं भवदा । (श्रुत भवता ।)

इरावती —देख सखी ! मालविकाको इतना सम्मान इस बकुलाविकाने ही दिलाया है। निपुरिगुका —स्वामिनी । इसे जैसा सिखाया गया होगा वैसा ही तो कर रही है।

इरावती—मुक्ते जो खटकांचा यह सब सब ही निकला। सब बातोंका ठोक-ठोक स्यौरा लेकर मैं इसका उपाय सोचूँगी।

बकुलाविलिका—लो, तुम्हारा दूखरा पैर भी रेंग गया। लाघो इसमें भी बिखुए पहला दूँ। [दोनों बिखुए पहलानेका नाट्य करती है।] धव उठो सखी ! महारानीने ध्रदोकके फूलनेके लिये जो काम नुम्हें सौंपा है वह पूरा कर डालो [दोनों उठ जड़ी होती हैं।]

इरावती---तुमने महारानीका काम सुन लिया न ! ग्रच्छा इसे हो जाने दो ।

बकुलावलिका—सो, यह राग-रंगसे भरा घोर प्रानन्द लूटने-योग्य तुम्हारे <mark>घागे ही तो है ।</mark> मालविका—[प्रसन्त होकर] कौन महाराज ?

बकुलाविलिका — [मुसकुराकर] घरे महाराज नहीं ! यह ध्रधोककी शासामें सटकनेवाले पत्तोंका गुच्छा ! थो इसे कानोंपर सजा लो।

[माचविका दुखी होती है।]

विदूषक—सुना द्यापने ।

राजा-संखे । पर्याप्तमेताबता कामिनाम् ।

श्रनातुरोरकपिठतयोः प्रसिद्धणता समागमेनापि रतिर्न मां प्रति । परस्परप्राप्तिनिराशयोर्वरं शरीरनाशोऽपि समानुरागयोः ॥१५॥ (मानविका रचिववस्नवावतंता पादमकोकाय महिलोति ।)

राजा--वयस्य।

श्रादाय कर्षकिसल्लयमस्मादियमत्र चरणमर्पयति । उमयोः सदृशविनिमयादात्मानं विश्वतं मन्ये ॥१६॥

बकुतावितिका—हता ! सिविदे देसी । सिप्तुसी प्रसंस्तामी जड्ड कुतुमीक्सेदमन्यरी सदे को दे बसरासङ्कारं लिम्भिया । (सिल नास्ति ते दोवः । निर्मुसीध्यमशोको यदि कुसुमोद्भेदमन्यरो अवेत् यस्तेचरसासर्कार सञ्चा ।)

राजा---

श्रनेन तनुमध्या मुखरन्पुराराविणा नवाम्बुरुहकोमलेन चरणेन संमावितः। श्रशोक यदि सद्य एव मुक्कुलैर्न संपत्स्यसे वृथा वहसि दोहदं ललितकामिसाधारणम् ॥१७॥ सर्वे । क्कानसरत्युकंकं श्रवेष्टिमण्डामि ॥

राजा — नित्र ! प्रेमियों के लिये इतना भी बहुत है। देखों ! जहां एक मिलनके लिये ब्याकुल हो और दूसरा मिलना हो न चाहता हो वहां उनका मिलना न मिलना बरावर है। पर जहाँ दोनों मिलनके लिये मधीर हों और दोनों एक दूसरेके मिलनेते हाथ यो बैठे हों वही प्राटा भी देदेना पढ़े तो बरा नहीं हैं। १९४।।

[मालविका पत्तोंका गुच्छा कानपर खटकाकर ब्रशोकपर लात जमाती है।]

राजा—मित्र ! देको इसने धपने कार्नोपर सजानेके शिये जो घशोकसे पर्से सिए हो उसके बदलेमें इसने घपना पर्सो-जेखा करण भी उसे मेंटमें दे दिया । इन दोनोंने एक जेसी क्लुका परका-बदका करके मुक्ते तो सन्त्रुपत्र कहीका न छोड़ा नथोंकि धन में इसने इस प्रकार प्रेमकी क्लुमोंकी घदना-बदनी केंसे कर पार्टना ॥१६॥

बकुलाविका—सली ! यवि तुम्हारे चरणोंकी पूजा पाकर भी यह मधोक न फूले तो इसमें तुम्हें दोष नहीं लगेगा वरन मधोक ही निकम्मा समका जायगा।

राजा— इस पतली कमरवाली सुन्दरीका जो नये कमलके समान कोमल चरण विद्वायों की फंकारसे गूँव रहा है, उससे सादर पाकर भी यदि तुममें कलियों न फूट माई तो मैं यही समर्भूगा कि सुन्दरीकी लातसे फूल उठनेकी जो चाह मस्त प्रेमियों के मनमें होती है वह तुन्हारे मनमे व्यवं ही उस्पन्न हुई ।।१७।। मित्र ! हम सोगोंकी कोई बात चले तो हम मी साथे वह चलें।

विदूषक:--एहि । एां परिहासद्दस्सं । (एहि एना परिहासियब्यामि ।)

डिभी प्रवेशंक्रतः।

निपुरिएका — महिरिए भहिरिए । महा एस्य पश्चिति । (यद्विनि सहिनि । नदौऽत्र प्रश्चिपति ।) इरावती — इवं सम पद्म में शिक्तवं हिष्मएए। । (एतन्यम प्रथमं विन्ततं हृदयेन)

विदूतक:-[उपेल्य] भीवि । बुलं साम बलहोवि पिषवमस्ती प्रायं बलोभी स्त्रं वामपावेस ताबिवं । (मवति । मुक्तं नाम धक्रभवित प्रिवयस्योऽसमशोको ननु वामपावेन ताबियतुम् ।)

उमे-[ससंभ्रमम्] सन्हो भट्टा । (महो मर्ता ।)

विद्यक—चउलावलिए । गहीरत्वाए तुइ भ्रतहोवी ईरिसं भवितामं करन्ती कील एरं शिवारिया । (बहुलावलिके ! गृहीतार्वया स्वयात्रभवतीहरामवित्यं कुर्वन्ती कस्यान्न निवारिता ।)

[मालविका भयं रूपयति।]

निपुरिएका—भट्टिस्प पेक्सा किंपडरां सब्दागोदमेखा (मर्ट्टिन ! पदय । किंप्रवृक्तमार्थ-गीतमेन ।)

इरावती-कहं क्लु बहाबन्यू प्रम्णहा जीविस्सवि । (कथ सल् बहाबन्युरन्यवा जीविष्यति ।)

बकुमाविका — प्रका ! एसा वेबीए लिपोधं प्रश्नुबिद्धि । एवस्सि प्रविद्धमे परवदी दर्भ । पसीबदु भट्टा । (पार्थ ! एवा देश्या नियोगमनुतिक्ठित । एतस्मिन्नतिकमे परवतीयम् । प्रधीवतु भती ।) [इत्यासमा सहैनां प्रशिवातयित ।]

विदूषक --- आइए। मैं इसे जरा छेड़ता हूँ न।

[दोनों धानै बढते हैं।]

निपुश्चिका-स्वाबिनी ! स्वामिनी ! महाराज भा रहे हैं।

इरावती -- यह तो मैं पहले ही ताड गई थी

विद्यक---[वास जाकर] कहिए देवी ! स्था हमारे प्यारे मित्र सशीकपर सपनी बाई साख जनाकर सापने कोई सच्छा काम किया है ?

दोनों — [घबराकर] छरे! महाराज!

विद्वयक—नयों बकुलाविकिका ! सब-कुछ जान-बूक्तकर की सुमने इन्हें ऐसी दिठाई करनेचे रोका क्यो नहीं ?

[मालविका डरनेका नाट्य करती है।]

निपुश्चिका---स्वामिनी ! भ्रापने भ्रायं गीतमकी चाल देखी ? इरावती --ऐसा न करे तो इस बेंमनीटेका पेट कीसे पेले ।

बकुका विका - भायं । यह महारानीकी आज्ञाका पालन ही हो रहा है। इसीकिये अहं ऐसी डिटाई करनेमें परवल थी। महाराज क्षमा करें।

[बपने साथ मालविकाको मी उनके पैरीमें मुकाती है।]

```
राजा—क्येजनगराणाति । उत्तिष्ठ भन्ने । [ हस्तेन गृहीस्वैनामुख्याययित । ]
विद्रावकः— बुण्याद वेषी एत्यथाराष्ट्रवस्था । ( युण्यते वेष्यत्र मानयितस्था । )
राजा—[ विद्वस्य ]
```

किसलयमृदोर्बिलासिनि कठिने निहतस्य पादपस्कन्धे । चरखस्य न ते वाधा संत्रति वामोक वामस्य ॥१८॥

[ मालविका लज्जा नाटयति । ] इरावती — महो त्यवर्णावकप्यहिमम् भज्जजतो । (महो नवनीतकस्पहृदय मार्यपुत्रः । )

मालविका—बउलाविलए । एहि । ब्रख्यद्विषं ब्रस्ताः शिक्षोधां देवीए शिवेदेन्ह । ( बकुकाविलिके ! एहि । ब्रनुष्ठितपात्मनी नियोगं देव्यं निवेदयावः । )

वकुलावसिकाः—विष्णावेहि भट्टारं विसन्तेहि सि । ( विज्ञापय भर्तारं विसर्जयेति । ) राजा —भक्ने यास्यसि । मम ताबद्वत्यन्नावसरमधित्वं व्ययतायु ।

बकुलाविकता— स्रविद्या सुराहि। स्नास्टवेदु भट्टा। (स्वहिता शृराषु। साझापयनु भर्ता।)

राजा—

ष्ट्रतिपुष्पमयमपि जनो बध्नाति न तादृशं चिरात्प्रभृति । स्पर्शामृतेन पूरय दोहदमस्याप्यनन्यरुचैः ॥१६॥

राजा—धच्छा, यह बात है तो कोई दोष नहीं। उठो चद्रे [हायसे पकड़कर मालविकाको उठाता है।]

विदूषक -- ठीक है, महारानीकी बात तो माननी ही चाहिए थी।

राजा — [रेखकर] क्यों विसासिनी! सुम्हारा यह पत्तोंके समान कोमल बाँबी पैर खखोकपर जगनेसे कहीं दुखने तो नहीं लगा है ?।।१८।।

[ मालविका लजानेका नाट्य करती है। ]

इरावती—बाह, इस समय पायंपुत्रका हृदय मक्कानके समान कोमल बन गया है। मालविका—धाषो बकुकाविकिता ! महारानीको सूचना दे बावें कि पापकी पाला पूरी कर दी गई है।

राजा— देखो सुन्दरी! बहुत दिनोंसे इसी बचोकके समान ही मुक्तमें भी धीरजके फूक नहीं भारहे हैं। इसेविये तुन्हें झीड़कर भीर किसीसे प्रेम न करनेवाले मुक्त सेवकके मनको साथ भी सपने स्पर्धका प्रमुत दिलाकर प्राच तुम पूरी कर दो ॥१६॥ हरावती---[सहसोपसृत्व] पूरेहि पूरोह । धसोधो कुछुनं स संसेदि । मन्नं उस पुण्कदि एवन । ( पूरव पूरव । मन्नोक: कुसुमं न दर्शयति । मनं पुत्र: पुष्पस्येव । )

[ सर्वे इरावतीं ह्यूग संभ्रान्ताः । ]

राजा---[ भ्रपवार्य ] वयस्य । का प्रतिपत्तिरत्र ।

विद्यक:-- किं ध्रम्णं। जङ्काबलं एव्यः। (किमन्यत्। जङ्काबलमेवः।)

इरावतो — बडलावलिए । तुए साहु उबक्कमं । वारिंग सफलव्यत्यं करेहि प्रवचनतं । ( बकुलावलिके । त्वया साध्यकान्तम् इदानीं सफलाम्यायनं कृदायपुत्रम् । )

उभे-पसीबदु भट्टिली। काम्रो धम्हे भनुगो पलम्परिग्गहस्स। (प्रसीदतु मट्टिनी।के

भावां मर्तुः प्रशायपरिग्रहस्य । ) [ इति निष्कान्ते । ]

इरावती — श्रविस्तत्तत्वोद्धा पुरिता । श्रन्तत्वो कञ्चलक्क्यलं पमायोकरिप्त प्राविश्वताए बाह-बल्योकराहोदिबन्ताए विश्व हरियोए एवं स्व विष्णावं मए । ( श्रविश्वसनीयाः पुरुवाः । श्रारमनो कञ्चनावचनं प्रमायोक्तस्याक्षन्त्रया व्यावजनगोतग्रहोतिचन्त्येव हरिय्येनन्न विज्ञात मया । )

विद्वक:— [ जनान्तिकम् ] भो पांडवक्जीहे किपि उत्तरम् । कम्मगहोदेश वि कुम्भीलएस् संविष्ठेष्ठे सिक्ति प्रोम्मि ति वत्तर्य होदि । ( भो प्रतिपद्यस्य किमप्युत्तरम् । कर्मगृहीतेनापि कुम्भीलकेन संविच्छेदे शिक्षिताऽस्मीति वक्तस्य भवति । )

राजा — सुन्वरि ! न मे मालविकया कश्चिवर्षः । मया त्वं चिरयसीति यथाकर्षश्विदात्मा विनोदितः ।

इरावतो — [सहसाधागे बढकर ] हाँ हाँ पूरी करो, पूरी करो । घशोकमें घणी फूल नहीं धाए हैं पर ये तो घणीसे फूले जा रहे हैं।

[इरावतीको देखकर सब घवरा जाते हैं।]

राजा---[ धलग ] कही मित्र ! धद क्या किया जाय।

विदूषक—भौर क्या किया जायगा ! चलिए पैरोंका सहारा लिया जाय (भाग चला बाय ।)

इरावती — क्योरी बकुसाविका ! यह तुने प्रच्छा काम लिया है ? जा, ग्रब कर न धार्य-पुत्रकी साथ पूरी !

दोनों—कोघन की जिए महारानी! मलाइस कौन होती हैं महाराजकी साघपूरी करनेवाती। [दोनों चली जाती हैं।]

इरायती—समप्रम पुरुषोंका कोई विश्वास नहीं है। मैं क्या जानती ची कि जैसे क्यायोंके शीत सुनकर हरिसी सब सुप-बुध कोकर जासमें फैंस बातों है बैसे ही मैं भी इनकी चिक्कनी-चुराड़ी बातोंगर विश्वास करके इनके फल्टेमें फैंस बार्जेगी।

विद्वक — [ मलग ] मजी, कुछ तो बात बताइए। चोरी करते हुए पकड़ा हुमा चोर मी यह कह देता है कि मैं चोरी करनेके लिये संघ नहीं लगा रहा था वरतृ यह देखना चाहता वा कि मैंने मीत फोड़नेकी विद्या ठोक-ठीक सीख पाई है या नहीं।

राजा--- सुन्दरी ! मालविकासे हमें क्या लेना-देना है। तुम्हारे बानेमें देर हो रही की इसकिये कोड़ा बहुत जी बहला रहे थे। इरावती—विश्तसत्त्वीघोति । स्तु मए विष्णार्थ ईरिसं विलोबबुत्तन्तं धण्यज्ञेत्रस्य उवलद्ध त्ति । धष्यकृतु बुक्तमाइस्वीए एववं सा करोप्रदि । (विश्वसतीयोऽति । न मया विज्ञातईहस विनोबबुत्तान्त्रप्रायंपुत्रेस्त्रीपलम्ब इति । धन्यसा दुःबंभागिन्यंत्रं न क्रियते ।)

विद्यपक: — मा बाब धालभोदो बन्धिक्यएस्स उवरोहं करेहि । समाविद्दटेख देवीए परिचारिद्दिक्साज्यलेन संकहाित जह बारीधित एस्य तुमं एक्य वसार्ख । (मा ताबदणजबतो सिक्तिक्यस्थोपरोधं कुर । समीवृद्धनेन देव्याः परिचारिस्त्रीजनेन संक्वाित यदि वार्यते सम्बन्धने प्रमास्यम् ।

इरावती — एां संकहा एगम होडु। किति बत्ताएां बाधानदृस्सं । ( ननु संकथा नाम भवतु । किमिरवात्मानमायासविष्यामि [ इति रुषा प्रस्थिता । ]

राजा-[ बनुसरतृ । ] प्रसीवतु भवती ।

[इरावती रक्षनासंवारितचरसमा क्रजस्येव ।]

राजा—सुन्दरि ! न शोभते प्रस्पयिनि कने निरपेक्षता । इरावती—सठ । भविस्ससस्पोमहिषमोत्ति । ( सठ । भविष्यसनीयहृदयोऽसि । ] राजा—

शठ इति मयि ताबदस्तु ते परिचयवत्यवधीरसा प्रिये। चरसप्रिततया न चरिड! तां विस्रजसि मेखलयापि याचिता ॥२०॥

इरावती—इसं पि हवाला तुमं एक्व माग्रसरित । ( इयमपि हताशा त्वामेवानुसरित । ) [इति रक्षनामादाय राजानं ताडीयत्मिन्छति । ]

इरावती--- थी हां ! बड़े सच्चे हैं झाप ! मैं नहीं जानती थी कि झार्यपुत्रको मन बहलानेके विषे यही वस्तु मिली है, नहीं तो मैं झमाधिन बीचमें पहती ही क्यों !

विद्रयक— देखिए, प्राप महाराजको साधारता जिल्हाचार विकानेसे मत रोकिए। यदि प्राप यह बाहती हैं कि वास घाई हुई महारानीको वासियोंसे भी महाराज बात बीत न करें तो ठीक है, वही सही।

इराबती—प्रकक्षातो होने दीजिए बात-चीत, मैं क्यों प्रपना जी बुलाऊँ! क्रियेमें सरी हुई चली जाती है। ]

राजा-[ पीछे-पीछे जाते हुए ] घरे मान जामी देवी।

[ इरावती पैरमें फेंसी हुई तगड़ीको बसीटती हुई चखनेको होती है।

राजा-सुन्दरी ! अपने व्यारे से कठना तुन्हें शोमा नहीं देता ।

इरावती— घरे ग्रठ! तेरा मुक्ते तनिक भी विश्वास नहीं है।

राजा — तुमने शठ कहकर जो मेरा निरादर किया है, यह तो कोई नई बात नहीं है। पर है चंदी! जब तुम्हारी तबड़ी भी तुम्हारे पैरोंपर पड़कर क्षमा मीग रही है तब भी क्या तुम भिष्मा कोचन खोड़ोगी।।२०।।

क्रावती—को, यह नियोड़ी भी दुम्हारे ही पीछे, जा रही है। [तगड़ी लेकर राजाको मारना चाहती है।] राज्यः -- वयस्य । इयमिरावती ।

बाष्पासारा हेनकाश्रीगुणेन श्रोशीनिम्बादप्युपेबाच्युतेन । चयडी चयडं हन्तुमम्युद्यतायां विद्युहाम्ना सेघराजीव विन्ष्यम् ॥२१॥

इरावती—कि मं एवा भूमो वि सवरतं करेति । (कि मामेव भूयोऽप्यपरादां करोवि । ) राजा—[ सरकानं हस्तमवलन्वयति । ]

अपराधिनि मयि दण्डं संहरसि किष्ठुयतं कुटिलकेशि । वर्धयसि विलसितं त्वं दासजनायाद्य कुप्यसि च ॥२२॥ वर्गवकतकालव । द्वित वावयाः वर्तात । )

इरावती—ए क्षु इमे मालविद्याचलता जा वे हरिसदोह लं पूरविस्सनित । ( न सन्दिमी मालविकाचरणी यो ते हर्षदोहदं पूरिक्यतः ।)

[इति निष्कान्ता सह चेट्या । ]

विदूषक:-- उट्ठेहि झक्तिबप्पसाबोऽसि । ( उत्तिष्ठ । सकृतप्रसादोऽसि । ) राजा---[ उत्यायरावतीमपश्यत् ।] तत्कचं गतैव प्रिया ।

विद्यक:---वशस्त । विद्विषा इनस्त प्रवित्यक्षस्त अप्यत्यक्षा नवा एसा । ता वर्ष सिव्यं सम्बक्ष्माम जाव सङ्कारको रासि विश्वं प्रव्यवङ्कं परिगमस्य स करेवि । ( वयस्य । विट्यानेनावि-नवेनाप्रधनना गतेवा तह्य शोध्रमयक्षमामः यावरङ्कारको राधिमिवानुवक्तं प्रतियमनं न करोति । )

राशा—िमत्र ! प्रौक्षोंने भीनू मरे, कोमके लाल भीर भपने नितान्वोंपरसे सनावरके कारण खूटी हुई करवनीको डोरीसे नुक्रको पीटली हुई यह इरावती, इस समय ऐसी सगरहो है मानो वनी बदली विज्ञ्याचलपर विजली गिराकर उसे फाइने पर उतारू हो गई हो ॥२१॥

इरावती - प्रच्छा ! तो तुम मुक्तपर ही दोष लगाने चले हो ?

राजा—[तमझी सहित हाथ परूड़ लेता है। ] हे पूँचराले वाओं वाली ! तुम मुक्त सपराथ करनेवालेको देव देते-देते दक वर्षों गई ? इस समय मुक्त दासपर जो तुम कोश कर रही हो इसके तुन्हारी योगा स्रोर मी बढ़ गई है।।२२।। तो स्नापने मेरी बात मान स्नो है। [पैरों पर गिरता है।]

इरावती—ये मालविकाके पैर नहीं हैं जो तुम्हारे मनकी साम पूरी कर देंगे। [दासीके साथ चली जाती है। ]

विदूषक -- उठिए ! भाप तो ठन-ठन गोपास ही रह गए।

राजा - [ उठकर इरावतीको न देखकर ] तो क्या प्यारी चली ही गई ?

विह्यक—िमत्र ! अपना बड़ा साम्य ही समक्री कि वे आपकी विठाईवर विशवकर वस्त्र ही । चलो हम लोग भी यहाँ से नी-दी-स्वास्त्र हो आये कहीं वे संगल प्रहके समान उस्टी वास-वस्त्रकर फिर दसी राधिगर न लोट आवें। राजा-प्रहो मदनस्य वैषम्यम् ।

मन्ये प्रियाहतमनास्तरयाः प्रश्चिपातलङ्कनं सेवाम् । एवं हि प्रश्चयवती सा सक्यसुपेचितुं कृपिता ॥२३॥

> [इति निष्क्रान्तः सह वयस्येन] इति दृतीयोऽङ्कः

राजा — माह ! प्रेम भी कैंसा कठोर होता है। ऐसे समय जब कि मालविका मेरा मन हर ने गई हो, उस समय मेरे हाय-मेर बोवनेपर भी उसका कठकर चला बाना मच्छा ही हुमा क्योंकि सब तो यह मुक्तते कठ ही बैठी है इसचिये बोड़े दिनों तक तो इस प्रेमिकाले समय एडा ही जा सकता है।।२३॥

> [ग्रपने मित्र विद्वकके साथ चला जाता है।] ।। तीसरा ग्रक समाप्त ।।

# चतुर्थोऽङ्कः

[ततः प्रविश्वति पर्यून्सुको राजा प्रतीहारी च ।] राजा—[धारमगतम्]

> तामाश्रित्य श्रृतिपद्यगतामाशया बद्धम्लः संप्राप्तायां नयनविषयं रूढरागप्रवालः। इस्तस्पर्शेर्मुङ्गलित इव व्यक्तरोमोद्रमत्वा-त्कुवरिकान्तं मनसिजतरुमौ रसञ्चं फलस्य ॥१॥

# [प्रकाशम्] सखेगौतम ।

प्रतोहारी---- अबु जेबु भट्टा। असंस्थिहिंदो गोदमो। (जयतु जयनु अर्ता। असनिहिंदी गौतभः।)

राजा-[भात्मगतम्] याः मालविकावृत्तान्तज्ञानाय मया प्रेषितः ।

विदूषक:--[प्रविष्य] बड्डबु भवं। (वर्षता भवान्।)

राजा - जबसेने । जानीहि तावत्स्य देवीबारिएी सदजवरत्यत्वाहिनोद्यत इति ।

प्रतीहारी-- वं देवी मारिएवेदि । (यहेव प्राज्ञापयित ।) [इति निष्कान्ता ।]

## चौथा अङ्क

[बनमनने-से राजा बाते हैं भीर सायमें प्रतीहारी बाती है।]

राजा-[मन हो मन] सपनी प्यारीके सम्बन्धको बातोसे बढ़ी हुई भाषा ही विश्वको जब है, प्यारीको देखनेसे जगा हुमा प्रेम ही जिसके पत्ते हैं भीर प्यारीके हावके स्पर्धके धरीरचें उठे हुए रॉगर्ट ही जिसके फूल हैं, यह प्रेमका वृक्ष ही मुक्ते उपका मीठा फल भी चल्लावे ॥१॥

इहाजिसके पूल ह, वह प्रमका दूस हा मुक्त उपका माठाफल ना चका [प्रकट] मित्र गौतम !

प्रतिहारी-जय हो, महाराजकी जय हो। गौतमजी यहाँ नहीं हैं।

राजा—[सन ही सन] हाँ, ठीक है। मैंने ही तो उन्हेमालविकाकी टो**ह लेनेके लिये** भेजा है।

विदूषक — [प्राकर] वधाई है ग्रापको ।

राजा—बयसेना! जाओ देसो तो, देवी घारिस्ती श्रपना चोट सगा हुआ पैर सिए कहीं जो बहला रही हैं।

प्रतीहारी—वैसी देवकी भाजा। [चली जाती है।]

राजा-गौतम ! को वृत्तान्तस्तत्रभवत्यास्ते सस्याः ।

विद्वयकः---वो विडालगहीदाए परहृदिखाए । (यो विडालगृहीतायाः परभृतिकायाः ।)

राजा--[सविवादम्] कवमित्र ।

विद्रवकः—सा वयु तवस्तिस्था तए सा पिङ्कलक्कीए सारभाण्यभूधरए गुहाए विधा सिविकसा । (बा सतु तपस्विनी तया पिङ्कलाक्ष्या सारभाण्डभूगृहे गुहायामिव निक्षिप्ता ।)

राजा—ननु मत्संपर्कमुपलस्य ।

विदूषक: -- सह इं। (सव किम्।)

राजा-क एवं विमुक्तोऽस्माकम् येन चण्डीकृता देवी ।

विद्रयक: —मुराषु भवं परिव्याजिमार् मे कहितं। हिस्से किल तत्तहोवी इरावदी व्यक्कतत्वलरां वैवि मुस्तुष्टिक्सा सासदा। (ऋगोतु भवानृ परिवाजिकसा मे कवतिम्। सः किल तत्रभवतीरावती स्वाक्षान्तवरणां देवी मुख्युष्टिकागता।)

राजा--ततस्ततः ।

. विदूरकः — तदो सा देवीए पुण्लिखा। कि छ धोलोइनो बल्लहज्ञाणी ति। ताए उत्तं। नन्दों को उपमारी सं परिकार्ण संकल्तं बल्लहत्तर्यं ल खालोकिकि। (ततः सा देव्या पृष्टा। किन्ववलोकिको बल्लमजन इति। तदोक्तम्। सन्दो व उपचारः सरपरिजने संक्रान्तं बल्लमर्थंन बाग्ते।)

राजा-महो निर्भेदाष्टतेऽपि मालविकायामयमुपन्यासः शक्क्यति ।

राजा-कहो, गौतम ! तुम्हारी सखी मालविकाके क्या समाचार हैं।

विदूषक-वहीं जो बिल्लीके पंजेमें पड़ी हुई कोयलके होते हैं।

राजा-[दूबी होकर] कैसे ?

विद्वयक — वेवारी तपस्विनीको उस पीली घौलवाली ने नीवेके भंडारवाली कालकोठरीमें बन्द कर रक्का है।

राजा-मेरे प्रेमकी बात जाननेके कारण ही उसे बन्द किया होगा।

विदूषक--धीर क्या ?

राजा-ऐसा कीन हमारा वैरी है जिसने देवीको इतना महका दिया है।

विद्रयक—सुनिए! मुम्मसे परिवाजिकाओं कह रही थी कि कल पैरमें चोट आराई हुई देवी वारिस्तिक क्वाल-मंगळ पुछने कराजती नहीं पहेची थी।

रावा--तब-तब ?

विष्यक— त्रव उनसे महारानीने पूत्रा—कहो, प्रियतमसे इषर मेंट हुई को ? इसपर वे बोर्नी— यद उनहें प्रियतम न कहिए ! क्या धाप नहीं जानतीं कि वे सब दासियोंसे प्रेम करने सने हैं ?

राजा—-मच्चिय बात स्रोलकर नहीं कहीं गई, फिर भी जान पड़ता है कि उन्होंने मालविकाको सहय करके ही यह बात कही होगी। विदूषक:—तदो ताए प्रश्नुवान्वज्ञमात्। सा भवतो प्रविश्वरं धन्तरेल परिण्यस्या किया वेषी । (तक्त्तयानुबन्ध्यमाना सा भवतोऽतिमयमन्तरेल परिणतार्था कृता देवी ।)

राजा-अहो बीर्घरोषता तत्रभवत्याः । स्रतः परं कथय ।

विद्वक:--कि प्रवरं । मालविधा बडलाविल्या घ पातालवासं शिपालववीची व्यविद्वनुः व्यवसं शामकरणपात्री विद्य प्रवहीतित । (किमपरम् । मालविका बकुनाविल्का च पाताक्षवार्षः निमलपद्यावरष्टपूर्वपारं नामकन्यके इवानुसवतः ।)

राजा - कच्टं कष्टम ।

मधुरस्वरा परभृता भ्रमरी च विदुद्धचृतसङ्गिन्यौ । कोटरमकालवृष्ट्या प्रवलपुरोवातया गमिते ॥२॥

भ्रप्यत्र कस्यचित्रपक्रमस्य गति : स्यात् ।

विदूषक: -- कहं भवस्ति : जं सारमाध्ययस्वावारिया माहविया देवीए संविद्धा । सह संबुद्धीसमात्रीहियं स्वेरीक्वय स्व मोतस्वा तुए हराता मालविया वदलावलिया स्व सि । (क्यं विच्यति । यस्वारयाध्य गृहश्यापारिता मायविका देवा सदिशा । ममांगुलीयकमुक्तिका-मह्यु- न गोक्तव्या दलावा मालविका बकुनावनिका चेति ।

राजा — [तिःश्वस्य सपरामर्शम् ।] सत्ते । किमत्र कर्तव्यम् | विदूषकः — [विचिन्त्य ] प्रत्यि एत्य उवाधो । (प्रत्यत्रोपायः ।) राजा — क इव ।

विदूषक—इसपर जब उन्होंने बहुत हठ कियातो इरावतीने महारानीके झागे झायका पूरा कच्चा चिट्ठा स्रोलकर रख दिया।

राजा — जान पड़ता है इरावती बहुत कुपित हो गई हैं। ग्रच्छा, फिर क्या हुआ।?

विद्ययक — भीर क्या होना या? मालविका और बकुनाविकाके पैरमें वेडी बासकर उन्हें नायकन्याधीके समान ऐसे पातालये ले जाकर रख दिया गया है जहां सूर्यकी किरसों भी नहीं पहुँच सकतीं।

राबा—यह तो बड़ा हुरा हुमा कि बोरे हुए धामके साथ रहनेवाली मिठबोत्ती कोयल मीर मीरी दोनोंको, प्रचंड पुरवाई मीर यसमयको वर्षाने पेडके कोललेमें बन्द कर दिया ॥२॥ कहो, यब उन्हें कुदानेका कोई उपाय हो सकता है या नहीं ?

विदूषक — उपाय क्या होगा। उस निचले प्रडारकी रखवाली मायविकाको देवीने यह कह दिया है कि इन प्रमानिन मानविका ग्रीर बहुनाविलकाको बिना मेरी गेंपूठी देवे कभी न छोड़ना।

राजा---[लंबी सौस लेने हुए कुछ सोवकर] क्यों मित्र ! मन क्या किया जाय । विदूषक---[सोचकर] एक उपाय है । राजा----क्या ? विद्मनक:---[ सहष्टिकोपम् ] को चि प्रसिद्धी सुश्चिरस्थि। कम्प्ली वे कहेनि । [ इत्युवधिकप्य कर्णों ] एव्यं चित्र । ( कोव्यहष्ट: ओव्यति । कर्णे ते कथवामि एवमिव । ) [ इत्यावेदयति । ]

राजा--[सहवंम् ] सुरुद्ध । प्रयुक्तताः सिद्धवे ।

[प्रविष्य]

प्रतीहारी—देव ! वशावतकाले देवी शिकायण राज्यन्यल्यारिला परिवालहृत्यादेश चलालेल भवववीए कहाहि विश्लोविश्वभारण चिहुबि । (देव ! प्रवातशत्यने देवी निपप्णा रक्तचन्दनवारिला परिजनहत्त्वातेन चरालेन प्रगटाया कथाशिविनोद्यमाना तिष्ठति । )

राजा--तस्मादस्मत्त्रवैशयोग्योऽयमवसरः ।

विद्रयकः — भो । यच्छादु भवं । ग्रहं वि वेवि पेक्सिवृं ग्रारिसपासी अविस्सं । ( मो गच्छातु भवान् । ग्रहमपि देवी द्रष्ट्रपरिस्नपासिस्मिविष्यामि । )

भाषः । भहभापं देवा द्रष्टुमारक्नपारिशमावध्यामः । ) राजा---जयसेनायास्तावदस्मद्रहस्यं विदितं कुदः ।

विदूषकः — तह। [इति कर्णे] एव्यं विद्याहीयि। (तया। एवमित मतति।) [इत्यावेद्या निष्काल्तः।

राजा-जयसेने ! प्रवातक्षयनमार्गमावेशय ।

प्रतीहारी-इबो इबो देवो। (इत इतो देव:।)

[ततः प्रविशति शयनस्या देवी परिक्राजिका विभवतस्य परिवार: ।]

देवी:— मण्डवि ! रमिएाज्जं कहावत्चु । तदो तदो । ( मण्डित । रमिएायं कथावस्तु । ततस्ततः । )

विवृत्यक---[ इघर-उघर देखकर ] कोई खिलकर मुन न रहा हो ? बाइए, कानमें कहूँ। [पास सटकर कानमें ] यह हो सकता है। [ कानमें कह देता है। ]

ाच सटकर काम्म ] यह हासकता है । [काम्म कह दता है । - राजा—-[प्रसन्त होकर ] बहुत बढिया । इस कर ही डालो ।

प्रतीहारी — [ प्राकर ] देव ! इस समय महारानी क्यारवाले अवनमें पलेगपर केठी हुई हैं, चनके पैरमें साल चन्दन समा हुसा है, दासियों पैरको सेमाले हुए हैं सौर परिवाधिकाची कवा सुनाकर उनका जी बहुना रही हैं।

राजा-तो हमारे लिये वहाँ जानेका यच्छा सवसर है।

विदूषक—चण्छा प्राप चलिए । मैं भी हायमें कुछ भेंट लेकर महारानीको देखने प्रास्ट्रा हूँ। राजा—चयसेनाको भी प्रपनी सब बातें समकादो ।

विदूषक--- ग्रन्छा । [जयसेनाके कानमें ] देखो ! ऐसे करना होगा ।

[सव बताकर चला जाता है।]

राजा-जयसेना ! बयारवाले भवनतक से तो बलो।

प्रतीहारी -- इचरसे बाइए देव ! इघरसे ।

[पर्वाप्तर बेठी मुद्दे बेवी दिलाई देती हैं। पासमें परिवाजिका और बहुतसी वास्त्रवी बैडी हैं।] भारिखी—यह तो बढ़ी सुन्दर कथा कही भाषने। ही भगवती, तो साथे क्या हुआ।। परिवाजिका-- सिट्छिक्षेपम् ] देवी । अतःपरं पूनः कवविष्यामि । अत्र भगवान्विविद्योश्वरः

```
संप्राप्तः ।
    वारिग्री--धन्हो भट्टा ( घडो भर्ता । ) [ घडो इत्युत्वातुमि च्छिति । ]
    राजा---धसमसमपत्रारयन्त्रराया ।
              अनुचितनपुरविरहं नाहसि तपनीयपीठिकालम्बि।
              चरणं रुजापरीतं कलभाषिशि ! मां च पीडियतम् ॥३॥
     धारिसी -- जेव जेव घज्जउसी । ( जयन जयस्वार्यपुत्र: । )
     परिवाजिका---विजयतां देव: ।
     राजा - [ परिवाजिकां प्रशास्योपविश्य । ] देवि ! ध्रपि सह्या वेवना ।
     वारिग्गी--- बाज्ज बारिय मे विसेसो । ( बाद्यास्ति मे विशेषः । )
                   िततः प्रविश्वति यञ्जोपवीतबद्धांगृष्ठः संभ्रान्तो विदृषकः ।
     विद्रुषक:--परिसाधव परिसाधव भवं । सप्येगिन्ह बट्टो । ( परित्रायतां परित्रायतां भवानु ।
 सर्पेलास्मि दष्टः । )
                                  [सर्वे विषण्साः।]
     राजा-कटं कष्टम् । स्व भवान्परिभान्तः ।
     विद्यक:--वैवि वेक्सिस्सं लि ग्राग्रारपुष्कागहराकारशावी पसववरां गवीन्त्र । (देवीं
 द्रक्यामीत्याचारपण्पग्रहराकारशास्त्रमदवनं गतोऽस्मि । )
     परिवाजिका -- [ धाँख प्रमाकर ] देवी ! ग्रव इससे ग्रामे फिर कभी कहुँगी। लीजिए,
 विदिशाके महाराज ग्रारहे हैं।
      घारिसी - भरे ! स्वामी ! [ उठना चाहती हैं । ]
      राजा-बस, बस, शिष्टाचार दिखलानेका कष्ट न करो । सोनेकी चौकीपर रक्खे हुए अपने
 उस चोटवाले पैरको कष्ट देकर मुक्ते कष्ट न पहुँचाधो जो दिना कारए। ही विश्वधाँका विश्वोह सह
 रहा है ॥३॥
      धारिग्री - जय हो, ग्रायंपुत्रकी जय हो।
     परिवाजिका---धापकी विजय हो देव !
      राजा — [परिवाजिकाको प्रसाम करके बैठते हुए। ] कही देवी ! कुछ पीड़ा कम हुई ।
      धारिसी — हाँ, भाज तो बहुत कम है।
      [ अपने हाथके भेंगूठेको जनेऊसे बाँचे हुए चबराया हुआ विदूषक भाता है। ]
      विदूषक--- भरे बचाइए महाराज ! बचाइए ! मुक्ते श्वीपने काट लिया है।
      राजा-यह तो बड़ा बुरा हुआ। कहाँ घूम रहे थे ?
      विदूषक—मैं देवीको देखने भाने लगा तो सीचा कि मेंटके लिये दो-चार फूल ही लेता
  वर्तुं। उसके लिये मैं प्रमदवन बला गया था।
```

वारिणी — हृद्धी हृद्धी । यहं एक्व वन्हणस्य जीवववंसप्रणिमत्तं जावन्हि । (हा विक् हा विक् । यहभेव बाह्यलस्य जीवतस्ययनिमत्तं जातास्म ।

विदूषक:—तर्हि ससंसत्यवयकासत्ताः ये पतारियो विकासहरूचो । तवो कोडरिएमध्येश स्वपन्नेयः कालेश बहुर्गेन्ह । ए एवास्य दुवे वंत्रत्यस्वारिः । (तिस्मिन्दांकस्वयकसारशास्त्रतारितो दक्षिणहरूतः । ततः कोटरिनर्गतेन सर्पन्नेग्ण कालेन दप्टोऽस्य । नन्त्रेते द्वे दसनपदे ।) [इति वंशे दर्श्वति]

परित्राजिका-- तेन हि इंशम्छोदः पूर्वकर्मेति भूयते । स ताब्दस्य क्रियतासः ।

छेदो दंशस्य दाहो वा चतेर्वारक्तमोचणम्।

एतानि दष्टमात्राखामायुष्याः प्रतिपत्तयः ॥४॥

राजा—संप्रति विववेद्यानां कर्म । जयसेने ! ध्रुवसिद्धिः क्षिप्रमानीयताम् ।

प्रतीहारी — वं वेषो सावेरावि । (यहंव साजापयति ।) [इति निष्कानता ।] विदुषक:—सही पावेरा सिच्चुरा महीवोम्हि । (सहो पापेन मृत्युना मृहीतोऽस्मि ।)

राजा---मा कातरो भुः । ग्रावियोऽपि कवाचिहंशो भवेतु ।

वित्यकः — कहं एर भाइस्सं । तिमतिमा धन्ति मे धङ्गाईँ । (कथं न मेध्यामि । तिमतिमा-यन्ति भेङ्गानि ।) [इति विषयेग रूपयति ।]

षारिणी — हा बंसिबं अमुहं विचारेण अवलम्बन बम्हण । (हा दक्षितमशुभं विकारेणा अवलम्ब-म्बं बाह्यणम्)

बारिसी-हाय ! हाय !! मेरे ही कारण बेबारे बाह्म एके प्रास्त सकटमें पड़े हैं।

विद्यक—वहाँ ज्यों ही मैंने मधीकके फूलोंका गुच्छा तोड़नेके लिये वाहिना हाथ फैलाया स्थों ही उसके कोक्सनेयेते निकलकर सीप बने हुए उस कालने प्राकर काट लिया। यह देखिए उसके दौतोंके चिह्न। [चिह्न दिखाता है।]

परिकाशिका—सौपके व्यतेपर जो पहुंचा काम किया जाता है वह कर डालो, जहाँ सीपने काटा हो, उस सगको काट दिया जाय या जला दिया जाय या धावमेसे लहू निकाल दिया याय तो सौपसे वसे हुए मनुष्पके प्रास्त वस सकते हैं।।४।।

राजा—सब तो विष उतारनेवाल वैद्य साथें तभी काम चल सकता है। जयसेना ! बाझी अध्यय प्रविधिद्विको तो बुखा लामो ।

श्तीहारी -- जैसे देवकी माजा !

विदूषक - हाय रे ! यह पापी मौत मुक्ते आकर पकड़ बैठी है।

राजा---ववरास्रो मत । कौन जाने साँप विवेखान भी हो ।

विदूषक--वर्धों न मबराऊँ, मेरे धँग-धँग जकड़े जा रहे हैं।

[विष चढ़नेका नाट्य करता है।] भारिएहो—हाय ! हाय !! इसकी दशा तो विगड़ती जा रही है! कोई सँभानो इस माह्यरणकी।

[परिव्राजिका घवराकर सँमासती हैं।]

### [परिवाजिका ससभ्रममञ्जलस्वते ।]

विद्रपक:—[राजानं विलोवय] मो । भवतो बाल्लाघो वि पिधवध्यस्तोन्त्रिः । तं विकारिकः अनुसार । तं विकारिकः अनुसार । विकारिकः । विका

राजा--- अर्थागातमः। स्विरो भवः। श्रविरास्यां वैद्यश्रिकिस्सिम्पतिः।

[प्रविषय]

अयसेना-चेव ! प्रात्माविदो युवसिद्धीविष्णावीत इह एव्य प्रात्मोग्रहु सो गोवमी लि । (वेव । प्राञ्जावितो प्रृत्वविद्धिविद्यावयति-- इहैवानीयतो स गौतम इति ।

राजा-तेन हि प्रतिगृहीतमेनं तत्रभवतः सकाशं प्रापय।

जयसेना--तहा। (तथा।)

विद्यक:--[देनी विलोक्य] भोवि । श्रीवेशं वा ए वा । श्रं कए सलभवनां सेवनाएँ।ए ते सवद्ध स मरिसीह । (भवि । श्रोवेय वा न वा । यन्मयात्रभवन्त सेवनानेन ठेऽपराद्ध तन्मृष्यस्व ।) वारिस्सी - वीहाक होहि । (रीर्घामुमंत्र ।)

[निष्कान्तो विदुषकः प्रतीहारी च ।]

राजा-प्रकृतिभोदस्तपस्यो ध्रु बसिद्धिमपि यवार्थनामानं सिद्धिमन्तं न मन्यते ।

[प्रविष्य]
वयसेता—नेषु नेषु भस्टा। पुषसिद्धविष्यावेषि —उवकुण्वविहास्तेसा सण्यपुद्धियं किपि
कण्यियं। तं प्रयोशीयदुत्ति। (अयतु जयतु भर्ता। प्रृवसिद्धिविज्ञाययति—उवकुण्यविद्यानेन सर्पपुरेत किपित कल्पितस्यम् । तदनिवयनामिति।)

विदूषक—[राजाकी भोर देखकर] देखिए ! मैं बचपनसे भापका प्रिय मित्र रहा हूँ, इस नाते भेरी विग्रतो मौकी देखमाल करते रहिएला ।

राजा— डरो मत गौतम । धीरज घरो । श्रभी वैद्य तुम्हे झच्छा कर देंगे ।

जयसेना — [जाकर] देव ! मैंने ध्रवसिद्धको आपकी आज्ञा सुनादी । उन्होने कहा है कि सत्ती से भाषा जाय ।

राजा-तो इन्हे सँमालकर उनके पास ले चलो।

जयसेना--धच्छा ।

विदूषक--[महारानीको देखकर] देवी ! कौन जाने मैं जीऊँ यान जीऊँ । सेवा करते हुए मुक्तने जो कुछ भूत-पूक हुई हो वह समा कीजिएगा।

षारिस्ती--भगवान करे तुम बहुत दिन जीमी।

[विदूषक धीर प्रतीहारी चले जाते हैं।]

राजा—यह वेवारा स्वमावसे ही इतना डरपोक है कि जैसा नाम वैसे गुखवाले प्रुक्तसिडपर भी इसे मरोसा नही होता।

वयतेना—[माकर] वय हो, स्वामीकी जय हो। घ्रुविधित्वे कहा है कि पातीके पढ़ेके महारे किसी ऐसी वस्तुसे विष उतारा जायगा जिसमें नागमुद्रा जड़ी हुई हो इससिये कोई सेझी बस्तु दुंकर लाभो। भारिणी — इवं सप्यमुद्दियं संगुलीक्षमं । पच्छा मन हत्ये वेहि र्णः । १६दं सर्पमुद्रितमङ्गु-श्रीयकम् । परवान्मम हस्ते देखेतत् ।) [इत्यमुलीयक ददाति ।]

[प्रतीहारी गृहीत्वा प्रस्थिता।]

राजा — जयसेने । कर्षसिद्धावाशु प्रतिपत्तिमानय । प्रतीहारी — जंबेचो स्नात्वविद । (यहंव प्राज्ञापयित ।) परिवाजिका — यथा मे हृदयमाचच्टे तथा निविचो गौतमः ।

राजा--भूयावेवम् ।

[प्रविष्य]

जयसेना—जेषु देवो भट्टा। रिण्युत्तविसवेगो गोवमो मुहुत्तेरा पकिदित्यो संयुत्तो। (जयसुदेवो भर्ता। निवृत्त विषयवेगो गौतमो मुहुर्तेन प्रकृतिस्थः संवृत्तः।)

घारिस्हो--बिट्टिया वद्मानीमादो मुत्तम्हि । (दिष्ट्यः वचनीयान्मुक्तास्मि ।)

प्रतीहारी--एसो उल बाहतको समझे विष्णवैदि--राजकन्त्रं बहु सन्तिदक्षं संसर्धेस सञ्चलहं इच्छामि ति । (एप ुनर्वाहतकोऽपारयो विज्ञापयति --राजकार्यं बहु सन्त्रवितस्य दर्शनेनानुषर्दीमच्छामीति ।)

घारिशो -गच्छद् श्रक्रउत्तो कम्मसिद्धीए ! (गच्छत्वार्यपुत्रः कार्यसिद्धये ।)

राजा — देवि । प्रातपाकास्तोऽयमुद्देशः शीतकिया पास्या दकः प्रशस्ता । तदन्यत्र नीयताः शयनम् ।

देवी---बालिगामो । मजाउत्तवमणं मञ्जूबिठूह । (बालिकाः भागंपुत्रवचनमनुतिष्ठत ।)

धारिएी — लो लो । मेरी धैंगूठीमे नागमुद्रा जड़ी हुई है। काम हो जानेपर मुक्ते ही खीटादेना।

झिँगूठी निकालकर देती है। प्रतिहारी लेकर चलती है।]

राजा — जयसेना ! काम हो जानेपर शोझ ही समाचार देना । प्रतीहारी — जैसी देवकी साज्ञा । [चली जाती है ।]

परिवाजिका—मेरा मन तो कह रहा है कि गौतमका विष उतर गया।

राजा---भापकी ही बात सच्ची हो।

जसकेना.—[ग्राकर] देश्की जय हो । गौतशका विष योड़ी ही देरमें उतर गया ग्रीर श्रव वे अले-चंगे हो गए हैं !

षारिशी--बड़ी बात हुई कि मैं कलंकसे बच गई।

प्रतिहारी—मंत्री बाहतकने कहलाया है कि राज-काजको बहुत-सी वार्तोपर विचार करना है, इसलिये दर्शनको कृषा चाहता है ।

धारिसी--- जाइए ग्रायंपुत्र ! राज-काज देखिए।

राजा—देवो ! यहाँतो घूप मा गई है। ऐसे रोगमें ठंड ही अच्छी होती है। इस्रालिये अपना पर्जंग दूसरी ओर उठवाली जिए।

भारिग्ही - लड़कियो ! आयंपुत्र जो कह रहे हैं वैसा ही करो।

```
परिवनः--तह। (तथा।)
                      [निष्कान्ता देवी परिवाजिका परिजनआ ।]
   राजा--- जयसेने ! मा गढेन पथा प्रसदवनं प्रापय ।
   जयसेना-इबी इबी बेबी । (इस इसी देव: ।)
   राजा--जयसेने । नन् समाप्तकाम्यो गौतमः ।
   जयसेना--- प्रह इं। (भ्रथ किम्।)
   राखा ---
             इष्टाधिगमनिमित्तं प्रयोगमेकान्तसाध्यमपि मत्वा ।
             संदिग्धमेव सिद्धौ कातरमाशक्कते हृदयम् ॥४॥
                                  [प्रविष्य]
    विदयक:-वदद्व भवं । सिद्धाणि वे मञ्जलकम्माणि । (वर्षतां भवान । सिद्धानि ते मञ्जल-
कर्माशि।)
    राजा-जबसेने ! स्वमिप स्वं नियोगमञ्जन्यं कृद ।
    जयसेना-कं देवो बारावेदि । (यहेव भाजापयति ।) [इति निष्कान्ता ।]
    राजा--गौतम ! श्रुदा मार्घावका । न खलु किचिद्विचारितमनया ।
    विदयक:--वेबीए संगुलीससमृहिसं वेक्सिस कहं विसारेवि । (देव्या सङ्गुलीयकमृद्रां
इष्टाकयं विचारयति।)
    दासियौ--- घच्छा ।
               [महारानी, परिवाजिका भीर दासियाँ, सब चली जाती हैं।]
    राजा-जयसेना ! मुक्ते चोर-मार्गसे प्रमदवन तो ले चलो ।
    जयसेना--इघरसे भाइए देव, इघरसे।
    राजा---जयसेना ! गीतमने प्रवना काम तो पूरा कर लिया होगा न ?
    जयसेना--- जी ही।
    राजा--- प्रपनी प्यारीको पानेके लिये हमने जो उपाय रचा है उसे पक्का समक्षते हुए भी
मेरा हृदय ऐसा सन्देही भीर भ्रभीर है कि उसे भ्रभीतक काम पूरे होनेमें खटका बना ही
हचा है ।।५।।
    विदूषक:--[ झाकर] वधाई है श्रापको । झापके सब काम सध गए।
    राजा--जयसेना ! जाम्रो तुम भी भ्रवना काम देखो ।
    जयसेना--जैसी देवकी भाजा । [चली जाती है ।]
    राजा---कहो गौतम ! माधविका तो वड़ी चंट है। उसने कुछ धागा पीछा तो नहीं किया ?
    विदूषक--देवकी म्रॅंगूठी देख लेनेपर वह क्या मागा-पीछा करती ?
```

राजा---न बाजु मुद्रालिक्हत्य बनीति । एतयोर्डयोः किनिनित्तो मोलः । कि वा वेष्याः परिवनमतिकम्य भवान्येविष्ट इत्येवमनया प्रष्टव्यम् ।

विद्यकः---एां पुण्डिवोम्हि ! पुणो मन्बस्त मे तस्ति पण्डुप्पण्णा मवी । ( ननु पृष्टोऽस्मि । पूनमेन्यस्य मे तस्तिमाराष्ट्रपानना मति: । )

राजा - कच्यताम् ।

विदूषक:--भिरावं मए। देव्यविन्तर्गृहि विश्रातिको राधा--सोबसमा वो एक्बलं। ता स्वस्सं सम्बद्धन्यभोक्को करीस्रवृत्ति । ( अशितं मया। देविन्तर्कीविज्ञापितो राजा--सोपसर्ग वो नक्षत्रम्। तदवस्यं सर्ववन्थमोकाः क्रियतामिति । )

राजा-(सहबंम्) ततस्ततः।

विद्यकः – तं नुस्तिम देवीए इरावदीए चित्तं रक्कान्तीए रामा किल मोएदि ति महं संविद्वी ति । तदी बुज्जदि ति ताए एम्बं संयदिदी घरचो । (तब्दू त्वा देव्या इरावत्याश्चित्तं रक्तन्या राजा किल मोचयतीस्वहं सदिध्ट इति । तती युज्यत इति तसैवं सम्यादिवीऽयैः । )

राजा — [विदूषकं परिष्वज्य ] सत्ते ! प्रियोऽहं खलु तव ।

निह बुद्धिगुरोनैव सुहृदामर्थदर्शनम् । कार्यमिद्धिपथः सुच्मः स्तेहेनाप्युपलभ्यते ॥६॥

राजा— मैं मैंगूठीकी बात नहीं पूछ रहा हैं। उन दोनोंको तुमने खुझाया क्या कहकर ? उसने यह तो पूछा ही होगा कि इतने सेवकोंके रहते हुए भी देवीने मापको ही क्यो भेजा ?

विदूषक--हा, यह तो पूछा था। पर उसी समय मुक्त मूर्वकी बुद्धि चेत गई भौर मेरे मुंहते सचानक एक सच्छी बात निकल पड़ी।

राजा-न्या ?

विदूषक — मैंने कहा कि ज्योतिषयोंने महाराजसे कहा है कि प्रापके ग्रह विगड़े हुए हैं इसलिये इस समय सब विन्दयोंको खडवा दीजिए।

राजा-[प्रसन्न होकर ] तब तब ?

विदूषक —जब देवीने ज्योतिषियों को यह बात सुनी, तब उन्होंने छोवा कि यदि हम प्रपत्ते वैषकोंको कुड़ानेके सिये किसी धौरको भेजेंगे तो इरावतीजो बुरा मान जायेंगी। इसिये उनका सनर व्यानेके विषये उनके मुक्ते ही बुलाकर यह काम धौर दिया, जिससे इरावती यह समर्के कि राजा ही वन्दियोंको खुद्रा रहे हैं, मैं नहीं खुद्रा रही हैं। माधविका इसे सच मान वैठी धौर उन्हें कोड़ दिया।

राजा—[ विद्ववकको गले अगाकर] गित्र ! सबमुख सुम मेरे बढ़े प्यारे हो। क्योंकि केवल बुढिके बत्तसे ही कोई सपने सिर्माचा काम नहीं कर देता। सपने दिर कोई काम लेकर उसे धन्तवक निना देता स्वयुच्च देसा देहा होता है कि वह तभी पूरा हो पाता है जब काम करनेवाला सपने मित्रसे सकला स्तेष्ठ मी करता हो।।(।। विदूषक: -- तुवरदु भवं । समुद्धरए सहीसहिवं मालविश्रं ठाविश्र भवन्तं पण्युग्गदोन्हि ।

```
( स्वरतां भवाव । समुदगृहे सस्त्रीसहितां मालविकां स्थापयित्वा भवन्तं प्रत्युद्रतोऽस्मि । )
    राजा-शहमेनां संभाववामि । गच्छापतः ।
    विदूषकः -- एडु भवं । [परिक्रम्य : एवं समुहचरं । ( एतु मवान् । इदं समुद्रगृहम् । )
    राजा-[ साशक्कम् | वयस्य ! एवा कुसुमावचयव्यवहस्ता सस्यास्ते परिवारिका चन्त्रिका
संनिक्चव्यमागच्छति । इतस्तावदावां भिल्तिगृढौ भवावः ।
    विदूषक: -- ग्रहो । कुम्भीलएहि कामुएहि च परिहरलीग्रा क्लु चन्दिगा। (ग्रहो कुम्भीरकै:
कामुकैश्च परिहरगीया खलु चन्द्रिका।)
                              [ उभी यद्योक्तं कुरुतः । ]
    राजा—गौतम ! कर्य नु ते सस्त्री मां प्रतिपालयति । एहि । एता गवाक्षमाधित्य
विलोकवावः ।
    विदूषकः -- तह। (तथा।)
                            [ उभौ विलोकयन्तौ तिष्ठतः । ]
                     तितः प्रविज्ञति मालविका बक्लावलिका च । ]
    बकुलावलिका - सहि ! पराम भट्टारं। ( सलि । प्रताम भर्तारम् । ]
    मालविका - एको दे। (नमस्ते।)
    राजा - शङ्के मे प्रतिकृति निविशति ।
    मालविका--[सहर्षं द्वारमवलोक्य सविवादम् ] हला ! मं विष्यलम्मेसि । (सक्षि । मां
वित्रसम्भयसि । )
    विदूषक - अच्छा, धव धाप भटपट चलिए क्योंकि मैं समुद्रधरमें बकुलावलिका धौर
मालविकाको बैठाकर तब ग्रापके पास ग्राया था।
     राजा-चलो, मैं भभी उसे चलकर मना लेता है। चलो भागे-भागे।
    विदूषक--भाइए भाप [ भूमकर ] यह रहा समुद्रधर ।
     राजा—[डरतेहुए]देखो मित्र ! तुम्हारी सस्त्री इरावतीकी दासी चन्द्रिकाफूच चुनसी
हुई इवर ही चली बा रही है। चलो इस भीतके पीछे छिप रहा जाय।
     विद्रषक—हाँ, चोरों ग्रीर जारोंको चन्द्रिकासे बचते ही रहना चाहिए ।
                          [दोनो भीतकं पीछे छिप जाते हैं। ]
     राजा-भाग्नो गौतम ! इस खिड़कीमे से देखा जाय कि तुम्हारी सखी मालविका मेरे लिये
 कैसे बाट जोह रही है।
     विद्वान भन्छा।
                             [दोनों खिड़कीमें से भाकते हैं।]
                   [ मालविका भीर बकुलावलिका दिखाई पड़ती है। ]
      बकुलावलिका-संखी ! स्वामीको प्रशाम करो।
      मालविका -- बापको प्रशाम है।
      राजा-जान पड़ता है यह मेरा चित्र दिखा रही है।
      मालविका—ृप्रसन्नताके साथ द्वार खोलती है, फिर दुली होकर ] सच्छा सली ! तुम भी
  मुक्ते बनारही हो ?
```

राजा-- हर्षविचादाम्यामत्रभवत्याः प्रीतोऽस्मि ।

सूर्योदये भवति या स्वर्यास्तमये च पुरन्डरीकस्य ।

वदनेन सुवदनायास्ते समवस्थे चणाद्ढे ॥७॥

बकुलाविनका-- एवं एसी विलगदी मट्टा। ( नन्धेय वित्रगती मर्ताः)

उमे — (प्रिशापत्यः ।) जेन्द्र भट्टाः (जयत् मर्ताः)

मानविका – हला ! तदा संभविद्वे अष्टिको को नहा सा वितिक्तृत्वित तहा सक्वित नए माविदो स्वितिक्तृत्वेत्वता सक्वित नए माविदो स्वितिक्तृत्वेत्वतो अष्टा। ( सिन्धः! तदा सञ्जयहुट्टे अर्त् क्ये यथा न वितृष्कास्मि तथा-धानि मया मावितोऽवितृष्कादद्योनो अर्ता।

विदूरकः — सुबं भववा । तलहोदि — चिले जहा विद्वो ए। तहा विद्वो भवं लि मन्तेवि । पुहा वर्गिण मञ्जूला विचा रखणभण्डमं जोञ्चलाच्यं चहेलि । (शृतं भवता । तत्रभवती — चित्रे यथा दृष्टों न तथा दृष्टो भवानित मन्त्रयति । मुचेदामी मञ्जूपेव रत्नभाष्यं यौजनवर्षे वहसि ।

राजा सत्ते । कुतूहलवानपि निसर्गशासीनः श्लीजनः । पश्य--

कारर्भन्येन निर्वर्शियतुं च रूपमिच्छन्ति तत्पूर्वसमागमानाम् ।

न च वियेष्वायतलोचनानां समग्रवृत्तीनि विलोचनानि ॥=॥

मालनिका — हला ! का एसा पासपरिजलमुहेल अहिला सिलिद्धाए विद्वीए सिज्ञकाईप्रवि । ( सिखा : कैवा पारवंपरिजूत्तमुखेन अनी मे हिनाधया इच्छ्या निष्यायते । )

राजा---इस समय इनका प्रसन्न होना घीर दुखी होना दोनों मुक्ते बढ़े प्यारे लगते हैं। सूर्यके निकलते घीर खिपते समय कमल जंसे-जंसे खिलता घीर मुरकाता है, ठीक वैनी-वैसी ही क्रसक क्षण अरमें इस सुन्दरीके मूंहपुर दिखाई पढ़ गई है।।७॥

बकुलावलिका — पर चित्रमें भी तो स्वामी ही हैं।

दोनों-- [प्रस्ताम करती हुई ] स्वामीकी जय हो !

मालविका — ससी ! उस दिन हड़कडी में महाराजको मैं जितना नहीं देख पाई उतना धाज .इस चित्रमें जी भरकर महाराजका रूप देखकर भी मैं घाचा नहीं रही हूँ।

विद्युषक — भाग कुछ सम भे ? उनके कहनेका मर्च यह है कि जैसे सुन्यर माग विजमें दिखाई ये रहें हैं से प्राय सच्युष्य नहीं दिखाई दिए थे। इसस्तिये जैसे रात्नकी खूँखी रिटारी भी भागेकी रात्नीकी कहकर फूठे ही एँडती है बंसे ही भागों भी कुछ है-वे नहीं, भाग फूठे ही भागे योजनकी बींग होकते हैं!

राबा—भित्र ! यपने प्यारोंसे मिलनेके लिये उतावली होती हुई क्रियौ स्वभावसे ही वहीं नजीली होती हैं ! देखी—क्रिया क्रिय पुरुषसे पहले पहल मिलती हैं उसे वे वो मरकर देख तो लेना पाहती हैं पर उन वही-बड़ी प्रोजोंदाली सुन्दरियोंकी प्रांचें प्रपने प्यारेकी घोर ठीकसे उठ ही नहीं पाती ।।दा।

मालविका—क्यों सखी! ये कीन देवी हैं जिनकी धोर महाराज मुँह चुमाकर वड़ी प्रेममरी जितवनसे देख रहे हैं। बकुसावलिका-- खं इसं पासगदा इरासदी । ( निन्वय पारवंगतेरावती । )

मासिकता— सहि ! स्रविकासो विश्व महा मे परिभावि को सन्त्यं वेबीवरणं उन्तिस्व प्रह्वाप् पुहे बदलस्को । (सिंव ! प्रदक्षिण इव मर्ता मे प्रतिभाति यः सर्व देवीजनमुज्भिर्स्यकस्या मुखे बदलस्या । )

वकुलाविका—[ धासमतम् ] चित्तगरं भट्टारग्नं परमत्यवो संकल्पिम मसूमिशः होषु । कीडिस्सं वाव प्वाएः [ प्रकाशम् <sup>1</sup> हला भट्टिग्रो बल्लहा एसा । : चित्रगतं भर्तारं परमार्थतः चैकल्पासूपति । भवतु । क्रीडिप्यामि तावदेनया । सत्ति ! भर्त्वलसमैवा । )

मालविका — तदो किं दारिंग ग्रांतारां ग्राधासद्वस्सं । (ततः किमिदानीमारमानमाग्रासिय-व्यामि । ) [इति सासूयं परावर्तने । ]

राजा--- सते ! पश्य ।

ं भृमङ्गभिन्नतिलकं स्फुरिताधरोष्ठं साम्ध्यमाननमितः परिवर्तन्त्या । कान्तापराधकुपितेष्वनया विनेतुः संदर्शितेव ललिताभिनयस्य शिषा ॥६॥

विद्रवकः— सञ्चलसक्यो बार्सि होहि । ( धनुनयस्त्रव इदानी भव । ) मानविका — सञ्चलोदमो एल्य एव संसेविद स्रं । ( प्राप्तेनीतमोऽनेव संसेवत एनाम् । ) [ पुनः स्थानान्तराभिमुक्को भवितृमिच्छति । ]

वकुलाविकार्—[मालविका रुद्ध्या । ] ए। क्लु कुविदा दारिए तुमं । ( न सलु कुपितेदानीं स्वम् । )

बकुलावलिका---ये महाराजके पास इरावतीजी बैठी हुई हैं।

मालविका — क्यों सखी ! महाराजका प्रेम सबपर एक-मानहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि वे सब रानियोंको छोड़कर बस एकका ही मूँह देखे आ रहे हैं।

बकुनावांतका — [सन ही सन ] यह भोती, चित्रमें बने हुए महाराजको सचमुच महाराख समझकर उनपर रूठी जा रही है। घच्छी बात है। मैं भी इसे बनाती हूँ। [प्रकट ] सखी ! ये ही तो महाराजको प्यारी हैं।

मालविका - तब मैं वयों तिल-तिल भपनी देह जलाऊँ। [ डाहसे मुँह फेर लेती है। ]

राजा—देवो मित्र ! इसने बाहने घपना मुख घुमा निया है। भौहोंके वहानेते हटी हुई इसके सामेकी बिन्दी घीर इसके फड़कते हुए निचले घोठको देवनेते ऐसा जान पड़ता है मानो स्वामीके सपरावपर कठनेकी वो शिक्षा घपने गुरुसे ली है वही प्रमिन्य करके दिवला रही हो ॥६॥

विदूषक--तो चलिए। यस मनानेके लिये तैयार हा जाइए।

मासविका—सार्यं गौतम भी तो यहाँ बैठे इनकी सेवाकर रहे हैं।

[वहाँसे फिर कहीं भीर हट जाना चाहती है।]

बकुसावलिका--[मासविकाको रोककर ] धरे तुम क्ठकर तो नहीं जा रही हो ?

मास्त्रिका—बह विरं क्रुविबं एक्व वं मण्लेसि एसो पण्वालीब्रदि कोवो । (यदि विरं क्रुपितामेव मां मम्पछे एव प्रत्यानीयते कोप:।)

राजा---[उपेरय]

कुप्यसि कुवलयनयने चित्रार्षितचेष्टया किमेतन्मे । नतु तव साह्यादयमहमनन्यसाधारखो दासः ॥१०॥

बकुलाविसका — जेबु जेबु भट्टा। (जयतु जयतु भर्ता।) मालविका — [घारमगतस्] कहं चित्तसदी भट्टा मए **बसूद**दो। (कपं चित्रगतो भर्ता सया सुवितः।) [प्रकाश सबीडवदनमञ्जॉल करोति।]

[राजा मदनकातमं क्षयति ।] विदूषकः—कि भवं जवातीयो विद्या बीसह । (कि मदानुदातीन इव इरवते ।) राजा— प्रविक्वसनीयस्वात्स्वयात्सव । विदयकः— प्रसारीवीय प्रश्नं करं तह प्रविस्तातो । (धनभवश्यामयं कथं तव।विश्वास

विदूषकः — म्रसहोतीए सम्रं कहं तुइ मिवस्सासो । (मनभवत्यामयं कथं तवाविश्वासः ।) राजा— सूमताम् ।

मानविका---विद तुम समक्षती हो कि मैं बहुत रूठी ही रहती हैं तो जो मैं रूठ हो जाती हैं। राजा---[पास पहुँचकर] हे कमलनवनी ! चित्रमें वने हुए मेरे मावको ही देखकर तुम नुकसे क्यों रूठी जा रही हो। तुम्हारा यह प्रतन्य दास तो तुम्हारे सामने ही खड़ा है ॥१०॥

बकुलावलिका-जय हो, स्वामीकी जय हो।

मालविका---[मन ही मन] तो क्या मैं सचमुच चित्रमें बने हुए स्वामीसे रूठी हुई बी।

[खबाती हुई हाथ जोड़ती है। राजा प्रेममें व्याकुल होनेका नाट्य करते हैं।]

विदूषक---भाप चुपचाप क्यों खड़े हो गए हैं ?

राजा -- बाई ! तुम्हारी सखीपर भरोसा नहीं हो रहा है ? विद्यक -- क्यों, इनपर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है ?

राजा—सुनो | ये मेरी धाँकों में बंडी-बंडी देखते रेखते घोमल हो, जाती है भीर मेरी बोहों में भाकर भी प्रचानक निकल जाती हैं। इस मिलनको सामार्थे फेंसे हुए मेरे प्रेमके रोगी मनको सनपर कैंसे बरोसा हो।।११।। बकुलावलिका – सिंह। बहुतो क्बु मट्टा विष्यलडो । ता तुए प्रसा विस्तरसिक्वो करीघरु । (सिंस । बहुदा: किल भर्ता विश्वनव्य: । तस्वयात्मा विश्वसनीयः, क्रियताम् ।)

मालविका — लाहि ! मह उत्त धन्दभागाए लिवित्तानभाषणे वि अद्वित्तो बुल्लहो स्नाति । (बिब ! सम पुनर्मन्दभाग्यायाः स्वप्नसमागमोऽांव भर्तुर्द्वंग धासीत् ।)

बकुलावलिका--भट्टा। कहेबु से उत्तरं। (भर्ता कथयत्वस्या उत्तरम्।)

राजा -

उत्तरेख किमात्मेव पञ्चवाखाग्निसाचिकम् । तव सख्यै मया दत्तो न सेव्यः सेविता रहः ॥१२॥

बकुलाविका--श्रशुगहीविन्ह । (श्रनुगृहीतास्मि ।)

विद्यकः— [परिक्रम्य ससभ्रम्] बडलावलिए ! एसो बालासोधरुकस्य परुलवाई लङ्ग्येबि हरिखो । एहि शिकारेम एं। (बङ्गलावलिकं ! एव बालाओकवृक्षस्य परुलवानि लङ्ग्यिति हरिखः । एहि, निवारयाम एनम् ।)

बकुलावलिका — तह । (तथा ।) [इति प्रस्थिता ।]

राजा वयस्य । एवमेवास्मिन्रक्षराक्षराऽवहितेन त्वया भवितव्यम् ।

विदूषक:--एववं वि गोदमो सन्दिसेग्नवि । (एवमपि गौतम: सन्दिब्यते ।)

बकुनावितका — [परिकम्य] फाज्य गोवम । सहं प्रत्यसाले विद्वामि । तुमं दुवाररवक्तस्यो होहि । (सार्यं गौतम । सहमत्रकाले तिरुशमि । त्व डाररलको भव ।)

बकुलाविकिशः--- सक्षी तुमने महाराजको बहुत छकाया है। श्रव कुछ ऐसा तो करो कि वे तुमपर मरोसा करने लगे।

मालविका — सल्ती ! मुक्त प्रभागिनीकी तो स्वप्नमे भी महाराजसे मेंट नहीं हुई । बकुलावलिका — महाराज ! इसका तो ग्राग ही उत्तर दे सकते हैं।

राजा--- उत्तर क्या, मैं तुम्हारी सक्षोत सेवा नहीं कराना वाहता। मैं तो प्रेमकी सम्बन्ध साक्षी बनाकर सक्षेत्रमें ही उनको सेवा करनेके लिए सपनेको ही इनके हाथ सौरे देता हैं।।१२।।

बकुनावनिका--वडी कुरा हुई मुम्पर। विदूषक- [यूनकर प्रवराहटके साथ] घरी बकुनावनिका ! देख देख, इन नन्हें नन्हें खद्योकके पत्तोंको हरिए। चरे जा रहा है। चन, इसे भग तो दें।

बकुलावलिका—चलिए। [जाना चाहती है।]

राजा--देखो मित्र ! तुम इसी प्रकार सावधानीसे हमारी देखमाल करते रहना ।

बिदूषक-क्या यह बात भी गौतमको समभानी होगी।

बकुलावितका---[यूनकर] यार्थ गौतम ! मैं इचर छिपकर बैठती हूँ। तुम जाकर द्वारपर चौकसी करो। विदूषक:---जुक्क । (युज्यते ।)

[निष्कान्ता बकुलावलिका।]

विदूषक:—इमं दाव फलिहरफरमं धास्सदो होमि। [दित तथा करवा] खहो सुक्षफरि-सदा सिलाविसेसस्स। ( दमं ताश्रत्स्कटिकस्तम्ममाश्रितो भवामि। घहो सुक्षस्पर्धता शिला-विधेषस्य।) [दित निद्रायते।]

[मालविका ससाध्यसा तिष्ठति ।]

राजा---

विस्रुज सुन्दरि संगमसाध्वमं तव चिरात्त्रभृति प्रखयोन्धुखे। परिगृहास्य गते सहकारतां त्वमतिष्ठुक्तस्ताचरितं मयि॥१३॥ मासविका—देवीए मएए सत्तरो वि पिद्यं कावृं ए वारेमि। (देव्या मयेनासमोऽपि प्रियं कर्तन वारयामि।)

राजा-प्रयि! न मेतव्यम् ।

मालविका—[सोपालम्भम्] जो रा भाषवि सो मए भट्टिगीरो बिदुसामत्वो भट्टा। (यो न विभेति य मया भट्टिनीदर्शने दृष्टसामर्थ्यो भर्ता।)

राजा---

दान्तिएयं नाम विम्बोष्टि नायकानां कुलव्रतम्। तन्मे दीर्घान्ति ! ये प्राणास्ते त्वदाशानिबन्धनाः॥१४॥

विदूषक---धच्छी बात है।

[बकुलावलिका चली जाती है।]

· विदूषक—तबतक इस स्फटिकके खंभेके सहारे चलकर बैठता हूँ। [बैठता है।] वाह ! कुँसी ठढी भीर चिकनी शिला है।

[ऊँघने लगता है।]

[मालविका डरी-सी खड़ी रहती है।]

राबा—हे मुक्दरी ! मेरे गले खगनेमें डरो मत । न जाने कितने दिनोंसे में तुमसे मिलनेको मभीर हो रहा था। देखों! जैसे माधवी लता धामसे लियट जाती है वैसे ही धाधो, तुम भी मुक्सरे लियट जाओ ।।१३।।

मालविका--- मुक्ते सहारानीसे बड़ाडर लगता है इसलिये चाहते हुए मी ऐसा नहीं कर सक रही हैं।

राजा--- ग्रजी ! डरनेकी क्या बात है ?

मालविका — [जलहना देते हुए] जी हीं, मात्र जो नहीं दर रहे हैं, उन महाराजका साहस, उस दिन देवी इरावतीजीक जानेपर मैं भली भौति देस चुकी हैं।

राजा—हे विवाके समान लाल-लाल घोठोंवाली! प्रेमी लोग यों दिखानेके लिये समीसे प्रेम कृरते हैं, पर हे बड़ी-बड़ी धौंबोंवाली! मेरे प्रास्तु तो तुन्हें ही पानेकी घाशापर लटके तवनुषृद्धातौ चिरानुक्तोऽयं जनः । [इति संश्लेषमुपजनयति ।]

[मालविका नाट्योन परिहरति।]

राजा—[ब्रात्मगतम्] रमणीयः सञ्ज नवाङ्गनानां सवनविषयावतारः। तथा हि इसम्

इस्तं कम्पयते रुखद्धि रशनान्यापारलोलाङ्गुलीः

स्वी इस्ती नयति स्तनावरणतामलिङ्गणमाना बलात् ।

पातुं पद्मलनेत्रग्रुन्नमयतः साचीकरोत्याननं व्याजेनाप्यमिलापपूरणसुखं निर्वर्तयत्येव मे ॥१४॥

|ततः प्रविशतीरावती निपृश्चिका च ।]

इरावतो – हुओ रिगर्राहाण् । सम् तुमं परिगवरमा चनिक्याण् । समुद्रचरस्रलिन्वसद्दा एचाई प्रक्वजोवमो विद्वो ति । (इञ्जे निपुणिकं ! सरयं त्वं परिगतायां चन्द्रिकया । समुद्रग्रहा-लिन्दस्थित एकाको प्रार्थगीतमो इष्ट इति ।)

निपुशिका-प्राण्एति कहं भट्टिएरिए विष्णावैभि । (धन्यवा कयं मट्टिन्यै विज्ञापयामि ।)

इरावती—तेसा हि तर्हि एवा गण्छम्ह संसम्रादो मुत्तं पिम्नयमस्सं पुण्छादुंग्रा। (तैन हितत्रैव गण्छामः सञ्चयान्मुक्त प्रियवयस्यं प्रष्टुंच।)

निपुरिएका-साबसेसं विश्व भट्टिग्रीए वश्वरां । (सावशेषमिव मट्टिग्या वचनम् ।)

इरावती -- ब्रष्ट्यं ब्र चित्तगढं ब्रज्जउत्तं पसावेतुं । (ब्रन्यञ्च चित्रगतमार्येपुत्रं प्रसादयितुम् ।)

हुए हैं।।१४।। इसलिये तुम्हारे प्रेममें इतने दिनोंसे हुवे हुए इस दासपर मन तो कृपा करी। [यले लगनेको बढ़ते हैं, मालविका नाट्यसे म्रपनेको छुड़ाती है।]

राजा—[मन हो मन] नई नवेलियोंको प्रेमपरी चटकमटक भी कितनी पुन्दर होती है। क्योंक इनके हाथ कांप रहे हैं, प्रपनी खुली हुई तगढ़ीको ये प्रपनी खंबल मैंपु- लियोंसे बामे जा रही हैं। जब मैं वलपूर्वक गले लगने चलता हैं तो दोनों हाबांसे से स्वपन दलन कतती हैं और जब मैं दलके मुन्दर पत्नकों को धानोंबाला मृंह सुमनेको बढ़ता है तो ये प्रपना मृंह कर लेती हैं। हस हाथा-पाईमें मेरे हाथ कुछ भी नहीं लग रहा है, फिर भी मुक्ते बैसा हो मुझ मिल रहा है मानो मेरी सब स्टब्सएं दूरी होती जा रही हों।।१४॥।

[इरावती भीर निपुणिका भाती है।]

इरावती — क्योंरी निपुत्तिका ! क्या चन्द्रिकाने सचमुच तुक्क्से कहा या कि झार्य गोतग, समुद्र-वरके बाहर मकेले सोए हैं।

निपुरिएका—मैं स्वामिनीसे मूठ बोड़े ही बोलती !

इरावती—तो वलो वही चलकर मित्र विदूषकसे पूछ लिया आय कि धव वे ठीक हो गए हैया नहीं घोर·····

निपुरिएका--स्वामिनी ! धाप कुछ धौर कहना बाहती थीं ।

इरावती—हौ, यही कि वहाँ चलकर चित्रमें बने हुए धार्मपुचको भी मना विश्वा आर्थ ।

नियुक्तिका—बह वास्ति कहं छ अहा एवं आध्यक्तीभवि । (भवेदानीं कर्य नु मर्तेवमनुनीयते ।)

इरवती—मुद्धे ! जारितो जित्तगदो एवं सारितो एक्व भव्यत्तिकत्तिकाणो सम्मवत्तो ।
केवलं उवधाराविद्वमं पनिजवं ससं सारम्मो । ( मुखे ! याद्याभित्रगतो ननु नाद्य एवान्य-संस्थानदृदय सार्वपुत्रः । केवलमुपवारातिकां प्रमाजितुमयमारम्सः । )

निपुणिका— इयो इयो महिली (इत इतो महिनी।) [उभे परिकासतः।] [प्रविश्य]

चेटो---चेडु चेडु महिएरी महिएए ! देवी भएतादि --एत से मच्चरस्स एसो काली । तेल क्यु बहुमारा बहुदे बमस्ताए सह शिवस्तवनस्त किया मालविमा । जह मच्चमप्पति सम्बद्धस्तर चित्रं कार्यु तहा करेला जं तुह हिच्छमं तं से भएताहि लि । (जयतु जयतु महिनो प्रितेनी ! देवी मणि --- में मस्तरस्वेण कालः । तेन चलु बहुमानं वर्षयितुं वयस्यता सह निगडबन्दने इता मालविका । यदानुनस्यते प्रायंपुतस्य प्रियं कर्तु तथा करोति । यत्तवेषु तम्मे मणित ।

इरावती—रामारिए। विश्लावेहि वेवॉ—का वधं अद्दिटणी शिधोवेद् वरिम्रालीलगहेल वंसियी मह सञ्चामहो। कस्स वा पसावेल धधं जलो बढ्ढिर सि। (नागरिके। विज्ञापय वेवीर—का वयं अट्टिमी नियोजयितुम्। परिजननिष्यहेल दश्चितो मध्यनुषहः कस्य वा प्रधावेनायं जनो वर्षत इति।)

वेटी—तहः (तथाः)[इति निष्कान्ताः]

निपुणिका-तो भाष चलकर महाराजको ही क्यों नहीं मना लेती।

इरावती — घरो पगली ! दूसरोंसे प्रेम करनेवाले धार्यपुत्र हमारे लिये वैसे ही हैं वैसे सनका मित्र। उस दिन मैंने उनके मनानेपर भी जो उनकी बात न माननेकी खिठाई कर दी है उसीको घोनेके लिये मैं यह सब कर रही हैं।

निपुरिएका-इधरसे बाइए स्वामिनी, इधरसे ।

[दोनों घूमती हैं।]

चेटी--[साकर] जय हो, स्वाप्तिनोको जय हो। महारानीने कहनाया है कि घव हम लोगों को महाराजके कठे नहीं रहना चाहिए। मैंने तुम्हारी बात रलनेके लिये हो मालविका धौर उसकी सबीको बौप रक्खा है। यदि प्रार्थपुत्रको मनानेकी बात तुम्हें भी जैनती हो तो मैं उसका जपाय ककें। तुम्हारी जो क्ष्मा हो वह मुझे कहना देना।

इरायती—चेको नागरिका! महारानीसे जाकर कह देना कि उनसे काम करानेवाकी हम कौन होती हैं। धपनी दाधियोंको बौधकर उन्होंने मुक्तपर कुपा दिखाई है। उनकी कृपा न हो तो हम सौगोंका इतना मान कैसे हो।

चेटी—सच्छाः [चली बाती हैः]

निपुणिका— परिकामावलोक्य च ] महिला । एसो दुवावह से समुद्दवरमास्त विकरितायो विम्न बसीवहो भक्तगोदमी मासीलो एव्य लिहामदि । ( महिनी । एव हारोहे से समुद्रहस्य विप्रणान हव बसीवट मार्यगोनम मासीन एव निहानते । )

इरावती— क्रच्याहिदं। रा क्बु सावसेसो विसविकारो हवे। ( अरयाहितम् । न क्बु साव-क्षेत्रो विषविकारो भवेत । )

निपुणिका—पसम्पामुहबण्णो वोसइ । स्नवि स धुवसिद्धिणा विश्वष्यदेवो । त से समञ्जूषिका पार्व । प्रसन्नमुखवर्णो हथते । प्रपि च ध्रृवमिद्धिना विकिस्सितः । तदस्यासञ्जूनीयं पापमु । )

विदूषक:-[ उन्स्वप्तायते ] भोदि मालविए। ( भवति मालविके। )

निपुलिका—सुवं महिलाए। कन्स एमो प्रसालग्रोप्रसंपादले विस्तस्तिष्ठको हवासो। सम्बकालं द्वो एक्ट सीरियवाश्रलमोदण्हि कुष्ति पूरिक संपदं मालविकं सिविद्यावैवि। ( शूर्तं महिल्या। कर्स्यं प्रास्तिन्योगसम्पादने विश्वतनीयो हताकाः सर्वकालमित एव स्वस्तिवाचनमोदकैः कृष्ति पुरसित्वा साम्प्रतं मालविका स्वप्नायने।)

विदूषकः -- इरावदीं ग्रविक्कमन्ती होहि। ( इरावतीमतिक्रामन्ती मव। )

निपुणिका-एरं प्रचाहितं । इनं भुषद्रभोत्रतं बहावन्तुं इमिए। भुष्येगकुडिलेख वण्यक्टुरेख सम्मन्तिरता भाषाइस्तं । (एनरव्याहितम् । इम भुवंगमीरः बहावन्युगनेन भुवजुकुटिलेन दण्ड-काष्ट्रेन स्तम्भान्तिरता भाषाविष्यामि । )

इरावती--म्रिट्टिव एव्य किवाची उबद्दवस्स । ( अर्हत्येव कृतच्न उपद्रवस्य । )

[ निपुरिंगका विदूषकस्योपरि दण्डकार्ठ पातयति । ]

निपुरिएका — [ घूमकर धीर देखकर ] यह देखिए स्वामिनी ! जैसे हाटमें लेटा हुसा सीड़ नीद लेता है वैसे हो सार्य गीतमधी समूद्रघणके द्वारपण बैठे सो रहे हैं।

इरावती-पह तो बडा बुरा हुमा। कही विषका विकार मभी बचा न रह गया हो।

निपुणिका—पर इनका मूँह तो बड़ा प्रसन्त दिलाई दे रहा है घोर फिर स्वयं घ्रृवसिद्धिने इनका विष उतारा है। इसनिमे पबरानेकी कोई बात नहीं है।

विदूषक--[स्वप्नमे बढबढाता हुआ ] हे देवी मालविका !

निपुणिका—मुना स्वामिनी? धाना काम करानेके लिये इस प्रभागेका कौन विश्वास करेगा। मदातो यह प्रापके दिए हुए प्रवाके लड्डुधोसे पेट मरा करता है **धीर धाव स्वप्नमें** इमें मालविका सुक्त रही है।

विदूषक - तुम इरावतीसे भी धागे बढ जायो।

निपुणिका — यह तो बड़ी बुरी बात है। सौंपमें डरनेवाले इस बौभन**को भव इसी सौंप**-जैसी टेडी लकड़ीसे भ्रोटमें सड़ी होकर डराती हैं।

इरावती - ऐसे कृतध्नक साथ ऐसी ही कुवाल करनी चाहिए।

[निपुण्तिका विदूषकके ऊपर लकड़ी गिरा देती है।]

: विदूषक:—[तहसाप्रबुध्य] प्रविक्षा प्रविक्षा। भी वद्यस्य। सप्पी ने उवरि पश्चिते। (धविचाप्रविधा। भी वयस्य। सर्पी मे उपदि पतितः।)

राजा---[ महसोपसृत्य ] सक्ते न मेतव्यं न मेतव्यम् ।

· मालविका—[प्रमुमुल्य] अट्टा। मा दाव सहसा शिक्कम। सप्पो सि मर्खीव्यदि। (वर्तः! मातावत्सहसानिक्काम। सर्पदित अप्यते।)

इरावती— ह्यो ह्यो । भट्टाइवो एव्य सावदि । (हा विक् हा विक्। मर्ती इत एव सावति ।)

विद्यक: — [सप्रहासम् ] कहं वण्डकट्ट एवं । यहं उत्त जात्में वां मए केवर्डकण्टएहिं इंसं करिया सप्यस्त उपरि बाधसो कियं सं मे फलियं लि। (कायं वण्डकाष्ट्रमेतत्। प्रहं पुनर्वनि यन्मया केतकोकण्टकेटेशं हृस्वा गर्पस्योपयंग्वाः कृत तन्मे फलितमिति।)

#### त्रिविदय पटाक्षेपेरा । ]

इरावती—[स्नम्भाग्तरिता राजान महस्रोपेरय] प्रति शिष्टिकस्प्रमशोरहो दिवासकेदो निहुसस्स । (प्रपि निविध्नमनोरयो दिवासङ्केतो मिधुनस्य । )

[सर्वे इरावती ह्यूब संभ्रान्ताः।]

राजा-- प्रिये ! अपूर्वोज्यमुरकारः । इरावती---वज्ञावलिए । बिद्विषा बुबाहिधारिवतधा संयुक्ता दे पद्दक्ता । ( बकुलावलिके ! दिच्छ्या दूर्त्याभिसारिवयरा संयुक्ती ते प्रतिज्ञा । )

विदूषक — [सहसा जागकर ] हाय, हाय। ग्ररे मित्र ! मुक्तपर सौप ग्रा गिरा है।

· राजा---[सहसाधागे बढकर ] डरो मत मित्र ! डरो मत ।

मालविका—[पीछे-पीछे ] स्वामी ! ऐसे न जाइए। वह कहा रहा है कि सौंप है। इरावती—हाय, हाय ! स्वामी इधर ही दौड़े ब्रा रहे हैं।

विद्यक-[हँसकर] घरे! यह तो सकड़ी है। मैं तो समझा चा कि मैंने केतकों के कटिसे सौपके दौतोंका चिल्ल बताकर जो सांपपर कलंक लगाया चा उसीका मुक्ते फल मिल रहा है।

बकुलाविकिका—[पदीहटाते हुए प्राकर] स्वामी ! उपर न जाइए। वहाँ टेड़ा चलता हुमा कुछ सौप-जैसा दिखाई देरहा है।

इरावती—[ संमेके पीछे खिपी हुई राजाके पास पाकर ] कहिए ! दिनमें निलनेका संकेत करनेवाले कोडेके मनकी साथ पूरी हो गई न !

[सब इरावती को देखकर घटरा जाते हैं।]

राजा-प्यारी ! यह तुम कैसी भ्रनोसी बात कर रही हो।

 इरावती—बकुलाविसका ! तुम्हे बचाई है कि इन दोनोंको मिलानेकी जो तूने प्रतिक्षा की बी वह भाज पूरी हो गई। . बहुमावसिकः — क्वीबहु अहिन्तो ! कि सए किवं ति वेदो पुष्क्रियको । वर्षुरा व्यक्तरिक ति कि वेदो पुरुवोएँ वरितिसुं विरुपति । ( प्रक्षीवतु पहिनो ! कि सवा क्रुतिसित् वेदः प्रकटम्बः । वर्षरा व्याहरुतीति कि देदः प्रक्रियां वर्षितं विरुपति । )

विष्कुवरु:---मा दाव । घोषीए दंतस्यमलेख मलभवं परिवादलङ्कर्स विसुवरियो । तुवं उस् स्वच्यवि पसावं स्व वेण्हति । (मा तावत् । भवस्या दर्शनमात्रेखात्रभवान्त्रस्थिपातलङ्कनं विस्कृतः ।

स्यं पुनरदापि प्रसादं न गृह्णासि ।

इरावती--कुविदा वारिंग महं कि करिस्सं ।। (कुपितेदानीमहं कि करिष्यामि । ) राजा--एक्सेतदस्थाने कोप इस्यनुपपम्मं त्ववि । तथा हि ।

कदा ग्रुखं वरतनु कारणादते तवागतं चणमपि कोपपात्रताम् । अपर्विण ग्रहकलपेन्दमण्डला विभावरी कथय कयं भविष्यति ॥१६॥

अवसाय अवस्थान पुराचला विभाग सम्बन्ध सम् बहु वर कुलेखं तवो रा यहं हस्सा भवेखं । यस्थान इति सुद्धु स्थाहुनमायंपुत्रेण । यस्थास्त्र-नोष्यसमाकं भागयेथेयु यदि दनः इत्येयम् ततो नन्दहं हास्या वयेषम् )

राजा--व्यवस्था कत्यवसि । यहं दुवः सरवमेव को स्त्यानं न पत्रवामि । कुतः--नार्हति कृतापराधोऽप्युत्सवदिवसेषु परिजनो बण्धुम् । इति मोचिते मयैते प्रसिप्तितत्तुं मास्रुपगते च ॥१७॥

बकुलाविका — क्रोघन करें स्वामिनी! मैंने क्या किया है? देवसे ही पूछ लीजिए। कहीं मला पृष्वीपर पानी बरसानेके लिये दैव मेंडकोकी टर्स्-टर्स्की बाट बोड़े ही जोहते हैं।

निद्रयक—धन्नी ! ऐसा न कहिए । उस दिन महाराज धायके पैरॉ पड़े, हाच बोड़े, पर धाप टससे मस न हुई, कठकर बस दी धोर इसर महाराजकी असमनसाहत देखिए कि धापको देखते ही उन्होंने पिछली सब बातें उठाकर एक धोर रख दीं, फिर भी भाप भ्रमीतक विश्वी हुई हैं।

इरावती-- खिची होकर भी मैं इनका क्या कर लूँगा ?

राषा---पर बिना बातके कठना भी तो तुम्हें शोभा नहीं देता। स्वर्गिक सुन्वरी! बद्धाओं तो इससे पहले क्या कभी तुम्हारा मूंह बिना कारएके काल चरके लिये भी लाल हुआ है? सवा बताओं बिना प्रहेणको रात प्राए क्या कभी चन्द्र-प्रहेण लग सकता है।।१६॥

इरायती--यह तो धार्यपुत्रने ठीक कहा कि मैं बिना कारलके कठ रही हूँ। हमारे स्वामी कहीं घीर मन बगावें भीर उसपर हम रूठने लगें, यह तो सचमुच बग हुँबाई की बात है।

राजा—पुन तो सब बातें उसते ही सनमती हो। मुझे तो सबमुख इसमें कठनेकी कोई बात दिलाई ही नहीं देती है। क्योंकि मैंने तो इस दोनोंको इसीसिये कोड़ दिया कि अपने वेबकोको उत्सवके दिन अपराय करनेपर भी बौधकर नहीं रखना चाहिए। बहुर से खूटनेपर में दोनों मुझे प्रशास करनेके किये ही यहां चली माई थीं ।।१७।। इरावती-- लिजिल्हा । वर्षी विक्तावेहि-- विद्वोत्तववीत् वश्वववादो स्त्रं प्रक्रम सि । (निपुणिके ! वच्च । वेदी विज्ञायम-- इच्टो मवस्याः प्रमावती नन्ववेति ।)

निपुरिग्रका---तह। (तथाः) [इति निष्कान्ता।]

विद्रवक:---[भारमगतम्] मही अस्तर्यो संविष्ठते । वन्यस्वभट्टी विद्ववनीते विद्यालिखाए सालोए पविद्यो । (महो सनवं: संपतितः वन्यनसन्दो गृहक्योतो विद्यालिकासः आसोके पतितः ।)

निपुणिका — [प्रनिष्यापनायों ] महिष्णि ! जिलक्षाविहाए माहनिमाए भावनिकारं एम्सं क्षु एवं रिज्युतं ति । (बहिनि यहच्छाहण्टया मायविकयाक्यातम् —एव सल्वेतप्रिवृत्तमिति।) [इति कण कथरति ।]

इरावती — [यात्मगतम्] उववण्णं । सच्चं प्रम्नं एत्य बह्मबन्धुला किवो प्रधोधा । [विदूषकं विजीश्य प्रकाशम्] इसं इमत्त्र कामतन्त्रसचिवत्त्व स्त्रीती । (उपपन्नम् । सरयमयमत्र ब्रह्मबन्धुना इतः प्रयोगः । इयमस्य कामतन्त्रसचिवतस्य नीतिः ।)

विद्वक: --भोवि ! अवि स्पोदियवं एक्क वि धवसरं पहेसं सं मए झलभवं पेसिदो हुवे ! (जवति ! यदि नीतिगतमेकमप्यक्षरं पठेंग ननुमयात्रमवान्त्रेषितो भवेतु ।)

राजा --[ग्रारमगतम्] कयं नु सत्वस्मात्सक्टावात्मानं मोचविक्यामि ।

प्रविष्य |

अपसेना — देव ! कुमारी वसुलच्छी कन्तुमं म्रान्तावन्ती पिङ्गलवाएरेल बलीमं तासिवा मङ्कारिकाच्या देवीए यावाकिसत्तमं विम्न वेवनाया रा किवि पविषेतं पविवक्ताह । (देव ! कुमारी वसुवदामी: कन्तुकनपुरावन्ती पिङ्गलवागरेल बलवरत्तासिताञ्चनिवच्या देव्या: प्रवातिकसलयमिव वेयमाना न किविराहर्ति विरिष्यते ।

इरावती— निपुरिएका! जाम्रो तो, महारानीसे कह माम्रोकिमाप हमें जैसा मानती हैं, वह माज हमने देख लिया।

निपुणिका-जी धच्छा। [बली जाती है।]

विद्रयक — [मन ही मन] घरेयह तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया। पिजड़ेसे खूटा हुआ। कबूतर विल्लीके सामने धा पड़ा है।

निपुणिका--[पाकर सलग] स्वामिनी ! सनी मार्चिका मुझे मिली थी, उसने बतकाया कि यह उब ऐसे हुआ है। [कानमें कहती है।]

इरारती—[मन ही सन] समक गई, यह सब इसी बाँमनकी करतृत है। [विद्युक्को देखकर मकट] यह सब इसी प्रेम-नीतिक मंत्रीकी चाल है।

विदूषक— देवि ! यदि मैं नीतिकाएक बक्षर भी पढ़ा होतातो क्या महाराजको मैं कभी ऐसे फैंडने देता।

राजा --[मन ही मन] बद इस संकटसे कैसे खुटकारा पाया जाय।

वयनेना—[बाकर] देव ! कुमारी वसुनस्त्री गेंदके पीछे दौड़ रही वी कि इतनेमें ही एक पीसा बन्दर वहाँ ब्रा पहुँचा । उसे देलकर कुमारी बहुत डर गई हैं भीर देवीकी नोवमें पड़ी हुँदें, भोषीचे हिलते हुए पत्तेके समान बर-पर कौप रही हैं। सभीतक उन्हें बेत नहीं हुखा है। राजा-- कच्टं कच्टम् । कातरो बालभावः ।

हरावतो—[सावेगम] तुवरदु प्रव्यवको सं समासासिद् । मा से संतासविधियो विधारो वृद्धदु । (स्वरतामार्थपुत्र एनां समास्वासयितुम् । मास्याः सत्रासवनितो विकारो वर्षताम् ।)

राजा — स्रयमेनामहं संज्ञापयामि । [इति सत्वर परिक्रामित ।]

विद्यक:--साहु रे विङ्गलबास्तर साहु। परिलाबो तुए सपस्को । (साधु रे ! पिङ्गसवानर साधु । परित्रातस्वया स्वपक्ष: ।)

[निष्कान्तो राजा विदूषकश्च इरावतो निपुणिका प्रतीहारी च ।]

मास्तिवका—हला देखि चिल्तिम वेववि मे हिन्नमं। राजारो मदोवर कि वा मसूहिवरण्ये हिमस्तिर कि। (दिखा देवी चिल्तियश्वा वेपते मे हृदयम्। न जानेऽत. पर कि वानुप्रवितन्त्रमं मुविस्पतिति।)

[नेपच्ये ]

सन्तरिमं सन्तरिम प्रपृष्णे एवा पंचरते तोहलस्स मुज्येहि संस्को तक्सीमासीमो जाव वेवीए सिवेदेसि । (पात्रपंगाभ्रपंग । प्रपृष्णं एव पश्वरात्रे दोहदस्य मुकुर्तः संनदस्तपनीयासीकः सावद् स्ये निवेदयामि ।)

[उमी श्रुत्वा प्रहृष्टे।]

बकुलाविका — ग्रास्तिसिबु सही । सच्वाप्यदृष्णा देवी । (ग्राश्ववितु सखी ! सस्पर्गतिज्ञा देवी ।)

राजा—बहा बुरा हुमा, वहा बुरा हुमा। बच्चीका तो डरनेका स्वभाव ही होता है। इरावती—[बदराकर] चालए प्रायंपुत्र ! ऋटपट चलकर उसे संमालिए। कही इस बहराहटमे उसे और कुखन हो जाय।

राजा --मैं चलकर सभी उसे चेतमें लाता हूँ। [ऋटपट घूमते हैं।]

विदूषक — बाह रे पीले बन्दर! बाह, ग्राज तो तुपने हमारे महाराजको सचपुच बचा लिया।

[राजा, विदूषक, इरावती, निपुश्यिका प्रतीहारी सब चने जाते हैं।] सालविका—सक्ती! जब महारानीका घ्यान घाता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो बाते हैं धव न जाने क्या-स्या दह भोगना वटा है।

[नेपच्यमें]

बटा प्राश्चर्य है! बड़ा आस्वर्य है। सभी इस मुनहरे स्रशोकके दोहर [बाह] पूरे हुए, पीच रार्वे सी नहीं बीत पार्ट कि उसमें कलिया फूट माई हैं। चलूं, महारानी को बता मार्क।

[दोनों सुनकर प्रसन्न होती हैं]

बकुसावितका—सो सक्ती ! भीरज घरी । देवी जो एक दार कह देती हैं उससे पीछे, नहीं हटती । मासविका—तेल हि पमवबस्तपालिमाए पिट्टवो होमि । (तेन हि प्रमदवनपाणिकायाः पृष्ठतो प्रवानि ।)

बकुलाविका--तह। (तथा।)

[इति निष्कान्ते]

॥ इति चतुर्थाऽहः ॥

मालविका —तो चलो, हम लोग भी प्रमदवनकी मालिनके पीछे,पीछे वहीं चली चलें। बकुलावखिका — चलो।

[दोनो चली जाती हैं।]

चौथा ग्रङ्क समाप्त हम्रा ।

# पञ्चमोऽङ्गः

## [ततः प्रविशत्युद्धानपालिका ।]

उद्यानपालिका — उद्यक्तिको सए कितसङ्घारविहित्यो तद्यापेसासोसस्य वेतिसानन्यो साव सञ्चाद्वितिष्योधं यसात्यं देवीए लिवेदीन । [पि॰कम्य] सही देवस्य सञ्चकम्पलीसा मालविसा । तिस्त तह विष्या देवीए लिवेदीन । [पि॰कम्य] सही देवस्य सञ्चकम्पलीसा मालविसा । तिस्त तह विष्या देवीए परिष्या प्रतास कृतुमुक्त तिस्त विष्या विष्या व वुस्तास कि कि द्वा व वुस्तास विष्या प्रतास कि विष्या व वुस्तास विष्या व विष्या व वुस्तास व विष्या व व विष्या व विष्या व व विष्या व व विष्या व व विष्या व विष्या व व

सारतिसकः चहुन्नरिष् विज्ञाभरिकाणं बहुन्तारां लिक्वविक्तणं मासिष्ठं पुरोहिदस्स हृस्यं पावहस्सं । (मयुक्रिके । विद्याभरिताना ब्राह्मलाना नित्यदक्षिणां मासिकी पुरोहितस्य हृस्तं प्रापिक्यामि ।)

मधुकरिका- बह किंशिमिलं। (ग्रय किनिमिलम्?)

## पाँचवाँ अङ्क

## [मालिन द्याती है।]

मानिन—मैंने सब घास-पात निकासकर इम मुनहरे घ्योककी मेंह ठीक डंगसे बीघ दी है। घव यहाँका काम सब ठीक हो गया है। चलूँ देशेको बता थाऊँ [पूनकर] मगदानने वेचारी मानिकाको नात रखती। उत्तरार बिगदी बैठी हुई महारानीको, जब घ्योकके कुमनेका सावादा मिनेगा तो वे खिल ठउँगी। यह यह समय महारानी होंगी कहाँ ? [वेसकर] घरे ! यह महारानीके रिनासका कुन्नहा नेवक सारसिक लाखसे बन्दकी हुई पिटारी लिए हुए, रिनासके निकसा घटा प्राप्त है। चलूँ, स्वीसे पूछ देखूँ। [हायमे पिटारी लिए हुए, इनदा दिसाई देता है।] कहो सारसिक ! कियर चले ?

सारसिक — मणुकरिका ! विद्वान् बाह्मणोंको सदा महीने-महीनेपर को विक्षणा दी वाली है वहीं सब वाँटेनेके लिये पुरोहितवंशको सौंपने जा रहा है।

मधुकरिका—यह दक्षिणा क्यों बाँटी जा रही है ?

सारसिकः — वरपप्रृति सेलावती जण्यतुरंगरक्वले शिउत्तो महुदारमो वसुनिक्तो इवण्युति तस्य भाउसिलामिलं लिङ्कस्वयुवण्यपरिवालं विकालं देवी विकालीएहि परि-माहेदि । (यतःप्रभृति सेनापतियंत्रतुरंगरक्षले नियुक्तो महुदारको वसुनिवस्ततः प्रभृति तस्यायु-निमित्तं निष्कसत्तसुवर्णपरिवालां दक्षिलां देवी दक्षिलायैः परिवाहयति ।)

मधुकरिका — यह काँह वेबी। किं वा ब्रह्मिब्हुवि। (प्रथ कुत्र देवी। किं यानुतिष्ठति।)

सारविकः — मंगलघरे प्रास्तरात्या अविष्य विद्यश्रविक्यावो शाहुसा वीरसेरोस पैसिसं लेहं लेहकरेहि वाइसमारां मुखादि। (सङ्गलगृह प्रासनस्या भूत्वा विदर्भविषयाद्भात्रा वीरसेनेन प्रीयतं लेखं लेखकर्दर्शच्यमानं भूरागीति।)

मधुकरिका-को उस विवन्भरामञ्जलको सुस्रोधवि । (कःपुनर्विदर्भराजवृत्तान्तः श्रूयते ।)

सारिकः — वसीक्दो वस्तु वीरतेलप्यमुहेहि धनुधी विश्वधवंदेहि विद्वश्यलाहो। मोद्दरो से दाखादो माहबसेलो दूदो स तेल महासारातिल स्वलाखि बाहलालि सिप्यधारिधा-पृष्ठद्वे परिष्यले उदाधलोकरिक महिला सम्रासं तेलते लि। १ वर्गकृतः कि वीरतेन-प्रमुक्तेमेंहीं व्यवप्यक्रियानायः। मोचिनोऽस्य दायादो माणवनेतः। दूत्रका तेन महासारातिल रत्नानि वाहनानि निद्यकारिकाभूषिक्ट परिजनपूषावनीकृत्य मतुः सकाखं प्रेषित इति।)

मधुकरिका— गच्छ बद्धाचिट्ठ घत्तरणो रिगमोम्रं। सहं वि वैवि पेक्सिस्सं। (गच्छानु-तिद्रारमणो नियोगमः। घटमपि देवी प्रेक्षिच्ये।)

> [इति निष्कान्तौ।] ॥ प्रवेशकः॥

सारिक्षक — बबसे ब्राश्वमेश यज्ञके घोड़ोंकी रक्षाके लिये राजकुमार वसुमित्र सेनापति बनाय गए हैं, तजीसे उनके विरंजीवी होनेके लिये योग्य बाह्मागोंको चार सौ स्वर्ण-मुद्रामोंके बराबर यन दक्षितामें दिया जाता है।

मधुकरिका-प्राच्छा यह तो बताम्रो कि महारानी है कहाँ भौर क्या कर रही हैं ?

सारिसक — महारानी श्रीके बाई वीरसेनने विदर्शने जो चिट्ठी भेजी है, उसीको वे संगल-वर्षे बैठी हुई बपने लेखकरे बैंचवाकर सुन रही हैं।

मधुकरिका-विवसंके राजाका क्या समाचार मिला ?

सारसिक—महाराजको विजयिनी सेना लेकर बीरमेनने विदर्भके राजाको जीत लिया है भौर उनके चजेरे भाई माधवसेनको छुड़ा लिया है। साथ ही उन्होंने एक दूतके साव बहुत-से धनमोल रस्न, हाची, चोड़े भीर बहुत धच्छे-धच्छे कलाकार सेवक, महाराजके पास मेंटर्भे भेजे हैं।

संपुक्तिका— सच्छा, जायो, तुम मो सपनाकाम कर साम्रो मैं भी सभी महारानीके वर्षमको जाती हैं। [दोनों जाते हैं।]

#### [ततः प्रविशति प्रतिहारी ।]

प्रतीहारी — सार्ग्यतिमृ धानोध्रयहारवाषुवाए वेबीए — विष्णाचिह धण्यत्वन्त् । इण्डान्सि धण्यत्वन्त् । इण्डान्सि धण्यत्वनेत् सह धानोध्यरबस्य प्रतृत्वविद्य वयश्तीकार्तुं ति । ता जाव वम्मान्तरा गर्व वैष् पश्चित्रनिम । (धान्नाप्तास्प्यतोकतरकारव्यापृतवा देव्या—विज्ञावयार्वपृत्रम् । इण्डान्यार्वपृत्रेण् सहाबोककृतस्य प्रमृत्वसमो प्रत्यक्षीकर्तृत्वित । तहावद्यमंतिनगतं देव प्रतिवासवामि ।)

> [इति परिकामति ।] [मेपच्ये वैतालिकौ]

श्रयम----विश्वयतां विश्वयतां देवः । विश्वया वर्ष्यदेव रिप्तुक्तरःषु वर्तते देवः । वरश्चतकलञ्चाहरेषु त्वमाचरतिर्मध् नयसि विदिशातीरोद्यानेप्यमङ्ग इवाङ्गवान् । विजयकरिकामालानत्वं गर्तैः प्रवलस्य ने वरद वरदारेघोष्ट्रचैः सहाजनतो रिष्टुः॥१॥

वितीय:---

विराचितपदं वीरप्रीत्या सुरोपमध्रिमि-श्रतिसुप्रयोर्भष्येकृत्य स्थितं क्रथकैशिकान्। तव इतवतो दण्डानीकैविंदर्भपतेः भियं परिधगुरुभिदोंभिविंष्खोः प्रसद्ध च रुक्मिशीम् ॥२॥

## [प्रतोहारी माती है।]

अधीहारी— यद्योककी पूजाकी घूम-वामर्थे लगी हुई महारामीने श्राझा दी है कि जायो महाराजसे कह दो कि मैं चाहती हूँ शार्यपुत्रके साथ ही चलकर फूले हुए अद्योककी खोचा देवूँ। तो चलूँ न्यायाननपर बंठे हुए महाराजके वास पहुँचूँ [घूमती हैं।]

### [नेपध्यमें दो वैतालिक]

पहला—जय हो, देवकी जय हो। वसाई है महाराजको कि धापने धपनी शक्ति धपने बाज़ में किसे प्रपत्ने बाज़ में देरें तले रॉद दिया! हे मनवाहा वर देनेवाले राजा! धाप तो इवर साक्षात् कामदेवके समान, कोयलको सुन्दर कुक सुनते हुए विदिशाके तीरपर कैंते हुए स्वयनों में धपना वस्त विता रहे हैं उपर धापका बनवान बनु वरदाके तीरपर कहे हुए उन कुलों के साव साव फुका दिया गया है जो धन धापकी सेनाके विजयों हाथियों के बांचने के बूटै वने सके हैं हो।।

दूबरा—हे देवताओंके समान राजा! विदर्भमें दो हो तो बड़ी-बड़ी चटनाएँ हुई हैं।
एक तो प्रापका प्रथमी देना भेजकर विदर्भके राजाको हरामा, दूसरौ, भगवाषु ब्रीहुक्क्युजी-द्वारा उनकी प्रगंताके समान बड़ी-बड़ो अुजाओंसे दिनमिलीजीका हरा जाता। वीरोंसे कैंब रखनेवाले कवि सोग प्रव इन दोनों घटनाओंके गीत बना-बनाकर गा रहे हैं।।२।। मतीहारी— एको व्यक्तसूत्रहरूपस्थालो भट्टा इवी एव्य साध्यक्ति । ग्रहं वि दाव इंगस्स वृक्तुको लोवादी मोसरिक सम्भलरिया होति । ( एव जयसन्दर्शनतश्यानो नर्तेत एवाश्यक्ति । ग्रहमिर तावदस्य प्रमुक्तालोकायपहृत्य स्तम्बालरिता भवागि । [ इत्येकांते स्थिता । ]

[प्रविष्यं सवयस्यो राजा]

राजा— कान्तो विचिन्त्य सुलमेतरसंप्रयोगां श्रुत्वा विदर्भपतिमानमितं बलैश्र । धारामिरातप इवाभिद्यतं सरोजं दुःखायते सम मनः सुखमस्तुते च ॥३॥

विदूषकः—जह महं पेक्सिमि सह एक्क्सलकुहिदो नवं हिष्टसिद। (यथाहं प्रेक्ष्ये तथा एकान्तस्त्रिस्तो भवान्यविष्यति ।

राजा--क्यमिव।

विद्रपक:—मञ्ज किल देवीए एव्वं पंडितकोसिई मिलवा—अभववि । वं तुमं पकाहुलसम्बं वहित तें वंसीह मालविभाए सरीरे विवाहुलंक्य ति । ताए सविसेवालंकिया मालविभा । तत्तहोवी कवावि पुर पवरोवि मलोरहां । (या किल देव्यंवं पीठवकीशिको मिलवा— मगवित ! यत्त्व प्रतापनार्थे वहीन तद्वंय मालविकायाः वारीरे विवाहनेपय्यमिति । तथा सविशेषालंकुता मालविका । तत्रववती कवाचित्रप्रयद्भवतोर्थि मनोरवम् ।)

राजा - सक्षे ! मदपेकामनुष्राप्य सनया धारिण्या पूर्वाचरितैः सभाव्यत एवैतत् ।

प्रतीहारी — इस जयजयकारसे जान पड़ता है कि महाराज वहांसे उठकर इघर ही चले झा रहे हैं। मैं भी उनके झागे-सागे चलती हुई भीड़ते वचकर खभेके पीछे खड़ी हो जाती हैं।

> [एक मोर सड़ी हो जाती है।] [बिदूषक के साथ राजा माते हैं।]

राजा—एक घोर जब मैं उस हुलंग प्यारीको बात सोचता हूँ मौर दूसरी घोर जब मैं बुनता हूँ कि मेरी सेनाले विदयके राजाको हरा दिया है तो मेरा मन उस कमसके समान एक साच दुक्कों घोर सुवी होता है जिसपर कहीं पूप भी पड़ रही हो घोर साथ साथ पानी भी बरस रहा हो ॥३॥

विदूषक — मैं तो समक्रता हूँ कि श्रव श्रापकी पूरा सुख ही सुख मिलेगा।

राजा---कैसे ?

णिहणक--- आरथ पंडिता कींचाकीथे महाराशीने कहा था कि भगवती प्रापको दिवार करनेकी विद्याका जो धर्मद है वह प्राप्त मालदिकाको विवाहके दिवारसे सवाकर दिखाइय । इयदर बक्क्षीने बालविकाकी बड़े बुहावर्ग बगसे तथा दिया है। कीन वाने वे ही प्रापकी साथ पूरी कर दें।

साबा---ही निश्व ! महाराती धारिशावि पहले ती भेरे मनकी बहुत ही वार्ते की हैं इसिनवे यह भी करवें तो कोई धावरण नहीं है। प्रतीहारी—[ उपयम्य ] केंद्र केंद्र भट्टा। देवी विच्लावेदि—तवलीकालीकाल कुकुनवह-दंकरुंख मह धाररभी तकलो करोछद्र ति । अयु अयु अर्ता। देवी विज्ञापयति—तप्रमीवा-शोकस्य कृत्यसहदक्षंत्रेन ममारम्यः सकतः क्रियतामिति ।)

राजा--- मनु तर्जन देवी तिष्ठति ।

प्रतीहारी—मह इं। वहरिहसंमालमुहिष्रं घन्तेउरं विवश्विकः मालविषापुरोएस् प्रकरो परिप्रालेस्य सह देवं पविचालेति । (प्रच किम्। यदाहॅनम्मानमुखितमन्तःपुरं विकृष्य मालविका-परोक्तेशास्त्रमः परिजनेन सह देवं प्रतियालयति । )

राजा-[ सहर्षं विदूषकं विलोक्य ] जयसेने । गच्छापतः ।

प्रतोहारी--एड् एड् देवो। (एत्वेतु देवः।) [ इति परिकामति । ]

विद्रपकः—[विलोक्य] भो वद्यस्स । किंवि परिवृत्तकोष्ट्याो विद्य वसल्तो पमदवर्णे सक्सीम्रवि । (भो वयस्य । किंचिट्यरिवल्योवन इव वसन्तः प्रमदवने सक्यते ।)

राजा-वयाह भवान् ।

अग्रे विकीर्णकुरवकफलजालकभिद्यमानसहकारम् । परिणामाभिग्रसमृतोरुत्सकयति यौवनं चेतः॥॥॥

विदूयकः—[ परिक्रम्य ] महो। सम्र्यं तो विश्वसरोवेत्यो विश्व कुनुसत्यवर्णहे तवलोघा-सोम्रो। स्रोलोधकु भवं। ( महो। प्रयं स दत्तनेषय्य इव कुमुमस्तवकेस्तपनीयाशोकः। मवसोकर्ता भवातु।)

प्रतीहारी—[ पास जाकर ] जय हो, स्वामीकी जय हो ! देवीने कहवाया है कि मेरे साव चलकर उस फुले हुए सुनहुरे प्रशोकको देखकर मेरा सब उत्सव सफुल कर दीजिए।

राजा-स्या देवी वहींपर हैं ?

प्रतीहारी — जो हाँ ? रिनवासकी सब गानियोंका सथायोग्य धादर करके वे मासविका धीर दासियोंके साथ बैठी महाराजके लिये बाट जोह रही हैं।

राजा — [ प्रसन्न होकर विदूषककी ग्रोर देखकर ] जयसेना ! चलो तो ग्रागे-ग्रागे।

प्रतीहारी--- माइए देव ! चले बाइए । [ घूमती है । ]

विदूषक—देस्रो मित्र ! जान पड़ता है कि प्रमदवनमें वसन्तकी जवानी फिर सौट साई है।

राजा — ठीक कहते हो तुम । इस बीतते हुए वसन्तमें भी विकारे हुए कुरवकके फूल, सनमें जवानीकी लहरें उठाने लगे हैं ॥४॥

विदूषक-- [ वूमकर ] फूलोंके गुरुक्षीते लदा हुमा यह सुनहरा घशोक ऐसा जान पड़ता है मानो इसका भी किसीने सिगार कर दिया हो । देखिए हो ।

## राजा — स्वाने बबु प्रसवनवरोज्यनञ्जत् । यदेवानी ननन्यतावारली सोभानुहहति । स्वय— सर्वाशोकतरूवां प्रथमं स्वचितवसन्तविभवानाम् । निर्वृत्तदोहदेऽस्मिन्संक्रान्तानीय कुसुमानि ॥५॥

विदूषकः—तह । त्रो बोसद्धो होहि । अन्हेलु संख्यिहेलुनि वारियो पासपरिवट्टियों मासविद्यं सञ्चयनप्यदि । (तथा । भोः विश्रव्यो त्रव । सस्मान् समिहितेष्यपि वारियो पास्वेपरिवर्तिनीं मासविकामनुगन्यते ।)

राजा-[सहषंम्] सखे । पश्य -

मामियमभ्युत्तिष्ठति देवी विनयादन्त्थिता प्रियया। विस्ततदस्तकमलया नरेन्द्रलच्म्या वसमतीव ॥६॥

[ततः प्रविशति धारिसी मालविका परिवाजिका विभवतम्ब परिवारः।]

मालविका—[बाश्मगतम्] जात्मामि तिमिलं कोषुमालंकारस्स । तह वि मे हिषमं विशिष्ठी-पत्तगर्व विद्या सिललं वेषवि । प्रवि ध विक्सित्तेवरं वि मे सुप्रत्यं बहुतो फुरवि । (जातामि तिमित्तं कोषुकालकारस्य । तथापि मे हृदय विश्विनोपत्रगतिमिव सिललं वेपते । प्रवि च दक्षिणुतरमिप मे मधनं बहुवाः स्कुरति ।)

विदूतकः—भो वद्यस्स । विवाहगोवस्थेग् सवितेसं क्षु सोहवि मालविद्या । (श्री वयस्य । विवाहनेपध्येन सविधेषं खलु शोधते माश्रविका ।)

राजा— इसका देरसे फूलना घच्छा ही हुधा, स्वींक प्रव इसके प्रागे सब बृक्षोंकी छोजा फीकी लगने लगी है। देलो ! ऐसा जान पहला है कि जिन प्रयोकके बृक्षोंने पहले फूलकर वसन्तके प्रानेकी सूचना दी थी, उन सबने प्रपने-प्रपने फूल इस प्रशोकके बृक्षकी दे दिए हैं जिसके फूलनेका उपाय प्रामी थोड़े दिन हुए किया गया था।।।।।

विदूषक — ही लीजिए, धन धापका काम बन गया क्योंकि हम लोगोंके घा पहुँचनेवर भी महारानी वारिखी, मालविकाको धपने वास ही बैठनेके लिये कह रही हैं।

राजा—[प्रसन्त होकर] देसो मित्र ! मेरा घादर करनेके लिये उठी हुई महारानीके पीछे, भपने कमल-जैसे दोनों हाव कोले खड़ी हुई मेरी प्यारी मालविका, ऐसी खग रही है मानो पृष्पीके पीछे राजनकमी खड़ी हुई हो ॥६॥

[वारिएा], मानविका, परिवाजिका और उनकी दासियाँ दिलाई देती हैं।]

्रमालविका—्मिन हो मन]मैं इस बनाव-सिगारका पर्यातो समफ रही हैं, फिर जीन जाने क्यों मेरा दूवय कमिनीके पत्तेपर पड़ी हुई खलकी बूँदके समान धर्मीतक कौप रहा है। पर मेरी बाई धौद्धाओं धाब बहुत फड़क रही है।

विदूषक -- कही मित्र ! विवाहके सिगारींसे सबी हुई मालविका कितनी सुन्दर जैनने सगी है ?

```
राजा -- व्ह्यान्येनाम् । वैवा---
```

अनितलस्बिदुक्लिनवासिनी बहुभिरामरखैः प्रतिभाति मे । उदुगर्खेरुदयोन्युखचन्द्रिका हतिहमैरिव चैत्रविभावरी ॥७॥

बारिस्ही--[उपेत्य] बेदु बेदु प्रम्बदत्तो । (बयतु जयस्वार्यपुत्रः ।)

विदूषक: -- वडद्यु भोदी । (वर्षतां भवती ।)

परिव्राजिका—विजयतां देवः।

राजा-भगवति सभिवावये।

परिवाजिका—ग्रभित्रेतसिद्धिरस्तु ।

धारिस्ही — [सस्मितम्] प्रज्जाउल ! एस ते धन्हींह तबलीजलासहाधस्स असोधो संकेषधरो कायबो । (बार्यपुत्र ! एव तेस्माभिस्तक्लीजनसहायस्यालोकः सकेतबृह कल्पितः ।)

विदूषक:--भो धाराहिधोसि । (भो: घाराधितोऽसि ।)

राजा-[सबीडमशोकमितः परिकामनु ।]

नार्य देव्या भाजनत्वं न नेपः सत्कारासामीदशानामशोकः । यः सावज्ञो माधवश्रीनियोगे पुष्पैः शंसत्यादरं त्वत्प्रयत्ने ॥८॥

विद्रपकः—भो वीसद्धो भविद्य तुमं जोव्यस्पर्वीं इसं पेक्सः। (मो विश्ववर्षो भूरवा स्वं भौजनवसीमिमां परवः।)

भारिसी -- [पास पहुँचकर] जय हो धार्यपुत्रकी जय हो ।

विदूषक---प्रापको बधाई है।

परिशासिका -- देवकी जय हो। राजा -- प्रशाम करता है भगवती।

परिवाजिका-पापके मनकी साथ पूरी हो ।

बारिखी — [मुस्कराकर] मार्थपुत्र ! लीबिए यह बावके लिये सद्योक का ऐसा प्रेमिसनका वर बना दिया गया है वहीं बाद युवतियोंसे प्रकेलेंगें मिख सकते हैं।

विद्रवक-सीजिए महाराज ! देवीने तो आपकी सनवाही कर दी।

राबा—[नवाते हुए सबोकके वारों सोर पूनते हैं] देवीके हानों इस सबोकका ऐसा झादर होना ही चाहिए, क्योंकि यह त्री वसलकी लक्ष्मीका कहना न मानकर स्रोर बसल्तवें न पूनकर देवीके प्रयस्त करनेवर पूल उठा है।।व।।

विदूषक-अव भाग सम्हलकर इस यौवनवासीको देखिए।

राजा—हाँ, देल तो रहा हूँ कि सिरपर एक छोटी सो घोड़ नी घोड़े हुए मीर नीचेसे ऊपय तक सनेक प्रकारके सिगारोंसे सजी हुई यह चैतकी उस रातके सनान दिलाई पड़ती है जिसमें कोहरा हुट जानेके तारे जिल घाए हाँ घीर चौदनी भी बस निकलने ही वाली हो ।1191।

· **वारि**स्त्री—कं।(काम्।)

विदूरकः--भोवि तवस्रीधासोधस्स कुपुमसोहस् । [ भवति । तपनीयाशोकस्य कुपुमशोधाम् ।]

[सबं उपविद्यन्ति।]

राजा-[ मालविकां विलोक्य भारमगतम् ] कव्टः सनु संनिधिविधीयः ।

अहं रथाङ्गनामेव प्रिया सहचरीव मे । अनुसुज्ञातसंपर्का धारिखी रजनीव नौ ॥६॥

## [प्रविदय]

कञ्चुकी — विजयता देवः ! प्रमाय्यो विज्ञापयति — विदर्शविषयोपायने हे जिल्पकारिके मार्गपरिष्मादलपुत्रारोरे इति पूर्वं न प्रवेशिते । संप्रति देवोपस्थानयोग्ये संवृत्ते । तदाज्ञां देवो वातुमहंतीति ।

राजा-प्रवेशय ते ।

कञ्चकी---यवाज्ञापयति देवः । [ इति निष्क्रस्य ताम्यां सह प्रविषय । ] इत इतो भवस्यौ ।

प्रथमा—[जनान्तिकम् ] हला मदिग्राए । श्रपुर्व्या इमं राश्रद्धलं पविसन्तीए पसीदिद मे हिश्रद्धा ( सिंख मदिनके । श्रपुर्वमिदं राजकुलं प्रविशन्त्याः प्रसीदित मे हृदयम् । )

षारिसी-- किसे ?

विद्यक-देवी! इस स्नहरे धशोकके फूलोंकी शोभाको।

[सब बैठ जाते हैं।]

राजा—[ मालविकाको देखकर मन हो यन ] इतने पासमें रहते हुए भी मालग बैठना बड़ा कसकता है। चकवा और चकवीकी घाँति इतने पास बैठे हुए भी हम दोनोंको, ये राचि बनी हुई वारिस्ती मिसने नहीं दे रही हैं।।।।।

कल्कुकी [ प्राकर ]—देवकी जय हो। मंत्रीजीने कहलाया है कि विदर्भते जो कथा जाननेवाशी दो रिकर्पा मंटके क्यं पाई मी वे उस समय बकी होनेके कारए। महाराजके पास नहीं माई वा सकी में। धन वे महाराजके सामने लाई जा सकती हैं। उसके लिये देवकी पाक्षा चाहिए।

राजा---ले बाधी।

कञ्चली--जैसी देवकी धाजा। [बाहर जाकर उन दोनोंके साथ घाता है। [इचरके बाहर बाद हमरते ।

पहली — [ झलग ] सली मदनिका ! हम पहले कभी इस राज-कुलमें नहीं धाई हैं, फिर बी न जाने क्यों यहाँ घाते ही हमारा जो खिला था रहा है ।

```
दितीया-जोसिसीए । प्रत्यि क्यु लोग्नप्यवादी ग्रामामि सुहं हुक्सं वा हिमगसनवश्या
कहेदि ति । (ज्योत्स्मिके । ग्रस्ति सल् सोकप्रवादः ग्रागामि सूसं दुःसं वा हृदयसमस्या
कथयतीति । )
    प्रवामा सो सच्यो वार्तिए होद्। (स सत्य इदानी भवतु।)
    कञ्चुकी — एव देव्या सह देवुस्तिष्ठति । उपसर्पती भवत्यौ ।
                                 [ उभे उपसर्पतः ]
            [ मालविका परिवाजिका च चेट्यी विलोक्य परस्परमवलोकयतः । ]
    उभे--- [प्रशिपत्य ] जेबू जेबू भट्टा । जेबू जेबू भट्टिशी । (जयतु जयतु भर्ता । जयपु
जयत् मद्रिनी ।)
                             [ उभे राजाशया उपविष्टे । ]
    राजा-कस्यां कलायामभिवनीते भवत्यौ ।
    उमे - भट्टा । संगोदए धन्भन्तरेन्ह । ( मर्तः ! संगीतकेऽम्यन्तरे स्वः । )
    राजा- देवि ! गृह्यतामनयोरन्यतरा ।
    घारिए। - मालविए। इवो पेक्स। कदरा दे संगीदसहम्रारिए। दक्खदि। ( मालविके !
इतः पश्य । कतरा ते सगीतसहकारिएगी रोचते । )
    उभे--[ मालविका हट्टा ] धन्हो भट्टवारिया । जेबू जेबू भट्टवारिया । ( घहो भर्तु-
दारिका । जयत् जयत् मत् द।रिका ।) [ इति प्रकृम्य तया तह व।ध्य विसुजतः । ]
                           [ सर्वे सविस्मय विलोकयन्ति । ]
    दूसरी--ज्योरिस्तका ! कहा जाता है कि प्रपना मन, पागे धानेवाले सुख या दु:श सभी
बता देता है ।
    पहली -- भगवान करें, वह कहावत ग्राज सच हो जाय ।
    कञ्चुकी-देखिए, यह महारानीके साथ महाराज बैठे हुए हैं । धाप दोनों धागे बढ जाइए।
                               [ दोनों बढ जाती हैं ।]
  [ मालविका भीर परिवाणिका इन दोनों दासियोंको देखकर एक दूसरेकी भोर देखती है। ]
    दोनों- प्रिशाम करके ] जय हो, स्वामीकी जय हो । जय हो, स्वामिनीकी जय हो ।
                        [राजाके कहनेसे दोनों बैठ जाती हैं।]
    राजा-माप लोगोंको कौन-सी कला माती है ?
    दोनों - स्वामी ! हम लोगोंने संगीत सीखा है।
    राजा-लो देवी, इनमेंसे जिसे चाहो उसे प्रपने लिये पून लो ।
    भारिएगी -- मालविका ! इघर देखों, संगीतमें तुम्हारा साथ देनेके लिये इनमें से तुम्हें
कौन-सी प्रच्छी लगती हैं।
    दोनों — [मालविकाको देसकर ] घरे, राजकुमारी ! जय हो राजकुमारी, खय हो ।
```

[सब प्रवरणसे देखते हैं।]

[ प्रस्ताम करके उससे वले मिलकर रोने लगती हैं। ]

```
राजा--के भवत्यौ। का वेयसू।
```

उमे-- भट्टा ! एसा अन्हार्स भट्टारिया । (मर्तः । एवास्माक मर्तृदारिका ।)

राजा -- कथमित ।

उने — जुलाहु भट्टा । जो तो भट्टिला विजयवर्षीह् विवयमस्ताहं वतीकरिय बन्ध-खादो बोधमी कुमारो माहस्तरेलो लाग तत्त्व इस्तं क्लोधसी भट्टली जालविद्या लाग । वृक्षातु वर्ता । यः सभनी विजयवर्थविदमंताय वर्षाकृत्य वस्त्रामोचिनः कुमारो मायवर्षेनां नाम लक्ष्ये कमीयती भरिनी सालविद्या नाम )

धारिगी--कहं राध्यारिमा इसं। बन्धलं क्यु लए पाहुमोवसीएग दूसिसं। (क्यम् राजदारिकेयम्। बन्दनं सञ्ज प्रया पाहुकीपयोगेन दूषितम्।)

राजा -- स्रयात्रभवती कथमित्यंभुता ।

मालविका-[नि:श्वस्याश्मगतम् ।] विहित्यिक्रीएरणः (विधिनियोगेनः)

डितीया—मुखाडु भट्टा । बाधावयसंगवे भट्टबारए माहबसेएं तस्स प्रमण्डेस पञ्चमुप्तिका सम्हारिसं वरिष्यम् उनिकास पूर्वं प्रामुशित एता । (ऋगोतु मर्ता । दायादवस्यते भर्तृदारके माषवसेने तस्यामास्येनायंत्रमृतितास्माङ्ख पण्जिनमृत्मिस्य गुद्धानीतेवा ।)

राजा-अतपुर्वं मधेततः । ततस्ततः ।

द्वितीया-भट्टा । ग्रदो वरं ए ग्रालामि । (भर्तः । ग्रतः परं न जानामि ।)

परिवाजिका--- सतः परं मन्द्रभागिनी कथिष्यामि ।

उभे—मट्टबारिए। धारककोसिईए विका सरसंजोको । सं सा एक्ब । (मतुँदारिके । धार्यकौशिक्या इव स्वरसंयोगः । नन् सैव ।)

राजा-धाप लोग कौन हैं और ये कौन हैं ?

दो नों-स्वामी ! ये हमारी राजकुमारी हैं।

राजा-कींत ?

दोनों — सुनिए स्वामी ! धापकी विजयी सेनाने विदर्भके राजाको जीतकर जिन कुमार माथवसेनको बन्धनसे खुदाया है, उन्हीकी ये छोटी बहिन मालविकाजी हैं।

बारिसी—करें तो क्या ये राजकुमारी है। मैंने सचमुच चन्दनसे सहाठौँका काम सैकर बड़ा पाप किया है।

राजा-तो वे इस रूपमें यहाँ कैसे धागई।

मालविका-[संबी साँस लेकर मन ही मन] भाग्यके फेरसे।

यूपरी -- सुनिष् महाराज ! जब राजकुमार माधवसेनको उनके वजेरे भाईने पकड़ निया चा, तब उनके मंत्री आर्य सुमतिजी इन्हें, हम जोगींसे हटाकर, यहाँ खिपा कर से आए !

राजा--- यह तो मैं पहले सुन चुका हैं। तब क्या हुआ। ?

दूसरी-इसके पीछेकी बात में कुछ नहीं जानती हूँ स्वामी !

परिवाणिका — इसके पीछेकी कथा मैं सभागिन बताती हूँ।

ं दोनों --- राजकुमारी ! यह तो भावां कीशिकी-जैसी बोसी सग रही है। वे हो है नया ?

```
मालविका-श्रह इस् । (ग्रव किस् ।)
```

उभे — जिवसेसमारिक्षी धाज्यकोसिई बुक्केस विभागीयवि । सम्ववि । नगस्ते ।)

परिवाधिका--- स्वस्ति अवतीश्वास ।

राजा- कवम् । ग्रासवर्गीऽयं भगवत्याः ।

परिवाजिका--- एवमेतत् ।

विद्रयक:--तेरा हि कहेबु भग्नवती ग्रासहोबीए बुसन्तं दाव ग्रासेसं। (तेन हि कथ्यतु गगबस्यनभवस्या बुसान्तं तावदशेषम्।)

परिव्राजिका—[सबैनलब्यम्] ताबरपृ यताम् । माधवसेनसविवं भमाप्रजं सुमतिमवगण्यः । राजा—जपलक्षितः । ततस्ततः ।

परिवाजिका—स इमा तथागतभातृका मया सार्थमपवाह्य भवत्सम्बन्धायेकाया पश्चिकसार्थं विदिशागाधिनमनुप्रविष्टः।

राजा -- ततस्ततः ।

परिवाजिका---ततः किंचान्यतः ।

मालविका--- चीर क्या ?

दोनो—सन्याधिनीका वेदा बना लेनेसे कौशिकीओ वडी कठिनाईसे पहचानमें भाती हैं। भाषको प्रसाम है भगवती।

परिवाधिक-तुम दोनोंका कल्यासा हो।

राजा-क्यों, क्या ये भी धापकी ही चेलियाँ हैं ?

परिवाजिका--- जी हाँ, हैं तो।

विदूषक---तब भाग ही इनकी पूरी कथा सूना डालिए।

परिवाजिका -- [दुझी होकर] सो सुनिए ! माधवसेनके मंत्री सुमति मेरे बढ़े भाई से ।

पारका जिला — [दुन्ना हाकर] ता सुनिए : माधवसनक मत्रा सुमात यर बड़े साई से राजा — धण्छा समक्ष गए । हो, तब ।

परिताजिका---माववसेनके पकड़े जानेपर इनके भाई ग्रापके साथ इनका विवाह करनेके विचारसे इसे ग्रीर मुक्ते साथ लेकर विदिशाकी ग्रीर ग्राते हुए एक व्यापारी दसके साथ हो स्थिए के

राजा — तब तब ?

परिज्ञाजिका-चोड़ी दूर तक खुली सड़कपर चल खुकनेपर उन्हें जंगलमें होकर जाना पड़ा । राजा-सब नया हथा ?

राजा—तब वया हुआ ? परिवाजिका—फिर क्या ? प्रचानक कन्योंपर तूस्त्रीर कसे हुए, पीठपर संवे-संवे पंचा

## त्यीरपष्टपरिखद्वभ्रजान्तरालमापार्ष्णिलम्बिशिखिनईकलापधारि । कोदग्डपाणि विनदत्त्रतिरोधकानामापातदुष्प्रसहमाविरभृदनीकम् ॥१०॥

मालविकाभयं रूपयति ।

विद्रवकः — मोवि । मा नमाहि । प्रविक्कतः क्षु तत्तहोदी कहेदि । ( भवति । मा विमेहि । प्रविकारनं अन्तु तत्रभवती कथरति । )

राजा--- ततस्ततः ।

परिवाजिका - ततो मुहुतं बद्धायुषास्ते पराङ्ग्सीभूताः सार्थवाहयोद्धारद्धारस्तस्करैः।

राजा - हन्त । इतः परं कष्टतरं श्रीतव्यम् ।

परिवाजिका - ततः स मत्सोदर्यः

इमां परीप्सुर्दुर्जाते पराभिभवकातराम् । भत<sup>्</sup>शियः प्रियेर्भर्तुरानृष्ण्यमसुभिर्गतः ॥११॥

प्रथमा – हा हवी सुमवी। ( ग्रही हत: सुमति: । )

दितीया—तदो क्यु इमं भट्टबारिमाए समबत्या संयुत्ता । (ततः स्रत्यियं भत्दारिकायाः समबत्या संयुत्ता । )

[परिवाजिका बाब्पं विस्त्रति । ]

राजा---भगवति ! तनुत्यज्ञाभीदृशी लोकयात्रा । न शोध्यस्तत्रभवान्सकलीकृतभर्तृपिण्डः । ततस्ततः ।

कीं हुए और हाक्यें धनुष-बासा लिए हुए कुछ डाकू ऐसे ललकारते हुए हमपर टूट पड़े कि उनसे लड़कर जीतना बड़ा कठिन हो गया ॥१०॥

[मालविका डरनेका नाट्य करती है।]

विद्युषक— डरिए मत देवी ! यह तो बीती हुई बातें प्रापको सुना रही हैं। राजा—तब, तब ?

्परिकारिका—तत थोड़ी ही देरमें, व्यापारियोंके साथ चलनेवाले सब लड़ाकोको डाकुफॉने मार भवागा।

राजा - हैं, हैं। क्या इससे भी बढकर दु:खदायी बात सुमानेवासी हैं।

परिवाणिका — तव मेरे भाईने उस विपक्तिमे बात्रुके बाक्रमणुसे चवराई हुई इन मास्तविकाको इन्हानेके सिबे बापने प्रासा वेकर बापने स्वामीका भार चका दिया ।।११।।

पहली-धरे ! तो क्या सुमतिजी बारे गए ?

दूसरी — इसीसे हमारी राजकुमारी बेचारीकी ऐसी दुर्दशा हुई। [परिवाजिका रोने लगती हैं।]

राजा — मगर्यात ! सभी नाशवानु प्राणियोंको यह संसार इसी प्रकार खोड़ना हो पड़ला है, भीर फिर उन्होंने तो भ्रपने स्वामीका भ्रम्त सुफल कर दिया है, इससिये उनके सिये रोमा नहीं वाहिए। हो, फिर थया हुआ।? परिवाणिका---ततोऽहं मोहमुपयता वाबत्तंत्रां लगे ताबदियं दुलंभवर्शना सङ्गता ।

राजा - महत्सालु कुच्छमनुभूतं भगवत्या ।

परिवार्षिका—सतो भागुः शरीरनाग्तिसात्कृत्वा पुनर्नवीकृतवैषम्बद्धः सया स्था त्ववीयं वैश्रमवतीर्यं इने कावाये गृहीते ।

राजा--युक्तः सज्बनस्यैव यन्त्राः । ततस्ततः ।

परिवार्णिका---सेयमाटविकेम्यो बीरसेनं बीरसेनाख वेवीं गता । वेवीगृहे लब्बप्रवेशवा सवा चानसर्थं रुष्टेरयेतवबसानं अधायाः ।

मालविका—[ घारमगतम् ] कि खुक्कु संपर्वभट्टा भरगावि । (कि नुकलु संपर्वभर्ती मरगति । )

राजा-- यहो परिभवोपहारिगो विनिपाताः । कतः--

प्रेष्यभावेन नामेयं देवीशब्दच्चमा सती। स्नानीयवस्त्रक्रियया पत्रीर्शं वोषयज्यते ॥१२॥

भारिएी — मझवि ! तुए प्रभिज्ञलवीं मालविद्यं ग्रालावन्त्रनीए ग्रालेपर्वं किस्तृ। (भगवित ! स्वयाभिजनवती मालविकाभनावक्षेत्रस्वाप्रताप्रतंक्रतम्।)

परव्राजिका — ज्ञान्तं पापम् । केर्नीचत्काररोत समु मया नैर्घृष्यमवसम्बतम् । चारिस्मी — कि विद्यातं कारराम् । (किमिव तत्कारराम् । )

परिवाजिका— यह देसकर में तो मूछित हो गई मौर जब मुफ्री चेतना माई तो देसती क्या हैं कि सालविकाका कही पता नहीं है।

राजा — बड़ा कष्ट धापको भोगना पड़ा।

परिव्राणिका—तब धपने माईके द्वारीरका धन्तिम संस्कार करके धपने विवयायनके दुःखको फिर हरा करके मैंने धापके देवाने झाकर गेठघा रँगा सिया।

राजा-सज्जनोंको यही चाहिए भी। फिर क्या हवा ?

परिव्राजिक।—िकर वारसेनने मालविकाको उन डाकुपोंसे श्लीनकर यहाँ देवीके पास पहुंचा दिया । यहाँ देवीके पास द्यानेपर ही मैंने इन्हें देखा । इतनी-सी ही मेरी क्या है ।

मालविका---[ मन ही मन ] देखें, महाराज इसपर क्या कहते हैं ?

राजा — देखिए ! विपत्ति धानेपर कितना धनादर हो जाता है, नवोंकि वो सती कहताने योग्य रानी वा, उससे वासीका कान जिया जा रहा वा। यह बात ठीक ऐसी ही हुई है वैसे कोई उनके कपहेंसे देह पोंखनेका काम ने 118211

धारिखी — मगवती ! यह बात खिपाकर सापने सच्छा नहीं किया कि साक्षविका इतने ऊँचे बरावेकी हैं.!

परिवाजिका — नही, ऐसा न कहिए। मैंने बहुत समक-बूककर ही ऐसी निदुराई की बी। घारिएों — वह क्या बात बी? परिवाधिका—ह्यं पितरि चौचिति केनापि वैच्यात्रागतेन सिद्धावेतकेन साबुना सन्सनलं सन्माविच्या-चार्त्रचल्तरमात्रियं प्रेथ्यनावननुपूय ततः सहतानतुं गामिनी भविष्यतीति । तवेर्चमा-चिनमावेद्यनस्वास्वस्थावगुक्तया परित्यनन्तमवेत्रय कालप्रतीलया नया साबु इतमिति पत्रवाधि ।

राजा-पुक्ता प्रतीका ।

कञ्चकी—देव ! कवास्तरेत्वास्तरितव् । धमात्यो विज्ञापयति —विवर्भगतमनुष्टियमनुष्टितम-भूतु । देवस्य तावविभग्नार्थं चोत्तिमञ्ज्ञामीति ।

राजा - मौह्रस्य ! तत्रभवतोर्यक्रतेनमाधनसेनयोर्द्वे राज्यमिवानीमबस्यापियतुकामोऽस्मि ।

तौ पृथम्बरदाकुले शिष्टानुत्तरदिवासे।

नक्तंदिवं विभज्योभौ शीतोष्यकिरयाविव ॥१३॥

कञ्जूकी --- वेस ! एवममास्यपरिवर्धे निवेदयामि ।

[राबाङ्गुल्यानुमन्यते ।] [निष्कान्तः कञ्चकौ ।]

प्रथमा—[ जनात्तिकम् ] भट्टबारिए । विद्विषा अहिला महिवारको सद्धरको पांडिक सम्बद्धस्ति । भन्ने वारिके । विश्वमा मती भन्ने वारकोऽपराज्ये प्रतिष्ठा गमविष्यते ।)

मालविका—एवं वाव बहु मिल्यब्जं जं जीविवसंसम्रावी मुत्ती। (एतत्तावद्वहुमन्तस्यम् यण्जीवितसंख्यान्मुक्तः।)

परिज्ञाजिक। —जिन दिनों इनके पिता जीवित थे उन दिनों देवयात्रामें एक ऐसा साधु धानवा वो घायेकी बात बताया करता था। उत्तने मेरे घाये ही कहा कि-इसे एक वर्षतक तो वासी होकर रहना पंत्रा, पर उसके पीछे बड़े योग्य पतिसे इसका विवाह हो जायगा। जब मैंने देखा कि बहु मिल्यवाशी धापके करशोंकी सेवा करते हुए पूरी हो रही है तो मैं चुप्यो लगा गई सौर इसीलिये मैं समम्प्रती हैं कि मैंने घण्छा ही किया।

राजा--- यह चुप रहना घच्छा ही हुया।

कञ्चकी—देव! इस कवाके बीचमें एक बात खूट गई। मन्त्रीजीने कहलाया है कि विदर्भके सिये जो प्रबन्ध करनाथा, वह सब कर विद्यागया है, पर मैं महाराजकी इच्छा भी जान लेना चाहता है।

राखा----मीड्नस्य ! मैं चाहता हूँ कि यक्षतेन धीर माधवतेन दोनों, वरदा नवीके उत्तर धीर विक्रिश दोनों तटोंपर धपने-धपने धलग-धलग राज बनाकर वैसे ही मुक्के राज करें जैसे सूर्य और चन्द्रमा रात धीर दिनको धापसमें बटिकर धलग-धलग चमकते हैं।।१३।।

कम्बुकी-मैं समारय-परिवर्ते यही बात कह साता हूँ देव !

[राजा जैंगलीसे स्वीकृति दे देते हैं, कञ्चुकी बला जाता है।]

पहली — [सल्त ] राजकुमारी ! यह बड़ी संब्दी बात हुई कि राजकुमारको महाराज साथे राजपर बैठा रहे हैं।

भागविका-धरे इतना ही बहुत समफ्रो कि उनके प्राशा वय गए।

#### प्रिविष्य]

कञ्जुकी---विवयतां वेव: । वेव प्रमात्यो विज्ञापयति---कत्याली वेवस्य बुद्धिः । मन्त्रिपरि-ववोध्येतवेव वर्शनम् । कृत:---

डिधा विभक्तां श्रियमुद्धहन्तौ धुरं स्थाश्वाविव संग्रहीतुः।

तौ स्थास्यतस्ते नृपतेर्निदेशे परस्परोपग्रहनिर्विकारौ ॥१४॥ राजा—तेन हि मन्त्रिपरिवर्व ब्र.हि--वेनान्ये वीरवेनाय लेक्यतामेवं क्रियतामिति ।

कञ्चुकी — यदासाययित देवः । [इति निक्काय सप्राभृतक लेख गृहीस्वा पुनः प्रविष्टः ।] ष्रपुष्टिका प्रभोराजा । सर्थ देवस्य सेनापतेः पुष्यमित्रस्य सकाशास्त्रोत्तराभृतको लेखः प्राप्तः । प्रथमिकरोत्येन देवः ।

[राजोत्याय सप्राभृतकं लेखं सोपचार गृहीस्ता परिजनायार्पयति ।]
[परिजनो लेखं नाटयेनोदघाटयति ।]

थारियी—[धात्मवन्] धन्हो । तत्रोष्ठहं एक एगे हिम्मं । सुणस्तं वाव गुवधएस्स कुसला-एक्तरं वृक्षमस्तर वृक्तलं । धाँवधोरे वबु पुनधो सेनावविष्ण एएउसी । (यहो । वतोमुकनेव नो इत्यम् । ओध्यापि तावद्गृष्टवनस्य कुणलानत्तरं वशुमित्रस्य नृतान्तम् । धाँतधोरे सन्तु वृत्वकः केनाविता निवृत्तः ।)

राजा — [उपविषय लेखं सोपचारं ग्रहीस्वा वाचयति ।] स्वस्ति यक्षप्रराह्मरापतिः पुरुपित्रज्ञे वैविद्यास्यं पुत्रमायुष्मन्तमन्त्रिमत्रं स्तेहात्परिष्वज्येदमनुदर्शयति । विदितसस्त् । योऽसौ

कञ्चकी—[याकर] देवको जय हो। देव ! प्रमारयने कहलाया है कि महाराजने बहुत ठीक स्रोजा है घोर प्रमारय-गियहंकी भी यही सम्मति है, क्योंकि जैसे रवर्षे जसनेवाले हो चोड़े सारवीके हाममें ठीकले चलते हैं, वैसे ही नहाराजकी देव-देकाने ये होने आई मी प्रायसका बैर क्षोड़कर दो भागोंमें बैटे हुए, प्रगते राज्यके पुरेको बड़े मुख्ये संभात सकते। प्रश्न के

राजा — तो जाकर प्रमास्य-परिषद्से कहदो कि सेनापित बीरसेनको लिख भेजें कि वे ऐसा ही प्रवत्य करदें!

कञ्चुकी---जैसी देवकी पाता । [बाहर जाला है पीर मेंटंके साथ पत्र लिए हुए फिर पाता है।] पापको पाता कह युनाई। श्रीमान् सेनापति पुष्पित्रके पाससे उत्तरीव प्रारि मेंटकी सामवियोंके साथ-पाय पत्र भी प्राया है। इसे महाराज देखनेको कृपा करें।

[राजा उठकर बड़े पादरके साथ मेंटकी सामग्री भीर पत्र लेकर भ्रपमे सेवकको दे देते हैं। वह उमपत्रको स्रोलनेका नाट्य करता है।]

षारिषी:—[मन ही मन] घरे! सेराजी भी इसे सुननेको छरपटा रहा है! वर्गेका कुषल समाचार मुनकर फिर वनुनित्रका समाचार सुनूती। सेनापतिने सेरे बच्चेको वदे संकटका कास सौप दिया है।

राजा—[बैटकर बडे प्रावरसे पत्र लेकर पढ़ते हैं।] पापका करवाए। हो। विशिवार्स बाए हुए चिरंशीची पुत्र प्रमित्रमित्रको स्तेहसे गले मेंटकर घन्त्रमेस प्रकृती दीक्षा निष्ण हुए सेनापति पुष्पमित्र लिख रहे हैं-हम यह बताना चाहते हैं कि सम्प्रमेचको सीक्षा केकस कैने राज्यक्रवीक्षितेन सया राजपुत्रशतपरिवृतं बचुनित्रं गोखारमाविवयं वस्तरीपासनियमो निर्गंत-स्पुरुक्को विसृष्टः सः सिन्योर्वशिल्परीयसि वरसन्धानीकेन व्यवनेन आर्थितः । स्तः उभयोः सेनयोर्वशनाधीरसम्बदः।

[देवी विवादं नाटयति ।] राजा-कथबीहक्षं संबूलस् । [क्षेत्र पुनर्वाचयति ।]

> ततः परान्पराजित्य वसुमित्रेण धन्त्रिना । प्रसद्ध ह्रियमास्रो से बाकिराजी निर्विततः ॥१५॥

धारिस्ती—इमिस्ता श्राससिवं में हिष्मश्रं। (श्रनेनाइवस्तं में हृदयम्।)

राजा —[शेष पुनर्वाचयति ।] सोऽस्मियानीमंत्रुमता सगरपुत्रेलेच प्रत्याहृताचो यस्ये । तविवानीमकालहीनं विगतरोयचेतसा भवता वधुजनेन सह यससेवनाथागनस्थ्यामित ।

राजा--- धनुगृहीतोऽस्मि ।

परिवाजिका - विष्वया पुत्रविजयेन बम्पती वर्धेते ।

भर्त्रासि वीरपत्नीनां रत्ताध्यानां स्थापिता धुरि । वीरस्ररिति शब्दोऽयं तनयास्वासपस्थितः ॥१६॥

धारिस्यो — अभवति ! परिबुद्धस्ति अं पितरं अञ्चलातो से वण्यस्रो । (मगवति ! परि-बुद्धास्ति यस्पितरमनुकातो में वस्तकः।)

एक वर्षकी प्रविध बौकर जो खुला घोड़ा छोड़ा या झोर जिसकी रक्षाके लिखे सैकड़ों राजकुमारोके साथ बसुमित्रको भेडा था, वह घोड़ा जब सिंधु नवीके दक्षिण तटपर चर रहा था तो पुडसवार सेनाके एक यदनने उसे पकड़ लिया। इसपर दोनों सेनाधोंमें बड़ी धनधोर सड़ाई हुई। [वेदी दुखी होनेका नाट्य करती हैं।]

राजा—परे! क्या पहीं तक बात बढ़ गई? [बचा हुमा फिर बीचता है।] तब बनुष-घारी बसुमित्रने वड़ी वीरतासे शत्रुमोंको मार भगाया मीर झिने हुए घोड़ोको फिर लौटा किया।।१३।।

वारिसी - धव, मेरे की में जी भाया।

राजा—[बचा हुमा फिर पढ़ता है।] इसनिये जैसे अर्म्युमान-द्वारा चोड़ा खुड़ा खाने कर सवरने यज्ञ किया बा, बेसे ही मैं भी यज्ञ कर रहा हूँ। इसनिये बब तुमः तरकाल सान्तिचित्त होकर बहुओं को साथ लेकर यज्ञ देखनेके निये जले मामो। वस इसवा ही।

राजा — बड़ी कृपा हुई मुऋपर।

परिवाजिका—पुत्रकी विजयके लिये प्राय दोनोंको बचाई है। प्रवतक प्राय संवारकी सब प्रश्लेकारीय बीर परिवजेंकी सिरमीर बीं, पर प्रायके पुत्रने धायके नामके साम चीर-संस्थाकी प्रश्लो जी जोड़ दी है।

भारिसी—भयवती ! मुक्ते तो यही सुख है कि मेरा अच्चा विवाके समान ही दशक्की। क्रिकसा। राजा---मीक्नस्य । ननु कलमेन यूथपतेरनुकृतम् । कञ्चकी---वेव । सर्वे कमारः---

नैतावता वीरविजृम्भितेन चित्तस्य नो विस्मयमादधाति ।

यस्याप्रश्रृथ्यः प्रभवस्त्वमुज्जैरग्नेरपां दग्धुरिवोरुजन्मा ॥१७॥ राजा-भोषणस्य । यमसेनस्यासमरीकृत्य मोच्यन्तां सर्वे बन्धनस्याः ।

कञ्चकी — यहाज्ञापयति हेवः । (इति निष्कान्तः ।)

वारिगो---व्यवसाया पण्डा इरावबीपपुहागं धन्तेषुरागं पुत्तस्त बुत्तन्तं शिवेबेहि। (जबकेने ! वण्डा इरावतीप्रमुक्तेरोध्नत् एरेम्यः पुत्रस्य कृतान्तं निवेदयः)

[प्रतीहारी प्रस्थिता।]

षारिक्को -- एहि बाव । (एहि तावत् ।) प्रतीहारी--- प्रतिनिवृत्य ।] इस म्हि । (इयमस्मि ।)

धारिछो.—[जनान्तिकस्] जं मए असोमबोहलिएकोए मालविधाए पदण्यादं ते से स्रोतबर्ख व रिवर्षिका मह बचलेख हरावृद्धि मञ्जूलोहे-चुए यहं सच्चादो स्व विकासि-दक्षे ति । (बन्नयावोकदोहदनियोगे मालविकार्य प्रतिकातम् तदस्या धनिवनं च निवेद्य सम बचनेरोदलोमनुनय-—सरयान्न विक्रं विदितक्ष्येति ।)

प्रतीहारी—वं देवी भारावेदि । [इति निष्कम्य पुनः प्रविषय] भट्टिशा ! पुत्तविजय-

राजा--मौद्गत्य ! सचमुच इस हायीके बच्चेने तो हाथियोंके नायकका काम कर डाला।

कञ्चको— देव ! कुमारको इस बीरतामे मुक्ते कोई बढ़ा धवरज नहीं हो रहा है, क्योंकि वैसे समुद्रको जला डाजनेवालं बटवाननका बग्ग उदजनमा (धीवे) व्हावि**से हुया है वैसे** हो इनका भी जन्म धापसे हुया है जो धाजतक किसीसे नहीं हारे हैं ॥१७॥

राजा—मौद्गल्य ! जाम्रो, यझसेनके सालेके साथ-साथ मीर भी जितने बन्दी हों सबको छोड़ दो।

कञ्चुकी-देवकी जैसी माज्ञा । चला जाता है]

वारिछी ---जाम्रो, जयसेना। इरावती म्रादि रनिवासकी सब रानियासि हमारे पुत्रके विजयकी बात कह तो भ्राम्रो। [प्रतीहारी जाना चाहती है।]

षारिएी--ग्रौर सूनो !

प्रतीहारी--[लौटकर] जी कहिए।

षारिष्ठी—[यनग] देखो । स्रदोकके कूलनेके लिये मैंने मालविकासे जो प्रतिक्वा की भी बहुबात और इनके ऊँचे परानेकी बात कहकर सेरी सोरसे इरावतीसे विनय करणा कि देखो ! सब साप कोई ऐसी बात न कर बँठें कि मुक्ते सपने तथनते हटना पड़े ।

मतीहारी— जैसी देवीकी साज्ञाः [बाहर जाकर फिर सा जाती है।] स्वामिनी ! सापकै

खिमित्तेल परितोतेल धन्तेजरालं माहरलालां मंत्रुसन्दि अंबुत्ता । ( यहेब्याज्ञापवति ) महिनि ! पुत्रविजयनिमित्तेन परितोषेगान्तःपुरालामाभरलानां मञ्जूषाहिम संकृता । )

वारिएो — एवं कि मच्चरियं। साहारलो च्यु तालं मह स्रवसं सम्युवसो। (एतस्कि-माध्ययम्। साथारलः सनुतामा मम वासमम्बद्धः।)

प्रतीक्षारी — [ जनातिकम् ] भट्टिलो ! इराब्सी उत्ता विष्णुवेदि —सरिसं वेबीए वहबन्तीए। तुह वष्पणं संविष्यवं ए। कुण्जावि अष्णुहा कावूं लि। ( अट्टिनि ! इरावती पुनविज्ञापयति —सद्दर्श वेष्याः प्रभवन्त्याः। तव वचन सकस्यित न गुज्यतेऽज्यवाकर्त्।मिति।)

वारिएो — मध्यवि ! तुए ध्यासवा इच्छानि प्रज्ञतुमदिए। पदमसंकिप्यं मालविष्यं प्रज्यक्तस्स पविवादेषुं। (भगवतो । १वयानुमतेच्छान्यायंनुपतिना प्रयमसकिप्यतं मालविकामायं-पूत्राय प्रतिवादिवत्म ।)

परिवाजिका — इवानीमपि त्वमेवास्याः प्रभवसि ।

चारिसी --{ मालविका हस्ते गृहीस्ता। ] इतं प्रज्ञजनते पिचलिष्वेवसाख्यक्वं पारितोसिसं पिडच्छहु लि। ( इदमार्यपुत्र प्रियनिवेदनानुरूपं पारितोषिक प्रतीच्छल्लिति। )

[राजा दी डांनाटयति । ]

घारिस्सो—, सस्मितम् । कि श्रवधीरेवि श्रवज्ञउसो । (किमवधीरयत्यार्थपुत्रः ।)

विदूषकः—भोवि । एसो लोधन्ववहारो । सब्बो एक्बरो लक्बाबुरो होवि ति । ( भवति । एष लोकव्यवहारः । सर्वो नववरो लज्जातुरो भवतीति । )

[राजा विदूषकमवेक्षते । ]

पुत्रकी विजय सुनकर मुक्तार पुरस्कारों की इतनी बौछार हुई कि मैं रनिवासके गहनोंकी पिटारी ही बन गई हैं।

षारिएी — इसमे धपरजकी क्या बात है, इसमें तो उनका ग्रीर मेरादोनोंका समान ही भीरव है न ।

प्रतीहारी—[ग्रलग] स्वामिनी! इरावतीने यह भी कहलाया है कि ग्रापने प्रपने गौरवके प्रमुक्त ही बात सोची है। जो कुछ ग्राप कह चुकी हैं उसे पूरा कीजिए।

वारिसी—अगवतो ! मार्य सुमतिने मार्यपुत्रसे मालविकाका विवाह करानेका जो पहले विवार कर रचला वा उसे में मापकी सम्मतिसे पुरा कर देना चाहती है।

परिवाजिका--- शव भी तो भाप हो इनकी सब कुछ हैं।

चारिस्ती—[मालविकाका हाथ पकड़कर] प्रायंपुत्र ! कुमारकी विजयका प्यारा समाचार सुनानेका यह प्यारा पारितोषिक तो लेजिए।

[राजा सजा जाते हैं।]

वारिसी--[ मुसकराकर ] क्या धार्यपुत्र मेरी मेंट नही स्वीकार करना वाहते ?

विदूषक—देवी ! यह तो लोक व्यवहार दिला रहे हैं। सभी नये दूरहे ऐसे समय लजाया ही करते हैं।

[राजा विदूषककी धोर देखते हैं।]

विश्वयक: — व्यक्तः देखोड् एव्यः किवन्यसम्बद्धिसेसं विष्युदेशीसहः मास्त्रविधः व्यस्तमणं पर्विग्यहर्षिः इच्छवि । ( धय देव्ये व कृतप्रसायविशेषां दस्तदेवीशक्दां मास्त्रविकामत्रभवाग्यतिप्रहीत्। मिण्यति । )

क्षरिसी—एकार् राजवारिकार् कहिजलेस एक विक्ता वेबीतही कि पुरावतेसा । (एतस्या राजदारिकाया प्रभिजनेनैव दत्ती देवीहाद्यः कि पुनवक्तेत । )

परिवाजिका--मा मैक्स ।

अण्याकरसम्रत्पन्नो रत्नजातिपुरस्कृतः।

जातरूपेख कल्याखि ! मखिः संयोगमईति ॥१८॥

भारित्योः—[स्पृत्या ] मरिसेषु भग्नवदी । ग्रस्थुयमस्त्राए उदय ए लिक्सियं । सम्बेदने । गण्ड्य दाव । कोसेप्रयक्तोष्ण्युक्रस्य उदर्गोह । ( मर्थयतु भगवति । प्रस्युत्यकववोचित न सक्षितम् । वयसेने । गण्ड्य तावत् । कोशेयपत्रोर्ण्युगम्युग्वयः । )

प्रतीहरी—कं देवी काश्यविदि । [इति निष्क्रस्य पत्रोर्गं गृहीस्वापुनः प्रविष्य ] वेवी ! एवम् । (यहेव्याज्ञापयति । देवि । एतत् । )

घारिछी — [ मालविकामवगुण्ठनवती कृत्वा ] घञ्जउत्तो । वार्शि इमं पश्चिखहु। ( झार्य-पूत्र ! इरानीमिमां प्रतीच्छतु । )

राजा---त्वच्छासमात्त्रवृत्ता एव वयस् । [ सपवार्य ] हन्त प्रतिगृहीता ।

विदूषक: - बहो देवीए प्रशुक्तलवा। ( ग्रहो देव्या ग्रनुकूलता। )

[देवी परिजनमवलोकस्ति । ]

विदूषक — जिन मालविकाको महारानीने ही इतने प्रेमसे देवी बना दिया है, उन्हें महाराज्य क्यों न स्वीकार कर लेगे।

भारिएों—इन राजकुमारीके ऊँचे घरानेने ही इन्हें रानी बना दिया है। उसे 'दुहण में की स्वर' बात है।

परिज्ञाजिका—नहीं ऐसी बात नहीं है। सानसे निकले हुए सबसे घण्डे मिएको मी सोनैकें जड़नेकी धायस्यकता नो पकती ही है।।१८॥

घारिस्सी — [कुछ स्मरम् करके] क्षमा कीजिए भगवती! कुमारकी इस विजयके कुलाककीं एक वड़ी घावस्यक बात तो मैं भूल ही गई। जयसेना! जा, ऊनी रेशमी जोड़ा तो ले का।

प्रतीहारी—-वैसी देवीकी भाक्षा। [जाती है ग्रौर बस्त्र लेकर फिर भाती है ] यह सीजिए देवी !

थारिली--[मालविकाके सिरपर उढ़ाकर ] ग्रार्वपुत्र ! ग्रव इसे स्वीकार की जिए।

राजा — भाग वो कहेंगी, वह तो मानना ही पड़ेगा। [अलग] सबी मैं तो डसे पहले ही स्वीकार कर चुका हैं।

विदूषक—वाह! महारानी भी कैसी घण्छी हैं।

[रानी दासियोंकी बोर देखती हैं।]

प्रतीहारी---[मालविकामुपेरय । ] जेदु महिल्ली । ( जक्तुः महिली । )

[देवी परिकाजिकां निरीक्षते । ]

परिवाजिका — नैतिवित्रं त्वयि ।

प्रतिपत्तेगापि पति सेवन्ते मत्<sup>र</sup>वत्सलाः साध्व्यः । श्रन्यसरितामपि जलं सम्रदगाः प्रापयन्त्यद्विम ॥१६॥

प्रिविज्यी

निपुष्णिका—जेडु भट्टा । इरावदी विच्णावेदि — जं उबधारातिङ्क्षमेल तदा अद्विणो घण्यस्वा तं सर्घ एक्य मत्यूणो प्रश्चक्रलं लाम मए प्राथिदि । संपर्व पुण्णमर्खारहेल मत्यूला पतावन्तरेल संभावद्वव्येति । ( अयनु भर्ता । इरावती विज्ञापयति —यदुष्वारातिक्रमेला तदा भन्ने घयराद्वा तस्वयमेव भर्तुरजुक्कलं नाम मधावरितम् । सांप्रतं पूर्ण्यमोरयेन भन्नी प्रसादमात्रेण संमावयितक्येति । )

धारिगी— गिउगिए । धवस्सं से मेत्रिदं प्राक्राउत्तो जागित्स्ति । (निपुशिके ! धवस्य मस्याः सेवितमार्थपत्रो जास्यिन ।)

निपुरिगका - अकुरगहोदिम्ह । (धनुगृहोतास्मि । )

परिवाजिका-वेव । ग्रमुना युक्तसंबन्धेन चरितार्थं माधवसेनं सभाजवितं गच्छामः ।

षारिगी-भगवदीए स जुलं ग्रन्हे हरिषद्वं । (भगवत्या न युक्तमस्मान्वरित्यक्तुम् । )

राजा-भगवति । मदीयेव्वेव लेखेषु तत्रभवतस्स्वामुहिदय सभावनाक्षराणि पात्तविष्यामः ।

प्रतीहारी—[मालविकाके पास जाकर] स्वामिनीकी जय हो ।

[ महारानी परिवाजिकाको घोर देखती हैं। ] परिवाजिका— धापको यह उदाशता देखकर सुक्के तनिक भी धावरक नहीं हथा। क्योंकि

परिकार पार्या करने वाक्षी किया पत्र ने सिंध सीत साकर में पत्रिका मन रक्ता करती है। परिकार करने वाक्षी किया पत्र ने सिंध सीत साकर मो पत्रिका मन रक्ता करती है। देखिए, समुद्र में जाने वाली नदिया प्रतने साथ साथ दूसरी नदियों का पानी मी समुद्र में पहुँका देखी हैं।।।१।

निपुष्णिका — [ धाकर ] स्वामीकी जय हो। इरावतीओं ने कहनाया है कि मैंने महारावाकी बात न मानकर जो धायराथ किया था, यह सब जान-सुक्तकर महाराजका काम बनानेके सिये हो क्यक रचा था। धव तो महाराजके मनकी साथ पूरी हो गई है। इससिये घाधा है साथ मुक्ते धवस्य सामा कर देंगे।

षारिस्त्री-धरी नियुत्तिका ! उन्होंने बार्यपुत्रकी जो सेवा की है उसका ब्यान रक्सेंगे।

निपुश्चिका---बड़ी कृपा है।

परिवाजिका -देव ! इस सुन्दर विवाह-सम्बन्यको सुनकर माधवसेन तो कुले न समावेंगे । इसीलिये मैं उन्हें बचाई देनेके लिये जाना चाहती हूँ ।

घारिस्ती — हमें छोड़कर भ्रापका जाना ठीक नहीं है।

राजा-भगवती ! हम प्रपने ही पत्रमें भापकी स्रोर से बचाई लिखवाकर भिजवा देंगे !

परिवाजिका युवयोः स्नेहात्यरवानयं जनः । वारिसी — बक्जउल<sup>ा</sup> कि ते भूको वि पित्रं उवहरागि ।

धार्यपुत्र ! कि ते भूयोऽपि विषयमुपहरामि ।)

राजा----

त्वं मे प्रसादसुमुखी ! भव देवि नित्यमेतावतेव हृदये प्रतिपालनीयम् ।

(भरतवाक्यम्)

आशास्यमीतिविगमप्रभृति प्रजानां सपत्स्यते न खलु गोप्तरि नाग्निमित्रे ।।२०॥

[ इति निक्कान्ताः सर्वे । ]

।। इति पञ्चमोऽद्धः ॥

॥ समाप्तमिद श्रीकालिदासकृतौ मालविकाग्निमित्र नाम नाटकम् ॥

परिवाजिका - मैं तो धाप दोनोके स्नेहमे बँधी ही हुई है।

वारिसी -- बार्यपुत्र ! क्या मैं बापकी कुछ बीर मनवाही बात कर सकती हैं।

राजा— देवि ! मैं ताबस इतनाही चाहताहूँ कि तुम सदा मुफ्फपर प्रसम्म रहो । फिर भी इतना और हो जाय कि —

#### [भरतवास्य]

जबतक धरिनमित्र राज्य करें तबतक उनकी प्रजामें किसी प्रकारके उपद्रव धादि न हों ॥२०॥

[सब चले जाते हैं।]

🕖 ॥ पांचवां ग्रङ्क समाप्त हुन्ना ॥

।। महाकवि श्रीकालिदासका रचा हुया मालविकान्तिमित्रम् नामका नाटक पूरा हुया ।।

# श्रीमन्महाकविकाखिदास-नाटक-प्रशस्तिः

'काच्ये नाटकमस्ति रम्यरुचिरं तत्रापि शाकुन्तलम्' इत्युक्तं रसिकैंबेचोऽतिललितं भूयो विवेक्तुंन्विदम् । श्रीमन्मालविकाग्निविक्रमलसरसन्नाटकपोञ्छलत्

स्वर्वाणीरसनाऽमृतं सरसयत् सम्मोहयेत्संसृतिम् ॥

---श्रीशः।

[ 'काव्योंमें नाटक हो युन्दर होता है धौर नाटकोमें समिक्षान याकुन्तल हो सबसे सुन्दर है, यह बात रसिकोंने बड़ी सच्ची कहा है, पर वे इस बातको ठीक-ठीक स्पष्ट नहीं कर पाए कि काव्यमे नाटक हो क्यों युन्दर होता है। इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये समिक्षान-बाकुन्तलके साय-साथ मालविकाग्निमित्र तथा विक्रमीवंशीय नाटक भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि उनमें स्रमस्तत हुमा संस्कृतका मधुर भगृत सृष्टिके सब प्राश्चियोंको इतना रसमग्न कर दे कि लोगोंको संसारके स्वीर दूसरे काव्योंको पढ़नेकी सुच हो न रह जाय।

-- भी ईशदत्त वाण्डेय 'श्रीश'

# तीसरा खगड

महाकवि कानिवासको रचनाधोंके सम्बन्धमे समष्टि रूपसे ध्यया उनके किसी विशिष्ट प्रम्य अवदा किसी विशिष्ट पक्षपर विशिष्ठ विद्यानीने को पांडिन्यपूर्ण विद्यार किया है, उन्होंका सपह प्रापेके लेकोंने किया गया है। बन्तर्से महाकवि कानिवासके प्रमानि पाए हुए व्यक्तियो, वस्तुयों, स्थानों प्राविका ग्रामांग कोयने परिचय है और कासिवास-कालोन भारत का मानिवन है।

समीक्षा-निबन्ध

# —निबन्ध-सूची—

**१. विकामादित्य**—डा० राजबली पाडेय, एम० ए०. डी० लिट्।

२. विक्रम ग्रीर उनके नवरत्न-स्व० श्री ईशदत्त पांडेय "श्रीश" साहित्याचार्य, साहित्यरत्न ।

३. कालिदासके ग्रन्थोंकी उपादेयता—प० सीताराम जयराम जोशी, एम० ए०, साहित्याचार्य । ४. कालिदासके शक्द-प्रयोग—प० प्रस्विकाप्रसाद उपाध्याय व्याकरगाचार्य ।

४. कालिबासके कवित्वकी पूर्णता-स्व० श्रीमन्मव्यसप्रदायाचार्यं श्रीदामोदरलाखजी गोस्वामी ।

६. कालिवासको सूक्तियां—डा॰ ग्रमरनाथ भा, एम० ए०, डो॰ लिट् ।

७. कालिबासका संबेध-पं० बसदेव उपाध्याय, एम० ए०, साहिस्याचार्य । ८. कालिबास स्रोत प्रकृति—पं० करुणापति त्रिपाठी, एम० ए०, ब्याकरणाचार्य, बी० टी० ।

६. निसर्गकन्या शकुन्तला — डा० बेस्वेलकर, पूना ।

१०. योगवासिष्ठमें मेघदूत---डा० भी० ला० झात्रेय०, एम० ए०, डी० लिट्।

११. उपमा कालिबासस्य — डा० गोदे, पूना ।

१२. कालिवासकी खुन्बयोजना—पं० रामगीविन्द शुक्ल, न्याय-ध्याकरण-साहित्याचार्य । १३. सभिषान-कोष — ( कालिदासके काव्योंने झाए हुए व्यक्तियों, जीवो,

बस्तमों भीर स्थानोंका परिचय )।

वस्तुमा मार स्थानाका पारस्य )।

१४. कालिदास-सम्बन्धी लेकों घोर समीक्षाघोंकी तालिका---डा० रामकुमार चौबे, एम० ए०।

## विक्रमादित्य

[डा॰ राजवली पाण्डेय, एम्॰ ए॰, डी॰, लिट्॰]

जनभृति

सर्यातपुरुषोत्तम राम धोर कृष्णके पश्चान् मारतीय जनताने जिस शासकको धपने हृदय-सिहासनयर पाक्य किया है वे विक्रमादित्य हैं। उनके धादसं न्याय धौर लोकारामनको कहानियाँ मारतकपंसे सर्वत्र प्रचित्त हैं धौर धादालबुढ मधी उनके नाम धौर वशसे परिवित्त हैं। उनके सम्बन्धमें यह प्रसिद्ध जन-ब्यूनि है कि वे उत्त्रितिनात्रीया गण्यवेतने हुने दो उन्होंने न्याया प्रस्ति करके प्रपनी विजयके उपलब्धमें मंदन्ता प्रवर्तन किया था। वे स्वयं काव्यममैत तथा काविद्यास मादि कवियोके प्राथयवाना थे। यारतीय ज्योतिष्य गण्यासों भी इस बातकी पृष्टि होती है कि ईसान ४७ वर्ष पूर्व विक्रवादित्यने विक्रय-स्वन्तका प्रचार किया था।

## घनुश्रुति

भारतीय साहित्यमें मंकित पनुष्युतिने भी उपर्युक्त जनश्रुतिको किसी न किसी रूपमें स्वीकार किया है। इनमेंसे कछका उत्लेख नीचे किया जाता है—

(१) पतुत्र्युतिके पतुसार विकसादित्यका प्रथम उल्लेख गायासप्तशतीमें इस प्रकार मिलता है—

> संवाहरण सुहरस तोसिएरण दन्तेरातुहरूरे लक्कम् । चलरोरण विक्कमाइत्तचरित्रां द्यागुसिक्सम् तिस्सा ।।४।६४

इसकी टीका करते हुए गदाबर जिलाते हैं—"पत्ने संवाहरणं संवाधनम्। लक्कावं लालम्। विकासारित्योऽपि भृत्यकतुं केन वाजुर्ववाधनेन तुष्टः सन् भृत्यस्य करे लालम् द्वातीरित्यदं:" इससे यह वकट होता है कि गायाके रचना-कालमें यह बात प्रसिद्ध यो कि विकासारित्य नामक एक प्रतारी तथा उता सामक पे किन्होंने वाद्मोंपर विवाद वानेके उपलब्धमें भृत्योंको सालोंका उपकृति रिवाद वाने काला के सामक पे किन्होंने वाद्मोंपर विवाद वानेके उपलब्धमें भृत्योंको सालोंका उपकृति रिवाद वाने काला के सालों के सालोंका प्रतार वान प्रमान काला कि देवी हुंचा वा। पतः विकास देवी हैं । इस ऐतिहासिक तथ्यका प्रतिपादन सहामहोपाध्याय पं ० हरप्रसाद वास्त्रोंने मत्री प्रति किया था। (एपिप्राफिसा इंडिका, जिल्ह १२, पृ > २२०)। इसके विकद्ध का० देवस्त रामकृत्य भांकारकरले वाया-सत्यवतीर्थे मार्ग हुए अतीत्यके संकरोंके मावारयर कुछ धार्यात्यां उठाई थी। (भांकारकर-स्थारक सन्य, ए० १९०)। इसके विकद सन्य, प्रतार वायानीर्थे मार्ग हुए १५०। स्वित्यके संकरोंके मावारयर कुछ धार्यात्यां उठाई थी। (भांकारकर-स्थारक सन्य, ए० १९०)। इसके विवाद सन्य, ए० १९० १९० १९० हिस्के हिरावंद बोस्त्रोने सनी सौति कर दिया है (प्राचीन लिपियाला, पू० १९०)।

- (२) जैन पण्डित नेहतुंवाबायं-रिक्त पटावनोर्ने तिला है कि नमीबाहनके पश्चात् पर्देवस्वने वरुविस्तिमी तेरह वर्षनक राज्य किया। उनके प्रधानारके कारण कानकावायीने वाकेंग्रेव हुनाकर उत्तका उन्मुलन किया। बकोंने उन्नितनोरे नीवह वर्षतक राज्य किया। इसके पश्चात् गर्देमिस्तके पुत्र विक्रमारिक्यने सकोंडे उक्तमिनीका राज्य लीटा लिया। यह बटना महावीर-निर्वाणके ४७०वें वर्षने (१२७-४७० = १७ ६० पूर्ण) हुई। विक्रमादिक्यने साठ वर्षतक राज्य किया। उनके पुत्र विक्रमादिक्यने राज्य किया। उनके पुत्र विक्रमादिक्यने राज्य किया। उनके पुत्र विक्रमादिक्यने राज्य किया। वाह वर्षतक राज्य किया। उनके पुत्र विक्रमादिक्यने राज्य किया। इसके समय सहावीर-विविद्या के राज्य किया। इस समय महावीर-विविद्या के राज्य किया। इसके समय महावीर-विविद्या के राज्य किया। इसके समय महावीर-विविद्या के राज्य किया। इसके समय सहावीर-विविद्या के राज्य किया।
- (३) **प्रवन्यकोषके धनुसार महावीर-**निर्वासके ४७० वर्ष पदवान् **(५२७-४७०**=**५७ ६० प्र०) विकासादिस्यने संवतका** प्रवर्तन किया।
- (४) यनेश्वरसूरी-विरक्ति बाबुक्तय-महास्थ्यमे इस बातका जन्नेला है कि बीर (महाबीर) संवत्के ४६६ वर्ष सीत जाने पर विक्रमादियका प्राप्तुनीत होगा। उनके ४७७ वर्ष पत्त्रवात् विल्ञा-विषय प्रवाद भीत वासन करेगा। इस वस्त्र के रमना ४७७ विक्रम संवत्ये हुई जब कि बलामीके राजा जिलादियने सुराष्ट्रसे बोहोंको लटेड कर कई तीचों को उनमे लोटा निया था। (देखिए बाक भाउदा जो, जरनल घोक बोन्चे गृतियादिक सोसाइटो, जिल्ह ६, पु० २६-३०)।
- (१) सोमवेच मह-विरालत कथायरिस्थागर (सम्बक्त १८, तरंग १) में वी विक्रमादिश्यकी कथा धाती हैं। इसके धनुतार विक्रमादिश्य उन्होंपतीके राजा थे। इसके धनुतार विक्रमादिश्य उन्होंपतीके राजा थे। इसके धनुतार विक्रमादिश्य उन्हों तथा है। तथा को नाम भीम्यदर्धना था। महेन्द्रादिश्यने पुत्रको कांगनासे शिवकी धारायना की। वास समय पुत्रको में में स्थान क्षेत्र सर्वेत्त की शास समय पुत्रकों में में स्थान क्षेत्र थी। प्रत्र अक्ष साम प्रत्रकों से प्रत्रकों से प्रत्रकों से प्रत्रकों से स्थान की। प्रत्र अवश्यक्र को में प्रत्रकों स्वर्ण को स्वर्ण को प्रत्रकों स्वर्ण क्षेत्र उन्हों प्रत्रकों स्वरक्ष स्वर्ण क्षेत्रकों स्वरक्ष प्रत्रकों से प्रत्रकों से प्रत्रकों से प्रत्रकों से प्रत्रकों से स्वर्ण क्षेत्रकों से प्रत्रकों से स्वर्ण क्षेत्रकों से प्रत्रकों से प्रत्रकों से प्रत्रके स्वर्ण के स्वर्ण क्षेत्रकों से प्रत्रका श्री से स्वर्ण क्षेत्रका से स्वर्ण क्षेत्रकों से प्रत्रका श्री से स्वर्ण क्षेत्रका से स्वर्ण क्षेत्रका से स्वर्ण के स्वर्ण कि स्वर्ण कि स्वर्ण कि स्वर्ण के स्वर्ण कि स्वर्ण के स्

## स पिता पितृहीनामां बन्धूनान्त्रः स बान्धवः । धनाधानां च नाथः स प्रचानां कः स नाभवत् ।।१८०१।६६

वि पितृहीनोंके पिता, बन्धुरहितीके बन्धु भीर धनायोंके नाथ थे। प्रजाके ती वे सर्वस्व ही थे।] इसके अवन्नर विक्रमादित्यकी विस्तृत विजयों और धन्तुत कृत्योंका धतिरंजित वर्णान है।

कषासरित्यागर धपेबाकुन धर्माचीन ग्रंच होते हुए भी जोनेन्द्रनिक्तित बृहररूचानखरी और धन्तनोगरवा बृहरूचा (नुषाक्य-रचित)यर धन्तवित है। गुषाक्य मानवाहुन हानका समकातीन चा वो विक्रमारित्यते सनवम १०० वर्ष पीक्षे हुया वा। धतः, सोमदेव-द्वारा कवित अनुभूति

र कथाकी पीराधिक शैलीमें 'मख' से मख-तंत्र भीर 'माल्यवान्' से मालव वातिका भ्रांभास मिलता है।

विकागित्यको इतिहाससे तथंबा धनिक्षण नहीं हो सकती। सोपदेवके सन्दन्यमें एक छोट बात स्थान देनेकी हैं। वे उज्जयिनोके विकागित्यके प्रतितिक्त एक दूसरे विकागित्यको अपनी हैं कि स्वतिकुत्रका राजा था। 'विकागित्यक हरसाबीत्रजा पाटलीपुत्रके' (लब्बक ७, वर्षण प्रतिक्र इसमित्रे को प्राप्तिक ऐतिहासिक सगवाधिय गाटनिपुत्रनाथ गुप्त सम्राटीको केवल उज्जयिनीनाय विकागित्यको प्रतिक समझके है वे धरनी राज्या धीर धनकृतिक साथ बनातकार करते हैं।

(६) डार्बिशस्पुललिका, राजावली धादि ग्रन्थों तथा राजपूतातेमे प्रचलित (टीडके राजस्था-नर्मे संकिति। धनुश्रुतियोगें उज्जाधनीनाथ शकारि विक्रमादित्यको धनेक कथाएँ मिलती हैं।

माधारमा जनताकी जिज्ञासा इन्ही धनुश्रुनियोंने नृप्त हो जाती है धौर वह परस्परासे परिधित सौक-प्रमिद्ध विक्रमादिश्ये समझ्यभ्ये सधिक गवेषणा करनेकी चेष्ण नही करती । किन्तु प्राचुनिक इतिहासकारोंके निये केवन धनुश्रुतिका प्रसाम पर्याप्त नही । वे देखता चाहते हैं कि प्रस्य साधर्मी-हारा जान इतिहाससे वरस्परा धौर धनुश्रुतिको पुष्टि होनी है या नहीं। विक्रमादिसको ऐतिहा-धिकताक स्वस्यमे वे नियानिविधन प्रस्तोका समाधान करता चाहते हैं—

ऐतिहासिक प्रश्न -

- (१) विक्रमादित्यने जिस संवत्का प्रवर्तन किया था उसका प्रारम्भ कबसे होता है ?
- (२) क्याप्रयम जनाब्दि ई० पू० से कोई प्रसिद्ध राजवंश ग्रयया महायुक्य मालवा प्रान्तर्में हुयायायानहीं?
- (३) क्या उस सभ्य कोई ऐसी महत्त्वपूर्ण घटना हुई थी जिसके उपलक्ष्यमे संवित्का प्रवर्तन हो सकता था

इन प्रकाशो लेकर प्रवतक प्रायः जो ऐतिहासिक प्रमुसंबान होते रहे हैं उनका सारोध संक्षेपमें इस प्रकार दिया जाता है —

- (१) यद्यपि ज्योतिय-गणानाके धनुमार विक्रम सन्तृका प्रारम्भ ५७ ई० पू० में होता है किन्तु देशाको प्रयम कर्ष धनाम्दियोनक साहित्य तथा उत्कीर्ण लेखोमे इस सन्तृका करी प्रयोग महीं पाया जाना । मानवा घानामें प्रन्य न्यांनीय मन्य मानवास्त स्थिति-काल या जिसका पता मन्यत्मोर प्रस्तर-लेखसे लगा है— मानवामा गणास्थित्या यातं सत्वनुष्ट्ये । (पनीट:—गृत्त उत्कीर्णे नेस सं० १० ) यह लेख पांचवी सताब्दि ई० का है।
- (२) प्रवम क्षनाव्दि ई० में किसी प्रसिद्ध राजवश श्रमवा महापुरुषका मालवप्रान्समे पता वर्डी।
- (३) इस कालमें कोई ऐसी क्रांतिकारी घटना मालवप्रान्तमें नही हुई जिसके उपलब्धमें संवत्का प्रवर्तन हो सकताया।

उपर्युक्त को नोंसे यह परिस्ताम निकाला गया है प्रयम सताबिर ई० पू० में विक्रमाधित्य नामक कोई सायक नहीं हुमा। तत्कालीन विक्रमादित्य कराना-प्रमुत है। संभवतः माजवसवत्का प्रारम्म ई० पू० प्रयम तताबिरमें हुमा था। पीछेने विक्रमादित्य उपाधिमारी किसी राजवी प्रयम विक्रम स्पर्क साथ बोड़ दिया। इस प्रकार संवत्के प्रवर्तक विक्रमादित्यकी ऐतिहासिकता बहुतसे विद्वानीके मतने प्रसिद्ध हो जाती है। इस प्रकार माजवस्त एक यह हुझा कि कतियम प्राध्यक्ति विद्यारदोंने प्रथम द्यातान्दि ई० पू० के लगभग इतिहासमे प्रसिद्ध राजाधोंको विक्रम-संवर्का प्रवर्त्तक सिद्ध करनेकी चेष्ठा प्रारम्भ की।

मानुमानिक मत-

- (२) डी० पनीटका मत चा कि ५७ ६० पू० में प्रास्तम होनेवाने विक्रम संवत्का प्रकर्तन किनिक राज्यारोहण कालसे प्रारंम होना है (जरान धीम दी रोयन पित्रायिक सोसाइटी, वय १६०७, पू० १६६)। प्रपने मतके समयंत्रमें उनका तर्क यह है कि किनिक मारतीय हित हासका प्रसिद्ध विजयो राजा था। उसने प्रनाराष्ट्रिय माजाउपकी स्थापना की। बौद्ध समेक हिताहासों मी यहाकि प्रमृत उसीका स्थान है। ऐसे प्रताश राज्यका स्थापना की। बौद्ध समेक स्वाधायिक या। परन्तु यह मन डी० पसीटके प्रितिश्तमों मी प्रशासक व्या परन्तु यह मन डी० पसीटके प्रितिश्तमों मी विद्यानिक मान्य नहीं है। प्रथम तो धमी किनिकका समय ही धनिश्चित है। दूपरे एक विदेशी राजाके द्वारा देखके एक कोनेसे प्रयक्तिन संवत् देशक्यापी नहीं हो सकता वा। नीसरे यह बात प्राय: सिद्ध है कि कृष्योंने कच्योग तथा रंजाके प्रकर्त मान्य ही यहित यह वात प्रसार सी समस्त्री आप तो भी कृत्या-सवत् वंक्यत या प्रतिह कृत्याने प्रमात भी सम्प्रती आप तो भी कृत्या-सवत् वंक्यत या धीर कृत्याने प्रमात भी समस्त्री आप तो भी कृत्या-सवत् वंक्यत या धीर कृत्याने प्रमात भी समस्त्री समता।
- (३) थ्रो बेलंड गोपाल ऐयरने प्रथमी पुन्तक 'प्राचीन भारतका तिषकम' (क्रोनोकोची ग्रोक ऐशिएंट इंग्विया, पृष्ठ १७४) मे इस मनका प्रतिपादन किया है कि विकस-संवर्गका प्रवर्गक पुराष्ट्रका महालवय वाष्ट्रत था। ''विक्रम-सवन् वास्त्रवसे मालव-संवर्ग है। मन्दसोर सदस्त-लेखकाँ स्पष्ट कराया गया है कि मालव जातिक चंदरत-कालवे इसका प्रवन्तत हुए। (मालवाची समाधिकस्ता याते जवनपृष्टि। प्रलीट-गुप्त उस्कोर्ण तेल सं०—१६)। कुपला-इरार इस संवर्का प्रवर्गत नहीं ही सका था। एक तो किनक्कता समय विक्रमकालीन नहीं। इसरे यह बात सिद्ध नहीं कि जनका पाय कभी मधुण घोर बनासक सामे भी फैला था। अपलोंक प्रतिपत्ति किसी सम्बद्ध से प्रवर्गन मधुण घोर बनासक सामे भी फैला था। अपलोंक प्रतिपत्त किसी सम्बद्ध से प्रवर्गन मधुण घोर बनासक सामे भी फैला था। अपलोंक प्रतिपत्त किसी सम्बद्ध से प्रवर्गन मधुण घोर बनासक सामे भी फैला था। अपलोंक प्रतिपत्त किसी सम्बद्ध से प्रवर्गन मधुण घोर बनासक सामे भी किसा प्रवर्गन सिद्धार के स्वर्गन स्वर्गन स्वर्गन स्वर्गन हुए स्वर्शन स्वर्गन सिद्धार के स्वर्गन स्वर्गन स्वर्गन स्वर्गन स्वर्गन हुए स्वर्शन सिद्धार के स्वर्गन स्वर्गन स्वर्गन सुप्तर साधिकर हुए स्वर्शन सिद्धार के स्वर्गन स्वर्गन स्वर्गन स्वर्गन स्वर्गन सिद्धार के स्वर्गन स्वर्गन स्वर्गन स्वर्गन स्वर्गन स्वर्गन स्वर्गन स्वर्गन सुप्तर सिद्धार के स्वर्गन सिद्धार के स्वर्गन स्वर्गन स्वर्गन स्वर्गन स्वर्गन सुप्तर स्वर्गन सुप्तर सिद्धार के स्वर्गन स्वर्गन स्वर्गन स्वर्गन स्वर्गन स्वर्गन स्वर्गन सुप्तर स्वर्गन सुप्तर स्वर्गन सुप्तर स्वर्गन सुप्तर सिद्धार के स्वर्गन स्वर्यस्य स्वर्गन स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्

वहते हैं कि सब वर्णोंने धपनी रक्षांके लिये उसको धपना धिषपित जुना था (सर्ववर्णेरीनगम्य पितस्व वृतेन—एपियाफिता इदिया जिल्द ६, पृ० ४७) तब यह बात हम स्वीकार करते हैं कि सालवा धौर गुनरातकी सब जातियोंने उनको उसी प्रकार धपना राजा जुना था जिल क्रकार इसके पूर्व उन्होंने कद्रदामनके पिता जयदामन् घौर उसके पितामह वाक्टनको जुना था। प्राचीन सम्ब ऐतरेय शाह्मण्ये निल्ला है कि पश्चिमके सनी राजाधोंका धिमयेक स्वरायको निये होता है धौर उनकी उपाधि स्वराट होती है। इन स्वतंत्र जातियोंने एकतामें शक्तिका समुमय करते हुए तथा धावस्यकताके घाये सिर अ्काकर धपने उत्तर विजयी चाव्टनके धाधिपत्यमे धपनेको एकष करके संविद्य किया। यही महान पटना—एक वहे शासको धाधिपत्यमे मालव बातियोंका संघटन — ७५ ६० पूर्व में संवत्वक प्रवतंनसे उपनक्षित हुई। तबसे यह संवत् मालवामें प्रचलित हुई। चाव्टन घीर हददामन्ते मालवके पहोसी प्राची पर भी शासन किया इसिलये संवत्वक प्रचार विश्वप्यवेतके उनन्यों प्रेटोंमें भी हो गया।

ऐसर महोदयका यह कथन, स्वतः सिद्ध है कि विक्रम-सवत् वास्तवमे मालव संवत् है। कित् कितिकले विक्रम-सवत् अपने अपने होने विरोध में जनका नकं भी पुल्सियंत्र है। कित् कितिकले कही स्वल्याक्तिशाली प्रास्तीय विदेशी क्षत्रप्त, विश्व से साथ राष्ट्रीय जीवनका कोई मार्स संसम्म नहीं था, सन्तर्क प्रवर्तनमें केते कारण हो सकता था, यह बात समझने नहीं मार्ती। रुद्धानमूके प्राप्त स्वाम न अपने अपने स्वाम के साम क्ष्म मार्ग स्वाम न स्वाम केति का अपने स्वाम केति का प्रत्य सामका प्रत्य के साम केति का प्रत्य के सामक स्वाम केति का प्रत्य केति का स्वाम केति का प्रत्य केति का स्वाम केति का स्वाम केति का स्वाम केति का साम केति केति का साम केति केति का साम केति केति का साम केति का साम केति केति का साम केति केति का साम केति का साम केति का साम केति का साम केति केति का साम केति केति का साम का साम केति का साम केति का साम का साम केति का स

(४) स्व० डो० कावोप्रसाद जायसवावने जैन घनुभृतिके प्रावारपर यह निकर्ष निकाला कि 'जैन गावाधो और लोकप्रिय कथायोका निक्रमादित्य गोतगपुत्र वातकर्षिण्या । अयम हालाव्य है० पूरु में मालवर्ष मालवत्य वर्तमान था, जैशा कि उसके प्राप्त शिक्कृति सिद्ध होता है। खात-कर्षिण्य भीर मालवर्षी संपुक्त शास्त्रिन क्षाक्रोको पर्यात्रित किया । इसस्विधे वक्षकांको परावदमें मुख्य माल नेवाले शासकर्षिण्य शिक्समादित्य' के विकास सम्बद्धका अवर्तन हुम्या। मालवगण्यने भी उसके साथ सम्बद्धका अवर्तन हुम्या। मालवगण्यने भी उसके साथ सम्बद्धका क्ष्मित्र विकास सम्बद्धका अवर्तन हुम्या। मालवगण्यने भी उसके साथ सम्बद्धका स्वयं स्

उपर्युक्त कथनमें मालन सातनाहन संपक्त बनाना तो स्वामाविक जान पहता है ( यदि इस समय साम्राज्यवादी सातनाहनोंका प्रस्तित्व होना संगव हो ) किन्तु शातकरिए विक्रमादित्य (?)-की विजयसे मालवनएए गौरनान्तित हुआ प्रीर उसके साथ सीच करके पालन संबन्का प्रवर्तन किया, यह बात पूर्ण कपसे काल्पनिक धीर प्रसंतत है। इसके साथ ही यह भी ध्यान देनेकी बात है कि गौतमीपुत्र साजरुखिने न केवल शर्कोको हराया वरन् शक, छहरात, स्वतित, साकर सादि स्वेक सामार्थिर स्वया साधियश्य स्वाधित किया (नाहिक उरकी हों लंक, एरिसाहिम इंडिका, जिल्ह स, दूर ६ ६ ) । उसकी विधायय क्यांपत किया (नाहिक उरकी हों लंक, एरिसाहिम इंडिका, जिल्ह स, दूर ६ ) । उसकी विधायय को घटना मानवरण-स्वितिक बहुत वीछेकी जान पहती हैं। साहिख्य क्यांचिक स्वाधित वादा रहकी हों लंका कि किसी सातवाहुन राजार्थोका तिस्कृत स्वधीतक स्वित्त स्वाधित वादा राजार्थोका ति स्विक्रम स्वधीतक स्वित्त के स्वाधीत हों लंका स्वाधीत हैं। स्वयं विभाग सर्वाकी विधायक स्वधीतक स्वित्त स्वाधीत हैं। स्वयं त्यांचिक स्वयं स्वयं स्वाधीत स्वाधीत स्वाधीत स्वयं स

#### सीघा ऐतिहासिक प्रयत्न---

इस प्रकार विक्रमादित्यके धनुमन्धानमें प्राच्य-विद्या-विद्या-दोने ध्रपनी उर्वर कल्पना-वातिका परिचव दिया है। किनु इन श्रवारके प्रयत्नने विक्रमादित्यको ऐतिहासिकताको समस्या हुन नहीं होती: यदि परम्पराके चानुचित धादरके साथ सीधो ऐतिहासिक कोज को जाय तो संवद-प्रवर्षक विक्रमादित्यका पदा सरस्तामें सग सकता है। वास्तविक विक्रमादित्यके सिधे निम्नविधित वातीको पूरा करना धावस्यक है:—

- (१) मालवा प्रदेश भीर उज्जयिनी राजधानी ।
- (२) बकारि होना।
- (३) ५७ ई० पू० में सवत्का प्रवर्तक होना श्रौर
- (४) कालिदासका ग्राश्रयदाना होना ।

#### धनुशीलन---

(१) वह बात यब ऐतिहातिक बोबोते सिद्ध हां गई है कि प्रारम्भमे मासवप्रदेशमे प्रश्निक्ष होनेवासा सबद मासवप्रवास सम्बन्ध था। सिकदरके आग्रीय साक्रमणुके समय मासव बाति प्रवास महिता हो। सावप्रवास प्रश्निक प्रकृति की। मासवप्रवास प्रकृति की। सावप्रवास करिता हो। किन्तु वारस्वरिक प्रकृति की। सावप्रवास करिता हो। सावप्रवास मासवप्रवास कार्यक सावप्रवास मासवप्रवास करिता हो। हो। मीर्य-सावप्रवास क्षांत्र कारस्वर वाहिक्यों के सावस्य प्रशास करिता कार्यक प्रवास की सावप्रवास कार्यक स्वास्थित किन्तु कार्यक सावप्रवास वाहिक्यों के सावप्रवास करिता हो। स्वास करिता हो। सावप्रवास करिता हो। सावप्रवास हो। सावप्रवास करिता हो। सावप्रवास करिता हो। सावप्रवास करिता हो। सावप्रवास करिता हो। सावप्रवास हो। सावप्रवास हो। सावप्रवास हो। सावप्रवास करिता हो। सावप्रवास हो। सावप्रवास करिता हो। सावप्रवास हो। स

पूर में मासवजाति प्राक्त प्रवन्ति (मासव प्रान्त) में पहुँच गई थी, यह बात मुद्रा-वाश्यक्षे प्रप्रात्तित्त है। यहार एक प्रकारके सिक्ते मिले हैं जिनपर बाद्वी प्रकारीमें 'मासवानो क्या' सिक्ता है (इंडियन म्यूजियम क्वायन जिल्द १, दु० १६२; कनियम—प्राक्तिप्रोतीविकक्ष सर्वे रिपोर्ट, विक्ट, ६, दु० १६४—७४)।

(२) ई० पू० प्रथम लताब्दीके मध्यमें मगप-साम्राज्यका मानावदीय काष्ट्रीको लीला सिक्किक्समें पूर्वी भारतमें बस हुया था। बाविक्रयों के पक्षांत्र प्रक्रियों तर सकीके प्रकारता होते बसे । सक्क सातिन सिक्स प्राप्तके मार्गले मार्गले मार्गले मार्गले मार्गले मार्गले मार्गले मार्गले प्राप्तक होते हुए क्षांत्र सुवाक्ष सुराब्द्र होते हुए क्षांत्र प्रकार स्वाद्र सुवाक्ष सुराब्द्र होते हुए क्षांत्र स्वाद्र स्वा

(३) शकों को पराजित करने के कारण मानवनण-मुख्यका शकारि एक विश्वद हो नया यद्यपि इस बटनासे बाकोका पार्तक सदाके निवे दूर नहीं हुमा, तथापि यह एक क्रान्तिकारी घटवा वी धीर इसके क्रास्टबस्थ नगमग बेडवी वर्षोतक भारतवर्ष सक्तोंके पाधिपत्यक्षे सुरक्षित रहा। इसियो इस विजयके उपलब्धमे सवद्यका प्रवर्तन हुमा और मानवगणके हुद होनेसे इसका यद्य-नाम मालबस्ण स्थिति या मानवनण-कान पड़ा।

- (४) घव यह विचार करता है कि मालवगण मुख्य कालियासके धालयदाता हो उकते हैं या नहीं ? धांसवान-शाकुनतको कवित्रय प्राचीन प्रतियोगि नान्योके प्रत्यमें लिखा मिलता है कि इस नाटकका धांभनय विक्रमादियको परिषदमें हुआ था। ''लुक्वार—धार्में दश हि रखशान-विवेदशीकापूर्वीकमादियस्थामिकपर्यूर्विका परिषद् । धस्याञ्च कालियासधिवतस्तुना नवेनाधिक वालासुक्तानतमधिवेत नाटकेनीपद्यात्तवस्यमासिक। तत् प्रतिपात्रमाधीवता यकः। नाखने । (श्रीवात्तम्य विद्यात्ताम्य विकास पर्यक्त। नाखने। (श्रीवात्तम्य विद्यात्ताम यकः। नाखने । (श्रीवात्तम्य विद्यात्ताम यक्तः। नाखने। (श्रीवात्तम्य विद्याताम विद्यात्तम पर्यक्त व्याप्तिक विकास विद्यात्म विद्य
- (घ) धार्चे ! रसमावविद्येषदीक्षागुरोः विक्रमादित्यस्य साहलाकुस्या-प्रिरूपमूर्यप्टेय परिवत् । प्रस्याञ्च कालिदासप्रयुक्तेनाभिज्ञानषाकुन्तलेन नवेन नाटकेनोपस्यातस्यमस्माभिः (नान्धान्ते) ।
  - (मा) भवतुत्व विडोजाः प्राज्यवृष्टिः प्रजासु स्वमपि विततयको विकास भावयेषाः । गराशतपरितैरेवमन्योन्यकृत्य-

नियतम्भवलोकानुष्रहरुलावनीयैः ।। (भरतवाक्य)

स्पर्युक्त श्रवतररामें रेलांकित परीसे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि जिन विक्रमादित्यका यही निर्देश है जनका व्यक्तितायक नाम विक्रमादित्य और उपाधि 'साहसाङ्क' है। भरतवाश्यका 'गरा।' राजनीतिक सर्वे 'गणुराष्ट्र' का घोतक है। 'खत' संस्था गोन घोर सितरंजित है तथा 'गणुक्व' का सर्व कई नएगोंका नएग स्व है। 'गणु' शस्त्रे इस सर्वकों संगति स्वत्र एवं (व) के रेखांकित वर्षे वैठती है। वहीं विक्रमादित्यके साथ कोई राजनात्रिक उपांचि नहीं लगी हुई हैं। यदि यह स्वक्तरण खन्दोब होता तो कहा जा सकता था कि स्वन्दकों सावस्थकतावयं उपाधियोंका वर्षेष्ट नहीं किया यदा है, किन्तु गण्ये इनका प्रभाव कुछ विशेष सर्व रखता है। निश्चय ही विक्रमादित्य सम्राद् या राजा नहीं वे स्वितु गणु-मुक्च थे। कोटित्यके सर्यशास्त्रके मनुसार गणु-राष्ट्र कई स्वारके से—कुछ वालांसारनोपजीनों, कुछ सायुष्ट्यों सोर कुछ राजनात्रीयजीवी । ऐसा वाल पहला है कि माववरणु वार्तासास्त्रोपजीवी या। इसीलिये विक्रमादित्यके साथ राजा या सम्य किसी राजनीतिक उपाधिका स्ववहार नहीं हुणा है।

इन स्वतरयोके स्हारे यही निष्कर्ष निकलता है कि विक्रमादिस्य भाववगराग-मुक्य ये। उन्होंने सकोको उनके प्रथम बढ़ावमे पराधित करके इस क्रांतिकारी चटनाके उपलब्धमे मानवगराधिवति नावक संवत्का प्रवर्तन किया वो शांगे चलकर विक्रम-सवर्तके नागसे प्रविद्ध हुमा। विक्रमादिस्य स्वयं काष्यमर्गन्न तथा काविदास्थादि कथियों ग्रीर कलाकारी के प्राप्ययत्ता थे।

सब प्रस्त यह हो सकता है कि मालवगणिस्थित सबदा मालवस्थित्का विका-संवत् नाम केंद्रे यहा। इसका समाधान यह है कि सबत्वा नाम प्रारम्भने गण्णपरक होना स्वामाधिक बा, वर्षोकि लोकतंत्र राष्ट्रेग गण्णकी प्रधानता होती है, व्यक्तिको नही। पोचवी शताब्दी है के पूर्विक्वें सम्बद्धान कि के पूर्विक्वें सम्बद्धान कि को प्रधान के सम्बद्धान होते वर्षोक्ष के सम्बद्धान होते वर्षो विकास स्वाप्त होते वर्षो स्वाप्त का मानविक श्वितंत्र से प्रोफ्त होने लगे थीर धाटवी नवी सत्ताव्यी है कर कर व्यक्ति कार सारविक श्वितंत्र से प्रधान के स्वार्थ का स्वार्थ के स्वार्थ के

प्रथम घतान्त्री है। पू॰ में विक्रमादित्यको ऐतिहासिकता प्रमाखित करनेके साथ यह भी सावश्यक जान पहता है कि उन स्थापनाभोंका संवेपमें विवेचन किया जाय जिनके साथारपर कालिदासके साथ विक्रमादित्यकों जो प्राय: गुप्त-कालमें चतीटा जाता है घोर 'विक्रमादित्य'-उपाधिपारी गुप्त-समाठोंमें किसी एकवे संबद सिद्ध करनेका प्रयक्त किया जाता है। वे स्थापनाई निम्नतिस्त्रित विवेचनोंगर प्रवत्नित्रत हैं:—

(१) कुछ दितिहासकारोंकी बारणा है कि तथाकवित बौद्धकानमें वैदिक (हिन्दू) वर्षे भीर सस्कृत-साहित्य संकटावम हो गए थं। यतः ईषाके एक दो शताब्दी भागे-पीछे संस्कृत-काव्यका विकास नहीं हो सकता था। गुप्तीके भागमनके पीछे हिन्दू-मर्सके पुनस्त्यानके साथ संस्कृत-साहित्यका भी पुनस्त्यान हुमा। तभी संस्कृत-साहित्यमें काश्विदास-मेंसे कुमाल तथा परि- कुछ काध्यकारका होना सन्मव या। 'पुनदस्थान' सतके मुक्य प्रवर्तक सैनवसूतर वे। पीक्षेकी ऐतिहासिक कोकोरि यह सत परिद्ध हो। या है (विस्तृत विवेचनके सिए रेबिए द्रावण द्रा

(२) कालिटाधके काव्यों घोर बौद्ध पण्डित झरववोधके बुद्धिवरित नामक काव्यमें **सत्यावक** साम्य है। क्यानककी सुदेध मीर विकास, वर्णन-वीली, भलकरोका प्रयोग, ख्रन्दीका चुनाव, ख्रव्यवित्यावादि ये रोनो कलाकारोमें से एक दूसरेले प्रस्यन्त प्रमावित हैं। इसका एक द्वाहरख नीचे दिया जाता है—

रघुवंश ततस्तदालोकन तस्परासां सोधेषु चामीकरजाजवरतु । बभूबुरिस्वं पुरसुन्दरीसां स्यकान्यकार्योगि विकेष्टितानि ७।४।। बुद्धचरित ततः कुमारः खलु गण्छतीति श्रृत्वा स्त्रियः प्रेष्य जनारश्रवृत्तिम् । दिदलया हम्पंतनानि जम्मुः जनेन मान्येन कृताम्यनुत्रः ॥३॥११

यह तो बायः सभी विद्वान् मानते हैं कि कालियासकी रचना रोनोंमें श्रेष्ठ है। परन्तु उनमेंसे कित्यय यह भी मान लेते हैं कि संस्कृत काय्यके विकासमें अवस्थोच पहले हूए। कालियासके जनका सनुकरण कर धननी ग्रेनोका विकास धीर परिमार्थन किया। धरवभोच कुवण समाद किन-फके समकाकीन है, जिनका समय प्रथम अध्यम हिनीय शताव्यी हैं है। इसलिये कालियासका काल तीसरी शताव्यीके परचात् संभवतः गुप्त कालमें होना चाहिए (इ० वी० कोवेल-अवस्थितका कुडण सित्त है। प्रचार करने पर स्वाप्त प्रथम अध्यम अध्यम अध्यम होना चाहिए (इ० वी० कोवेल-अवस्थितका कुडण सित्त है। स्वार्य करने प्रथम अध्यम अध्

1

- (३) कालियासको पौचवी या छठी सताब्दो हैं में श्लीच लानेमें एक प्रमाख यह नी विवा बाता है कि उनके प्रन्योंने यवन, शक, पहुंद, हुलादि जातियों के नाम माते हैं। हुलाँने १०० हैं के में मारतवर्षपर साक्ष्मरण प्रारक्ष किया। यतः इसका उन्लेक करनेवांक लातिवासका सम्य दशके लाक्ष्मरण होना चाहिए (लिटरेरी रिमेन्स मीफ डा माउदायों, १०० ४८।) यरनु स्थान देवेकी बात तो यह है कि पुड्रेबरो हुलाँ प्रवा प्रमा बातियोंका वर्णन विदेशी विजेताके क्यमें नहीं माता। पहुने भवनी दिव्यवयमें उनको भारतकी शीमाके बाहर पराजित किया पा, मतः कालियाकके सबस्यों हुलाँको मारतकी परिवयोत्तर सीमाके पास कहीं रहना चाहिए। चीन तथा मध्य एथियाके स्वर्षिक्षस्थ प्रमाणित हो यथा है कि हैं० पूरु पहली तथा दूसरी सताब्दीमें हुगु पामीरके पूर्वोत्तरमें मा कुके थे। (मुल्ट्ब लेक--चीनका इतिहास जिस्ट १, ५० २२०)।
- (Y) ज्योतिषके बहुत से संकेत कालिदासके प्रत्योमें आए हैं। कई एक विद्वानोंका नव है कि कुरए-कालने परवाद भारतीयोंने ज्योतिषके बहुतते सिद्धान्त मूनान धीर रोमसे तीने से स्वसिये कालिदासका समय इसके बहुत बीखे होना चाहिए। वरन्तु इस बातको माननेवाले इस स्वस्तको भून बाते हैं कि स्वयं मूनानियों ने कई शतस्त्री हैं पूर में बीस्त्रीतियाके लोगोंने ज्योतिय-सास्त्र सीला था। (मैकसपूनर—र्षाण्य सिक्षा या। (मैकसपूनर—र्षाण्य सुप्त केन इट टीच प्रस्त, पृ० ३६१)। योधी-पांचवीं शतास्त्री हैं पूर में पारतीय अपीलय-सास्त्र सीला या। सतः वह विक्तीनिया सीर साहित्याका ज्योतिय तीचे सरस्तात्र सोस सक्ता था (प्रो० एस० वो० दीखित—मारतीय ज्योतियका प्राचीन इतिहास, पृ० १५७)। ईसाते बहुत पहल रचित रामायणमे ज्योतियक सिद्धान्त्रीक प्राचीन किता गया है—

```
नक्षत्रेप्रेटित देवत्ये स्वोच्चसस्येषु पंचमु।
बहेषु कक्षटे तस्ते वाक्यता विदुना वहः॥
(बा० का०, सर्गे १८, फ्ली० ६)
पध्ये बातस्य भरतो मीनवस्त्रे प्रसन्नधीः।
```

पुष्य जातन्तु भरता मानलग्न प्रसन्नचाः। सार्पे जातौतुसौमित्रीकुसीरेऽम्युदिते रवौ॥

(बा०का०, सर्ग १८, भ्रो० १४)

उदिते विमले सूर्ये पुष्ये बाध्यागतेऽहिनि। लग्ने कर्कटके प्राप्ते जन्म रामस्य व स्थिते।। धादि।

(बयो॰, सर्ग १४, ख्रो॰ ३)

(४) वराहमिहिरकी तथाकथित समकाशीनतासे भी कालिदासका समय पौचवी श्रताबदी ई॰ में निश्चित किया जाता है। ज्योतिविदाभरसामें निम्नलिखित उल्लेख है—

> धन्यन्तरिक्षपणुकामर्रीसहश्चेत्रवेतालमटुष्यद्यपरिकालिदासाः । स्थातो वराहमिहिरो नृपतेः सभागां रलानि वै वरश्चिनंव विक्रमस्य ॥

इस भवतरराके संबंधमें प्रथम तो यह कहना है कि जिस ग्रन्थमें इसका उल्लेख है वह कामियायकी रचना नहीं है। दूसरे एक दो को छोड़कर यहाँ जितने रत्न विक्रम-सभामें एकच किए वप् हैं वे समकालीन नहीं। तीसरे यह धनुष्यृति पीक्षेकी घोर केवल एक ही है; धन्यत्र कहीं भी इसकी चर्चा नहीं। घतः, वराहमिहिरकी कालिदास्ते समकासीनता उसी प्रकार कल्पनावन्य वान पढ़ती है विस प्रकार कालिदास घोर प्रयमूतिके एक सभामें एकत्र होनेकी किंवदन्ती।

इस प्रकार कालिदासकी गुप्तकालीन धौर इस कारशले विक्रमादित्यको गुप्त-सम्माट् सिद्ध करनेकी युक्तियाँ तर्कसिद्ध नहीं जान पड़ती हैं। विक्रमादित्यके गुप्त-सम्माट् होनेके विरुद्ध निम्न-सिक्षित कठोर ग्रापसियाँ हैं—

- (१) गुप्त-कन्नाटोंका प्रपना वंशान संवत् हैं। उनके किसी भी उत्कील लेखमें मालव श्रवा विक्रम-वंशत्का उत्केख नहीं है। जब उन्होंने ही विक्रम-वंशत्का प्रयोग नहीं किया तो पीक्षेते उनके गौरवास्तके प्रश्नात् जनताने उनका सम्बन्ध विक्रम-वंशते ओड़ दिया हो, यह बात समक्रमें नहीं माती।
- (२) गुप्त-सम्राट् पाटलिपुत्र नाय थे, किन्तु सनुष्कृतियोंके विक्रमादित्य उज्जीवनी-नाय थे। यद्यपि उज्जीवनी गुप्तोकी प्रान्तीय राजवानी थी, किन्तु वे प्रधानतः पाटलिपुत्राचीस्वर धौर मनवाधिय थे। मुगल सम्राट् दिल्लीके धातिरिक्त धागरा, साहीर धौर श्रीनगरमें भी रहते थे। फिर भी वे दिल्लीस्वर हो कहलाते थे। इसके धातिरिक्त सोमदेवमट्टने धपने कथातरिस्सागर में स्वय्टतः दो विक्रमादित्योंका उल्लेख किया है—एक उज्जीवनीके विक्रम तथा दूसरे पाटलिपुत्रके। उनके मनने इस सम्बन्धमें कोई अम नही था।
- (३) उज्जिपिनीके विश्वमका नाम विक्रमादित्य था, उपाधि नहीं। क्यासिरस्यायरमें सिखा है कि उनके पिताने वन्म-दिनको ही उनका नाम शिवजीके मादेशानुसार विक्रमादित्य रस्का। प्राप्त-वेकके समय यह नाम प्रथम किरुदेत करने पीछे नहीं रस्का गया। इतके विरुद्ध किशी पुरा विश्वमादित्य नहीं था। द्वितीय चन्द्रपुर तथा स्कन्यगुराके विरुद्ध कमा विश्वमादित्य नहीं था। द्वितीय चन्द्रपुर तथा स्कन्यगुराके विरुद्ध समादित्य भी। समुद्रगुराके तो यह उपाधि कभी थारण ही नहीं की। कुमारगुराकी उपाधि महेदादित्य थीं। नाम नहीं। उपाधि प्रचलित होनेके लिये यह सावश्यक है कि उसके नामका कोई लोक-प्रसिद्ध व्यक्ति हुमा हो जिसके सनुकरणपर पीछेके महत्यकाकी तथा उसावश्यक है कि उसके नामका कोई लोक-प्रसिद्ध व्यक्ति हुमा हो जिसके सनुकरणपर पीछेके सहत्यकाकी तथा उसावश्यक है कि उसके नामका कोई लोक-प्रसिद्ध व्यक्ति हुमा हो जिसके सनुकरणपर पीछेके सहत्यकाकी तथा उसावश्यक है कि उसके नामका कोई लोक-प्रसिद्ध व्यक्ति हुमा हो निस्ते प्रमुख्य निक्रमादित्य नामका सम्राद्ध हुमा था। इसी प्रकार विक्रम उपाधिकारी गुप्त नरेशों के पूर्व विक्रमादित्य नामकारी सासक स्ववस्य ही हुमा होगा सौर यह महापराक्रमी मालवनग्य-मुक्य विक्रमादित्य साहवाक क्षत्र ही हुमा होगा सौर यह महापराक्रमी मालवनग्य-मुक्य विक्रमादित्य साहवाक स्ववस्य ही हुमा होगा सौर यह महापराक्रमी मालवनग्य-मुक्य विक्रमादित्य साहवाक स्ववस्य ही हुमा होगा सौर यह महापराक्रमी मालवनग्य-मुक्य विक्रमादित्य साहवाक स्ववस्य ही हुमा होगा सौर यह महापराक्रमी मालवनग्य-मुक्य विक्रमादित्य साहवाक साहवा

## विक्रम ऋोर उनके नवरत्न

( स्व० पं० ईशदत्त शास्त्री 'श्रीश' साहित्यदर्शनाचार्य, साहित्यरस्न )

सा रम्या नगरी, महान् स नृपतिः, सामन्तवक्कं च तत्. पादवं तस्य च सा विदायपरिषत्, ताझन्द्रविम्बाननाः उम्मत्तः स च राजपुत्र-निवहः, ते वन्दिनः, ताः कवाः, सर्वं यस्य वशादगात् स्मृतिपयं, कालाय तस्मै नमः!!

—भनृ हरि

[ वह जगमगाती राजधानी ! यह महान् समाद ! वह सामन्तोंका समृह ! वह वनै-वहै कन्ना-कोविटोंसे विजूषित राज-देरबार ! वे चन्द्रमुखी सलनाएं ! वह सन्दोम्यल राजकुमारींका कुथ्य ! वे प्रवस्ति-पाठक वारए। ! वे वार्ते !—वह सब कुछ जिसकी कृपासे विस्मृतिके गहरे वर्तमें द्वयं गया, उस-काल प्रगवायको बार-वार नमस्कार है ।]

वब-जब हम प्रपंते २००० वर्षों के सौस्कृतिक प्रतीवके प्रत्येषणमें प्रकृत होते हैं तब-जब मंद्रुं हिस्की इस सुध्विकी घोर मन प्रकल्माद प्राकृष्ट हो जाता है। जिस महाद विक्रमादित्यकां स्विध्य साम प्रतान हमारी पर सहस्र भावनायों को धावार शिला है। जिसके उसाद दशा-दशिष्य तथा प्रवाह वार्ष-वीर्यकों गावाएँ हमें रोमाचित करती रहती हैं—पाज हममें से बहुतीको उनके प्रतित्यका प्रमुवेख करता पहला है, यह काल भावारकों महिमा नहीं, तो क्या हैं?

प्रस्तावित विक्रम-संवत्-प्रवर्तक, शक-समुद्र-शोषक, सम्राट् विक्रमादित्यकी कीर्ति-मीति-प्रविष्य-पुराश, कवासरिरशावर, इहरुकबामं वरी, नयवाहसाकचरित, प्रश्चिवतामरिश, ज्योशिववामरिश, कालकावायो-क्यानक, इहरुकबामं वरी, नयवाहसाकचरित प्रकार प्रविद्यानित काली है। बहु ह्यारी सम्बद्ध-मिक्तर निर्मार है कि हम मुश्म उद्धायोह-सन्ति-द्यारा विवेचनपूर्वक सार्टिक-चटनाधों पर प्रकाश डालें। नवररानीके सम्बन्धकी मुख्य बातें यहाँ पोदेमें दी जाती हैं, पाठक स्वयं म्यायोचित निर्हाण कर सकते हैं—

#### धन्वन्तरि---

नवरानोंने धर्व-प्रथम इन्हींका उल्लेख किया गया है। किन्तु, सूचि-मुवाबित खंबहींमें इनका एक भी पद्म नहीं मिलता। परिवर-परंपरामें तो ये समुद्रते निकसे हुए प्रथमत् वस्त्रकारि ही समस्रे बाते हैं। समुतंबानसे इनके दश्योंका पता लगता है, जो सभी आपूर्विक चित्रकार लाक्कते सम्बद्ध है। इन संबोधेते "वस्त्रतारि निवंद्र" वो दश्यायारोंने बेटा हुमा है, वैद्योंका महायु उपकारक धीर पतिप्रसिद्ध संब है। समरकीयके सरीता समर्राबहते ये पति प्राथमित है और इमका बनाया कोई ''रानमाला'' कोश भी या — इसका पता क्षीरस्वापीकी लिखी "समर-कोश" की टीकासे लगता है।

क्षपणक---

इनके नामसे ही प्रतीत होता है कि वे बौद संन्यासी थे; किन्तु कुछ लोग इस मतके विवद हैं। इनका लिखा कोई विशेष प्रन्य उपलब्ध नहीं है। श्रिक्षाटन काम्यसे इनकी एक रचना उद्यूत की बाती है।

> नीतिर्मृमिशुवा, निर्मृत्यवतां, होरञ्जनानां, रितः स्मारयोः, विषयो ग्रहस्य, कविता बुद्धेः, प्रसादो गिराम् । लावण्य वपुषः, सृतिः पुननसा, शांतिद्वितस्य, क्षमा भानस्य, द्वियां गृहाअभवतोः ग्रीमं सर्वा मण्डनम् ।)

राजाधों, गुलायो, स्त्रमों, पति-पतिनयों, मकामों, बुद्धि, बाली, करीर, प्रमन्त्रमों, बाह्यणों, वयस्त्रियों, ग्रहाश्रमियों, धौर सज्जन पुरुषोके धलकार क्रमद्यः नीति, वितय, नज्जा, रिति, बासक कविता, प्रसादगुल, सौदयं, वेदझान. खान्ति, स्नमा, धन, शील (सस्त्वमाव) ये मुलु हैं। एक विद्वादका कहना है कि ''नानावंकोचा' भी इन्हीकी रचना है।

धमरसिंह-

यमरकोश तीन काण्डोंने लिखा गया संस्कृतका सर्वश्रेष्ट उपयोगी कोश-यन्त्र है। इतने वहें पैमानेपर तायद ही किसी दूखरे कोश-यन्यका प्रचार हो। इस सोकप्रिय कोशपर कुल मिसाकव ४० टीकाएँ है। तिक्वती घीर जीनी अर्जाधोंनें भी इसका क्पास्तर हो जुला है।

ययपि इनका कोई काव्य-प्रन्य नहीं प्राप्त होता है, तथापि 'प्रमरकोव' को सरस प्रवाह सैकी यपने निर्माताके प्रन्तरमें मुक्करित कवित्यको मधुरिम धाराको थिया नहीं सकी है। ''सदुक्तिकर्णा-प्रत' में इनके समस्यस्पर्मे लिखा है:—

प्रयोगव्युत्पत्तौ प्रतिपदिवशेचार्यंकवने

प्रसन्ती गाम्भीयें रसवति च काव्याचं रचने । सगम्यायामन्यैदिशि परिसातानयं वचसी-

र्मतं चेदस्माकं कविरमरसिंहो विजयते।।

प्रयोगोंकी शक्तामें, प्रश्चेक पटके समार्थ सर्वके प्रकाशनमें, प्रसाद गतामें, भावोंकी सम्बीजनार्थे

रसक्वासिनी कविताकी रचनामें, शब्द धौर प्रशंके प्रम्यजनदुर्लभभाव---परिपाकमें (यवि मेरी बात मानी जाय तो) प्रमर्शसह कवि ही सर्वोत्तम हैं।

शंकु---

नवरत्नोंमें ग्रामरसिंहके ग्रानतर इनका नाम लिया जाता है। वास्तवमें इनका 'छड्कुक' है। "काव्य-प्रकाश" नामका साहित्य-वास्त्रके विश्वनामा ग्रन्थमें उत्तके रवियता मन्मटमट्टने रत निकप्ताके प्रकरणमें भट्ट लोल्लटके बाद इनके मतका उत्तलेख किया है। काश्मीरवासी "कंल्युत्त" की "राजतराङ्ग्रणी" यहपढ़नेमे पाता है—

ध्य मम्मोत्पलयोवतभूद्दाव्यो रताः ।

रद्धप्रवाहा यत्रासीद् वितस्ता सुभटेहँतैः ।।

कविर्वृथमनः सिधुशशास्त्र शङ्कुकाभिषः ।

यमुद्दियाकरोत्काव्यं भूवनाम्यदयाभिषम् ॥

यस्म ग्रीर उत्पत्न इन दोनों राजाधोंमें ऐसी लड़ाई हुईकि उसमें मरे हुए बीर सैनिकोंकी क्षेथोंसे वितस्ताका (केलम) प्रवाह रूक गया !—उस युद्धको लेकर पण्डितों के हुरयक्यी समुद्रके व्यत्या संकुक कविने "धुवनास्ट्रद्वय्" नामक काव्य लिखा । इससे पिद्ध होता है कि "खंकुक" का "धुवनास्ट्रद्वय्" किसी ससय प्रतिकृत पराकाष्ट्राका पत्र वा । किन्तु, काल-कमसे ह्यासके वात्यावक्रमें पढ़कर वह पपने शस्तिकाले वी राकाष्ट्राकों और पात्र वा । वित्त वक्षा विवय वन गया ! स्व तो प्रयत्न करनेपर सुनिवनसंद्वीने इनकी कुछ रचनाएँ पाई वा सकती है । इनकी तरह कहनेका बंग संस्कृत-कवियों में विरक्षेमें ही मिलेगा—

बुर्वाराः स्वरमानंशाः, प्रियतमो दरे, मनोज्युत्कुकं गाढ प्रेम, नवं वयोजित कितमः प्राशा कुलं निर्मनम् । स्वीर्त्वं, पोर्थांकरोपि, मन्मवसुद्वत् कालः, हतान्तोऽखमी नो सक्यवस्तुराः कवं नु विरद्धः सोढव्य इत्यं गया ॥

[काबदेवके बाला प्रमुक्त निवाना मार रहे हैं, प्रात्माय परदेशमें हैं उनके लिये मन उत्कंठित हो गया है, प्रमुराग गांवा है, प्रवस्था नवीन हैं, प्रात्म करोर है जन्दी निकल नहीं जाते), कुल पवित्र उद्दर्श, त्रीका स्त्रमांव कभी धीरज नहीं परता, प्रावकतका समय (बसल खहु) पम्च्याला का पहा गित्र है, एयु किसीको लगा करना जानती नहीं, सिख्यों चतुर नहीं, (वो पतिसे पित्रके का प्रकार करती) ऐसी स्थितिय यह विरह सहा कैसे जाय ? होटे पदमें सुक्यर-हे-सुन्दर मार्वीके गुंकनमें से प्रदितीय, प्रदृष्टत ग्रीर साम्यंजनक कलाकार वे।

वेतालभट्ट--

विक्रम घीर वेतालके सम्बन्धमें श्रोता धीर वक्ताके रूपमें वोनोंकी कहानियाँ धपने देवामें धापिबत-पामर प्रविद्ध हैं। पण्डित लोग तो बात-बातमें "पुनर्वेतालस्तत्रैय रमते" के श्रुहायरेका प्रयोग करते देखे जाते हैं। "वेताल पञ्चिवशति" (वेताल पचीसी) का प्रचार इन्हों कवाधोंको केवर है परन्तु निर्माताके रूपमे इनका कहीं भी कोई उत्लेख नहीं मिलता।

#### घटखपंर---

कहा जाता है कि इनकी प्रतिक्षा थी कि धनुशास धोर यमक मे जो कि मुक्ते पराजित करेगा मैं उसके यहीं के कुटे घड़ेसे पानी भरा करू गा ! यह एक ऐसी बात हुई कि इनका वास्तविक नाम जुन्त हो गया— उसके स्थानपर ध्रप्रकृत नामकी हो स्थाति हुई। इनका बनाया हुधा 'धटखंपर काल्यम्'' (लण्डकाव्य) प्रान्त है। इस काल्यमे कुल मिसाकर २२ श्लोक हैं। सभी चमक-मरे मोतीके बाते हैं। धनुष्रास घीर यमकके प्रयोगके लिए कविमे परिष्कृत प्रतिमा घीर लोकोत्तर समता है।

> भावानुरक्तविता-सुरतैः श्वपेय
> मालम्य चाम्बुनृषितः करकोशपेयम् ।
> जीयेम येन कविना यमकैः परेण तस्मै बहेयमुदक घट-स्वपेरेण ॥

शब्द-सर्थ, भाव-भाषा, गुण-रीति, रस-मलकार, इन सभी काष्यके उपादेय गुणोका इनके द्वारा-स्थास्थान उचित मात्रामे उपयोग किया गया है।

> नीलशब्दमित भाति कोमल वारि विदात च चातकोऽमलम्। ग्रन्बुदैः शिक्षिगसो विनाद्यते

का रतिः प्रिय ! मयाविनाऽद्यते ।।

[इस ऋतुमें हरी-हरी मृदु-मृदु दूबोंका (वारो तरक) विद्योता विद्या हुमा है, चातक (पयीहे) पानी (स्वातो) की बूँदोका चोचमे पान कर रहा है [यन गर्जन मुनकर मयूर केका-स कर रहे हैं— लेकिन मेरे प्राख्य नाय! मुक्के तुम्हारे वियोगमे यह सब तनिक भी नहीं मुहाता है।]

हसा नदस्मेधभयाद् द्रवन्ति निशामुखान्यद्य न चन्द्रवन्ति, नवाम्बुमत्ताः शिक्षिनो नवन्ति • मेवागमे कृन्दसमानदन्ति ।।

हि कुन्द (जूल) के समान (उज्ज्वन) दौतों वाली ! इस समय, (वर्षा ऋतुमे) गण्जते हुए भेषोंके भयसे—हंत भावने लवते हैं, सार्यकाल चन्द्रोदय देखनेमें ही नहीं प्राता, गरजते हुए बादजों की सुहावनी खटापर मुख होकर मदूर बोलते हैं।]

विप्रकंभ-प्रगारका रसाय्युत परिपक्ष अस प्रकार कालिदासके मेण्डूतमे मिलता है उसी प्रकार घटकपरके प्रकृत वण्डकान्समें भी सयीग प्रङ्कारका सुन्दर निरूपण मिलता है। इनक पक भीर ग्रन्थ "नीतिसार" का भी उल्लेक मिलता है।

#### कालिदास —

अंका कि हम पूर्वमें लिख चुके हैं, महाकवि कालियान, सम्राट् विक्रमादिश्यके शाएप्रिय कवि-मित्र थे। सबदय ही उन्होने सपनी रचनाग्रोमे विक्रमके व्यक्तिस्वका उज्ज्वन स्वरूप-निक्रपण किया है। इनके निम्नलिखित एक ही उदाहरएसे इनकी विक्रम-कालीनता स्वष्ट लक्षित होती है— ततः परं दुष्यसहं द्विषाद्भृतं व नियुक्तः प्रतिहारभूमौ ।
निवर्षयामासः विशेषदृश्यिमः नवोरषानिमनेषुमय्यं ॥
सवितनाषोऽसमुद्रवशाद्विश्वास्तवसास्तृतुल्यस्यः ।
प्रारोध्य चक् प्रसमुख्युतेनास्त्यदृश्य यस्तोष्त्रविकाति विभाति ।
प्रस्य प्रवारोषु समयवस्तरेप्रवेशविभिक्तिस्ताति ।
प्रस्य प्रवारोषु समयवस्तरेप्रवेशविभिक्तिस्ताति ।
प्रसी महाकालनिकेतनस्य वसन्तदृरे कित चाहमौतः ।
तानस्रवश्चाप्ति सह प्रशामित्र्योस्त्यात् । निविधाति प्रयोषाः ॥
प्रमेन यूना यह पाष्टिन रंसोः कच्चिन्मस्त रेविस्ते ।
प्रिप्तारस्त्रानिककम्पतातु विहर्तमुखानयस्वरातु ।।
तरिमन्तिभयोत्तवस्युपद्भे प्रतायसरोपितवानु प्रवास्त्रवा ।।
तरिमन्तिभयोतिस्तवस्युपद्भे प्रतायसरोपितवानु प्रवास्त्रवा ।।
तरिमन्तिभयोत्तिस्तवस्युपद्भे प्रतायसरोपितवानु प्रवास्त्रवा ।।

[रषु० ६ स० ३१-३६]

[जब द्वारपालिका 'जुनन्दा' ने 'इन्दुमती' को नये उसे हुंग इन्दुके समान दर्शनीय, धातुमाँसे समझ प्रतापदाने 'पदानिताय' को दिखाया धौर कहा देखों ! बड़ी-बड़ी बाहोबासे गोस और पुष्ट किंटदेश-यारी, बोड़-बालिक्ट खातीबाल ये सबनतीके राजा है। इनका सरीर-धौष्ठव इतता नयन-रमणीय है कि अनुमान होता है कि 'विश्वकवारी' ने पतने ''बक्कम्प" पर चढ़ाकर इनके सौन्दर्यको यत्न-पूर्वक चमकाया है। जब ये अपनी समस्त 'समर-बाहिनी' के साथ प्रयाण करते हैं तो सेनासे उठी भूलवे बड़े-बड़े सामन्तीके मील-पुष्ठुट मिलन हो जाते हैं। ये भगवानु 'बन्द्रसीत-महाकान' के निकट रहते हैं प्रतपुत कृष्णुगशमें भी प्रयानी स्त्रियोके साथ जिन्द्रमुश्चित । समन्द तेते हैं। हे इन्दुमति ! इस युवा राजांके ऊर तुम्हारों कुछ श्रीत हो तो सिप्राकी तरङ्गों से उठे हुए पवनते किंग्यत उद्यान-थेगोंने विहार करो।

किन्तु प्रपने प्रताप्ते अत्रु-पङ्कको सोखनेवाले धीर बन्धु-कमलको खिला देनेवाले, 'धवन्ती-पति' पर उत्तम सुकुमारी 'करुमती' का भाव नही ठहर सका ।

#### वराहमिहिर-

भारतीय ज्योतिव-सारत्र इनसे गीरवास्पद हो गया है। इन्होने "बृह्णातक" 'बृह्स्पति खाँहता' धोर 'पवसिद्धाती" इन निबंध सन्योका निर्माण किया किन्तु "गराक-तरिमणी" में मारतीय ज्योतिपके सन्यतम धाणुनिक मावायं महामहोषाध्याय ७ सुधाकर द्विवेदीने इनके प्रतिरिक्त-'लयु-कातक", "समानहित्या", विवाह-एटल", "योग-यात्रा", नामक प्रत्योका भी उत्तरेख किया है। इन्हें वहुक्यातक घोर लयुकातकका काशी घोर मिथिलामे प्रतुर प्रवाह है। मुद्र उत्थव नामके विद्यानक लेकिस प्रति है कि सम्यम् उत्पन्न होनेयाने वाक्ष्योपीय बाह्यायुव्यक्ते ये स्वकंकार थे। काशियस्य उत्थव नामके विद्यानक लेकिस प्रति (वर्तमान 'कावपी') में बास्यायस्था बीती, वही सम्ययन किया घोर

भगवान् सूर्यसे वरदान-स्वरूप ज्योतिषशास्त्रका प्रयोतिष्टस्य प्राप्त किया। इनके पिताका नाम पादित्यस्य था। इनके पुत्रुपता नायका एक विद्वान् पुत्र भी था। प्रपनी समास विद्वत्तासे इन्होंने प्रयुर यद्या सौर थन सर्जन किया। ये उउन्होत्योते सम्राप्ट् विक्रमादित्यके साम्ययो रहते थे। वहीं इन्होंने प्रपनी नवनवोन्मेयवार्गिनी प्रतिभक्ते सहारे स्वर्था-प्रतासीका भी प्रयोवनीय सम्यास-कर निया। एक स्थानमे इन्होंने ज्योतिय शास्त्रकी महिमाके प्रवर्गमे यद भी जिल्ला है—

म्लेच्छा हि यवनाम्तेषु सम्यक् शास्त्रमिदं स्थितम् ।

ऋषिवत्तेऽपि पुज्यन्ते कि पुनर्वेविवृद्धितः।।
[ यथन तो स्नेष्कष्ठ हरूरे; परस्तु उनमें भी इस सास्त्रकाष्ठ वार है भीर इस कारण वे ऋषियोंके
सहस्र पूजाके पीय मांत्र जाते हैं. तब उस बाह्मणका क्या कहना है जो ज्योतिय शास्त्रका पण्डित
है—वह तो सर्वेषा पृत्रनोय है।

वररुचि--

ये बड़े ही गुण्य-रलोक कवि ये। प्रविकते द्रांघि ८—१० दलोक दनके मिलते हैं जिन्हें सहृदय पाठक "बहुतिककर्षामृत", "सुभागितावित्र" और 'शाङ्क पर-सहिता" से पासकते हैं। इतने पर सी दनकी गणना सन्कृतके नामाङ्कित कवियोमे होती है। इस नामके तीन व्यक्ति मिलते हैं।

१---पारिगनीय व्याकररापर वार्तिककार वररुचि कात्यायन ।

२--- 'प्राकृत-प्रकाश' के प्रसोता वरस्यि ।

३— मुक्ति-पंपीमें प्राप्त इसी नामके कित । इसमें प्रथम धीर तृतीयके वरकीच एक ही मान विशे सपे हैं। प्रसिद्ध पुरातस्त्र डा॰ आण्डारकरले सतसे इनका गोत्र "काल्यायन" और नास "वरकिव" है। पण्डित-समाज इन्हें "वाक्षित्याल्य" ही जानता है। किन्तु इसर इन्हें "मेचिल" पाड़ी कहनानेके लिये "सारोपसय" प्रमाण तैयार किए गए हैं। घस्तु— ऐसे विस्यके जिज्ञासुसीको — "कथा सीरस्तापर" और "लद्धत्रिमृति-कल्यक्त" देवता चाहिए ।

ये व्याकरणा-सारवके प्रतिद्ध विदान घोर वर्ष उपाध्यायके उत्कृष्टतम शिष्य थे। सम्मवतः भाष्यकार पराञ्चानिके सतीर्थ्य थी। पराञ्चानिने प्रपने महाभाष्यमं एक स्थानपर 'वारवर्ष काव्यम्' कहरूर दनके किसी काव्यका निर्देश भी किया है। राजशेलरने घपनी "काव्य मीमांसा" में विश्वा है—

"श्रूयते च पाटलिपुत्रे शास्त्रकार-परीक्षा---

ग्रत्रोपवर्ष---वर्षाविह पाणिनिरिह व्याडिः, वग्रुचि-पतकुलि इह परीक्षिताः स्थातिमृपजग्मः ॥

इस खंड-बाक्यसे पूर्वोक्त सन्दर्भकी पष्टि होती है।

्यु त्या जन्माना पुर्वे होता व्यवस्था पुर्वे होता वररुविके जिस काव्यकी इंगित किया बहुतके मनीयियों का प्रनुमान है कि पताञ्चिकि होता वररुविके जिस काव्यकी इंगित किया गया है, उपका नाम सम्प्रवतः "कटानरुए" हो सकता है। क्योंकि राजधेखरने लिखा है—

> यद्यार्थता कथं नाम्नि माभूद् वररुचेरिह । व्यथत्त कण्ठाभरणं यः सदारोहणप्रियः ।।

किन्तु इस समय तो इस काव्यका वर्षन ही नही होना। इनके श्लोकों में पृष्ट भाषा, स्वच्छ सर्थे प्रौढ रसपरिपाकका पर्यो झानन्द मिलता है।

> कतमः फलभागतिगुरुमूर्यतया शनैः। विनतामौतिकोदभूत समाध्रातुमिथोस्पलम् ।।

[ ग्रगहनका धान, फलोसे लदकर धीरेसे एक तरफ फ्रुक गया है, मानो उस घोर पासमें खिले हुए कमलके फूनको सुंघना चाहता है।]

> ग्रस्या मनोहराकारक बरीभारनिजिता:। लज्जयेव वने वासं चक्रश्चमरबहिसा:।।

[ इम नायिकाके मुजोभन केश-कलापकी छटासे पराजित होकर ही लज्जाके मारे मपूरीने वनवास ले लिया।|

> वामन ! फलमत्युच्चात्तरतो मस्तोपनीतमुपलम्य । यक्तं यत्त तप्यसि स्प्यसि चैतत्त हास्यतरम् ॥

 $[\bar{\eta}$  सीने ! ( अलेमानस ! ) इस बहुत ऊँच पेडसे ( अचानक । हवाके अकोरेसे टपके हुये फलको पाकर जो तृप्त होते हो ( यहाँ तक तां ) सो टीक है, लेकिन ( फल तो इनेका ) जो गर्य- कर रहे हो— इससे बढ़कर हसनेको बात और क्या हो सकती है !! ]

## कालिदासके ग्रन्थोंकी उपादेयता

(पं० सीताराम जयराम जोशी, एम० ए०, साहित्याचार्य)

किमी बन्यकी उपादेशता, उस बन्यकी लोकप्रियतागर विशेष निर्भर होती है। वो बन्य विद्वान तथा पविद्वान दोनोंको समान क्ष्मि प्रिय होते हैं वे ही बन्य प्रधंननीय होते हैं धीर उन्होंकी उपादेशता मान्य होती है। कानियासके सभी बन्योंके इस प्रकारके होनेसे उनकी उपा-देशता स्वतः सिद्ध है।

कालिदाम थीर उनके यस्य संस्कृतके सभी विद्वानों को यूग् परिचित हैं। उनके निर्मित रचुचंश तथा कुमार-संभव नाम दे रो महाकाव्य पेथदून नामका सण्डकाव्य तथा मालिककामिनाव, विक्रमी-संधीय थीर पित्रानशाकुनल नामके तीन नाटक पाल-वृद्धांको जात हैं। सस्कृत साहित्यका प्रथ्यपन उन्होंके यन्योगे फार्म्स हांता है धीर यह कह दे तो भी कोई प्रतिवयोक्ति न होगी कि संस्कृत साहित्यके प्रथ्यमनको परित्माधित भी उन्होंके यन्योको टोक-टीक सम्भन्नमे ही ही सकती है। प्रसिद्ध विद्वान् टांकाकार मिलननाथके प्रस्ताविक श्लोकोमे वडी हो सुन्दरताके साथ इस उक्तिकी पुष्टि की गई है। मिल्ननाथ संस्कृतभाषाने विद्यान पञ्चमहाकाव्योषर सर्वोक्तम चत्रका किन्तेवाले माने गए है। वे प्रनेक शास्त्रोंक पण्डित ये जैना कि उन्होंके श्लोकोसे पता

> नासीं कासमुजीमजीमस्यरवाशासीच्य वैयासिकीम् । धन्तस्तत्रमण्टंस पन्नगायीगुम्केषु वाजागरीत् ।। वाचामाकमदहस्यमिक्तं यश्चालारादस्कृताम् । नोकेऽभूकदुषम्रमेव विद्यां सौकत्यत्रत्य ययः।।। महिसनायः कविः सौत्यं मन्दारवानुजिञ्चलया । व्याचके कालिदासीयं काव्यवयनगङ्कम् ।।

क्षणार-मुनिक वैशेषिक दर्शन, बादरायरा व्यासजीके वेदान्त, वतञ्जील मुनिक व्याकरण महामाच्य और घलपादके त्याय धादि शास्त्रोका उन्होंने घञ्ययन किया था धौर वे सबमें पार्यनत थे। इसके प्रतिरिक्त वे घच्छे कवि थे और साहित्य-विद्याके प्रच्छे पण्डित थे। ये ईस्त्री सन्दर्भ १४ वी शताब्दीमें विद्याना थे। कालिदासके तीनों कार्व्यापर इनके पूर्वनर्शी घनेक टीका-कार हुए हैं धौर विशेषकर रचुवंशकी टीका लिखनेवाले १८ प्रच्छे पण्डित नामतः जात हैं। उन टीकाकारों में कुछ विद्यान विशेष योग्यतावाले भी है तथापि मस्लिनाथने घपने प्रस्ताविक इलोकमें कहा है—

> भारती कालिदासस्य दुव्यक्तिया विषमूच्छिता । एषा संजीविनी टीका तामग्रोजीविषय्पति ॥

[कानियासको बाली दोषपूर्ण टीकाक्यी विषक्ष मूर्जित हो बुकी है। मेरी यह संजीविनी टीका उसमें जीवनका संसार करेगी।] इस उक्तिके यह धनुमान भनी प्रकार सिद्ध है कि उनके पूर्ववर्ती टीकाकार कालियासके ग्रन्थोंको प्रच्छी तरह नहीं समक्ष पार थे। उक्त क्लोकके पूर्वमें जो मल्लिनाय कहते हैं—

> कालिदासगिरां सारं कालिदाससरस्वती । चतुर्मुखोऽधवा ब्रह्मा विदुर्नान्ये तु माहशः।।

[कानिदासकी वालोके सारको केवल साजतक तीन व्यक्तियोने समक्रा है, एक तो विधाता बहुगते, दूबरे वान्देवी सरस्वतीन बीर तीसरे स्वयं कानिदासने । मेरे सहब सब्यज उनको ठीक समक्रमें सबंदा सहमयं हैं।] जब मिल्लनावकी कोटिक विद्वाद कानिदासकी रचनार्यों को ठीक नहीं समक्र याते हैं, तब कानिदास की शोग्यताकी विषयों पाठक स्वयं ममुनान कर सकते हैं। उनके अन्य इस प्रकार रहस्यमय होते हुए भी इतने सस्क हैं कि उनको छोड़कर दूबरा कोई मी उन्य प्रारम्भिक खानोंके निये पाठक विद्या नहीं हो सकता । इसनिये इन सन्योंके विषयों महाक्वि मवर्गुतिको ठीक 'व्यव्याविष कोटारिंग प्रृष्टीन कुम्बाविष । सीकोत्तराणा चेनांसि को नु विद्याद्वान स्वता है आ वालों से प्रकार स्वता है जो वजते भी घर्षिक कोटी सीर सुले भी सीर्य को प्रविद्याद्वान से साम की नियाद्वान स्वता है जो वजते भी घर्षिक कोटी सीर सुले भी सीर्य कोमल होते हैं। चित्रावा है सिकती हैं।

संस्कृत साहित्य भीर कालियान इन दोनोंका सम्बन्ध घट्टर है। संस्कृत साहित्यका सौण्ठव भीर सीरम बहुत कुछ इन्हींके अन्योंपर निमंर है। जिस प्रकार रामायण धीर महाभारत ये दो प्रापं काव्य सारे सन्कृतक के वियोक उपयोक्ष्य है उसी प्रकार कालियाक काव्य, नाटक उनके पश्चा-इर्जी सभी कवियोंके लिये प्रमुकरणीय वने हैं। यदि संस्कृत साहित्यके कालियाको हटा दिया जाय तो उने में प्रस्य प्रकृत पहुल्या प्रत्योंके रहते हुए भी उस पीर्वाण-वाणीकी लोकप्रियतामं कभी भाजाया। भमेरिकाक राहदर नामके विद्वानने कालियासकी श्रेष्टनाको भनेक प्रकारते स्थापित करते हुए भन्यमें यही कहा है कि—

'थो नो देट कालिदाम बाज ए ग्रेट पोग्ट, बिक्कीज दि बर्क्ट हैज नौट बीन एबिल टुनीव हिम एकोन।' [हम जानते हैं कि कालिदास महान् कविथे क्योंकि संसारने उनको उपेक्षित नहीं छोडा।]

कालियामके विनासंस्कृत साहित्यका प्रध्ययन ही नहीं हो सकता। हम कालियासको छोड नहीं सकते भीर छोड़कर संतोष नहीं पा सकते।

बर्मनीके जगतस्त्रसिद्ध विद्वान घीर किंव गेटे भी कालिवासके बाकुरतलके धनुवादकी पढ़कर धानन्द-वेगसे पागलसे हो गए घीर उन्होंने उस ग्रन्थकी विश्वक्षाण प्रसंता करते हुए यह कह टाला —

उड्स्ट दाउ दि यञ्ज ईमसं क्लोसम्स ऐण्ड फूट्स म्रोफ इट्स डिक्लाइन, ऐण्ड मील बाइ ह्विच दि सील इच चाम्ड, एन्टेन्बर्ड फीस्टेड ऐण्ड फेड्।

उड्स्ट दाउ दि धर्थ ऐण्ड हैविन इट्सेल्फ इन वन सील नेग कम्बाइन,

भाइ नेम दी, भी शकुन्तला ! ऐण्ड भील ऐट् बन्स इज् सेड्।'

[यदि तुम युवावस्थाके कून धौर प्रौदावस्थाके कल धौर धन्य ऐसी सामप्रियाँ एक ही स्थान पर कोजना चाही जिनसे मात्या प्रमावित होता हो, तुन्त है ता हो धौर शांति पाता हो प्रयोत् यदि तुम स्वर्गग्रीर मर्थलोकको एक ही स्थानपरदेखनाचाहते होतो मेरे मुख्से सहसाएक ही नाम निकल पड़ताहै—-शकुन्तला।]

कविको वाणी प्रायः उसके दूरयका प्रतिबिन्ध होती है। कालिवासके विषयमें मिलनाधका यह कहना सर्वया सत्य है कि कालिवासके प्रन्योंमें ऐसी कौन बात है जिलपर सभी दार्शनिक, तानिकक की, तथा प्रत्य विदाय प्रूप्य है। यदि ऐसा कहे कि उनके सन्योमें वारों पुरुषायोंका प्रतिवादन की, त्या प्रत्य विदाय प्रस्य है। यदि ऐसा कहे कि उनके सन्योमें वारों पुरुषायोंका प्रतिवादन है। उपनिषय, भगवन्योतादि सर्ववाद्ध स्वेत प्रतिवादन प्रत्याभि स्वेत स्वत्य भी विद्याना सर्ववादक स्वया मोलवासके प्रस्य महाभारतके स्वतेक पर्वी एवं पुराशोंने स्वीर स्वतन्त क्यमे भी विद्याना सर्ववादक स्वार स्वत्य स्वार स्वत्य स्वयास्य शास्त्रोके विषय भी पाए जाते है। तथापि इतनेत ही कालिवास हमे इस प्रकार प्रिय नही हो सकते जेसा हम इनकी पाते हैं। यह भी गान लिया कि कालिवास तिसासे समस्य से, सतः उनके प्रस्थोमें निसर्ग स्वया पाते हैं। यह भी गान लिया कि कालिवास तिसासे समस्य से, सतः उनके प्रस्थोमें निसर्ग स्वया पाते हैं। उह भी गान लिया कि कालिवास तिसासे समस्य से, सतः उनके प्रस्थोमें निसर्ग स्वया प्रति है। उह भी गान लिया कि कालिवास तिसासे समस्य से, सतः उनके प्रस्थोमें विद्योग स्वति है। भावत्य हो हो स्वति हो से स्वति हो स्वति हो साम स्वति हो साम स्वति हो साम स्वति हो स्वति साम स्वति हो स्वति साम स्वति हो स्वति साम स्वति हो साम स्वति हो साम स्वति हो साम स्वति साम से स्वति हो । मानुस्व हो हो साम स्वति हो स्वति हो साम स्वति हो साम स्वति हो साम स्वति हो साम स्वति हो हो । सानुस साम स्वति हो स्वति हो साम स्वति हो साम

रसास्तु त्रिविधाः वाचिकनेपप्यस्वभावताः। रसानुकर्परातारः स्त्रोकेविधः पर्दस्तवा।। कमं-कर-वयो-वाति-देश-कालानुवितिधः । मान्यभूपणुकक्कायः नपस्यस्य इथ्यते।। कर्पयोवन — त्रावण्य स्थयं — प्रयोविभिर्मृणुः।। रसः स्वाभाविको क्रीयः स च नाळ्ये प्रशास्त्रते।

[रस तीन प्रकारके होते हैं — वाचिक, नेपण्य भीर स्वभावज । रसके धनुरूप बातचात, स्लोक वाक्य भीर पर कहना तो वाचिक रस है; कर्म रूप, वय, जाति, देश भीर कालके धनुरूप माना, घाभूपण, वस्त्र भादि चारण करना नेपण्य रस है और रूप योवन, लावण्य, स्थैरं, घँरं, भादि गुलींसे स्वाधाविक रस जानना चाहिए जो नाटकमें बहुत प्रशंसनीय समक्षा जाता है।

उनमे पहला है वस्तु मात्रा में रहनेवाला स्वाभाविक रमलीय रह कोर दूसरा कृतिन रस है निसे किंद, योग्य बाब्द-सौरठक के द्वारा तथा जिवत नेपस्य-वर्णन में प्रस्तुत करता है। ये सब कांवि- वातक प्रत्योंने अञ्चर मात्रामें मिलते हैं। इतना होते हुए भी उनकी एक विशेषता यह भी है कि ने मुख्यकों में स्वाद होकर हमारी सभी प्रकारकी वासनायों की पारमों में मुदर एवं सूक्त स्वते विशेषत करते हैं विसकी पढ़ते समय पाठक तन्मय होकर काव्यके उस परम प्रयोजन सखा परितृत्विका प्रमुख के स्वत परम प्रयोजन सखा परितृत्विका प्रमुख के स्वत्य है विसके सववर्षे मन्मय प्रतृत्वे पपने 'काव्यक्रात्वा' में बताया है कि काव्यस्तका प्रास्वाद करते ही सब विवयों को प्रतक्त मन केवल प्रानत्यम्य वन जाता है। इसी प्रानत्यको स्वायों क्यते प्राप्त करनेके लिये सारा ससार प्रयत्नवीत है। प्रानत्य ही प्राप्ताका वास्तिक स्वक्त है। प्राप्त करनेक सनुष्यको सच्चा प्रान्त प्राप्त नहीं होता तबतक उसे शालिक भीर समाया प्राप्त नहीं हो सकता।

कालिदासका प्रत्य-निर्माणुका प्रधान प्रश्निवाय जनार्धन-रूपी जनताका घाराधना ही प्रतीत होता है। इस तरुपको उन्होने स्वयं विशाद किया है। मालविकाग्निमित्र उनका पहला नाटक है। उसमें उन्होने नाट्यके प्रयोजनको सुन्दर रूपसे प्रकट किया है—

देवानामिदमामनन्ति मुनय शान्तं केनुं बाह्युषम् । रुद्रेणेदपुमाकृतव्यतिकरे स्वाङ्गे विभक्तं द्विषा ॥ त्रेगुण्योद्भवमत्र लोकबरितं नानारसं हृश्यते । नाट्यं मिम्नस्वेजैनस्य बहुधाप्येक सुनाराधकम् ॥

दिवतायोको यज विय होता है। उनके नेत्रोंको तृत्व करनेवाला परम श्रिय यज इस नाट्य-कलाका प्रभिनय है, ऐसा मुनियोंका मत है। क्ट्र महादेवनीने पननी प्रदृष्टिनी उमानीके साथ इस नाट्यायज्ञको पनने ही शरीरण दिया विभावित करक ताण्डव घोर तास्य नामकी तृत्यकलाभोकी प्राविभूत किया। सरन, रन धोर तम इन तीन मुलोसे निर्मित इस मुख्यिन विवास निमुख्यासक लोक-वारतको ही घनेत प्रकारके रसीमे नाटकमे प्रकट किया जाता है। घत्र, मिल-भिल्न प्रमित्व विश्वों करता ही

रधुवश काव्यके धारम्भे महाकविने रघुकुनके राजार्थोका महत्व एवं उनकी योग्यताका वर्णन करनेके बहाने प्राणिमात्रके क्षिये कितने ही प्रकारके रुप्तणीय उपरेश दिए हैं। जिस कार्यको कोई बढ़ाने बढ़ा पुपारक चारों थीर पूमकर. उपदेशीकी ऋड़ी नगाकर कर सकता है उसे किन, सतारके एक कोनेन बैठा हुआ धानी लेखनीके बनसे सदाके निये कर दिखाता है—

सोहमा व-मधुद्धानामाफ्तोरयकमंताम् ।
प्राममुद्रिवतीयानामानाकरवदर्यनाम् ॥
यवाविषिकृतानो यवाकःमान्तिवादिनाम् ।
यवाविषिकृतानो यवाकःमान्तिवादिनाम् ।
यवावर्षपद्यकाना यकःस्वरुद्धानिम् ।
रवानाम सञ्चतावानां सत्याय मितमाविष्णम् ।
यशेषे विज्ञगोषुणां प्रजाये गृहसेषिनाम् ॥
वीववेऽस्यस्तिवानां योवनं विषयिष्णाम् ।
वार्षके मृतिवृत्तीना योवनान्ते तत्रुद्धवाम् ॥
रवसामस्ययं वद्ये

[मैं उन प्रतापो रघुवीशयोंका वर्णन करने बैठा है जिनके चिश्व जम्मसे लेकर प्रस्तवक धुढ़ धोर पोरव रहे. तो किसी कामको उठाकर उसे पूरा करके ही छोड़ ले थे। जिनका राज्य समुद्रके धोर छोरतक फंता हुणा था, जिनके रण पुल्लीसे स्वगंतक धाया-जाया करते थे, जो शाखाँके सित्यवके धनुषार यक करते थे, भीगवेशलीको मनवाहा दान दे से थे। धपराधियोंको जिलत दक देते थे। समयपर उठते थे, सान करनेके लिये वन बटोरते थे, सत्यकी रखाके लिये कम बोलते थे, यक्षकीयों विजय करते थे, सलानोग्तिके लिये कम बोलते थे, यक्षकीयों विजय करते थे, सलानोग्तिके लिये वनाह करते थे, बालक्षनमें पढ़ते थे, तस्याधिक साधार्यक मांग मोगते थे, बुडायेस धुनियोंके समान रहते थे और धन्तमे योगके ग्रास खरीर खाइत थे।

इस प्रकार रचुवंश काव्यमें कालिदासने रघुवशी राजामोको निमित्त बनाकर उदारचरित पुरुषोंका स्वभाव पाठकोंके सामने रक्खा है। उनका यह ग्रमिप्राय नहीं है कि लोग उनके सहस बोनेके लिये बाध्य हैं। क्योंकि ऐमा होना घसस्भव है। किन्त यदि हम विचार करें तो ज्ञास होगा कि इस संसारमें कोई ऐसा परुष नहीं है जो अपनेको उन्तत न बनाना चाहता हो क्योंकि उन्नतिकी इच्छा करना बात्माका धर्म है। परन्तु प्रायः सांसारिक जीवोकी इन्द्रियाँ विषयोंके ब्राधीन होती हैं और इसलिये त्रिगुए। स्वभावके धनुमार वे सदा धवश रहते हैं । पर धारमाकी स्वामाविक प्रवृत्ति ग्रपने स्वरूपकी खोज करनेकी ग्रोर होती है इसलिये उसकी ऐसे उदारचरितोंका वर्णन ही प्रिय होता है और उसके पढ़नेमें ग्रजात रूपसे मन तत्मय होकर ग्रनुपम धानन्दका ग्रनुभव करता है। क्रवर दिए हुए इलोकोमें ही कैसी अन्दर करुपना भरी हुई है। सर्ववंशकी सन्तान जन्मसे बी पवित्र भीर निष्कलक होती थी। पवित्र कलमें जन्म लेना एक स्पहणीय धर्म भवस्य है जिसमें कालिवासको ग्रटल श्रद्धा थो। श्रात्माकी उन्नतिके लिये प्रयत्न करनेवानोको हताश होनेका कोई कारण नहीं। रचवशी राजामीके वृत्तसे यह शिक्षा मिलती है कि वे फलकी प्राप्तितक कर्म करते जाते थे। प्रवीपर राज्य करते ये तो साधारण राजाग्रोंकी तरह नहीं वरन भपने राज्यकी सीमाको समुद्रतक पहुँचाते थे । उनके रथोकी गति दसों दिशाओं मे स्वगंतक भी थी । इतने महानु होनेपर भी वे बहुकार भौर दूरिभमानसे बस्त नहीं होने थे, वरन शास्त्र विधिका पालन करते हुए देवताभोका पुत्रन भीर हवन बराबर किया करते थे जो यावक होकर उनके पास पहेँचते थे उनकी भ्रमिल।पाभोको पुरा करके उनको सन्तब्द किया करते थे। राजाका कर्तव्य दब्दोका दमन करना है. इसलिये भगराधके भनरूप दण्ड देनेंग कर्मा चकते न थे। यह सब होनेगर भी उनमे विलास-प्रियता न थी। वे जितेन्द्रिय होते थे। इस बातको एक ही शब्दमे उन्होने भलकाया है — 'यथा-कालप्रवोधिनाम', भर्यात सोकर उठनेका समय उनका कभो दलता नथा (जो जिस कामका अवसर होता उस समय वह काम करने थे वे धन इकट्टा करते थे परस्तु योग्य पात्रको उसका दान कर बैते थे। वे मितभाषी होते थे जिससे सत्यका घपलाप न हो। विजयी होनकी इच्छान ही दिख्यिय किया करते थे और उसका मध्य हेत चारो दिशाओं में अपने यशको फैलाना था। केवल सतिकी इच्छासे ही ग्रहस्थाश्रमको स्वीकार करते थे. विषय-तृष्तिके लिये नहीं । बाल्यावस्थामे ही झध्ययन समाप्त कर लेते थे। यौवनमें विषयोंका उपभोग होता था किन्तु वह नियम-रहित मनमाना नही होता वा प्रस्पृत शास्त्रविधिके घनुसार, जिससे 'भोगे रोगभवं' भी न घाए घीर जवानी बीतनेके पहले ही मुनिका भावरण भाजीकार कर लेते ये भीर योगबलको पाकर देह-स्थागके भनन्तर बह्य-निर्वासक्यी मोक्ष पा लेते थे। इन सब विषयोंका सकलन केवल रध्वशमे है जिसकी बस्त स्वभाव-सुन्दर होतेके कारण उसको इस श्रेष्ठ कविने धपनी धनुपम वाणीके सामर्थ्यसे धौर उचित वेश-भवादि योजनाके द्वारा उस काव्यको विविध रसोंस भोतप्रोत कर दिया। कासिदासके भारत भा इस प्रकारके तथा धन्य प्रकारके गूणोसे पूर्ण होनेसे भारतन्त मनीज भीर लोकप्रिय बन वए हैं।

पालंकारिकोंने उपदेशके तीन प्रकार बताए है। प्रमुसम्मित, निक्तसम्मित प्रीर कान्तासम्मित । सम्मित शब्दका प्रषं तुत्व है। प्रमुसम्मित उपदेश प्राक्षाके रूपमे होता है। वह जिस पुरुषके सिये होता है उसको विषय होकर उपदेशका पालन करना प्रायदयक हो जाता है। जैसे माता-पिताका

उपदेश बालकोंके प्रति होता है। वह घौषधके समान प्रारम्भमें मिप्रय होनेपर भी मन्तमें गुएकारी होता है । वेद. सपनिषद, शास्त्र धादि धर्म-ग्रन्थोंका सपदेश इसी प्रकारका माना गया है । दूसरा उपदेश मित्रसम्मित है जो कि पूरासादि ग्रन्थोंसे ज्ञात होनेवाला है, जैसे कोई मित्र इसरे है कि मेरा मित्र मेरे उपदेशको मान ले तो उसका कल्यामा होगा. यदि नहीं मानेगा तो हम उसे बाध्य नहीं कर सकते । किन्तु तीसरा उपदेश कान्ता-सम्मित है जो भच्छे काव्योका प्रासास्य होकर कभी विफल नहीं होता । इस उपदेशमे कान्ताके समान पृष्णको सर्वदा प्रसन्न रखते हए उसकी भच्छे प्रथपर लानेके लिये ऐसा अलकित उपाय है कि जब वह भपनेको सधरा हुआ। पाता है तब वह उस चमस्कारको देखकर मन ही मन चिकत हो जाता है। कालिदासके ग्रन्थोमें यह तीसरे प्रकारका उपदेश स्थान-स्थानपर मिलेगा । कालिदासके स्थमावकी विशेषता यह है कि किसीसे घूछा करना तो दर रहा. उलटे सभी प्रकारके ऊँच नीच पात्रोकी प्रकृति प्रस्तुत करके उनके सच्छे सौर बूरे परिशामोंका मधूर शब्दोंने वर्शन करते चलते हैं। उचित होगा या धन्चित इसका निर्खाय उन्होंने पाठकों पर छोड़ दिया है जिससे पाठकोंको कालिदास-पर कद होनेका धवसर कभी नहीं मा सकता। सारे संसार की सहज प्रवृत्ति विषयसुक्षकी भीर रहती है। विषयसुक्षकी वासना कितनी प्रवल होती है और अपनेको राजींच जितेन्द्रिय बतलानेवाले भी वासनासे कैसे विवश हो जाते थे भौर साथ हो। उससे बस्यन्त व्यक्षित होनेपर श्रधमंके मागंपर चलकर शर्य धौर कामको वे कितना हेय समऋते थे, इसका सुक्ष्म और सुन्दर जित्रण हमे कालिदासके बन्धोमें मिलता है, जिसे पढकर पाठक समक्त जायेंगे कि साधारण जनता कब्ट और क्लेशोसे बचनेके लिये विषयके भ्रधीन हो जाती है परन्तु भसाधारण भलौकिक जन प्राणुपनसे भी भ्रधमें ग्रीर श्रन्यायके प्रसोमनको जीतनेकी चेष्टा किया करते हैं। इस विषयमें तीनों नाटकोंके उदाहरण हमारे सामने हैं। अभिज्ञानशाकुन्तलके प्रयम अक्टूमें जब शकुन्तलाको राजा प्रयम बार देख लेते हैं तब उसके सौन्दर्यपर मुग्ध हो जानेपर भी मनमे विचारने लगते हैं कि यह ऋषि-कन्या स्पर्शक्षमरस्न है प्रथवा र्वाग्न; और सत्यताके विदित होनेके पहले ही ग्रात्म-विश्वासपर निभर होकर इस निर्णयपर पहुँच जाते हैं कि इस दुष्यन्तका मन बाजतक कृपवकी स्रोर कदापि नहीं भूका है इसलिये शकुन्तलाके प्रति इच्छा प्रधमं नहीं हो सकती । इससे एक बात निश्चित हो जाती है कि यदि किसी बातमें धर्मका विरोध न हो तो उसकी प्राप्तिके लिये किसी उपाय प्रथम प्रयत्नका प्रवतम्बन करना प्रशंसनीय है। मनके विवारोंको वशमें करनेका सरल ढग मालविकाग्निमित्र और विक्रमोर्वशीय समीमें देखनेको मिलता है। कालिदासके प्रत्येक काव्य या नाटकमें नायक ग्रीर नायिकाएँ मिन्न कोटिकी दर्शाई गई हैं। जैसे कुमारसंभवमें धारपूच्यकोटिके नायक शिवजी, पार्वतीके सीन्दर्यपर मुख्य नहीं होते हैं तब पार्वतीजी 'अरूपहार्य मदनस्य निग्नहात' (कामका निग्नह करनेवाले शक्कर भला रूप-द्वारा नैसे रिफाए जा सकते हैं ?) को ब्यानमें रखकर कठिन से कठिन तपश्चर्या करनेके लिये उद्यत हो जाती हैं भीर शकूरको दास बनना पहता है।

> मदाशृत्यवनताष्ट्रि तबास्मि दासः क्रोतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमौतौ । —क्रुमारसंमव, सर्गे ४, रखो • ८६ ।

संकरजीने कहा — ['साजसे हे देवि ! मैं तुम्हारे तथसे मोल तिया हुआ तुम्हारा दास हूँ'। ] इस प्रकार काम-पूरवार्थका बहुत ऊँना चित्र उन्होंने स्थन काम्यमें लीचा है। ऐसे ही समेक स्थान माने काम्यमें लीचा है। ऐसे ही समेक स्थान माने काम्यमें लीचा है। ऐसे ही समेक स्थान माने काम्यमें स्थान है स्थान है भीर भागवहाती को प्रवास के प्रवास के प्रवास के प्रवास के स्थान करने सिंह किया है भीर भागवहाती काम काम के स्थान करने हैं। इसकी भी भलकाया है। काम-पुरवार्थकी निसर्ण- हुलेसता थीर उसकी प्राप्त करनेके सनेक तरल सुनाम उपाय तथा उस पुरवार्थका उपमोग करनेकों सिंह स्थान व्यक्तियों के दश्यान व्यक्ति स्थान हित्या स्थानकहुत समोको क्यान ही है। प्रिय है तथा उनकी प्रयास हो है। प्रिय है तथा उनकी प्रयास होते हैं भीर यही उनकी उपायेत्वका कारण है।

कवि-अगनुमें कार्जियासका मौजिक स्थान है। जिवसेंके विषय प्रमं, समं योर काम, जिनका प्रतिवादन साहसोमें सुवाद तकं भीर चनुमत्रके किया गया है, उनको रोक्क वर्गानोंके साथ प्रावासदुक्ते हृदसमें प्रजिवट करा देना भीर उनको चित्तवृत्तिको तन्यवताको लहरमें लीन करा देना प्रमक्षे
कविका ही कार्य है भीर उसकी ही कृतिको विद्यानोंने 'कार्य्य' बताया है। हस्य थीर अव्य यो
प्रकारका कान्य होता है। कार्जिदासने दोनोंपर लेक्दनी चन्नाई है। ऐसी रचनाम्रोको भीजिकता
प्राव्यक्त भाषा-द्वारा पूर्वोक्त उचिन नेपस्यक्षे साथ बस्तु-प्रतिवादन-पर निर्मर यहार दिही है। कार्जिदासने
प्राव्यक्तनीम प्रवीलात प्राप्त करके विचक्तत्य जनत्व साथने प्रमत्नी प्रमत्न रचन रक्की जिसे
मालविकारिनीम कहते हैं। उस नाट्यके उपक्रमके ब्रात होता है कि उन्हें इस बातका विद्यास नही
था कि वह रंगमंत्र यर लगा उत्तरेगा। क्योंकि उनके पूर्ववर्ती भाग्न सीमिल्ल, कविषुत्र भारि
स्वेक नाट-कक्तर प्रसिद्ध प्राप्त कर चुके ये तथारि कार्तिवर्त्ता साथ, सीमिल्ल, कविषुत्र भारि
स्वेक नाट-कक्तर प्रसिद्ध प्राप्त कर चुके ये तथारि कार्तिवर्ता साथ, सीमिल्ल, कविषुत्र भारि
केत करिकारों नाटकोमें जो वार्ते नहीं पाई कार्तिवर्ता सीमिल्ल, कविष्ठ भारित स्वर्तिक नाटकोमें जो वार्ति नहीं पाई साथित नाटकोमें जो वार्ति नहीं पाई साथित कार्तिको निक्त सीमें लिप यसकी
है। इत्तियं वे कहते मी है— 'पूरायुक्तियंव साथवर्ती-

### न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम् ।

मालविकानिनिमित्र १।२

[पुराना होनेसे हो कोई काब्य ग्राह्म नहीं हो सकता धौर नवीन होनेके कारण त्याज्य भी नहीं हो सकता । । प्रज्वे समाकोषक इस नाटककी समानोषना करते समय एक बातको भूत बाते हैं कि कातिदावने इस नाटकके लिये ऐसा नायक चुना जो कातिदावने समकालोन राजाधोंने सा । सिनिय वं वं वं कं के एक साधारण राजा थे । उनके कई पत्नियों भी तजाब उनकी काम-वासना मृतन सुप्त हो देखने से आपित हो जाती थी धौर वह वस्तु यदि सुप्राप्य रहती थी तो उसकी बारित हो जाती थी धौर वह वस्तु यदि सुप्राप्य रहती थी तो उसकी बारितके लिये कोई भी यत्न वचा नहीं रक्का जाता था । हमारी इष्टिमें यह उसी समयका चरित-वित्रण है भीर हसीको उन्होंने नाटकका प्रधान विषय बनाया है । श्रेस्तियरने भी कहा है कि पाटक जनते के व्यवहारों हा प्रतिवस्य है (होरियन गिरर प्रपट्ट नेवर)। कातिदास इसे सभी आति तानते वे कि महाभारत क्षीर रामायणमें विज्ञ राजविक समान धीनियित उत्तर-वरित नहीं थे तथापि वे नायकके सभी साथारण पूर्णीसे समन्त वस्त व

वे बोरोदात्त थे, दक्षिण थे बोर मालविकाने प्रेम करते हुए मी विवाहिता रानियोंके साथ कमी उपचारातिकम नहीं करते थे। मालविकाके साथ एकान्त सेवनरूप यो मानुब-सहब दुबंसता कालिदासने धानिमित्रमें दिखलाई है, उसके कारण धायुनिक कतियय विद्वानीने उन्हें बहुत ही हीन-चरित्र बताया है एवं उनकी निन्दा भी की है परस्तु कानिदासकी दृष्टिमें समिनियका मालविकाके बाद एकान समागम केवन मालविकाको हमर-पीराकी मायविनक प्रवस्थासे बचानेके निवे हो था। नाटकों इस स्थितको कविने इसे मुनावताने चित्रित किया है। वस्तायुक्ती काम्यको जानकर देवी पारिस्ताके द्वारा हो मानविकाको देवी पद प्रवास कराया गया है। इसी प्रकार इस नाटकों परिव्राक्तिका, गायनाचार्य, विद्वक तथा प्रत्य कुन-रित्रयोंका वस्ता विकास वाहरी वाहरी के स्थाप क्या गया है और उपर्युक्त वाहरी स्थाप क्या कुन-रित्रयोंका वस्ता विकास वाहरी हम वाहरी के स्थाप क्या गया है कि उसे पढ़ नथा देवकर पाठक एवं दसके प्राथ्य हो जाते हैं थीर वस्त रज एवं तम इन तीनो गुगोंके प्रनृष्ट प्रवास करारके रसका प्राथवार करते हैं।

मालिवकाणिनित्र नाटकके प्रधान सी तब-जगतुमें अवतरित कालिदासका दूवरा नाटक स्ववा नोटक विकामें की सिक्समें मनुष्य-ुनिकावर सिवा कराकर राजि और दिक्सोपनाका ऐसा वर्तान किया है कि कहणा विज्ञलन प्रजूहारके प्रतिज्ञलगत नमा है। कि कहणा प्रधाननी प्रदेश मिला है कि कहणा विज्ञलन प्रजूहारके प्रतिज्ञलगत मार्ग है। प्रधान के विवेद में सित्त नातर रहस्यमय परीके साथ प्रस्थन मनोहर बन गया है। क्या, केवल वेदमें विश्वल सार्राव क्यों है। इन जोर बुचके पुत्र नथा चन्द्रसाके पीत्र राजा पुकरवा देवीगता उच्छिकि साथ प्रस्था करते हैं, किर वियोग हो जाता है और किर मिलन भी हो जाता है जिससे एक पुत्र उपलब्ध होता है। यहां साम्यन कथा कविक्तिश्रम बहुत हो रस्स्थीय वन गई है। इस नाटकमें विश्वल प्राप्ति का प्राप्त करते कालिदासने नाट्य-कलामें दूसरा प्रश्नमाय राया। ऐसी सुष्ट कथा में कालिदामकं सतिरिक्त प्रस्य कोई भी कवि इतना वीवन नहीं हाल सकता था।

तीयग नाटक सबये सर्वाग्मुन्दर उपदेशींसे भरी हुई, मानवस्यभावकी विचित्रताको प्रदिश्वत करने वाली मभी देशों भीर कालोंके धनुकर कमनीय प्रधिनय-कलापूर्ण हृति, धिश्वज्ञान-शाकुत्तसके क्ष्ममे प्रकट हुई भीर उनने नाटक-बातूने सदाके लिये भवंत्र अंत स्वाग प्रात्त कर विया। पादचा-त्योके भारतसे परिचित नीतेके कुछ कालके धनत्यर सक्का नाथकों धन्याय प्रत्योके साथ इस नाटकका भी धनुवाद योरोपीय भाषाभीने हुया। हम पहले कह चुके हैं कि केवल इसके धनुवादको पहकर योरोपके विकास करने केवल इसके धनुवादको पहकर योरोपके विकास कवि नेटेने इसपर सट्टू होकर हर्णोतिरेक साथ इसका धादरपूर्वक धिमान्दन किया। विदानीमे यह दशके शिव्ह ती है —

काव्येषु नाटकं रस्यंतत्र रस्याशकुन्तला।

तत्रापि च चतुर्थोऽकूस्तत्र स्मोकचतुष्टयम् ॥ [बितने काव्यके प्रकार है उनमें माटक विशेष मुख्य होता है । प्रसिद्ध नाटकों में काव्य-सोन्द-की हॉन्ट्से प्रविज्ञान-आकृतयका प्रयंत्र स्थार है । विश्वस्त साकृत्यस्य भी सन्यं प्रकृतीय स्था

यंकी हिन्दिन सभिज्ञान-जाकुननका मूर्वन्य न्यान है। सभिज्ञान-जाकुनतसमें भी चतुर्य सङ्क सौर इस सङ्क सौर सा सङ्क सौर सा सङ्क सौर मा स्वतंत्र सम्बद्ध हो । बस्कल-वारिस्सी वाकुन्ससाको देवकर दुष्यन्तका हुरयोद्गार दत्त करने निकला—'इस्पायकसनोझः वरुकलेनाशि तन्त्री किमिय हि मसुरासो मण्डनं नाइसी-नार्या निकलो—'इस्पायकसनो सो बडी रसीनी लगती है स्वतायन हो रससीय वस्तुर्योक सा नार्या विकास करने सा सा स्वतंत्र विकास स्वतंत्र स्वतंत्

सिम्बान-वाकुन्तमके माथान्तरमें किए गए धनुवारोंकी तमीक्षा करते नमय दुव्यत्वक़ी इसी उक्तिका जयवीग किया जाय तो कोई बरदुक्ति न होगी। ठीक ही है, प्राप्यन्तर-सीन्दर्य बाह्य उपादानके स्वपुत्रपुक्त होनेपर भी जयमगाता ही रहेगा। यह नाटक किसी भी कपमे रहे, इसकी हृदयहारिता क्यों की रावे वाही रही एक हमने मुना है कि इस विश्वव्यापि थीर स्वामके कुछ माम पूर्व इस बीसबी बतान्त्रीमें भारदुक्तिया डीपबच्चके इस नाटकके सांग्न भाषानुवादका समिनय करके बहारिता काना सामन्य करके बहारिता काना सामन्य केती थी। इसमें बीया सन्तु सब प्रकारसे मुन्दर तो है ही, उनके चार क्लीक किसी देखों सदाके निये सभीको उपादेव हैं। समिक क्या कहा नाय खाकुन्तकको एक पिक सिवास्त करते हैं। इस नाटकके सभी पात्र सीवास्त करते हैं। इस नाटकके सभी पात्र सीवास्त निये सभीको उपादेव हैं। समिक क्या कहा नाय खाकुन्तकको एक पिक सीवास्त नहीं है। इस नाटकके सभी पात्र सीवास्त नियंत्र होते हैं।

कालिदासके तीनों काव्योंका ग्रपना-ग्रपना ग्रलग वैज्ञिष्ट्य है। कालिदास ग्रथनारी-नटेश्वर शकूर भगवानुके उपासक थे। यह बात उन्होंने ग्रयने ग्रन्थोंके मंगल इलोकोमें ऋलकाई है। तथापि बह्या, विष्णु, महेश इन तीनोंके प्रति उनकी अभेद बृद्धि थी। विशिष्ट कार्योंके कारण एक ही परतत्त्वके तीन प्रकारके सभिधानके मल प्रकृतिके गुणोंके सनसार तीन नाम हैं। सर्जन, पालन भीर संहर्गा, राजस सान्त्रिक भी। नामस प्रकृतिके कार्य होनेके कारगा कार्यभेटसे एकही परतस्वकी ब्रह्मा, विष्णु, भीर महेश ये तीन प्रतीक मृतियाँ हैं। सांख्यकी प्रकृति भीर प्रस्कृते कालिदासने उसी परतत्त्वका ग्राविभीव माना । उसी तत्त्वको योगीजन प्रपने हृदयमे स्थित ज्योतिके रूपमें पाकर कतार्थ होते हैं। इस प्रकार कालिटामने सारे विश्वकी ग्राठ मिनियोंने विमक्त करके उन सबको भपने उपास्य देवताका ही प्रथक् प्रथक् माजु माना है। इस दार्श्वनिक सिद्धान्तका प्रतिपादन स्थान स्थानपर उन्होंने किया है। शहूर मगवानुके ग्रर्धनारी-नटेश्वरके रूपमे उनके उपास्य देव होनेके कारमा प्रथम उन्होंकी भाराधनाके रूपमे कुछार-सम्भवका प्रयचन प्रतीत होता है। जगन्माता श्रीर जगरिपताका काम-परुषार्थ - संभोग तथा विश्वसम्भात्मक उभयका- श्रंगारमयका मनोज वर्शन शान्त रसमे संपन्न होकर मुस्थित भारमानन्दका देनेवाला होता है । बताइए, कालिदासके अतिरिक्त इसरा कौन किव है जो इसे इननी सफलताके साथ वर्णन कर पाता ? यहाँपर घचेतन सृष्टि .. सचेतन हो उठी है। हिमालय कालिदामको सुष्टिम जड पर्वत नही है प्रत्युन वह देवतात्मा है जहाँ पर सब देवता सटाके लिये वास करने है। पार्वती जीके तपीवनमें बढ़नेवाले पेड उनके पत्रींसे कम सत्य-माजन नहीं थे। जगम प्राशियोंकी तो कथा ही क्या-उस तपोवनमें व्याघ्न घोर हिरशा अपने शत-भावको स्थागकर शान्त चित्तसे विचरण करते थे, वहाँ स्थावर वृक्ष-नताएँ भी प्रासाधारी बनकर घडेके जलरूपी स्तन्यका पान किया करने थे। इन कथनोसे कालिदासने दर्शनके उदास तस्य चैतन्त्रका सर्व-क्यायित्व बही रसत्तीयतासे अनुकाया है। जिनजी योगीस्वर ये इसीलिये वे पार्वतीजीके सौन्दर्यपर लुब्ध होनेवाले नहीं थे। यही कारणा था कि पार्वतीजीने अपने रूपकी हैय माना धौर कठिन तपके द्वारा शिवजीको वशमे किया-

> इयेष सा कर्तुमबन्ध्यरूपतां समाधिमास्याय तयोभिरारमनः। श्रवाच्यते वा कथमन्यवा द्वयं तथाविध प्रेम पतिक्च ताहसः।।

—कुमारसंभव, ५ । २.

[पार्वतीजीने नियमित रूप से तपस्या के द्वारा समाधिका सन्यास प्रारम्भ कर दिया क्योंकि वैसा देवी प्रेम और वैद्या पति मिल कसे सकता है ?]

बस, कानियासका सारा प्रयस्त प्रेम धौर समाधि रोगोंको एकही वगह दिकालेका था। एकका खहें पर और कोई नहीं, पर्शीक प्राधिमात्रका पत्रम पुरुषार्थ प्रमुद्ध धौर निःश्रेयस इन दोनोंकी एकम पानेमें ही है। यह शिक्षा हमे कानियासके प्रत्योसे मिलती है। कुमारसम्प्रवका पत्रम सर्गे पुराका पुरा हमी भावसे भरा हमा है।

कविके वर्गानका रहस्य व्यंतना-व्यापारसे उपदेश देनेका रहता है। धालक्कारिक हम बतकाते हैं कि सारे रामायगुका प्रयोजन 'रामादिवह्नितस्य न रावशादिवह्न' (राम तथा तसहय पूर्वाके मिति काम किया जाय, रावशादिको भीति नहीं) है। कुमारकम्मवमे दिष्य नायकका दिष्य स्वित वहित है परन्तु नोकिक काम घौर प्रञ्जूतर-रस को सूक्ष्म भावनाधोका वर्गा करनेके विषय उन्होंने नेषद्वत निक्सा जिससे यह वर्गान किया है कि प्रकृतिक समस्य होते हुए भी प्राणीको मनुष्यसुक्तम विवर्षत्त धीर वियोगमें सूक्ष्म भावनाधोका स्वत्रक कार होते हैं और कैसे होना बाहिए। वेषद्वत कार्य कोरी कल्यनाका फल नहीं है जिससे निवर्गक प्रगुप्त वर्गन तथा प्रजूतर- सर्वस्वको कानिवासने धपने प्रयान प्रयुक्त निवास निवर्गक प्रयान वर्गन तथा प्रजूतर- सर्वस्वको कानिवासने धपने प्रयान प्रयुक्त निवर्गक मन्त्रक्षाना वृत्तमें भर दिया है। यसकी धनितम हार्विक क्ष्मश्र यहाँ है कि 'हे मेथ'—

माभूदेवं क्षरामिं च ते विद्युता विश्वयोगः ॥

--- उत्तरमेघ, ४८

[हेमेघ! इस प्रकार तुम्हाराक भी बिजली से वियोगन हो ।]

इस प्रकार कामियासके प्रंथोका जब हम सूत्म निरोक्षण करेंगे तब विदित होगा कि कानियासके प्रंथोमे प्रत्यन्त उदास चरित्र बाद्धर मनवान् तथा मनवान् रामण्यक्ते लेकर साधारण राजा प्रांतमित्र प्रांति तथा उनके साध-साध हृष्टिके सभी ध्रम्य नीच प्रकारके व्यक्तियों का विविच प्रकारका नाग्न याया जाता है जो भिन्न प्रमुख्य सभी पुष्टि करता है। वर्म, धर्म, काग, मोक्ष इन चारोंका न्यांन तो है ही साथ हो चारों पुरुषाओं की जो मदिच्छा प्रयांत् कामक्यी भगवान् हैं, उन्होंकी श्रेयकता जहीं-तही पाई जाती है—

"स शान्तिमाप्नोति न कामकामी" (गीता)

मुप्तकु भी मोशका कामी ही होता है। इस लोकमें जितने देवधारी होते हैं वे किसी न किसी कामके उपासक हैं। कोई धमं-कामी है तो कोई सर्थ-कामी, बहुतसे काम-कामी हैं तो कोई मोश-कामी भी है थीर ऐसे भी बहुतसे सिसेंग को घमं धर्ष धीर काम इस विवासि समान करते बाहों थीर दूसरे मोलके दाय वनुवांकों भीर कुछ केवल धर्य-कामसे सनुष्ट रहेंगे। काखिसासने हमें इन समीके प्रतीक दिए हैं। केवल धर्म-काम सीता देवी और रामचन्द्र; केवल धोश-कामी राखा रचु क्या धन; धर्म तथा काम दोनोंके उपासक राजा पुरुष्टा धीर दुष्पलन; धर्म, आई धीर काम तीनों के उपासक राजा धानिमान; धीर इन सभी प्रकारक कामों को पूछ नष्ट करके धारम-स्थित होने वाले शक्कर भगवान जो पुरुषोत्तमके सुष्टा प्रतीक हैं धीर उनको भी धपनी सर्वासिक्टे दास बनानेवाली महामक्त पावंतीजी मूल प्रकृतिकी प्रतीक—इन समीका सुन्दर वर्तान पाठक वहीं पार्थों। संसारके किसी प्रत्य में इतनी विविध प्रकारकी बातोका इतना धनुषम विवेचन नहीं पाया जा सकता।

कालिदासकी स्रोर देखनेकी एक स्रोर हृष्टि है, वह है सद्य:पर-निर्वृत-ताःकालिक परमानन्द की जो काव्योक पढ़नके साथ ही मिलता है। कालिदास इस विषयमे पार्वतीजीकी ग्रोर सकेत कर रहे हैं। तारपमं यह है कि सत्त्व, रज भीर तम इन तीन गुग्गोसे उत्पन्न चरित्र नाना रसोमें अर्थात भाठ (भवता नी) प्रकारके रसोमें जो परिपृष्ट हो रहा है वह क्षिएक होता है, कदापि शादवितक नहीं होता है। श्रास्थिक रस प्रवश्य शादवितक रसके ही प्रश हैं। शादवितक रस शान्त रस है जो भारमामे सर्वदा स्थित है. जिसको प्राप्त करनेके उपरान्त उससे श्रेष्ठ कोई वस्त प्राप्त करने योग्य रह नहीं जाती । वहीं भारमानंद है । भत: भारमानदको हम शान्त रमका स्थायी भाव मानते हैं । वसरे विदानोंने काम तब्शा-क्षयसख बादिको शान्तरसका स्थायो भाव माना है परन्त वे सभी इसी बात्मानन्दके भीतर बा जाते हैं, यह बात्मानन्द ही सांख्य बास्त्रमे निर्दिष्ट पुरुषका धर्म है। किन्त परुष जब प्रकृतिके धंधीन हो जाता है तब प्रकृतिके तीनो गुराोसे निकलनेवाले उसी एक ही शान्त रसके ग्राठ प्रकार श्रुक्तार, बीर, करुए, हास्य, भयानक, रौद्र, विस्मय ग्रीर श्रदुभूत हो बाते हैं। धत: शान्त रसको इन बाठोका प्रभव धयवा उदय स्थान मानना चाहिए, उनसे प्रथक नहीं । काखिदासका सर्वथा यही प्रयक्त है कि इन्हीं घाठो रसोके द्वारा उन-उन घानन्दोंको प्रकट करते हुए ग्रन्तमें उस शास्त्रतिक भानन्दको ही निरुपाधि बनाकर प्राप्त करादें जो शान्तिके रूपमे भारमार्मे -स्थित है। यह त्रिमुग्रातीत होकर पार्वतीजीके पदपर स्थित होकर पाना है। 'तवाविषं प्रेम पतिश्च ताहकः'। यहाँ भगवानुके विषयमे भनितकप प्रेमसे परमरूप प्रभुको प्राप्त करना है। यह तपपूर्वक समाधिके बिना नहीं प्राप्त हो सकता है। वही ध्वनि-काव्यका उत्तम ग्या व्यवना-व्यापार, कालिदासके सभी ग्रंबोंसे धनस्यत है. ग्रतएव दे सर्व-उपादेय बन गए हैं।

## कालिदासके शब्द-प्रयोग

(पं धम्बकाप्रसाद उपाध्याय व्याकरणाचार्य।)

किंबकुनितनक, कविता-कामिनीके कमनीय कान्त किंव कानियास धनीकिक चमरहित-सम्पादक कान्य-ससारके विधाना थे । उनकी प्रनिमा इस्त वा भवन दोनो प्रकारकी कान्य-रचनामें अप्रतिहत भी । किंवका स्थान जगतने वया है इसका धानाम इसीमें मिल जाता है कि भगवायु भी प्रयनेको । "किंव पुराग्" कहकर 'किंव धक्रसे ही । कहुँतित करते हैं। 'किंव' खब्द विकास प्रतिमा-सम्पन्न व्यक्तिका बोधक है, उसीकी चमरकार-जनक रचनाका नाम 'कान्य' है। कान्यके मुख्य साधार सब्द तथा मर्थ है। इसीसे कान्यका लक्षण करते हुए सभी धान्योंन सन्दार्थकी प्रधानत स्वीकार की है। जेंसे. (१) शब्दायों कान्यम् (कान्यमत्त्रार), (२) तदयोषी सन्दार्थ (कान्यस्वकाय). (३) रसण्यायार्थमतिनारकः सन्दः कान्यम् (सन्त क्षायम् (कान्यस्वकायः) स्वीरे (६) निर्दोशावस्वणवती सरीतिर्युण्युन्विता । साल सरस्वानेक-वृत्तिविक् कान्यनामकाक्

क तो नोर्में भी प्रचित्रवा 'शब्द' की ही प्रधानता प्रतीन होती है। इसलिये किषका दाव्योंचर स्वांकार होना निताल प्रधावयक है। उसके निमित्त शब्द तासका गूर्ण पाष्टित्य सर्पावत होना निवाल के प्रदृष्टि कील कम्माद कानियास प्रवासकों पूर्णत्या निक्शान थे, इसमें केशमांक भी संदेह नहीं है। उनके प्रयोक्त प्रयाक्त प्रकानक करने जात हाता है कि शब्द-शास्त्र उन्हें रात-दिनके स्ववद्वारिक विषयकों भीति सम्प्रस्त था। यहीतक कि उपमानियशनमें भी व्याकरणांके निषय नियोजित हैं उनकी प्रयोगयेली तथा प्रक्रियांक गायित्वत दिनकों है। प्रयोद्ध होगा। दौ-चार उदाहरण नीजिए।

वागर्याविय सम्पृक्ती वागर्यप्रतिपक्तये। जगतः पितरौ वादे पावंतीपरमेश्वरौ।।

रघुवश, सर्ग १। १॥

यहाँ याव्यायं-सम्बन्ध उपमान तथा पार्वती-परमेदवर उपमेस है। व्याकरएमें शब्द भोर सर्थका समेद है, दोनों एक हैं। जोते 'नीजो घटः' में 'नीज' भीर 'घट' का समेद है। ऐसे ही 'सर्थ घटः' हरसमान 'व्यक्ति धर्म प्रदे' लाव्यका प्रमेद है। इसीनिये 'प्रयं घटः'में दोनों शब्द समानाधिक करए प्रथमान हैं। यदि मेव होता तो 'राजः पुरवः' की तर एही विक्रित होती, पर 'प्रस्य घटः' या 'प्रयं प्रदस्य' प्रयोग नहीं होता। 'रामेति इध्यत नाम मानभज्ञ, विनाकिनों, 'पृद्धिरादेण' स्थाप स्थाप समानभज्ञ, विनाकिनों, 'पृद्धिरादेण' स्थाप स्थाप समानाधिकरण, प्रयोग ही हुपा है। 'वाग्वाविव' समानसे तथा पिता', 'एक्केचचे , हवेन समासो विमक्तवनोप्तभं वार्तिकको धोर 'पिता-माना' पृत्रको स्पृति हो माती है।

- (२) रपुनंशके बारहुवें सगेके घट्टावनवें दशोकमें 'वालि' के स्थानपर सुपीयके प्राणियक होनेका वर्णन करते हुए कहा गया है 'आगोः स्थान स्वादेखें सुपीये संन्यवेशयद् जैसे 'प्रमू के स्थानपर 'पू 'प्राचेक होता है. पौर 'स्छ' के स्थानमें 'गा' होता है वेशे हो 'वालि' के स्थानपर 'पूपीय' प्रिमिशक होता है। कितनी सटीक उपमा है जैसे 'स्थानी' के प्रयंक्षा वाचक प्रादेश होता है। वेसे ही बालिका तब कार्य सुपीय करने।
  - (३) रधुवंशके पन्द्रहवें सर्गके सातवें श्लोकमे रधुकुलकी सराहना करते हुए लिखा है:-

यः कश्चन रघूसां हि परमेकः परन्तपः। भ्रपनाद इनोत्समं व्यानतंत्रित्मीश्वरः॥

[रचुकुलका कोई एक ही, शत्रु-समुदायको वैसे ही दूर कर सकता है, जैसे धपवाद धनेक उत्सगीकी व्यावृत्त करता है।]

कुमारसंगवके द्वितीय सर्गके सत्ताईसवें श्लोकमें यही भाव और सुन्दर रूपमे बाया है---

लब्घप्रतिष्ठाः प्रथमं यूर्यं कि बलवत्तरैः।

धपवादै(प्लोसमाः कृतम्यानृत्तयः परै: 1)

[पहलेसे लब्धपतिष्ठ प्राप्त लोग क्या वलकत्तर जनुभी मे बाधित हो रहे हैं ? जैसे सम्बन्न चरितार्च उत्समां 'इको याण्डिं', 'मा हिस्यान मर्चा भूतानि को समस्यत्त (निरयकाण) अपचाद 'सकः
सम्बन्ध दीर्घः', 'शानिकृशोभी यं पश्चानमोन् 'स्थादि व्याकृत्त कहते हैं।] 'भग्वादो बनवानृ' या निरयकारों विजिब्धीयकः' व्याकरण्-नियमका उपयुक्त व्यवहार कृत्रा।

(४) रघुवंशके पश्दहवें सर्गके नवम क्लोकों लवणासुरको जीतने के लिये सेना लेकर खत्रचनके प्रस्थानका वर्णन करते हुए कालिदास लिखते हैं—

रामादेशादनुगता सेना तस्यार्थसिद्धये।

प्रश्लादच्ययनार्थस्य धातोरचिरिवाभवत् ।।

बीरावचन्द्रबीकी बाजाते घर्ष (जन) विद्विके लिये तेना पीछे चली, जिस प्रकार पर्वे सिद्धिके लिये प्रध्ययनार्ष 'रङ्'यातु के पीछे 'धिष' उपसर्व लग बाता है। 'धिष' उपनर्वके बिना केनल 'रुङ्' बातु धर्म-बोधन करनेचे समर्थ नहीं।

(५) तारकासुरते त्रस्त देवगरा पितामहके पास गए और उनको प्रपनी करूरा कहानी सुनाई। पितामहने उसका उत्तर बारों मुलीसे दिया। इसका वर्शन कुमारसंभवके दूसरे सगंके १७वें श्लोकमें इस प्रकार हैं—

> पुराशस्य कवेस्तस्य चतुर्मुससमीरिता। प्रवृत्तिरासीच्छम्दाना चरितार्था चतुष्ट्यो।।

पुराने कवि बह्याके चारों मुझोंने उच्चरित वासीने "चतुष्ट्यी शब्दानाम्प्रवृत्ति" की चरितार्व कर दिया । बुढ़े बह्याके मुझ चार भीर उनवे शब्द भी निकले चार ।

वैयाकरणोंके छिद्धान्तानुसार वाणी चार प्रकारकी होती है—(१) परा (२) पश्यक्षी (३) प्रध्यमा सवा (४) वैकरी।

## परा बाङ्मूलवक्रस्था पत्यन्ती नाभि-संस्थिता । ह्रदिस्था मध्यमा क्षेत्रा वैखरी कण्टदेशगा।।

को वाखी हम लोग बोलते धीर मुनते हैं, उसे 'वेंबरी' कहते हैं। जो हृदयदेशस्य है उसे 'मध्यमा', को नाभिदेशस्य है उसे 'पर्याता' और जो मूलवकस्य है उसे 'पर्या', कहते हैं। यदि 'बतुष्टसी' का सर्य यह न माने तो भगवानु पताञ्चितिकत्वि 'बतुष्टसी शब्दानाम् प्रवृत्तिः, जाति-सक्दाः, मुख्यकदाः, क्रिया-चान्दाः, यहञ्चा खब्दाः । प्रयं नेता चाहिए। सब्दोके सर्यवीधनमें चार प्रवृत्तियां निमित्त है—(१) जाति-काद्मासाद्यादि (२) गुल-खुक्तादि। (३) क्रिया-मध्याप-नादि और (४) यहञ्खा-डिश्य डविरय सादि। व्याकरसके नियमोका काव्यमे केवा उपयोग किया मया है।

यही नहीं, कालिदासने व्याकरएासिड वैकल्पिक रूपोंका प्रयोग भी भ्रत्यान्तरसे करके उसका बीच करानेका प्रयत्न किया है। जैसे-ईयदर्यक 'कु' शब्दके स्थान पर 'कए' तथा का भ्रायेश विक-रुपते होते हैं। रपुथशके प्रथम सर्गके ६७वें स्तोकसे पहले 'कतोच्छाम्', पीछे दभे वेंमें 'कोच्छाम्' का प्रयोग किया यदा है।

क्याकरणुके निवर्गोका उपमान रूपने प्रयोग करनेवाला व्याकरणुके निवर्गोका उल्लङ्कन करके पत्रे यह शंक्रव नहीं प्रतीत होता । इसलियं कालियाकां उन प्रयोगोपर भी विचार कर तेना प्रयोग प्राप्त है विनयर क्याकरणुकी दिख्ते निरकुताः क्ययः कहरूर धालेपका समाधान किया जाता है। वसमें गहले रहुक्कने ममंत्र टीकाकार खीमिलनापकं हो धालेपर विचार कीजिए—

## स सैन्यपरिभोगेरा गजदानसुगन्धिना। कावेरी सरितांपत्यः शक्कृतीयामियाकरोत्।।—रपूर्वश, ४।४५

इस छन्दके गजदान-सुगन्धिना' शब्दकी टीका करते हुए वे लिखते है---''गन्धस्येत्यादिना इकारः समासान्तः । यद्यपि गन्धस्येत्वे तदेकान्तग्रहण् कर्त्तव्यमिति नैसर्गिकगन्धविषक्षायामेवे-कारादेशः, तथापि निरकुशाः कवयः। तथा माधकाव्ये 'वतुरयुक्छदगुच्छसगन्धयः' (सततगाः)। नेववेऽपि--- "प्रपो हि तृप्ताय न वारिधारा स्वादु. सुगन्धिः स्वदते तुषारा । न कमंधारयान्मस्वर्थीय इति निषेघादिनित्रत्ययपक्षोऽपि जधन्य एव।" भाव यह है कि 'सगधिना' पदमें बहुद्रीहि समास करके गन्ध सब्दके अन्त्य ब्रकारको समासान्त इकारादेश होता है, परन्तु जहाँ गन्ध स्वाभाविक हो वही 'इत्व' होता है जेंसे, 'सुगन्य पुष्म्'। जलमे गन्य स्वामाविक नहीं है, इससे यहाँ इका-रादेश नहीं होता चाहिए । यह कविकी निरंकुशता है । माघ कविने वायुकी गन्धमें तथा नैयमकारने जलकी गम्धमें इकारादेश करके निरकुशता दिखलाई है। यदि 'सुगन्ध' का कमें धारय समास करके मत्वर्थीय प्रत्यय 'इनि' करें तो भी मनुचित है क्योंकि - ऐसा नहीं होता--'न कर्मधारयान्मस्व-र्घीयः'। वस्तुतः 'वात्तिक'का घर्षं वैसा है नहीं जैसा समक्ता गया है। 'वार्तिक' का घर्ष है कि जहाँ 'गन्ध गन्धवान प्रथक न दिलाई पड़ें वही इकारादेश होता है। इसलिये जहाँ 'गन्धका अर्थ 'गन्ध-क' है वहीं, जैसे 'सुबन्ध प्रापिसकः' में इकारादेश नहीं होता क्योंकि 'हुकान' में गन्ध पृथक् दिखाई पहती है जल तथा नायुपे गन्ध प्रथक् नहीं दिखाई पहती, इसलिये इकारादेश होगा। घतएव दीक्षितजीन जो उदाहरए। दिए-'सुगन्धि पुष्पं सतिलं च सुगन्धिवायु:' वे ही काशिका-वृत्तिकारको भी भ्रभिमत थे। वे लिखते हैं— 'एम्य एवेति किम् तीव्रगन्धावातः' यहाँ 'इकार' नहीं हुमा । यदि नैसर्गिक गन्थमें इकारादेशका नियम होता तो यहाँ बायुमें गन्य नैसर्गिक नहीं है ।
महाँच रतस्त्रविकि भी बही सम्मति है । कैयटनी इस वातिककी व्यावसामें स्पष्ट जिसके हैं—
"प्रमाविभागापन्त कुट्टुमादि देवदत्तारेमंत्रित तदा इस्वमतस्यवाद्वन्याद्वारों । जल तथा त्रायुमें
गम्यका वर्णन करते हुए सबने 'इस्त' किया है । मिल्लनायने मावमें ही 'पुण्डसुगन्ययः वाताः' की
टीका करते समय इस विषयको चर्चा तक नहीं की । यही वर्षों, मावके छुटे सार्गेक २२ वे दलोकमें
'श्विलीन्प्रसुवृत्तिक्षामें बायुमिः' की टीका करते हुए वे स्था निजते हैं—'श्विलीन्प्रार्गा कवलीकुनुमानासुगन्य पत्ति येवा ते जिनीन्प्रमृतिक्यनस्तैः गन्यायेखे तदेकान्तस्याभावादिनि प्रस्थवाध्यस्यम् ।'
सब स्था कहा जाय ! यद्यपि महिताबके टीकाकार जनमञ्जनने 'प्राप्नायिवान् गन्यवहः सुगन्यः'की
टीकामे नैस्पिक गन्यमे 'इस्व' होता है कद्वकर 'सुगन्यः' प्रयोगका समर्थन किया है परन्तु व्याकर्स्या
स्था महाजांत्रप्रयोगके विद्य होनेसे यह सर्थसम्मत नही । सब कहिए किसे निरंकुस कहा जाय !

दूसरा आक्षेप स्वर्गीय पं० महाबीरप्रसाद हिवेदीजीका है। वह इस प्रकार है—रपुवंशके प्रथम सर्गेक प्रदानीयवं दनोकमे 'महियो-सक्तः' प्रयोग प्राया है। यहाँ यदि 'महिय्या: सक्तां विग्रह करें तो महियीकी प्रधानना होगे को राजा सहायक होंगे, इस्तिये बहुवीहि होना चाहिए, जैंदा गृहियो-सहाय ' गे हुया है। पर यहाँ वहुवीहिसे ससासान्त न होगा। यहा प्रावेप मी सारगमं नहीं प्रतीत होता। यहाँ तो किसीकी प्रधानना या प्रप्रधानना विविक्षत ही नहीं है, केवल इतना ही विवक्षित है कि दूसरा कोई सहायक या। इसीनियं मिल्लनाय भी लिखते हैं— सहायान्तरितरक्षेप इस्पर्यः'। प्रसादय तरपुरुष समास करनेहे सर्थेभ्द नहीं होता।

तीसरा प्राक्षेय यह है कि रघुवशके दसवें सगेके बारहवें श्लोकमें अगवानुके वर्णन 'हेतिअब्वेत-नावद्भिक्टोरितजयश्वनम्।' मे 'हेति' शब्द पाखिनिक 'ऊतियुतिज्ञतिकातिवेतकीतंयक्व' युवके स्वीतिज्ञ है। यदि ऐसा है तो विरोधणु-बोधक पद — 'बेतनावद्भिः' न होकर 'बेतनावतीम्नः' होना चाहिए। यह प्राक्षेत्र मी निसार है। एक तो श्वयं आध्यकारने व्याकरणुको लिज्जनियासक नही माना "तिज्जमशिष्य जोकाश्रयश्वाहिलजुस्य'। निज्ज बस्तुतः लोक-प्रयोगक प्रयोग है। दूसरे, कोश में 'हेति' शब्दकी पुल्लिजु भी माना है। 'हेति-रबतीवक' अनुसार यह शब्द केवल नपूंसक विज्ज नही है।

"अनुर्ये प्राप्तेष कुमारसंभवके एक सब्दयर है। वहाँ कविने लिखा है— "भवनेत्र जनमा सस्मावदीयं मदनं चकार' समं ३१७२ : वहाँ 'हरनेत्र जन्मा' कहना चाहिए 'मदनका नास्त' करना है तो उत्पर्य-यंक 'भव' का प्रयोग प्रनुचित है। एक तो 'भव' व्यक्ति संज्ञा है, इससे कोई योगायं-प्रतीत नहीं होता प्रत्यक्षा संहारक सक्तिका 'शिव' या 'भव' नाम ही न हो सकता। दूसरे, नाशक तो 'वह्निं है, 'पव' तो नाशक नही, प्रत्युत प्रांगका उत्पादक है, इसलिये भी 'भव' सब्दका ही प्रयोग उचित है। तीसरे, मस्मावीय मदनकी किरसे उत्पत्ति होगी, इसलिये 'मव' सब्दका प्रयोग करना ही स्वायसंगत है।

इस प्रकार कवि कालिदासपर व्याकरण-नियमोल्लंबनका बाक्षेप समुखित नहीं है। वे तो सर्वेचा वैयाकरण सिद्धान्त तथा प्रक्रियांशके वेता थे।

# कालिदासके कवित्वकी पूर्णाता अर्थात तदीय कतिपय पद्योंका मर्म-प्रकाश

[ स्व॰ श्रीमन्मध्वसंप्रदायाचार्य-दाशंनिकसार्वभीमसाहित्यदर्शनाद्याचार्य-तर्करत्न-न्यायरस्न श्रीदामोदरलालशी गोस्वामी ]

> न साविद्यान सारोति नैतच्छास्त्रंन साकक्षा। जायते यन्न काव्यागङ्गहो भारो महाकवे:।।

इस प्राचीनानुमविकोक्तिसे स्पष्ट सिद्ध है कि महाकविकी एक-वातीय सर्वज्ञ होना चाहिए। ऐसी स्थितिमे कविके ज्ञात विषयोका परिचय करना ग्रंचतः सिद्ध साथन है तथापि उक्त ज्ञानीकी सुदमावगाहितापर सहुत्योंकी हष्टि श्राकुष्ट करते हुए दिग्दर्शन कराना ही यही प्रधान उद्देश्य है।

कालिदासके निवन्धों मे सेबदूतकी सुष्टि धपूर्व है। यह अबुकाय होकर भी कर्लाकी विषेषज्ञताके ज्ञापनमे मति महानू है। इसका पूर्व भाग तो ब्रभ्रान्त भूगोल-परिचयका साक्षी है। उत्तर भागमे—

> तन्त्री स्थामा शिक्षरिदशना पक्वविम्बाधरोच्छी
> सच्ये कामा चिकतहरिसीप्रैक्षसा निम्ननाभिः। श्रोसी-भारादलसगमना स्तोकनञ्जा स्तनाच्यां
> या तत्र स्थाख्वतिविषये सुच्टिराचेव बातुः।।

उत्तर मेघ, २२।

इस पचसे सपनी पत्नीका परिचय देते हुए यक्षने दन्तीके, नेत्रीके, नामिके वो विशेषता दिए हैं उनसे सामुद्रिक मार्गिकताको, काश्वासामित्रताको व्यक्तासे उसके पिपनीत्वका व्यनन, उससे विशिष्ट सीन्दर्यका प्रत्यान, एतद्वरारा स्कोय निरित्वय प्रेमास्पदत्का प्रपुर्वान, तन्त्रूषक विशिष्ट सीन्दर्यका प्रत्यान, एतद्वरारा स्कोय निरित्वय प्रेमास्पदत्का प्रपुर्वान, तन्त्रूषक विशिष्ट के विशेष हैं सहस्ता, चल्टानाद-स्थायसे संतर्यक्रमध्वनिर्देका प्रवाह, अध्याना-पिकाके प्रयोग तास्प्रकार के उसके व्यक्तान प्रवाह, अध्याना-पिकाके प्रयोग तास्प्रकार के विशेष सीन्दर्य-गताद्वितीयस्व वस्तुष्यान, उसके व्यतिकार क्षान्त्रकार निर्माणवास्त्रकार का विशेष सीन्दर्यकार स्वाप्यस्तुष्यानि, तत्प्रुष्टमानी विचादसंचारि मावस्वनि, यह व्यतिम्द्रह्ममा भी कम विद्याक्षियों नहीं है।

रपुर्वश्वके प्रथम सर्गके १४ वें पद्यमें 'सवतेश्वोत्रीमभाविता' पदसे सन्वादिस्तृतिज्ञान, २९वें में 'सन्यितिनायेशोयो' इतसे नीतिज्ञता, ३६वें 'बहुकसम्बादिनी' सबस्ये सङ्गीतामम परिचय, ४६वें सिक्षे साम्याद्यम् । स्वतं सिक्षः साम्याद्यम् । स्वतं सिक्षः साम्याद्यम् । स्वतं से 'सिक्षाद्यम् । स्वतं से 'सिक्षाद्यम् । स्वतं से 'सिक्षाद्यम् । स्वतं स्वतं

भहेस्ततः पञ्चिमिरक्षपंत्रपंतरं - इत्यादिसे ज्योतिषके होरास्कृषको विवक्षसाता, १२वें स्कोषके रहुको 'साभीवस्थिति' के द्वारा पत्रुवेंद्रशान, स्वें सगेके २१वें स्कोषके स्वत्रे 'प्रस्वन्यादि' वर्तनके गीतिक्रवीसाता सूर्यत्त होती है, एवं सभी सागिके सत्तरूपनीमें यक्त-प्रदित-उपनिवस्तिद्वान्त-पर्यकास्त्र प्रसित्तिहास-राजनीति समावनीतिनाहंस्थ्यचर्ता धन्यावमाचार अञ्चतियोके निक्ष्यासवका परिचय यवेष्ट मिनता है। कृमारसंग्रयसे मणवतीकी तथाव्याने स्वानमें

-स्थिताः क्षण पदमसुताडिताधराः वयोक्षरोत्सेवनिषातवृश्चिताः । वलोबुतस्याः स्वलिताः प्रपेदिरे

चिरेगा नाभि प्रथमोदविन्दवः ॥१॥२४॥

ऋतुसंहारमें भी जो कर्ताकी जौकिक वस्तु-व्यवहारोकी ग्रामित्रता है वह भी साहित्य-सेवियोको भविदित नहीं है।

समिज्ञानशाकुरतसमे एक उदाहरसा देखिए। शकुरतसाके उत्तमस्य-प्रमुक्त निःस्वासादिमें नैसरिक क्षोरसमे साए हुए मतवाले अस्परका व्यापार देखकर महाराज दुष्यन्तकी वेदनामयोक्तिका वित्रसाजो करिने इस पद्यमे किया है—

चलावाङ्गं इष्टः स्पृशसि बहुत्तो वेषयुमती— रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचरः। करी व्यायुन्तत्याः पिवसि रतिसर्वस्वमधरं—

वयं तत्त्वान्वेषान्मघुकर हतास्त्वं खलुकृती।।

शाकुन्तल, ग्रंक १।२२

उसकी जितनी प्रशंसा की जाय सब कम ही है। यद्यपि इसके घाररुममें 'वलापाङ्की इंप्टिब्' एसा पाठ मुक्रित पुरतकोंमें धीर प्राप्तृनिक टीकाधीमें मिलता है, किन्तु यह पाठ नितान्त महुष्य है। इस पाठके ''चपल ध्रपाङ्क्याने कपित नेत्रोंको छूता है'' यह धर्म होता है, धीर उत्पर निक्कित पाठले "चञ्चल कटालपूर्वक देला गया कांपती राकुनतशको छूता है" यह घर्ष होता है। सब मध्यस्य वनकर निष्णलासो सहुदय निर्मुण करें कि नार्यिकाले नेत्रोको देलता खोर कटालपूर्वक नार्यकाले देला बाना इन दोनोंमेंने रत-शास्त्र सिद्धान्तमें प्रविक मुक्तका कल कीनशा होना उचित है। दूसरी बात यह कि रही पलकुरांको भरमार केंगी है।

वक्त प्रभृति वैशिष्ट्यकी सहायता पाकर स्पर्शहेतुसे धालि क्लमेण्छाकी धनुमिति व्यक्तच है। सुत-राम्, मनुपानालङ्कार व्यक्त्रच होता है । "रहस्याल्पायीव" यहाँ मसिद्धविषयावाच्य स्वरूपोत्प्रेक्षा है, भीर ''मृद्कर्गान्तिकवरः'' से चुम्बनेच्छाकी धनुमिति होनेसे भी धनुमानालङ्कार व्यङ्कय है । भ्रमर-पक्षमें "ब्रन्तिक" पद स्वारस्यसे "नेत्र हैं कि नीलोत्पल हैं" यह संदेहाल द्धार भी व्यक्त होता है, ''रतिसर्वस्व' पदसे अनुमेयोक्तिमुलक निरद्ध अभेद रूपक है। और ''पिवसि'' पदका यद्यपि ''पी रहे हो'' यह बर्च है तथापि ''पीनेको व्यप्न हो'' यह बर्च ही वर्त्तमान सामीप्य मानकर होना उचित है, क्यों कि सहसापानमें ''करौ व्याधुन्वत्याः'' इन दो पदों काभाव बाघक हो रहा है। इन दो पदींसे शकुन्तलाका मुग्धास्य वस्तुब्यङ्ग्रिघ है ग्रीर पान-सम्बन्ध न होनेपर भी "पिबसि" द्वारा पान-कथनसे ग्रसम्बन्धमें सम्बन्धमूलक ग्रानिज्ञयोक्ति मलङ्कार है, तथा भ्रमरमें ''स्पृशसि, स्वनसि, पिवसि," इन तीन क्रियाम्रोके भ्रन्वयसे कारक दीपक भ्रत्यद्वार है। यहाँ सन्देह द्वितीयानुमानका अक्त है। दोनो अनुमान, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, रूपक, ये पांचो परस्पर निरपेक्ष होनेसे इनकी संस्टिट है, किन्तु कारक दीपकमे सब ग्रञ्ज होनेसे सकीगां हुए। भ्रमर-व्यापारमे हठ कामूक व्यव-हारके धारीपसे हुई समासीकिमे साङ्ग दीपक शङ्क है, चतुर्थ पादीक्त भ्रमरके कृतिस्वमे पूर्व चरण्-त्रय वाक्यार्थकी हेतुतासे वाक्यार्थहेतुक काव्याल द्वारमे समासोक्ति ब्रक्क हुई है। "हताश" शब्द-द्वारा व्यञ्जित व्यतिरेकमे काव्यालिङ्ग सङ्ग हुसा है-ये सब शृह्मला सङ्ग हुई है विप्रलम्भ-भेद पूर्वरागमे । व्याङ्गधोका यह सङ्घर्ष भरतागम-मामिकोसे तिरोहित नही ।

उक्त रीतिसे ही इस नाटकमें धागे एवं "विक्रमोवंशीय" तथा "मास्तविकारिनिमित्र" में भी कविकी बहुर्देशिता परे-परे प्रीपिपन होती है। यमिष्ट हम्प्टिसे सन्य कवियोंकी घपेशा इनका उपमानन सूरा त्वमाव सुन्दर होता है। इससे भी स्विकता यह कि इनका प्रसाद गुरा आयः सार्वित्रक प्रवेतनीय है, जो कि प्रसादेक बाप्त है।

-फनतः इनकी कविता द्राक्षापाकशालिनी है यह निविवाद है।

# कालिदासकी सूक्तियाँ

(स्व० डॉक्टर पंडित ग्रमरनाथ का, एम्० ए०, डी० लिट०)

विक्रमके नव रत्नोके प्रमुख्य रत्न कविकुलपुर कालियावने प्रयने काव्य व्यवस्थारसे समस्त संसाद में क्यांति प्राप्त की है। दूर-दूर देशोंने, नाना आवा-आवियोंने इनके पत्योंको वहकर, जनका रत्ना-स्थारन करके, इनके पुरुष्ते से पुरुष्ते हैं। इनके पद-वालिल, स्थारन करके, इनके पुरुष्ते कि ज्ञान करके पद-वालिल, सन्ते रवत-वाल्य, इनके काव्यकों करके पद-वालिल, सन्ते रवत-वाल्य, इनके काव्यकों सरसता इत्यादि पूर्णाका यान मुनकर आयतवर्षका प्रयोग नवाली पुरुष्त होता है वरन्तु कालियावमें विचार-गाःभीय भी है। उनके पदींग उपदेस भी मिलता है, उनकी उल्प्या प्राप्त भी हमारा प्रय-प्रयोग कर सकती है। इन वाक्यों ससारका प्रमुख है, जीवनके बहुमूख्य विद्यात है। यहाँ कुछ ऐसी उल्लिकों का प्रमुख्य कर सकती है। इन वाक्यों ससारका प्रमुख है, जीवनके बहुमूख्य विद्यात है। यहाँ कुछ ऐसी उल्लिकों का प्रमुख्य के प्रमुख्य की स्था हो स्था प्राप्त भी लाभ उठा सकते हैं। प्याप्त उत्तिव्यं पठकों ने वेशों प्रस्तु की वा रही है।

- (१) एको हि दोषो गुगासन्तिपाते निमज्जतीन्दोः किरगोध्यिवाञ्चः ।
- (जैसे चन्द्रमाको ज्योतिमे उसका कलक छिप जाता है, वैसे ही गुराोके समूहमे एक दोष भी छिप जाता है।)
  - (२) क्षुद्रेऽपि नून शरएां प्रपन्ने ममत्वमुच्चैः शिरसां सतीव ।

(शरागात शुद्र जनके प्रति भी महात्माका-ममत्व-भाव वैसा ही रहता है जैसा सज्जनके प्रति ।)

- (३) विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषा न चेतांसि त एव घीराः।
- (यदायंसे धीर पुरुष तो वे हो हैं जिनका चित्त विकार उत्पन्न करनेवाली परिस्थितिमें भी मस्थिर नहीं होता।)
  - (४) शास्येत् प्रत्यवकारेशा नोपकारेशा दुर्जनः ।

(दुष्टको उपकारसे नहीं, अपकारसे ही शान्त करना चाहिए।)

- (५) विषवृक्षोऽिय संवध्यं स्वयं क्षेत् मसाम्प्रतम् ।
   (भ्रपने हाथसे सींचे हुए विष-वृक्षको भ्रपने ही हाथसे काटना उचित नही ।)
- (६) न पादपोन्मूलनशक्तिरंहः शिलोखये मुर्च्छति मास्तस्य ।
- (वायु पेड़को जड़से उलाड़ सकता है, पर पहाड़को नही हिला सकता ।)
- (७) शस्त्रेण रक्ष्यं यदशक्यरक्ष न तद्यशः शस्त्रभृतां क्षिणोति ।
- (जिसकी सम्बंसि रक्षा हो ही नहीं सकती, उसकी यदि शक्त्रयारी रक्षान कर सके तो इससे उसका प्रपयश नहीं होता।)
  - (=) पयः श्रुतेवंशीयतार ईश्वरा मलीमसामाववते न प्रतिम् ।
  - (पवित्र मार्गके प्रदर्शक देवतागण स्वयं पापमार्गका धनुसरण नहीं करते ।)
  - (१) पदं हि सर्वत्र गुर्णीविधीयते ।
  - (गुरा सब स्थानोंपर घपना धादर करा लेता है।)

```
(१०) प्रशिपालप्रतीकारः संरम्भो हि महात्मनाम् ।
     (महात्माधोंके क्रोधकी शान्ति उनको प्रशाम करनेसे होती है।)
     (११) ब्रादानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामितः।
     (बादलोंके समान सज्जन भी जिस वस्तुको ग्रहण करते हैं उसका दान भी करते हैं।)
     (१२) निर्गेलिताम्बुगर्भं शरद्धन नार्दति चातकोऽपि पि ।
     (बातक भी शरदक मून बादनके पाने प्रात्तेनाद नहीं करता है।)
     (१३) सूर्वे तपत्यावरसाय हण्टे कल्पेन लोकस्य कथं तमिस्रा ।
     (जब सूर्व दीष्तिमान हो तब लोगोंको झाँखोके सामने सँघेरा कैसे छा सकता है ।)
     (१४) उष्लुस्वमम्न्यातवननियोगाच्छैत्यं हि यत्सा प्रकृतिजेलस्य ।
     (धूप ग्रयवा ग्रागसे पानीमे उल्लाता ग्रा तो जाती है परन्तु शीतलता ही इसकी यथार्थ
प्रकृति होती है।)
     (१५) भवितव्यताना द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र ।
     (मावीको सर्वत्र द्वार खुला मिलता है।)
     (१६) किमिव हि मधुराखां मण्डनं नाकृतीनाम् ।
     (जो स्वय सुन्दर है उसका सीन्दर्य किसी वस्तुसे नहीं बढ जाता।)
     (१७) सर्ता हि सन्देहपदेपु वस्तुषु प्रमासमन्तःकरसा-प्रवृक्तयः ।)
    (जहाँ सन्देह हो वहाँ सज्जनके बन्त.करणकी प्रवृत्ति हो सत्यका निर्देश करती है।)
    (१६) न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधासलात् ।
    (उत्तम बस्तुकी उत्पत्ति उत्र स्थानसे ही होती है-विख्तुकी ज्योति पृथ्वीतलसे नहीं
उत्पन्न होती ।)
    (१६) प्रकृतार्थेऽपि मनसिजे रतिमुभयप्रार्थनां कुस्ते ।
    (प्रेम यदि विफल भी हो तो भी एक दूसरेकी उश्कंठांस प्रसन्तता होती है।)
    (२०) कामी स्वतां पश्यति ।
    (प्रेमी सब बस्तुधोंको धपने धनुकूल ही समऋता है।)
    (२१) लमेन वा प्रार्थयिता न वा श्रियं श्रिया दूरापः कथमीप्सितो भवेत् ।
    (प्रार्थना करनेपर संभव है श्री मिले या न मिले, परन्तु जब श्री स्वयं कोई इच्छा प्रकट करे
तब उसके प्राप्त करनेमें क्या कठिनता हो सकती है ?)
     (२२) ग्लप्यति यथा शशास्त्रुन तथा हि कुमुद्रती दिवसः।
    (दिनसे कुमुदिनीके फूलका इतना ह्वास नहीं होता है जितना चन्द्रमाका ।)
    (२३) इष्टप्रवासजनितान्यवलाजनस्य दु:स्नानि नूनमतिमात्रसूदु:सहानि ।
     (प्रेमीके प्रवाससे धवलाको प्रसद्ध कब्ट होता है।)
     (२४) गरुप्रस्प (गुरु-रूपिय) विरहदुक्खां ग्रासावन्त्री सहावेदि (साहयति) ।
     (कठिन विरह भी मिलनकी ग्राशासे सहा हो जाता है।)
     (२६) धनुमन्ति हि मूद्र्ना वादपस्तीन्नमूद्र्ण
          शनयति परितापं छायया सश्चितानाम्।
```

```
(वृक्ष अपने सिरपर गरमी सह लेता है, परन्तु अपनी खायांके घीनों को गरमी से अवाता है।)
    (२६) भवंति नम्रास्तरकः फलोहमैनंबाम्बुभिर्मृरि विलम्बिनो पनाः ।
    [मनुद्धताः सरपृष्या समृद्धिभः स्वभाव एवेव परोपकारिएएाम्]
ा (फलके बानेसे बुक्त मुक्त जाते हैं, नव वर्षाके समय बादन मुक्त वाते हैं; सम्पत्ति पाकर
सज्जन नम्र हो जाते हैं --परोपकारियोका स्वमाव ही ऐसा होता है।)
    (२७) तमस्तपति वर्माशौ कथमाविभैविष्यति ।
    (सूर्यके प्रकाशवान् रहते शंधकार कैसे फैल सकता है।)
    (२८) हंसो हि क्षीरमादत्ते तस्मिक्षा वर्जयस्ययः।
    (हस दूध दूध निकाल लेता है भीर उसमें मिले हुए पानीको छोड़ देता है।)
    (२६) प्रमादसौम्यानि सतां सुद्वुजने पतंति चक्षुवि न दारुगाः शराः ।
    (सज्जन धपने मित्रोंपर कृपाकी हृष्टि डालते हैं, शरींकी वर्षा नहीं करते।)
    (३०) उच्छेत् प्रभवति यन्त्र सप्तसप्तिस्तन्तेशं तिनिरमपाकरोति चंद्रः ।
    (रातका जो अधकार दूर करनेमें सूर्य प्रसमर्थ है, उसे चंद्रमा दूर करता है।)
    (३१) प्रायः स्व महिमान क्षीभात्प्रतिपद्यते हि जनः ।
    (प्रायः उत्तेजित होनेपर मनुष्य भयना महत्त्व प्रदक्षित करता है।)
     (३२) पूर्वावधीरितं श्रेयो दुःखं हि परिवर्तते ।
    (प्रारभमें ही तिरस्कृत किया हुमा सी नाव्य दुःक्रमें परिवर्शित ही जाता है।)
    (३३) स्रजमि शिरस्यन्धः क्षिप्ता चुनोत्वहिशक्तुमा ।
    (सीपकी धाशक्काने बंधा मनुष्य सिरपर डाली हुई माना उतार फेंकता है।)
    (३४) मेघालोके भवति सुखिनोऽन्यन्ययावृत्ति-चेतः
       कण्ठारलेषप्रशायिनि जसे किंपूनर्वरसंस्थे।
```

(जो सुली हैं उनका भी जिस्त बादलोंको चेलकर स्थिर नहीं रहता है,फिर वो बिरही है उनको - सो बास ही क्या ?)

(३५) कामार्ता हि प्रकृतिकृपगाश्चेतनाचेतनेषु ।

(कामसे जो पुरुष झालं है वह जीव और जड़मे भेद नहीं कर सकता:)

(३६) याच्या मोधा वरमधिगुरो नाधमे लक्ष्यकामा ।

(सण्जनसे निष्फल याचना भी अच्छी, नीचसे सफल याचना भी अच्छी नहीं।)

(३७) धावाबधः कुनुमसहवं प्रायवी सङ्क्रनानां, सद्यःपाति प्रग्रियहृदयं विष्रयोगे रस्टि ।

(विरहमें वनिताके पुष्पसद्य हृदयको मामा ही कुंम्हलाने से बचाती है।)

(३८) न क्षुद्रोऽपि प्रथमसुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुक्तः किम्पुनर्यस्तयोज्येः।

(बिसने पहले उपकार किया हो उसके उपस्थित होनेपर क्षुद्रजन भी उसका सरकार करता है, फिर सज्जनका तो कहना क्या !) (३६) स्त्रीशामाचं प्रश्यवचनं विश्वमो हि प्रियेषु ।

(स्त्रियोका हाव-भाव प्रेमीके साथ बातचीतका पहला स्वरूप है।)

(४०) मन्दायन्ते न खलु सुहृदामम्युपेतार्थकृत्याः ।

(जिसने मित्रका कार्य सम्पन्न करनेका वयन दिया है वह उसके समाप्त होनेतक ढिलाई नहीं करता।)

(४१) भावस्मातिप्रशमनफलाः सम्पदो ह्युत्तमानाम् ।

(उत्तम पुरुषोकी सम्पत्तिका मुख्य प्रयोजन यही है कि उससे दुख्यिकी विपत्तिका नाश हो।)

(४२) के वान स्युः परिभवपद निष्फलारम्भयत्नाः।

(निष्फल यस्न करने वालोकी जयतमे कब नही हेंसाई हुई।)

(४३) प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिराद्रान्तरात्मा ।

(सरस हृदय जन होते ही हैं, बहुधा मृदुल स्वभाव ।)

(४४) सीमन्तिनीना कान्तोदन्तः सुहृदुपगतः सङ्गमारिकचिद्रनः ।

(पतिके मिलनेसे स्त्रीको जो मानन्द प्राप्त होता है उससे कुछ हो कम मानन्द मित्र द्वारा उसका सेंदेसा पाकर होता है।)

(४५) भूतानां हि क्षयिषु करगोष्याद्यमाश्वास्यमेतत्।

(काल सब प्राणियोके सिरपर है, इनिलये पहले कुशल पूछता चाहिए।)

(४६) कस्यास्यन्त मुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचैगंच्छत्युपरि च दशा चक्कनेमिक्कमेरा ।

(किसीको केवल मुख प्रथवा एकमात्र दुख नही मिलता—-दुःख ग्रीर मुख रथके पहिएकी भ्रांति कभी ऊपर ग्रीर कमी नीचे रहाही करते हैं।)

(४७) स्तेहानाहुः किमपि विरहे व्यसिनस्ते त्वमोगात् ।

इन्टे बस्तुन्युपनितरसाः प्रेमराशी भवन्ति ।।

(बद्यपि कहा जाता है कि विरहमें प्रेम कुम्हमा जाता है, तथापि वस्सुतः वियोगमे प्रेमका प्रयोग न होनेसे वह सचित होकर राबीभूत हो जाता है।)

(४८) नि.शब्दोऽपि प्रदिशसि जल याचितश्चातकेम्यः

प्रत्युक्तं हि प्रशासिषु सतामीप्सितार्थक्रियैव ।

(तुम बिना गरजे हुए भी चातकको वर्षाजलसे तृप्त करते हो । सज्जनका यही स्वभाव है कि बिना कुछ कहे याचकोंकी माँग पूरी करे।)

(४६) केषांन स्यादिशमतफला प्रार्थना ह्युत्तमेषु।

(सज्जनसे की हुई प्रार्थना कब सफल नहीं होती।)

(५०) पुरास्मित्येव न साखुसवंम्।

(कोई वस्तु केवल इस कारए। प्राष्ट्रा भीर उत्तम नहीं है कि वह पुरानी है।)

# कालिदासका सन्देश

(श्रीयुत् पं॰ बलदेव उपाध्याय साहित्याचार्य)

श्रस्पृष्टदोषा निलनीव दृष्टा हारावलीव ग्रथिता गुग्गोर्थः। प्रियाक्कुपालीव विमदंहृत्या न कालिदामादपरस्य वास्ती।।

---श्रोकृष्ण कवि ।

> वासन्तं कृतुमं फल च युगपद् ग्रीस्मस्य मर्वं च यत् यच्चान्यस्मनसो स्मायनमतः सन्तर्पणं मोहनम् । एकोभूतमभूनपूर्वमध्या स्वजोकभूत्रोकयो— रेभ्ययं यदि वास्छिसि प्रियसवे ! शाकुन्तल सेव्यताम् ॥

इस मनुवादने हमारा बडा उपकार किया। पाश्चास्य वगतूने भलो भीति समभ्रा कि भार-तीयोंकी संस्कृति बडी ऊँची है तथा हृदयके कोमन भावोंको प्रकट करनेको निपृष्णता उसके कदियोंमें विशेष हैं। इस प्रकार कालिदासका ऋण हमारे ऊतर बहुत ही प्रधिक है।

 महीत्वमों तथा मार्थोका प्राक्षन्यन लेकर किया गया है। यही कारण है कि इसके भीतर ऐखी उद्दीरन उदात भावना विद्यान है वो बारतीयों को ही नहीं, प्रलुंत वानव भावको सदा प्रेरणा तथा क्वांत देती रहेगी। इस मारतीय किसके वाशों हिना रहे, इतना प्रोक्ष मरा हुणा है कि दो सहल वर्षों है पी दे काल में प्राप्त है कि दो साल मर्पा है कि दो साल मर्पा है कि दो साल में उसी प्रकार भावकी प्रवास का भी उसी प्रकार मार्थ के प्रवास के स्वास करती है जिस प्रकार उसने धरनी उरसित्त प्रयम करणों किया था। वेदिक मर्पा संस्कृतिका जो अध्य कर इन काव्योमें रिक्षाई देता है यह निवानत सबीव है। मानव-कल्यागके सियं इन काव्योमें मयुर शब्दों स्वान-स्वानयर उपदेश भी विए गए हैं। प्राप्त मानव-स्वान र स्वार कलह तथा वैमनस्य से विश्न-विन हो रहा है। प्रवक्त समरानको मीतर संसारकी प्रवेक आतियों प्रपत्त सबैद दवाहा कर रही है। विदय निवानत विद्यान हो। मानवको मीतर संसारकी प्रवेक आतियों प्रपत्त सबैद दवाहा कर रही है। विदय निवानत विद्यान हो। मानवको सियं वह महाय सङ्गुटका समय है। विचार करनेको बात है कि कालिदास क्या इक्त सक्थापमें मों कोई सन्देश देते हैं।

मानव-जीवनमें नैराह्यवादके लिये स्थान नहीं है। जो कोग इसे मायिक बतनाकर निःक्षार तथा व्यार्थ मानते हैं उनका कथन किसी यकार आमाशिक नहीं है। जो जीवन हम बिता रहे हैं तथा जिससे हम प्याना प्रमुदय प्राप्त कर सकते हैं उसे सारहीन क्यो मानें? कानिदास का कहना है कि देहपारिकों नियम नरए। हो प्रकृति है, जीवन तो विकृतिमान है। यदि जन्तु ब्वास लेता हुया एक लएके लिये मायश हो प्रकृति है, जीवन तो विकृतिमान है। यदि जन्तु ब्वास लेता

> मरेणुं प्रकृतिः बारीरिणां निकृतिर्जीनितमुच्यते बुधैः। क्षरणसम्बन्धतिष्ठते स्वसन् यदि जन्तुनंतु लाभवानसी।। —-रष्ठु०साम्ब

इस जीवनको महानू साम मानना चाहिए तथा इसे सकत बनानेके लिये समं, पमं तथा कामक सामक्रवस्य उवस्थित करना चाहिए। इस निवर्गमं पमं ही दबनेष्ठ है (निवर्गमार: प्रति-माति सामित-कुमार० ३१६। एउन्तु समं धीर काम प्रणी स्वतन्त्रता धीर सला बनाए रखनेके लिये पमंका विरोध करते रहते हैं। घमंकी दवाकर समं प्रणी प्रवत्त वाहता है सीर घमंकी व्यवक्त के काम भी प्रणा प्रभाव जमाना चाहता है इस विश्वमें धाव घमं-विरोधी प्रमं और कामका नान तथा है। इस कही हो-प्रणोचन नहीं है। समंकी स्वतन्त्र में प्रणीचित्र काम मान्य तथा है। या कहीं हो-प्रणोचन नहीं होता। एउन्तु भगवानु श्रीकृष्णके सन्दोधे 'प्यपित स्वतिवद्ध काम' मान्यानुको हो विभूति है। कानिवासने सपने काम्यों तथा नाटकोंने 'प्रमीचित्रकः कामोधिन्य सोकेष्ठ प्ररात्वेम' — इस गीता वावस्वकी स्वयता प्रमेक प्रकारके प्रमाशित्रक की है।

मदन-सहनका रहस्य यही है। मदन बाहता है कि पावंतीके सुन्दर क्यका सामय सेकर समाधि-निरत खंकरके हृदयदर बोट करूँ। प्रकृतिमें बतन्तका सामयन होता है। सता नृक्षपर मूल प्रकृत सपना प्रेम जराने तमती है। एक ही कुतुमतावर्ग प्रमारी यदने सहपरके साथ मधुपान करती हुई 'मक हो। जाती है। 'क्याधिक जमान मतन संसारको वस्त करने तमता है। तह प्रमृत्ती साला बाहता है और खंकरपर साक्षमता कर बंठता है। जन्तके करवाला, सार्थनिक मधुपान नाम खंकर है। दिस् कस्ताल स्वाल स्वाल

तृतीय नेत्र कोलते हैं। तृतीय नेत्र जाननेत्र है। वह प्रस्थेक लगुस्यके अपूरावर्षे विकास है। वह अस्य कालते है। स्वी काल जानके प्रवास के प्रतास है। यांचे विदास करने कालते है। स्वी काल जानके ज्ञावामें भरनका दहन होता है। यांचे विदास करनेवाला काम असनेक राशि वन वाता है। शंकरको वहमें करनेके लिये राजेतीजी तरस्या करती है। वर्ध-विद्वास प्रधान सामने हैं— उपस्था। विज्ञा प्रधान सामने कालका विज्ञा है। व्याचित नहीं होती। कालिवासने कालका जनना दिक्षाकर वही विरस्तत सम्प्र प्रकट किया है। पार्वतीन योर तरस्या करके प्रथम प्रमीट प्राप्त किया। इस प्रकार कालिवासकी इंटिमें काम जन्म पार्थिक प्रस्ता सामने व्याचकी हमा विज्ञा करके प्रयास कर करके प्रयास करके प्रयास करके प्रयास करके प्रयास करके प्रयास

व्यक्ति तथा समाजका गहरा सम्बन्ध है। व्यक्तिकी उन्मति वाञ्चनीय क्स्तु है, परन्तु इसकी वास्तांवक स्थिति समाजको उन्नति पर सवक्षिवत है। व्यक्तियों के सुदायका ही नाम समाज है। कि किवित उन्ततिको प्रयेशा सामाजिक उन्ततिको प्रयेशा सामाजिक उन्ततिको स्वयादा सामाजिक उन्ततिको स्वयादा सामाजिक उन्ततिको प्रयोग सामाजिक उन्ततिक स्वयादा है। उत्यक्ते विये परिनित सामाज है। वह स्थानके विये परिनित सामाज है। वह स्थानके विये परिनित सामाज है। वह स्थानके विये परिनित सामाज है। उत्यक्ति परिनित कराने के निये नहीं। गृहन्थीमें निरत होता है सन्तान उत्यन्त करतेके विये, कामवास्ताकी पूर्विक विये नहीं। कामियासदारा विवित तरवित सामाजिक सम्बन्ध स्वयादा विवित करते हैं। वह वीवित समाजिक सम्बन्ध स्वयादा प्रयोग करते हैं। योवनमें विषयके प्रयोगी सामाजिक सम्बन्ध मुत्तिकी पार्या करते हैं। योवनमें विवाद के प्रयोगी वित्र है तथा सन्तमें भीषाद्वारा प्रयोग सर्वेश सार्या प्रयोग स्वयादा प्रयोग स्वयादा प्रयोग स्वयादा प्रयोग स्वयादा स्वयादा स्वयादा स्वयादा सर्वेश स्वयादा स्वयादा स्वयादा सर्वेश स्वयादा स्वयादा

रवानाय संमृतार्थानां सत्याय मितवायिणाम् । यशसे विजिगीपूणां प्रजायं गृहसेधिनाम् ॥ श्रीशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेधिणाम् । वार्थके मृतिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुस्यजाम् ॥

-रष्ट्रंश, १७-८

वयनिषदीमें धर्मके तीन स्कन्य प्रतिपादित हैं—यज्ञ, धष्ययन और दान । इनके धितिरिक्त 'तथः' की महिमासे भारतीय धार्मिक साहित्य मरा पजा है। कांकिसानने इन स्कन्मोंका विवेषके स्थान-स्थानपर बड़ी ही मनोरस आयागे किया है। यज्ञका महत्व वे स्वीकार करते हैं। पुरीहित यज्ञके रहस्योंका जाता होता है। एउवा दिसीय यह बात मली मीति जानते हैं कि दशिष्ठजीके सथा-सिंध सम्पादित होमके द्वारा जनको ऐसी हृष्टि होती हैं वो धकालते सुवे शस्यको हरा-अरा कर देती हैं—

हिवरावजितं होतस्स्वया विधिवदिग्नेषु ॥ वृष्टिग्रविति शस्यानामवद्गहिवशोषिगाम् ॥

--रष्टु० १।६२

नरराज तथा देवराज-चोनोंका काम परस्थर शहयोगसे मानवॉकी रखा करना है। नरराज पृथ्वीको दृहकर-उपसे पुग्दर वस्तुएँ प्राप्त करके यज्ञ सम्पादन करता है धौर देवराज इसके बरसेमें उत्पन्न होनेके लिये बाकाशको हुहकर पुष्कल हुग्टि करता है। इस प्रकार ये योनों घपनी सम्पत्तिका विनिमय करके उभय लोकका कल्याए। करते हैं—

> हुबोह गांस मजाय शस्याय मधवा दिवस् । संपद विनिमयेनोमी दधतुर्भुवनद्वयस् ।।

> > ---रष्ट्र० १।२६

सकपूत बलके द्वारा धनेक धलौकिक पदार्थोंकी निद्धि हमारे महाकविको मान्य है। रष्ठु सर्वस्व-विक्तामा-स्वके धननार कौसकी पाच्या पूरी करनेके लिये जिस रचवर बंठते हैं उसे विवच्छतीने मन्य पूत बलके प्रमिमन्त्रित कर दिया है धीर उसमें धाकाश, नदी, बढ़ाड धादि सब विकट तथा विषम मानौपर बलने की जानता है। (रष्ठु० ४१२७) इस प्रकार कासिदासकी हच्टिमे सामाजिक कल्यासके साथनोंने मन्त्रका मी महस्वपूर्ण स्थान है।

दानकी गौरव गाथा गाते हुए हमारे महाकवि कभी धान्त नहीं होते । समाज धादान-अदानकी मिलिपर सवलिस्त है । बनी-मानी व्यक्तिका सचित घन केवल उन्हींको धावश्यकना प्रयक्ता क्यान पूरा करनेके लिये नहीं है, अरपुत उसका सदुरयोग उन निवंनोंको उदर-व्यक्ता धान्त करने भी है जो समाजके विशेष धान्न हैं । बृहदारयाक उपनिषद्दें केकी बोट कहा गाया है कि देशे वाग् मेथगजंनके रूपमें सदा पूकारती है—दास्यत (धपनी इन्दिनोंको बसमें रक्की), दल (दान दो) तथा दास्यत्व (पपनी इन्दिनोंको बसमें रक्की), दल (दान दो) तथा दास्यत्व (वया करो)। यदि हम लोग इस देवी वाशीकी पुकार भुनकर भी धनसुती कर रेते हैं तो यह धपराध हमारा है। वागके विना समाज खिला-भिन्न होकर व्यक्त मेध प्रमुती कर सेते हैं तो यह धपराध हमारा है। वागके विना समाज खिला-भिन्न होकर व्यक्त मेध प्रमुती कर सेते हैं तो यह धपराध हमारा है। उपनिष्ठ सिंध कि सेत स्वक्त नहीं। काजिदासने रघुवंबके पच्या सामें दानका वहा है। उपनत्व हमान प्रमुत्त किया है। उपनत्व के शिष्य काली है। रघु धमकापुरी पर चलाई करके स्वक्षाय कुनेस्ते धन पानेका उस्पीप करते हैं। इतनेमें कोषमें खोनेकी वृष्टि होती है। राजाका धामह है कि शिष्य समूर्ण वन ने जाय श्रीर उपर शिष्यका धामह है कि वह सपने कामसे धिषक एक कोडी भी न खूरमा। वाता धीर उपर शिष्यका धामह है कि वह सपने कामसे धिषक एक कोडी भी न खूरमा। वाता धीर उपर शिष्यका धामह है कि वह सपने कामसे धिषक एक कोडी भी न खूरमा। वाता धीर उपर शिष्यका धामह है कि वह सपने कामसे धिषक एक कोडी भी न खूरमा। वाता धीर उपर शिष्यका धामह है कि वह सपने कामसे धिषक एक कोडी भी न खूरमा। वाता धीर वहाताका यह धायह धावबर्य जनक वस्तु है। यह हथर इस भारत-महीके इतिहासमें भी इर्लन हो लोग है विज्ञ सर्व में वाता की साम स्वत्य वीता की स्वत्य हो स्वत्य स्वत्य हमा स्वत्य हमा स्वत्य साम स्वत्य हमा स्वत्य हमा स्वत्य हमा स्वत्य स्वत करने हमा स्वत्य हमा स्वत्य हमा स्वत्य हमा स्वत्य हमा स्वत्य स्वत स्वत्य हमा स्वत्य स्वत्य हमा स्वत्य हमा स्वत्य स्वत्य स्वत स्वत्य हमा स्वत्य हमा स्वत्य हमा स्वत्य स्वत स्वत्य हमा स्वत्य हमा स्वत्य हमा स्वत्य हमा स्वत्य स्वत स्वत्य हमा स्वत्य स्वत स्वत्य हमा स्वत्य स्वत स्वत्य हमा स्वत्य स्वत का स्वत्य स्वत्

तप भारतीय मुंस्कृतिका मूल भन्न है। इसकी आराधनासे मनुष्य प्रथमी सारी कामनाधों की ही ति नहीं करता प्रस्तुत परोपकार के नियं यद्यावत् योध्यता भी अर्थन करता है। तपकी महिशासे हमारा साहित्य अरा पद्य है। कालिदासने इसका महत्त्व बढ़े ही अन्य सन्दोंने प्रभित्र्यक्त किया है। भदन-दहनके धनन्तर भग्नमनेश्व पार्वजीओ ने तपको ही धपना एक्पात्र धवसन्त्व बनाया। वन्तको भाषा प्राण्यों खोडकर वे इसकी विद्यंत्र मा गाई। उनकी तपस्या इतनो कठोर वो कि किटम सामने नितान्त प्रभावित सुनियों को तपस्या उसके सामने नितान्त प्रभावित सुनियों को तपस्या उसके सामने नितान्त प्रभावित सुनियों को तपस्या उसके स्थापने कामना-सिद्धिंग सफल होनी है। कानिदासने पार्वनित तपना प्रकृति विद्यंत्र सफल होनी है। कानिदासने पार्वनित तपनित हम्या हस्य विद्यंत्र स्थापने कामना-सिद्धिंग सफल होनी है। कानिदासने पार्वनित तपने स्थापने कामना-सिद्धिंग सफल होनी है। कानिदासने पार्वनित तपने स्थान हस्य विद्यंत्र सफल होनी

इयेय सा कर्तुमवन्ध्यरूपतां समाधिमाश्याय तपोमिरात्मनः । प्रवाप्यते वा कथमन्यवा द्वयं तवाविषं प्रेम पतिश्च ताहशः ।। पार्वतीकी तपस्याका फल था— तलाविष प्रेम', प्रतीकिक उत्कट कीटिका प्रेम धीर 'ताह्याः पतिः' उस प्रकारका, मृत्युको जीतनेवाला मृत्येवक्ष्य पति । जमतके समस्त पति मृत्युके वहा है, मृत्युक्त पत्र हो मृत्युक्त पत्र हो मृत्युक्त पत्र हो मृत्युक्त पत्र हो स्वत्य पत्र हो स्वत्य पत्र हो स्वत्य पत्र हो मृत्युक्त भी जीतकर प्रपत्नी स्वत्य न हुई। मोर तह प्रभ भी कैसा ? कालिदासने 'तथाविष सम्बन्ध मेरी र हा में भी कैसा ? कालिदासने 'तथाविष सम्बन्ध मेरीत गम्भीर प्रपंकी धनिश्यक्षाना की है। सन्दुर्भ पार्वतीको प्रयंत मत्यान प्रताक प्रयान प्रवान करान स्वान प्रवान करान स्वान प्रवान करान स्वान प्रवान करान सकारका महान उत्कर्ष है, धादरकी प्रयान होती है। पत्रनीको हतना उच्च स्थान प्रवान करान सकारका महान उत्कर्ष है भारति हमाने धान से गरिवकी यह सामना प्रमुक्त एति बत्तु हो । यही कारस्य है कि हमारे कन्याधोंके सामने एक ही महानु प्रावस है धीर वह है पार्वतीको मारान प्रतान करान सकारका मीतर स्विपा हुमा है। तपस्यान नरोत्र सामन भीतर स्विपा हुमा है। तपस्यान नरोत्र सामन करते स्वान प्रवान के प्रतान के प्रतान करान स्वान करान हिष्क स्वान स्वान है। स्वप्तान मिलाको भीति वे स्वन सामित्र हो हो से स्वन सामन करते हैं। वे कि सामन स्वान स्वान हमा हमा तम्य स्वन वान करते हैं। वे किसीकी प्रयुत्ता स्वन करते हमा अही तपस्याका प्राव है—

शमप्रधानेषु तथेथनेषु गूढं हि दाहात्मकमस्ति तेज: । स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्तास्तदन्यतेजोऽभिभवाद्वमन्ति ।। —शाकुन्तल, २।७

भाजकलकी समर-ज्वालामे दग्ध होनेवाले संसारके लिये कालिदासका सन्देश विशेष रूपसे उपादेय है। विश्व-मानवीको चाहिए कि यह सुन्दर सन्देश सुनकर श्रपने जीवनमें उसका बर्ताव करें । इस सन्देशको हम तीन तकारादि शब्दोमें प्रकट कर सकते हैं-स्याग, तपस्या तथा तपीवन । विष्वकी शान्ति मंग करनवाली वस्तुका नाम स्वार्थपरायगुता है । समस्त जातियाँ श्रपने बहुप्पनका स्वप्न देखती हुई अपने क्षुद्र स्वार्थकी सिद्धिमें निरत दिखाई पहती हैं। भयानक संघर्षका यही निदान है। इसका निवारण त्याग भीर लपस्याकी साधनाके बिना कथमपि सम्पन्न नही हो सकता। पाध्यास्य जनत्ने नगरको विशेष महत्त्व दिया भीर उसका भनुकरण करके पूर्वी जनत् भी नागरिक सम्यताकी उपाश्वनामें दत्तवित्त हो चला। परन्तु कालिदासकी सम्मतिमें तपोवनकी गोदमे पत्नी हुई सम्यता मानवका सक्का मंगल कर सकती है। जिसने हमारे देशको भारतवर्ष जैसा मञ्जूल नाम प्रदान किया उस दौष्यन्ति भरतका जन्म मारीचके झाश्रममें हुगा। गोचारसाका फल रथूके जन्मके रूपमें प्रकट हुमा । दिलीपने मपनी शाजधानीका परिस्थान करके वसिष्ठके माश्रममें निवास किया तथा गुरुकी गायकी विविवत् परिचर्याकी । ससीका फल हुमा इन्द्र-जैसे वजाबारीके मानमदेन वीरका उदय । तपीवनमें भलौकिक शान्ति तथा शक्तिका साम्राज्य खाया रहता है । प्रकृति निखिल विषमता दूर कर समताके भाग्यासमें निरत रहती है। हिल पशुभी नैसर्गिक शान्तिके कारसा अपनी प्रकृति भूतकर परस्पर मैत्री-भावसे निवास करते हैं। कालिदासकी दृष्टिमें प्रपंचके पचढ़ेमें पचने-मरनेवाला जीव दयाका पात्र है। सुखमें भासक्त जीवको तापस उसी हिष्टिसे देखता है जिससे तैल-मर्दन करनेवाले व्यक्तिको स्नान किया हुआ व्यक्ति, अशुचिको शुचि, सुप्त व्यक्तिको प्रबुद्ध, बद्ध पुरुषको स्वध्यन्द गतिवासा पुरुष--

श्रम्यक्तमिव स्मातः श्रुविरशुचिमिव प्रवृद्ध इव सुप्तम् । व्यक्तमिव स्वैरमसिजंनमिह सुखसिङ्गनमवैमि ।।

--शाकृत्तल, ५।११।

बदतक यह संसार त्याग धौर तपस्याका प्राध्य लेकर तपोवनकी धौर न मुनेगा, तवतक े इसकी प्रदास्ति कभी न बुकेगी, पारस्परिक कलह कभी न समाप्त होगा तथा वैमनस्यका नाख े कभी न होगा।

कालिदासका सन्देश उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाके झन्तिम क्लोकमे एक ही पद्यके रूपमे प्रकट किया जा सकता है—

प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थियः

सरस्वती श्रृतिमहती महीयतामू। ममापि च क्षपयतु नीलकोहितः पनमैंवं परिगतशक्तिरात्मभः॥

— शाकृत्तल, ७ । ३५ ।

राजा प्रजाके हित-साधनमें लगे, सारत्रके प्रज्ययनसे महत्त्वशाली विद्वानीकी वाएं। सर्वत्र पूजित हो, सर्वित-सम्पन्न समावात् अक्टूर समयं जीवोंका पुजरंन्न दूर करतें । हसते सुन्दर समयं जीवोंका पुजरंन्न दूर करतें । हसते सुन्दर समये जीवें क्या हो चकता है ? राजाका प्रथान कार्य प्रजाक समुग्रज्जन है। प्रराजक राज्यके दुर्गणों है हम स्वी मार्ग विरिचत है। राजाके बिना समाज जिल्ला हो आयाग, परन्तु राजाका प्रधान कर्तव्य होना चाहिए समाजकी रक्षा। राष्ट्रको उन्नति तथा सम्युत्यके मार्गपर ले जानेवाने उसके विद्वज्जन ही होते हैं। पतः उनकी सरस्वतीका पूजन तथा समावर हमारा पवित्र कार्य है। राजा लात जनका सत्तिक है तथा विद्यज्जन बाह्यतेजके प्रतिनिधि हैं। हन दोनोके परस्पर सहयोगसे ही देशका स्वचना स्वस्थाए हो चकता है। बहुतेज तथा लात्रज्जक सहयोग पवन तथा प्रानिके समागमके समान नितान उपादेव तथा समय है—

स बभूव दुरासदः परैर्गुरुणायवंविदा कृतक्रियः। पवनाग्निसमागमो ह्ययं सहितं बह्य यदस्त्रतेजसा।।

---रभूवंश, ६।४

समानकी मुख्यबस्था होनेपर व्यक्ति प्रापनी प्राध्यात्मिक उन्मति कर सकता है। इस प्रकार समान वाध व्यक्तिका परस्पर प्रमुद्धर भारतीय वेन्क्राविका प्रस्त सब्दर है। सक्षाद् विक्रमकी समाने रूप सहाविक विश्वस्थित यह त्यां और तप्त्याका सन्देश जाती-त्वापर प्रकार प्राधिक हृदयकी सब्दा तथा सहाविक्राविक्रमा कार्य, गृही प्रस्तवे ह्यारी अगवावृक्षे प्राप्ता है।

## कालिदास और प्रकृति

[ व्याकरणाचार्य, साहित्यसास्त्री पंडित करुणापति त्रिपाठी, एम० ए० बी० टी०,( हिन्दी-संस्कृत) प्राप्यापक काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय ]

विश्वके विशाल साहित्यमं शेक्सापयरको लोग धन्तर्अगत्का सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार मानते वले धाते हैं धौर कालिदासको बाह्य वगन्का । बाह्य वगन्के विश्वयामें, प्राकृतिक वर्णनमे कालिदासने वो मनोरम काव्य-रचना को है, वह साहित्य-वगन्में ध्रांडितीय हैं । इनके प्रकृति-वर्णनमें इतनी सर्वीवता है, इंतनी रमणीयता है तथा इतनी भव्यता और स्वाभाविकता है कि पाठकों धौर आताधोंके मन वरबस ही इतमें रम जाते हैं । इनके प्रकृति-प्रेमका धनुमान मेषदृतके इस एक ही क्लोकसे लगाया जा सकता है---

> हस्ते सीताकमसमनके बासकुन्दानुविद्ध गीता लोधप्रसवरज्वसा पाण्डुतामानने श्रीः शे चूडापारो नवकुरवक चारु कर्सो शिरीष सीमन्ते च स्वदुग्रमम्ब यत्र नीप बधूनाम् ॥

--- उत्तरमेष, २।

इस स्वांकमें जो वस्तां है वह शकुन्तवा-जंबी किसी तायेवनवासिनी स्वीक्षा वस्तां नहीं है व स्व मनपति कुंबेत हो उस प्रावणपुरीकी यांतिस्त्रियोका वस्तां है जहाँ महास्य प्रावि नवो निष्ठी स्व स्व निवास करती है, जहांकी प्रांम मिर्स की बनते है, वहां गणनजुम्बी आसाद कहे हैं, जहाँ सित-मिर्सिक हर्म्यस्थल हैं, कनकम्य सिकता है, प्रमर-प्रांचित यवकन्यार्ग जहाँ दिनरात निर्मुख है, वहाँकि तालाबोकी सीडियो मरकत प्रांदि मिर्मुख का करते हैं, व्यन्तकानी वैद्वास परिक नाल है, वहाँकि तालाबोकी सीडियो मरकत प्रांदि मिर्मुख का बन्दी है, होने नमलानी वैद्वास परिक नाल है, वहाँकि तालाबोकी सीडियो मरकत प्रांदि मार्मिय वहाँचित वा वेददानी सम्पत्तियाँ विकास दिन है और फिर कल्युकांस समस्त सम्पत्ति और समस्त विश्वति भी सुप्राप्य है। इतना सब होनेपर भी बहाँकी प्रमर-प्रांपित प्रकुनाफोंके ग्रुक्तारको सामप्रियो प्रकृतिकी विश्वतियाँ है न कि जड़ मिर्मु-शिवाफोंके दुसकें। यह वर्गन स्वित वस्ता है कि प्रकृतिके पुत्रान्य है। वह नावक स्वन्ति प्रत्तस्तन-इंग्लिको इन प्रकृतिक प्रदासियों में मुप्तमा लक्षित होती है वह मुप्तमा राजमुक्ता-कवित कावनके प्राप्नवर्शोमें नहीं दिवाई पढ़ती।

हस महाकविकी शकुन्तला भी मानो-साक्षात् प्रकृतिकी कन्या है। तपोवनके पावन वातावररामें पत्नी हुई शकुन्तला जिस समय धाथम-तरुघोंको सीचती हुई हमारे सम्मुख भाती है, उस समय धाक्षम-पुशोंके प्रति शकुन्तलाका स्नेह-ऐसा जान पश्चा है मानो वे उसके समे कुटुम्बी ही हों। धाथम-पुशोंकी इस मीति मनोयोग-पुबंक सेवा करनेवाली शकुन्तला, प्रत्येक वृक्षको धनुरसा-पुबंक सींचनेवाली शकुन्तला, तपोवनकी किन लताबोंने स्तवक कब प्रकट हुए, कब उनमें मखारियाँ दिखाई पड़ी, इन सब बालोका ध्यानपूर्वक निरोक्षण करनेवाली कष्य-सालिता शकुन्तलाका प्रदूत प्रकृतिन्मेन उस समय लिलत होता है जब स्वय महींप कष्य जानी हुई शकुन्तलाको निर्दिट करके हुखाँकी ब्रोर देखते हुए कहते हैं—

> पातु न प्रथमं व्यवस्यति जन युष्मास्वयीतेषु या नादने प्रियमण्डनाऽपि भवता स्नेहेन या पत्नवम् ॥ स्राधे न. कुमुमप्रसृतिसमये यस्याः भवत्युत्तव सेय याति शकुन्तना पतिशृह सर्वेरनुज्ञावताम्॥

---शाकुन्तल, ४।६

शकुन्तनाके इस चरम प्रकृति-प्रेमका प्रभाव यह होता है कि तपोवनके समस्त जड-वेतन उसके ऐसे श्रनन्य भनुरागी हो जाने है कि उसकी विदाईके समय वहांके वन-देवताओं और तरुतताओंने भ्रतीकिक वस्त्राभूषशादि तक उसके लिये उपहारमें प्रदान कर टाले।

ऐसा जान पड़ता है कि कविकुल-गुरूकी समस्त वृत्तियाँ प्रकृतिके सौदर्य-निरोक्षणमें, उनकी धारिम्मक धवस्यासे ही रम गई थी। उनका ख्युतहार जो उनका धारिम्मक काव्य माना जाता है—प्रकृतिकी मनोहर सुन्दरताधोंके हुक्म एवं सहुदय निरोक्षणका एक ज्वलन्त साक्षी है। यथिष ऋतुष्योका धान्यय लेकर प्रकृतिकी सहज विवोधताधोंका वर्णन ऋतुनहारमे उद्दीपन विभावके धनतांत हुखा है तथाणि उसका प्रथम श्लोक—

प्रचण्डसूर्यः. स्पृहग्गीयचन्द्रमा सदावगाहक्षतवारिसचय । दिनान्तरम्योऽम्युपशान्तमन्मयो निदाधकालोऽयमुपागत प्रिये ॥

ऋतुसहार, १।१

इस बातका पर्याप्त प्रमाण है कि सरस्वतीके लाडले पुत्र कालिदासके वर्णन, रूढियों और अलकार-शास्त्रीय परम्पराधीके कोरे निर्वाह मात्र नहीं, वरन् आत्मानुभूति-जन्य है। फिर—

काशैमंही शिशिरदीधितिना रजन्यो हसंजंलानि सन्ति कुपुदै सरामि । सप्तच्छदै: कुसुमभारनतैर्वनान्ताः शुक्रीकृतान्युपवनानि च मालतीभि ।।

---ऋतुसंहार, ३।२

यह शरत्का वर्णन कविकी व्यापक हीट भ्रौर उनके वास्तविक तथ्य-निरोक्षणका परिचायक है । वसन्तके वायुका वर्णन करते हुए कवि कहता है—

> श्राकम्पयनु कुसुमिता सहकारशाला. विस्तारयन् परभृतस्य वचासि दिश्रु । वार्युववाति हृदयानि हरन्नरासा नीहारपातविगमात् मुभगो वसन्ते ।।

—ऋतुसंहार, ६।२४ इस वर्गनमे यद्यपि बहुत ही साधारण बान कही गई है तथापि इससे यह सूचित होता है कि बैरे हुए प्रामके बागमे बैठकर मतवानी कोकिलकी क्रक सुनकर प्रपना तन-मन निखावर कर देनेवाले कविने ही यह जिला होगा। इसी भौति ऋतुसंह्याके प्रत्येक सर्गमें म्रारि और प्रन्तके ऋतु-वर्णन-विषयक पण डतने सरस, सुन्दर और साथ ही इतने भव्य है कि उन्हें पढते ही या सुनते ही हृदयमे उन ऋतुम्रोका चित्रसा थिव जाता है।

कुमार-सम्भव तो प्रकृति-नटीके ललित लास्यकी रमस्यीय रक्क्शाला है। प्रथम सर्गका हिमालय-वर्णन संस्कृत साहित्यमे क्या, समस्त विश्व-साहित्यमे एक देदीप्यमान रत्न है। कुछ उदाहरस्य सीजिए —

> यश्राप्तरो विश्वसमण्डनाना सम्पादियत्री शिक्षरैविश्वर्ति । वनामृत्र च्छेदिवशक्तरामामकालमन्धामिव चातुमत्ताम् ॥४॥ कपोनकण्ड् करिभिवितेत् विषट्विताना सन्तर्द्वमात्माम् । यत्र स्तरीरतत्या प्रवृत्ताः सामृति गयः प्रभीकरोति ॥६॥ भागीग्येनित्रमंदानी कार्याना बोडा मुहुः कम्पिन देवदारः । यत्राप्रनिवटमंगै किरानैगसेव्यते मिन्निशिक्षविद्वर्डः ॥१५॥

ोसा सुप्दर और स्वाभाविक पर साथ ही साथ सरस वर्णन तबतक सम्भव नही हो सकता जबनक कविका हृदय प्रकृतिकी मनारम लीलाग्नोको देखकर मृग्य न हो गया हो ।

ष्ठागे चनकर तृतीय गर्गम पुन वसन्तका बगाँन धौर प्रष्टम सर्गमे संन्ध्या तथा बर्ग्रीद्रशक्ता बर्ग्गन भी प्रस्थन मोहक है। महाकविकी अनेक विशेषनाधोमे यह भी एक विशेषता है कि जहाँ वे एक और प्रकृतिक स्वाभाविक शब्दिवन-निर्मागुमे अतीव प्रवीग्ध हैं वहीं वे दूसरी धौर प्रमानी नव-नवानेम्पेषमाितनों कन्यनामयी प्रतिभाके सहार प्रसानिक धौर दिव्य विभूतियोंका वर्णन भी बडी निपुणताके साथ करते है। जहाँ एक धौर हिमालयका प्रस्यतन स्वाभाविक वर्णन करतेमें उन्हें पूर्ण सफलता मिनी है, वहीं दूसरी धौर धौर प्रियम्पत्रीक वर्णन करतेमें उन्हें पूर्ण सफलता मिनी है, वहीं दूसरी धौर धौर प्रस्यामांकों, ध्रमकाके, सुमेनके धौर गन्धमादनादिके काल्यनिक वर्णन में भी उन्हें पूर्ण सफलता मिनी है। उनकी सुद्य निरोक्षण-सिक्तके उदाहरण सर्वेष विवय पर्ये है। पर्वतके समय अब नूर्यकी किरलों पडती है तब उनमे इन्द्रधनुष समकने लगता है, पर सम्याके समय पूर्वके लटक जानेपर उनमे इन्द्रधनुव नहीं दिलाई पडता। इसीका कि वर्णन कर रहा है—

सीकरव्यतिकरं मरीचिभिर्दृत्यस्यवनते विवस्वति । इन्द्रचापपरिवेषशून्यतां निर्भरास्तव पिनुर्वं जन्त्यमी ।।८।३१

किन्तु भरनोमें इन्द्रघतुष के न दिखाई पड़नेपर भी तालाबोंके जलमे लटकते दृए सूर्यकी अमतल कान्ति पड़नेसे ऐसा जान पड़ना है मानो उनके ऊपर सोनेका पुल बना हो—

> पश्य पश्चिमदिगन्तलिम्बना निर्मितं मितकये विवस्वता। लब्धया प्रतिमया सरोम्भसां तापनीयमिव सेतुबन्धनम् ॥५।३४

रूडिका प्रमुसरए। करनेवाले कविका ये उक्तियाँ नहीं हो सकती, वरन् ये उसकी उक्तियाँ हैं जो कि मुख्य हुट्टिसे प्रकृतिकी शोभा देखते हुए सब कुछ भूस जाता है।

इसी प्रकार रचुवंशमें भी तपोवनका वर्णन, प्रभात-वर्णन, वसन्त-वर्णन, समुद्र-वर्णन भादि भी भनुषम हैं— सेकान्ते मुनिकन्याभिस्तत्क्षराोज्भितवृक्षकम् । विश्वासाय विह्यानामालवालाम्बुपायिनाम् ॥

—रघुवश, १।४**१** 

वृत्ताच्छ्रसयं हरति पुष्पमनोकहाना समुश्यते सरसिवेरन्एगाद्युमिने । स्वाभाविक परमुरोगः विज्ञानिकास्य ॥ सौरस्यमीपसुरित्व ते मुक्साव्तस्य ॥ तास्रोदरेषु पतित तरुप्त्ववेषु निर्मोतहारमुक्तिका विश्वद हिमास्य । साभाति लक्ष्यरभागतायाधरोध्ये लीलाम्मिन सदशानिष्टित्व त्वदीयम ॥

---रधवश, ४।६६-७०

श्रमदयन् मधुगन्धसनाथया किसलयाधरसगतया मनः। कुसुमस भूतया नवमल्लिका स्मितरुचा तस्चारुविलासिनी।

-- रघ्वश, ६।४२

ससत्वमादाय नदीमुखाम्मः सम्मीलयन्तो विवृताननत्वात् । श्रमी शिरोभिस्तिमयः सरन्द्रौरूर्ध्वं वितन्वन्ति जलप्रवाहान् ।

—र धृवश, १३।१० तव। घरस्पिषु विद्वमेषु पर्यस्तमेतत्सहसोमिनेगात् । कथ्वीकरप्रोतमल कथविल्लेशादपक्रामित शखयपम् ।

---रघ्वश, १३।१३

इसी सर्गमे आये चलकर गगा-यम्नाके सगमका कितना संक्षिष्ठ वर्णन है। सम्भवतः गगा-यम्नाके सगमका ऐसा सम्ब्र चित्र सम्हत साहित्यमे उपनव्य नहीं है। सीमहबे सगमे कुशकी केनेक भवसप्य नदीका तथा मार्गके भन्यान्य हम्प्रोंका कितना मनोहर वर्णन है। इस प्रकार केनेक रचुवामे ही प्रकृतिके न जाने कितने लितन एवं मनोग्म इस्प्रोंके भ्रत्यन्त कलापूर्ण चित्रा-स्मक वर्णन भरे यहे हैं।

मेघदूत तो मानो प्रकृति रमणीके लालित्यपूर्ण मनोरम विलास-वेष्टाघोंका प्रागार ही है। पूर्व-मेघमें घारम्भसे लेकर घन्त तक कैंसा घनुषम प्रकृतिका वर्णन है। वर्षाके घारम्भका एक वर्णन लीजिए —

> मन्दं मन्दं नृदति पवनश्चानुकूली यथा त्वां वामश्चायं नदति मधुर चातकस्ते सगन्यः। गर्भाधानक्षरापरिचयान्त्रनमाबद्धमालाः सेविष्यन्ते नयनसुभय खे भवन्तं बलाकाः।।

---पूर्वमेघ, १०

ग्रीष्म ऋतुके बाद पहले-यहल वर्षाकी बूंदोके पड़नेपर गरमी भर तपे हुये परवरवाले विन्ध्यादि पहाड़ोंसे जो भाप निकलती है उसका वर्णन लीजिए:—

> काले काले भवति भवतौ यस्य संयोगमेत्य स्नेहध्यक्तिश्चिरविदृहजं मुखतो बाष्पमुष्णम् ॥ —पूर्वमेष, १२

इसी भौति बॉबियोके ऊपर मकडीके जालो और नीचे घासपर पड़ी हुई घोसकी बूँटोंपर बा वर्षांकी बूँटोंपर दिलाई पड़नेवाले डन्ट्रके घनुषके समान इन्ट्रचनुषकी छाया पड़नेसे सेवकी कान्ति कैसी हो उठती है—इसे देखिए—

> रत्नच्छायाव्यतिकर इब प्रेष्ठयमेतत्पुरस्तात् बन्मीकाचात्प्रभवति चरुःत्वण्डमात्वण्डनस्य । येन व्याम बणुरतितरां कान्तिपाषस्थते ते बहुऐव स्फुरितर्सीचना गोपवेषस्य विष्णोः ॥ —वर्षेमेषः १४

वर्षाके प्रारम्भमें जब जलकी बूंदोके गिरनेपर भूमिसे सोधी-सोधी गन्य उठती है उस समय सन्त्र कृषक वालाएँ कितने स्नेहसे ब्यासल ग्रम्बवाहोको देखनी हैं—-

> त्वय्यायनः कृषिफतमिति भ्रृतिनासानभिक्षैः प्रीतिन्तिपर्धेनैनपदवभूकोचनैः पीयमानः। सद्यः सीरोत्कपरापुर्गभे क्षेत्रमारुख्य मान किचित्पश्चाद्वय लदुपतिर्मृय एवोत्तरेस्।। —-पृवेमेषः, १६

रेवाका वर्णन लीजिए-

रेबा द्रध्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्गा। भक्तिच्छेदैरिव विरचिता भूतिमङ्गे गजस्य।। —-पुर्वभेष, २०

उन्हर-साबद विरुव्यके निचले भागमे बहती हुई रेवा सबे हुए हाथीके भक्त-सी जान पड़ती है। एक भ्रौर सुन्दर वर्णन लीजिए—

नीप दृष्ट्वा हरितकपिशं केशरैरधं रूप्तैराविर्भृतप्रथममुकुलाः कन्दलीश्वानुक च्छम् ।
जनवारण्येप्वधिकसुर्राभ गन्धमाद्याय चोट्याः
सारङ्गास्ते जललवमुवः सुवयिष्यन्ति मार्गम् ।।

---पूर्वमेष, २२।

इस प्रकार समस्त पूर्वभेष झरयन्त भव्य भौर रमिएीय प्राकृतिक इत्य-विकृति भरा पड़ा है। प्रकृतिके किसी एक अङ्गके नहीं वरन् समस्त सङ्गोंके वर्एनमें वे वड़े सिद्ध-हस्त हैं। मेचदुक्सें हम देखते हैं कि उनका प्रकृति-वर्णन एक घोर तो प्राकृतिक मुन्दरताधोंका शब्द-चित्राङ्कन है धौर हुसरी घोर बाह्य जगत्का अन्तर्जनत्के साथ सम्बन्ध दिखानेवाला है। उन प्राकृतिक हरभोंको देखकर केवल कविके, सक्के या धनुप्राण्डिल प्रेषके हृद्धत आव ही नहीं वर्षण है, वरत् प्राप्तपुर्धाने, पिषकों घोर विराहित हो तर्हे वरत् प्राप्तपुर्धाने, पिषकों घोर विराहित हो तर्हे वरत् वातकों, मृष्ट्रा, बर्जुलों तथा हवीकों भी उन वेप्टाधोका वर्णन है जिनमें उनकी धनदगनुभूतियोको छाया अन्तकती है। जन्तु-जगदकी मनोहर वेप्टाधोकों वित्रस्त तो कालिदास सिद्ध-हत्त है। दुष्पन्त वारण क्वाप हरित्यके पीछे त्या दौडा रहे है धौर वह गर्धन टेडी कर-करके पीछे निहारता घौर वौकड़ी मारता भाग रहा है, यक जानेके कारण उनकी मौन फूल रही है धौर मुंह खुन गया है, दस कारण साथी ववाई हुई हुया उसके मुक्ते गिर रही है धौर वौकड़ीके वेगसे वह उदता सा जान पड रहा है—

धीवाभक्काभिराम मुहुरनुष्पति स्थन्दने बढहीहः
परवाद्धेत प्रविष्टः शरपतनभयादभूमसा पूर्वकायम् ।
दर्भेरषावनीढेः श्रमतिवृतमुबभ्रशिक्षः कीर्त्यसम् ।
पस्योदयप्नुतत्वाद्वयति बहुतर स्नोकमुख्यौ प्रयाति ॥
——साकुन्तन, ११७

महाकवि जो कुछ लिखते ये वह उनकी वैयक्तिक अनुभूति और निरोक्षणका परिगाम होता या। शाकुनतक्के प्रथम अञ्चूभे तपीवनकी जिन परिपूत विशेषाताभोका कविने वर्णन किया है, वे मानो उनके अनेक बारके देशे हैं---

> नीवाराः शुक्रगभंकोटरमुखभ्रष्टाम्तक्ष्यग्रामधः प्रसित्तम्याः वर्षाविद्युदीफलभिदः मूल्यन्त एवोपनाः । विक्वामोपगमादभिन्तगतयः शब्दः सहन्ते गृगाः— स्तोयाधारपथास्य बन्कमशिन्तानिय्यदेखाङ्किताः ॥ ——शाकुन्तनः, १११४

हृत्याभोभिः प्रमृतिचपनैः शाबिनो धौतम्नाः

मिलो गगः किसलयरुवामान्यपूर्मोद्रमेन ।

एते वार्वागुपवनप्रविक्किनदर्भोहकुगयां

नष्टाशङ्का हरिग्हीशको मन्दमन्दं चरनित ॥

—-साकृतल, १११४

महाकविके वर्णानकी यह एक घनुषम विशेषता है कि यदि उसका वर्णान दिव्य पात्रों धीर धनोकिक स्थानयोंसे सम्बद्ध नहीं है तो उसमें स्वामाविकता धीर भौगोतिक सत्यता धवरय रहती है। भारविके समान हिमानयमें वे मौतीका वर्णान नहीं करते। किस देश, जिस काल धीर जिस परिस्थितिन उनकी प्रकृति विजित होती है वह उसी देशकालके पूर्णता धनुष्कर होती है। रहके दिग्गिनयका वर्णान करते हुए कहि, जिस मानंत्रे धीर जिस समय जिस देशमें ने चलता है, उस समय वहाँकी जो बातें उसके वर्णनमें धाती हैं, वे भौगोजिक विचारकी पूर्णता सालविक हैं। चाहे वे प्राच्य समुद्रके तटस्य स्यापल तालीवनका वर्णन करता है, वाहे बङ्गालके कमलका निर्देश करता है, वाहे महिन्द्रादिक नागवत्त्वी-दलो धीर नारिकेलासवका वित्र सीचता है, वाहे मारीच-वनमें परिफान्त हारीववाले मनवादिकी उपस्यकाली कथा मुनाता है। वाहे पाण्ड्य देशको ताम्मपर्याक्षेत्र वाना वताता है वाहे कि क्षेत्र के गुरुत नदीके पुलिनस्य केतकीले पुण्य-पाण्डे गोणांकी गाथा गाता है, वाहे वास्पीरके स्कृत-केसरको कहानी कहता है, वाहे हिस्मालयके भोजपत्रोका मर्पर, मृगोकी कस्त्री, सरल धीर देवदाकत तह धीर गंगाके शीकरसे मिश्रित धीतल धीतलके गीत गाता है धयवा लीहित्य नदी पार करनेपर कामरूषके प्रशुठ हुशोकी सम्पत्तिका वर्णन करता है, सब हुछ भोगोनिक धीर प्राकृतिक वास्तविकता धीर याथालस्यसे पिन्पूर्ण है। रखुदिग्विजयके धीर्तरिक्त इन्दुगती-स्वयवर धीर मेचद्रतमे मधके मानं-वर्णन धादिमें भी ऐसे धनेक उदाहरण भरे पढ़े है, जहाँ देशिक विशेषताधीके प्राकृतिक वर्णने करता में स्वकृति संप्राने करता स्वार भीर

भोगोलिक तथ्य--वर्गानके प्रतिरिक्त महाकवि कालिदासके प्रकृति-वर्णानकी दूसरी विवेषता यह है कि प्रत्नुतकी अमृतं विशेषताओं और मुगमा-सम्बन्धी विलक्षणनाओंके साकार साक्षात्कारके वियं वह प्रकृतिके प्रप्रमृत् प्रसङ्गोकी निर्वाध सहायता लेता है। शकुरतलाकी प्रकृतिम सुषमाकी ललित कल्पनाको मूर्तक्षमे चित्रित करनेके वियं वह कहता है.-

सर्गसिजमनुविद्ध धैवलेनापि रम्य मलिनमपि हिमाशोर्लंश्म लक्ष्मी तनोति । इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराखां मण्डन नाकृतीनाम् ।।

—- शाकुन्तला १।१६

हममे गृतु-त्याकी सहस्र क्यसम्पत्तिका मूर्त प्रत्यक्षीकरण करानेके लिये सेवारसे घिरे हुए कमल भीर सकतङ्क कलाधरकी सहायता ली गई है। इसी भीति शक्रु-तलाके स्रप्तृतपुर्व मौवनकी भ्राभ्यक्तिके लिये, उसके भ्रष्टूते गौवनकी मगोहरताके प्रतिपादनके लिये, कवि भ्रमस्तृतकी सहायता लेकर कह उठता है —

> धनाधातं पुष्प किसलयमन् करहहै-रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम् । ध्रक्षण्डं पुष्पाना फलिमव च तद्रपमन्धं न जाने भौकारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः ।।

—शकुन्तला २।१०

अनाझात पुष्पादिका बर्णन हमारे सन्युल उसकी घमुक रूपसम्पत्तिका बड़ा भव्य और प्रभाव-शाली चित्र उपस्थित कर देता है। इस चित्रकी सहायतासे श्रमूर्ण भावनाके मूर्त साक्षात्करराओं अस्यन्त तीवता या जाती है, हृदयपर उसकी बड़ी मचूर और प्रमिट खाप पड जाती है।

रसर्गा-सौन्दर्यको देखकर प्रनेक तरुगोके मन प्राकृष्ट होते रहते हैं, पर इतना कह देना कि प्रमुक सुन्दरीको देखकर प्रमुक युवकका मन मुख्य हो गया, पर्याप्त नहीं होता। केवल इतनेमें न तो कोई साहित्यिक रमणीयता जान पहती है और न इसका कोई प्रभाव ही पदता है। सतः, उर्वक्षीका स्वरोंय सौन्दयं देखकर पुरुरवाका हृदय जब मुख हो गया तब उसीका प्रभावकाली वर्णन करते हुए कवि कहता है—

> एषा मनो मे प्रसमं शरीरात् पितुः पद मध्यममुत्पतन्ती । सुराङ्गना कर्षति खण्डिताग्रात्सूत्रं मृह्गालादिव राजहसी ।।

—विक्रमोर्वशीयम् १।२०

[जैसे मृत्यालके दो सण्ड करके एक खण्डसे दूतरे दुकड़ेके दूर किए जानेपर भी उसमेंसे निकलता हुमा सूत्र दोनोंका सम्बन्ध बनाए रखना है, उसी भौति उसंग्रीके चले जानेपर भी मेहाराजकी माले भीर ससस्य सन्तर्भ तियां उसी भौत लगी हैं। इसी प्रकार विरहित्यी यदिग्यीकी मिलन मूर्तिका चित्रास्मक साक्षाकरण करानेके हेतु कविने उसी शिद्यारमिदा पियानीके तुन्य कहा है। मागे उसीका वर्षान करते हुए कविकृत-कमतन्दिवाकर कहते हैं—

तून तत्याः प्रबलशीदतोश्कूननेत्र प्रियाया निःश्वासानामशिशिरतया भिन्नवर्णाधरोष्ठम् । इस्तन्यस्त मुखमसकलव्यक्ति लम्बालकत्वा— दिन्दोवैन्य त्वदनुसरण्विनण्डकान्तेविभति ॥

मेघदत (उत्तरमेघ)---२४

यहाँ भी ध्रप्रस्तुत चन्द्र यह सूचित करता है कि सहज-सुन्दर यक्षिशोका मुख वियोगके बादलोसे कान्तिहोन हो गया है। इस रीतिसे महाकविके काव्योमे ध्रप्रस्तुत रूपमें भी प्रकृतिका ध्रस्यन्त प्रभावशील धौर चित्रात्मक हस्योत्यापक वर्शन पग-पगपर भरा पड़ा है।

यद्यपि कालिवासके प्रकृति-वर्णनमें भनेक विशेषताएँ हैं तथापि उन सबका वर्णन यहाँ सम्भव नहीं है, भारा यहाँ केवल एक भौर विशेषताकें सम्बन्धमें कुछ निवेदन कर देना है।

कविकी द्दिष्टमें मानवके चारो ब्रोर फैली हुई विज्ञान प्रकृति, धर्नागतती तारोसे जगमगाता हुमा धर्मनत धर्मसर, धराध समुद्र, विज्ञान वन, जता, वृद्धा, पल्लव, प्रसून, फलारि, नदी, पशुपती तथा धर्म्य धर्मनर प्रकृतिक पदार्थ केवल जड या बुद्धि धौर भावनांते होने साधारण सन्तुएं नही हैं, वरनू उसकी प्रावृक्ष करणना-सबुधों के सम्मुख वे सभी नेतन जान परते हैं, वे सभी भावनाशील हैं धौर मानव चम्चवे प्रति खनके हुदयमे सहानुभूति है, मानवधीता वे धौर प्रवृद्ध के प्रवृद्ध कार्यक होते हैं धौर मानव-मुलसे सुखी। इसके भव्य धौर विजय उदाहरण एक नहीं, महाकविक काव्यमे धर्मक हैं। विक्रमोर्वशीयके बतुर्थ सक्कृत वर्षों के वियोगमें विलाग करते हुए पुरस्वाको देखकर मानो समस्त प्रकृति सहस्तुप्रतिके धाकुल हो उठती है, धौर पुरस्वाने प्रति समानुभूतिपूर्ण धौर स्वयं देखकर ही पुरस्वाके द्वार्थ एक करती है। सम्भूष्ण प्रकृति स्वार्डभूतिस्र्य धौर सम्बन्ध प्रकृति हो प्रदेशको हार कि स्वर्ध प्रकृति स्वयं विकार ही प्रदेशको हार कि स्वर्ध प्रकृति हो प्रति समानुभूतिपूर्ण धौर स्वयं देखकर ही पुरस्वाके द्वार कि सभित्र हो स्वर्ध प्रकृति स्वर्ध प्रकृति हो प्रति समानुभूतिपूर्ण धौर

इसी मौति शकुन्तला भी मानो प्रकृति-सुन्दरीकी, नैसर्गिक शोभामयी बनदेवीकी हुजारी पुत्री है। तपोबनके मृगो तथा ध्रन्य पशु-पश्चियोंके प्रति उसका हृदय बाज्यव-स्नेहसे धाप्युत है। नैसर्गिक बन्य-सुषमासे उसके कलेवरके धर्मु-सर्ग्य निर्मित ध्रीर परिपालित हैं। कण्वके कवनाउसार भनुसार जो शकुन्तला तहलतादिको बिना सीचे जल पीना भी उचित नही समभती थी उस शकुन्तलाको बिवार्टके समय समस्त तपोवन विष्हाकुल हो उठता है, तो क्या भाक्यमं । उक्तलिग्रटकभकतना मिम्रा परिवासत्ताक्षणा मीरा।

उन्गलिग्नदक्शकवला मिश्रा परिवक्तराव्यणा मोरा। श्रोसरिश्नपण्डुपता मुझन्ति श्रस्सू विश्न लदाझो।। शकन्तला—४।१२

धर्मिपना कथ्य धौर धन्य तपोवनवासियोकी विरह-व्याकुतता तो ठीक ही है, पर जड धौर प्रूक प्रकृतिकी तोककातन्ता तथा व्यथा-व्याकुतता उसी कविके धन्त-करएके साथ स्पन्तित हो सकती है जिसके हृदयकी वीराकि तार प्रकृतिके व्यापारोसे बज उठा करते हैं।

महाकविके होरा जड प्रकृतिका चेतनीकरण मंबदूतमे आदिसं प्रभ्ततक प्रतिबिध्वित दिखाई पहला है। यक्ष जड मेघको प्रपना दूत बनाकर प्रपनी प्रियतमाकै पास भेजता है। नेभकी सेवा मार्गमे बनाका (बक-पितः) करेगी, किसलयका पायेय विष्णु हुए राजहस मार्गमे उसका साथ देगे, जानके समस 'प्रमितिः भी आंसू बहायगा, सार्गमे सुन्दर रेवा नहीं मिलेगी, सदूर स्वायत करेगे, विदिशामे पट्टैबनेपर कासूकेच्छा पूर्ण होगी और वेत्रवतीके चञ्चल-सरङ्ग-भूकुदियोंबाले मखका वह सम्बन करेगा तथा प्रकृति चेतन मानवके समान आवरणा करेगी।

जहाँ एक घोर कि मनुष्यके बाह्य शारीरिक मुन्दरताकी प्रभावशील घौर तीव धनुप्रतिके लिये प्रकृतिके मनोरम घौर लिलत उपादानोकी सहायता लेता है, वही दूसरी घोर वह प्राकृतिक रमणीयताकी प्रभावशीलता तथा तीव्रता बढानेके लिये प्रकृतिमें भी मानव-सौन्दर्यका घ्रारोप करके घप्रस्तुत रूपसे मानवीय सुन्दरता तथा भावाभिष्यक्तिकी सहायता लेता है.—

वीचिक्षोभस्तनितविहगश्रेखिकाञ्चीगुरायाः

संसर्पन्त्याः स्वलितसुभग दशितावर्तनाभेः । निविन्थ्यायाः पृथि भव रसाम्यन्तरः सन्निपत्य

स्त्रीसामाद्यं प्रसायवचन विश्वमो हि प्रियेषु ॥

मेबदूत (पूर्वमेघ)---३०

महाकविके सन्मुख सुरत-ग्लानिको दूर करनेवाला शिप्रानिल मानो प्रार्थना-चाटुकार प्रियतम है। इसी प्रकार गम्भीरा नदीका 'चटुलशफरोइतन' ही उसके कटाक्ष है। धतः, मेचुने यक्ष कहता है:—

> तस्या किविस्करभुतमिय प्राप्तवानीरसास्त्र हृत्या नीलं सलिजवसन मुक्तरोधोनितम्बम् । प्रस्थानं ते कथमपि सले लम्बमानस्य भावि ज्ञातास्वादो विवृतजवमां को विहातुं समर्थः ॥ मेषद्रत (पूर्वमेष)—४५

इस स्लोकते हमें बात होता है कि जिस भीति एक विलास-प्रिय कामकला-निपुत्य नामकक हुद्यमें विद्वत्ववाना रमण्योको देवकर उसके प्रति भाकर्यण होता है, उसी भीति वर्षाकालीन गम्भीराकी उपयुक्त सहब छटा देवकर कविका जी वही रम जाता है भीर वह सब कुछ भूककर उसे निहारनेमें मस्त्र हो उटता है। कविकुल-पुर कालिदासके सभी काव्योमें भीर विशेषतः मेषदूतमें इस मीतिके वर्णन भरे पड़े हैं। मतः, चाहे प्रस्तुत रूपमें हो अथवा अप्रस्तुत रूपमें, कविका प्रकृति-निरीक्षण भीर उसका वर्णन समुपम है। पर बहुतक उसका प्रकृति-प्रेम समाप्त नहीं हो जाता। हमारे चारों भीर को विश्वाल प्रकृति धपने धनन्त सौन्यके ने नेयमे प्रज्ञात रहस्यका आवरण, डाले दिलाई पडती है, उसकी यपार महिमाके सम्मुख अद्धा और भक्तिने मस्तक मुकाता हुमा महाकवि अभिज्ञान साकुन्तवके सारम्भमें कह उठता है—

या सुष्टि. सञ्दुराचा वहति विधिद्वत या हविर्या च होत्री,

ये ढे काल विश्वसः श्रृतिविधयमुणा या स्थिताच्याच्य विश्वम् ।

यामाद्व: सर्वेश्रीजस्तितित यथा प्राण्य नारावनः:

प्रथमाधिः अपनस्तर्गनियत्व वस्ताभिरस्टामिरीयः ।।

प्रभिः शकुनतल--१।१ प्रयात् परमेश्वर भी कही मन्यत्र नही है। ससारमे, प्रकृतिमे दिलाई पडनेवाली महिमामयी प्रपटिवस्तियों ही भगवान प्रपटमतिकी माठ प्रत्यक्ष मृतियों हैं।

इसीलिये कवि कमारसम्भवमे भी कहता है —

द्रवः संघातकठिन. स्थूल. सूक्ष्मो लघुर्गुरः। व्यक्तो व्यक्तेतरश्चासि प्राकाम्य ते विभूतिषु।।

कुमारसम्भव---२।११

वही परमेश्वर पृथिवी ग्रादि प्रकृतिके रूपोंमें इस समस्त चराचर विश्वको धारए। किए इस हैं.—

> कलितान्योन्यसार्मध्यै. पृथिव्यादिभिरात्मिभ.। येनेद ध्रियते विश्व धुर्येर्यानमिवाध्वनि॥

> > कुमारसभव ६।७६

यस्तु, ईश्वरकी परम सुखमयी प्राइतिक विभूतियोके प्रनन्य उपासक महाकवि कालिदासकी कवितामें प्रकृतिका महत्वपूर्ण तथा परमरमशीय चित्रशा तिनकभी प्राश्चयंकारक नहीं कहा जा सकता।

### निसर्ग-कन्या शकुन्तला

[डॉ॰ एम॰ के॰ बेल्वेलकर, भ्रोरिएण्टल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, पूना।] श्रॅगरेज कवि वर्ड सवयंने किसी ल्युसीका वर्णन करते हुए लिखा है—

वह सबस्य निकासी व्यास करता हुए ''एी डैयमें शी ब्यू इन सन ऐण्ड शीवर, देवे नेचर सेड् ''ए लब्तिकार फ्लोकर प्रोन प्रयं बाज नेवर सोन, दिस बाइट्ड घाइ टुमाइसैक्फ दिल टेक, शी टील बी माइन, ऐण्ड घाइ दिल मेक, ए लेटी ग्रीफ माइ घोन, माइनैक्फ दिल टुमाइ श्रामिक्स बी बोध ली ऐण्ड इम्पत्स; एण्ड बिद मी दि गर्ल इन रोक ऐण्ड प्लेन, इन प्रचेरिण्ड हीवन, इन लोड ऐण्ड बीवर रोन फील एन घोवर-सीइंग पौकर दु क्डिंडल घोर रेंट्नैं"

्तित वर्ष तक वह धूप धौर वर्षामे पत्नी। तब निसमंत्रे कहा—इससे धिक सुन्दर फूल इस पृथ्वीपर कभी उपाया ही नहीं गया। इस कन्याको मैं स्वयं ले लूँगा। यह मेरी रहेगी धौर इसे मैं ध्रपती प्रेयसी बनाऊँगा।

"मैं ही घपनी इस प्रेयसीका नियम धौर प्राव बहुँगा; धौर मेरे ही साथ यह कत्या चहुनों धौर मैदानोंमे, मत्यं धौर स्वर्गमे, बनपथी धौर कुठजोंमे मनको उकसानेवाली या संयम करनेवाली दिव्य शक्तिका प्रनाभव करेगी।"]

्रिंटर्न एवोसे कुछ मोल ऊपर'रची हुई अपनी दूसरी कवितामें वही कवि कहता है कि मैं किस प्रकार—

> "इन नेचर ऐण्ड दि लेखेज खीफ़ सैन्स, दि ऐङ्कर सीफ माइ प्योरेस्ट बौट्स, दि नर्स, दि गाइड, दि गाडियन झीफ माइ हार्ट, ऐण्ड सील सीफ़ सील माइ मीरल बीइंग,"—

["निसमं घोर भावको भावामें, घपने सबसे पावक तिवारोंको बाग रवनेवाली, घपनी पानी, घपनी पद-प्रदाशक, हुदयपर शासन करनेवाली और अपने समस्त नैतिक प्रास्तित्वके प्राप्ता....."] को पहचाननेमें समये हुआ। और प्रपनी 'सैर' (दि एक्सकर्षन) वीर्षेक कवितामें उपने नानव घोर प्रकृतिके बीच स्थापित हो सकनेवाले सम्बन्धके कई क्यों बीर स्वस्वार्थोंका बर्णुन किया है। प्रालोचक-गए। इस बातपर सहमत हैं कि वो कुछ वह सबर्थने इनमें तथा प्रत्य रचनाधीमें वर्णुन किया है वे उस भाव-सक्रान्ति-विश्रमके उदाहरए। मात्र नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य प्रपत्ती निवी प्रनुप्रतियो, उद्गारो धीर भावोको प्रचेतन पदार्थीमें धारोपित करना है। मनुष्यको प्रकृतिसे वो विचार धीर प्ररेशाएं मिनती है उसे प्रदान करनेको शक्ति सचम्च प्रकृतिमे है, क्योंकि मनुष्य धीर प्रकृतिक बीच वही धारमा वनता व्याप्त है जिससे दोनोंम परस्पर फानतिक सम्बन्ध उतनी ही शीक्तालों भीर खावश्वक रूपने मनव है जैसा कि परस्पर श्रेम करनेबाले दो मित्रोमें होता है, धीर ऐसे सम्बनके लिये बदा व्यक्त आपानी धावश्वकता हुआ भी नहीं करती।

यह समभ्य जाता है कि उपर्युक्त प्रकृतिबाद वह सबयंका ही बलाया हुया है धीर वह उसमें पूर्णत विद्वास भी करता था। इसका द निक धाधार हमारे बेदावसे उन रूपमें बहुत कुछ मिलता- जुलता है जहीं यह माना जाता है ि एक ही धारमा मनुष्य, पणु, वनस्पति धीर समस्त पृष्टिमें ब्यास है। यह भी निष्ठय है कि यही कालियामका भी धपना मन था। कित् यदि इसके लिये काल्य-प्रमाणको धावस्यकता हो तो उवंशीका यह कवन सबसे प्रधिक प्रमाणिक होगा जो उसने लाता होनेका याप पापकर धीर किर प्रमाण करके धपनी लनाकी धवस्याके धानु- भवका लेखा हमारे निये प्रपोल त्व छोटा है—

भ्रवभन्तरकरणाए मए पश्चमवीकदवृत्तन्तो क्लु महाराम्रो । (मैने भ्रपनी भीतरी टन्द्रियोसे महारामकी सब बाते जान नी थी ।)

---विक्रमोर्वशीयम्, ग्राह्म ४, ब्लोक ७१ के पश्चात्

वास्तवमे हिन्दुधोके पुनर्जन्म धौर ध्रास्मोत्क्रमसाकी भावनाके ध्राधारपर यह तथ्य ऐसे ध्रवसरका सामान्य प्रमुख माना जा सकता है कि प्रकृतिक पदार्थ भी ठीक मनुष्पिक सामान ही प्रमुख क स्तृत है और प्रपने विचारोका ध्राधान-प्रदान कर सकते हैं। इसका सटीक उदाहरण कानिदासके धर्माजात्राकुनतनको नायिका उस सकता के कि प्रमुख कर सकते हैं। इसका सटीक उदाहरण कानिदासके धर्माजात्राकुनतनको नायिका उस सकता के प्राचन कर सकते हैं। इसका सटीक उदाहरण कानिदासके धर्माजात्राकुनतनको नायिका उस सक्ता का प्राचन करते हैं। विचार जिसे किया है जो नीचेरो उत्पन्तक प्रकृतिकी सश्ची कर्म्या थी धौर जिसे किया के वाक्यों से हिस स्वाचित करते भी जाकर एक दिया है आप उसे भी करती है, सार्य भी करती है और ठीक उसी प्रकार धावरण करती है जैसे उस वानावरएसे उत्पन्त करती वस्ति वस्ता की जा सकती है धौर होते हमारे निम्नाज्ञिक प्रमृत्यानका वाण्यिक कीतृत्व निहत है।

गकुन्तनाका जन्म स्वर्गीय प्रम्मरा भेनकाके गभंभे धौर उन विस्वामित्र ऋषिसे हुधा जिनके समङ्कर तपसे स्वर्गके स्वामी इन्द्र इतने डर गए कि उन्होंने ऋषिको नुधाने धौर उनकी तपस्या मग करनेके नियं भेनकाको नीचे भर्यलोकमें भेजा। कन्यांके उत्पन्न होते ही माता उसे बनमें खोडकर स्वर्ग लोट जाती है। इस प्रकार धरीसत छोटी हुई बालिकाकी देखभाल वनके पक्षी करते हैं धौर उसका नात करते के जबते । वे उसका नात शक्तत्वला (पक्षियों हारा पोषिन) रख देते हैं धौर उसे धपनी पालिता कन्या बना सेते हैं।

कण्यने प्रपती पालिता कन्याके लिये वाल-मलियों के रूपमे प्रानमूया और प्रियंवदा नामकी दो सिवयाँ भी देदी जिनके नाम ही मुविहित रूपसे उनके भिन्न स्वभावोंकी सूचना देते हैं। इतना ही नहीं वरन् उसके लिये कण्वने माघवी, प्रतिमुक्तक प्रीर सबसे प्रिषिक शकुन्तलाकी बहुनन नवमानिका भी दे दी थी जिसका उसने प्रेमसे बन-ज्योतना नाम रख दिया था, प्रौर कुल, नेसर, महत्तार प्रौर दूनरे ननेह धीर सावधानीसे रोपे प्रौर पाने हुए हुआ दिए से, प्रौर हिरिण, मृग, भीर, हम, कोयन, चक्रवाक प्रादि पशु-प्रशी भी दे दिए ये भीर वनके देवी-देवता तो उसके साथी ये ही। इन सभी प्राथम-निवासियोंको तत्परतासे पालना, पानी देना, पोषण, करना, इन सबके मुख्का ध्यान रमना और तमय-मनयपर प्रमाद हुए प्रतिविधाका स्वागत-सकार करना, ये यह निर्धाल कथान रमना और तमय-समयपर प्रमाद हुए प्रतिविधाका स्वागत-सकार करना, ये यह निर्धाल कथाने कथाने जाकुन्तालाको मौप दिए ये भीर उसे योदे ही दिनोंसे ये काम च्याने भी मानने नाग था। देविया-

ग् केवल तादिगिन्नोन्नो । श्रत्यि ममावि मोदरमिगोहो एदेसु ।

(मैं केवल पिनाजीकी ही धाजासे इन्हें नहीं सीचती हूँ। मैं स्वयं भी इनको समें भाई बहन जैसा प्यार करती हूँ।)

या चरुर्थं श्रकमे कण्वका वह प्रसिद्ध श्लोक देखिए—

पान् न प्रथम व्यवस्थिति जनं युप्पास्वयितेषु या । नादने प्रिथमण्डनापि भवता स्नेहेन या पल्लवम् । प्राचे व कुमुमप्रवृत्तिमध्ये यस्या भवत्युत्सवः । सेय याति शकुन्तना पनिषृहं सर्वरुत्तावाम् ॥ —गाकत्तनम् ४।६

उनके ये पहु और वनस्पति-जगदके सभी साथी प्रपने निजी व्यक्तित्व और जीवनसे घनुप्राशित ही उठे और इनके व्यक्तित्व और जीवनसे घनुप्राशित ही उठे और इनके व्यक्तित्व और जीवनसे धनुस्रा और प्रियन्वरासे कुछ कम विशेषता नहीं थी। प्रत स्वाभाविक या कि उन्होंने शकुलताको प्रपने-धमनी परिस्थितियों के मुनार सेवा और अन प्रोशिक नियं में निक किया तो शकुलनाको केवल प्रतिदित लताओं में पानी दोना और उनका पोषए। ही नहीं करना पहला या वरन जब कभी उनमें उनने हुए योवनका लकाए दिलाई देता था तब उन्हें उपयुक्त दृशोंकि सहारे बढ़ाना भी पहला था प्रषया यदि शकुलताको समान ही वडोंकी प्रतीक्षा दिना किए वे स्थानवर या धारमिनएंयने धमना सम्बन्ध कर लेती थी तो भी कमसे कम उनके सोभाग्यप उत्सव ती धबदय ही मनाना पड़ता था। इसी प्रकार इन्हें मृगकुतिनोंको जनके सामान देते हमें उनके सामान विशेषत जनके सामान विशेषत आवश्य होती थी विशेषत तब, जब पहुके-पहुल या सबतो समय उनके मृह क्ट जाने से एक ऐसा मृगकुतिन वही था भी, जिबक्ते भी उनके जनके ही पर पहुं थी। एक ऐसा मृगकुतिन वही था भी, जिबक्ते भी उनके जनके ही पर पहुं थी। यह थीर-भीर उस छोनेके करे हुए धोठोंपर तेल लगाती धौर सचमुब बह उसे हुनार करनेवाली केती ही मौके समान सब काम करती थी जैसे प्रकृति माताने स्वयं अनुकलता उस समय पानन किया था जब उसकी कठोर-हुद्या माता मेनका उसे छोडकर सभी गई थी। चतुर्थ प्रकृते अनुकलाको कार्वरार विवार हो जीविष्ठ-

'बच्छ ! कि सहवासपरिवाहींग म प्रगुसरींस । प्रचिरप्पसूदाए जगागीए विगा विद्देदी एव्य । वारिंग पि मए विरहिद तुम तादी चिन्तइस्सदि ।'

<sup>\*</sup> लदाबद्दिणिया : प्रस्या धर्द लवि च सम्प्रति बीतचिंताः।

(बच्चे ! मुफ्त साथ छोडकर जानेवालीके पीछे-पीछे तू कहाँ जा रहा है ? तेरी मां जब पुर्फे जन्म देकर मर गई थी उस समय मैंने तुफ्ते पाल-पीसकर बडा किया। घव मेरे पीछे पिताजी तेरी देखभाल करेंगे ।)

भ्रयवा इसके पहलेका क्लोक देखिए जहाँ बडी भावकतासे कण्य वर्णन करते हैं कि शकुन्तला किस प्रकार भ्रनाथ खीनोंका पालन-पोषण किया करती थी---

यस्य त्वया ब्रह्माविरोपस्मिङ्ग्रहीनां तैलं त्यपिच्यत पुत्ते कुश्चमूचिषिद्धे । स्थामाकपृष्टिपरिवर्षिकको व्यहाति सोध्यं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते ॥ —शाकुतल, ४११४

इस सहानुपूर्ति और सेवाके ऐसे अविरल और स्थिर आदान-प्रदानसे यह आसा की जाती है कि मकुन्तना और उसके ये सब सङ्गी-साथी एरस्पर एक दूसरेकी आवश्यकनाओं और भावोंको भावी भीत समभ्रते होंगे और एक दूसरेके विचारोको पहलेसे ही समभक्तर उनकी व्यक्त या अव्यक्त इच्छाओंको पूरा करनेके लिये यीप्रता करते होंगे। इसिये जब मकुन्तना वनज्योत्साके बांवनेमें पानी देती हुई उसकी और वाचमरी हिष्टे देखती है उस समय मकुन्तनाके मनकी बात प्रियंवदा समभ्र जाय तो कोई आदवयं नहीं—

प्रस्तपूर् ! जासासि किस्पिमित्तं सङ्ख्ता वस्त्रजोसिर्सा प्रदिमेत्तं पेक्सदि ।...जहा वस्त्रजोसिसी प्रस्तुरूवेस पाग्नवेस सगदा, प्रदि साम एव्य प्रह वि ग्रत्तसो प्रस्तुरूवं वयं लहेग्र ति ।'

(अनसूया ! जानती हो शकुन्तला इतनी मगन होकर बनज्योत्स्नाको क्यो देख रही है ?...जैसे इस बनज्योत्स्नाको अपने योग्य बक्ष मिल गया है, वैसे ही मुफे भी भेरे योग्य वर मिल जाय।)

किन्तु यहाँ भी यह प्रस्त उठाना क्या वैसा ही उचित न होगा कि क्या शकुन्तलाकी लता-बहुत वनन्योरक्ता भी शकुन्तलाके लिये वैसा ही नहीं सोच सकती थी और जिस प्रकार अनुसूचा और प्रियंवदाने दुण्यन्तके लिये शकुन्तलासे वह प्रेममय पत्र निलवाकर नायक भीर नायिकाका परस्पर मितन करानेके उपाय वृद्ध निकाले थे—

'तं सुमर्गो गोविदं करिश्च देवदासेसावदेसेग् हत्यग्च पावइस्स ।'

(उसे फूलोमें खिगाकर देवताका प्रसाद कहकर उन्हें दे धाया जाया) वैसे ही क्या इस प्रकारते मिनन करानेकी कोई ऐसी ही विधि बकुल या केसरका बृक्ष या वनज्योरका लता नहीं सौच सकती थी? जिस प्रकार कालिदाहने सकुनलाके ग्राज्य-सलाधोंका चित्रए किया है, उस हिंचे दस प्रकारका प्रश्न करना घसञ्जत न होगा, क्योंकि पीखे जब शकुन्तका धपने पतिके घर जानेको उच्छत होती है उस समय केवल घनमूया और प्रियंददा ही निम्नलिखित मङ्गल साज नहीं खुटाती हैं—

भोरोधणं, तित्यमित्तिमं, दुव्याकिसलमाशि ति मञ्जलसमालम्भएाशि ।' (गोरोचन, तीर्य-मृत्तिका, द्ववके पत्ते भादि मञ्जल सामधियाँ) और वे बकुल (केसर) के फूलांकी वह माला भी नहीं,

मुलती हैं जिसे अनसुयाने इस अवसरके लिये अलग रख छोडा था -

' एदस्सि चूदसाहावलम्बिदे शारिएलसमुगाए एदं शिमित्तं एव्व कालन्तरक्खमा शिक्सित्ता

मए केसरमालिया (वह जो धामकी डालीपर नारियल लटक रहा है उसमें मैंने बहुत दिनींतक सुगन्धित रहनेवाली बकुलकी माला धाजके ही लिये रख छोडी है।)

[—वरन् जसा कालिदासने भी जान-बूक्तकर कहा है—श्राश्रमके वृक्षोंने भी शकुन्तलाके विवाहके लिये भेट दी थी—

क्षौम केनिविदिन्दुपाण्डु तरुएा माञ्जल्यमाविष्कृत

निष्ट्या तस्चरणोपभोगसुलभो लाक्षारसः केनचित् । धन्येभ्यो वनदेवताकरतलैरापर्वभागोत्थितै-

दंत्तान्याभरगानि तत्किसलयोद्भेदप्रतिद्वन्द्विभ ॥

---शाकुन्तल, ४।५ यह मेरी पहली समस्या है।

इसी प्रकार यदि दुण्यन्तके प्रति राकुन्तनाका प्रेम अगानेके पहले प्रनसूरा धौर प्रियंवदा ग्रापसमे वडी उत्कण्णत इम बातपर विचार कर सकती है कि राजा सचमुच शकुन्तनाके प्रेमका उचित प्रधिकारी हो सकेगा या नही-

'श्ररासूर्ये । दूरराश्रमम्महा श्रक्तमा इश्रकालहररास्स । जस्सि बद्धभावा एसा सो ललामभूदो पौरवाण । जुत से श्रहितासो श्रहिरा।नेदद् ।'

(धनसूया ! इसकी प्रेम-व्यया इतनी बढ़ गई है कि कोई उपाय शीझ ही करना चाहिए। सचमुच इस बातकीतो सराहना करनी ही पड़ेगी कि शकुन्तलाने प्रेम किया तो पुरुवशके भूषरा द्रध्यन्तसे ही।)

और फिर जब राजा स्वय धनायास रङ्गमञ्चर भा पहुँचाते है, उस समय भी यदि वे ही दोनों संखिया स्वय प्रेम-क्रीड़ाके सफल परिएामकी लिढिके लिये सभी उपायोका अवलम्बन करती हुई इस प्रकार कहती हैं—

'वध्नस्स । बहुबल्लहा राधालो सुर्लोधन्ति । जह सो पिश्नसही बन्धुस्रस्तोधारिज्जा सा होदि तह लिख्याहेहि।' (बयस्य ! सुनते हैं कि राजाधोके बहुत सी रानियों होती हैं। तो हमारी प्यारी सजीके लिये कुछ ऐसा प्रबन्ध की जिएगा कि हम सगै-साधियोको फिर पछताना न पड़े।)

—तो क्या हमें यह भ्राचा करनेका भ्राधिकार नहीं है कि कविने बनस्पति भ्रोर पद्म वर्गमेसे कुनुजलाकी जिन सिख्योका वर्णन किया है उनके द्वारा भी कवि, धकुन्तलाके भावी मंगलके लिये उनी प्रकारकी उल्कंडा प्रवीधत करावे ?

यह मेरी दूसरी समस्या है।

भन्तमें उस प्रसिद्ध भौर मुक्तकण्ठसे प्रशंसित चतुर्थ भक्के विदावाले दृश्यमे, जहाँ सम्पूर्ण प्रकृति शकुन्तलाके जाते समय उसके वियोगसे दुखी है—

> उमालिददब्भकवला मिम्रा परिश्वसराश्वरा मोरा। भ्रोसरिभ्रपण्डुपत्ता मुभन्ति भ्रस्यू विभ्र लदाभ्रो॥ [उदगलितदर्भकवला मृगाः परित्यक्तनत्तां मयूराः।

धपसृतपाण्डुपत्रा मुञ्चन्त्यश्र्णीव लताः ।)]

--शाकुन्तल, ४।१२

धौर जहाँ दुर्वासाके शापके भयावने परिएगामका विचार करके विदाईके धन्तिम समय भी वे दोनों संसिधा शकुन्तलाके तात्कालिक व्यथासे थोड़ा बचा देनेके तुच्छ बहानेसे दुव्यन्तको ध्रमूठीका स्मरण कराते हुए प्रसगवश इतना भर कहती है कि जब धावश्यकता पड़े तो घँगूठीका प्रयोग कर लेना पर मूखेता करके शापकी बात छिपा लेती हैं—

'रिक्खदव्या क्खु पिकदिपेलवा पिश्रसही।'

( उस कोमल स्वभाववाली प्यारी समीकी रक्षा तो करनी ही होगी। ) और अपनी पुत्रीकी भावी विपत्ति और व्यापनी पुत्री को मावी विपत्ति और व्यापनो पहलेसे जाननेकी दिव्य हॉट बाले पिता काव भी कोई ऐसा सकत पार्टिक प्रतिकार के स्वीत प्रतिकार के स्वीत काव भी कोई स्वीत क्षेत्र या केवल उस नीतिक उपदेशमें ही नहीं है जिसे वे विशेष क्ष्मिसे शक्तवालों से सुनते हैं—

'शुश्रवस्य गुरून कुरु प्रियसखीवृत्ति सपत्नीजने ॥' श्रादि

शाकुन्तल---४।१८

वरम् क्षीर-बृक्षके तले बैठकर दुष्यन्तके लिये उन्होंने जो सँदेशा म्रत्यन्त सोच-समफकर कहा—

> ग्रस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधनानुच्यैः कुल चात्मन-स्त्वय्यस्याः क्रयमप्यबान्धवकृता स्रोहप्रवृत्ति चताम् ।

> > शाकुन्तल--४।१७

उसमे भी उन्होंने ब्रपनी पुत्रीके लिये किसी विद्याप कुपाकी याचना न करते हुए केवल यही चाहा है कि उसे ब्रपने भाग्यका निर्याय करनेके लिये समान ध्रवसर श्रीर समान स्वतन्त्रता मिल—

> सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकिमय दारेषु दृश्या त्वया । भाग्यायत्तमतः पर न लल् तद्वाच्य वधवन्धभि, ॥

> > शाक्नतल--- ४।१७

मैं पुन. दुइराता हूँ कि इस बिदाईके इस्पमें जहाँ हम शकुन्तनाको स्राप्ती मुध-बुध छोडकर, विस्वासभी स्नाधासे, लड़े कमारकी स्नोर बतते हुए देखते हैं भीर जहां ( यद्यपि भिन्नभिन्न स्निमायोंसे) उसकी सिखानों भीर पिताने मानों आपसमें यह मत्रप्ता कर ली हैं कि वे उसके सिप्तप्त निक्कती हुई सापिताओं मामीरता सौर निकटताने उसे विजकुत स्नवपत न होने देये— और विवेषनर पिता तो व्ययं ही स्नपत्त ने वोने प्राप्त का सोर विवेषनर पिता तो व्ययं ही स्नपत्त ने वोने सुध विवेषनर पिता तो व्ययं ही स्नपत्त ने कोने स्नाप्त का स्नाप्त कर रहे हैं वहां हम तो एसी कर करना करें कि नायिकाकी मनुष्यंतर सिखायों से कुछ तो ऐसी निकलें

परिनाम पत्न संदेहो । कुदो दास्ति मे दूराहिरोहिसी कासा।

(आर्यपुत्रको जब विवाहमें हो सन्देह हो रहा है तब जो मैंने और बडी-वर्डा झारा। हैं वीच रक्सी थी उनका तो फिर ठिकाना ही कहाँ है।

श्रभिजनवतो भर्तुः स्माध्ये स्थिता गृहिर्मापदे विभवगुरुमिः धूरवेस्तस्य प्रतिचलमाकुला ।

१ तपः प्रभावात् प्रत्यश्चमेतत् तत्र भवतः करवस्य ।

२ पचम श्रङ्कमें शकुन्तलाके शब्द देखिए---

इसका मनसे नदिया प्रमाण यह श्लोक है---

जो ऋषिके मनको बात समफ़कर घपनी ध्रीलों, इज़िलो ध्रीर गतियोंकी भाषामें कससे कम थोड़ी देरके लिये तो शकुन्तनाको सावधान कर दे, भने ही वह पीछे किसी बाह्य परिस्थितिक वध भूल जाय। इस ध्रज्ञानका परिएणाम यह होता है कि दुर्ध्यतकी राजसभामें जब वह पहुँचती है तो वह उस फ्रथड़से एकदम ग्रनभिज रहती है जो उसके ऊगर फ्रवानक घहरा जाता है?

यह मेरी तीसरी समस्या है।

कालिदासके प्रीमंजान-शाकुन्तलके इतने वधीके प्रध्यवनसे मेरे मनमे यह बात प्रच्छी तरह बंठ नई है कि यदि प्रध्यवस्थित रूपते सम्पादित किए हुए सस्कर्एणोके शाकुन्तलको छोड़कर हमारे सामने वह बास्तविक शाकुन्तल प्रमने उसी मीतिक रूपमे होता जैसा उसे कालिदासने रचा या, ता उपयुक्त सभी समस्याजांने उत्तर तत्करण ठीक-ठीक मिल जाते। किन्तु परिस्चिति ऐसी नहीं है। शाकुन्तनकी समस्या उसी प्रकार हल की जानी चाहिए जिस प्रकार तत्सम्बद महा-भारतको समस्या हल की जा रही है। दोनो स्त्राध्योम पाठ-मुखारके झाधारहुत खिदान्त एक ही है, महत्वपूर्ण प्रन्तर केवल यह होगा कि बीच को आरंट इस्टीट्यूटके उस बहुद बीर-काव्यके सहस्यराखे करोमान मुदिबारित पाठकी रचना करते हुए, 'उस कोटिकी झालोचना' नामकी बस्तु तो कहो-कही देवनेसे झाती है पर कालिदासकी इस महान्तु कृतिमें इसे धिक विस्तारपूर्वक कामसे लाना होगा, क्योंकि नाटकमे यह समस्या घरेखाङ्गत कम बदित है। स्थानकी कम्मीक कारएण में मूनित किये हुए पाठकमें मुखारोका पहुर्व वर्णन नहीं करूंगा धरितु इतना ही क्लिक सत्तराख करें मा कि यदि मुखारे हुए पाठको युद्ध मान लिया जाय तो हम लोग खडुन्तलाकी निवर्णन सर्वित्योक दिवसमें बेसे ही निक्कर्ष निकालनेम समर्थ हो सकते हैं जैसा कोई भी कालिदास-वैसे उस सक्वे हिन्दुसे सामा कर सकता है जो प्रकृतिक सभी पदार्थोंको जीवन और नेतनताखे प्रप्रप्राधित सम्भन्ता था।

सर प्राधुतीय मुकर्जी सिल्बर जुबिली घोरियन्टेलियाके ब्रितीय खडके ३४६ से ३५८ एक्टोमे मैंने एक लेखने प्रपना यह मत प्रदिश्ति किया था कि घिनेश्वानशाकुन्तलके प्रथम घडूकी बात-चीतका क्रम नेपप्यमें नायिकाके इस कथन-

'हदो हदो पिन्नसहीमो'। [ इधर माम्रो, इधर माम्रो, प्यारी सलियो ! ] से प्रारम्भ डोकर वनज्योत्स्ताके यांवलेसे भौरेके निकलने तकका भाग---

#### तनयमाचिरात् प्राचीबार्कं प्रसूय च शवनं मम बिरहजा न स्व बत्से शुःच गर्णायव्यसि ॥

त्रो यक्कि शकुनलाको ग्राइस वैधाने क्कीर प्रसन्न करनेके कांध्यायसे-इंग कहा गया है फिर भी शोकस्वक करूव-मीतके समान हरियां-छन्दमें बाल दिया गया है। कीर यह जान-कुफकर किया हुक्षा कवि-को है. जिसका पता इस बातसे चल जाता है कि इस नाटकमें केवल तीन ही स्लीक ऐसे हैं जो इस झन्दमें रक्खे गय है. और संध्युन ने अपने स्थानपर बंड उपयुग जैनते हैं। 'ग्रम्मो । सिललेश्वसंभमादो ग्रोमालिम जिल्हा अव्रत्न महमरो यहिन्दृदि ।' [प्ररे रे ! जल पढनेले घनराकर जड़ा हुमा यह भौरा नई चमेलोको छोडकर मेरे ही मुंह पर मंडराने लगा है। ]
—माजकले संस्करणोने जटटा हो गया है। नेवीन बगाली सर्कारणोम इस स्थल पर ३५ सम्बाद विष् गए हैं, कास्मीरी नये सर्कारणो २७ धीर कंपनर-द्वारा नपादित दक्षिणा-भारतीय सर्कारणो ३० साधवाले नागरी सर्कारणो केवल २२। इन सवादोमे प्राई इई क्या तीन घटनाघोका वर्णन करती है—बक्दुतलाके कसे हुए वन्त्रोजो डीला करना (वन्त्राविधिनीकरण), केसर दृशके कल्य-नात्मक सकेतपर धक्तुलाका जवके पास जाना (केसरसमीग-मान)

'एसो बादेरियरल्वबापुलीहि तुबरेरि बिम्न म केसर-रुक्तका । जाव गा सरभावेमि।' | यह केसरका वृक्ष पवनके भोकोसे हिलती हुई पत्तियोको जँगलियास मानो मुभे कटपट बुला रहा है। वर्ल इसका भी मन रक्त लैं।]

— और शक्ततां के हांची नवमालिका लताका सीचा जाना (नवमालिकासेवन)। प्राप्त मृद्धित सक्करांगों व स्कल-विधिलीकरराका प्रस्ता केवर-मंगिय-गानके पहले हैं। केवल उस नवीन सक्करांगों व स्कल-विधिलीकरराका प्रस्ता केवर-मंगिय-गानके पहले हैं। केवल उस नवीन सक्करांगों के प्रमान मोजपत्र पांडुलिपि (बीम्बं गवनंगण्ड कंतकान न १६२) सर् १८५७ में मिली (धीर जो अब बी० थी० धार० इंदिल्यूस में जा रून दी गई है। केसर-समीप-गामन-वाली पटना पहले दी गई है। उसी पांडुलिपिल हमें यह भी पता चलता है कि राजा इसी केसर-कुशके पीक्षे खिले हुए थे। तो इस दशामं प्राप्ता निर्मा कर प्रार्णित व्यक्तिकार प्रस्ति प्रस्ति केसरका हुआ अममें पढ़ गया हो प्रीर शक्तताको (थिन सभी प्राप्तकांग्यर प्रमान केसर-कुशके पीक्षे खिले हुए थे। तो इस दशामं प्राप्तकांग्यर आप उपविद्या में स्वर्ण पत्रा प्रमान काला होती तो धक्तताको पित्री पत्रा पत्र काला होती तो धक्तताको पी ही चलती हुई बयार से केसरके पत्रों हिलने-मानने यह मां सिक्स किता कि पेड़ उसे बुला रहा है? पासकी एक पत्ती भी बिना किसी प्रीन्नप्रयक्ते नहीं हिल सकती यही दिन्दुक्तिके विभावका प्रधार पा। इसने स्वरण कालिवाने से प्रीन्नपान नहीं हिल सकती यही हिल्ले-बोक विभावका प्रधार (धीर हम इतना और जोड़ दं कि भीरोके उसने धीर पत्तियोंके हिल्ले-बोनो इसर (धीर हम इतना और लोड दं कि भीरोके उसने धीर पत्तियोंके हिल्ले-बोनो के हारा) अपने विचार करह किया करेड है। उदाइरणार्थं —

अनुमतगमना शकुतला तरुभिरय वनवासबधुभि.। परभृतविरुत कल यथा प्रतिपत्तीकृतमेभिरात्मनः।।

——शाक्तल, ४।१०

कैसर बुधके पास बाकुन्तलाके जानेका वर्णन इन सक्करणोमे 'तथा करोति' के नाटकीय सकेत द्वारा किया गया है। केवल भोजपत्रवाली पाठुलिपिस ही 'राज सान्तिकर्ष झापच्छति' लिला है। इसके पश्चात् जब नायिकाको इसी बुधके पासवाली लताके समान बनाया जाता है—

जाव तुए उनगदाएं लदासरगाहो विश्व प्रश्न नेसररुक्लको पाडभादि।

[जब तू पेड़सें लगकर खड़ी होती है तब यह केसरका दृष्ट ऐसा लगता है मानो उससे कोई लता लिपटी हुई हो ]

— उसकी व्यवना तभी पूरी उतारती है जब राजा उसी बुक्क पीछे हो, मीर यदि बल्कलिशिविती-करण भी उसी समय हो जब नायिका, नायकके (जिसकी उपस्थितिका सबीको शाङ्कातक नहीं है) इतने पास हो, तभी उसमें वह शृङ्कारका भाव प्राना है जिसे कमसे कम कालिदास जैसे किंव तो छोड़ ही नहीं सकते थे। झत., इस नाटकीय सकेतमें कुछ ऐसी बात घवश्य है जिससे विद्व होता है कि पाण्डीनिर्णिक कमसे कम कुछ सन्दर्भ तो मौलिक पाठसे घवश्य मेल खाते हैं। केवल मूर्ण या पंडितम्मन्य तोग ही उपर्युक्त नाटकीय मकेतको श्रेष सम्करहाले नीनस (तथा करोति' के क्यमे परिवर्तित करनेकी बात मोचेगे।

इसके पञ्चात् सेचन-हब्यमे जो सवाद धाते हैं भौर विशेषत. शकुन्तलाके ये शब्द--

'हला । रमगीग् मबु काले डमम्स लदापादवभिङ्गणस्य बङ्गरो संबुत्तो । स्वकुसुमजोञ्चस्मा बस्पजोमिस्गो, बङ्गपल्लवदाए उवभोग्नम्बमो मङ्गपारो ।

सिशी ! सचमुज इस लता ग्रीर वृक्षका मेल बड़ा श्रन्थ्यी घडी हुश्चा है। इश्वर यह बनज्योत्सना फूलकर नज्योत्रना हुई हे ग्रीर उश्वर पत्तोसे लदा हुश्चा ग्रामका वृक्ष भी उभारपर ग्राया हुश्चा है।

— गंकुन्गलाकी भीतरी मनोउन्तिरोकी पूर्ण रूपसे मूचना देते हैं। त्रियंवदाका ध्रमुमान ठीक लख्यण पड़ता है भीन तारिकाको भ्रममं डाल देता है। किन्तु क्या दूसरी नित्तमं-सिक्याँ और वियोगकर जिम वन्योग्ननाके विरायम वार्तानाप हो रहा था, वह दक्षी प्रकार नहीं ताड सकती थीं? अवस्य नाद सकती थीं थे और नताने वडे हो मुख्य डामसे यह बात बताई भी। वह खड़ुन्तलाको पहले विवाहित हो चुकी थी रमित्रये जब उसने दिखे हुए राजाको देख लिया और उसे शक्तुन्तलाक के योग्य गमम निया तब उनने प्रपाती छोटी बहुत गड़ुन्तलाको उसके भावी पतिसे मिलानेका काम उम्रा प्रकार पूरा किया जैसे वडी बहुत धरनी छोटी बहुतके लिये किया करती है। बतः हम लोगोको यहा माना वाहिए कि भीनेको उक्कानोक्ता काम उस तताने ही किया। उस दिन प्रात-काल शक्नुन्तलाने न जाने कितने बुधो और लताभोको भीचा था, तो केवल वनज्योरनाके ही बांबलेसे भमसको यथे निकलना चाहिए था? बुख्य लोग उत्तर बेने— केवल समयोग' किन्तु जिस जगर्दों एक धन्तव्यंपिनी शक्तिका चाह माना जाता है वहां संयोगक लिये स्थान ही कहा है? मै धपनी प्रथम समर्व्यापको इसी प्रकार हल करना चाहता है।

ड्सरी समस्याका सतोयजनक समाधान करनेकी क्षमता रक्षना मानो कालिवासकी शकुन्तलाके स्वकल्यकी समस्रतेको प्रपानी शक्तिको खरी कसीटीगर कसना है। पश्चम श्रक्तुके परित्याग-इच्यो जब शकुन्तला प्राश्चयं चिकत होकर देखती है कि मुद्रिका प्रनजानमें सो गई है तो राजाकी सुन्त स्पृतिको जगानेक नियं वह प्रालिस तीद प्रयत्नके रूपमें, दीर्घाधांगवासी घटनाका वर्षान करके प्रपत्ती बुद्धिमानीका परिचय देती है —

णं पद्धिदमहे गोमानिषामण्डवे गानिगीपत्तभाषणार्यं उदघं तुह हत्ये गिणिहतं प्राप्ति । तक्कणा सो मे पुत्तिकदमे दोहापञ्जो गाम हिराणोदम्यो उबहिदो । तुए—ष्यं दाव पदमं पिषउत्ति समुप्तिम्मिणा उवन्छतिन्दो उदएण । गा जा हे सपित्वमादो हत्यन्मास उवनदो । पञ्जा तस्ति एव मए महिदे सनिव ऐ। एव हिदो पण्यो । तदा तुम इत्यं पहित्तदो सि । सब्यो सगन्मेषु विस्स-सिं । इवे सि एत्य साग्याणां ति ।'

[एक दिन ग्राप नदमालिकाके कृषमें ग्रपने हायमें पानीसे मरा कमलके पत्तेका दोना लिए हुए थे। इतनेमे ही बही मेरा पुत्रके समान पाला हुआ दीर्घापाञ्च नामका मृगड्ठीना भी ग्रा पहुँचा। ग्रापने उसपर दया करके कहा—पहले इसे जल पी लेने दो। यह कहकर ग्राप उसे जल पिलाने लगे। पर परिचित्त न होनेके कारए। वह धाएके पास गया ही नहीं। तब मैंने धापके हाथसे दोना ले लिया धौर वह मेरे हाथसे जल पीने लगा। उस समय श्रापने हेंसकर कहा था कि ध्रपने संगे-सम्बन्धियोंको सभी पहचानते हैं। तम दोनो ही बनवाशी हो न !

• कुछाबानी घटना राजाको इस धनिप्रायसे सुनाई गई है कि उन्हें खेंगुठी देनेकी बात स्मरस्य हो जाय । इसलिये यह घटना या तो धेंगुठी देनेके ठीक पहले हुई होगी या उसके ठीक पीछे। सामे चलकर जब कोई हुई धगूठी मिल जाती है धीर शापका घनन हो जानेसे राजाको सब बानें स्मरस्या हो पाती हैं. तब वे धेंगुठीबाली घटनाका इस प्रकार वर्गान करने है—

'तदा स्वनगराय प्रस्थित मां प्रिया सवाष्यमाह, कियबिरेगायंपुत्र प्रतिप्रत्ति दास्यतीति । पश्चादिमा नाममद्वां तदङ्गली निवेशयता मया प्रत्यभिक्ति।—

> एक्कैकमात्रदिवसे दिवसे सदीय नामाक्षर गराय गच्छांन यावदन्तम् । तावित्रिये मदवरोधगृहप्रवेशं नेताजनस्तव समीपमुर्णय्यतीति ।। ——शाकन्तसः ६।१२

राजाके इस उपर्युक्त धाववासनसे शकुननना प्रत्यक्षतः सन्तृष्ट हो गई। उसने रोना-घोना बन्द कर दिया धौर वह अपने प्यारेके वर्षनीमें भट्ट विवत्तस करनेको उच्यत हो गई। ररम्परात्त हिन्दू प्रमाके अनुसार इसके प्रभाद जकुन्तजाका अश्रमनितन मूल घोना हो नाहिए था। इसिलये कमस्यपके दोनोंके लाया हुधा जल वही था जिन्ने भासनेक ऐसी ही परिस्थितिमें "मुलोदकम्" कहा है। धौर इस समय दीर्घापाङ्ग भी उस कुछने प्यासा होनेके कारग्य वही द्याया था—सर्वो कि बहु अपनी प्यास तो पावसको जलाखनसे ही कुछन सकता था—चरत वह इसिलये प्राया था कि में चनकर प्रमानी पातन करनेवाली माताको सावधान कर इं कि इस धर्मानियत व्यक्तिका इसती प्रीधादा है। वह राजा, श्रोते-माले हिट्गोंको ध्यमन घरनी वत व्यक्ति सावधान कर वह उस अपनी पात हो सावधान कर वह उस समय रंगमंत्र नाकर पात वह उस प्रतास कर वह उस समय रंगमंत्र नाकर पात वह उस प्रतास कर विवा वह ती है—

देखिए—स्वप्नवासवरत्तम्, चतुर्थं अंकके अन्तमें ।

'वराजोसिरिए । चूबसंगदावि पश्चालिङ्ग मं इदोगदाहि साहाबाहाहि ।'

(प्यारी वनज्योत्सना ! तू झामके वृक्षसे लिपटी होनेपर भी अपनी इघर फैली हुई शासकी बाहोंसे मुक्कसे भेंट तो कर ले।)

मीर भागे मन ही मन राजा दुष्यंतके साथ भागे वैवाहिक जीवनका गुलाबी चित्र सींचती है। इसके पश्चात् उसका ध्यान उस हरिरोपिर जाता है जो स्वयं शकुन्तवाके समान थोड़े दिनोंमें ही माता बननेवानी थी—

'ताद। एसा उडजपजनत्वारिणी गन्नमन्वरा मिधवहू उदा ध्रण्यप्यसवा हो इतदा में कॅपि पिप्रिणियेदस्तम विसिन्नस्सह।' (तात! माश्रममें वारों मोर गर्मके भारते मत्वसाती हुई वजने-वाती इस हरिणों को जब सुक्ते वज्ञा हो जाय तव किसीके हाच यह प्यारा समाचार मेरे पास भिजवा वीजिएणा।)

जननी देन्के निर्य वह पत्नी और रानीवाले अपने प्रारंभिक विश्वको भूलकर अपनेको माताके क्यमे देवने नगानी है और हम कज्यना कर सकते हैं कि उस समय शकुन्ताना अपने मत ही मन हम सोच रही है कि मेंगे मां मेनकाने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था और मैं अपने भावी पुत्रके साथ कैसा व्यवहार करूंगी —ीक इसी मनःस्थितिके अवसरपर उसका पालित पुत्र वीर्याणक्क उसके वस्त्र व्यवकार मानो यह पूछता है कि मुक्ते छोडकर क्या तुन अपनी मां मेनकाकी अपेक्षा कुछ अच्छा व्यवहार कर रही हो ? मैं तो यह सोचना है कि दौर्याणक्को यहां इसकी उपयिव्यव कराया गाया है कि वह अपनी पर्य-माताको फिरसे विदाहित समय उस दुग्यनके सम्बन्धमें दूसरी नेनावनी दे वैं जिसके विश्वसायताका राग भोती-भानी अनुस्त्राकों भी चन गया था—

'एव्बं साम विसमपरमुहस्स वि अस्पस्स स् एदं सु विदिम्न अद्या तेस रच्या सउन्दलाए प्रस्तुष्ट प्राप्तरिदं।' (यद्यपि मैं प्रेमकी बातें कुछ भी नहीं जानती फिर भी इतना तो ध्रवस्य कह सकती हैं कि उस राजाने सकुन्तराके साथ प्रन्छा व्यवहार नहीं किया।)

यदि शकुरतवाको मन कल्पनाके मधुर स्वप्नोमिं मान न होता तो संभवतः वह प्रपेने निसर्ग-सामियों द्वारा दी हुई इन वेताविनयोंको धवस्य समक्त वाती। यही मेरी दूसरी समस्याका समा-धान है। यदि हम जिज्ञानु आवसे कालिदासके इस प्रमुख स्वयको पढनेका धन्यास दालें तो हमें सीमान्यवश, इवर-उवर्रकी छोटी-मोटी बातोंको छोटकर विभिन्न पाठोकी समस्या इस पिरिशासतक पहुँचनेमें बाचा नहीं डालती।

तार १६२३ ई० में एशिया मेजरके द्वितीय लण्डके ८५ से ८७ एण्डमें मैंने प्रपनी तीसरी समस्यापर एक लेखमें पूर्ण विस्तारसे विचार किया है। इसका सम्बन्ध चतुर्थ धंककी चक्रवाकवाली घटनासे हैं। इस घटनासे संबंध राजनेवाले तीन प्राकृत संवाद हैं जिनमें पहलेकों छोड़कर दूसरा और तीसरा संवाद देवनागी संस्कररामें मिलता है, बंगाली संस्कररामें शिक्के से संवादोंकों छोडकर केवल पहला संवाद मिलता है, कम्मीरी पाडुलिपिसे तीनों संवाद मिलते हैं सौर वहीं सची समीकाकों कसौटीपर ठीक उतरता भी है। ठीक कमसे वे संवाद इस प्रकार हैं—

१. अनसूषा---सहि। ए। सो अस्सप्रपदे प्रस्थि चितवन्तो जो तए विरहिजन्तो अज ए। ऊसुओं कटो। पेक्स

> पुडद्दश्यि वत्तन्तरिषं वाहरिष्ठो खासुवाहरेदि पिषं। मुहउब्बृडमुखालो तद दिट्टि देद चक्काको।।

[सिलि <sup>।</sup> न स ग्राश्रमपदेऽस्ति चित्तवान् यस्त्वया विरद्यामानोऽष्यः नोत्सुकः कृतः । प्रक्षस्य । पीमनीपत्रान्तरितां व्याहतो नानुव्याहरति प्रियाम् ।

मुलोदवढमुगालस्त्विय इंडिट ददाति चक्रवाकः ॥]

(सबी । यहाँ माधममे कीन ऐसा प्रार्णी है जो नुम्हारे बिछोहसे दुखी नहीं है। देखों ।— कमिलनीके पत्ते की प्रोटमें बैटा हुमा चकवा प्रपत्ती प्यारीके बुलानेपर भी उसका उत्तर नहीं दे रहा है और चोचमे कमलकी डठल पकड़े हुए तुम्हारी ही ग्रीर टकटकी लगाए देख रहा है। )

२. शकुन्तला—हला <sup>!</sup> पेक्ख !

गुलिग्गीवत्तन्तरिअ एसा विश्व सहश्चर श्रपेक्लन्ती । श्चारङङ चक्रवार्ड दक्करमहश्चं करेमि ति ।।

(सबी <sup>1</sup> देख तो । कमितनीके पत्तीकी घोटमे छिपे हुए प्रपने चकवेको न देख सकनेसे यह चकवी घवराकर चिल्ला गही है । इसलिये मैं जिस काममे जा रही हैं वह पूरा होता गही दिखाई देता।)

३ प्रियवदा--सिंह ! मा एव्व मन्तेहि।

एसवि पिएए। विस्ता गमेड रम्रस्ति विसाददीहमरं।

गरुग्र पि विरहदुक्ख ग्रासाबन्धो सहावेदि ।।

(सिंव  $^{\dagger}$  ऐसा नहीं सोचना चाहिए  $_{\parallel}$  जानती हो  $^{2}$  यह चकवी विरहकी लम्बी राते प्रपने प्यारे बिना प्रकेशी हो काट देती है क्योंकि मिननेकी भ्राक्षा बड़ेसे बड़े विरहके दुःखमें भी ढाढस वैंभाती रहती है  $_{\parallel}$ 

यहाँपर यह पूरी घटना शकुरानाको यह सममानेके लिये लाई गई है कि झागे तुम्हारे भाष्यमें स्था बदा है। चलनी पुकारणी है किन्तु चलकाक उत्तर नहीं देता, स्थोंकि उत्तर ने देनेके कारणोपर उसका कोई बया नहीं है, उत्तका हृदय गकुरानाके विद्योगते भरा हुआ है हो। प्रकार सीच ही। सकुराना भी पुकारों और इट्यन्स भी उसका उत्तर नहीं देगा। धनसूथा घपनी सभीको सारवना देती है और वह विश्वासके बाल सार्य्यना दे भी सकती थी स्थोंकि उसके हाथये शायका धन्त करानेवानी ध्रमूठी तो बी ही। इसीलिये ठीक इस घटनासे ध्रमले सवादमें ये सलियाँ शकुराताको ध्रमूठी समरण करा देती है। दूसरी इस्टिसे हम कह सकते हैं कि कथ्यने ध्यप्ते जिस शोकको भन्न तही होने दिया उसीको चक्रवाकने एक प्रकारके देवी परिजानसे समअकर शकुराताको भावी

उपपुंक्त भीभांसासे यह भली भीति स्पाट हो गया कि कालिदासने सकुन्तलाकी उस सक्की निसंग-कन्याके क्यमें चित्रित किया है जिसे प्रकृतिके उन पदार्थों के साथ प्रत्यन्त घनिष्ट व्यवहार और सत्वन्य रखनेका प्रविकार मिला पा जिनके बीचमें वह पणी थी। जबतक हम कविके "प्रकृतिनन्त" को नहीं सम्भ्र तेते तबतक कालिदासकी शकुन्तलाके भीतरी महत्वको हम ठीक-ठीक सम्भ्र नहीं सकते। पिशेल, पाटनपर तथा कंपैलनके प्रति सादर प्रदर्शित करते हुए भी मैं कह सकता है कि नाटकके इस तरवकी प्रोर तोगोंका पर्याच क्यांन न बनोका यही कारण है कि सभी तक इस नाटक की वास्तिक सालोचना-पूर्ण संस्करण तैयार नहीं हो सकता है।

#### योगवासिष्ठमें मेघदूत

[प्रो० डा० भीखनलाल धात्रेय, एम० ए०, डी० लिट्० भूतपूर्व धध्यक्ष दर्शन तथा मनोविज्ञान, काशी हिन्दु विश्वविद्यालय]

योगवासिष्ठ महारामायस्। निर्वास-प्रकरसके उत्तराद्धंके ११६ वे सर्गमे मेधदूतका निम्नोद्धृत-वर्सन प्राता है —

कषयस्येष पिषकः परय मन्दरगुरुमके । प्रियायादिचरतःब्याया इता विरहसकथाम् ॥१॥ एकत्र पूर्ण कि वृत्तमाण्यस्यिमपुत्तमम् । दातुः त्वित्रकटे दूतमह विन्तानित्योत्त्रदम् ॥२॥ श्रास्तिन्महाप्रतयक्षालसमे विद्योगे यो मा तयेह सम याति शृह स कः स्थान् । नैवास्त्यसौ जगति यः परदुःबद्यान्त्ये प्रीत्या निरन्तरत्तर सरल यतेत ॥३॥ श्रा एवं द्यावरे नेवः स्मराव्य इव सयतः ।

वियुल्तता विलासिन्या वितितो रिसकः स्थितः ।।४।। भ्रातमेय महेन्द्र वापमृचित व्यालम्य कष्ठे गुरा नीचैर्गत्रं मृहूर्तकः कुरु दया सा वाष्पपूर्णेक्षरणा । बाना वालमृगाल कोमलतनुस्तन्त्री न सोद् क्षमा ता गत्वा सुगते गलज्जलबैराव्वास्यारमानिनैः ।।४।।

चित्ततूलिकया व्योग्नि लिखित्वाऽलिङ्गिता सती। न जाने नवाधुनैवेतः पयोद दयिता गता।।६।।

— नेिकाए ! यह परिक मन्दर पर्वतिक गुरुममें विरकालसे वियुक्त पत्तीको पाकर उससे प्रपत्ते पूर्वकालके विरहुशी कथा इस प्रकार कहता है— इस मेरे एक दिनके उत्तम तथा भाक्ययंजनक इनान्तको सुनी । एक दिन तुम्हारे निकट प्रपत्ता इनात्त भेजनेके तित्र दुनकी विन्ता करते हुए मैंने यह कहा कि इस महाप्रत्य कालके समान वियोगके दुन्यमे ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो प्रीतिस इसरेके दु बकी शान्तिके लिये सरल भावते प्रयत्त करे । इतनेमे मुक्ते स्मर्ग्या हो श्राया कि इस पर्वतिक प्रवत्ति है जो प्रीतिस इसरेके दु बकी शान्तिके लिये सरल भावते प्रयत्त करे । इतनेमे मुक्ते स्मर्ग्या हो श्राया कि इस पर्वतिक प्रवत्ति है त्वा की शान्तिके वियो सरल भावते प्रयत्त करे । इतनेमे मुक्ते स्मर्ग्या हो श्राया कि इस पर्वतिक प्रवत्ति है हम प्रविद्य है । इसनियं उससे मैंने कहा कि हे इन्द्रष्यपुष्ट स्था मुक्त माना प्रपने गंकों पहने हुए भाई मेंच ! मेरी जिस पत्तिकी भाष्तिम जल भरा हुधा है, उसके पास जाकर थीरे गरजना वर्षोक्ति वह कमलकी भावके समान कोमल शरीर बाति हुधा बाता है भीर तुन्हारा कठोर या उच्चा गर्जन मुतनेमें प्रसन्य है । उसे अपने जलकए।से पुष्ट मन्द मन्द प्रवत्ते भोकोले जगाना । मैंने प्रपत्ती भित्रयाली श्रावति हुदयाकाशमें वित्तस्य निक्त स्था ते नाने हे भित्र प्रवत्ति कहा कही वसी गई ।

श्रीयोगवासिष्ठ महारामायएके इस छोटेसे "भेषदूत" के वर्गानको यदि हम महाकवि कालि-दासके प्रसिद्ध काष्य 'मेषदूत' से तुजना करके बम्ययन कर तो जान पहला है कि दोनोंके वर्गानसे बहुत ही समानता झीर पहला है। पाठकोंके सामने यहीपर हम कि कानिवासके मेषदृतकी वन पंतिक्रो और वाक्योंको उद्युच करते हैं जिनमें यह समानता विशेष रूपसे पाई जाती है।

योगवासिष्ठ---

''प्रियायाध्यिरलब्बाया वृत्ता विरह सक्याम्'' ६३०।११६

```
मेषदूतत्---
                            "कान्ता विरहगृरुगा" १।१
            "दात् त्वन्निकटे द्तमह चिन्तान्वितोऽवदम्" ६३० ११६।२
            "जीमूतेन स्वकृशलमयी हारयिष्यन्त्रवृत्तिम्" १।४
योगवासिष्ठ-
      "ग्रस्मिन्महाप्रलयकालसमे वियोगे यो मां तयेह मम याति गृहं स कः स्यात् ।
      नैवास्त्यसौ जगति यः परद् खशान्त्यै प्रीत्या निरन्तरतरं सरल यतेत ॥" ६३०।११६ २३
मेघदूतम्---
         "संतप्तानां त्वमिस शरएां तत्पयोद प्रियाया सर्देशं मे हर"। १।७
योगवासिष्ठ-
               "या एच शिखरे मेघ समराव्य इव संयुत."। ६३०।११६।४
मेघद्तम्--
                                   मेघमाहिलब्दसान ।
               वप्रक्रीडा-परिरात-गज-प्रेक्षराीय ददशं । ११२
योगवासिष्ठ---
               "विद्यल्लता विलासिन्या विलतो रसिकः स्थितः"
मेघदूतम्---
               "विद्यदर्भः
                                                    २१४०
               "मा भूतेवं क्षरामपि च ते विद्युता विप्रयोगः" २।५८
योगवासिष्ठ-
            "भ्रातमेंच महेन्द्रचापम्चित व्यालम्ब्य कण्ठे गुग्गं
                     नीचैगंजं मुहुर्तक कुरु दया सा वाष्पपूर्गोक्षरा।
            बाला बालमृगालकोमलतनुस्तन्वी न सोदुंक्षमा
                     तां गत्वा सुगते गलज्जललवैराश्वासयास्मानिलै:।।" ६३०।११६।४
मेघदूतम्-
            "तामृत्याप्य स्कजलकरिएकाशीतलेनानिलेन
                     प्रत्याश्वस्तां सममभिनवैर्जालकैर्मालतीनाम् ।
            विषद्भः स्तिमितनयनां त्वत्सनाये गवाक्षे
                     वक्तुं घीरः स्तनितवचनैर्मानिनी प्रक्रमेथाः" ॥२।४० ॥
योगवासिष्ठ --
            "चित्ततूलिकया व्योग्नि लिखित्बाऽऽलिङ्किता सती।
            न जाने कोबूनैवेत: पयोद दियता गता"।। ६३०।११६।४
मेघदूतम् ---
            "त्वामालिरूय प्ररायकृपितां चातुरागैः शिलाया-
                     मात्मानं ते चरगा-पतितं यावदिच्छामि कर्तुम्।
```

ग्रस्र स्तावनमुहरूपचितेह धिटरालुप्यते मे

क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते सगम नौ कृतान्त." ।। २।४७ ।।

योगवासिष्ठ महारामायएको निर्वास प्रकरसको उत्तराईको ११६ व सर्गके ३२ वे स्लोककी इन---

''श्रम्या प्रागभवत्पतिः स मुनिना शापेन वृक्षी कृतो । वर्षद्वादशक तदेव गर्गायन्त्येयश्चा साऽत्र स्थिता ॥''

दो पक्तियोकी तूलना भी मेधदतकी इन पक्तियोसे कीजिए :--

कश्चित्कान्ता विरह गुरुगास्वाधिकारात्प्रमत्त । शापेनास्तंगमितमहिमा वर्षभोग्येग भर्तु ॥ १।१॥

मेघदूतमे ही नहीं, महाकवि कालिदासके भ्रन्य काब्य कुमारसभवम्मे भी कुछ पक्तियाँ ऐसी हैं जोकि योगवासिष्ठ महारामायएमे पाई जाती है।

उदाहरगार्थं देखिए---

योगवासिष्ठ--

श्रथ तामतिमात्रविह्नलां स कृपाऽकाशभवा सरस्वती । शफरी हृदशोष-विह्नला प्रथमा वृष्टिरिवान्वकम्पत ।।

कुमारसंभवम्---

इति देह विमुक्तये स्थिता रितमाकाशभवा सरस्वती । शकरी हृदशोषविह्वला प्रथमा वृष्टिरिवाग्वकम्पत ॥ ४।३६ ॥

इन दोनों श्लोकोंमे ये शब्द--- भाकाशभवा सरस्वती। शफरीं हुदशोषविह्वला प्रथमा वृष्टिरिवान्वकम्पत ।।" पूर्णल एक ही हैं। अतएव यह कहना ठीक नही है कि ऊपर दिखाई हुई समताएँ ब्राकस्मिक है। अवश्य ही योगवासिष्ठकार और कालिदास दोनोमे से किसी एकने दसरेके वाक्यो और विचारोंका प्रयोग किया है। विद्वानीने सभीतक न तो महाकवि कालिदासका ू ही ग्रीर न योगवासिष्ठ रामायराका ही समय पुरे ढगसे निश्चित कर पाया है। श्रुतएव यह कहना कठिन है कि दोनोमें से किसको मौलिक कहा जाय। ऐतिहासिक-प्रमासको यदि माना जाय तो योगवासिष्ठ महारामायस आदिकवि श्रीवाल्मीकिजीकी कृति है और मेघद्रत और कुमारसम्भव-के लेखक महाकवि कालिदास भ्रादि विक्रम सम्राट्के (४७ ई० पू०) नवरत्नोंमे से एक थे जो श्रवसे केवल दो सहस्र पूर्व भारतपर शासन करते थे। कवि वाल्मीकि श्रवश्य ही कवि कालिदासके पूर्ववर्ती माने जाने चाहिएँ। किन्तु भाजकलके विद्वानोंके मतमे समुचा योगवासिष्ठ---जैसा कि वह आजकल मिलता है—-इतना पुराना ग्रन्थ नहीं है जितना वह बताया जाता है। उसमें बहुत सा भाग बहुत पीछेका है और भवश्य ही कालिदासके समयके पीछे का है। निर्वारण प्रकरराका उत्तराद पीछे का जान ही पड़ता है। जिसमें "मेघदूत" की कल्पना की गई है। अतएव यह संभव है कि योगवासिष्ठकारके ऊपर कालिदासके विचारों और प्रयोगोकी कुछ क्काप पड गई हो । कुछ भी हो, विद्वानोके लिये यह बात विचारसीय है। आशा है कि परातत्वके कोई विद्वान इस समस्याकी छोर ध्यान देकर इसको सुलक्षानेका यत्न करेगे।

# मेघदूतकी महत्ता

[ माचायं सीताराम चतुर्वेदी ]

किसी प्राचीन जीवन-रिसक, सहूदय पुरुषने अपने जीवनकी उत्कट अभिनाषाओका वर्शन करते हुए बड़ी तन्मयताके साथ कहा है—

> कालिदास-कविता नव वयः माहिष दिध सशर्कर पय । एरामासमबला सुकोमला सभवन्तु मम जन्म-जन्मित ।।

(मुक्ते इस अवनक्षमे चाहे जितनी बार जन्म लेना पड़े तब भी मुक्ते स्वीकार है यदि प्रत्येक जन्म सुक्ते कानितासकी कविता, नई बवती हुई जवानी, भंसका जना दहीं, शक्कर पहा हुमा हुम, हिरएका मौत भीर कोमल नवेनी प्रान्त होती रहे। १ फारतीके प्रमिद्ध बंद जह उस स्थामने कुछ इसी प्रकारको इच्छा प्रकट की है कि मेरे पास साकी हो, हुशकी छाया हो, मदिरासे भरी हुई सुराही भीर प्याना हो भीर हाथमे भुत्तक हो। किन्तु उसर ख्रेप्यामने क्रांत्रियालका निवास प्रमुख नहीं बताया है। किन्तु मुक्ते विद्यामने क्रांत्रियालका निवास प्रमुख वा या मुना होगा तो निदचय ही उसने सेप्युतको पोयो हो चाही होगी। जिस भारतीय रिसकने प्रमानी सुर्प्ता जीवनको प्रमित्ताभामे सर्वप्रस्त स्थान कानित्तासको कितनाको दिया है उसने निद्या है प्रमुख भीर कुमार-सभव नही, प्रमिज्ञानशाकुन्तल, विक्रमोबंधीय धीर मानिकक्तिन-मित्र भी नहीं, ख्रुकुहार भी नहीं, केवल मेयदूत ही मीया होगा वर्धीकि कविता तो मेयदूत ही है भीर तो महाकाव्य हैं या नाटक हैं या स्कुट मुक्त हैं।

विषयनाय कविराजने घपने साहित्य-परंपामे 'वाक्य स्तात्मक काव्यम्' कहकर काव्यको जो परिवाषा स्तार्द है और पहित्राज जानानाम प्राप्ते रक्ष-गाधरमे विव काव्यको 'रमणीयार्थ प्रतिपादकः शस्त्र:' कहकर स्मरण किया है यह निश्चय ही कोई सलीकिक चमत्कार और रससे पूर्ण इति ही हो सफता है जिसके सम्बन्धने कहा गया है—

> तंत्रीनाद, कवित्तरस, सरस राग, रतिरंग। अनबूढ़े बुब़े, तरे, जे बुड़े सब अग।।

[तन्त्रीताद, कविताका रस, मनोहर राग धौर कामक्रीडामे जो नही दूबे वे ही दूब गए, उनका जन्म निरर्थक हुमा धौर जो उनमे भरपूर दूब गए, रम गए उन्होंका जीवन सार्थक है।

यधि हास्य, प्रदृष्ठत, कस्त्य, वीर, रीड, अयानक, बीगस्स धीर शान्त भी रस कहलाते धीर माने बाते हैं किन्तु प्रङ्गार तो रसराज है एक मात्र रत है। 'श्रङ्कारैकरसः'। इस प्रङ्कारसे घोतओत यदि कानित्यसका कोई काव्य है तो वह एकमात्र नेषद्भा है। काव्यशास्त्र-मर्गन अलीमीति जानते हैंकि प्रञ्जारके दो पत्त होते हैं—संयोग धीर वियोग। केवस सयोग प्रश्कारको हमारे यहाँ धन्नस्त धीर कच्चा माना गया है—

> न विना विप्रयोगेन संयोगः पुष्टिमश्नुते। कषायिते हि वस्त्रादौ भूयानु रागो विवर्षते॥

[विप्रलंभके बिना सयोग शृङ्कार पुष्ट ही नहीं होता क्योंकि वस्त्र झादिको जितने कसैले पदार्थमें हुवो लिया जाता है उतना हो अच्छा उसपर राग चढता है ] इसी का समर्थन करते हुए एक उईके कविने कहा है—

> जो मजा इन्तजारमें देखा, वह नही बस्लेयारमें देखा।

[प्रियकी प्रतीक्षामे जो भ्रानन्द है वह उससे मिलनेमें नही है।] सस्कृतके एक कविने किसी विरहीसे कहलाया है।

> संगम-विरह-विकल्पे वरमिह विरहो न सगमस्तस्याः । भविरह काले सैका त्रिभवनमपि तन्मय विरहे।।

[सगम और विरहमेंने यदि पुक्ते कोई एक जुनना हो तो सगमकी मपेक्षा मैं विरहको हो सच्छा समक्रता हैं क्योंकि सगमके समय तो वह केवल एक हो होती हैं किन्तु विरहमें तो यह प्रयुर्ण त्रिप्रुवन ही प्रियामय प्रतीत होने लगता है।] उन्नको ध्रवस्था यह हो जाती है—'निषद देखता हैं उचर तृ ही तृ है।' प्रियाकी इस महलाका वर्णन करते हुए उर्दृके एक कविने नो पराकाण्डा दिखना दी हैं—

> माधूकके जलवेको महशरमें कोई देखे। ग्रल्लाह भी मजनूको लैला नजर ग्राता है।

[प्रियका प्रभाव देखना हो तो प्रलयके धन्तमे न्यायके दिन देखे। तब भी प्रेमीकी निष्ठा इतनी प्रवल होती है कि मजनूको देश्वर भी लैला ही प्रतीत होता है। ऐसा ही प्रधीर प्रमन्य भीर सजात प्रेमी वह यक्ष या जिसका नाम भी कालिदासने नहीं लिया है, केवल किश्वर्य (कोई) कहकर उसका सकेत भर दे दिया है क्योंकि हमारे यहाँ नीति झास्त्रमें कहा गया है—

> गुरुद्वेषी वृतघ्नश्च क्रुपणो शप्तहिंसकौ। निन्दकोऽपत्य-विक्रेता न ह्वेतान् नामतः स्मरेत्॥

[गुस्से डेप करनेवाने, कृतान्न, शापबस्त, हिंसक, कृपस्त, इसरोंकी निन्दा करनेवाने और सन्तान-विक्रंत दनका कभी नाम नहीं नेना चाहिए।] भेषदूतका सक्षभी 'शापेनास्तामित-महिसा' (आपके कारस समाप्त हो गई हुई महिसावाना) था, जो 'धनपतिक्रोभिवस्तेषित' (कुबेरके कोथके कारस एक वर्वके लिए प्रपनी प्रियासे विश्वक्त होकर रामगिरि पर पड़ा हुमा था, जिसका वर्षनं काविदासने अस्यत्त करुपाने साथ किया है।

> किरवदकान्ता विरहगुरुस्मा स्वाधिकारात्प्रमतः। शापेनास्तंगमितमहिमा वर्षेभोयेषु भर्तुः।। यक्षत्रवक्के जनकतनया-स्नावृध्योदकेषु। स्निष्मच्छायातस्यु वसति रामग्यिंश्रमेषु।। [कृषेव०र]

[स्राप्ती कप्रन्तामें प्रतिक्षय अनुरक्त कोई यक्ष प्रपता कर्तव्य ठीक प्रकार पासन नहीं कर पाता था। (कार्तिक शुक्त की देवीत्याच्या एकादशीके वित्र) इसने प्रपने स्वामी कूबेरके कार्यमें ऐसी डिलाई कर दी कि उसे कुबेरने शाप देशाला कि जिस कालाके मोहमें पडकर तू सपने कर्तव्यमें प्रमाद करता है उससे तू एक वर्षतक दूर पडा रहु।] यह घटना देवोत्याच्या एकादशीको ही हुई थी। इसका प्रमास स्वय मेथडुतके प्रन्तों दिया गया है—

> शापान्तो मे भुजगशयनादुत्यिते शाङ्गंपासौ । मासानन्याद गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा ॥

> > उि० मेघ० प्रा३]

दिलो ! प्रगती देवउठनी एकादशीको जब विष्णु भगवान् शेयशस्यासे उटेगे उसी दिन भेरा शाप भी समाप्त हो जायगा । इसलिये इन चार महीनोको भी किसी प्रकार आँखे मूँदकर विता डालो ।]

भीर वह शाप भोगनेके तिए धनकासे चलकर कैनास, मानसरोवर, क्रोंचरम्ध, कनलल, ब्रह्मावर्स, कुछादेश, दशपूर, उप्लोंग्सि, दशाएँ, धवन्ती, वेषवती, वर्षावती, धाफकूट, रेवा, नीच पर्वत भीर मालदेश होता हुआ कामदािगिर चित्रकूट (रामगिरि) पहुँचा और वही रह गया----उम्मिन्दोकितिचित्रवातिध्यक्ता स कामी।

नीत्वा मासान कनकवलयभ्रशरिक्तप्रकोष्ट ॥

[जस पर्वंत पर प्रपनी पत्नीसे बिटुड़े हुये उस कामीने कुछ महीने काट दिए जिसके हाथका सोनेका कगन विरहमें ढीले होनेके कारणा निकल गया।]

यहाँ पुनः कामी कहकर पत्नीमे उसकी प्रासिक्त प्रोग मी हट करके स्पष्ट कर दी है। गोस्वामी तुलसीदासजीने भी परम निष्ठाके लिये कामीको ही ब्रादर्श माना है प्रीर राममे प्रपनी निष्ठाका स्वरूप स्पष्ट करनेके लिए उन्होंने यही कहा है—

कामिहि नारि पियारी जिमि, लोभिहि जिमि प्रिय दाम ।

श्री रघुनाथ निरन्तर, प्रिय लागहु मोहि राम।।

[जैसे कामीको स्त्री प्यारी होती है, लोभीको पैसा प्यान होता है, उसी प्रकार श्रीराम भी मुक्ते प्यारे लगें।]

ह्मीलिये कालिटासने भी उसे 'कामी' से विशेषण्-विधिष्ट करके उसकी एकान्त आसितिको स्पष्टकर दिया है। और इसी कामिताके कारण ही प्रपनी सुध-बुध भूले हुए यक्षने मेषको ही प्रपना दर्त बना डाला।

इस विरही यक्षने प्रपने विरह्ते दिन काटनेके लिये स्थान भी जुना रामिगिर। बहुतसे विद्वामोंका मत है कि यह रामिगिर वास्त्वसे चित्रकृत हो वरन् नागपुरके पासकी 'रायटेल पहारी सा गीवा राज्यकी 'रायटेल पहारी सा गीवा राज्यकी 'रायटेल पहारी सा गीवा राज्यकी रामगढ़ रामगढ़ राज्यकी कि कि कि स्वत्यक्त सा राज्यकी से एक रही है, रामटेक पर नहीं। सुन्दर ताल, मन्दाकिनीका प्रवाह, पहारी धाराएँ, घने बुल, हरियाली कुनें और क्षियोके साथम चित्रकृत पर ही हैं, रामटेक पर नहीं। सुन्दर ताल, मन्दाकिनीका प्रवाह, पहारी धाराएँ, घने बुल, हरियाली कुनें और क्षियोके साथम चित्रकृत पर ही हैं, रामटेक पर नहीं, क्ष्मीक रामग्रेक तो सूखी रहाड़ी हैं कहाँ कि मानकों साथ विद्वार ताल की स्वतंन नहीं होते हैं। ऐसी पुल्ली पहारीपर यक्ष नयों रहने जायगा। इस सम्बन्धमें रहीमका यह दोड़ा भी विचारतीय है—

चित्रकूट पे रिम रहै, रहिमन श्रवध-गरेस। जापर विपदा परत है, सो श्रावत इहि देस।।

[मनवर्षे न<sup>7</sup>श (रहीम) श्राकर चित्रकूटपर बस गए क्योंकि जिसपर विपत्ति पडती है वह यही श्राता है।

इस दोहेमें जहाँ भ्रवध-नरेश (भ्रवधके नवाब) अन्दुर्दहीम खानखानाने प्रपने भ्रापत्कालके निवासकी मूचना दी है वही विषद्भन्त भ्रवध-नरेश राम भ्रीर मेधदूतके वियुक्त यक्षकी ब्वनि भी समाविश्टकी है।

टिनहाम भी इमीका साक्षी है। वाल्मीकीय रामायएके अनुवार अयोध्यामे बतकर राम चित्रकृटमे रहे और फिर भरतको अपनी पारुका रै-देनेक परवार वे ऋषियोके साथ अतिके आध्यम पहुँच। वहाँने वहकारण्याँ प्रविष्ट होकर विराटका वक करते हुए वारमंग ऋषिके आध्यममे पहुँच। वहाँने वलकर मुतीक्शके आध्यममें एक रात्रि निवास करके फिर धर्मभूत मुनिके पास रहतर, मादकाँगा-द्वारा निकित प्रवास्तर नामक (प्रपासर) सरोवक्षका प्रभाव सुनकर ऋषियोके आध्यममें रहने हुए फिर मुतीक्शके आध्यममें लौटे और वहाँके अगस्यक्षेत्रो के साध्यममें पहुँच। फिर खरम्ब्य मुनिकी आजासे वे गोदावरी के तीरपर पत्रवटीमें रहने तने। इस प्रसामें कहाँ भी रामटंक या किसी अन्य ऐसे स्थानका विवरण हो नहीं आया जहाँ सीताजीने स्नान किया हो और विसक्ती मेलला-पर रामके चरला अकित हो। अपर जिन ऋषियोंका वर्णन है उनमेसे किसीका आध्यम भी रामटंकको और नहीं था।

यदि घन साक्ष्यकी ट्रांटिंस विचार किया जाय तो स्वयं कालिदास ही इस सम्बन्धमें सबसे बडे प्रमारा। हैं। उन्होंने स्वयं रचवारामें लिखा है—

> चित्रकूटवनस्य च कथितस्वर्गतिर्गुरोः । [रचु० १२।१४] रामस्त्वासन्तदेशस्वाद्भरतागमन पुन. । भाशवयोत्मुकसारगां चित्रकृटस्थती जहाँ ॥ (रघु० १२।२४]

इसमें भी चित्रकृत्में ही रहतेकों बात ब्राई है [चित्रकृत्में हो उन्होंने ब्रयने पिताके स्वर्गवासका समाचार सुना धौर चित्रकृत्का परित्याग भी उन्होंने इसलिए किया कि वह प्रदेश ब्रयोध्याके पास था। उन्हें ब्राधाका थी कि भरत फिर न नहीं ब्राजायें] वे चित्रकृत छोड़कर चल दिए धौर किर क्षेत्रके क्राधिकृतों होते हुए, ब्राई मुनिका दर्धने करते हुए विराधका वस करते हुए प्रमास्त्यजीको ध्राजाके घनुसार गोदावरीके तटपर पचवटीमें रहने नगे। घत. वाल्मीकि धौर कानिदास दोनोंने रामके निवासके निवं हो हो च्या नागे हैं धौर वे हैं चित्रकृत्व धौर पंचदरो । दूसरा प्रमाण यह है कि कृटज (इन्छज) का फूल केवल विरुद्ध नीस्त्रकों है हो होता है रामटेकपर उसका नाम तक निही है। सत. यसका प्रवास क्यान निवचर ही चित्रकृत है। यह भी विचित्र बात है कि कानिदासके 'रामगिर्याध्यमेश' धौर 'शूया एव तव सहचरों रामगिर्याध्यमस्यः दोनों स्थानोंघर 'रामगिर्याध्यमक' हो नाम निया है, चित्रकृतका नहीं धौर उसका कारण यही है कि प्रविचत्र सक्ते निवासके कारण महाकि चित्रकृति है। जनकन्तनवानना पुण्योदकेषु धौर 'वन्दौर पुर्वारकृतिवर्दिकतं नेकलाशु' कहकर भी चित्रकृतका है परिचय दिया गया है क्योंकि साथ पुर्वारकृतिवर्दिकतं नेकलाशुं कहकर भी चित्रकृतका है परिचय दिया गया है क्योंकि साथ

जब लंकासे लौट रहे हैं तब भी उन्होंने श्रात्यन्त भावृक्त होकर चित्रकूटका ही वर्णन करते हुए कहा है—

> वारास्वनोदगारिदरी मुक्षोसौ श्रृंगाग्रलग्नाम्बुदवप्रपंकः । बञ्नाति मे बन्धुरगात्रिचक्षुद्दप्त.कक्द्मानिव चित्रकृट ॥

[रख्० १३।४७]

[हे सुन्दरी ! मस्त स्रोडके समान यह चित्रकृट मुक्ते बडा सुहाबना लग रहा है। गुका ही इसका मुख है, जलकी धारा की ध्वनि ही डकार है, चोटी ही सीगे हैं भीर खाए हुए बादल हो सीगोमर लगा हमा कीच है।

सन इसे मिलाइए— 'बन्नकीडापरिखनाजयेशन्तीय दश्यां' धन्तर इतना ही है कि मेणबूतमें हायीं की बन्न-मेराका बन्तान है घोर प्युवको डील-डीलवाले साड़ का। धत, निरचय ही बहु यस चित्रकृट पर ही या गायटेकपर नहीं। बनसे बडी बात तो यह है कि चित्रकृटके झास-पाख गोवींमें रहने वाले झाजभी उसे रामगिरि कहते हैं, चित्रकृट नहीं।

उस चित्रकृत्यर उसने घाठ महीने बिताए। उस दशामें वह मूखकर कौटा हो गया भीर इतना दुकता हो नया कि सोनेका कहा उसके हायसे निकल गया। विरहमें कुखताका क्यान विष्यके सभी साहित्योमें किया गया है। भीर इस कुशताकी व्यंवना करनेके लिये महित्ययोक्ति या भुवासमेका प्रयोग किया गया है। सीताजीकी विरह-दशाका वर्णन करते हुए गोन्यामी तुलसीदासजीने भी सीताजीये कहनाया है—

> मब जीवन के है कपि श्रास न कोइ। कनगरिया के मेंदरी कंगन होइ ॥ [बर०-रामा०]

[ हे हनुमान ! अब जीवन की कोई झाझा नहीं है, क्योंकि विरहजन्य दुर्वलताके कारए। कनिष्ठिका उँगलीकी अँगुठीको अब कगन बन गई है। ]

अप अशके एक कविने तो बति ही कर दी है और कहा है---

वायसु उड्डावन्ति ग्रह, पित्र दिटुच सहस्रति ।

मदावलया महिहि गय, मदाफुट्टि तडलि ।। गमनके शकतके लिये कोई विज्ञिती कौदा सर

[ सपने प्रियके धागमनके गहुनके लिये कोई विरहिशी कौचा उदा रही थी। उस उड़ावें में हाथ महत्तने हुए दुवेतवाके कारण साथी हायको बुढ़ियाँ हायसे निकलकर बाहर गिर गई। इतनेमें सहता विदेश गमा हुमा पित लीटा हुमा दिलाई पढ़ गया। वह नायिका हथेसे फूली नहीं समायों भौर तहता इतनी मोटी हो गई कि हाथ में वशी हुई बाबी बुड़ियाँ मोटाईके कारण तड़ककर हुट गई।

उईके एक कविने तो विरहकी कुशताके वर्णानमें सीमा पार करदी है। एक विरही अवशी विरह-कुशताका वर्णान करते हुए किसीसे कह रहा है—

इन्तहाए लागरीसे जब नजार श्राया न मैं। हुँसके वो कहने लगे बिस्तरको माहा चाहिए।।

[क्रणताकी पराकाष्टाके कारए। जब मैं ध्रपने प्रियको विसाह नहीं पड़ा तो प्रियने कहा कि विस्तर काड़ो सो जिस्ले पर विसाह पड़ खायने 4] किन्तु महाकवि कानिवासने इस प्रकारकी हास्यास्पद श्रातिवायोक्तिका श्राप्रय न लेकर केवल वहीं कहा—अपने हाथका कड़ा निकलकर गिर जाने से सूनी पहुँची वाले यक्षने कुछ महीने निकास दिए।

#### 'नीत्वामासान्कनकवलयभ्रं शरिक्त प्रकोष्ठः ।

हम प्रकार वहाँ माठ महीने बिताते हुए घाषाबके प्रथम दिन वह क्या देखता है कि चित्रकूट-की बोटीयर लियटे हुए बारलीसे विवक्तकूट ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माने कोई हासी महीके टीलेको डाहरेका प्रमत्न कर रहा हो । बहुत्ये विद्वानीन वर-कोडा-गरिएत-ग-ब-प्रेसएपीयर्स-वादनोंको हाथी माना है धीर चित्रकृटको वप्र, किन्तु यदि कोई वित्रकृटसे हुनुमान-वारापर बैठकर घाषाकरे पहले दिन चित्रकृट रर खाए हुए बावरका हस्य देखते तो उसे प्रतीत होगा कि बात्तवमे चित्रकृट ही मस्तक उठाए हुए गजके समान है धीर बादल ही वप्र (टीला) है। स्वयं कालिदासने पर्न रचुवाने अञ्चादममानुद्वयपक्र, कड्ड्यानिव चित्रकृट: [यु० १३।४७] बताकर इसे स्पष्ट कर दिया है कि चित्रकृट खारोकं समान है विसकी चोटी पर खाए बादल ऐसे लाते हैं मानो उसके मीगपर टीनेकी मिट्टी लगी हो।

मेणदूतको कुछ प्रतियोंने प्रापाढस्य प्रथम-दिवसेक बदले 'प्रशम-दिवसे' पाठ मिलता है किन्तु वह पाठ प्रशाम भी है और आ्रामक भी । प्रापाइके प्रारम्भमे बादल प्रानेकी बात उत्तर भारतके सम्पूर्ण ग्राम-गीतोमे व्याप्त है—

चडत असाड गगन घन छाए चमचम चपना जी डरपाए। पिय बिन मोको कछुन सुहाए॥ साजन सौतन घर बिलमाए। कुछु न सुहाए, बादल छाए॥

गुजरातके श्रपभ्रंश साहित्यमे मृगालवतीने मृंज को सदेश ही भेजा है—

मुख वहल्ला दौरडी पेक्सेसि न गम्मारि।

भाषाढि वरा गज्जीई चिक्लिल होसे वारि।।

[ हे गँवार मृज ! तू प्रेमको डीली डोरीको समभ नहीं रहा है। जब आवाउने बादल गुजरने लगेंगे तब मार्गमें पानी ही पानी भर जायगा, तब कैसे भा पावेगा ! ]

हमारे देशी साहित्यमें जो अनेक बारहमासे लिखे गए हैं या लिखे जाते हैं उन सबमे आषाढ़ चढ़ते ही बादल आनेका वर्णन है। ज्योतिष शास्त्रके अनुसार भी आषाढ़के पहले पक्षमें मेघ-दर्शन आवश्यक है प्रत्यवा दो मास तक अनावृष्टिकी आशका होती है—

> म्रायादमासे प्रथमेच पक्षे निरभ्रहष्टे रविमङ्के च। विद्युमार्ज्जरयय नैव मेघाः मासद्वयं तत्र न वर्षसां स्यात्।।

[प्राधादके पहले पखवाडेमें यदि सूर्य खुला, बिना बादलके रहे धौर न विजली चमके-गरजे, न बादल हों तो दो मास तक वर्षा नहीं होती ।]

भीर फिर यह तो प्रत्यक्ष दृश्य है जिसे कोई भी चित्रकूटपर जाकर देख सकता है।

मेषद्तका मध्ययन करतेसे पूर्व यह समक्ष लेना चाहिए कि कालिदास कोई भूगोलकी पुस्तक नहीं लिल रहे हैं, काव्यकी पुस्तक लिल रहे हैं और मेषकी मर्यादाके मनुसार (बदअयायानुक्य) मार्ग समक्षा रहे हैं अन्यका पहा क्षा प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रही चमकार प्रकार प्रकार प्रही चमकार प्रकार प्रकार प्रकार के संदेशका प्रमान देशकार वाज वनस्पति-विज्ञानकी प्रमागिकता और इतिहासकी सास्तिकता सब उपस्थित है। भ्रायावके पहले दिन कामर्यागिरिके शिक्षिर पर नरके हुए मेषको देखते ही वह कान्ता-विरही कामी यक्ष विरहे से आपनुत हो उठा और जिस मेषको देखतर दूर देशस्य प्रकार प्रकार करते हुए कार्या प्रकार प्रकार करते हम सम्पर्ण करते हम स्व

मेधालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथावृत्तिचेतः। कंठाश्लेषप्रसायिति जने कि पूर्नदुरसंस्थे।।

[बादलको देखकर जब मुखी लोगोका मन डोल जाता है तब उस यियोगीका तो कहना ही क्या, जो दूर देशमे पडा हुमा ध्रपनी प्यारीके गले लगानेके लिये दिन-रात तडपा करता है।]

उर्दुके कविके अनुसार---

तौबाकी थी मैं न पिऊरेंगा कभी शराब। बादलका रगदेखके नीयत बदल गयी।

[मैंने प्रतिज्ञा की भी कि कभी मदिरा नहीं पीऊँगा। किन्तु बादल उठे हुए देखकर सकल्प टूट गया।]

बहु प्रथमी प्रियतमाके निए खट्टपटाने लगा और फिर तत्काल उसने सोचा कि शापके कारण अनका तरि जाना तो अभी सम्भव नहीं है इसलिये क्यों न सदेश भेज दिया जाय। कहीं ऐसा न हो कि वादानोंके देखकर वह विरह्मी ज्याकुलतामें प्राण देवे। अपभाशके एक कविने इस स्थितिकों बडी मामिकताके साथ कहा है—

> जइ स सऐही तो मुद्दम ग्रह जीवद निन्नेह। बिइहिं पयारेहिं गद्दहि धए। कि गञ्जहि सल मेह।।

[यदि वह प्रिया मुभते स्लेह करती होगी तो तुम्हारा गर्जन मुनकर उसने प्रपने प्राप्त ओड दिए होंगे और यदि वह जीदित हैं तो निश्चय ही उसके मनमें मेरे लिये स्लेह नहीं। इसलिये वह तो दोनों प्रकारते मेंने हाचसे जाती रही। दुष्ट मेण! प्रवृत्त क्या गरके जा रहा है।] इसीलिए उस कामी यकने सोला कि क्यों न इसी मेचसे ही स्टेश मेजा जाय।

तुम्हीने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना।

यही मेच तो जाकर प्राप्त लेनेवाना है, क्यों न इसीके हाथ सन्देश भेज दिया जाय, क्योंकि इससे पहले कोई पहुँच नहीं पावेगा और इससे योग्य कोई सदेशबाहक भी नहीं मिलेगा। क्यों ?

बहुतसे विदानोने कहा है कि मेथके हाय सदेश भेजना घरवाभाविक है। यह बात कालिदास भी जानते थे। इसलियं उन्होंने कहा भी है— पूमज्योतिः सन्निनमस्तां सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्वाः क्व पटुकरणैःप्रापणैःप्रापणीयाः इत्यौत्सुक्यावपरिगण्यसृष्ट्याकस्त यथावे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाववेतनाचेतनेषु ॥

(कहां तो धुर्धा, धन्ति, जल धौर वायुसे बना हुआ मेच और कहां चतुर लोगोंसे पहुँचाया जानेवाला सन्देश । 'किन्तु कामार्तमे इतनी समक्त कहाँ रह जाती है कि वह जड ग्रीर चेतनका मेद कर सके ।) यह तो कालिदासका अपना अर्थाम्तरन्यास है। किन्तु यक्षते अपने इस दूतके चुनावकी बहुत ठोक बजाकर किया है। वह कहता है—जाते वंशे भुवनविविते पुष्करावर्शकानाम्। जानामि त्वा प्रकृतिपुरुष कामरूप मघोन. । तेनाथित्व त्वयिविधि वशाद्दूरवन्त्रुगैतोहम् याच्वामोद्यादरमधि-गुए। नाधमे लब्धकामा ।। कि तुम विश्व-प्रसिद्ध पुष्कर भीर भावतंक वंशमे उत्पन्न हए हो, तुम इन्द्रके कामरूप ग्रयीत् इच्छाके भनुसार रूप चारए। करनेवाले प्रकृति-पृश्व श्रयीत् श्रास्यन्त विश्वस्त पूरुष हो इसलिये मैं तुमसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ क्योंकि किसी गुराीके श्रागे हाथ फैलाकर निब्फल लौटना अच्छा है किल्तु अधर्मसे इच्छित फल पाना भी अच्छा नहीं है। नीतिकास्त्रीमें वृतके जो अनेक गुरा बताए हैं उन सभीका दर्शन यक्षने मेश्रमे किया है। दूत कुलीन होना बाहिए, मेच कुलीन है, पुष्कर भीर भावतंक कुलमें उसका जन्म हुआ है। सबसे वडी बात यह है कि यह विश्वस्त होना चाहिए मेथ साक्षात् देवराज इन्द्रका विश्वासपात्र है। इत ऐसा हो कि वब जैसी म्रावश्यकता हो वैसा रूप धारण करले ये। गुरा मेथमे स्वभावतः विद्यमान हैं। जब रामके दूत बनकर सीताजीकी स्रोज करने हनुमान गए थे उस समय उनकी भी यही परीक्षा सपौकी माता सुरसाने ली थी और देख लिया कि वे बुद्धिमान है, मिर्भीक है, विश्वस्त हैं, जब बाहे जैसा बड़ा या छोटारूप धारए। कर सकते हैं।

ज्योतिष-तत्वके भनुसार बादलींके चार कुल बताये गये हैं— भ्रावर्ती निजंलो मेघ. सवर्तश्च बहूदकः । पुष्करो दुष्करजलो द्वोराः शस्यप्रपूरकः ।

[भावतं मेघ निर्जल होता है। सक्तों में बहुत अल होता है। पुष्करमें कठिनाईसे थोड़ा-सा होता है भौर भौर द्रोए तो भान्य-वर्षक होता है।]

इनमें सान्वतं नामक बहुदक बावनको छोड़ विचा कि नहीं भलकामें पहुँचकर घुप्रौधार पानी न बरसाने लगे और सस्य-श्रुष्क होएको भी छोड़ दिया कि यदि उसे सदेखनाहुक बनाकर भेजा तो लोग बिना प्रन्तके पर आयगे। इसलिए उसने दुष्कर अलवाले पुष्कर भीर धावपंक कुलके निजंन नेपको चुना कि उन्हें बाढ़े जितने दिनो तक इसर-चसर निश्चितताके साथ घुषाया आ सकता है। मेगोंकी इसी प्रकृतिके कारण कालिवासने उन्हें बीच बीचमे पड़नेवाली नदियोंका अल पीते चलनेका परामर्थ दिया।

मेथको दूत बनानेका एक ग्रीर भी कारए। है जो यक्षने स्पष्ट कर दिया है—-'श्रन्तप्तानांस्थमसि श्ररुणम्।'

[तुम सतप्त लोगोको शरण देनेवाले हो ।] बनानन्द का वह सबैया तो प्रसिद्ध ही है---

पर-कारज देहको घारे फिरी परजन्य यथारथ हूँ दरसी। निध-नीर सुधाके समान करी सब ही विधि सञ्जनता सरसी। धनमानेंद जीवनदायक ही, कवीं मेरिकी पीर हिये परसी। कवहें वा विसासी सुजानके भीगन मों संस्वानह लें वरसीं।

भीर फिर किसी प्रतिष्ठित व्यक्तिको हुत बनाना होता है तो उसको बद्दी अदुकारी की आती है। उसे यह विश्वसास दिलाया जाता है कि मै किसी ऐसे वैसे स्थानगर किसी बीहड मार्गसे नहीं भेज रहा हैं। इसी तिये यहाने यहां भेज रहा हैं। इसी तिये यहाने यहां स्थानका निरंघ देता है। इसी तिये यहाने यहां स्थानका निरंघ देता है।

गन्तव्या ते वसतिरलकानामयक्षेश्वराणाः। बाह्योद्यानस्थितहरशिरश्चित्रका धौनहर्म्याः।।

यक्षने बतलाया कि 'मित्र पयोद! पुन्हे यक्षं उदरोक्षी उस प्रतका नामकी बस्तीको जानेको कह रहा हूँ जिसको बाहरसे ही देककर दुम फड़क उठीन क्यांकि बाहर उद्यानमें व्यव महादेकांको सकर स्वत क्यांके प्रकार के प्रतक्त का मार्ग करात कर कर कर के प्रतक्त का मार्ग करात समय यक्षने बड़े मनोदेशानिक उनसे बादतको भोवन, विश्वाम, दर्शनीय स्वत, समय यक्षने बड़े मनोदेशानिक उनसे बादतको भोवन, विश्वाम, दर्शनीय स्वत, समय उद्याने क्यांके स्वत, समय क्यांके क्यांके स्वत, समय क्यांके प्रतक्त का स्वत प्रति होसिक घटनायोका बड़ा सिस्तच्य वर्णन करते हुए उस मार्गसे खानेका प्रतोभन दिया है क्योंकि वह संघको कहता है कि 'ख्वयायाणाकुकम्मं पुष्टारं पदके प्रमुत्तार मार्ग बता रहा हूँ। घोर विविध बात यह है कि वह सम्पूर्ण विवयरण सम्पूर्ण जड़ प्रकृति कालिदासने प्रज्ञास्मयी दिखाई है कि कही रसमय मेथ विस्त हो आय इसनिए वह निदयों धोर पर्वतोको भी मानव क्यमे मानवीय सीन्दर्येश पूर्ण ही देखता है।

मेफको प्रारम्भमें ही प्रजोभन देते हुए यक्ष कहता है कि तुम्हारा उपकार केवल मैं ही नहीं मानुंगा वरन ग्रन्य पथिक-विनिताएँ भी मानेंकी—

त्वामारूबपवनपदवीमुद्शृहीतालकान्तः प्रेक्षिष्यन्ते पधिक-वनिता प्रत्ययादाश्वसन्त्य । कः सनद्ये विरह्मिषुरा त्वय्युपेक्षेत जायां न स्यादन्योप्यहमिव जनो यः पराधीनवृत्तिः ।।

[यस कहता है कि तुम्हे उठा हुमा देखकर प्रथमे गालोपर फैले हुए बाल हटाकर बड़े विश्वासके साथ परदेशियोकी पिलायी तुम्हारी भ्रोप देखने लगेगी वर्धोंकि मेरे जैसे पराधीनको छोडकर भ्रीप कौन होगा जो ऐसे समय प्रथमी विराहिणी परनीकी उपेक्षा कर सके।

विरहकी दशामे दिन गिननेकी बड़ी मार्मिक स्थितिका वर्णन मिलता है-

जे महु दिण्एा दिश्रहडा दइएँ पवसन्तेरा। तारा गरान्तिए श्रमिलंड जज्जरिपांड नहेरा।

[मेरे प्रियने परदेश जाने समय जो लौटनेकी श्रवधि बताई थी उसे गिनते-गिनते उँगलियोंके पोर सब नलोंकी रगडसे छीज गए हैं। इसलियं यक्ष कहता है— ता चाबस्य दिवसगर्गानातत्परामेकपत्नी प्रव्यापन्नामविहतगतिर्द्रक्ष्यसि भ्रानुजायाम् । प्राशाबन्य कुसुमसहणप्रायणोद्यगनाना सद्यः पातिप्रगायिहत्य विष्रयोगे रुग्हि ॥

[ तुम जाकर घपनी उस भाभी से घवदय मिशना जो वहाँ बैठी दिन गिन रही होशी धौर जिसके प्रागा इसी घाता पर टिके होगे कि घमी फिर भेट तो होगी ही। ]

सीताजीने भी हनुमानजीसे धपने प्रारण विरहमें न छोड़नेका काररण बताते हुए कहलाया **या**— नाम पाहरू दिवस निसिः ध्यान तम्हार कपाट ।

लोचन प्रभूपद-जन्त्रित, प्रारा जाहि केहि बाट।

[रात दिन प्रापका नाम स्मरमा ही पहरा देता है, ध्यानके किवाड लगे हैं। ग्रांखों पर श्रापके धरमा कमलका नाना लगा है फिर भना प्रामा किस मार्गसे निकल सकते हैं।

इसके पञ्चात् यक्षने भारतीय विश्वासके ग्रनुसार ग्रम्छे शक्नका भी निर्देश करते हुए प्रोत्साहन

दिया है— मन्द मन्द नृदति पवनश्चानुत्रूलो यथा त्वां वामश्चाय नदति मधुरञ्चातकस्ने सगन्य ।

गर्भाधानक्षरापि चयान्तूनमाबद्धमालाः सेविष्यन्ते नयनसुभग चे भवन्तं बलाकाः ॥

[मन्द मन्द पवन तुम्हे धार्म को बढा न्हा है। बाई धोर काममत्त चातक मधुर बोल रहा है धीर गर्भाधानके ममत्र का परिचय पाकर निश्चय ही बणुलियां धाकाशमे ध्रत्यन्त नयनाभिराम तकमाला बनावर तुम्हारी सेवा करेगी] धीर वे ही क्यो ।

> कर्नु यच्च प्रभवित महीमुच्छिलीःध्रामवन्ध्यां तच्छु त्वा ने श्रवरामुभग गर्जित मानसीत्का । भाकेलासाई बसिकसलयच्छेदपाधेयवन्त्यः सम्पत्स्यन्ते नभिम भवतो राजहसाः सहायाः ॥

तृहारा गर्जन सुनकर कुकुरमुने निकल बाबेभे, घरती हरी भरी हो उठेगी । भीर मान-सरोवर जानेको उत्मुक राजहस'भी तुम्हारे साथ कैलास तक उठे चले जायेंगे ।]

भीर यह मैं नहीं कहना कि तुम फट चलदो। भ्रभा भ्राए हो, उहरो, बैठो। श्रप्ने मित्र चित्रहरें गेले मिल लो, कुगल-मगन पुछ लो क्योंकि यह साधारए पर्यंत नहीं है। यह भगवान् रामके चरएा-कमनोसे श्राकितमेसलावाला वह पर्वंत है जिसकी लोग वन्दना किया करते हैं।]

प्रापृच्छस्य प्रियससमम् तुंगर्गालस्य शैलं वन्धे पसा रषुपतिपदैर्गकृतं मेखलासु । काले-काले भवति भवतो यस्य संयोगमेस्य स्नेहव्यक्तिश्वरविरहणं मंचती बाष्पमृष्णांम् ॥

यक्ष इतने मनोवैज्ञानिक उगसे भेषसे अपना काम करानेके सिये उपचारका प्रयोग करता है— गरीबलानेमें लिल्लाह दो घड़ी बैठो। बहुत दिनोंमें तुम झाये हो इस गलीकी तरफ ॥ जरासी देर ही हो जायगी तो क्या होगा। घडी-बडीन उठाको नजर घडीकी तरफः।। जो कोई पूछेतो परवाह क्या है कहदेना। चले गए थे टहलते हए किसीकी तरफः।।

[भगवानके निये इस कुटिया में थोड़ो देर बैठो नसोंकि इस गर्नाकी मोर बहुत दिनों में मार ही। थोड़ी देर ही हो आयगी तो कोई बात नहीं है। बार-बार घटीकी मोर टीष्ट न वीड़ामी। जो कुछ पूछने भी लगे तो कोई जिन्ताकी बात नहीं है, कह देना टहनते हुए किसीकी मोर चले गए थे।]

भौर इस उपचारके पश्चात् भी वह मीचे हडवडीमे घपना मदेश नहीं कह सुनाता। पहले मार्ग बताता है घोर कहता है—

मार्गं ताषच्छारा कथयतस्त्वत्त्रयासानुरूप संदेशम्मे तदनु जलद । श्रोध्यसि श्रोत्रपेयम् ॥

यक कहता है कि [पहले तुम अपने अनुरूप अर्थात् विस्ता मार्गते किसी भले व्यक्तिको भेजा बा सकता है वह समभ्र तो तब मैं तुन्हें वह श्रोकपेय (कानोने पीया जा सकनेवाला, रसीला) संदेश सुराऊंगा जिले मुनकर तुम कडक उठीगे] अत. यक्ष सीधा मार्गन बता कर वादलके अयाखानुरूष मार्ग बता रहा है और वही मार्गबता रहा है जिस मार्गसे होकर यक्ष स्वयं असकोचे सककर विकृत्व तक आया है।

मार्ग बतानेमें भी वह स्रपने दूतको पूरी सुविधाका ध्यान रखता है। पुष्कर स्रौर स्रावर्तक बाबलोंमे जल नहीं होता इसलिये यक्ष उन्हें समभाता है कि —

खिन्न खिन्नः शिखरियुपद न्यस्य गन्तासि यत्र । क्षीराः क्षीराः परिलघुपयः स्रोतसां चोपभूज्य ॥

जब बकावट हो तो पर्वतीकी चोटियोंपर ठहरते जाना धीर प्यास लगती वजे तो ऋरलीका हुरुका-हुरुका जल पीते जाना । यह नहीं कि बिना लाए-पिए सीथे हरकारेके समान चलते चले जाघो स्थोकि हनुमानचीके समान दूत मिलना तो बडा कठिन है जो यह कहें कि—

'राम-काज कीन्हे बिना, मोहिं कहाँ बिसराम ॥

[रामका कार्य धर्षात् सीताबीकी स्रोच किए बिना मुक्ते विश्वाम करनेका धवकाय कहाँ है ?] धब यक मार्ग बताते हुये उस बीचमे पडनेवाले मनुभवोंका संकेत देते हुए समक्राता है कि बत तुम इस बेंतेले तरी हुई पहाडीसे उत्तर उठांचे तो विद्यांकी मोली-माली पिलयी चिक्ति होकर कहेंगी कि कही पहाडकी चोटी हो तो नहीं उडी या रही है। इस प्रकार उड़ते समस्य दिहनागोंकी मुंडीकी फटकार डेकेले हुए साथे वह बाता। 'विस्तामानां पित परिहत्तस्कृत-हस्तावलेगात्।' इससे कुख बिद्धानोंने कल्पना की है कि कालिदासके प्रमास-समुख्यक प्रतिद्ध बीढ़ सेवक दिह्नागपर साक्षेप किया है विद्य मिलनायने कालिदासका प्रतिद्धनी बताया है।

भव यक्ष सामने उटते हुए इन्द्र भनुबकी भोर देख रहा है और वहीं से सुन्दर मार्गके भनुभवका श्रीगऐश करता है। यह स्टब्हनुव या तो प्राव-काल दिखाई देशा है या सायंकाल भीर यदि बादनके ऊपर विमानसे देखा जाय तो इन्ह चक्र दिखाई देता है, इन्ह-धनुष नहीं। इस इन्हथनुषसे यक्षको वादनका नीला करीर ऐसा कान पडता है जैसे 'मोर-मुकुट लगाए इच्छा ।'

'बहॅं खेब स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णोः ।' [पूर्वभेष, १५]

सन किसानों की पत्नियोका परिचय देता हुमा यक कहता है कि तुम उड़कर चकामे तो किसानों की भोजी-भाजी पत्नियाँ वही साधाने तुम्हारी और साँखें उठाकर देखेगी जिन्हें भाँ जाकर रिफाना नहीं साना — 'भू विनासानिकाँ.'। तुम बहां माल देखके खेलपर बरस जाना तिससे वहीं में भून साँची यथसे गमक उठेगी। फिर पश्चिमकी और बढ़कर उदारकी सोग चक्ष देना। वहीं आमक्टको साग बुकाकर उठाकी बोटी पर ठहर जाना जो पके हुए कसोसे लदे हुए प्रामक हुंगोने पिरा हुमा है। उस नमय देव-स्मितिको वह पर्वत स्तनहबमुबः(पृथ्वीके स्तनके समान) प्रतीत होगा। उस वनमे जगनी कियाँ पूमा करती हैं इसनिये वहाँ ठहर कर क्या करोंगे बल बड़ाकर चल देना। जन वन्मा देनेने तुम्हारी हेहका भारीपम भी हूर हो गया रहेगा जिससे साथ भी वड जायगी। प्रागे चनकर विन्ध्याचलके ऊबट-सावह पठार पर मने सापामी में की हुई रेवा नदी ऐसी प्रतीत होगा डेवी भूतते चीत हुई हामीकी देह हो। वहाँ वनती हासियोंके मदमे बसा हुमा थीर अधुनकी क्षेती हुई हामीकी देह हो। वहाँ वनती हासियोंके मदमे बसा हुमा थीर अधुनकी क्षेती हुई हामीकी देह हो। वहाँ वनती हासियोंके मदमे बसा हुमा थीर अधुनकी क्षेती हुई हामीकी देह हो। वहाँ वनती हासियोंके मदसे बसा हुमा थीर अधुनकी क्षेती हुई हामीकी देह हो। वहाँ वनती हासियोंके स्तर सुमा सामे स्तर हामी बढ़ना क्योंकि —

िक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौवाय । [पूर्वमेघ---२१]

[जिसके हाथ रीते रहते हैं उसे सब दुग्दुराने है और जो भरा-पूरा होता है उसका सभीघादर करते हैं।]

इसके धागे ध्रधपके हरे-पीने कदाब पर मेंडराने हुए भीरे, नई फूली हुई कन्दनीकी पत्तियोंको चरने हुए हरिए धीर जाली धरतीको तीला गध मूंचते हुए हाथी तुन्हें मार्ग दिखाते चलेंगे । उस समय सिंछ लोग धपनी पत्तियोंके साथ उत्तर ही उत्तर बूंद पूंडने-वाले चातकोंकी धोर पति बॉधकर उत्तर हुई चुनियोंका हरय देख रहे होगें। बस, जहाँ तुम गरजे कि वे स्त्रियाँ उत्तर धर धरने पतियोंसे चिपट जायेंगी धीर वे सिद्ध लोग तुम्हारा बड़ा उपकार मार्गेये—'मान-विकासितिहाः।

यक्ष कहता है—यद्यपि में जानता हूँ कि मेरे कामके लिए तुम शीघ ही जाना चाहोंगे किन्तु ऐसी कोई बात नहीं है। नुस ककुम (मुद्दं तो सुपाशिवत फूलोंसे वहे हुए उन पहाडों पर ठहरते हुए मस्ती लेते हुए जाना जहाँ कि मोर प्रपत्ती कुकसे तुन्हारा स्वागत करेंगे। वहींसे चलकर तुम माने बसाएं देशमें पहुँच जायोंगे जहाँ के उपवर्ताकी बाद फूले हुए केक्टोसे उपक्षी हो उठी होगी। गांवोंके मन्दिरोमे कीचे थांशले बना रह होगें। सारा जगल काली-काली जामुनोंसे लशा मिलेगा धौर हुंदा भी कुछ दिनोके लिए जहाँ भा बसे होंगे। बहाँकी राजधानी विदिधामें तुन्हें विलासकी सब सामग्री मिल जायां।। बहाँ सहराती हुई वैजबसीका जल पीते हुए तुन्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी करीनी भाँहोंबाली कामिनी का रख पी रहे हों।

बहाँसे चलकर नीच नामकी पहाड़ी बकाबट मिटानेके लिए एक बाना। वहाँ फूले हुए कदम्ब ऐसे जान पड़ेगें जैसे तुबसे मिक्समेके कारण, उनके रोम-रोम फरफरा उठे हों। इतना ही नहीं उसकी गुफामोंनें वहाँके खैसोंका भी राव-रंग देवना।

# य पण्यस्त्रीरतिपरिमलोदगारिभिर्नागरासाम्

उद्दामानि प्रवयति शिलावेश्मिमर्यौवनानि । [पूर्वमेष २७]

[उसी पहाडीकी गुफाश्रोमेंसे उन सुगन्धित पदार्थोंकी गध निकल रही होगी जो वहाँके फैले, बेश्या ग्रोके साथ रति करनेके समय काममे लाते हैं। इससे तम यह भी जान जाभ्रोगे कि वहाँके नागरिक कितनी खुल्लमखुल्ला जवानीका रस लेते है ]

ऐमे ही शिला-वेदमको म्राजकलके बहतमे विद्वानोंने भरत-द्वारा निर्दिष्ट नाट्य-गृह तक बता दिया है।

यक्षने समभाया है कि वहाँ ठहरकर जूहीकी फुलवारियोको सीचते हुए उन मालिनोंके मुखपर खाया करते हुए उनसे हेल-मेल बढाते हुए आगे बढ जाना जिनके कानमे लैंसे हुए कमल उनके गालके पसीनेसे मैले पड गये हो।

डसके पत्चात् यक्षने मेघसे कहा है कि तुम्हे थोडा चक्कर तो पडेगाकिन्तु कोई बात नही है--

> वक्र. पन्या यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशा सौधोत्सगप्ररायिविमुखो मास्मभूरुज्जयिन्या. । विद्यद्दामस्फूरितचिकतैस्तत्र पौरागनानाम्। लोलापांगैर्यंदि त रमसे लोचनैर्वेचितोसि॥

[पूर्वमेघ, २६]

माल देशका 'भ्रृविलासानभिन्न' भोली-भानी नारियोंसे भिन्न हैं उज्जयिनीकी नारियाँ। [यद्यपि तुम्हारा मार्ग कुछ टेढा पडेगा किन्तु तुम वहाँके विशाल भवनोसे लिपटना न भूलना भौर तुम्हारी विजलीकी चमकसे डरकर जो वहाँकी नवेलियाँ चचल चिनवन चलावेगी उनपन न री फेतो समभो तुम्हारा जीवन श्रकारथ गया।]

हाँ, उधर जाने हुए निविन्ध्या नदी का रस ले-लेना जिसकी लहरोपर कलग्व करते हुए पक्षी ही मेखलाके समान श्रौर भेंबर ही नाभिके समान प्रतीत होगे। बस समक लेना कि चटक-मटक दिखाकर तुम्हे रिक्ता रही है क्योंकि—

स्त्रीरगामाद्यं प्रगायवचन विश्वमो हि प्रियेषु : [पूर्वमेघ, ३०]

[स्त्रयाँ चटक-मटक दिलाकर ही अपने प्रेमियोंको अपने प्रेमकी बात कह देती हैं।]

ु उस विरहिग्गी दुर्वल निविन्घ्याको जलसे भरकर तुम श्रीविद्याला विशाला उज्जयिनी में पहुँच जाना जहाँके गाँवोंमे ऐसे बहुतमे बढ़े-बूढे लोग होगे जो उदयनकी कथाको भली प्रकार जानते है।

> प्राप्यावन्तीमुदयनकथाकोविदग्रामवृद्धान् पूर्वोदिष्टामनुसरपुरी श्रीविशाला विशालाम । स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिएगं गां गतानां शेषै पुण्यै हृतमिवदिवः कान्तिमत्स्वंडमैकम् ॥

> > [पूर्वमेघ, ३२]

[भवनि देशमे पहुँचकर तुम धन-धान्यसे भरी हुई उस विशाला नगरीकी भीर चले जाना

जिसकी वर्षा में पहले ही कर कुका हूँ भीर जहाँ गाँवके बड़े-बुड़े लोग, महाराज उदयनकी कथा भनी प्रकार जानते कूमते हैं। वह नगरी ऐसी सगती है मानो स्वांभ अपने पुष्पोंका कल भोग कुकवेबाले पुष्पाश्मा लोग, पुष्प समाप्त होनेसे पहले हो, अपने बचे हुए पुष्पके बदले, स्वांका एक वसकीला भाग लेकर उसे अपने साथ चरतीयर उतार लगा हो।

ऐतिहासिक इंप्टिसे यह स्लोक बड़े महत्त्व का है। इससे स्पप्ट हो जाता है कि कालिदासको उन्जयिनी बहुत प्रिय भी भीर इस नगरसे उसका बहुत धनिष्ठ सम्बन्ध था – वह सम्बन्ध बाहे जन्मका हो या कर्मका। इसरी बात यह है कि मेचहुत उस समय लिखा गया जब बसराज उदयन द्वारा वासवदत्ताके हरण-वाली कथा बहुत पुरानी नहीं हुई भी भीर जिसकी वर्षा उस समय तक प्रवांत भीर्य साझाज्यके शीण होनेतक प्रसद्धि थी।

उज्जीयनीके सौन्दर्य के कारएके सम्बन्धमं कालिदासने जो कल्पनाकी है वह घरकुत है। हमारे यहाँ माना गया है—'शीरो पुष्ये मत्यंनोके विवान्ति।' इसी प्राधारपर कालिदासने कहा है कि स्वयंमे गये हुत लोगोने सोचा कि घन्तमे मत्यंनोकमे तो जाना ही पढ़ेगा इस्तियं उन्होंने बहुत दिनो तक स्वयं-मुख भोग कुक्तेपर जब बोडा पुष्य बच रहा तब वे घपने बचे हुए पुष्यके वस्ते स्वयंका जो मुन्दर खड़ साथ लेते घाए वही उज्जीयनी है। यह भी एक बड़ा प्रमाण है कि कालिदास उज्जीयनीके थे।

वहाँके सम्बन्धमे मेपको समकाते हुए वे कहते हैं कि उत्रिविनीमे सारतोकी मीठी बोली सुनाई एवेगी, कनलकी गण्यमे बसा हुआ शिवाका 'प्रिवतसद्द प्रार्थना-बाटुकार:' पवन वहाँ 'पुन्तम्माति' हर रहा होगा। धगरके धुएसे तुम्हारा शरीर बडेगा, पालतू मोर नाच-नाचकर तुम्हारा प्रिनिन्दन करेगे और फूलोकी गयसे महकते हुए उन भवनोकी सजावट देखकर तम अपनी स्कावट मिटाना जिनमे सुन्दित्सीके बरएगोमे लगी हुई महावरसे लाल पैरोकी छाप बनी हुई होगी।

 प्रियतमाध्योके बांसू पोंछ रहे होंगे घौर सूर्यभी घपती प्रियतमा कमलिनीके मुँह पर पडी हुई ग्रोस पोंछ रहा होगा, उस समय तुम उनके हाथ न रोकमा, नहीं तो वे बुरा मान त्रायेंगे।

इसके पश्चात् बक्षने गभारा नदीका चित्रण अत्यन्त सहृदयता और रसिकताके साथ करते हुए उसे विवस्त्रा नायिकाके रूपमें वित्रित किया है भीर कहा है कि जो जवानीका रस ले चुका है वह खुली हुई जौघोंवालीको मला कैसे बिना भोगे छोड देगा। 'ज्ञातास्वादो विवृतजधना को विहातुंसमर्थः।' वहाँसे चलकर मेधको देविगिरि पर्वतकी श्रोर भेजते हुए बताया है कि विक्हाडते हुए हाथी वहाँ घरतीकी गंध भी रहे होंगे भौर वनके गूलर पकने लग गए होगे वहाँ सदा निवास करनेवाले स्कन्द भगवान पर जल चढ़ाकर गर्जन करना जिससे स्वामि-कार्तिकेयका मोर नाच उठेगा । उनकी पूजा कर बुकनेपर झागे बढोगे तो भपनी पत्नियोके साथ जाते हुए सिद्ध लोग मिलेगे जो प्रपनी बीरणा भीगनेके ढरसे तुमसे दूर ही दूर हटे दिखाई देगे । फिर कुछ ग्रागे जा कर तम चर्म एक्ती नदीका जल पीनेके लिए उत्तर जाना जो राजा रन्तिदेवके गवाल म यज्ञकी कीति बनी हुई वह रही है। वहाँ तुम ग्राकाशचारी सिद्धो ग्रौर गन्धवोको ऐसे प्रतीत होगे जैसे किसी एकल ड़े हारमे मोटीसी इन्द्रनील मिए। पोह दी गई हो । चर्म एवती (चबल) नदी पार करके तुम दशपूरकी स्रोर चले जाना जहाँकी रमिए।योकी भौहे कुन्दपर मेंडरानेवाले भौरोके समान चमक रही होगी। वहाँसे चलकर सीवे ब्रह्मावर्तपर छाया करते हुए कुरुक्षेत्रपर उडते चले जाना जो कौरवो भ्रौर पॉडवोंकी घरेलू लडाईके कारए। दुर्नाम है भ्रौर जहाँ गांडीव-बारी धर्जुनने राजाभोपर उसी प्रकार धर्गागुत बागा बरसाये थे जैसे तुम श्रपनी जलभारा बरसाते हो।वहाँ सरस्वती नदीका वह शीतल जल पीकर तुम्हारामन उजला हो जायगा जिसे बलरामने भी मदिरा छोडकर ग्रहण किया था। वहाँसे चलकर तुम कनसल पहुँच जाना जहाँ हिमालयसे उतरी हुई गगाजी मिलेगी जिन्होंने सगरके पुत्रोको स्वर्ग पहुँचा दिया और जो अपनी लहरोके हाथ चन्द्रमापर टेककर मानो शिवजीकी केश पकडकर पार्वती जीको बता रही हो कि शिवजी मेरी मुट्टीमे है। वहाँ जल पीते समय गगाजी पर चलती हुई तुम्हारी खाया ऐसी प्रतीत होगी मानो प्रयाग पहुँचने से पहले ही गगासे यमना मिल गई हों। वहाँसे तुम गगोत्री पहुँचकर अपनी धकावट मिटालेमा जहाँकी शिलाएँ कस्तूरी मृगोंके बैठनेसे सदा महकती रहती है।

> वस्यस्यध्वश्रमविनयने तस्य श्रुगे निष्णाः। शोभाशुभ्रतिनयनवृष्णीत्सात-पकोपमेयाम्।।

> > [पूर्वमेघ, ४६]

[उस ससय पर्वतकी चोटी पर बठे हुए तुम वैसे ही, दिलाई दोगे जैसे महादेवजीके उजले सौंडकी सीगों पर मिट्टीके टीलों पर टक्कर मारनेसे कीचड जम गया हो]

देखों मेय ! जब धान्यह चलनेसे देवदारू नृक्षोकी रावहरे जंगलमे प्रांग लगने लगे और उसकी चिनगारियाँ सुरागायके लंबे-लंबे रोयेँ जलाने लगे तब तुम धुर्माचार पानी बरसाकर उसे बुक्ता देना क्योंकि ।

'आपत्रातिप्रश्चमनफलाः सपदो हात्तमानाम् ।' [पूर्वभेष, ४७] [भले लोगोंके पास जो कुछ होता है वह बीन-दुलियोका दुःख मिटानेके लिये ही होता है]— हिमालयपर जब शरभ जातिके भ्राठ पैरो बाले हरिए। बहुत उछलने-कूबने लगे भ्रीर तुमपर सींग चलानेको भ्रुपटे तब सुम धुमीचार भ्रोले बरसाकर उन्हें तितर-बितर कर देना क्योंकि

के वान स्यु. परिभवपद निष्फलारभयत्ना. ।'[पूर्वमेघ, ५६]

[बेकामका काम करने वालोंको ऐसे ही ठीक करना चाहिए---]

बहाँ पर्वतकी एक जिलापर शिवजीके जिन पैरोकी छापपर मिद्ध लोग पूजा चढाते हैं वहाँ सुम भी भक्ति-भावसे मुक्कलर प्रदक्षिणा कर लेना क्योंकि अद्यावान लोगोंके पाप उनके दर्शनसे ही छुन जाते है। वहाँ के पोले-पोले बाँसोमें बागु भरनेने बज उठने वाले मीठे रवरोके साथ किल्मरोको दिनयां जब जिल्मर-विजयका गीत गाने को तब उत्तर वाले मीठे रवरोके साथ किल्मरोको दिनयां जब जिल्मर-विजयका गीत गाने को तब पुन्तर स्थान देखकर तुम उस सौगंदिक सब प्राप्त कर देशा हिमाजव पर्वतंके भ्रायतास सब मुन्तर स्थान देखकर तुम उस सौगंदिक रही हो ति विजय हो है। उस सैकर मानसरीवरकी भ्रीर आया करते हैं भीर जिसे छेदकर परशुरामजी ध्रमर हो गए हैं। उस सैकर मानमें सुम वैसे ही लंब भीर विरख्ध हो कर जाना जैसे बलिको छलनेके समय विष्णुका सौगंदा परण लवा भीर तिरख्ध हो गया था। वहांसे उपर उठकर तुम उस कैलास पर्वतपर पहुँच जाभोगे निकाल कोटियोंक ओट-जोड रावणोंक बाहुमोने हिला डाले थे, जिसमें देवताभोकी दिवार्ग प्रमा मुँह देखती है भीर जिसकी कुमुद-जैसी उजली चोटियों आकाभमें ६स प्रकार फैली है मानो:—

राशीभूत प्रतिदिनमिव त्र्यवकस्यादृहासः । [पूर्वमेघ, ६२]

[नित्यका इकट्ठा किया हुमा विवजीका मट्टहास हो।] कालिदासकी उपमाभीमें यह उपमा बढ़े सहत्यको और प्राप्तिस समभी जाती है। इतना हो नहीं, तुप्त काटे हुए हाथी-दीतके समान गोर कैजासपर प्रपना विकते बुटे हुए प्रांजनके समान काल क्य लेकर तुम बेसे हो मुहाबने लगोगे जैसे बलरामके कन्योंपर पढ़े हुए चटकीले काले वस्त्र। 'इसी प्रसंगके नेमको च्या समभाता है कि उस कैजासपर जब महादेवीजीके हाथोमें हाथ डाले पार्वतीजी टहल रही हो तब तुम बरसना मत, बरत् सीडीके समान बन जाना जिससे उन्हें ऊपर चढनेमें सुविधा हो। 'शिवजीके सम्बन्धमें कालिदासका इतना मिक्सूणुं उल्लेख इस बातका भी साक्षी है कि कालिदास निश्चय हो पत्रके गीव है।

इतना भक्ति-अनक निर्देश कर जुकनेके पश्चात् यक्ष पुनः श्रृङ्कारको झोर प्रवृत्त हो कर कहता है कि बही पर्वतपर जब सम्बराये मपने नग-जड़े कगनोके नग जुभोकर तुन्हारे शरीरसे बाराएँ निकालने लगे झीर तुन्हें खुडाए न छोड़े ती तुन कान फोडनेबाला गर्जन सुनाकर उन्हें करा देना, बही पहुँचकर पहले तो तुम सुनहरे कमनोसे भरे हुए मानसरोवरका जल पीना, फिर कपढ़ेक समान बोड़ी देर ऐरावनके मुंह पर खाकर उसका मन बहलाना, तब कल्पदूनके कोमन पत्ते हिलाते हुए कैनास प्रवेतपर जी भर कर पूमना।

प्रसक्ताका वर्णन करते हुए यक्ष कहता है कि उस कैलास पर्वतकी गोदमे बसी हुई प्रसका वैसी ही लगती है जैसे किसी प्रियतमकी गोदमे कामिनी हो भीर बहुँचि निकली हुई गंगाजी ऐसी प्रतीत होती हैं मानो उस कामिनीके घरीरपर से सरकी हुई उसकी साड़ी हो।'

इसके पदवात् यक्षने झलकापुरीका विस्तृत, सिश्विष्ट, भावपूर्ण तथा भव्य परिचय देते हुए बताया है कि झलकामे ऊँचे भवन, सुन्दरी नारियाँ, भवनोमे रगबिरये चित्र, सगीत धीर मुदशकी

धुमधाम, भीलमसे जडी हुई धरती और गगन-चबी अटारियाँ विद्यमान हैं। वहाँकी कूल-बधुओं के हाथोमें कमलके श्राभुषस्य, चोटियोमें कृत्दके फूल, मंह पर लोचके फुलोंका पराय, जुड़ेमे कृरवक (कटसरैयाका फुल), कानोंपर सिरसके फुल, और माँगमे कदम्बके फुल दिखाई देगे। वहाँ सदा फलनेवाले वक्ष. बारहमासी कमल भौर कमलिनियाँ सदा बसे रहनेवाले हस. चमकीले पंखींवाले पालतु भीर तथा सदा प्रसन्न यक्ष भीर यक्षिशियों की भरमार है। वहांके प्रसन्न यक्ष निस्य भपने भवनोंमें अपनी प्रियाश्रोंके साथ बैठकर वह मधु पीते हैं जो बाजोके बजनेके कारण कल्पवससे निकला करता है। वहाँकी सुन्दरी कन्याएँ मन्दाकिनीके तट पर रत्नसे खेलती है, चन्द्रकान्त मरिगयोसे टपकता हुआ। जल वहाँ स्त्रियोंकी थकावट दर करता है। ग्रथाह सपत्तिवाले यक्ष अप्सराओं और किन्नरोके साथ वहाँके वैश्राज उपवनमें निवास करते है, कल्पवृक्षसे उन्हें सब शृङ्कार की वस्तुएँ मिलती रहती हैं, परोके समान साँवले वहाँके घोडे, रंग और वालमें मुयंके घोडोंको कुछ नहीं समक्षते । पहाड-जैसे ऊँचे हाथी वहाँ मद बरसाते चलते है । रावगासे लडनेवाले वीर लोग घावके चिद्धोंको ही आभ्रषण समभते है और शिवजीका निवास वहाँ होनेके कारण कामदेव भी अपना भौरोकी डोरीवाला घनुष न चढाकर छुबीली कामिनियोकी वाँकी चितवनसे ही काम निकाल लेता है। कालिदासने श्रमकाकी वनस्पति श्रीर जीव जन्तुश्रोका जो वर्णन किया है वह वनस्पति शास्त्र भौर प्रकृति शास्त्रके सर्वथा विषरीत है क्योंकि हिमालयके उस प्रदेशमे बब्रुल, कृत्द, कदम्ब, मोर, घोड़े और हाथी नहीं हो सकते किन्तु वहाँतो देवी सुप्टि थी जिसके लिये वनस्पति शास्त्र प्रमास्तित नही है।

इस प्रकारका स्थान किसी भी सहदय व्यक्तिके मनमे उसे देखने की उत्कच्छा उत्पन्न कर सकता है, इसीलिए यक्षने पहले अनकाका वर्णन किया और इसके पत्त्वात् वह अपने धरका वर्णन करने लगता है.—

'कुबरेक अबनसे उत्तरकी और इन्द्रधमुक्क समान मुख्य गोल काटक-बाला मेरा घर दूरते दिखाई परेगा जिवक आह ही प्रमाने प्रभाव प्रभाव के सार विकार के सार जिया के स्वार के प्रमान मुख्य के प्रमान मुख्य के प्रमान के प्रम

रमिणीक मार्ग, भव्य पुरी तथा मनोरम भवनके वर्णानसे मेवमें वहाँ जानेकी उत्कंटा जयाकर बक्षाने अपनी परनीके रूपका वर्णन किया है जिससे भेषको यह विश्वसा हो जाय कि जिसके पास मुक्ते भेजा जा रहा है वह कुटरांन (असून्दर) नहीं है—

> तन्त्री स्थामा शिक्षरद्वशना पक्वविवाधरोष्ठी। मध्येकामा विक्रहरिरणीत्रेक्षरणा निम्ननामिः॥ श्रीणीभागदत्वसगमना स्तोकनम्रा स्वास्त्रामया। या तत्र स्थायुवनिविषये मृष्टिगायेव घातुः॥ [उत्तरमेष, २२]

वहाँ दुबली-पतानी, नन्हे दोतों-वाली, पके हुए विब-फलके समान लाल होटोंवाली, पताली कमरावाली, डरी हुई आंखोवाली, गहरी नामिबाली, तिरवोके बोमसे धीटे-धीटे चलनेवाली और स्नानेके भारमें कुछ प्राणेको भूकी हुई जो पुतती तुन्हें दिखाई दे वही मेरी पत्नी होगी। अपने उसकी मुक्ताता देखकर गोमा जा पडेगा मानो बह्माकी सबसे बढिया कारीगरी वही हो। आगे उस विराहिणीका परिचय देते हुए यहा कहता है चिरहिला चक्कीके समान प्रकेली और कम बोतनेवाली उन प्रयस्तीको देखकर तुम समक्ष लोगे कि वह मेरा दूसरा प्राण् ही है। विरहमें उसका रूप इतना बदन गया होगा कि उसे देखकर तुम्हे पालेसे मारी हुई कमितनीका अस हो सकता है। रोने-गेने उसकी प्रांत मूल आई होंगी, गरम उससिसि उसके होठोंका रामिका पड गया होगा। चित्ताके कारण गालपर हाथ परने से और मुँह पर बाल आ जानेने उसका प्रपुर दिखाई देने बाला मुँह सेफसे दके हुए चन्द्रमाके समान उदास दिखाई देने लग गया होगा।

प्रपनी प्रिग्रतमाकी विरह-कियामीका वर्गन करते हुए यक्त कहता है कि 'या तो वह पूजा चढाती मिलेगी या मेरा चित्र बताती मिलेगी या मेरा चित्र करते हैं स्वर्णने पार्विको स्मरण करती हो या नहीं या मेरी के चल्के पहले गोवमें बीला तिए कैंचे स्वर्णने मानके गीत गानी होंगी। उस समय बेमुमी देखे रापके उत्तर-चढावका भी ध्यान न रहता मिलेगा या देहती पर रक्षे हुए फूलोको वेलकर सामके बचे हुए दिन गिन रही होगी या मन ही मन पिछली मपुर स्मृतियाँका मानव ले रही होगी। उसकी प्यारी सिलावी दिनमें उसका साम नही छोडती होगी इंगीलिए उसके पलंगके पासवाली सिल्डकीयर जा बैठना भीर कल उसकी सब सिलावी सी जाये तब उसके पास पहुंच जाना मीर बूंड लेगा। वह एक करवट पड़ी होगी, मीसू वह रहे होंगे भीर बडे हुए नलोवाले हाचसे वह सपने गालोपर छाये हुए क्ले मीर उनके हुए बाल हटा रही होगी। बिरहके कारण चटमाकी किरएों भी उसे कह देती होगी। सामकल वह कीरे जलते हुए होगी स्वरिष्ठ उसके पत्र सुक्ति स्वर्णने पत्र सुक्ति स्वर्णने पत्र सुक्ति होगी। सामकल वह कीरे जलते हा रही होगी हासिए उसके क्ले बाल मुँहरर लटक कर उसके पत्र पत्र होंकी तथानेवाली सौसीलें हिल्ती जा रहे होगे। वह स्वर्णने मुक्ते मिलनेके किए नीट हुतती होगी पर बहते हुए मीसू उसकी मीले नही लगने देते होंगे।

फिर यक्ष उसे बड़े कौशल भीर मनोवैज्ञानिक ढंगसे मर्गर्क। बात सर्वात् सन्वेश देनेकी रीति, भूमिका भीर सन्वेश की बात समभाता है कि 'हे मेच! तुम्हारे पहुँचनेपर यदि उसे कुछ, नींब साने लगे तो तुम उसके पीखे चुपचाप एक पहर ठहरे रहना जिमसे यदि वह स्वप्नमें मुक्सेसे मिल रही हो तो मेरे कंठमें पंटी हुई उसकी अुजाएँ स्वानक नीट ट्रट्नेसे छुट न पड़ें। किन्तु यदि एक पहर ठहरने पर भी वह मौंके न कोले तो तुम प्राप्त जलनी छुहारोसे ठड़ा किया हुमा वायु बलाकर उसे जगा देना धौर प्रपनी विज्ञलीको छिपाकर मन्द गर्जनके साथ पहले प्रपन्ता परिचय देना भीर फिर जैसे सीताजीने उत्सुक होकर हुसानका सन्देश मुना था उसी प्रकार जब वह उत्सुक होकर मुनने को उत्काठित हो जाय, तब तुम उसने कहना कि 'तुम्हारा विश्वडा हुमा साथी रामगिरिके माश्रममें कुशलसे है भौर तुम्हारी कुशल जानना चाहता है क्योंकि जिन लोगोंपर स्वानक विपत्ति था गई हो उत्सरे पहले यही पूक्ता ठीक होता है। उससे कहना कि 'दूर बैठे हुए प्यारे साथीका मार्ग यद्यपि यें है बहार पोके हुए वंटा है तथापि भ्रपनी विरह-दशासे से सह तथारी यहारी वासाभ केता है। उससे कहना कि 'दूर बैठे हुए प्यारे साथीक तता है। उससे कहना कि

स्यामास्मव बिकतहरिस्तीग्रेक्षस्ये दृष्टिपात वक्तच्छाया सःशिति सिक्तिना बहुभारेषु केशान् । उत्तरस्यामि प्रततुषु नदीबीचिषु अ्वितासान इन्तैकस्मिन् क्वचिदपि न ने चिड ! सादस्यमस्ति ।।

[मैं यहाँ बेठा प्रियमुकी लतामे तुम्हारा शरीर, डरी हुई हरिग्गीकी घोलोंने तुम्हारी घोले, चन्द्रमा में तुम्हारा मुख, भौरोके पक्षोमे तुम्हारी बात घोर नरीकी छोटी-छोटी लहरियोमे तुम्हारी कटीली भौहे देवा करता है पर तुम्हारी बराबरी उनमें कही नहीं मिनती—]

इतना ही नही ---

त्वामालिस्य प्ररायकुपिता घातुरागे शिलायाम् प्रात्मानन्तेचरगणितत यावदिच्छामि कर्तुम् । प्रस्नस्तावनमुहरूपिते हेष्टिरानुष्यते मे इरस्तिसिम्नपि न सहते समम नी कृतान्तः।।

[जब मैं पत्यरकी शिला पर गेरूने तुम्हारो करी हुई मूर्तिका चित्र श्रीचकर नुम्हारं पैर पकड़ने की इच्छा करता है उस समय म्मांसू उपडनेसे नेत्रोके मागे मधेरा छा जाता है मौर निर्दयी काल, चित्रमे भी हमारा मिलन नहीं सह सकता ।

इतनी भूमिकाके पश्चान् यक्ष प्रपत्ती विरह-दगाका वर्णन करने हुए समक्षाता है कि बहुत कुछ सोच-विवारक में प्रपत्ते मनको डाइस वेंचा तिता है इसिनोंत नुम भी दुखी मन होता क्योंकि सुख या दुख तो पहिएके चलके समान यो ही नीचे-ऊसर झाया-आया करने हैं। प्रमाली देवउठजी एकादशी को जब विष्णु भगवान् शेष पैय्या ने उठेंगे उसी दिन मेरा शाप भी बीत जायगा। इसिलोंचे भगवे वार महीने किसी प्रकार चलि मुंक्कर विता हालों। '

मायादके पहले दिन यह सन्देश दिया गया भीर नेघको इतना समय दिया गया कि वह स्थान-स्थान पर ठहरता हुमा, टस्य देवना हुमा देवोत्याच्या एकादशीमे वार मास पूर्व मलका पहुँच जाय। इस प्रकार मेचको झलका तक पहुँचने के लिये २५ दिन का समय दिया गया सर्वात् वह ध्रापाढ़ शुक्ल एकादशीको प्रलका पहुँच जाता है। इसीलिए यक्ष कहता है कि ध्रावसे श्रेष चार मास शुम किसी-किसी प्रकार धाँक गूँद कर वितालो ।

हनुमानजी जब सीताजीकी कोजमें निकले थे तो उनके समबान श्रीरामने प्रमनी सँगूठी पहुचानके लिए दी थी किन्तु सकते केवल गोजस्मरायकी एक घटनाका उल्लेख पहुचानके लिए सन्देशके साथ मेचको बता दिया है जिससे यक्तियोको प्रविद्यास न हो। धागे कालिदासने भी विरुद्धेन ही प्रेमकी प्रावृत्तिका वर्षानं करते हुए कहा है—

स्नेहानाहुः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगात् । विष्टे वस्तुन्यपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति ॥

[उत्तरमेघ, ४४]

[न जाने लोग क्यों कहा करते हैं कि विरहमें प्रेम कम हो जाता है। सच्ची बात तो यह है कि जब नाही हुई बस्तु नहीं मिलती तभी उसके पानेके लिए प्यास बढ जाती है और प्रेम डेर होकर इकट्ठा हो जाता है।]

यह सन्देश देकर उसने मेश्रसे प्रायंना की है कि मेरी प्रियतमाको डाइस बंधाकर उसके कुशल-समाचार पाकर भीर उससे भीभन्नान नेकर तुम यहाँ तौट भाना भीर मेरे प्रायोंकी रक्षा करता।

यक इतना चतुर है कि वह मेचकी स्वीकृतिकों भी चिन्त । नहीं करता भीर पूछता है— है बन्धु! तुमने मेरा काम करना निश्चय किया है या नहीं। पर इससे यह न समक्त बैठना कि तुम्हारी स्वीकृति तेकर ही मैं तुम्हे इस कामके योग्य समर्भूगा क्योंकि तुम तो चातकके माँगने पर चिना इन्छ कहें ही जल दे देते ही इससिए—

#### प्रत्युक्तं हि प्ररायिषुसतामीप्मिताचंक्रियैव।

[उत्तरमेघ, ५७]

[सज्जनोकी रीति ही यह है कि दूसरोका काम पूरा करना ही जनका जत्तर होता है।] भीर इसके पटवानु वह मगल कामना करता हुमा कहता है कि 'वाहे मित्रताके नाते चाहे मुक्सर कुपा करके तुम पहले मेरा प्याग काम करना होगा भीर किर प्रपान बरसाती रूप लेकर जहाँ मन चाहे वहाँ पूमना। मैं यही मनाता है कि प्यागी विजयोंसे एक अलाई लिए भी तमहारा वियोग न हो।

इस प्रकार 'धाषावस्य प्रथम दिवने 'वित्रकूट पर्वत पर छाये हुए नेवको देखकर यसके मनमें कालिवासने उसे दूत बनाकर भेजनेकी वासना जगाकर विवदमें—विशेषतः सारतीय साहित्यमें-दूत-काम्यको धरपन स्मृहणीय परपरा बाँच दी जिसके धनुसरागपर धनेक कवियोने धनेक दूत-काम्य लिखे किन्तु श्रङ्क्यार रससे घोतप्रोत वनस्पति धीर मानव प्रकृति तथा जढ प्रकृतिकी सुक्ष्य निरोक्षस्य भावनासे सरा हुधा यदि कोई दूत-काम्य संदाग्में सफल हो सका धीर लोकप्रियता प्राप्त कर सका दो वह महाकवि काविदासका घडितीय काम्य मेषदूत ही है।

## मेघदृतका ऋध्ययन—शिवका स्वरूप

[डा० श्रीवास्देवशरण अग्रवाल, प्राध्यापक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय]

पंडितांकी दिख्यें मेजदूत-काव्यका सदमं कुछ भी हो,स्वय कालिदासने मेजदूतने बढ़े कीशसंस सिवके स्वरूपका सिवदेव कर दिया है। उसके उज्जीवनीके वसानमें महाकाल शिवके पुण्यमामक शिवके पियानका उस्लेच का निक्तन है कि शुप्रश् निक्त कि प्रतिकाल के सिव्यानका अपने प्रतिकाल के सिव्यानका अपने प्रतिकाल के सिव्यानका अपने प्रतिकाल के सिव्यानका सिव्यानका विकास के प्रतिकालका भिर्म शिवकी के प्रदेशासका भिर्म श्री स्वान है निर्धाप हो सिव्यान के सिव्यान है। विवाजी जिनवाल है | के श्रीप्रहे| उनके सिव्यान निवास है कहाँ कामदेव जाने के इस्ता है। देवागानामके दर्गराके समान काममे स्रानिवान जनागिरि कैलासके उत्सानों तो स्वत्वान है। देवागानामके दर्गराके सिव्यान काममे स्रानिवान जनागिरि कैलासके उत्सानों तो स्वत्वान है। देवागानामके दर्गराके समान काममे स्रानिवान जनागिरि कैलासके उत्सानों तो स्वत्वान है। देवागानामके व्यान सिव्यान स्वान है। एक जनके स्वान काममे स्वानिवान के स्वान के स्वान के स्वान के स्वान के स्वान काममे स्वानिवान के स्वान के स्वान के स्वान के स्वान के स्वान के सिव्यान स्वान के सिव्यान स्वान है। स्वान सिव्यान सिव्यान स्वान है। स्वान सिव्यान सिव्यान स्वान है। स्वान सिव्यान स्वान है। स्वान स्वान स्वान है। स्वान सिव्यान स्वान है। स्वान सिव्यान स्वान है। स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान है। स्वान सिव्यान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान सिव्यान स्वान सिव्यान स्वान स्वान स्वान सिव्यान स्वान स्वान स्वान है। स्वान सिव्यान स्वान स्वान स्वान सिव्यान स्वान सिव्यान सिव

स्वामिकातिकेय और उनके जन्मका भी उल्लेख कविन किया है। कातिकेय स्कद क्या हैं ? शिवनीका नो मूर्यसे मी ध्रिक्त प्रभाशानी तेब है वहीं ध्रानिके मुक्यें सचिन होकर कुमारके क्ष्मये प्रकट हुमा हैं | घरणादित्य हुनवहनुने तंत्रुतं तदि तेज. मैठ ११४७ |। कुमारका निवास स्थान देविगिर है, मेघको वहीं जाकर पुण्याकार जनविन्तु बरसानेका प्राथे है क्योंकि स्कन्यका जन्म देवानुर-समाममें देवसेनाकी रक्यांके लिते हुमा वा, इनियंचे वे पूत्राको प्रजनिक ध्रिकारी हैं। कानिवासने स्कंवके मयुरको भी स्मरण किया है। पुत्रके ध्रतिषय प्रेमके कारण भवानी पार्वती कुमारके वाहन मयुरके गिरे हुए पंत्रको कानका ध्रत्यकार बनाकर पहनती हैं। उस मयुरको नुत्यके द्वारा आनन्तित करनेका भी नेषको परामधं है। इस प्रकार खनेक प्रकारसे वृषराजकतन

कविके घनुनार मेघ तो कामरूप पुज्य है और हरने प्रपने कोपानलसे कामको मस्स कर दिया था, इसलिये मी शिव और बुधारमक मेघका चनिष्ट सम्बन्ध है। बस्तुतः कालिदासका सम्पूर्ण तार्थनिक विज्ञान शिवके स्वरूपके पीखे खिया हुमा है। शिव, पावंती और कुमार कौन है, इसपर सुरम विचार कर लेनेसे हम केवल कालिदासके ही नहीं, वरन् मन्य भारतीय साहित्यके सिद्धान्तोको भी सहानुभूतिके साथ समक सक्ते । कासिदास उत्कृष्ट कोटिके प्रदेतनादको माननेवाले ये । वेदान्त-प्रतिपादित बहुमको ही वे शिष कहते हैं । बहुमकी शिव संज्ञा वेदोंमें भी कई स्थलोंपर प्राई है—

नम<sup>्</sup> शम्भवाय च मयोभवाय च ननः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ।।

यजः १६।४१]

यहाँ शिवके शम्भु, शकर, सयस्कर, मयोभव नाम धाए है। कालिदासने शिवकी सर्वाद सताका वरवर गुएगान लिया है। को बद्धा सद लोकोंका धिवड़ाता है, जिसकी धात्मकार्त्त अपने गुएगोंने पुक्त होकर प्रकृतिकी रचना धौर उसके विसर्वनंनका कार्य करती रहती है, बही प्रव्यवास्था, अस स्वयम्भ, प्रकृति, [रचुवव २।३४] भूतपति सहेश हैं। जिन खह स्वरूपोंकी स्तृति कालिदासने शकुलनाके मणय-स्त्रोकों स्तृति कालिदासने शकुलनाके मणय-स्त्रोकों से हैं हो गीतामें भी हैं—

भूमिरापोऽनलो बायुः ल मनो बुद्धिरेव च । महकार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्ट्रधा ॥ ७।४॥

[गृष्वी, जन, धानि, बायु, धाकाण, मन बुद्धि धौर घहकार, इन ग्राट क्योंसे सेरी प्रकृति विभाजित है।] किवी स्वयम्म, विष्णु भौर शिष, इस त्रिभृतिके ग्रद्धेत भावका भी प्रतिपादन किया है। बद्धाका वर्णन करते समय उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे शिव, ब्रह्मा धौर विष्णुमें कोई भेद नहीं मानते कुमारदोश्य २१४]।

कालियासके दार्शानिक मतमें एक खलड शुद्ध और खर्दैत बहा ही परम तत्त्व है। उनकी त्रिदेव-स्तृतिया उपनिषदोके समान बहाका सरस और निर्भीक प्रतिपादन करने वाली हैं। रचुव सके दशम सर्गमें [१६ से ३२ तक| श्रीरसागर-स्थित अवाङ्मनस-गोचर श्रेषासीन विष्यु भगवानको प्रशाम करके देव लोग उनकी स्तृति करते हैं।

शिव, विष्णु भीर ब्रह्माके जो पृथक्-पृथक् वर्णन कालिदासने किए हैं उनमें भी श्रन्योन्य-संक्रमित भाव भीर पद हैं। शिवका महीत स्वरूप कुमारसभवके बनेक स्लोकोम भागा है—

कलितान्योन्यसामर्थ्ये. पृषिभ्याविभिरात्मभिः।

येनंदं क्रियते विश्व पूर्येयांनिमवाष्यित ॥ [क्रुमार-सभव, ६।०६] शिव-विश्वयुरोगुंश् [कु०६।६२], विश्वारमा [कु०६।६८], वैलोकनय-नन्य [कु०६)४४] भौर तलाविकारसे प्रापद्धत् [कु०७४८] हैं। वह विश्व किसीकी स्तृति नहीं करता, उसकी सव स्तृति करते हैं, वह किसीकी नन्या नक्षित्रता, उसकी सव वंदना करते हैं [कु०६।६३], वह जानका सम्पन्न भीर मारेपोंका सविषय है। [कु०६।१७], वासी यन भीर बृद्धिकी वहीं पहुंच नहीं है, उसकी तसको तरवतः कीन जान वकता हैं?

कि येन भुजित व्यक्तमुत येन विभवितत् । स्रज विश्वस्य संहर्ता भागः कतम एव ते।। [कु॰ स॰, ६।३२

बहाके अर्ड तका प्रतिपादन करके कामियास माने बढ़ते हैं। यो मनत पुक्य लोक-लोकान्तरींका प्रायक्षाता है, वही हमारे मात्म-तत्त्वमें प्रतिक्षित है गीतामें किसे प्रवर कहा है [मकर परम बहा, गी० दारे] उसमें और बूदव-देशके स्थित मात्मेस्वरमें कोई भेद नहीं है। गीताका क्षेत्र-क्षेत्रक विचार कालियासको मान्य है— इद शरीरं कीन्तेय क्षेत्रसित्यभिषीयते। एतखो बेलि त प्राहु क्षेत्रक इति तहिद ॥ [गीता, १२।१] क्षेत्रक चापि मा-विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र-क्षेत्रक्रयोजनितं यसञ्ज्ञान मत सम ॥२॥

[हे धर्जुन ! इसी शरीरको क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्रको जो जानता है उसे इस शास्त्रको जानने-वाले क्षेत्रक कहते हैं। हे भारत। सब क्षेत्रोंमें क्षेत्रक मुफ्ते ही समफ्ती। क्षेत्र घीर क्षेत्रकका जो क्षान है वही मेरा ज्ञान माना गया है।] इस प्रकार गीताके धवर, क्षेत्रक, तढिद धादि शब्द की कालियाने हे लिए हैं—

> यमक्षर क्षेत्रविदो विदुस्तमात्मानमात्मन्यवलोकयन्तम् । [कुमार०, ३।४०] योगिनो य विचिन्वन्ति क्षेत्रास्यन्तरर्वात्तनम् । मनावृत्तिमय यस्य पदमाहुर्यनीपिराः ॥ [कुमार०, ६।७७]

कालिदासने उसी योगसाधना-मार्गका वर्शन किया है जिसका प्रतिपादन गीतामे है— 'थोगाम्यासी पुरुष ऐसे शुद्ध प्रासनपर घपना स्थिर प्रासन लगावे जो न बहुन ऊँचा हो न नीचा। उसपर पहले दर्भ प्रौर फिर भुगखाला भौर वस्त्र विद्यावे। वहाँ जिल भौर इन्द्रियोका व्यापार रोककर तथा मनको एकाप्र करके प्रास-शुद्धिके लिये प्रासनपर बैठकर योगका ध्रम्यास करे।

काय सर्वात् पीठ मस्तक भीर धीवाको सम करके स्थिर होता हुआ, दिशाओंको न देखे और नासिकाके श्रम्न भागपर हुष्टि जमावे। वायुरहित स्वानमे रक्षे हुए दीपककी ज्योति जैसे निश्चल होती है, वही उपमा चित्तको सप्त करके योगाम्यास करनेवाले योगीकी भी दी जाती है। योगानु-ष्ठानसे निरुद्ध हुआ चित्त स्वय भारमाको देखकर भारमामे ही संनुष्ट हो रहता है......।

इसकी तुलना कुमारसंभव [३।४४-५०] से करनी चाहिए---

स देवदारुद्वमवेदिकाया शार्व्तचर्मव्यवधानवत्याम् । धासीनमासम्मर्गरिपातस्थानकः सर्वामनं ददर्व ॥ पर्यक्रमन्यस्थिरपुर्वकायमुज्ञायतं सन्नमितोत्रयास्य । प्रवानमारिक्रस्यमुज्ञायतं सन्नमितोत्रयास्य । प्रवानमारिक्रस्यम् । स्रुज्ञतान्रोत्रविक्षम्ययं । प्रवानमारिक्रस्यम् । स्रुज्ञतान्यमे स्वयास्य देवानम् ॥ कंप्रमा-संग-विद्येषनीनां कृष्ण्यत्व विव्यवती दथानम् ॥ कंप्रमा-संग-विद्योग्यनीतं विद्याप्रस्याममूर्वः ॥ नेवेदस्यम्पित्रपरममान्यनंत्रस्यम् ॥ प्रवृद्धितं रम्मिकाम्बुवाह्मपार्वामाराम्बुत्तरंत्रम् ॥ भन्तस्यम्याम् मस्यां निरोधाम्यतिन्यतिनक्षम्यम् प्रदीपम् ॥ क्ष्यास्यमान्यस्यम्यम् । प्रशासम्बन्धाम्यस्यम् । स्वानवद्यान्यस्य स्वामिक्ष्यस्य । यमस्य क्षेत्रस्याः विद्याप्यस्याप्यस्यस्य । " मासन-मृत्यु कामने देवबारक्षीके प्रयोगागमे बनी हुई वेबीपर बाधान्वर विद्याकर कैटे हुए समाधिनिक्छ विवकी देखा । वे बीरासनर्ति धारीरके ऊर्क्ष भागको निवचन करके सेवदाय सीधा ताने हुए थे, उनके दोनों स्कम्प-प्रदेश कुछ साथेको कुके हुए ये, होनेको कपर रक्की हुई हुवेलीको प्रकुल्त कमलके समान प्रकमे वारण किए हुए थे । हुयांकी निवदी हुई अटाक्षाँवाले, कानेसि लटकती हुई हुदूरी रुद्राक्ष मालाधाँवाले नीलकटको प्रभाक मिलनेसे विवृद्ध कानिवाली कुरण मुनखाता गलेमें गीठ लगाकर पहने हुए शकरजी, नीचे छुटती हुई प्रकाशकी किरस्योगाले उन नेत्रीसे
नार्तिकाके स्वयागाको रेख्य रहे थे जिन मन्द प्रकाशसे सुक्त नेत्रीकी उच्च पुत्रिवर्धा निवचल थी,
जो भू दिलेपमे धनासक्त थे तथा जिनका नियेगोग्ये कार्य भी बन्द था। वृद्धि-दक्षांभेर रिहृत
मेथके समान तथा तरण रिहृत तालके समान प्रस्थापातादि शरीरस्य वायुक्षांका निरोध करके है
निवक्तम्य प्रदीपकी भीति स्थित थे। क्वालस्य विवृद्धिका किरस्य प्रकार सम्पद्ध होते किरस्य समस्य भी प्रविद्ध वायुक्षका निरोध करके है
हुई तेजकी किरस्य समस्य भी प्रविक्ष कोमल इन्द्रशी कानिको फ्रीको कर रही थी। इस प्रकार
प्रराणवानसे वशमे किये हुए मनको, समस्य इन्द्रियोको त्रितिको हुटाकर, हुदय-देशमे अधिष्ठित
करते उस परमारम-तरवको बारमामे ही प्रयक्ष कर रहे थे, जिसे क्षेत्रविद्ध लोग कृदस्य वहते है।

शिव, विष्णु भीर ब्रह्माका भड़ेतभाव, शिव भीर कूटस्थ भारमाका तादारम्य भीर योग-द्वारा उस अक्षर ब्रह्मका माधात्कार ही कालिदासका दार्शनिक मत है।

#### शिवके द्वारा मदन-दहनका रहस्य

शिव जिस समय धारत-प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, उस समय काम उनके मार्गमें विक्रन करता है। उस कामको वे घरणे वसंस करते हैं। वोधि-साम करनेसे पूर्व भगनवार बुदकी भी मार-विवय करना पड़ा था। काम धीर जिवका सम्बन्ध प्रत्यन्त पनिष्ट है। कामकी सज्ञा वृष है, वृष नाम नेक्का है। मेप ही वृषाकपि इन्द्रका कामकर पुरुष है, धर्मीत् वृष, काम धीर मेघ एक ही तत्थक नामान्तर हैं। जिस भेषको दूत कल्पित करके यज्ञ धर्मने कामोद्रारोका प्रकास करता है, उसको बारन्या रात्पाम है कि वह शिवको प्रतन्त कर भेतिसे नाम होकर हर-वरण्यासको पिक्रमा करे तथा धरना स्त्राम गभीर धोष, पशुपतिके सगीत-साजक काममे लावे। कामका निषद्ध करनेवाले। शिव, कामसे किस प्रकार प्रसन्त हो सकते हैं, दक्का उत्तर शिव-पार्वता है वाहते हैं। प्रवाद स्वयं प्रमाण नामक कर तथा। वाहते के साम लावे। कामका विवाह है। वार्वती मुपुरणा नाशिका नाम है। मेध्दद हिमालय है, इसीके भीतर प्रमुप्ताण है। इस मेददर्श खह तक धीर तैतीस वर्ष या धरिव-पार्र हैं। ये पीर एक दूसरेसे सटे रहते हैं। मेध ही पर्वत है [पर्वाण सन्त्यन्य]। उस पर्वतके भीतर रहनेवाली सुप्तरणा पर्वतराजको पुत्री पार्वती है। धरिव की रोके भीतर सुपुरणा नाशिक प्रकास के स्वत है। विवाह ही प्रविचित्र सुप्ता या वर्ष वर्ष कर कि प्रसाण नाम है। वर्ष स्वतक ही होती हुई पुरुक-वाभे धरवस्त्र है। वह नाशि मस्त्रिक स्वते नी कि प्रमुत्त वर्ष होता हुई पुरुक-वाभे धरवस्त्र हो वाले ही। इसीके भीतर युपस वक तक धाती है। पर्वतिस्थक भीतर एक देवते कित, फिर विश्वति वर्णका

रै. द्वाबिमी पुरुषी लोके सरकादार एवं च । सरः सवाशि भूतामि बृटस्थाऽसर उच्यते ॥ गी० रेर्गर्स

भूरा मञ्चानमा पदार्थ मरा रहता है जो मस्तिष्मके कोचोंने भी पाया वाता है। इसी मण्यामय - मुखुन्साके भीतर एक सुक्ष्म दिवर है जो नीचेते ऊपर तक प्राप्त रहता है। सुपुन्ताके बाई बीर इस मिर दिवस कीर दिवस कीर पिता नाम की नाड़ियों है जो सुपुन्तासे सबद रहती हैं बीर सहस्र आक्से फैनती, हुई बन्तमे कपालस्य प्राज्ञाचक्रमे सुपुन्तासे मिल जाती हैं। ये नाडियों सब प्रास्त्रकी वाक्रिका है बीर पाए हो बीवन-तस्य है।

भौतिक पक्षमें इस प्राएक प्राथा ये सब नाडी-बाल भीर पट् चक है। नाइयोंकी सुक्सताकी कोई सीचा नहीं है। उनकी संख्या योग-शास्त्रके मनुसार ७२००० है। वस्तुत आयुनिक कारीर-बास्त्रके सिखा वो समस्य नाडी-सक्याका निर्वारण कठिन है। इन सबसे पुत्रच सुप्रमण ही हैं। क्यूल- प्रारीर-बिद्यान नीवन-तर्कन मौतिक भाषारका ही परिषय पा सका है, उसका भोगायतन [निर्वार कीविकल] क्य प्रयोग-साध्य है। परन्तु योग-बिद्या मानविक पक्षमे भी प्राएकी गितिका विद्या भीर सुरुक्त परिचय कराती है। इसीलिये भौतिक प्रयोग्धे विश्व सस्तुका ज्ञान नहीं हो पाता, ब्यानमे उन्हीं शारीरिक रहस्योंका मानविक क्रियाभोके साथ प्रत्यक्ष हो जाता है। तन्त्रप्रचोमें इसके साथ प्रत्यक्ष हो जाता है। तन्त्रप्रचोमें इसके साथ प्रत्यक हो जाता है। स्वर्णनको प्राध्यक्षित्रक स्वर्णन देकर पित्र, पार्वती, हुमार, प्रयय धादि सज्ञाएं कल्यत करके योग-प्रत्यक्षको खब्दी-द्वारा प्रकट किया जाता है। यद वक्षीका स्वार क्राय साथ हम स्वर्णन हम्मत हम साथ हम साथ साथ साथ साथ स्वर्णन स्वर्णन स्वरण स्वर्णन स्वर्णन स्वरण स्वर्णन हम साथ साथ स्वरणन स्वरण स्वरणन स्वरणन स्वरण स्वरणन स्वरणन स्वरणन स्वरणन स्वरण स्वरणन स्वरणन स्वरणन स्वरण स्वरणन स्वरण स्वरणन स्

१. मूलाधार [कीक्सीवियल रीजन]—हरका सथोग गुदासे है। इसमें चार पर्व (वार्ट-इल) है जो कि ऊपरके पर्वोक्ती ब्रोधा छोटे भीर ब्रमूर्ण दशामें है। वे चारों पृथक् पृथक् स्फुट स्वरूपके न होकर एक ही प्रस्थित प्रतीत होते हैं जिसे धरेजीमे कीक्सिस कहते हैं। कीकसा अस्पर-मी बही झात होती है। कुडिजनी जिक्त यहीं निवास करती है। सिव-पार्वतीके विवाहमें कुडितनीजो जगाकर ही बहााड या मस्तिष्कमें ले जाते हैं। इसीको योगकी परिजायामे सर्पिशी कहते हैं क्योंकि यह स्विश्वीकी भाति कुडल मारकर सीई रहती है। मूलाधारमे गृथ्बी तत्वका स्थान है।

२. स्वाचिष्ठान् शिक्त रीजन् ]—इसका ध्यम्डान लिगमे है। इसमे यांच यदं है। ये यांचों भी एक ही धरिषमें चुड़े रहते हैं जिसे धर्मेजमें सेकम कहते हैं। इस्त्री बोनों धरिस्पर्गोक्त नी यज्ञोंको निकालकर ध्याद्यांनिक शरीर-खांकी, मेररण्यमें २४ धरिसपोरोक्ती गराना करते हैं। यर नारसीयोंने इस गिकिको तरीस यसीसे पुक्त ही माना है। स्वाचिष्ठान यक्तमे जकतरसक्का धर्मियदान है।

 सिंखपुर [लम्बर रीजन]—इसका स्थान नामि है और मेल्बंडके इस प्रागमें ५ वर्त हैं। तेज इसका तरव है। इन तीन चक्कोंका मेद कर लेनेपर योगी विराद् भावसे युक्त हो जाता है, उसकी मोह-निहा दूट जाती है।

४. भनाहत [डोर्सल रीजन]—मेरुपंडमें १२ पर्वीवाला यह चक्र हृदयमें स्थित है। यहाँ वायु तत्त्वका स्थान है।

४. विशुद्ध चक्क [सर्विक रीजन]। इसमें सात पर्व हैं और यह ग्रीबामें स्थित है। यहीं से प्राकाश पुराक शब्दका जन्म होता है। इसके मेद करनेपर योगीको प्राकाश तत्त्वपर विश्वय प्राप्त हो जाती है।

६. प्राज्ञाचक—-यस्तिएक प्रदेशके भ्रूमध्य या त्रिकुटीमें योगी इसका स्थान मानते हैं। यहाँ सुदुम्साका धन्त हो जाता है। यहाँ मन, बुद्धि धौर धहंकारका निवास है। इसी स्थानपर ज्ञान-चखु है जो तृतीय नेत्र है। यही सिवका बास है।

जब योगी पांच चकांको सिद्ध कर लेता है, तब उसे काम-बाबा नहीं सता सकती। शिवके लिये कालियामते कहा—'श्रक्तपहार्य मदनस्य निष्यहात्', धर्वात् मदनके निप्रहके कारणा करा या सीन्ययं उनके विश्वकों नहीं हर सकता। पहले विवने प्रदन्त के प्रस्त कर डाला है [अस्माध्येष' मत्त्र करा] तमी वे पांचेतीके माच विवाह करके बडामन कुमारको जन्म देते है। श्राज्ञा-वकसे उत्पर महस्वक्रय-कमल [गरेकव गीजन] है जहरीप सालात् श्रिव निवास करते हैं।

कुमारका जम्म गिवके स्कन्दित नेजमे होता है। यह नेज पार्वती रूपी सुपुम्गामें <sup>8</sup>निकिस्त होकर कमना ख़मारे चको के द्वारा पुष्ट भीर लावित होता हुचा स्कन्दको जन्म देता है जो इसी कारण खह मातामीके पुत्र या वाज्यापुर कहे गए हैं। कानिवासने प्रेषकृतमें स्कन्दके जन्मका रहस्य सुत्र क्यमें निका दिया है—

तत्र स्कन्दं नियतवसर्ति पुष्पमेधी इसारमा

पुष्पासारै स्नपयत् भवान्व्योमगंगाजलार्द्रेः ।

रक्षाहेतोर्नवशशिभृता वासवीनां चमुना-

मत्यादित्य हुतवहमुखे संभूत तदि तेजः ॥१।४७॥

[वहाँ देविगिरपर बसतेवाले कुमारको धपना धभ्य-पुष्पासक कम बनाकर धाकाशगगासे सीची हुई पुष्पवृष्टिमें स्नान कराना। देवलेनाकी रक्षाके हेन्दु पावकके मुखसे सचित सूर्यमें भी अधिक प्रभाशानी शिवका तेज ही कुमार है —

धरयादित्य हुतवहमुखे सम्भृत तद्धि तेजः ।]

यही स्कन्दकी परिभाषा है। हुतबह सर्वात् वापिन नामक सुपुस्पाके मुखसे भूषेसे भी प्रविक प्रकाशित चित्रका तेत्र ही स्कन्द है। कोषोमे स्कन्दकी पत्नीका नाम देवसेना है। इन्दियोकी सारियक धौर तामसिक तुर्त्त्योका इन्द्र देवायुर-सग्राम है। जब सतोपुर्ता इन्द्रियों कामसे हारने समाधी है, तब वे गमाधिम बेठे हुए चित्रसे प्रार्थना करती हैं कि वे उन्हे एक सेनापित दें। देवीन भी सती कहा है—

१ मुग्नन । सुम्म=प्रानन्द । पुत्र अभिवते धातुमे सुम्म बनता है। बद्भक्त मेरके परभाव स्कृत अम्म लेता है। बोक्से स्कृतक सम्भन्न झः की सस्यासे है—च्हान्स, स्कृत-फर्टा। प्रावाचकका जो चित्र श्री आर्थर प्रतेलनने दिशा है उत्तमें कुमार क्वानन दिखाए गए हैं।

२ बर्ग्या सुनुष्या नामांने ही रहते हैं। सरीर-विकासमें सुनुष्याके योच स्वाभाविक विभाग हो तर है, ब्रह्मा सबसे करा है जहां सुनुष्या (स्थावनक कोई), कीच रुआ (त्रेयनम फोरामेन, व्यर्शत वर्षे बेंद्र) में होती हुई मिरेशन का मक्षायहमें फैल जाती है। इस पांच कहोंकी सार्ताम्यविनी नावियोक। समस्य समरा: ग्रहा, सिंग, नामि, हरव कीर कोठ है। उदाहरवर्षे किये मण्डिए चक्र. मामि देशका नियन्त्रय करता है पर उसका स्थान समस्या में ही है। इसी प्रकार समन्त्र भी है।

त्तदिच्छामो विभो सन्दं सेनान्यं तस्य शान्तये । [ कुमार०, २।५१ ]

मृतुम्याका नाम बिह्न या हुतबह है। इसीमें घपना नेज हवन करनेमें शिव यज्वा कहनाते है। साधवामें पुरपका तेज इसी बहिन्ने मुझसे मिचित होना रहता है धौर जब छहीं बढ़ोंका मेद पूरा हो जाता है तभी उन कुसारका जम्म होना है बिचकी घष्यभ्रनामें देवसेना कभी नहीं हारनी। पुरामोके घर्तसार कुसार वे हैं को घाजना ब्राजारी हैं।

सहसारदलमं जो शिव है वे ही मक्षर तत्व हैं। वही समस्त बद्धाइकी विव्-शक्ति हैं। मूलाबार वक्रमे बक्तियोठ है बही व्यक्तिकी शक्ति निवास करती है। शक्तिके तीन कोण करें गए हैं-इच्छा, बान भी किया। इन्होंका नाम विदुर है। इनके मण्यमे बगनेवाली ग्रीकि विदुरनुतरी कही गई है। इसी विदुर या किसोएमें कुडल मास्कर शास्त सक्तेवाली शक्किको शब्दगत कल्पना सर्पिणीकी है। इसीसे पिवके शरीरामें अुजन निपरे नहते हैं और शिवको प्रहिवनय बारगा करनेवाला कहा गया है। कारियामने कहा है—

हित्वा तस्मिन् भूजग-बलयं शम्भुना दत्तहस्ता। क्रीडार्शले यदि च विचरेत् पादचारेगा गौरी ॥ | मेघ०, ११६४ ]

मूनाधारमे यह सरिगाी शिवरूप ज्यांतिके वारों घोर लिगटी रहती है, परन्तु धाझा-वक्कों पहुंचकर जब जिल-पांचीको समोग हो जाता है तब यह कृशितनो पूरी खुल जाती है, मानो जिजजीने प्राप्ते मर्पवनयको त्याग दिये हो। जहांतक शरीरवाहको प्रस्थक करनेका विषय है वहाँतक इस प्रकार जिलागोपिका शांतिक रणको शस्त्रपाहको हारा हम नहीं देख सकने । मानस-प्रश्वकों सम्बन्ध रखनेवाली बरहुवण हारा कैसे जानी जा सकती है ? हमका दर्धन सोगप्तवर्ष स्थान

गेन्द्रस्य नार्या-जालकी रचना आयान अदिल है। उन तन्तु-मगृह, घांटका-कि-टुमी चौर प्रतंतुकोंने वांटत हांनेबाल मंदिनामक क्या संक्रमानक उपांचे दिल होता आयानक महिला १-६०। है। कुछ आपस्य नदी विदे भारतीय योगां ज्वानमें इसका प्रयाव कर मंद्र हो। यह तो स्मरण द्वाना चांक्य कि जित्रसाका जा भीतिक आयार है वह उनके बहुत वोद क्षर या सहस्यका परिचय करता है। कुछ लांग भीनावल पढ़में जननाका चांबाद न याकर उसकी सत्त्राकों हो संदिष्ण मान बैटते हैं। चीना [[भरामक राकि] मनोविक्यानसे स्मरण न्यानी है, भीतिक प्रचानी उमस्त्र कपूर्ण आयाग्य मिनता है इनकिये भीतिक द्वानाकों उसका प्रमाण नयस नहीं भीता तकते।

द्वारा ही हो सकता है। ज्योति या तेजः-स्कृतियके प्राकारका शिवस्ति इसीका प्रतीक है। शिव इसी धार्तके त्रिकोरण या त्रिपुरकी विजय करते हैं, इससे उनकी संज्ञा निपुर-विजयो है। मैर्क्टक रूपी पर्वतके सिरेपर उसीके एक प्रदेशका नाम कैलास है। मेर्क्टकला उक्त सिरा ही कैलास है जहाँ प्राज्ञानक है। यहाँ कैलासपर ही प्रसकापुरी है। कालिदास कहते हैं कि यहाँ कामवेव प्रपत्न वार्षपर सार नहीं जहाता—

मत्वा देवं घनपतिसस्तं यत्र साक्षाद्वसन्तं।

प्रायक्ष्माप न वहति भवान्मन्मयः षटपदञ्यम् ॥ [मे०, २।१४]

[कैलासके उल्लंगमें बसी हुई धलकामे शिवका साक्षान् निवास जानकर वहाँ कामको प्रथमा भौरोंकी डोरीवाणा धनुष काममे लानेका साहस नहीं होता। ] ठीक भी है, धाका-चक्र-तक सिद-आप्त योगीको कामवाधा नहीं तता सकती। इसीलिये यहाँ हिमालयमे ही किन्नरियाँ नियकर विष्-र-विजयके गीत गाली है—

संसत्ताभिक्षिपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः। [मे०, १।६०]

वही धनपनिका यहा किल्नर गाने हैं क्योंकि शिव और धनपतिमें सख्य-भाव हैं— उदगायक्ति धनपनियशः किल्नरैयंत्र सार्धम ॥ मि०, २१० ौ

धनपति कुनैरका धनुषर यक्ष धनसर पाने ही धपने कामरूप पुरुवको शिवकी उपासना करनेका प्रादेश देता है। पार्वतीकी संज्ञा गुहा, स्कन्दकी गुहु और यक्षोंकी गुहुक है। इससे भी इनके परस्पर सम्बन्ध का मकेन मिलता है। यक्ष कामकी पूर्णि है। उसके नेकोरे ही कामदेव उपका करता है। इस प्रकार कामसे भरा हुधा पुष्क प्रवचना ही गुहुक या रक्षा करने योग्य है। वह धपनी रक्षाके सिये उस देवकी शरएमें जाता है जिसने कामको भस्म कर दिया है, तथा फिर जिसके धनगंजिन क्ष्में सेनानी गुहुका जन्म हुधा । विवाजी पिनाक-पाए है—

बरूप-इर्थं मदनस्य निम्नहातु विनाकपारिंग पतिमाप्तुमिच्छति । [कुमार०, ५।४३]

पिनाकको शिवका धनुष कहते हैं । निरुक्तमे पिनाकके प्रयं है---

रम्भः पिनाकमिति दंडस्य । , नैगम कांड ३।४ )

अर्थात रम्भ और पिनाक दंडके नाम है। वही यह भी लिखा है—

कृत्तिवासाः पिनाक-हस्तोऽवततधन्वेत्यपि निगमो भवति ।

पिनाक नाम मेनर्डका ही है। यहाँ जिवका धनुष है। इस बंडाकार धनुषको दो कोटियों, खिरे हैं। नीची कोटि मुलाधार चक्रमे हैं। वहाँ जो कुडलिनी पढ़ी हैं, उसीको पिनाककी प्रस्थंचा कल्पित करके उसके दूसरे सिरेको शिव साजा-चक्रमें से जाते हैं। यहाँ धनुषकी प्रस्थंचा चढ़ाना या प्रवतत-धन्ता होना है। प्राय. चनुषोक्षी प्रस्थंचा खुला रहती हैं थीर वे दडाकार होते हैं। जो पुस्य बनुष पर चिन्तन [ डोरी ] चढ़ा सकता है, वही उस धनुषका च्यांमा नाना जाता है। पिनाकको सबसे प्रवस सिवने सधिष्य किया, इसलिये वे ही उस धनुषको स्वामी हैं।

र शहरित रवाने देश देशीमां गुड़ा : इ. काम: प्रतिषु वस्य स यवाः [ आसुनी दीवित ] [ देवसेनाकी जो रवा करता है वह गुह है और जिसकी प्राविति काम सरा रहता है वह यव है । ]

शिवजीकी संज्ञा संडपरस् है---

बूतेशः संडपरक्षिगरीको गिरिको मृड: । [ग्रमरकोष]

भीर यही संक्षा भृगुपतिकी भी है। भृगुपतिकी सजा क्रीवदारए कालिदासने ही दी है-हंसद्वारं भूगुपतिवशोवस्यं यत्क्रीश्वरन्त्रम् [मे०, १३६१] । क्रीश्वदारस्य संक्रा स्वमिकार्तिकेम<sup>०</sup> की भी है। इस प्रकार शिव, भृगुपति भौर कुमारका सम्बन्ध भी स्थापित होता है। शिव भीर कुमारकें कोई भेद नहीं है क्योंकि शिवका ही तेज कुमार है। यह भी प्रसिद्ध है कि कुमारकी उत्पत्तिमे किसी स्त्रीके गर्भकी सावश्यकता नहीं हुई । वस्नूत: कालिदासने कुमारको धग्निके मूलमें सभूत तेज लिखा है। फिर को पिनाक शिवके पास है, वही भ्रजगव नामक शिव-भनु अब परशुरामके पास भी था। इसः प्रकार इन तीनोंने सन्बन्ध प्रतीत होता है। योगकी साधनामे षट्चक्रके भेदनके समय प्रास्को जिसा राध्यमें होकर सुपुम्ला मस्तिष्कमें प्रवेश करती है वह द्वार ही क्रॉन-रन्ध्र है सुपुम्ला [स्पाइनल कौडें] ब्वेत और विभूति वर्ण पदार्थकी बनी हुई नाडी है। वह मूलस्पार चक्रसे उठकर, श्रायेके चार चक्रोंमे होती हुई विश्वक्थि-चक्र [सर्विकल रीजन] को पारकर मस्तिष्कमें फैल जाती है। सर्विकाल रीजनके प्रथम अस्थि-सर्वेतको अग्रेजीमे ऐटलस कहा जाता है, जो अपने ऊपर धाकाश या द्यलोकको उठाए हुए था। यहींसे सूपूम्ना नाडी स्पाइनल बल्बमें होकर मस्तिष्कमें जाती है। इसलिये क्रॉंच पर्वत ही स्पाइनल बल्ब है जिसे मेडूला ग्रौबलॉगाटा भी कहते हैं। इसीमे कौँचरन्छ्र या बडा छेद है जिसे अंग्रेजीमें मौगनम फोरामेन कहने हैं। इसी विवरमें तियंगायामके साथ ग्रर्थात् तिरस्त्री भूककर सूयुम्एा प्रवेश करती है। कुडलिनी शक्ति जिस समय मूलाधारसे जागकर शिव नामक बाजाचक्रमें जाती है, उसे भी इसी द्वारमें होकर जाना पड़ता हैं। इस रन्ध्रका दारए। करना भृगुपतिके लिये वडा यशस्त्री कार्य है, इसीसे कालिदासने इसे भृगुपतियशोवत्मं [मे०, १।६१] कहा हैं प्रालेयादि या हिमादि ग्रंपीत् पर्ववान् पृष्ठवंशके उपातरमें ही यह क्रींचद्वार बताया गया है। भृगुपति, शिवका नामान्तर है। क्रींच-दारएा, खंड-परशु, कुमार, भूगुपति, और शिव ये एक ही चैतन्यके नामान्तर हैं जो विशेष गुराकि काररा कल्पित किए गए हैं।

कोंचतटसे तुरन्त धागे शुभ्र कैलास ही लडा है [मे०, १।६२] । योगकी परिभाषामें विश्वद्धि-चक्रके मनन्तर माजाचक्र है जहाँ शिवरूप ज्योतिका प्रकाश है। मूलाबार-चक्रसे योग-साबनाके लिये जिस नृत्यका भारम्भ होता है उसकी सिद्धि होनेपर शिवजी वज्य-महहास करते हैं, वही मानो शुभ्र कैलासके रूपमे वनीभूत हो नया है-

#### राशीभूतः प्रतिविनमिद- त्र्यस्वकस्थाद्वतासः [मे०, ११६२]

इसी कैलानका नाम रजलगिरि है। यहाँ एक मस्मिन्तट है। उसपर विवकी, गौरीके साबः भारोहण करना वाहते हैं। मेधको चाहिए कि वह स्तस्थितान्तंजलीय: अपने जलवस्वको भीतर रोक रखनेवाला] होकर प्रपने गरीरकी सीठी बनाकर विश्वको वहाँ बारोहरण करनेमें सहायता दे।

१ थारमातुरः शक्तिवरः कुमारः सीचदारगाः । श्रमरकोतः ।-कैलासे धनदावम क्रीचः क्रीचोऽमिधीयते बुद्रहारावली ।

तेजो हि भावादमावतो हरस्तैव मृस्तेन्तरामिथवं । [मिल्लमाय], बार्यात् वह तेच संबदका सावात् मूत्येन्तर हो है।

इस मिलिलट का योग-सम्पर्धि विश्वय बहांन है। पातुका-गंवक नामक तन्त्रयोगके कन्मों मिलिलट कि योग-सम्पर्धि विश्वय वहांन है। प्रतिकार कि सम्पर्धि कि स्वक्रिया जिल्ला के है वहां क्षाक्र का पिता कि स्वक्रिया कि स्वक्रिया के स्वक्रिया कि स्वक्रिया के स्वक्रिया के स्वक्रिया कि स्वक्रिय कि स्वित कि स्वक्रिय कि स्व

भंगी भवस्या विरचितवपुः स्तम्भितान्तर्जलीघः ।

सोपालत्व कुरु मिलतटारोहसावाग्रयायी ।। [मे०, १।६४]

[हं मेप । तू आगे बढ़कर घपना जल भीतर रोककर शिवके सिंखतटपर चढ़नेके लिये सोपान बन जाना ।] इन वर्णनोंमें कविने काध्यके साय-साय योगशास्त्रके उस धनुभवोंका भी गृढ समन्वय किया है।

मिलनायने कोडरशैल  $[ \hat{H} \circ, \hat{\chi} | \xi \circ ]$  का धर्य बताते हुए शुम्भु-रहस्यका पवतरस्थ देक्टर लिखा है—

कैलासः कनकाद्रिश्च मन्दरो गन्धमादनः। -क्रीडार्थनिमिताः शभोवेंनैः क्रीडाइबोऽभवन् ॥

[देवताग्रोंने शम्भुकी कोडांके लिये कैलास (रजतादि), कनकादि (मेरु, बुमेरु, हेर्मीगिरि, बहुा-रखतिगिरि), बन्दर ग्रीर बन्ध-मादन पर्वत बनाए थे, इसलिये ये सब क्रीडार्थन कहलाते हैं।]

भेर पर्वत या नेक्टंड और उसीके सभीप-स्थित की हार्याल कैलासका परस्पर सम्बन्ध स्वयद्ध होता है। कैलासकी खुटलील ही की कास्कान है—कैलीना सहुतः कंपन [तस्य सहुत्रः स्वयत्य मुद्दा स्वयत्य मुद्दा स्वयत्य स्वयत्य मुद्दा स्वयत्य मुद्दा स्वयत्य स्वयत्य मुद्दा स्वयत्य स्वयत्

१ बोदांका महामन्त्र—कं मिखल्पे हुँ—सभी भीखकी कोर संवेत करता है। काशी। [डानकी पुरी, शिवके मात्र] में मिलकर्षिका बाट है जहाँ बहानेसे अक्बा-आख-त्याननेसे मोच शेता है। मिखकर्षिका— सक्तारतल बनतकी कोंग्रेका

२ भूरे और इनेत दो बजीने संयोक्ति कारण कुरवालियांको लिलता या विषय नामः दिया एवा है। में भेटर और क्रास्ट मेंटरके मिलनेसे चित्र वर्ण बनता है—देखिर व्यार्थर एक्लेनइत 'सर्थेट पावर', पादुका यंचक भागः वृक्ष देश ।

भी भ्राविष्ण किया था। यहींसे काम-पुरुष उठकर कैलासकी गोदमें वसी भ्रलकाको जाता है। मेस्वेडकी एक कोटियर धिव धीर दूसरीयर राम हैं, इन्होंके बीचमे यह धजनव धनुष तना हुमा या धवतत है। कुण्डलीके विरह्मों सहस्रार पय उके हुए है। कुण्डलीके विवर [स्पाइतक कोलम-के धन्ततंत स्पाइतक केनाला] से तात्य्यं उस मागंदी है तबके द्वारा मुलाधारमे शिव-तेजके चारों कीर प्रमुख कुण्डलिनी प्रवृद्ध होकर उजर चवती हुई विवसे मिल जाती है। विश्विष्ठीके भीतर हो स्वाप्त है। विश्विष्ठीके भीतर हो स्वप्त है। विश्विष्ठीके भीतर हो स्वप्त है। विश्विष्ठीके भीतर हो सक्त स्वप्त नालके सिरंपर शोजित होता है, वैसे ही चित्रिष्ठी भीर सहस्रवल तथा डाव्यवल कमसका सम्बन्ध है। विवर्षी या कुण्डलिनी परम चेत्रमा ज्योति है। वही वह स्परनासक शिक्ष है जिससे सव रचना होती है। इसीकी इच्छा, जान भीर मायामयी जिगुणातिका पूर्ति जीवों चिद्यों। मे सत्य रज भीर तम कभमे प्रकट होती है। उसीके स्कोच भीर प्रकर्णके कुण्डणसे कोज्य शिक्षों मे सत्य रज भीर तम कभमे प्रकट होती है। उसीके स्कोच भीर प्रकर्णके कुण्डणसे कोज्य शरीर बनता है। इस्पेत मे भीरवकी भाठ प्रतियाँ प्रसिद्ध है। यहा प्रवित्त कि स्वप्त स्वत्त है। कि दर्शनने भी शिवकी भाउ प्रतियाँ प्रसिद्ध है। ये स्वत्त स्वत्त है। इस रक्त स्वत्ती क्षाय विवाह रचया जाता है तब ये सातो कृषि विवाह रचया अल्या है स्व स्वत्त के सात्र विवाह रचया आता है तब ये सातो कृषि विवाह रचका अध्या है। स्वत्त है। इस रक्त प्रवित्ती क्राय विवाह रचया आता है तब ये सातो कृषि विवाह रचके स्वयु वनते है। इस रक्त प्रवित्ति साथ विवाह रचया आता है तब ये सातो कृषि विवाह रचके स्वयु वनते है। इस रक्त प्रवित्ति क्रिय

विवाह-यज्ञे विततेऽत्र यूयमर्घ्वयव पूर्ववृत्ता मयेति । [कुमार०, ७।४७]

[विवाह-यज्ञका वितान होनेपर पहले ही मैंने द्याप लोगोको धपना ध्रष्ट्ययुंबना विद्यायाः]

मेपदूतमें पित्रके बाहत तृपका [१।४६] भीर कुमारके वाहत मसूरका [१।४८] भी उल्लेख हैं। बृष या इन्द्र, इन्द्रियोकी शत्तिका कारण है। पाशिश्ति भी इन्द्रिय-सिक्की जुल्तिक इन्द्रसे हों करते हैं [श.२।६३] तृष, इन्द्र भीर कामका पनिष्ठ सम्बन्ध है। जित्रजी जिस समय तीसरे नेक्से उत्तन्त मानिसे कामको सम्म कर देते हैं तब मानों वे तृष [काम] पर मारोहरण करते हैं। इस तृषपर मारोहरण करनेके निये वे कुम्भोदर सिंहकी सहायता सेते हैं, यमा

कैलासगौर वृषमारुक्कोः पादापंगानुब्रहपूतपृष्ठ ।

भवेहि मां किकरमष्टमूर्त कुम्भोदरं नाम निकुम्भ-मित्रम् ॥ [रचु०, २।३४]

[कैसासके सहण गुत्र वृष्पण भारोहण करनेकी इच्छासे जिसकी पीठपर पर ग्याका शिव चढते हैं वह मैं पष्टभूतिका किंकर कुम्भोदर नामका सिंह हूँ।] काम-शक्तिका बर्णन गीतामें भी यही है—

महाशनो महापाप्मा विद्वचे निमह वैरिराम्।

[कामदेव बड़े भोगवाला है।] काम धीर रसनाका सदा साथ है, क्योंकि जो जलतत्त्व

१ श्री चितिहास्तिये पारमेश्वरी काम-किया-माथा-राक्तिजित्सतथा अंगश्रहाशिक्षांट्वदे स्कृतिका महीचेत्रकर्या-सालग्रकमामोरूपं जीवा हर्गार अर्थात ( श्वर-रिक्तिय १०३७ )। मृषदुद्व योगी अपनी नित् राक्तिके स्थारमे दी स्य जमनुको आर्थाष्ट्रम जानना है ( अर्था-काशास्य )।

२ बन्त्रियमिन्द्रोलगामिन्द्रवृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रकुर्धमिन्द्रदक्तमिति वा । [ अध्याध्यायी, ५ ।२।१३ ]

स्वाधिष्ठात-बक्तका धिष्ठाता है, वहीं जिह्नामें बसता है। वृष्पर चढ़नेके लिये कुम्बोदरकी पीठ-पर पैर रक्तना धावश्यक है। स्कन्दका वाहल मयूर है। हम बता खुके हैं कि स्कन्दका सम्बन्ध खुकी सक्त्राचे है, उसका वाहल मयूर भी वढ़क स्वादी है। हम बता खुके हैं कि स्कन्दका सम्बन्ध खुकी सक्त्राचे है। परन्तु विवक्ती साधनाये जन्मे हुए कुमारका बाहल होकर मयूर, कुण्डितनीनों क्यों सॉम्प्सीका मित्र हो जाता है। विवक्ते कुटुक्वमें सौष धीर धीर वेर याग कर बसते हैं। ताल्यमें यह कि पहले मनुष्य कुण्डितनीके यथायं स्वरूपकों न जानकर उसे विनाशकारी मार्गमें लगाता है पर 'कुमार' स्कन्दके जनके परवात् वह धपने पदकार्कि स्वयमूर्ण विनियोगको जान जाता है। कामका सम्बन्ध रेत्ते हैं, कामका तिवास स्वाधिष्ठान-स्कन्ने है। इसे खक्तमे जलका तिवास है, जैसा कहा है—पाप रेतो पूल्वा विश्वस प्राविश्वत [ऐतरेय उठ १२१४]। धायुवेंदके सत्तव वेर्गमें जलतहत्वते सम्बन्ध है। निरुक्तमें तथा सस्कृत साहित्यमें भी जलके ही विष धीर प्रमृत वो नाम है। तरीरस्य रेत, हित्यक्ते समान भास्वर तेजवाला है। जिस समय देते हित्यमें प्रमृत वो नाम है। तरीरस्य रेत, हित्यक्ते समान भास्वर तेजवाला है। जिस समय देते इत्तियो सन्दि राज्यवत्व विवक्ते सहने, पत्ता और धारण करनेकी धर्तक किसी हान्द्रपाधिष्ठाता देवतामें नही है। अवत्वत्व विवा विपको नहीं पीने तवत्वक इत्तियक्षणी देवता उसकी लगरोसे सुनले हुए रहते है। गोवाईजीने ठीक कहा है—

> जरत सकल मुरवृन्द, विषम गरल जेहि पान किय। भजिस न तेहि मतिमन्द, को कृपालू शकर-सरिस ॥

शिव ही थोग-समाधिके कारण उस विश्वना पान कर सकते हैं। पौचों चक्रोंको मेदकर वब पहले शिव इस रोतके दुविषद्य तेवको विद्युद्ध-चक्त प्रयोद कठमे स्थापित कर तेते हैं, तभी सब देवता प्रमुतका माग पाते हैं। शिवके विषपान के पश्चात् वही रेत प्रमुत रूप होकर इन्द्रियोंके प्राप्त-तेवका संवद्धन करता है। शिवका विषपान प्रकारानरासे योग-सामावके फलका वार्युन है।

यक्षने मेचसे एक काम और लिया है --

नृत्यारम्भे हर पशुपतेराद्रंनागाजिनेच्याम् । शान्तोद्वेगस्तिमितनयन दृष्टभक्तिभंवान्या ॥ [मे०, १।३६]

[हे मेघ ! सारफालके समय नवीन जपा-पुष्पकी लालीके सहस रिक्तमासे सम्पन्न प्रपने मंडलको शिवकी भुवाधोंपर इस प्रकार तान देना कि प्रपने नावके धारम्भसे उन्हे गजासुरको गीली सालकी इच्छा न रहे । उस तेरी शिव-भत्तिको उस समय पावंती भी निष्चल नयन होकर देखेगी ।]

संक्षेपमें तन्त्रके प्रनुसार इसका प्रश्नं यह है कि जिस मुलाघार चकका पृथ्वी तत्त्व है उसमें एक सामुंड गणाकार ज्योति है जिसकी पीठणर शिव-तेजके चारो और विसल कुण्डीलनी स्थित रहती है। जिस समय योग-साधनकी इच्छात्रे [नुस्यारम्भे] शिवजी इस चक्रको भेदते हैं, तब इस गजकी मानो मृत्यु हो जाती है। जिस व्यक्तिने कामको वचामें नहीं किया है ऐसा कोई व्यक्ति इस गजको परास्त नहीं कर सकता।

षष्ट्रत्र सवादिनीः कका द्विषा निन्ना शिखंडिभः । १९० )।३६

पड्ज मधूरा बदा - इति मातगः॥

श्राक्षा-चक्रमें प्रत्युचका प्रत्यक्ष होता है। वहीं ही चन्द्राक्षार ज्योतिका वर्षण होता है। यहीं मुर्च, चन्द्र, चीर अध्यक्ष स्वत्र हीता है। यहीं मुर्च, चन्द्र, चीर अध्यक्ष स्वत्र ही किर त्योति उपक्रमेशनी सुचाके आत्वादका आगंद मिसता है। इसी- सिवे शिवजी सवस्थित होता है। उपक्रमेशनी सुचाके आत्वादका आगंद मिसता है। इसी- सिवे शिवजी सवस्थित हो। योगात्व मित्र हो। योगात्व सित्र हो। योगात्व सित्य सित्र हो। योगात्व स

न सन्ति वावार्ष्यंनिदः । पिमाकिनः । [कु०, ४।७७]

न विश्वमूर्तेरवकार्यते वपुः। (कु०, ४१७८)

[शिवक स्वरूपका ठीक-ठीक निर्धारण कीन व्यक्ति कर सकता है!] पायुपतशास्त्रमें शिव, विष्णु और बहाकि ग्रहेतको मानकर बीवात्माके साथ परम बिन् शिकका तादास्य दिखाया है! वह चिन् शिक्क परमहर्स शिव सहस्रार-प्यमें प्रतिष्ठित हैं! उस पर-विश्वत पहुँक्केन मार्ग, योग-साधना-दारा कृंडिक्तीको जगाकर बहादि से जाता है। अवतक वृषकेनु, वृषाञ्चन, शिव-क्य शास्त्राके दर्शन नहीं होते, तबतक काम-वाया चित्त-दुत्तियोको सागुस्त्री रहती है। वृष्यपित शिवकी शास्त्रा और भक्ति विभव १११६] प्राप्त करता प्रत्येक कामकप पुरुक्त किंग्र स्वयन्त शास्त्रमके सामकप पुरुक्त किंग्र स्वयन्त शास्त्रमके शासकप है। कानिदासके मनुसार योगके द्वारा परमास्त-सङ्गक परम-ज्योतिका दर्शन करता हो बीवनकी परम सिद्ध हिं।

योगात्स चान्तः परामात्मसंत्रं इध्टवा परं ज्योतिरुपारराम । [कुमार०, ३।५८] श्विके स्वकेषका यथार्थ ज्ञान ही कालिदासके दर्शन और काम्य-साधनाका क्षान है ।

१. इसको कथा रूक्टर महापुराजानगीत कारीक्षिकते ६० वें बाध्यायों दी हुई है गामपुर ने महारते कर पाया बा-कि कंटरंकमाध्यन किसी व्यक्तिक हाग उनकी मध्य न मीगा । पानेनित किस मयन सावरेक से रानेक्ष्म किस [र्वाचरीजांपर्यन तिका) का माहास्थ्य कुला उसी संगव गामपुर वायेने वस्त्रवंकी कथ्यक होकर प्रमानेक्ष निर्वादक करके रिश्वकी कोर क्यादा । कंटरे देखारी बारोदेने गाम बानेवर दही निश्चकते केटकर सुमन्में दोध दिवा । महादेशनीके मानकर उनने प्रथम रार्टार क्याकी माजि फेक्स किया था । अब उसने शिवको बहुत ग्राहित की तब रिवाने कर देना नाहा । गामपुरने कहा कि बाध मेरे शरीरका व्यवस पहन लीजर । इनीसे शिवजी क्रिक्सार कावरार ।

औव कार्य है, इसका नाम पहा है। हैश्वर कारण है, वहां बहुवति है। वहुप्यतिमें निककी समाधि ही योग है। सम्म, किमूनि, म्यान भारि तपस्ववां-विधि है। मोच इसका प्रयोजन है। उस मोचका कल दुन्छका कल है। वहां मोचेपमें वाहुपत-सारव है।

### महाकवि कालिदासकी उपमात्रोंका

### मनोवेज्ञानिक श्रध्ययन

[ श्री पी॰ के॰ गोडे, संब्रहालयाध्यक्ष, भाडारकर घोरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना ]

संस्कृत-साहित्यका प्रत्येक विद्यार्थी उस स्लोकसे पूर्णतः परिचित है जो 'उपमा कालिदासस्य' सै भारम्भ होता है—

> उपमा कालिदासस्य भारवेरवंगौरवम् । दण्डिनः पदलाजित्य माघे सन्ति चयो गुणाः ॥

— और यथि उस उदरणुके महत्वको कासिरासके बहुतसे धध्येताधीने समझ मी निया है फिर मी किसीने उनकी उपसार्थका वह धालोकसारमक क्या सामने लाकर नहीं रफ्ता, वो केवल समझार-साइके दिवानीके तिये ही नहीं [धरिषु साहित्यके साधारण मेंगीक निये भी स्वयन्त धाकरंक घीर श्वेचक होता । मैं स्वतन्त्र बाचारॉलर उनर्युक्त क्यान्त्री सरीका करना महता हैं परन्तु ऐसा करनेमें मेरा ध्येय पुच्यतः कानेवैज्ञानिक विकोचन हो है । मैं केवल कविकी पर्यक्रेसणः परिपंत क्यकी सोन्यप्रीपृत्ति घीर उसके सिक्तुय जानकी ही और अंगेल करना नहीं बाहरा, स्वरिष्ठ उसकी उपसार्थनपुन्ती विचन क्रांतिक क्या विजिन्न क्योंका विस्तारवे वर्णन करना चाहता हैं वो 'बीदिक वीनके कुल हराम' माने जाते हैं।

मैं, 'उपमा' शब्दका यहाँ विस्तृत घर्ष पहुरा कर रहा है। इसिनी इसमें केवल समानतापर बामित सलङ्कार हो नहीं सम्मितित किए गए हैं वरण और मी बहुतते ऐसे सलङ्कार इसीमें समिवत हैं जो भरतीय सालकारिकों हारा बौधा हुई सीमाम्बीक बाहर हैं, उदाहरणार्थ— क्वीकियों [सहावतों] का जीवनकों विशेष परिकारिकों के निक्ष भूमों करना बास्तवमें जुनना ही तो है, इसीनियं मनोवैशानिक हरियों में उन्हें उपमानें ही सम्मितित करना ठीक समनता है।

मैंने केदल 'शकुन्तला' की उपमामोंकी मालोपनामें ही घपने प्रयत्नको परिमित रक्खा है क्योंकि बहुले तो यह महाकांत्र कालियासकी सर्वश्रेष्ठ रचना है और दूसरे, नाटकीय रचना होनेके कारण उसमें उनके काव्योंकी प्रपेका मानव-शीवनका मणिक सच्चा वित्रण है।

इस बालोब्स इन्बर्ने तक विलाकर १व० वयमाएँ हैं। वक्षति अवन और वड बंक विस्तारमें सगभग बरावर हैं, फिर भी पहला तो वयमाधाँचे सून्य-बा है और उन्नवें सगबग बाठ उपनाएँ हैं कवित दूसरा करते एकदम भरा हुवा अकाशचान-सा है, और कवमें वन विजाकर ११ उपमाएँ हैं। इसका कारण बहुत स्पष्ट है। प्रथम प्रक्नु तो पूरी रचनाकी प्रायः भूमिका है धौर कि वीजनकी प्राणीवना" की प्रदेशा वर्णन करनेने प्रधिक व्यस्त है—मुख्य जीवनकी वह मालोवना, जो किसी भी हरय काव्यसे नारककारका मुख्य काम है। छठे प्रकंग करि कुछ माना माजिवना, जो किसी भी हरय काव्यसे नारककारका मुख्य काम है। छठे प्रकंग करि कुछ माना माजिवना कि विस्ते सकत हिं। छठे प्रकंग करियु कि विस्तृत व्यक्तिकरण कि निर्मे बहुत प्रावस्थक है। इसरे, तीसरे, चौप धौर पांच्य प्रधान कामा: १३,१७ एक प्रीर २२ उपमाएँ हैं। छठे प्रकंश प्राप्त संक्यामें कृषि नहीं है प्रिप्तु निश्चत रूपने हमा है धौर साववें केवल २४ हैं। नारकका उपसहार साववें ही प्रकंग प्रारम्भ होता है धौर साववें में कि निर्मे हमा है। स्वीलिय हमों उपपाणीकी कमी है वास्तवमें हमाने वो तत्य मानो सौंचानी कर रहे हैं। नारकके प्रारम्भ तत्यकी प्रयापता है जो तत्य प्रानो सौंचान तीन कर रहे हैं। नारकके प्रारम्भ वें वर्णनामक तत्यकी प्रयापता है विस्ति प्रकाण प्राप्त प्राप्त में वर्णनामक तत्यकी प्रयापता है है विस्ति प्रयाप केवल करते हमाने प्रवाप का प्रवाप है। इसलिय चौप प्रकाण करते हमाने प्रयाप हमाने प्रवाप करते हमाने प्रवाप का स्वाप हमाने प्रवाप हो। हमाने प्रवाप करते हमाने प्रवाप करते हमाने प्रवाप करते हमाने प्रवाप हमाने हमाने प्रवाप करते हमाने प्रवाप हमाने हमाने प्रवाप हमाने हमाने हमाने प्रवाप हमाने प्रवाप हमाने प्रवाप हमाने हमा

इस निबन्धका मुख्य तथ्य मनोवैज्ञानिक विश्लेषण् है, प्रत मैं सब उपमार्थोको उनके भूल-स्रोतोके प्रमुतार पहले विभाषित कर लेना चाहता हैं। मनुष्य और वस्नुष्योके सम्बन्धमे कविका ज्ञान-जगत् जितना विस्तृत है उतने ही विस्तृत उपमाधोके मूल स्रोत हैं—

१. स्वर्ग धीर प्राकाश—सूर्य धपने धनेक रूपोर्स ध्रिषकतर तुलनाके लिये प्रयोगमें लाया गया है। जलको लीला देनेवाला धीम ऋतुकी तप्तताका वर्गान तीलरे प्रंकके दसवें स्वतेकमें मिलता है। उसका शक्तिशाला प्राक्त हुए तर कर देता है (प्रक १, स्वतेक १४)। एक प्रकाशका स्वतंक ति स्वतंक है। उसका होनेवाली स्वतंक ते स्वतंक स्वतंक त्रिक स्वतंक है। उसका होनेवाली स्वतंक है। एक प्रकाशकामान पुक्त जन्म पूर्वने सूर्योवयके समान है (प्रक ४, स्वतंक १६)। यूर्व हमारे सामने कर्तव्य-पायगुक्ते क्रप्ये त्वला गया है क्योंकि लोगोको प्रकाश देनेके कर्तव्यमें वह कभी नहीं चुकता (धक ४, स्वतंक ४)। वह प्रवक्तार दूर करनेका सवसे वहा सामन है (प्रक ४, स्वतंक १४) ऐसा होनेपर भी रात्रिका प्रत्यकार दूर करनेक सवसे वहा सामन है (प्रक ४, स्वतंक १०)। धरुए। प्रातःकालीन सन्धिवेलाको उसका प्रयुद्ध (या प्रयुद्धी) वदाया गया है (प्रंक ७, स्वतंक ४)। पूर्व ही कमलोंको खिलाता है (प्रंक ४, स्वतंक २०)।

जैसा कि निम्नाङ्कित उद्धरराोंसे स्पष्ट है, चन्द्रमाके विविध रूप ग्रीर उसकी विशेषताएँ संस्कृत-काव्यमें प्रायः रूढ हो गई हैं—

शास्त्री चन्द्रिका बहुत ही प्राकर्षक होती है (श्रंक ३, श्लोक १२ के पश्चान्)---

'क इदानीं शरीरनिर्वापियत्रीं शारदीं ज्योत्स्नां पटान्तेन वारयित ।'

वह सूर्यके प्रकार प्रकाशके सम्मुख फीकी पड़कर महस्वहीन हो जाती है (प्रक ३, क्लोक १४)।

चन्द्रोदय इस जगतके कुछ व्यक्तियोंके स्थकते हुए ऐत्वर्षका सूचक है (अंक ४, दलोक २) । केवल वही राजिक सन्यकारको दूर करनेमें समयं है (अंक ६, दलोक ३)। चन्द्रपहणका वर्णन अंक ७, त्लोक २२ में है। चन्द्रके चरातलके काले चब्बोंकी चर्चा प्रंक १, इलोक १६ में की गई है। कमल-नाल उतना ही कोसल होता है तितनी चन्द्र-किरण (अंक ६, दलोक १८)। यकुन्तलाका उसको दो घोलयोंको धोर व्यक्तिगत पाक्येण दो आकर्षण जैसा बताया गया है जिससे कि-विणाला-नारक-मध्यकको चन्द्रमा धपनी घोर लीचता है—

### 'किमत्र चित्रं यदि विशासे शशांकलेखामनुवसँते।' (श्रक ३)

चन्द्रकी किरसुँ यद्यपि स्वयं शीतन होती हैं फिर भी काम-पीडित जनोंको तो जनाती-सी ही हैं (अर्फ ३, क्लोक० ३)। दिसमे चन्द्रमाकी सनुपत्थिति, कुमुदिनियोंकी समस्त मनोहारिग्री पुनदताका अपहरण कर लेती हैं (अंक ४, श्लोक ३)। चन्द्रमा ही कुमुदिनियोको जिलानेका कारसा हैं (अक ४, स्लोक ७६)।

उपप्रहोकी चर्चा नाटक में बहुत कम है। विद्याला उपप्रह चन्द्रमा-द्वारा लींचा जाता है (देलों ऊपर)। चन्द्रमण्डलकी उपप्रह रोहिली प्रपने प्रेमी चन्द्रमाले चन्द्र-महस्पुके परचात् मिनती है (संक ७, स्लोक २२)। प्राकाश-मङ्कले सभी प्रह-पिण्डोके प्रहलीमें केवल चन्द्रमाली ही चर्चा है (सक ७, स्लोक २२)। प्राकाशमेंके चरातलकी चर्चा संक ७, स्लोक ७ में की गई है। प्राकाश सीर पूर्ण्योके भूमण्यमे स्थित पश्चिमोके विचरण करने-योग्य स्थानकी चर्चा संक ४, स्लोक २२ में की गई है।

२. पृथ्वी माकाश के निम्नाङ्कित व्यापारींका प्रयोग तुलनाके लिये किया गया है-

संभवतः विद्युत्की चर्चा उस कौपते भीर वमकते हुए प्रकाशके रूपमें की गई है जिसका उद्भव स्थायित है (शंक १, स्तो॰ २४) । प्रातःकालीन भ्रव्सा प्रकाश, भ्रव्यकारको दूर करनेमें इसलिये समर्थ होता है कि वह सुर्थते प्रकाश लेता है (श्रक ७, स्तो॰ ४) । वायुका भ्रविराम गतिसे वहना कर्तव्य-निशाका श्रोतक है (भ्रक ४, स्तो॰ ४)। भ्रष्ठको बिना हिले-दुत्ते पर्वत स्वार स्वर रहते हैं "पेनु प्रवादेशि निकस्मा गिरय ।' (श्रक श्राप्त कोमल लताभिके रस-भरे हरे-हरे पत्तोको सुला देता है (श्रक ३, स्तो॰ ८)। पर्वत-श्रेशी, परिचमी वितित्रपर सन्याके मेपीके परकोटेके समान दिलाई देती हैं—'सान्ध्य इब मेचपरियः सानुमानालोक्यते (श्रक ७)।

भूरे रंगके राक्षस सन्ध्याके बावलोंके समान प्रकट होते हैं (श्रंक २, श्लो० २५)। पृथ्वी पर कुके और पानीसे भरे हुए प्रेषके समान ही नम्न पृथ्व होते हैं (श्रंक ४, श्लो० १२)। दुध्यन्तने भपनी प्रवाकी सहायताके लिये वो विश्वास दिया उसका उसने सामयिक वर्षाके समान स्वागत किया—काले प्रवृष्टीमवाभिनन्दितं देवस्य शासनम् (श्रंक ६)।

समुद्रका एक बढ़ी नदीसे सीघा और प्रविकक्षल सम्बन्ध, पुश्वंशमेंके प्रसिद्ध उत्तराधिकारीके प्रवि शकुन्तनाके हृदयकी प्राकृतिक और उचित प्रभिनायाओंको प्रश्निब्यक्त करता है—'तखुक-सस्या प्रभिनायोऽभिनन्दितुस्।' (ग्रंक ३)

पृथ्वीको चाण्छादित करनेवाला समुद्र उसका वस्त्र कहा गया है (संक ३, क्लो० १० ]।

किसी चट्टानके वो बाराधाँमें विशासित होकर बेगसे बहती हुई नदी राखाके हुनिवामें पडे हुए विशालो बामिक्यक करती है (ब्रङ्क २, क्लो० १७)। वडी निर्धां समुद्रते पूर्वं क्येते सम्बद्ध होती हैं—'सागरबुध्किस्ता कृत्र वा बहानबवतरित।' (ब्रङ्क ३)

नदीकी बेगवती बार, प्रपत्न कनारपर स्थित हुआंको नीचे गिरा देती है (सक्क ५, स्को॰ १०)। उमड़ी हुई नदी छीर मुग-मरीविकाली विवसताका प्रयोग सक्क ६, स्कोक १६ में मिलता है। निरासाकी तुलना मुग-मरीविकाले दी गई है—'बारे नाम मुगहिष्याकेव नामनावप्रस्तावः ( मंक ७ )। नदीकी बहुती हुई बाराके बेगसे उसमें डवे हुए नरकट कुक जाते हैं—'बहेतसः कुकक्वीलां विडम्बर्गत तिक्कालमः प्रभावेश उत नदीवेगेन' (सक्क २ )।

सरीवरमे स्नान करनेकी करपना धक्क ७, इलोक १ में है और अपने कनारोंपर उफनाती हुई नवीकी करपना सक्क १ मे है जहाँ कि एक गीत भागावेशसे उफनाता सा कहा गया है—'मही रागपरिवाहिनी गीति:'।

प्राप्ति भेरे हुए धीर धानन्दाविरेक सूचित करनेवाले नेष्ठोंके वर्णनका भाव भी मूलतः
कुछ ऐखा ही है ( धंक ४ ) जल नीचेते उत्पर नही चा सकता । यह प्रकृति का नियम शक्तुनताके
प्रति स्मिप किए हुए दुय्यनके प्रेमको प्रकट करता है (धक २ )। हंस पानीको तभी धलग करता है वब कि वह दूषमें मिलाकर वहीं विद्या जाय (धंक ६, इलो० २८ )। कोमल नतामोंपर गर्म जलका नायकारी प्रभाव धंक ४ में दर्शन किया गया है।

पर्वतोंकी विशास शक्तिका वसून केवल एक उपमामे किया गया है। अस्प्रवासिक प्रस्थिक कोचसे भी वे प्रचल स्थिर रहते हैं ( यंक ६ )। पृथ्वी-तलकी ऊँबाई-निवाईका सकेत प्रक ६ में है जहाँ पृथ्वीतलके एक वित्रका वसून है।

घाससे दका हुमा कूप उस मनुष्यके समान है जिसने सत्यताका बाना वारण किया हो ( ग्रंक ४ )। पृथ्वीका घरातल विजयी उत्पन्न करनेमें ग्रसमयं है ( ग्रंक १ )। एक मन्द बुढिकी तुसना मृत्यिष्टसे की गई है ( ग्रंक ६ )। पृथ्वीका भार जेवनाग भगवान् बहन करते हैं ( ग्रंक ४ )। पृथ्वी, सासन करनेवाले राजाकी पत्नी कही गई है ( ग्रंक ३, इसो० १८ )।

सनिज-सगत्से बहुत कम उपमाएँ दी गई है, परन्तु जो हैं, उनमें से प्रधिकांश एकदम मौतिक हैं। चमकीला रतन, यदापि वमकने प्रनित्ते मिलता-जुलता है, फिर भी हामसे स्पर्श किया वा सकता है (प्रक १)। सूर्यकी किरग्रें जब सूर्यकान्त-मिगपर पडती हैं तब उसमें से जलानेवाली गर्मी निकतती है (बॉक २, क्लो॰ ७)। रत्नोंका बाला बाला बंक २ लो॰ १० में बिह्मत है। शासिक क्लोंक प्रकार के नेपर भी रतनीमें प्रायन्त चमक था चाती हैं (बॉक ६, क्लो॰ ६)। खीके सीन्यर्यको तुनना रतनते की गई हैं (ब्रह्म २, क्लो॰ ६)।

#### ३---[१] वनस्पति-जीवन---इसकी उपमाएँ ग्रसंस्य है---

बाटिना और बनकी लताओं में विषमता रिखाई नई है ( बच्च १)। एक यमी मीहकी तुलना लताये की गई हैं (बच्च ३, ब्लोक १३)। पतली और कोमल खी लताके समान होती हैं (बच्च ७)। नताएँ वसन्त ऋतुमें सिसती हैं (बच्च ७)। फूलोसे वारी हुई लता बचुपको प्रिय मितिमके क्समें वाकर प्रवान होती हैं (बच्च ६)। सपोवनके कुखके खच्चनाका विदाईके समय लताएँ बश्चपात करती हैं ( अब्बु: ४, स्तीक १२)। एक प्यानावस्थित सामुकी शर्यनके चारों और लताओंकी कुण्डली बन गई है (अब्बु: ३)।

विशेष पौघों घीर लत्ताझीलें भी खपमाएँ सी गई हैं। बहुवा कोमलता तथा सौन्दर्यके हैं।

लिये उनका सन्तिवेश किया गया है --

समी-लता काटनेमें नहीं कही होती है (सक्कृ १) भौर समीकी लक्क्षीनें स्वयं प्रीक्ति करना करनेकी लक्क्षा होती है (सक्कृ ४, स्कोक ४)। बायुंस मावली-तता सुक जाती है (सक्कृ ४, स्कोक ४)। बायुंस मावली-तता सुक जाती है (सक्कृ ३)। तत्वसालिकोंक भूतकों को नकता प्रिक्तिर राकुन्तसाकों कियं प्रयुक्त हुई है (बक्कृ ३)। तक्ष्मालिकों भूतकों के लिया प्रकृत राकुन्तसाकों कियं प्रयुक्त हुई है (बक्कृ ३) सुर्वे के किरायों ते तक्ष्मालिकों भूतकों के लिया जाती है (सक्कृ ३, स्कोक ४)। की एस स्वाप्त के लिया प्रयुक्त हुई है (बक्कृ ३) सुर्वे के लिया लिका क्ष्मालिकों कराय राम पानी छोड़ ना पाहे ? (सक्कृ ४)। पूर्वी हुई वनज्योतना सत्वाका वर्णन सक्कृ १ में मिलता है। उसे सकुन्तलाकी मिननी कहा पाया है (संक ४)।

कुछ कूलोंका भी उपमार्थीके लिये प्रयोग किया गया है-

उव:कालमें श्रीसकरासे भरा हुआ कुन्द-पुष्प मधुपको ललचाता है, परन्तु ठंढे श्रीसके कारख वह उसका रस लेनेसे रोक दिया जाता है ( अंक ४, स्लोक १६ )। नील जलजकी कोमलता भौर शमीकी कठोरतामें विषमता दिखाई गई है (श्रंक १)। शैवालसे विरा हुन्ना कमल मनोहर दील पडता है (अक १)। कमलके पत्ते पह्चा फलनेके लिये प्रयुक्त होते हैं ( ग्रङ्क ३, इलोक १६ ) । राजमार्गकी धूल कमलके कोमल परागकेशरके समान है ( ग्रङ्क ४ ) । मधुपका स्वाभाविक वास-स्थान कमल है ( म दू ४, श्लोक १ )। सुन्दर हाथ रक्त कमलनालके समान दीस पड़ता है (भक्क ६)। किसी शिशुका कीमल हाव उव:कालमें खिले हुए कमलके समान दिखाई देता है ( अन्तु ७, क्लोक १६ )। सूर्यका कुमुदिनीपर हानिकारक प्रभाव पडता है ( ग्रंक ३, ब्लोक १५ )। चन्द्रमाके न रहनेपर कुमुदिनीसे भरे हुए सरोवरकी सममुच दयनीय दशा होती है। ( अंक ४. श्लोक १ ) उतकी उपस्थितिमें वे खिल बाती हैं ( ग्रंक ४, क्लोक २० ) । कमल केवल सूर्यकी उपस्थितिमें खिलते हैं ( ग्रंक ४, श्लोक २८)। युवावस्था उतनी ही भाकर्षक है जिलना कि कोई फूल ( अक १, श्लोक १६)। जिस सौन्वर्यका कानन्व नहीं क्षिया गया वह मानो विना सूँचा हुमा सुगन्धित फूल है ( झंक २, इलोक १० )। मधुप एक नवीन पुरुपसे मधु पूसला है ( झंक ३, इलोक २२ )। वह फूलोंसे नमु चुरानेवाला चौर है (अक ६,)। वसन्तसे लताझोंके समोगकी चूचना बसन्तकी कली देती है ( श्रक ७ )। फूलोंका दिलाई देना युवाबस्थाकी सूचना देता है (श्रंक १)। श्रोठ उत्तने ही साल होते हैं जितने कि वृक्षोंके सास पत्ते (श्रंक १, श्लोक २०)। किसी युवतीका अवर इतना ही सुन्दर दीस पड़ताहै, जितनाकि हायसे न क्कुए हुए बुक्रोंके कोमल परो ( अंक ६, पृ० ८२, क्लो॰ )। किसी युवतीका निष्कलक सौन्दर्य प्रस्पृष्ट कोमल कोंपलके समान होता है। ( गंक २, व्लोक १० ) हचेलियोंका रंव वृक्षोंकी नवीन शास्त्राधरेंसे होड़ लेता है (अंक ४, स्लोक ४)। साल कोंपलों धीर सूसी हुई पत्तियोंनें विषमता विलाई गई है ( मंक ४, स्लोक १३ )। एक होनहार सक्तियाली नवयुवककी तुलना विचाल वृक्तकी प्रशास्त्रासे की गई है ( सक ७, रलोक १६ )। वृक्षींकी पितवां मानो उनकी उँगलियां हैं जो दर्शकों को प्रपने पास माने के लिये बुला रही हैं ( अंक १ )। वृक्षों की शालाएं उनकी प्रुज, रें हैं जिनसे वे शकुत्तनाका मालिक्कृत करती हैं। ( अंक ४ )। फलों के भारते क्रुके हुए कुल, क्रपानु मनुष्यकी नक्रता करते करते हैं ( अंक ४, स्लोक १२)। मालिक विवारों में तीन व्यक्ति, हुवके तने के समान मीन होता है ( अंक ७) दृक्षों की वहँ तपित्यों के तिवास स्थान है। अंक ७) दृक्षों की वहँ तपित्यों के तिवास स्थान हैं। अंक ७) दृक्षों की वहँ तपित्यों के तिवास स्थान हैं। अंक ७) दृक्षों की वहँ तपित्यों के तिवास स्थान हैं। अंक ७, स्लोक २०)।

वृक्ष शकुन्तलाके मित्र हैं (ग्रंक ४, ब्लो० १०)। वे सूर्यका श्रत्यविक ताप सहन करते हैं

सौर अपने नीचे आए हुए लोगोको शरए। देते हैं अक ४, इलो० ७)।

धाइए, अब कुछ विशेष हुआं धीर पौषोंपर विचार करें। केवल सहकार सा धाअवृक्ष ही खिल्लुक्रका भार सहन कर सकता है। वह वनज्योरका सताका भी प्रेमी हैं (अंक १) और नवमानिकाका भी (सक ४)। कमलमे अपना निवास-स्थान वना नेनेपर अगर धाअप्रजिरोंकी तिनक भी जिल्ला नहीं करता (धंक ४, एलो० १)। ये तो वसन्तके भाए ही हैं (धंक ४)। ये अपने वसन्तके भाए ही हैं (धंक ४)। ये अपने पास हो के त्यावार अवाहसे नरकट अुक जाते हैं (धंक २)। ईलकी चर्चा धंक ३ से की गई है। बन्दन वृक्ष, यद्यपि अपने पास धानेवाले सभी जीवोको असन्त करता है तथापि अपने भीतर कृष्ण, सर्प एलानेक कारण वह स्वयं निन्य समक्षा जाता है (धंक १, एलो० १६)। जब शकुन्तना केशरनृक्षकी जडके पास स्वर्ती है तो वह ऐसा लगाता है (धंक १)। धुरोकी तुलना कीटिस की गई है (सक १)। धुरोकी तुलना कीटिस की गई है (सक १)। धुरोकी तुलना कीटिस की गई है (सक १)।

कृषि सम्बन्धी उपमाएँ बहुत कम हैं---

समयपर बोए हुए बीज बहुत धाविक ग्रन्न उत्पन्न करते हैं ( ग्रक ६, श्लो० २४ )।

(२) पशु-जीवन-प्पशु-जीवन प्रपने साथ पशु-शरीरके सभी विकार भी लाता है। इनका भी उपमाधों में प्रयोग किया गया है—

दुष्यन्त एक रोगसे दुखी कहा गया है और वह रोग 'गकुन्तला' है ( संक ६ )। दुष्यन्तकी दशा लगभग पूर्णतः निराधा-जनक है। एक भोड़ेके ऊपर छोटी फुन्सीका होना सक २ में दिखाया स्था है। विदूषककी सराह्य भूख उसे ही साए डाल रही है ( सक ६ )।

उपमाधीमें कुछ पशुप्रोंका प्रयोग इसलिये हुमा है कि धन्य पवायोंके समान उनमे स्पष्ट मिलनेवाले गुणोंकी व्याक्या की जा सके---

हरिए, संस्कृत काव्यमे तुलनाका साधारए मापदण्य है। शकुन्तालाके नयन हरिएणिके नेवाँके समान हैं (धक १, स्तीक २४) धीर वे हरिएणिके नेवाँके समान ही हैं (धक १, स्तीक ०)। सकुन्तालाके कटाओंके समान दिवार्द देनेवाले गृगीके मुन्दर कटाओ, राजाको उसे मारनेवे रोकते हैं (धंक २, स्तीक ३)। पुग-वावकको शकुन्तालाका पोष्य पुत्र कहा गया है (धक ४, स्तीक १४)। प्रत्यावकको शकुन्तालाका पोष्य पुत्र कहा गया है (धक ४, स्तीक १४)। प्रत्यावकको शकुन्तालाका पोष्य पुत्र कहा गया है (धक ४, स्तीक १४)। प्रत्यावकको शक्यावक्र करता हुणा राजा हाण्याके समान जान प्रता हुणा राजा हाण्याके उस्तावक्र करता हुणा राजा हाण्याके उस्तावक्र करता है जो उन्हें भएने वरायाहों से छोड़कर एवं शतिसक-स्वान्त करता है स्तावक्र विवाद स्वान्त करता है स्तावक्र विवाद स्वान्त करता है स्तावक्र विवाद स्वान्त करता है स्तावक्र विवाद हुणा स्तावक्र स्वान्त करता है स्तावक्र स्वान्त कर स्वान्त करता है स्तावक्र स्वान्त कर स्वान्त स्वान्त स्तावक्र स्वान्त स्तावक्र स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्तावक्र स्वान्त स्वान्त स्तावक्र स्वान्त स्वान्त स्तावक्र स्वान्त स्तावक्र स्वान्त स्वान्त स्तावक्र स्वान्त स्वान्य स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्य स्वान्त स्वान्य

स्तो० २७)। बिल्ली-द्वारा पकड़ा हुमा चूहा जीवनसे निराध हो जाता है ( धक ६ )। सर्थ जब कोष करता है, तक अपना फर्स फैसा लेता है ( धक ६, दत्ती ० २१)। हम्पा-सं प्रपत्ती उपस्थिति व ज्वन कुलको अपवित्र करता है ( धंक ७, दत्ती० २६)। बाधमके कुलोपर जमी हुई धूल टिह्र ही- वक्त समान दिलाई देती है ( धक १, दत्तीक २६)। कोमल साम-अवित्योको देखकर प्रयक्षता से मस्त हो जाता है ( धंक १)। हक्षोसे धाता हुआ कोकिसका मधुर कुजन, मानो धकुन्तलाके, पित्रहुह जानेके समय धादेश है ( धंक ४, दत्तोक १०)। कोकिसा कोधोके घोसतेमें पत्ती हुई मानी गई है ( धक ४, दत्तोक २१)। चकई पत्रीकी चर्चा धक २ मे की गई है। उसकी पत्ती चूह मानी गई है ( धक ४)। चक्त पत्री की चर्चा पत्र मधुर बड़ी सावधानी धीर कोमलताये किसी फूलका मधुर-स चूसता है ( धंक ४)। सपुर बड़ी सावधानी धीर कोमलताये किसी फूलका मधुर-स चूसता है ( धंक १२)। इसके लिये यह भी कहा गया है कि यह धाम-मखिरयोंको चूसकर कमलोंमें प्रवेश कर जाता है ( धक ४, दलोक २)। यह प्रत्नोके प्रवृत्ता का सहन ही प्रवृत्ता धार प्रति चुक स्वार स्वार

४. गृह-जीवन---ज्ञानके इस विभागसे दी गई उपमाएँ घनेक प्रकारकी घौर घरेलू हैं---

जिस मनुष्यकी खजूरसे भश्चि हो गई है, वह इमली खानेकी इच्छा कर सकता है (श्रक २)। सद्य मधुकी चर्चा ग्रंक २, इलोक १० मे की गई है। कामिनी स्त्रियाँ मधुर बोली बोलती हैं (ग्रक ४)। राजाको भी मधुर-भाषी कहा गया है (ग्रंक ४)। ईखका वर्रान छठे सकमे मिलता है। तूल-राशिको जलाकर नष्ट करनेके लिये झम्निकी एक चिनगारी पर्याप्त है (श्रक १, श्लोक १०)। भग्निके छेड़नेपर वर् चमकती हुई शिलामे बल उठती है (भक ७, श्लोक ३१)। भग्निके मतिरिक्त भौर कोई सावन वस्तुओं को नष्ट करनेवाला नहीं है ( अक ४ )। दीपकके पास रहनेपर भी यदि उसे पर्देंसे इक दिया जाय तो मनुष्यको झन्चकार ही दीख पड़ता है (झंक ४)। जल नीचेसे ऊपर उसी प्रकार नहीं जा सकता जिस प्रकार राजा का हृदय शकुन्तलाकी श्रीरसे नहीं फिर सकता (म्रांक ३)। राज्य शासनकी तुलना उस छत्रसे दी गई है जिसका दण्ड हाथमे घारए। किया हुमा हो (शंक ४, क्लोक ६) । गर्दसे भरा हुमा दर्पण स्पष्ट प्रतिविम्ब नही देता है, परन्तु वही स्वच्छ कर देनेपर बड़ी सरलतासे स्पष्ट खाया प्रतिबिम्बित करता है (श्रंक ७, क्लो० ३२)। इन्द्रका वज्र किसी इसीके मामूचराके समान वा, क्योंकि मसुरोंके युद्धमें वह व्यर्थ सिद्ध हुमा (म्रक ७, क्लोक २६)। एक रेशमी भंडा पीछेकी भ्रोर फरफराता है यद्यपि इसका दण्ड भागेकी भ्रोर ले जाया जाता है, ठीक यही दशा राजाके मनकी भी उस समय थी जब वह शकुन्तलासे प्रथम प्रेम करके अपनी राजवानीकी स्रोर लौट रहा था ( ग्रंक १, क्लोक ३१ )। तपस्या तपस्वियोवा धन है ( अक ४, क्लोक १ )। मन और शरीरका सयम स्वय एक कोष है ( श्रक ४, क्लोक १७ )। कन्या धरोहर है ( ग्रंक ४, क्लोक १२ ) । शारद्वत ग्रीर विलासी नागरिकोंमें वही सम्बन्ध है जो स्नान किए हुए भीर तेल लगाए हुए में, शुद्ध भीर धशुद्ध व्यक्तिमे, पूर्णत जगे हुए भीर सोए हुएमे भीर बन्धन-युक्त तथास्वतन्त्र मनुष्यमें है ( श्रंक ४, ब्लोक ११ )।

कौदुम्बिक सम्बन्धोंका भी प्रयोग उपमाधोंने हुआ है। इस ानटकमें छोटे पैमानेपर प्राचीन

भारतीय बीवनका बनेक रूपोर्ने झादसं चित्र कींचा गया है, सतः, यह स्वामाविक ही है कि इन सम्बन्धोंको महस्पपूर्ण स्थान दिया जाय। पत्लीका पतिषर स्वामाविक प्रभाव सक ७, स्लोक ३२ में विरात है। सामञ्जल, नवमानिकाका पति है (सङ्क ४, स्लोक १३)। पृथ्वी, शासककी पत्ली है (सङ्क ४, स्लोक २०)। भ्रमर-अमरीकी चर्चा सङ्क ६, स्लोक २० में की गई है।

पैतृक-प्रेमका निरूपण करनेवाली उपमाएँ निम्नास्क्रित है-

पश्चमोंको सन्तान समक्षना चाहिए (ब्रङ्क् ७, श्लोक १४)। एक मृगवावक तो शकुन्तलाका पोष्य पुत्र या (ब्रङ्क् ४, स्लोक १४)। राजा धपनी प्रजाको रक्षा अपनी सन्तानके समान करता है (ब्रक ४, स्लोक १)।

भातृ सम्बन्धको सूचित करनेवाली उपमाएँ भी व्यान देने योग्य है—राजाको प्रजाका बन्धु कहा गया है (ब्रह्क ४, श्लोक ७ भीर अञ्च ६, श्लोक २३)।

४. सामाजिक जीवन—प्राचीन भारतमें प्रतिथि-सत्कार बहुत बहा धर्म माना जाता था। इन्द्र-दारा दुष्यन्तके सम्मानका विश्वद वर्णन प्रक्षु ७ में मिलता है। मधुप, फूनोसे भरी हुई लताघोका प्रिय प्रतिथि है (प्रक्कु ६, स्तोक १९)। व्यक्तियोको पुकारनेके शिष्टाचारका वर्णन प्रक ५ में मिलता है। बिना इसरेके हृदयको भली मीति सम्मे, जो मित्रता सोधतामे की जाती है वह प्रवस्य यवुतामे परिखल हो जाती है (प्रक ५, स्तोक २४)। सज्जन सदा प्रपने मित्रोको कुपार्टिको देखते हैं (प्रक ६, स्तोक २८)।

कुछ मित्रता-विरोधी उपमाझोंका विषय कपट है-

-राजाकी उपमा मधुरभाषी कपटीसे दी गई है (श्रक १)। उसकी तुलना चोरसे भी की गई है (ग्रन्धू ४, ब्लोक २०)। भ्रमरको ऐसा चोर कहा गया है जो फूलोंने मध् चुराता है (मक ४, श्लोक १०)। जनसकुला नगरीकी उपमा भीड़से घिरे हुए उस परसे दी गई है जिसमे भाग लग गई हो (भक्कू ५, क्लोक १०)। बन्दी होनेकी भावना श्रक ६, क्लोक २० मे निहित है, जहाँ राजा उस भ्रमरसे ईर्घ्या करता है जिसे कविने शकुन्तलाके मुंहपर मेंडराते हए चित्रित किया है। राजा चाहता है कि मैं भी कमलमे बन्द हो जाता। जान-बुभकर दृष्टता करनेसे कुछ लोगोको जो प्रसन्नता होती है उसका वर्णन दैनिक जीवनकी तहत् घटनासे किया गया है— मर्यात् किसी मनुष्यकी शाँख इस प्रकार खोद देना कि उसमे आरंसू निकलने लगें और फिर उससे इसका कारए। पूछना (अक २)। सैनिक-श्रीवन, मृगया और अन्य खेलोंसे सम्बन्ध रखनेवाली उपमाएँ भी मिलती हैं। सूत्रधार ग्रपनी प्रियाक मनोहर ग्रालापसे उसी प्रकार भाकषित किया जाता है जिस प्रकार दुष्यन्त सबेग दौडनेवाले हरिएासे (प्रक १, इलोक ४) पून: श्रंक १, क्लोक ६ में दुष्यन्तकी तुलना शिवसे की गई है जो हरिएाका पीछा कर रहे हैं। किसी विश्वासघातीके दिखावटी धर्माचरगुकी तुलना कवचसे की गई है (ग्रंक ४)। किसी पश्चालाप करते हुए हुदयके शोकोद्गार वैसे ही हैं जैसे उस हुदयके होते हैं जो विष-बुक्रे बाएएपवंसे वेषा गया हो (ग्रक ३, क्लोक ६)। ऐसा बाग्एपर्व निकाल लिया जाता है तो जैसा सूख उस मनुष्यको होता है जिसके हृदयसे वह बाएा निकाला जाता है उसका वर्एन श्रंक ७ में मिलता है। धनुष्टक्कारकी तुलना किसी बन्य पशुके गर्जनसे की गई है (ग्रक ३, श्लोक १)।

पृथ्वीकी कल्पना एक ऐसी गेदके समान की गई है जो आकाशमें ऊँचे फेंक दी गई हो (श्रंक ७, श्लोक ८)।

६. शामिक जीवन—योग्य पति पानेके लिये शकुन्तलाको उसकी सिंबयों उस समुक्ति घटनासे उपमा देती हुई बयाई देती हैं जिसमें होता-दारा शुर्से इकी हुई धिन न देली जानेपर मी हुव्य ठीक यक्को प्रमिन में ही गिरता हो। शकुन्तलाकी उपमा प्रच्छे शिष्यको दिए हुए ज्ञानसे दी गई है, क्योंकि ऐने ज्ञानके नष्ट होनेकी चिन्ता कर्ताको नहीं करनी पड़ती (शंक ६) मातलि-द्वारा बडी कठोरतासे एकड़े जानेपर विद्यवक प्रपनी तुलना उस बिल-पशुमे करता है जो घब मारा ही जानेवाला हो। (शंक ६)।

निम्नाड्सित उपमाएँ, कर्म भौर मोक्षके दो धार्मिक सिद्धातोंको स्पष्ट करती हैं-

पूर्व जन्ममें किए गए श्रनेक कर्मोंका फल पकता है (श्रंक २, श्लोक १०) यदि किसी साधुको श्रप्सराश्रीने मोहित कर लिया तो उसके लिये मोक्ष पानेकी एकदम सम्भावना नही है (श्रंक ४)।

 पुरास धौर प्रन्य साहित्य-जानके मूलसे ली गई उपमाश्रोंसे स्पष्ट हो जाता है कि पौरासिक कथाओं और कहानियोकी प्राचीन पुस्तकोंका कालिदासको बहुत गम्भीर ज्ञान था।

- शिवजीका हरिएको पीछे दौडनेकी कल्पना पुरास्पोंसि ली गई है (अंक १, इलोक ६)। तस्मीजी, जो सीन्दर्यका केवल एक ही माप-दण्ड है, यदि बढ़ कर नहीं तो शकुन्तलाकी समतामे रक्खी हुई बात पटनी हैं (यक २, इलोक ६) दुविधामें पढ़े हुए किकत्तंव्यविमुद चित्तकी सटीक तुलना स्वगं और पृथ्वीके बीचमे लटके हुए त्रिकहुसे की गई है (अंक २) विशासा उपग्रह और चन्द्रकलाको चर्चा (अक २) का मूल यह ज्योतिष तच्य है कि विशासा उपग्रह चन्द्रमाके पास उन्त समय दिलाई देता है जब कि आकाश घवल रहता है और बहुत तीवता चमकता है अर्थात् वशास और व्यक्त समय दिलाई देता है जब कि आकाश घवल रहता है और बहुत तीवता चमकता है अर्थात् वशास और ज्योको महीनेमें।

प्राचीन पौरास्मिक कथासे ययाति धौर शर्मिश्चाका उल्लेख किया गया है (ग्रंक ४, ख्लोक ७)। कामनाम्रोपर घाषिपस्य करनेवाले साधुर्धोंके विरुद्ध मोहनेवाली युक्तियोंका प्रयोग करनेके लिये स्विंगिक प्रप्यराघोंका वर्णन ग्रंक ५ में मिलता है।

रथमें जोते हुए योडोंके साथ सूर्यका और पृथ्वीका भार वहन करनेवाले श्रेथनागका वर्णन भंक ४, स्लोक ४ में मिलता है। सूर्यके सात चोते हैं, इसकी वर्षा भंक ६, स्लोक ३० में की गई है। सूर्यके साराध भरुएके विषयमें कहा गया है कि वह अपने स्वामीसे शक्ति लेकर अन्यकाराका नाश करता है (भ्रक ७, स्लोक ४)।

विधोका विष कालकूट, राजाके रनिवासके विधमय प्रमावको बतलाता है (श्रंक ६, ब्लोक २१)।

बुय्यन्त धपने उन पूर्व पुरुषोंका काल्पनिक चित्र लींचते हैं जो पुत्रके न रहनेपर धावश्यक पिण्डोदक नहीं पासे में (श्रक ६, इनोक २४)। बुय्यन्त धौर इन्द्रमें इसके ध्रतिरिक्त धौर कोई धन्तर नहीं है कि इन्ट्रका रख पृथ्वीपर उन्ने बिना स्वयं किए चनता है धौर बुय्यन्तका स्वयं करते हुए चनता है। सारीवर्क ध्राश्रसमें रहते हुए दुय्यन्त धपनेकी हुई समुत-सरीवर्रमें बैठा हुधा समक्रते हैं, क्योंकि स्थानका वायुमण्डल धानन्तरे सरा हुमा है (श्रक ०, स्लोक १)। रोहिस्सी धौर चन्द्रमाने प्रमेश सम्बद्ध कथाके साथसाथ चन्द्रमहुएके पौरास्तिक ध्रामायका प्रयोग और ७, स्लोक २२ में किया गया है, जिसमें सहुन्तनता धौर दुय्यन्तका वियोग धौर

संयोग दिखायागया है। श्रंक ७, इलोक २० में दुष्यन्तकी तुलना इन्द्रसे, उनके पुत्रकी इन्द्रके पुत्र जयन्तसे और शकुन्तलाको पौलोमीसे की गई है।

दुष्यन्तने इन्द्रके बैरी झसुरोके कुलका नाश कर दिया, झतः उनकी तुलना विष्णुके वीये सबतार रुसिंह से की गई है ( ग्रन्ड ७, ब्लोक ३ )।

म. लिलत कलाएँ—मालिदासके प्रत्योमें लिलत कलाग्रोंसे सम्बन्य रखनेवाले उद्धरण इस बातको सिद्ध करते है कि कवि होनेके प्रतिरिक्त उनको काव्यसे सम्बद्ध चित्रविधा भौर गायन पादि प्रत्य कलाग्रोंका भी बहुत गम्भीर जान भौर तत्सम्बन्धी प्रालोचनात्मक मन्तर्ष्ट पिट थी।

प्रेआह हमें रङ्गमञ्जक समुद गानोको उत्सुकता और ध्यानसे सुननेवाले स्रोताघोंको जिव-स्वित व्यक्तियोका समुद कहा गया है (ध म्डू १)। कित प्रकार कोई कलाकार एक प्रावशं विव चित्रित करने समय उसमें सभी सुन्दर हा निहित करनेका प्रयत्न करता है इसका बहुत मण्डा वर्सां म मुद्द २, इसोक ह में मिमता है जहाँ राजा, शकुनताले ध्यार सौन्यये वैचिध्या कर उसकी उत्पत्तिक विवयमें धमेक प्रकारकी भावावेषापूर्ण कल्पनाधोंमें लीन हो जाता है। चित्र-कलाका इसरा सिद्धान्त कि चित्रमें बनाई हुई वस्तुएँ प्रपनी ऊँबाई-निचाईक प्रनुप्तार होनी चाहिए, प्रकु ६ में ममकाया गया है, बही राजा द्वारा बनाया हुष्ता चित्र विस्तारसे वाँखत है। उसी चित्रके वर्णनमें कहा गया है कि वह तपोवनके पौषोंको सीचनेक कारण किञ्चित्

गायन-सम्बन्धी उपमाएँ 'शकुन्तला' में बहुत कम हैं, यद्यपि कालिदासके प्रन्य प्रन्थीमें धौर प्रिषक मिल जायेंगी। गायनका धावेशमय रूप धंक ५ में निहिन है जहाँ राजा ध्रपनी प्रथम कृपा-पात्रा हसपदिकाके गायनकी वडी प्रशंसा करता है।

 मानसिक दशाएँ—परिष्कृत मिरतष्क या विकृत मिरतप्कि दशाधोंका वर्णन करनेवाली उपमाएँ और साथ ही साधारए। धनुभवोंसे सम्बन्ध रखनेवाली उपमाएँ भी मिलती हैं—

पांगलके प्रनापमें धनुबन्धकी धाषा नहीं की जा सकती (धन्नू ४, इलोक १)। कामोन्मल विचारोंके धावेदामें धपनी धर्मुत्रोंके बातचीत करने हुए राजा की तुलना पांगलसे की गई है (धन्नू ६)। धन्या मनुष्य धपने विपर फॉकी हुई माला की अमन्यत गर्स समस्तत है (धन्नू ७, क्लोक २)। स्वप्तमें धनुभव किए हुए, एक तानिक डाग उत्पान किए गए धपदा मस्तिककती तल्लीनताकी कसीसे पैदा हुए सनि-अमोंकी धोर संक ६, क्लोक १० में सकेत किया है।

पृथ्विको भीर सीथे उतरते हुए इन्डके रक्को भ्रयन्त दृति गति एक प्रकारका ऐसा भ्रम उत्पन्त करती है मानो भ्रवानक हिन्दिपयमें भ्राते हुए पर्वत-शिकरोंते पृथ्वी स्वयं नीचे उत्तर रही हो (भ्रंक ७, स्तोक ८)। विश्वसनीय साक्ष्यपर भ्राश्यित निष्कर्षके द्वारा किसी वस्तुके मिष्या-जानसे सत्यज्ञानमें होनेवाले परिवर्तनका वर्णन भ्रंक ७, स्तोक ३१ मे किया गया है। श्रक ७, स्तोक ३१ से हम जानते हैं कि कुछ विषयोमें हमारी निजी भ्रमिश्च किस प्रकार मृत वस्तुषोंको भी जीवित कर सकती है।

१०. भाव-सगत्—िकसी भी मन्यमें उपमाम्रोंके प्रयोगका मुख्य तात्प्यं यह है कि स्थूल उदाहरखों द्वारा सुरुम भाव स्पष्ट किए आर्ये। परन्तु शेली म्रादि कुछ म्राम्स कवियोंकी भावि कालिदासको भी हम इस कमागत पद्धतिकै विषद्ध पाते हैं। बहुषा व्यक्तीकृत भाव उपमाका माप-दण्ट हो जाता है। भाव-सम्बन्धी उपमाम्रोंके निम्नािकृत उदाहरख हैं— राजाके रखते बरकर एक हाथी, कथ्यके पित्रन लता-वितानमें इस प्रकार पुसता है मानो यह उनकी तपस्याका मूर्तिमान विस्त हो ( मंक १, श्वोक ३० )। मंक ७, श्लोक १३ में शकुन्तना, जो बास्तवमें राजाकी कामनाका लक्ष्य थी, स्वयं कामना-रूपमें प्रक्रित की गई है। दुष्यन्त, शकुन्तला थीर उनके पुत्र सर्वदमनके प्रेम-मिलनकी उपमा विश्वास, भाग्य भीर कमेंके घ्राकरियक योगसे दी गई है (घट्ट ७, श्लोक २०)। प्रक्रात्वान कि तिर्दोध सौन्यदेशी तुलना महान कृत्योंके पूर्ण कलते की गई है (घट्ट ७, श्लोक १०)। प्रभाताय करता हुया राजा शकुन्तनासे प्रयोग प्रथम प्रेम-प्रवर्शनकी तुलना उतने ही कम पारितायिकको करता है ( घक ६, श्लोक १० )।

दूसरे व्यक्तीकृत भावोंके उदाहरण भी प्रायः मिल जाते हैं---

दोषोंके कारण बहुतसे प्रनिष्ट होते हैं ( प्रंक ६ ) । भाग्य सचमुच सर्वव्यापी है ( प्रक्क ६ ) । भाग्य सचमुच सर्वव्यापी है ( प्रक्क ६ ) महामनाकी महत्वाकाक्षाएँ वास्तवमे ऊँचे उड़ा करती हैं ( प्रक्क ७ ) दुष्यत्तकी प्रसिद्ध स्वगंके घरातल-पर स्थित है ( प्रक्क ७ ) । भूख विद्वयक्को प्रायः ला गई है ( प्रंक ६ ) ।

११ काव्य-सम्बन्धी या श्रन्य रूढियाँ ---

सभी सस्कृत-साहित्य-थि. गोका सत्य कथन है कि बहुतसी भावनाएँ को प्रारम्भमें धावेश भौर भोजसे भरी हुई थी उनमें यदाधि प्रतिश्योक्ति थी किर भी वे पिछले वेवेके कवियोके हाथमें पड़कर वर्षया रहिबद भौर निर्जीत-नी हो गई। मृतः इसमें सन्देह नहीं कि हमको सुद्ध स्वर्ध-के साथ-साथ कानियासकी रचनाभ्रोमें कुछ निम्म कोटिकी धातुभोका मिश्रस्य भी मिलता है यदाधि उनमें कल्पनाकी कीमिया भी प्रयोग है।

काम-पीडित मनुष्पर चन्द्रमाकी शीतल किरलों प्रांतिकी वर्षा करती है (श्रङ्क ३, ब्लोक ३)। काम-पीडित मनुष्पार कड वर्णन 'थाकुल्तवा' में भी वेंसा हो है जैसा प्राणीन पुरक्कोमें मिलता है, क्योंकि प्रनस्पाय यह प्रालोकना करती हुई पार्ड जाती है कि उपर्युक्त वर्णन उसकी सखी शक्तत्वाके लिये उपयुक्त ही है ( प्रङ्क ३, स्लोक १४)। लताके साथ भीहाँकी तुलता बहुत पुराती है (अङ्क ३, ब्लोक १३)। कुमूर्वितयोग्य चन्द्रमाका प्रभाव प्राय: सभी संस्कृत-काष्योमे उद्भत है, वह उपमाधोमें सबसे ध्रीयक नीरस है (प्रङ्क ३, ब्लोक १४)। पृथ्वी, राजाकी पत्नी समभी गई है (प्रक ३, ब्लोक १८)। क्षत्र ना वर्णन प्रमान कर्या के प्रमान कर्य कर्य कर्या का प्रमान प्रभाव प्रया समी संस्कृत कर्यों का पालन-पोपण कीधोंके संस्कृत होता है (प्रक ४, स्लोक २०)। क्य प्रकृतिवादी ही इस उन्तिक संस्कृत कर्यों के पालन-पोपण कीधोंके संस्कृत होता है (प्रक ४, स्लोक करें। कामरेक्का प्रमुख धीर वाएसे सुस्तिजत दिखनाना योरोपीय धीर संस्कृत काव्यमें समान है (प्रक ४, स्लोक २३; प्रक ६, स्लोक ४) प्राप्तमञ्जरी कामरेक्का छठा प्रस्त है (प्रक ६, स्लोक ३; प्रक ६, स्लोक ०)। प्राप्तमञ्जरीको देखकर प्रमर्गों में प्रवास होना यद्यार स्लामात्वित है किर भी यह काव्य-सौर्य प्राप्त करनेके लिए प्रयेश-पन्न सा हो गया है (प्रक ६)। है प्र धीर जलके मिल्या के कल्त दूब कुत लेना धीर जलको सोह देश ना है (प्रक ६)। हम धीर वलके स्वीक्त है (प्रक ६)। हम धीर वलके सोह रोष्ट ना हंस-प्रश्रीका विवस प्रण है। यह एक दीपेकारिक क्वोक्ति है (प्रक ६)।

कुछ साधारण निष्कर्ष-

उपरिलिखित विचारोंकी सारिगी से भनी भौति स्पष्ट हो जायगा कि साधारण वालोंने असा-धारणुके प्रति कालिदासको भावुकता बहुत ही तीत्र थी। अपने विश्लेषणुके निष्कवाँसे भी सुके सह तिकानमें प्रसन्तता है कि उनकी बुद्धि सचयुच बिस्तृत थी और इस बुद्धिने धपने घेरेमें घाई हुई प्रत्येक बस्तुको उचित स्थान दिया। उनका प्रकृति-ज्ञान एकदम नया था। बुज्यन्तके प्रथम प्रेमने एक स्थायी स्थान बना लिया है। बहु कहता है—

न च निम्नादिव सलिलं निवर्तते मे ततो हृदयम् ।

[ अपने प्रेम-पात्र को छोडना मेरे लिये उतना ही असम्भव है जितना कि नीचे बहते हुए जल को ऊपर-चड़ा ने जाना।]

बान्द-चित्रमें कोई उपमा, पहले पशुमीकी खुरसे उठाई गई भीर फिर कम्बके तपोद्यानके दृशींपर स्थित धूलसे प्रथिक कलाका प्रदर्शन नहीं करती । धूलके खमावकी तुलना टिड्डी दलसे की गई है—

शलभसमूह इव रेखु .....पतित । क्या यह उपमा कालिदासके प्राकृतिक हिन्दकोरणकी नवीनता नहीं सूचित करती ? क्या उनमे प्रत्यक्ष संकेतो-द्वारा वस्तु प्रदर्शित करनेकी विचित्र शक्ति नहीं है जिनको टेनिसन या बाउनिङ्क या धन्य कवि धौर धिकततारे दिखनाते हैं ?

उनके प्राकृतिक झानके सम्बन्धमें दूसरी ध्यान देने-योग्य बात यह है कि उन्होंने मनुष्य धौर प्रकृतिके बीच कोई विभावन-रेखा नहीं शींची है। समाजमें मनुष्योका सम्बन्ध पौधींके पारस्परिक सम्बन्ध-द्वारा सम्भावा गया है। विशेषतः 'शकुन्तका' में बनस्पति धौर पशुनीवनके सभी धन्तर विलक्ष निकाल दिए गए हैं धौर प्रशुं जीवन हमारे समझ रमखा गया है।

दुध्यन्तके सम्पूर्ण धनुभवका वर्णन विस्तारसे कानेके लिये कल्पनाके बहुत ही उत्कृष्ट रूपकी धावस्यकता है। उदाहरएए। यं--- किस प्रकार नीचे उत्तरते समय पृथ्वी दुष्यन्तकी धीर सुदका दी गई सी जान पहती है, इसका प्राफ्डल वर्णन-प्यक ७, स्लोक ८ में किया गया है। कालिदासके समयसे यात्र्यान नहीं ये किर भी विधित्रना यह है कि प्राक्ता पूरा वर्णन, एच० जी० वस्त-द्वारा प्रपने लेक्सों दिए गए उस वर्णनेसे मिलिका स्थाने मिलका मिल जाला है जितमें उन्होंने धपना प्रथम वैसानिक धनुभव होने बताया है।

फिर भी मैं इस बातपर बल देता है कि सभी उपमाएँ बुढिमसाकी सूक्त नहीं हो सकतीं। संसारकी घन्य वस्तुघोंके समान उपमाघोंका भी घपना निजी सौन्दर्य होता है। प्रथम तो उन्हें उचित होना चाहिए। जब किसी पण्डितमानीने किसी ऊंची मौनारको देवकर इस प्रकार धालोचनाकी 'यह पृहका कैसा निर्यंक बाक्यांच है' तो उसने सचपुच शिखुता या किंव होनेकी घपनी घयोग्यता प्रकट की।

कालिदासको उपमाधोमें यह धौचिरय निश्चय ही है, इसका विवरण कुछ उवाहरणोंसे चल जायना। त्रियम्बदा धपनी सखी शकुन्तलाको योग्य पति पानेपर बचाई देते हुए कहती है:---

> दिष्ट्या धूमाकुतितहष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुतिः पतिता । वत्से ! सुशिष्यपरिदता विद्येवाशोचनीयासि संवृत्ता ।

उपमाओंका भीषत्य भीर सौन्दर्य इस बातमें समक्ता बाता है कि कविमें यह शक्ति हो कि वह बॉमिक जीवनसे उदाहरए केकर सींसारिक सम्बन्धको समक्रा दे। टूसरी झोर विदूषकके हाथमें पड़कर प्रत्येक गम्भीर झौर पवित्र विचार स्रसंस्कृत झीर हास्यास्पद हो जाते हैं। जब मातलि उसे भली प्रकार पीट चुकता है तो वह कहता है—

इष्टिपशुमारं मारितः।

दूसरे स्थलपर दुष्यन्तके प्रेमोन्मत्त हो जाने पर वह कहता है---

'लक्कित एष भूयोऽपि शकुन्तलाव्याधिना'।

बस्सनेका हास्य-सिद्धान्त विद्रमककी चरित्र-मृद्धिमें भली भौति दिखाया गया है, क्योंकि भ्रारमाके विषयमे बातचीत करते हुए वह सर्वदा शरीर भ्रीर उसके श्रसंस्कृत प्रेमकी भ्रीर ही निर्देश करता है।

उपसाम्रीके म्रन्य गुए। जैसे वीषच्य, वैविष्य भादिका विशेष रूपसे वर्णन करनेकी भावश्यकता नहीं है, क्योंकि वे ऊपर दी हुई उपमाभ्रोंके मूल स्रोतोंके विभागोंसे स्पष्ट हो गए हैं।

धंगरंजी साहित्यका विद्यार्थी मिस्टन प्रथवा होगरमे धिकतासे मिसलेव सी लम्बी पूँखोंबाओं उपमा न पाकर प्राव्यक्षेत्र पढ़ आता है। किसी विचारको जान-बूंगकर पीट-पाटकर बढ़ाना, कृतिमता ही सूचित करता है, वाहे वह कितनी ही चतुराईस क्यों न किया जाय स्वांकि मीतिक रचनाके लिये वह किसी प्रकार भी सहायक नहीं है। बनावट कभी मीतिक रचनाके सिक्स करता है। बोताव कभी मीतिक रचनाके सिक्स करता है भी नहीं छकती। कानिवासकी प्रायः सभी उपमार्थ सीधी-सादी है धीर वे भारतीय मस्त्रियक्ष प्रपान प्रभाव बालती हैं क्योंकि वे उस भारतीय सम्यताका चित्रण करती हैं विकास पासन-पीदण बनमें हुषा है न कि पूनानी धीर रोमन सम्यताकी भीति नगरकी चहार-दीवारोंके भीतर। भतः उन सभीमें वह स्वातन्यकी भत्नक दिलाई देती हैं वो प्रकृतिके धीतिशासी प्रभावके दैनिक सम्यक्षेत्र ही सम्यव है।

## कालिदासकी छन्दोयोजना

[ श्री पण्डित रामगोविन्द शुक्ल, न्याय-व्याकरण-साहित्याचार्य, काशी ]

जैसे विभिन्न प्रकारके उच्चारएके लिये विभिन्न प्रकारसे कच्छतालुके ग्राभिषातींका विधान है भीर जैसे विभिन्न प्रकारके वर्ए प्रषक् पृथक् रस, भाव तथा ग्रनकार भाविक व्यक्तक हैं वैसे ही उन-उन रसींकी व्यञ्जनाके लिये भिन्न-भिन्न व्यन्तेका भा विधान है जैसे सुज्जार रसके व्यञ्जक वर्णीके द्वारा ही प्रज्जार रसकी सिद्धि होती है वैसे ही छत्योंके विषयमें भी यह विचार किया गया है कि किस छन्यमें रचा हुभा काव्य किस रसकी पुष्टिके लिये प्रधिक उपपुक्त होगा। उसको ताल्यमें यह है कि केवल दावस्योजना ही काव्यमें रस-सिद्धिक लिये पर्याप्त नहीं होता, उसके लिये छन्योयोजना भी उतनी ही प्रधिक ग्रमेक्षत है। महाकवि क्षेमेन्द्रने थपने सुनुत-तिलकमें कहा है कि-

> काव्ये रसानुसारेग वर्णनानुगुरोन च। कुर्वीत सर्ववृत्ताना विनियोगं विभागवित्॥

(काव्यमें रस तथा वर्णनीय वस्तुके अनुसार छन्दोयोजना ठीक समक्रकर छन्दोका विनियोग करना चाहिए।)

छ्रत्योयोजनाका परिज्ञान तो उन महाकवियोक काव्योसे ही सम्भव है जिनकी वाग्यारा प्रवित्तल प्रवाह-द्वारा साहित्य तथा साहित्यकारोंको तृप्त करती रही है। गावायं मम्मट भट्टने कहा है कि काव्य-निर्माएको शक्ति होनेपर भी 'काव्यज्ञियकागम्यास' की धावस्यकता रहती ही है। प्रतित्व नये किंदि प्रयोग पूर्ववर्ती बहे-बड़े किंदिगोक बनाए हुए मार्गपर ने जलना उचिन सम्मते है भीर तद्वनुसार ऐसी परिपाटी बना लेते हैं जिससे पीछे प्रानेवाले किंदि-बालक भटकते न फिरं, प्रयुत्त उसी मार्गपर सावधानीसे पैर रखते हुए वह क्षेत्र का आवं। इसीलियं महाकवि क्षेत्र-द्वेत्र प्रपने सुकुत्तवितक नामक प्रन्थमें छन्दोयोजनाके विषयमे निवस निवसते हुए कहा है—

> भारम्भे सर्गबन्धस्य कथाविस्तारसंग्रहे । समोपदेशवृत्तान्ते सन्तः शसन्त्यनुष्टुभम् ॥

> > श्रृङ्गारालम्बनोदारनायिकारूपवर्णनम् वसन्तादि तदङ्गंच सच्छायमुपजातिभिः॥

रषोद्धता विभावेषु भव्या वन्दोदयादिषु । षाड्गुण्यप्रमुखा नीतिवशस्थेन विराजते ।।

> वसन्तलितकं भाति सङ्करे वीररौद्रयोः। कुर्यात् सर्गस्य पर्यन्ते मालिनी द्रुततात्लवः।

उपपन्ने परिच्छेदकाले शिखरिशा मता। भौदार्यकचिरौचित्य-विचारे हरिशा मता।।

> साक्षेपक्रोचधिक्कारे परं पृथ्वीभरक्षमा। प्राहृट्प्रवासव्यसने मन्दाक्रान्ता विराजते।।

शौर्यस्तवे नृपादीनां शार्दूलकोडतं मतम् । सावेगपवनादीनां वर्णने स्रग्धरा मता।।

> दोषकतोटकनर्कुटयुक्त मुक्तकमेव विराजित सूक्तम् । निविषयस्तु रसादिषु तेषां निनियमश्च सदा विनियोगः ।।

क्षेषासामप्यनुक्तानां वृत्तानां विषय विना । वैचित्र्यमात्रपात्रासा विनियोगो न दक्षितः ॥

> इत्येष वश्यवचसां सर्ववृत्त-प्रसंगिनाम् । सदो विभागः सद्वृत्तविनिवेशे विशेषवान् ॥

महाकवि क्षेमेन्द्रकी दृष्टिमे कालिदासकी खन्दोयोजना इस प्रकार की है ---

सुवशा कालिदासस्य मन्दाकान्ता प्रवल्गति । सदश्वदम ? स्येव काम्बोजतुरगाङ्गना ॥

> सुवर्णार्हप्रबन्धेषु यथास्थान-निवेशिनाम् । रत्नानामपि वृत्तानां भवत्यस्यधिका रुचिः ॥

[किसी सांके धारम्भमें, कथाके विस्तारका संग्रह करनेये उपदेश या वृत्तान्त कथनमे धनुष्ठुप् इन्दर्क प्रयोगकी प्रशास सज्जन लोग करते हैं। स्प्रृक्षारके धालम्बन-स्वरूप उदार नायिकाके वर्णन धीर प्रृक्षारके धालम्बन-स्वरूप उदार नायिकाके वर्णन धीर प्रृक्षारके धालम्बन-स्वरूप उदार नायिकाके वर्णन धीर प्रृक्षारके धंगभूत वर्णन स्वर्णन स्वर्याणन स्वर्णन स्व

महाकवि क्षेमेन्द्रका यह निर्देश सर्वया सराहनीय है और खन्दोंके विषयमे पूर्णरूपसे यह विधान बन जाना चाहिए कि किस खन्दका कहाँ प्रयोग करना उचित धौर कहाँ प्रमुचित है जिससे नये कवियोंका उचित 'पच प्रवर्त्तन हो सके। रीति-ग्रन्थकारीने काम्यदोध िननते हुए 'हतकुत्तता' नामक दोष भी लिखा है। उनका कहना है कि बो दुत्त रसके स्वभावते विपरीत पडता हो उसका प्रयोग उस रसके निये करना ही हतकुत्तत्व दोष है। इस विषयपर ऐसे पृषक् निवन्धको स्वावस्थकता है जिससे विभिन्न रसोके स्वपृष्ण विभिन्न छन्तेकी योग्यता विस्तारसे सम्माई जाय। इस समय केवल यही विचार किया जा रहा है कि महाकवि कानिदासने प्रपने काव्योमें किन रसो, भावों तथा वर्णाविक प्रयोग काव्योमें किन रसो, भावों तथा वर्णाविक विचार किया जा रहा है कि महाकवि कानिदासने प्रपने काव्योमें किन रसो, भावों तथा वर्णानोंके लिये किन छन्तेका छ्योग किया है—

#### छन्द विषय-भाव या रस

- १. उपजाति-वशबर्णन, तपस्या तथा नायक-नायिकाका सौध्वयं ।
- २. धनुष्दुप्-सम्बी कथाको सक्षिप्त करने तथा उपदेश देनेमे ।
- ३. वशस्य-वीरताके प्रकरणमे; चाहे युद्ध हो या युद्धकी तैयारी हो रही हो।
- ४. वैतालीय-कस्सा रसमें।
- इतविसम्बत—समृद्धिके वर्णनमें ।
- ६. रचोद्धता—जिस कर्मका परिलाम सेदके रूपमे परिलात हो नाहे यह मेद रित-जितित हो, बुष्कर्म-जिति हो या पश्चात्ताप-जिति हो। श्रतः कामकीश, प्रासेट श्रादिका वर्गात दमी अन्तर्मे है।
- मन्दाकान्ता---प्रवास, विपत्ति तथा वर्षाके वर्णनमें ।
- मालिनी—सफलताके साथ पूर्ण होनेवाले सर्गके झन्तमे ।
- प्रहॉक्स्सी—हर्पके साथ पूर्ण होनेवाले सगके प्रन्तमे । यदि मध्यमे भी कही इसका
  प्रयोग है तो वहीं भी दुसकी भारामे हर्ष या हर्षकी भारामे हर्पातिरेक ही
  विलय हैं।
- १०. हरिस्मी- जब नायकका श्रम्यत्थान हो या सौभाग्यका वर्सन हो ।
- ११. क्सततिका—कार्यकी सफलतापर । ऋतु-वर्णनमे भी पुरुषोकी सफलता या ऋतुकी सफलतापर तभी सिद्ध हो सकी हैजब उसका उपभोक्ता उन वस्तुमोका उपभोग कर रहा हो।

इक्षी प्रकार सफलताके लिये प्रस्थान या प्राप्तिने धन्तवंनाम पुण्यिताया, निराचाके साथ निवृत्तिमें तीटक, करफुक्ष्यता में शालिनी, तुषा वीरता-प्रदर्शनमे श्रीपच्छन्दसिक, क्रीडाके वर्णनमें ( वाहें कामकोडा हो या धन्य कीडा हो ) रवीद्रता, सयोगसे स्वयप्राप्त विपत्ति या सम्पत्तिमें स्वापता, वादराहटमें मतावपूर, प्रचन्नोका परिस्थान करनेमे नाराच तथा वीरता धादिके वर्णनमें शार्द्वनिविक्षीदिकका प्रयोग किया गया है।

यहाँ यही समकानेका प्रयत्न किया गया है कि किस प्रकारकी घटनाघो तथा किस प्रकारके विषयोंका वर्णन किवने किस छन्दमें किया है। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि महाकवि कालियासने प्रपने छन्दोंके प्रयोग-द्वारायह भी सिद्ध करने ग्रीर समकानेका प्रयत्न किया है कि इन छन्दोंका प्रयोग किस रसमें करना चाहिए। जिस सर्गकी घटनाग्रोमे स्लोक-स्लोकपर भाव बदला है या षटना बदली है, ठीक उसीके धनुसार किवने छन्दोंमें भी गिन करके हा परिवर्तन किया है निक्से यह भी मानना धनुषित न होगा कि किवने धपने काव्यके द्वारा रसीके धनुकूल छन्दोयोजनाकी विक्षा भी सी है।

छन्दोंका प्रयोग समभने और उनका प्रकरण जाननेके लिये छन्दोंकी तालिका धागे दी जाती है जिसके द्वारा पीछे निली हुई बाटोंकी पुष्टि हो सकैगी—

### रघुर्व श

|                |                            | र पुषरा                                                                              |                     |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| प्रवम सर्ग     | छन्द                       | लक्षरा                                                                               |                     |
| १ से ६४ तक     | <del>श</del> नुष्टुप्      | लघुस्यात् पचमं यत्र गुरुवच्ठं तु सप्तमम् ।                                           |                     |
|                |                            | द्वितुर्यपादयोर्ह्स स्वमष्टाक्षर मनुष्दुभम् ।                                        |                     |
| ६५ वर्ष        | प्रहर्षिएी                 | म्नौ ज्ञौ गिस्त्रदशयतिः प्रहर्षिग्गीयम् ।                                            |                     |
| द्वितीय सर्ग   |                            |                                                                                      |                     |
| १ से ७४        | उपजाति                     | उपेन्द्रवज्ञापदसंगतानि वदीन्द्रवज्ञाचरणा<br>तदोपजातिः कथिता कवीन्द्रैर्भेदाभवन्तीह च |                     |
| ৬২ আৰ          | मालिनी                     | ननमयमयुतेयं मालिनी भोगिलोकै:।                                                        |                     |
| तृतीय सर्ग     |                            |                                                                                      |                     |
| १ से ६६ तक     | वंशस्य                     | जतौतुवंशस्यमुदीरितं जरौ।                                                             |                     |
| ৬০ বা          | हरिस्मी                    | रसयुगहर्यन्सीं म्नौस्लौ गो यदा हरिएति तर                                             | श ।                 |
| चतुर्थं सर्ग   |                            |                                                                                      |                     |
| १से ८६ तक      | <b>ध</b> नुप् <b>टु</b> प् |                                                                                      | (ऊपरदेखो)           |
| ८७ से ८८ तक    | प्रहर्षिग्गी               |                                                                                      | (ऊपरदेखी)           |
| पंचम सर्ग      |                            |                                                                                      |                     |
| १ से ६२ तक     | उपजाति                     |                                                                                      | (ऊपर देखी <b>)</b>  |
| ६,३ से ७३ तक   | वसन्ततिलका                 | उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौग.।                                                         |                     |
| ७४ से ७५ तक    | मालिनी                     |                                                                                      | (ऊपर देखो )         |
| <b>৬६ ব</b> ি  | पुष्पिताश                  | म्रयुजिनयुगरेफतो यकारो युजिचन जीजर                                                   | गाश्च पुष्पिताग्रा। |
| वच्ठ सर्ग      |                            |                                                                                      |                     |
| १ से =४ तक     | उपजाति                     |                                                                                      | (ऊपर देखो )         |
| <b>দ্ধ ব</b> ি | मालिनी                     |                                                                                      | (ऊपर देखो )         |
| <b>८६ वाँ</b>  | पुष्पिताग्रा               |                                                                                      | (ऊपर देखो)          |
| सहच सर्व       |                            |                                                                                      |                     |
| १ से ६६ तक     | उपजाति                     | द्वितीय सर्गयें,                                                                     | (ऊपर देखो)          |
| ७० से ३१ तक    | मालिनी                     | द्वितीय सर्गमें,                                                                     | (ऊपर वेक्को)        |

| घट्टम सर्ग    |                                              |                                        |                            |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| १ से ६० तक    | से ६० तक वैतालीय विषमे यदि षट्कलासमेऽञ्टौ स् |                                        | ह नो निरन्तराः।            |
|               |                                              | न समात्र पराश्रिता कला वैतालीयेऽन्ते र | लीगुरुः।                   |
| <b>६१ वॉ</b>  | तोटक                                         | इह तोटकमम्बुधिसैः प्रथितम् ।           |                            |
| ६२ वाँ        | प्रहर्षिग्गी                                 | प्रथम सर्गमें                          | ( अपर देखो )               |
| ६३ से ६४ तक   | वसन्ततिलका                                   | पचम सर्गमें                            | (ऊपरदेखो)                  |
| ६५ वाँ        | मन्दाकान्ता                                  | मन्दाकान्ता जलविषडगैम्भॉनतौ तद्गुरूचे  | त्।                        |
| नवम सर्ग      |                                              |                                        |                            |
| १ से ४४ तक    | द्रुतविलम्बित                                | द्रुतविलम्बितमाह नभौ भरौ ।             |                            |
| ४४ से ६३ तक   | वसन्ततिलका                                   | पंचम सर्गमें                           | (ऊपर देखो)                 |
| ६४ से ६४ तक   | शालिनी                                       | शालिन्युक्ता म्तौ तगौ गोव्धिलोकैः।     |                            |
| ६६ वाँ        | ग्रौपच्छन्दसिक                               | चरमे यदि रेफयौ भवेतामौपच्छन्दरि        |                            |
| ६७ বাঁ        | मालिनी                                       | द्वितीय सर्गमे                         | (ऊपरदेखो)                  |
| ६८ वाँ        | रथोद्धता                                     | रान्तराविह रथोद्धता लगौ ।              |                            |
| ६६ से ७० तक   | पुष्पिताग्रा                                 | पंचय सर्गमे                            | (ऊपरदेखो)                  |
| ७१ से ७३ तक   | स्वागता                                      | स्वागतारनभगैर्गुरुणा च                 |                            |
| ७४ वाँ        | वैतालीय                                      | ग्रष्टम सर्गमे                         | (ऊपर देखो)                 |
| ৩২ বা         | मत्तमयूर                                     | वेदै रन्ध्रीम्तौ यसगा मत्तमयूरम्।      |                            |
| ७६ से ६२ सक   | वसन्ततिलका                                   | पंचम सर्गमें                           | (ऊपर देखो)                 |
| बशम सर्ग      |                                              |                                        |                            |
| १से = ४ तक    | धनुष्टप्                                     | प्रथम सर्गेमें                         | (ऊपर देखो)                 |
| <b>८६ वाँ</b> | मालिनी                                       | द्वितीय सर्गमे                         | (ऊपर देखो)                 |
| एकादश सर्ग    |                                              |                                        |                            |
| १ से ६१ तक    | रथोद्धता                                     | नवम सर्गमे                             | (ऊपर देखो)                 |
| ६२ वाँ        | वसन्ततिलका                                   | पंचम सर्गमें                           | (ऊपर देखों)                |
| ६३ वाँ        | मालिनी                                       | द्वितीय सर्गमें                        | (ऊपर दे <del>स्</del> रो)  |
| द्वावश सर्ग   |                                              |                                        | ` ,                        |
| १ से १०१ तक   | धनुष्टप्                                     | प्रथम सर्गमें                          | (ऊपर देखी)                 |
| १०२ वाँ       | मालिनी                                       | द्वितीय सर्गमें                        | (ऊपर देखी)                 |
| १०३ वॉ        | वसन्ततिलका                                   | पचम सर्ग में                           | (ऊपर देखी)                 |
| १०४ वर्ग      | नाराच                                        | इह ननरचतुष्कसृष्टं तुनाराचमा           | ٠,                         |
| त्रयोदश सर्ग  |                                              | 46                                     |                            |
| १ से ६७ तक    | उपवाति                                       | दितीय सर्गमें                          | (ऊपर देखो)                 |
| ६८ से ७८ तक   | वसन्ततिलका                                   | पंचम सर्गमें                           | (अपर देखी)                 |
| ७६ वा         | प्रहर्षिग्री                                 | प्रयम सर्गमें                          | (कार पेसा)<br>(कपर वेस्रो) |
| . , .,        | 76.161                                       | 771 411                                | last dell                  |

| १ से ६६ तक      | उपजाति       | द्वितीय सर्गमे  | (ऊपर देखी)  |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------|
| <b>८७ वां</b>   | मन्दाकान्ता  | घष्टम सर्गमें   | (ऊपर देखों) |
| रंबदश सर्ग      |              |                 |             |
| १ से १०२ तक     | धनुष्टुप्    | प्रथम सर्गमें   | (ऊपर देखो)  |
| १०३ वाँ         | मन्दाकान्ता  | ग्रष्टम सर्गमें | (ऊपर देखो)  |
| बोडचा सर्ग      |              |                 |             |
| १ से ८ ५ तक     | उपजाति       | द्वितीय सर्गमें | (ऊपर देखो)  |
| <b>⊏६ व</b> ौ   | वसन्तत्तिलका | पचम सर्गमें     | (ऊपर देखी)  |
| ८७ से ८६ तक     | मन्दाकान्ता  | भ्रष्टम सर्गमें | (ऊपर देखो)  |
| सप्तवश सर्ग     |              |                 |             |
| १ से =० तक      | धनुष्दुप्    | प्रथम सर्गमें   | (ऊपर देखों  |
| <b>८१ वॉ</b>    | मन्दाकान्ता  | ग्रष्टम सर्गमें | (ऊपर देखी   |
| प्रवटावज्ञ सर्ग |              |                 |             |
| १ से ४१ तक      | उपजाति       | द्वितीय सर्गमें | (ऊपर देखो)  |
| ४२ से ४३ तक     | वसन्ततिलका   | पंचम सर्गमें    | (ऊपर देखो)  |
| एकोनविंशति सर्ग |              |                 |             |
| १ से ४.५ तक     | रयोद्धता     | नवम सर्गमें     | (ऊपर देखों) |
| <b>४६ वॉ</b>    | वसन्ततिलका   | पंचम सर्गमें    | (ऊपर देखो)  |
| <b>২৩ বা</b>    | मन्दाकान्ता  | घष्टम सर्गमें   | (ऊपर देखों  |

## कुमारसंस्भव

प्रथम सर्गमें

|            | छन्द       | लक्षरा               |
|------------|------------|----------------------|
| १ से ५६ तक | उपजाति     | द्वितीय सर्गे रघुवंश |
| ६०वी       | मालिनी     | द्वितीय सर्ग ,,      |
| दूसरा सर्ग |            |                      |
| १ से ६३ तक | धनुष्टुप्  | प्रथम सर्ग ,,        |
| ६४ वाँ     | मालिनी     | द्वितीय सर्ग "       |
| तीसरा सर्ग |            |                      |
| १ से ७४ तक | उपजाति     | द्वितीय सर्ग ,,      |
| ৬ হ বা     | वसन्ततिलका | पंचम सर्ग,           |
| ७६ वाँ     | मालिनी     | द्वितीय सर्वे 🚜      |
|            |            |                      |

| चौथा सर्ग                 |                            |                                         |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| चावासन<br>१से ४४ तक       | वैतालीय                    | श्रष्टम सर्गे रधुवंश                    |
| रच ०० तक<br>४५ <b>व</b> ि | वतालाय<br>वसन्ततिलका       | ·                                       |
| ४६ व <b>ै</b>             | यसन्तातलका<br>पुष्पिताग्रा |                                         |
| पीचवां सर्व               | 310-101M                   | पचमसग ,,                                |
| १ से ८४ तक                | वंशस्य                     | वृतीय सर्ग ,,                           |
| ६५ से ≈६ तक               | वसन्ततिलका<br>वसन्ततिलका   | ष्ट्रतायसग्,,<br>पचमसर्ग,,              |
| छ्ठा सर्ग                 |                            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| १ से ६४ तक                | <b>ब</b> नुष्टुप्          | प्रथम सर्ग ,,                           |
| ६५ वाँ                    | पुष्पिताग्रा               | पचम सर्ग ,,                             |
| सातवां सर्ग               |                            |                                         |
| १ से ४३ तक                | उपजाति                     | द्वितीय सर्ग ,,                         |
| €४ से ६५ तक               | मालिनी                     | द्वितीय सर्ग ,,                         |
| घाठवां सर्ग               |                            |                                         |
| १ से ६० तक                | रयोद्धता                   | नवम सर्ग ,,                             |
| <b>६१ वाँ</b>             | मानिनी                     | द्वितीय सर्ग "                          |
| नवी सर्ग                  |                            |                                         |
| १ से ४१ तक                | उपजाति                     | द्वितीय सर्ग,                           |
| <b>४२ वाँ</b>             | पुष्पिताग्रा               | पंचम सर्ग ,                             |
| दसर्वा सर्ग               | -                          |                                         |
| १ से ५६ तक                | घनुष्टुप्                  | प्रथम सर्ग,                             |
| ६० वाँ                    | मन्दाकान्ता                | ग्रष्टम सर्ग,                           |
| ग्यारहर्वां सर्ग          |                            |                                         |
| १ से ४६ तक                | उपजाति                     | द्वितीय सर्ग "                          |
| ५० वाँ                    | हरिग्गी                    | तृतीय सर्ग "                            |
| बारहवी सर्ग               |                            | -                                       |
| १ से ५६ तक                | उपजाति                     | ब्रितीय सर्ग "                          |
| ६०वाँ                     | हरिगी                      | तृतीय सर्ग ,,                           |
| तेरहवां सर्ग              |                            | • "                                     |
| १ से ४० तक                | उपजाति                     | तृतीय सर्गं "                           |
| ५१ वाँ                    | मालिनी                     | द्वितीय सर्व <sub>॥</sub>               |

| चौबहर्वा सर्ग                        |                      |                                         |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| १ से ४६ तक                           | वंशस्य               | तृतीय सर्ग र <b>ष्ट्रवंश</b>            |
| <b>২০ ব</b> া                        | मालिकी               | द्वितीय सर्गं "                         |
| पंद्रहर्वा सर्ग                      |                      |                                         |
| १ से ४२ तक                           | वंशस्य               | नृतीय सर्ग "                            |
| <b>५३ वाँ</b>                        |                      | श्वैर्यरुजस्तताः सगुरवः<br>र्लिकितिस् । |
| सोलहर्वा सर्ग                        |                      |                                         |
| १ से ४६ तक                           | धनुष्टुप्            | प्रथम सर्ग, ,,                          |
| <b>২০ বা</b>                         | हरिसी                | तृतीय सर्ग 🚜                            |
| सत्रहवां सर्ग                        |                      |                                         |
| १ से ५३ तक                           | वसन्त <b>तिलका</b>   | पंचम सर्गं "                            |
| ५४ वाँ                               | पुष्पितादा           | पचम सर्ग "                              |
| ५५ वाँ                               | मालिनी               | द्वितीय सर्ग "                          |
|                                      |                      |                                         |
|                                      | मेचद्त               |                                         |
| पूर्वमेघ<br>उत्तरमेघ                 | भन्दाकान्ता          | घष्टम सर्ग ,,                           |
|                                      | <del></del>          |                                         |
|                                      | ऋतुसंहार काच्य       |                                         |
| प्रथम सर्ग                           |                      |                                         |
| १ से २१ तक                           |                      | छन्दोंकेलक्षण ऊपर ग्राचुके हैं          |
| २२ से २० तक                          | मालिनी               |                                         |
| बूसरा सर्प                           |                      |                                         |
| १ से २० तक                           | उपजाति -             |                                         |
| २१ से २२ तक                          | वसन्ततिलका           |                                         |
| २३ से २६ तक                          | मालिनी               |                                         |
|                                      |                      |                                         |
| तीसरा सर्ग                           | •                    |                                         |
| रासरासण<br>१ से २२ तक<br>२२ से २⊏ तक | वसन्ततिलका<br>म।लिनी |                                         |

| चौथा सर्ग      |                  |                |                |           |
|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------|
| १ से १३ तक     | उपजाति           | सभी छन्दोंके त | नक्षण ऊपर ग्रा | खिके हैं। |
| १४ से १⊏ तक    | वसन्ततिलका       |                |                |           |
| १६ वाँ         | मालिनी           |                |                |           |
| र्वाचर्वा सर्ग |                  |                |                |           |
| १ से १० तक     | उपजाति           |                |                |           |
| ११ से १३ तक    | भालिनी           |                |                |           |
| खुठा सर्ग      |                  |                |                |           |
| १ से १० तक     | उपजाति           |                |                |           |
| ११ वाँ         | वसन्ततिलका       |                |                |           |
| १२ से १⊏ तक    | उपजाति           |                |                |           |
| १६ से २ ⊏ तक   | वसन्ततिलका       |                |                |           |
| २६ से ३७ तक    | मालिनी           |                |                |           |
| ३८ वाँ         | शार्दूलविक्रीडित |                |                |           |
|                |                  |                |                |           |

महाकवि कानिदास केवल सस्कृत-पिगलके ही ज्ञाता नहीं थे, उन्होंने विकसोवंशीयके चतुर्षे फ्रंकमे प्राकृत और प्रपत्रं शके छन्दो और नाट्य रीतियोका भी प्रयोग किया है। इस प्रकार महाकविने वस्तु, भाव तथा रसके प्रभावको स्थिर तथा पुष्ट रखनेके लिये योग्य छन्दोका प्रयोग करके ग्रपनी खन्दो-योजना-सक्तिका भी शस्यन्त भव्य परिचय दिया है।



# ऋमिधान-कोष

[पण्डित सीताराम चतुर्वेदी]

ध

क्रंशुमान सूर्यवंशी राजा सगरका पौत्र असमजसका पुत्र । (देखो सगर)

श्रक्तलः —चावलके समूचे दाने जो देवपूजाके काममें झाते हैं।

धासस्य — १. ऋषि, जिनका जन्म बहेवे हुमा था, जिन्होंने सिनुद्र सोस लिया था धौर जिनके कहनेसे विल्यपवर्षत तेट गया था। 'थम विल्याचन स्त्याययित इति धगस्यः।' ऋष्वेषके धनुमार यहस्यनमे उर्वशीको देखकर मित्र और वहस्यका वीर्य स्त्रालित होकर यत्रके कुम्भमें जा गिरा, उसीसे विष्णा और धगस्त्यको उत्पर्ति हुई। लोगानुदासे धगस्त्यका विवाह हुधा। धगस्त्यका आश्रम धौदावरीके उत्तर तटरार वण्डकारप्यमे विवर्भ (वर्तमान बरार)की यूर्वोत्तर सीमापर था। देवताधीके धनुरोधसे इन्होंने समुद्र सोस डाला, इत्वल धौर वातारि धनुरोको क्ट कर डाला। जब विस्थावनने सूर्यका पत्र रोक विया था। उस समय इन्होंने उसे नीचे लिटा दिया था।

विद्वानोका विश्वास है कि धगस्त्यको स्मरण करते हुए यह श्लोक पढ़नेसे धजीएां दूर हो जाता है—

भ्रातापी मारितो येन वातापी च महाबसः। समुद्रः शोवितो येन समेऽगस्त्यः प्रसीदतु।।

२ — तारा जो दक्षिण दिशामें सौर भाइपद मासके सन्नहवे दिन उदय होता है। यह तारा जब उदित हो जाता है तब वर्षी समाप्त हो जाती है।

कृक्षा, जिसमें द्वितीयाके चन्द्रमाके
 भाकारके फूल लगते हैं।

बायुक—सुगन्यत काह। इसके धुएँसे महिलाएँ वपने केस सुगन्यत करती हैं। प्रगर चन्दत। यह देखनेमें काला, पर पत्यरपर घिसनेसे सुन्दर पीले रंगका हो जाता है। इसका पेड बहुत बड़ा होता है भीर सिलहटके पहाडी जगनमें उपका है। इसीके पुराने हक्षसे गुगुल-जैंगी एक प्रकारकी गेट निकलती है जिसकर धागपर डालनेसे मीठी सुगंब निकलती है।

श्रीमि—श्राग्नेय-कोशा (दक्षिश-पूर्व दिशा) के प्रविष्ठाता देवता । श्रीग्नके तीन प्रकार हैं— दावाग्नि, जठराग्नि, वाडवाग्नि ।

दोवाग्न, जठराग्न, वाडवाग्न । **दावाग्नि**—लकडोको म्नाग; (जठराग्न;
पेटको म्नाग जो भोजन पचाती है; बाडवाग्नि समुद्रको म्नागि ।)

क्रानिहोत्र—यज्ञ विशेष । एक मासमें इस यज्ञका उद्यापन किया जाता है फिर यावजीवन यह यज्ञ करनेसे प्रातः ग्रीर सध्याको होम करना पड़ता है।

श्रक्क — किसी नाटकका एक कार्य जितने श्रक्तमे पूर्ण होता है उसे अंक कहते हैं।

क्षक्य—वे बाजे जो गोदमे रखकर बजाए जाते हैं। जैसे—मृदंग, ढोलक, पस्तावज।

श्रंगराम—वे सब सुगन्धित पदार्थ-चन्दन, कपूर, झगर, पराग, भ्रालता झादि जिन्हे लेप करनेसे शरीरमे सुगन्ध और शोभा आती है।

संगिरा या संगिरस् ऋषि—जहाके दितीय पुत्र। इनकी पत्नी शुत्रा और पुत्र बृहस्पित हुए। एक बार महर्षि सगिराने इतना कठोर तप किया कि उनकी ज्योतिसे ससार भर गया। उन्हीं दिनों प्रीन्तदेव भी तपस्या कर रहे थे। जब प्रांगिराके तेजसे प्रांतिको प्रपता तेज मन्द जान पड़ने लगा तब उन्होंने सोचा कि स्था बड़ाने दूसरी प्रांतिका निर्माण किया है, तब प्रांति प्रांति प्रांतिक प्रांति प्रांति प्रांतिकार से तीजिए, मैं प्रांपका पुत्र बनूँगा। तमीसे बहुस्पतिके नामने वे प्रांतिक पुत्र बने।

(देखो धत्रिभी)

स्रवणर—'अबं छाग गिरति गिलति ! जो सांप वकरेको भी निगल आय । यह पहाड़ी सांप एविया थौर प्रफोकामे होता है। इसे अवेजीमें पाइचन सांप अवेरिका में, 'बोमा कास्ट-कटर' कहते हैं। यह वकरे, मेंड्रे हरिएा, मेसे और चीतेतकको निगल जाता है या लिपटकर उन्हें जककर सार बालता है।

सन्जना— पुमेर पर्वतके वासवाते प्रदेशमें रहनेवाले बानरदात्र केयारी (या केसते) नामके वानरदात्र केयारी (या केसते) नामके वानरकी परनो दो हमके गमेरे पत्रक सिक्त के हहमानजीका जन्म हुमा । ये वही बीर, तीर तारी थी। जब लंका विजयके परनात् हृहमानजी हनते मिलने गए तब इन्होंने हृहमानजीको डोटते हुए कहा कि तू रावयु-जैसे प्रयन्त सामान्य अवस्तित मुद्ध करने वर्गे गया। तुमे तो नाहिए या कि प्रमने दशों नवारी रावयुके दसी सिर नोच लाता, प्रशोकनके साथ सीताको लाकर रामके पास पहुँचा देता भीर समना शरीर

फैलाकर समुद्रपर पुल बना बेता।

प्रव्यक्ति—दोनों हायोको हथेलियों भीर
उँगलियोको मिलाकर उसे इस प्रकार बना लेना
कि उसमे पानी या कोई बस्त भरी जा सके।

महुहास--- 'महुन मतिशयेन हास.।' ठठा-कर या ठहाका मारकर हँसना !

भारितमा---यह एक ऐश्वयं सिद्धि है जिसके सघ जानेपर मनुष्य भत्यन्त सूक्ष्म रूप बना सकता है, ऐसी भाठ सिद्धियाँ हैं--- प्रारामा लिघमा प्राप्तः प्राकाम्यं महिमा तथा । ईशित्वम्य विशत्वञ्च तथा कामवसायिता ॥ [प्रारामा, लिघमा, प्राप्तः प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, विशत्व तथा कामवसायिता (गरिमा)]

धतिबला—बला धौर धिवता नामकी दो विचाएँ विस्वामित्रजीने राम-सक्तमणुकी उस समय सिलाई वीं जब ने विद्यामित्रजीने ताम उनके यक्तकी रक्षांके लिये चले जा रहे थे। इन विचायोके क तहएा करनेते यक्तावट, मुख, प्यास, मर्मी कुछ नहीं सताती, कोई कुछ हानि नहीं कर सकता ध्रपार बलवीयं मिलता है, सौमान्य, उदारता झान, विज्ञान सब मिल जाता है। मार्थये इनका पाठ करनेसे कोई भय नहीं होता वे तेजस्विनी विचाएँ पितामह ब्रह्माकी करवाएँ हैं।

धतिमुक्त (सता)—तिनसुनेका पेड़, माधवी लता, मोगरा ।

स्राप्त स्पनकृषियोमेसे एक कृषि जो ब्रह्मा केस्रश्चुसे उत्पन्त हुए थे। क्यंम कृषिको पुत्री सनमूत्राजी इनकी पत्ती हैं। दत्ताच्य दुर्जासा सन्दर्भ पत्ति हैं। सन्दर्भ पत्र हैं। सन्दर्भ उत्पन्त दस प्रजापतियोमे से य एक थे—

मरीचिमव्यङ्गिरसी पुलस्त्य पुलह कतु। प्रचेतस वशिष्ठक्च भृगुनारदमेव चा।

[मनु० १।३४]

जिन सप्तिवियोमें इनकी गिनती होती है वे हैं—

मरीचिरव्यङ्किरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः। ब्रह्माणो मानसा पुत्राः वशिष्ठश्चेति सप्त ते ॥

श्रवित-ये दक्षकी पुत्री और मरीचिके पुत्रकी पत्नी मानी जाती है। ये देवमाता और दाक्षायग्गी कहलाती हैं।

श्रंतःपुर---रिनवासः। राजभवनमे रानियों के निवास श्रीर विहारका स्थानः। संतपाल (दुर्ग)—राज्यकी सीमापर बना हुमा वह दुर्ग जिससे राज्यपर बाहरके शत्रुघोंके साक्रमणसे रज्ञाकी जा सके। 'सन्तं सीमानं पालयति हति सन्तपाल: ।'

श्चंतर्थान—अपने मीतर छिप जाना। भट्टयहो जानाः

सनस्या-धित्र मुनिकी पत्नी सथा कर्देम ऋषिकी पृत्री । (देखो स्ति)

श्रमुदास — (स्वर) जब कोई स्वर बल देकर न योला जाय नव उसे सनुदाश कहते हैं। नीचेरनुदास जैसे हा गिश्राधास्त्रमें लिखा है— उदासाधानुदास = स्वराख्यः। दीवों हस्तो प्याप्येनि कालतो नियमस्विच।।

(उदास. धनुदास और स्वरित ये तीन स्वर होते हैं, जो उनके उच्चारएामें नगनेवाने समयके धनुसार दीर्घ, हरव और प्युत कहनाते हैं। इनके धनुसार ध, इ. उ. धनुदात हैं, धा ई, ऊ उदास, है तथा धा ३, ६ ३, ऊ ३ स्वरित हैं।)

धंधक — दितिके गर्भसे और कश्यपके औरस (बीयं) से इत दैत्यका अन्म हुआ था। इसके प्रत्याचारसे ऊवकर महादेवजीने इसे मार दालाया।

धापराजिता (विद्या)—बह विद्या जिसके सीक्ष लेनेपर कभी डार न हो ।

श्रप्सरातीर्थ--- या श्रप्सरातीर्थ--- १. वह तीर्थ या स्थान जहाँ श्रप्यराएँ रहती हो । २. श्राकास-गगका वह धाट वहाँ श्रप्सराएँ स्वान करती हैं । ३. श्रप्सराके सवान रूपवाली ।

श्रविनय—'धनिनयति हुन्दराभावात्यका-प्रमति।' नाटकमें निविष्ट पात्रोके सनुसार तैया-भूषा धारत्य करके उत्तर्त निविष्ट साम्ब्यापार और कियाजीका सनुकरस्त करके दिवसना धीमना कृत्वाता है। प्रमित्तय जार प्रकारका होवा है सामिक, सामिक, सास्त्रिक धीर खखार्थ, नेप चिर, हाच, पैर धादि-संग'वलाकर श्रीजनय करना श्रामिक कहलाता है। वारणीके ृत्रतार-वडाक्से बोलनेका श्रीननय वाचिक कहलाता है। श्रीसू, कम्प, पत्तीना निकलने श्रादि का श्रनुकरण सार्टिचक कहलाता है श्रीर ताडकीय पात्रोंके श्रनु सार्टिचक कहलाता है श्रीर ताडकीय पात्रोंके श्रनु सार्टिचक कहलाता है श्रीर ताडकीय पात्रोंके श्रनु सार्टिचक कहलाता है श्रीर ताडकीय पात्रोंके श्रनु

धीभसारिका — धीभसरित, श्रीभसारयित वा संकेतस्थानम्। किसी निश्चित स्थानपर मिलनेका संकेत करके धपने प्रेमीके पासकानेवाली नायिकाको धीभसारिका कहते हैं।

भ्रमिसारयति कान्सं या मन्मथेऽस्य वर्शवदा । स्वयंवाऽभिसरत्येषा भ्रीरैक्ताभिसारिका ।। (साहित्य दर्परा)

जो श्ली काम-पीडित होकर प्रपने प्रियको सहेट या पंकेत-स्वल को मेख दे या स्वयं वहीं जाय उसे प्रमित्त सहते हैं। वे ति प्रकार को श्लीस होती हैं, र-दिवामिसारिका, जो दिनमें प्रियक्ते मिलने जाल, २-चुक्लामिसारिका (ज्योरक्ता-निसारिका) जो वेचेत वश्ल पहनकर चौरती रातमें मिलने जाय और २—कुष्णामिसारिका (वंधकरापिसारिका) जो प्रवेरी रातमें काले काल और १००० जो प्रवेरी रातमें काले करवें प्रतक्तर मिलने जाल में काले काले प्रतक्तर मिलने जाले में स्व

धनराधती—'धमरा देवा विधन्ते यस्यां सा' इन्युरी, विश्वकर्षाने चुनेत परंतरार हसका निर्माण किया, यहाँ किसीको बुखांग, मृत्यु, धोक और ताग कुछ भी नहीं सताता । यहाँ कामध्यु गो, देरावत हाथी, उच्चैःधवा घोटा, धन्यदारों और नंदमनगके पौच प्रकार बुख है—'संवार, पारिधात, संतान. करणवृक्ष और हरिषंदन । इस पुरीके भीतर्थ धनकनंद्य नहती है, इन्द्र यहाँके स्वामी हैं। बिडानोंका धनुषान है कि तुक्तिसानमें बोक्काराके पास इन्द्रालय नावक स्थान हैं। धनरावती धौर चर्चमान धोक्का नहीं है प्रकारावी धौर चर्चमान घोक्का नहीं है प्रकारावी धौर चर्चमान घोक्का नहीं है प्रकारावी धौर चर्चमान घोक्का नहीं

समात्य-परिवयु---राजाधोंकी सहायताके

लिये मंत्रिमंडल, जो विभिन्न विवयोंपर राजाको सहायता करता था।

बामृत—पृष्ठुराजके भयसे पृथ्वीने गोरूप धारण किया था । देवीने इन्द्रको वत्स बनाकर मुजर्ण पात्रमे गोरूप पृथिवीको हुइ। उसके स्तनसे समृत निकला था। गोछे दुर्वासाके सापसे वही समृत समुत्रमें जा गिरा। तब देवताओं भौर समुरोते कोवनागको रस्सी भौर मंदराज्वको मधानी बनाकर श्रीरमामरको मधा, जिनसे १४ रत्न निकले जिनमें समृतका कलसा भी था।

धमृतिकरण्—चन्द्रमा, जिसकी किरण्मे धमृत रहता है। चन्द्रमाको भोषधीनां पतिः कहते हैं भौर यह माना जाता है कि जडी-कृटियों मे चन्द्रमाकी किरणोसे ही गूण धाता है।

श्रंबिका—दुर्गवापार्वतीकाएक रूप।

धयोध्या — मूर्यंवशी राजधाँकी राजधानी। यहाँके राजधाँको युद्धमें कोई परास्त नहीं कर सकता या इसीसे इसका नाम प्रयोध्या पड़ा। यह सन्यू नदीके तटपर स्थित कोशतकी राज-धान थी। यह उस समयकी सात मुख्य पुरियोमे थी।

श्चयोच्या मथुरा माया काशी काची ह्यवन्तिका।।

पुरी द्वारावती चैन सप्तैताः पुरयः स्मृताः ।

करिए — वह तकही जिसे रगडनेने माग

करिए — वह तकही जिसे रगडनेने माग

हसरी तकडी रगडी जाती थी जिससे मान

इसरी तकडी रगडी जाती थी जिससे मान

उपम होती थी। इसके दो माग होते हैं:—

अपरार्रीए भीर उत्तरारिए भीर यह समीमे

उपनेवाले पीपससे तैयार होती है। उत्तरारिए

(अग्वाली मकडी) को अध्यरारिए (नीचेवाली

प्ररिक्ष) के छेद में डालकर मधानीके समान

रस्तीके चनानेपर छेदके नीचे रका हुमा कुश

कत उठता है और यही म्ररिए-मंधपते निकली

हर्ष मिन यसमें काम भारी है।

श्रवस्त्र—-१---सूर्यकासारिष, २---सूर्यः ३----प्रातःकालकीसालिया।

ध्रक्षक्रती — ?—वींशहजीकी पत्नी तथा कर्दम ऋषिकी कन्या । २—माकाशमें सप्तिष्योके विश्वलारेके पास एक छोटासा तारा, जो ऐसे तोंशितारेके नहीं दिवाई देता जिनकी झायु समाप्त होनेवाली हो ।

वीपनिर्वाण-गन्यक सुद्धवाषयमञ्चलीम् । न जिम्रतिन न प्रण्यतिन न प्रयतिन गतापुषः ॥ [जिनकी म्रापु पूरी हो चलती है वे न तो सुम्माए गए दीपककी गंव मूँप पाते हैं, न यिमाँ की बात सुन पाते हैं और न घरुम्पतीको देख पाते हैं।] जिल्ला का नाम भी मरुम्पती है इस्तिल् मुख्य समिप मानेपर जिल्लाका मग्रभाग भी नहीं दिखाई देता है।]

धर्मल।—हारके किवाड बन्द करके उसके पीछे लकटीका मुसल जो द्वारके दीनों भोरवाले छेदोंने भार-पार डाल दिया जाता है जिससे मांकल खुली रहनेपर भी घक्का देनेसे द्वार न खले।

खबुंन (हुल)—हराका पेट ध्यमस्वके पेड़ जैसा होता है धीर हसके पती धीर खाल भी धमस्व जैसी होती है। हसके छोटे धीर स्वेत फुलोमें बड़ी तीथी धीर मीठी गंब होती है। हसका पेड धमस्वके पेड़ते बहुत बड़ा धवस, बंगास, मध्यमारत धीर दक्षिएमें बहुत होता है। इसे ककुम धीर करवीरक भी कहते हैं। हसकी लान रंगसी छाल धल्यन बसवर्षक होती है। यह चयहेको चिक्ना करने एवं कुपड़ा रंगनेके काम घाती है। यह हृदय रोगकी धौषिष है। इसके काड़ेसे घो देनेपर घाव सूख जाता है धौर हृद्देश टूटनेपर इसका चूर्ण फॉकनेपर पीडा कम हो जाती है धौर हृद्दशे जुड जाती है।

सर्थ (पुरुषायं)—यमं, पर्थ, काम, मोल नामक वार पुरुषायोमेंत्र एक । मन, यराचि । सर्थ तीन प्रकारका होता है—युक्त, सवल और कृष्य । सपने-सपने वर्णके सनुवार कार्यके हारा उपाजित धनको सुक्त, धपनेसे नीच वर्णकी वृत्ति द्वारा कमाया हुमा शवन सौर जुसा, चौरी ठमी, पर्योहन स्नादिके उपाजित किया हुमा कर्मा। करनाता है।

कुरण कंद्रलाता है। धर्षचन्द्र (वागा)---एक प्रकारका बाला, जिसका फल धाथे चन्द्रमाके ध्राकारका होना है।

धलकापुरी--हिमालयपर बसी हुई कुबैरकी नगरी जिसमें शिवजी भी रहते हैं। इसका बर्गान उत्तर मेघदुतमे देखिए।

धवित्त (देश)—मालव देश प्रोर उसकी राजधानी उज्जीवनी । विशाला, धवित्त धौर उज्जीवनी तीनो इसके नाम हैं। धवित्त नगरी शित्रा (निप्ता) के नरपर मालवामे बसी हुई है वहीं महाकाल महादेवजीका प्रसिद्ध मदिर है। ईसाके जन्मसे ५७ वर्ष पूर्व महाराज विक्रमादित्य यहाँके राजा थे। यही सान्दीपित धावायें भी रहते थे जिनके यहाँ बनराम धौर श्रीकृष्ण सक्क-विद्या सीखने गए थे। शिश्रा नदीका भी दूसरा नाम धवानी है।

ध्वतोक (बूक) —एक प्रकारका दृश जिसके योलायन लिए हुए लहरिया हरे पसे तथा ठूल लान धीर पीला होता है। ध्योक दी प्रकारके होने हैं—रक्ताबोक धीर पीताबोक। वैत्र शुक्त धर्टमीको ध्यतोककी घाठ कलियाँ सा लेनेसे बीक नहीं रहता। साते समय

स्वामशोक हरामीष्ट, मधुमाससमुद्भव। पिवामि शोकसन्तसो मामशोकं सदा कुरु ॥ कहा बाता है कि क्रियोंकी लात पडनेसे धर्मोक फूल उठता है—'पादाधातादायोकः'।' हरें बकुल, बंजुल, चित्र भी कहते हैं। यह लीची या नागक सरके पंद जैसा होता है और वस्तन्वें फुलता है। इसके पाने लहरियादार होते हैं जो उरस्वोंमें सजानेके काम धाते हैं। इसके फा गुज्छेदार हलके गुलाबी रंगके होते हैं। इसके फा छाल ठण्डी धौर कडबी होती है जिससे प्यास, जलन, पंटके कीड़े, सुलापन धौर विष दूर होता है। क्रियोंके राजीवोंकों इसकी छालका काड़ा दिया जाता है।

बाहबमेब — जो लोग स्वर्गका राज्य वाहते हैं वे सौ अरवमेव यक्त करते हैं। इसमें नियम यह है कि एक घोडा छोड़ दिया जाता है और वह जब जारों भोरसे भूमकर धाता है तब उसका बिल दी जाती है। इस उक्तक बडा माहास्प्य समका जाता है। इस उक्तक चोड़े स्वामकर्सुं धर्मात कोता है।

बिध्वनी—(दशकन्या, वन्द्रपत्नी)—२७ नशकोर्स पहला नशका । यह चन्द्रको पत्नी मानो जाती है। दशको ६० कन्यामोर्मे दो भिरासको, ते इलाहको, १० धर्मको धरे २७ वन्द्रको स्थाही गई । प्रदिवनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, भृगबिण, सार्व, पुनर्वसु, पुष्प, प्राह्मेशा, सथा, पूर्व पालुगी, उत्तरा फालुनी, हस्त, चित्राम, वस्ती, विशासा, धनुरावा, अच्छा, मृत, पूर्वापादा, उत्तरापादा, अच्छा, वार्वस्था, वार्यस्था, वार्वस्था, वार्वस्था, वार्वस्था, वार्वस्था, वार्वस्था, वार्वस्था, वार्वस्था, वार्यस्था, वार

सिष्वनीकुमार—पूर्वके जुड़नी पुत्र, को सूर्वके सौरस सौर विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञाले उत्पन्न हुए हैं। ये देवतामोके वैद्य हैं जिनका योवन सौर सौन्यमं वास्वत हैं। संज्ञाका दूसरा नाम सिवनी। भी है सतः ये सिवनीकुमार कहनाते हैं। प्रष्टभूर्ति--शिव । जिनकी बाठ मूर्तियाँ हैं--बल, प्रश्नि, होता, सूर्य, चन्द्र, घाकाश, पृथ्वी और बायू ।

अस्ताकस्य पश्चिम दिशामें कत्यित पर्वत अहाँ सम्पाके समय सूर्य अस्त होता माना जाता है।

स्रतिसार-(या असिभारा वत) जिसमें कोई सुन्दर युवा अपनी युवती पत्नीके साथ पतिभावसे रहते हुए भी कामभावसे सग न करे। इस ततके इट्टोपर नरक असिवारा प्रधाँव ततबार की भारकी बोट लगती है। जेचे कोई तलवारकी सारकर चलकर बिना चोट लाए नहीं रह सकता, बैसे ही इस त्रतमें भी अदिग रहना बड़ा कठिन है। इसीसिमें किसी कठिन कामके प्रयत्नकों प्रसिधारा-वत कहते हैं।

ष्णहरूषा—गीतम ऋषिकी पत्नी सहत्याके नाम अपनेमें महापाप नष्ट हो जाने हैं.— षहत्या दीपदी कुत्ती तारा मंदोवरी तथा। पवकका स्मरेनित्यं महापातकनाशनम् ।। वि बृद्धास्त्रकी कन्या ची इत्त्रते ह्यत्ते गीतमका का क्य बारता करके बहत्याका पातिवस्य धर्म नष्ट किया इसपर गीतमने इन्द्रको शाप दिया कि तुम्ही ज्योर सम्में यीनि हो जाय और सहस्या को जाय देकर पत्थर बना दिया। नैतामें राम-के चरागस्यासे सहस्थाका जाय हुद्दा।।

#### ग्रा

आकासनगा— ?- प्राकाशमें रहनेवानी गंगा। साकास नदी भी इसी प्रथंसे प्रमुक्त होदा है २-नतन-मदल विशय—यह धाकाशमें उसे प्रकार किया तक विस्तृत है। धामीए। सोग इसे भाकाश-अनेऊ, हाथीकी सूंद या क्षेत्र मार्ग कहते हैं। काविष्य-धाङ् पूर्वात् दाते दीप्यते वा । धादित्य १२ हैं—विवस्तान्, धर्यमा, पूर्वा त्वहा, सविता, भग, वाता, विधाता, वरुस, मित्र, शक्र एवं उपक्रम ।

भाग्नीभिको-'दण्डनीति तर्कविद्या-भागास्थ्यो ।।

२—गौतम-प्रणीत ब्रात्म-विका । ब्रक्तपादने पांच ब्रम्बायमें इसे पूरा किया है। प्रवममें प्रमाल प्रमेग, संखय, प्रधाजन, हण्टान्त, अवयव, तकं, निर्णय, बाद, जल्ल, विताडा, हेस्वाभास, क्रम, जाति, प्रौर निष्ठह । इन मबके तस्वजानसे मोश मिलता है ।

धाधकुर—धमर ककट नामक पर्वन को बुरेलसक रेनी राज्यमें गड़ना है। शोग स्रोर नमेदा नदी इसीसे निकली है। यहाँ नमेदा नदी-के चारो क्षोर मंदिर बने हैं। यह विज्ञायकाले सातपुरा पर्वतका एक भाग हिन्दुओं का पवित्र तीथं है स्रीर यही प्रनिवर्ष मेला लगता है।

श्चासिय्य (बाख)—जो हाथमें लिपटाकर शरीरमे विपटाकर बजाया जाता है। मृदग, ढोल, महबरी और मसक श्चादि।

धाश्रम -१-मुनियो का स्थान, २-मठ ३-तपो-वन, ४-मुक्त व्यक्ति (परमेश्वरमें तीन रहने तथा श्रम न रहनेसे मुक्त व्यक्तिको भी ग्राश्रम कहते हैं। ४---ब्रह्मचारी, ग्रहस्य, वानप्रस्थ भीर

सन्यासी का शास्त्रों के लार प्रकार वर्ष विशेष । प्राप्तन (बुक्न) या प्रस्तन या स्वशन—
पीतधालकुक्त । इसे मारवाड़ों में सासन, हिन्दीमें सज्ब और उद्गियामें पियासाल कहते हैं । इसका पेड बहुत बड़ा होता है । इसको उपरी तकड़ी मुरी, काले दागवाली, प्रस्तन्त कठोर और उक्की होती है । आसनकी यक्की सकड़ोंमें पीसिस्य प्रस्त्री सकड़ी में पीसिस्य प्रस्त्री सकड़ी से पास्त्री सकड़ी साम्त्री सकड़ी से पास्त्री सकड़ी साम्त्री सकड़ी से पास्त्री सकड़ी से पास्त्री सकड़ी से पास्त्री सकड़ी साम्त्री सकड़ी से पास्त्री सकड़ी सकड़ी से पास्त्री सकड़ी सकड हैं। इसकी लकड़ी धूंचले रगकी, उजकी और कोमल होती है। एक प्रकारका और मी धावन वृक्ष होता है जिसे पंजाबमें पायर कहते हैं। इसकी पायर कहते हैं। इसकी भी लकड़ी धूंचले रगकी होती है। भीग जाने या कच्ची रहनेपर इसमें पीला दाग पढ़ जाता है। पजान, इसमें बायन नामकी एक लकड़ी होती है, जो ऊपर घंदत और लाल होती है जिया भीतरसे पूरी, काली, कठोर और लहत्वार रेजावानी होती हैं जियाना पहाडपर भी बैनून नामका धासनका पढ़ होता है जिया पावान कहते हैं।

श्चासव---एक प्रकारका मद्य, चीनी या गुडकी ताजा शराव । श्रायुर्वेदीय श्रीषध ।

धाहवनीय — 'धाहूयते हवनीय हविरत्र।' यक्तको ध्रम्मि विशेष यह गाईपरय ध्रम्मिसे लेकर धन्य होमादिके लिए प्रस्तुत किया जाता है।

धाहरित—मत्र-द्वारा स्वाहा कहकर देवताके उद्देश्यसे भृतम्रादिका म्राग्निमे निक्षेप करना भाइति कहा जाता है।

इस्वाकु—वैवस्वतं मनुके पुत्र वो सर्व प्रथम प्रयोध्याके राजा थे। इनके एक सौ पुत्र वे जिनमें मबसे बड़े विकृत्ति थे। मर्यादा-कुरुयोत्तम श्रीरामचन्द्रवी इन्हीके वंशल थे।

इन्द्र—१-सका वेदराज, वेदोक्त प्राचीन देवता। इन्द्र निष्टीशीक पुत्र हैं। इनकी माताने इन्हें सहस्कों वर्ष गर्भमें रोक रच्चा था। उसके पच्चात् इन्द्रते स्वय वीर्थपूर्ण होकर जन्म बहुण किया, इनकी माता का नाम एकाष्ट्रका था। जन्मके समय इनकी माता प्रमत्त हो गई थी। इन्द्रने समय इनिताके दोनों पर, पकड़कर उन्हें सार बाला। २ —स्वर्गके राजा।

इन्त्रचनुच--इन्डे तत्स्वामिके सेघे धनुः इव । इसे इन्द्रायुध भी कहते हैं। वर्षाकालमे

सूर्यंकी विपरीत दिशामें दिसाई पड़ता है।

इन्द्रनीलयाखि — एक मध्यि जिसे पूचमें डालनेपर तूमका रंग काला पड़ आखा है। यह सनियहको क्षिय है। इससे छानचे हो जाते हैं। इसका रंग काले मेच जैसा होता है। यह मच्यम कोटिका रत्न है।

इन्त्रसोक - इसे धमरावती कहते हैं। स्वर्ग भी इसका नाम है। (देखो धमरावती)

इसकी—यह दक्षिए। भारत तथा स्रफीकार्मे प्रपने प्राप उत्पन्न होती है। इसका कृक्ष बहुत बड़ा होता है। इसके फल कट्टे होते हैं यह प्राय: सर्वत्र पाई जाती है।

उच्चे: धवा - समुद्र-मधनसे जर्यन्त हुमा स्वेत रंगका सात मृहवाला घोड़ा, जिसके काम सदा सहे रहते हैं, जो सत्यन्त गभीर स्वर्स्वे हिनहिनाता है। यह घोड़ा इन्द्रको दे दिया गया था।

उज्जीवनी-मध्यभारतमं मालवाकी पुरानी राजधानी शिद्या नदीके दक्षिणी तटपर बसी हुई थी। धाजकल इसे उज्जीन बद्धते हैं। इसक्य प्राचीन नाम घनवीं हैं। इसे विशाला धीर पुण-करिंदगी। (क्रूलोकी डीक्या) कहते हैं। उज्जीयनी हिन्दू तीर्थ भी है। स्कन्द पुराणके घवनित-सक्ये उज्जियनीका विस्तृत विचरण मिलता है। यहाँ महाकालका ज्योतिर्शिता भी है जिसे धानन्तकल्येस्तर भी कहते हैं। इस निमक्के कारण उज्जीयनीकी पीठल्यान भी कहते हैं।

उत्तरा काल्युची — २० नक्षशेमिं १२ वां नक्षश । जिसमें विश्वास उत्तरको भ्रोर एवंबकी माइति बनाते हुए दो तारे होते हैं। इस नक्षशे बन्ध सेनेले कपूच्य वाता, वयाजु, सुशील, कॉरिंत-मान्, सुनति, श्रेय्ठ, धीर धीर झस्यन मृद्ध स्थापका होता है। इससे पहले चरएमें विह्न सीर शेष तीन चरएमें में कम्पा-सांव पड़ती है। इसे उच्छरामजनुषी भी कहते हैं। उत्तरावण--- भकर संक्रात्तिसे ६ मासतक सूर्य उत्तरमें रहते हैं। उत्तरायएमें शिवार, बसन्त भीर सीष्म ऋतुर्ग प्रश्ती हैं। जब पृथिबीके गोलेकी करूरें स्ता सूर्यकी घोर सीधी हो जाती है मौर सूर्यकी किरएं विश्ववत रेलाले सीधी पड़के लगती है, तब सूर्य उत्तरायएं में कहे जाते हैं। उत्तरायएंमें मृत्यु होनेसे स्वर्ग प्राप्त होता है। भीष्मने इसीलिये दक्षिए।यनमे प्राए। नहीं छोड़े।

उत्तरीय—कमरके ऊपर भोढ़नेका वस्त्र दूपट्टा, भीढनी, चादर।

उष्टम— ईसारे ६०० वर्ष पूर्व वरस (वर्तमान प्रयान) देशके राजा थे। इनकी परनीका नाम वासवदत्ता और पुत्रका नाम नरवाहन था। कीवाम्बीमें (प्रयानके पास) इनकी राजवानी थी। ये वीएा। बजाकर हाथी फँसानेकी विद्यामें वह निपुल थे। घवनितके राजा चडप्रयोजने बनावटी हाथीके द्वारा इन्हें बदी कर निया और इन्हें प्रपनी कन्या वासवदत्ताका बीएग-शिक्षक बना दिया। बहुलि एक दिन वासवदत्ताके साथ नस-मित हाथीपर कड़कर निकल साए और सासवदत्ताके साथ विवाह कर लिया। ये वरस देशके राजा थे इसीलिये इन्हें वरसराज उदयन

उदास (स्वर) — उज्बेखातः (पा०१। २।२६) मुखमें तालु पादि अध्वंभागसे उज्ब-रित होनेवाला स्वर।

उद्धय (नदी)--एक नदीका नाम।

भी कहते हैं।

बणसर्वं — वे अव्यय शब्द जो धातुभोंके पहले जोड़ देनेसे विभिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। सस्क्रवर्षे तेम्मा लिखित उपसर्ग हैं— प्र, परा, अप सम, अनु, अव, तिस, तिन, दुस, दुर. वि धाह, ति, अपि, अपि, अति, मु, उत, अभि, प्रति, परि, उप।

उरूजन्मा—धीर्व ऋषि जिन्होंने श्रपना हृदय मधकर ग्रन्यन्त ज्वालापूर्ण ग्रयोनिज पुत्र उत्पन्न किया धौर जिसे समुद्रमें बडबाके मुक्सें छोड दिया जो निरन्तर जल पीता रहता है। ये ऋषि भुगुजंश के थे। यह बडबा सूर्यको पत्नी पी जो बोडीका रूप धारण करके सूर्यके तापसे धौर उसके तेजसे डरती दुई जलमें तपस्या करती थी।

उष:काल — तडकेका समय, जब घाकाश में पूर्वकी धोर हलका उजाला होता है जिसे यौ फटना कहते हैं।

3

ऊरुबंक—ने बाजे जिनका मुख ऊपरको श्रोर होता है। जैसे १-नर्रासह, २-वह मृदग जिसका बहत तीखा स्वर होता है।

78

ऋक्षबान---यह पर्वत गण्डोयाना देश में है भीर रैबतक पर्वत से निकला है। यह सप्त-कुलाचल प्रयात् सात परिवारके पहाडों के बीच का पर्वत है।

ऋतु—एक प्रकारके जनवायुके समय को ऋतु कहते हैं। भारतम ६ ऋतुएँ होंगी हैं। मुख्युनके मतसे माथ कान्युनमें संवय, बंब-वैश्वाखने बस्तत, जेपट-मायादमें बीप्स, श्रावण्य मादमे वर्षा धाविवन कानिकमें शरद, धावाह्यस्य पीपम हेमन्त । ऋक् सहितामें ४ ही ऋतुएँ मानी गार्ती हैं। वारपपं चार ऋतुएँ मानी जार्ती हैं। वाइप हमन्त, गर्मी, वर्षा, वादमें हमन्त, पिशर-को एक ही ऋतु माना हैं। साधारएताल लोग तीन ही ऋतु मानने हैं—आइर, गर्मी, बरसात।

ऋत्विक — पुरोहित । वेदके मत्रीसे यक्तमें कर्मकाण्ड करानेवाला । प्रायः यक्तीमें चार ऋत्विज् प्रधान होते हैं — होता, उड्डाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा ।

ऋष्यभु स--ऋष्यस्य मृशस्य श्रुगमिव श्रुगमस्य । एक मुनि । विभाष्टक नामक क्रयप वंबीय ऋषिका वीर्ध उवंबीको येककर जलमें गिर गया त्रो मृगी-रूप बारिरणी शापकष्टा येक-कन्याने पी लिया। उसके गर्मसे ऋष्यभूक्कका जन्म हुमा। उनके सिरण्य एक हिरण्का सींग सी था। यशयको शान्ता नामकी कन्या ऋष्यभूक्कसे स्माही थी। इन्हीं ऋष्यभूक्कने दश्चरक्कसे पुत्रीष्ट यक्ष कराया वा।

₹

ऐन्द्र (श्रक्क) — इन्द्र-द्वारा दिया हुन्ना वह श्रक्क जिसके चलानेसे भयकर जल बरसता है।

ऐराबत— १. इन्द्रहस्ती — यह सकेद श्रीर चार दोतीवाला हाथी सनुद्र-मयनके समय निकला था। यही दुवं दिशाका दिगाज है जो इन्द्रको देदिया गया था और इसलिय वह इन्द्र बाहन कहलाता है। 'दराबान् समुद्रः तत्र भवः ऐराबतः ।'

श्रा

श्रोधिश्रम्सय—हिमालयमें नगर, जिसके रास एक चोटीपर गगाओ पहले-पहल बहापुरसे उतरकर गिरी थी। 'श्रोधि-बहुलं प्रस्थः सानुर्यंत्र' जहाँ श्रोधियोसे भरी चोटी हो।

यत्र गङ्का निपतिता पुरा बह्मपुरात् सृता । ग्रोयवित्रस्थनगरस्थाददूरे सानुरुत्तमः ॥ (कलिकापुराख, ४१ ग्र०)

~

ककुरस्य-सूर्यंवशने शशादके पुत्र पुरस्त्रय नामके राजा जिन दिनो पृथ्वीपर शासन कर रहे ये उन्हीं दिनों देवताओंने देशोसे हारकर विष्णुकी शरण जी। उन्होंने कम्पति वी कि राजा पुरस्त्रयक्ती सहायता जी। पुरस्त्रय तैयार हो गए। इन्हों कृषम (बीइ) का रूप भारण किया। उसीपर वहकर पुरस्त्रयने देशोको हराया। इसी तिये उनका नाम कहुत्स्य (कहुदि तिष्ठतीति— जो सांइपर वेटा हो) पड़ गया। ककुम (फूल)—— अर्जुन नामक वृक्ष भौर उसकाफूल।

संसुधी सम्बाध कन्युसी—राजाके प्रतःपुरका रक्षक । भरतने उद्यक्ता लक्षण बताया है — मन्त पुरक्षों वृद्धों वित्रों गुणुगणानिकतः । सर्वकार्यकृष्ठलः कन्युकीरयभिषीयते ।। रिनवासमें मा-जा सकनेवाला जो वृद्ध शाह्यण सब गुणोमें पूरा हो भीर सब कामीमे सब बंगकी बातोमें चतुर हो वह कंयुको कहलाता है।

कथ्य-मेनका द्वारा छोड़ी हुई कन्या शकुन्तलाका पालन करनेवाले कश्यप गोत्रके कण्य काश्यप।

कदम्ब— १. तृक्ष, जो भारत, बहुा धीर सिहनमें होता है। इसकी लंम्बाई ७० से ८० फूट होती है। यह नित्य हरित तृक्ष है। इसके पत्ते महुएके पत्ते जैसे होते हैं। वर्षा करुने यह फूलता है। इसका फूल गंदके समान गोल होता है। इस परसे जब पीली केसर ऋड जाती है तब यह फूल ही पककर फल बन जाता है जो सानेये सदिपट्टा लगता है। इसीसे कादम्बरी मदिरा बनाई जाती है। २. कलहस, राजहस पत्नी।

कनकल—हरिद्धारते दक्षिण धाये कोसपर गनाके पिच्छमी तटपर बता हुमा है। यही पर दक्षने यत्र किया या जहां सतीने धपना शरीर छोड दिया या प्रौर शिवजीके गणोंने यत्र विश्वस कर दिया था। यह पित्र तीयं माना जाता है-हरिद्धारे कुशावर्ते विश्वके नीलपर्वते। स्नात्वा कनस्रेले तीयं पुनर्जन्म न विषयते।

(महाभार सनु० २५ झ०) कंदली—(पली) -- एक प्रकारका मुस्म या पौदा जिसकी फाड़ियाँ फैलती हैं। २. कुकुरमुत्तेको भी कदली-कुसुम कहते हैं।

कन्याराज्ञि स्वित्, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर कुभ तथा भीन इन १२ राषियोंभेते झटी राखि । यह राधि 
उत्तर फाल्गुनीके झान्तिम तीन चरलोंघर सम्पूर्ण 
इस्त नजन घर तथा चित्रा तस्त्र में इस्त नजन 
इस्त नजन घर तथा चित्रा तस्त्र है । इस राशिमे 
जन्म लेनेसे मनुष्य शास्त्रमें अद्धा रखने वाला 
उचित कोषपर भी पत्वाताप करनेवाला, 
पत्नीसे विरत, मनेक शास्त्र-विशाद, सर्वीयसुन्दर, तीमागयशानी, और सुरतियद होता है। ।

कपिल—१. एक ऋषिका नाम, वेद के उपनिषद भागमे इनका नाम मिलता है। इनके पिताका नाम कर्दम और माता का नाम देवहूर्ति था ये साल्य दर्शनके प्रसीता थे।

२. जब सगरके सीवें प्रश्वमेषका घोडा इन्द्रते युग्या तब उसे लाकर पातालयें तप करने बाते करिलके प्राप्तममें नेवाकर बौध दिया। उस घोड़ेकी दूँढ़ने हुए सगरके ६०००० पुत्र उस प्राप्तममें पहुँचकर कपिल मुनिको गाली देने लगे किल्नु ज्योही कपिल मुनिने समाधि कोलकर उनकी सीर देखा रयोही वे भस्म हो गए। (देखो सगर)

कपिशा—राजा रघु इसीको पार करके उत्कल पहुँचे थे। यह नदी मेदिनीपुरके दक्षि-स्पाससे प्रवाहिन होकर बगालकी स्वाडीमें गिरनी है। इसका वर्तमान नाम कसाई नदी है।

कबंध—एक राक्षस । दनु नामके एक दानवकी तपस्यापर प्रस्तन होकर बहानि उसे दीर्घायुका वरदान दिया । वर पाकर वह इन्द्रसे युद्ध करने पहुँच गया । इन्द्रने वक्ष मारकर उसका निर बड़ के भीतर चँसा दिया । तब बहुत प्रार्थना करनेपर इन्द्रने उसके हाथ एक-एक योजन सम्ब कर दिए धीर बड़के उत्तर एक गुँवन वना दिया । जब राम वनमें बले जा रहे वे तब इसने राम, लक्ष्मण, सीनाको अपने हायमं समेट लिया । रामने उसका हाथ काटकर उसे मार हाला । रामने हाबसे सरनेपर बहु दिव्यस्वरूप पाकर स्वर्ग चला गया । यह पिछले जन्ममे विश्वायसु नामका गन्धर्व था जो एक बाह्याकोके शापसे राक्षस हो गया था ।

कमल—यह दनते, नील धीर रक्त तीन प्रकारका होता है। इसका निवास जलमें रहता है। इसकी पलिया 'जीडी होती हैं भीर यह वर्ष धीर शरदमें लिलता है। वित भीर लाल कमल भारतन है। तीन कमल कस्मीरके उत्तर भीर तिन्नतमे ही होता है। दवेत कमलको सतपत्र, पुण्डरीक, तरोज, निल धीर महोत्पल या महाप्य कहते हैं। लाल कमलको कोकनद, रक्तीरल धीर रिविध्य कहते हैं। नील-कमलको इत्तीवर, कुबलया, मुद्दूताल धीर भद्द कहते हैं। कमलके बीज-कोषको कॉमकर, मधुको मकरत्व, कसरको किजलक धीर नालको मुगाल कहते हैं।

कमलिनी—जनमें दिनमें जिलनेवाला एक फूल जिसकी पर्काइयों जनमें होती हैं। यह भी तीन रग की होती हैं प्लेत, रक्त भीर मील। कमल चौर कमलितामें भेद यहाँ हैं कि कमलमें बीजकोच होता है कमलिनीमें नहीं होता। कमलकी पर्काइयाँ चौद्रो होती हैं कमलिनीनती जन्मी चौर जाती

कर-भूमिके प्रयोग ग्रयवा व्यापार ग्रादिके लिए राजाको जो ग्रावश्यक भाग दिया जाता है इसे कर या राजन्व भी कहते हैं।

करंबचं (दुक्क) — करौदा इसकी आही ६ प्रकार की होती है। इसमें छोटे छोटे छंबा-कार कुछ ललाई लिए क्वेत सट्टेफल कलते है। यह माडी वर्षी कलासे लदी बहुत सुन्दर लाती है। जन्मास्टमीके घरवसर पर भीकृष्णुजी का भूला इससे सजाया जाता है।

कर्खं फूल---कानमें पहननेका फूलके भाकार-का या फूलका प्राभूषणा ।

कश्चिकार-कनैर।

कम्बोक---वर्तमान घफ्रगानिस्तानका वह भाग बो कन्दहारके पास है। शक्तिसगम तंत्रीमें लिका है----

पाञ्चातदेशमारस्य स्तेच्छ। इक्षिरापूर्वतः । कास्त्रोजदेशोदेवेशि वाजिराशि-परायगाः ।

[पंजाबसे लगाकर म्लेच्छ मर्थात् भरव देशसे दक्षिरापूर्वं कम्बोज है जहाँ घोडे बहुत होते हैं।]

रघुनशमे जो कम्बोजका वर्णन झाता है वह काबुलके उत्तरका कम्बोज या ।

किंका—दीभंतमाके भीरस भीर बलिकी पत्नी सुदेवगुकि गर्भके कांत्रमाने जन्म निया। इन्होंने भएने नामपर वह जनपद बसाया जो जगननाषपुरीके पूर्व भागते इच्या। नदीके तीर तक फेला हुमा है। मेदिनीपुर, उडी-ग, भीर गंजाम प्रदेश कॉलगमें भाते हैं। महाभारत भीर हरिवंग पुराएके समय वैतरसी नदीसे गोडाबरी तक किंता था। इसे पीष्ट्र भी कहते हैं।

कस्पलता—स्वर्गकी कल्पित लता जिससे जो सौगो मिल जाता है। सुवर्ग-निर्मित, लताको भी कल्पलता कहते हैं।

करुपकुका—यह समुद्र मन्यनके समय निकला था। करुपान तक यह वृक्ष बन रहता है। वौदह रत्नोमेसे यह एक है।

कहबय— बहाने मानसपुत्र मरीथिके धौरस धौर कलाके गर्मसे कहवपका जन्म हुमा था। वेदोंके मतसे हिएयममं बहाने कश्यपका जन्म हुमा था। इन्होंने १७ कल्यामीसे विवाह करके वेव, देख, दानव, प्रस्व, त्रावर्य, राक्षस बुस, अप्तरा, सर्प, गृप्त, स्वापद, जल-बन्तु, गृश्व, अप्तरा, सर्प, गृप्त, स्वापद, जल-बन्तु, गृश्व, अप्तरा, सर्प, गृप्त, स्वापद, जल-बन्तु, गृश्व, अप्तरा, सर्प, प्रता धौर सलभ उप्पन्न किए। मार्कज्येय पुराख्ये इनकी १३ परिवर्ध-धार्वित, दिति, दनु, विनता, लदा, बुनि, कोषा, धरिप्टा, इरा, ताला, इना धौर प्रस्थ मिनाई गई हैं। क्यपचित्र पिनार्ध टिकर देखें।

कस्तुरी कस्तूरी मृगकी नाभिसे निकलता हमा सगुन्धित पदार्थ । कस्तुरी हिरगुके सींग नहीं होते किन्त इसका झाकार हरिएोंसे मिलता जुलता है। इसकी आंखोंने आंखके छेद नहीं होते । इसके मुहम दो-तीन मंगूल दो गजदन्त बाहर निकले रहते हैं और इसके बाल कड़े होते हैं। इसकी ऊँचाई लगभग २।। फीट और रग काला होता है जिसमे बीच-बीचमें लाल चकते पढे होते हैं। इसका गला पीला भीर पंछ बहत छोटी होती है। केवल नर हिरएासे ही कस्तरी निकलती है। यह मृग गर्मीमे समुद्रतलसे भाठ हजार फीट ऊँचे स्थानों पर साइबेरिया, मध्य एशिया, हिमालय श्रीर श्रासाममें मिलता है। इसमेंसे तिब्बतका मग सबसे भ्रच्छा होता है कस्तरी तीन रगकी होती है-नैपाल की कपिला, कश्मीरकी पिंगला भीर कामरूपकीकाली होती है। इनमें कामरूपकी सर्वश्रेष्ठ नैपालकी मध्यम ग्रीर कश्मीरकी साधारण होती है।

काम— १ - चार पुरुषार्थी (धर्म, प्रपं, काम, मोक्ष) मेंसे एक । २. इच्छा । ३. कामदेव । प्राक्षकारों कामदेव १० मेर काम १ - चार पुरुषार्थी (धर्म, प्रपं, काम, मोक्ष) मेंसे एक । २. इच्छा । ३. कामदेव १० मेर काए हैं । स्मरदीपिकामे कहा गया है— तिरादाकों परे प्रेम्प्रेमें, हितीयाकों गुष्कां, पृतीयाकों जोपमें, वर्गुपीको भगमें, पंचयीको नामिन, वर्ग्यकों के स्वत्में, वर्ग्यकों स्वत्में, वर्ग्यकों स्वत्में, वर्ग्यकों के स्वत्में, स्वत्में के स्वत्में स्वत्में

है। रित, मीति, शक्ति और उज्जाला नामकी
उजकी बार क्रियाँ हैं। जब क्रमाने दक्ष सादि
यानसपुत्र उत्तरन किए उस समय सच्या नामकी
कन्या भी हुई थी। उसी करामके कारमेदका
जन्म हुमा भीर फिर दससे उत्पन्न रित नामकी
सुन्दरीसे कामदेवका विवाह हुमा। तारकासुरके उत्पात करनेपर जब देवतामाने कामको
महादेवजीके पास उन्हें काम पीदिक करनेके
लिए भेजा नव कामदेव उनके क्रोभसे कल
मरा। पार्वतीके साथ विवजीका विवाह
हो जानेपर कामको फिर दारीर मिल गया।
सगले जनमं कुम्पाले सौन्द और करिममानेक
मानदेवको समंका पुत्र माना गया है।
कामदेवको स्पाल हुमा। महाभारतमें

भर्रावदमशोक च चूतच नवमल्लिका। नीलोरपञ्च पञ्चैते पञ्चवाणाः प्रकीतिताः॥

(ग्ररविन्द, ग्रशोक, ग्रामकी मंजरी, नवमित्सका ग्रीर नीलोत्पन।)

कामदेव-देखो (काम)

कामबेनु — स्वर्गकी नाय। दस नायसे इच्छानुसार जो वन्तु मांग बही मिलती है। दसकी कराय सुरमिक गर्भसे करायके धौरसते रोहिग्गीका जन्म हुमा। उन रोहिग्गीका जन्म हुमा। उन रोहिग्गीका त्यांम हुमा। इसका वर्ण स्वेत है, चारों बेद ही उसके चारों पर है, उसके चारों स्तर्नोक्ष समं, मर्थ, काम भीर मोश बहा करते हैं। यौवनमें कामधेनुकी मुनदत्ता देखकर एक वैतानने तृत्व बनकर उससे संभोग किया था। जिसमे एक वडा विशास तृत्व उत्पन्न हुमा को स्पर्नी तपस्याके बससे महादेवजीका बाहन

कार्तनीर्य-चन्द्रवंशीय कृतवीर्य राजाका पुत्र सहस्रार्जुन । माहिष्मतीपुरी कार्तवीर्यकी राजधानी थी। इसने दलानेयकी धाराधना की जिससे दलानेयने प्रसन्न होकर इसे सहस्न प्रजान वाला बना डाला। धर्मने पराक्रमसे उसने समुद्र- प्रयंग्न भूमिपर धरिकार कर लिया। तंकाके राज्ञा राज्याको भी डमने हराकर बनी बना लिया धा तक पुनस्य मृति जाकर उसे खुडा लाए। कार्तवीयंने जमदीन ऋषिके धामभसी बस्नुबेक सिहत कामधेनुको भी चुरा लिया था। क्षाप्तिक सुन्न प्रमान स्वाप्तिक प्रवादान स्वाप्तिक स्वाप्तिक प्रवादान स्वाप्तिक स्

कार्तिकेय — जब नारकामुरके धरयाचारसे पीडित होकर देवताघोंने महादेवजीसे पुत्र मरिगा तब महादेवजीका नेज धरिनमें, धनिने गगाजोंमें और गगाजोंसे छही हात्तिकांग्रोमें जा पहुँचा। वही तेज बानकपंत्र कार्तिकेय हुए धौर उन्होंने ही तारकाषुरका वध किया। वे मयुरप्तर देवते हैं। उनका रंग तमे हुए मोनेके समान है। उनके, छ मुंह धौर दो भुजाएँ हैं। वे देवताधों-की सेनाके सेनामति हैं। देवसेना ही उनकी पत्नी हैं जिन्हें पद्मा भुवहायम् ही बत्तराधां-सेनापति, कुमार पण्युल, भुवहायम् ही बतारसां प्रारं स्वायीकारिकेय भी कहते हैं।

कालतेल— १. यह रावधाका मामा वा और जब लदमएको शक्ति लगनेपर हुनुमानजी होएगाचलपर घोषघि लेने गए थे तब यह भी बीचमें बाधा देने पहुँचा और चाहता वा कि हुनुमानजीको एक मारी निगल जाय किन्तु हुनुमानजीने मारका शाप-कुक्त कर विया और कालनेमिको भी मार हाला।

२. हिरम्बणकियुका पुत्र एक राक्षस जिसका सारीर मन्तर पर्वतके सामान विशाल धौर गौर-वगं जिसके सी हाथ धौर सी मुल, कुएँके रंगका बाल, हरी मूल-बाढ़ी धौर नवे-बड़े बाहर निकले हुए दौत थे। इसने देशनाधाँको हराकर स्वर्ग जीत लिया या धौर किर धपनी देहको चार भागमें बाँटकर स्वगंका राज्य चलाया था। विष्णुके हाथ मारे जानेपर यही कंस हुमा।

कालापुर — काले ध्रगरका पेड या काला ध्रगर । इसे संस्कृतमें कृष्णाकाष्ठ, संघधीर शृङ्गार भी कहते हैं। (देखो ध्रगक्)।

कालिका— जब शुभ और निश्ंभ दैत्योंने इन्द्रादि देवोंको कप्ट दिया तब इन लोगोंने महा-माया देवीकी ग्र्नुति करे। देवीने प्रद्रा— नुम यहाँ नयो प्राए हो। तब उनके शरीभू ही एक देवीपूनित प्रकट होकर कहा कि ये देव लोग निश्म धीर शुभका वस वाहने हैं। इन्हीं देवीका नाम कानिका था नयों। इनका रग काला बा। इनकी प्राट योगिनियाँ हैं—महाकाली, क्टांगी, उदा, भीमा, भोरा, अमरी, महाराजि धीर भेरती।

कालियनाग—पन्डमे युद्धमें हारकर यह नाग गमुनाके कुण्डमें छिपकर रहता था इसीसे इसे कानिय कहते हैं। 'के अले, झालीयले इति कानियः।' इसी नागको श्रीङ्ग्णात्रीने नायकर मेत्र दिया था।

कालीयक---१. काला ग्रगर, २. पीत चदन, ३. रास हल्दी, ४. मलेन्द्री काष्ठ, या एक प्रकारका देवदार ।

कावेरी--दक्षिणापथकी प्रसिद्ध महानदी । भाषंप्रत्थोमे यह पूर्णतीया मानी गई है । स्नानके समय इसका स्मरण किया जाता है।

गगे च यमुने चैव गोदाकीर सरस्वती। नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सिन्निंच कुरु। यह नदी पश्चिमी घाट पर्वतमें ब्रह्मश्रागिरसे

यह नदा पाश्चमा घाट पवतम ब्रह्माशागरस निकलकर महासुर घाटीमे से होती हुई मदासके दक्षिशममें बंगालकी खाडीमें जा गिरसी है।

काझ—कौस, वर्षा बीतनेपर यह लंबी भास फूल उठती है। किम्मर—देवयोनि में एक प्रकार के देव जिनका मुख धरवके समान धौर शरीर मनुष्पके समान होता है। इन्हें किंपुरुव, धरवमुख धौर गोतमोदी भी कहते हैं। वे घरवंत संगीत प्रेमी होते है धौर निरतर गांते रहते हैं।

किन्नरी-किन्नर जातिकी स्त्री-

करात— १. तत कुण्डसे सेकर रामक्षेत्रान्त पर्यन्त किरात देश है। यह विश्यशैलमें स्थित है। (शक्तिसगम तत्र)

२. ब्रह्म देशकी धोर किरातोंका विवरस्य मिलता है। नेपालमें भी किरात रहते हैं को धसम तक फैले हुए हैं। ये लोग कन्या मोल लेकर विवाह करते हैं। यह सारी जाति लड़ाकू है धीर वास्य चलानेने धाहतीय है।

करीट-- मुकुटके नीचे बाँधी जानेवाली पगडीया मुकुट।

कुकुरपुत्तं — वर्षाके दिनोंमें गोवर झादि तथा कुवेपर जो छतरीदार पौचा सानिकल स्राता है। इसे सस्कृतमें कंदलीकुमुम भी कहते हैं।

कुकुम-केसर — यह कश्मीरमे जल्पन होता है मौर एक फूल का किजल्क है जिसके पौषे छोटे होते है। यह क्यारियोमे बोया बाता है। लाल, बारीक तथा कमतकी गथवाला केशर सबसे घच्छा समभा बाता है।

कुटल-कुरैया या कुरचाका पौषा। इसे साधारण बोलीमें इन्द्रजव भी कहते हैं। इसक फूल स्वेत, लम्बा धौर मुगन्धित होता है।

कुंड — देवसात, होमके लिये जहाँ धानि स्थापित की जाती है उसे कुण्ड कहते हैं। कर्य-काण्डमें इसके निर्माणका बड़ा विधान है। प्रत्येक यजनें धाना-बाना धानाप प्रकारके कुण्ड बनाए जाते हैं धौर कुण्ड ठीक न बननेय-बड़ा दोय मी होता है। कुण्डका खात धायिक होनेसे रोगी, प्रत्य होतेसे बनकाय, टेड़ा होनेसे हु:ल, ख्रिल-मंडल होनेसे मृत्यु, मेललाशून्य होनेसे शोक, मेलला प्रधिक लगानेसे घननाश, योनिशून्य होनेसे स्त्रीनाश प्रौर कण्ठ नाश होनेसे पुत्र नाश होता है।

कुम्ब-६ पसडियोका छोटा घरणना घवल पूला जिसे खुक्त पुण्य, मकरम्ब धौर सदा-पुष्प भी कहते हैं। यह पुष्प शिवजीपर चढाया बाता है। इसके व्यवहारंसे सिरका रोग धौर विश्व-पित भी दूर हो जाता है।

कुबेर-विश्ववाके पुत्र रावसके भाई कुबेर की माताका नाम हिलाबिला था। उनकी बृद्धि-मत्तासे प्रसन्न होकर ब्रह्माजीने घनपति धौर सर्वपूज्य होनेका आशीर्वाद दिया। वे अपनी तपस्यासे लोकपाल हुए धौर ब्रह्माने उन्हें पूष्पक विमान दिया । उनके पिता महामुनि विश्ववाने उन्हे लंकापुरीमें राज्य करनेका मादेश दिया किन्तु रावरएके भयसे वे लंकाको छोडकर कैलासके पास ग्रलकापुरीमें यक्ष-किन्नर ग्रादिपर शासन करते हुए रहने लगे। उनका वर्ग ब्वेत भाठ दाँन भीर तीन पैर हैं। इसी विकलागताके कारण उन्हें कुबेर कहते हैं—'कुबेर कुशरीर-त्वात् नाम्ना तेनायमद्भितः' उनके पुत्र का नाम नलकूबर है। उनकी वैश्रवस्ती नामक विस्तीर्ग सभाके पारियद है--विश्वावमु, हाहा, हुहू, तुंबुरू, पर्वत, चित्रासन, चित्रस्य ग्रीर चक्रधर्मा ।

कुनुब-१. गुण्य इसे देशी भाषामें कैरव, कोका, कोई कहते हैं। यह रातकी जनमें खिलता है। दसकी राज्य वीदी किंजु कमल से छोटी होती हैं। यह दवेत होता है। इसे खबलोत्सल, कैरब धीर चन्द्रकास भी कहते हैं। २. नाग जो सत्तपुगर्मे था।

कुमुदिनी---रातको जलमें खिलनेवाला कमलके रूपका फूल, जिसकी पंखड़ियाँ छोटी भीर लम्बी होती हैं। देशी भाषामें इसे कोई कहते हैं।

कुंभीनसी—वह रावरणकी बहिन भौर लवरणासुरकी मौं थी।

कुरवक — कटसरैयाका फूल जिसे रक्त फिण्टी, कुरैया या महुया भी कहते हैं। इसका फूल लाल होता है।

कुररी—क्रौंच या सारस या करांकुल नामकापक्षीजो कष्ट पानेपर घत्यन्त करुणासे रोताहै।

कुरकोत्र—हग्रहतीके उत्तर और मरस्वती नदी के दक्षिण कुरकोत्र है जो भ्राजकत दिल्ली के भ्रास-पास पडता है। कुरु नामके राजधिने उस क्षेत्रको जोता था, भ्रतः उसका नाम कुरुकोत्र पड गया। बही महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हमाया।

कुक्क - कुशा---यज्ञादिके कार्यभे आनेवाली नम्बी पवित्र पास जिसकी जडमे तीसे कटि होते हैं। इसे दर्भ दाभ, डाभ भी कहने हैं।

कुषुल-(फ्रन्न) इसे कुमुम्म भी कहते हैं। इसके छोटे-पीपेम छोटे-छोटे लाल फ्रूल लगते हैं जिन्हें छायामें सारधानीसे सुलाते हैं। इसके फ्रूनमें लाल रग बनता है। कुमुमके फ्रूलका रंग मात प्रकारका होता है, उनने प्याणी मुनावी, उजना मुनाबी, महरा नाल तो उसका घरना रग होता है। सेंबूशका फ्रूल मिलानेसे सुनहता धीर नारंगी रग भा जाता है। हल्दी मिलानेसे पीली बमकका गहरा लाल धीर नील मिलानेसे बेगनी रंगका हो जाता है। इसके तीन मेख है—महाकुसुम्म, हस्बकुमुम्म धीर बनकुमुक्म । कुकुम्मी—(फ्र्ल) १. (देखो कुसुम) र

कूटनीति — कपट नीति । ऐसी बाल जिससे बिना मेद खुले काम बन जाय ।

कूटसारमली (यमका श्रस्त)--यमकी गदा ।

कृतिका —तीसरा नक्षत्र । चंद्रकी यस्ती कृतिकामे ६ तारे हैं । चन्द्रमाके शापसे कृतिका नक्षत्रमे यात्रा बर्तिक है । एक तार परणो, कृतिका, भारतेषा, मचा, उत्तरा, फाल्गुनी, विधाला, उत्तरायाद्या और उत्तर भाद्रपत्ते चंद्रमाको बहुत डाँटा कि तुम हमसे स्नेह नही करते हो केवल रोहिणीसे ही प्रेम करते हो । इतीपर चन्द्रने इन्हें शाप दिया कि तुमने हमे दुवंचन कहे हैं इस करता तुमन हम अपरे तीक्षण कहलाधोगी धीं पुस्त्रोर भोग्य दिनोमें जो यात्रा करंगा उसका धनिष्ट होगा।

कृत्तिक।एँ—इन ६ कृत्तिकाग्रोने कार्त्तिकेय का पालन किया था।

केकय — केकपदेश । शतदू (सतलज) नदीसे परिचम और विपाशा (क्यास) नदीके उत्तरसे था जिसका कुछ भाग करमीरमे पहता है + केकपके राजा घरवपति ही कैकेग्रीके पिता, दशरथके ब्यसुर और भरतके नाना थे । धावकल भी केकपवाले कथका कहलाते हैं ।

केतकी—केवड़ा । इसके पत्ते लवे, उजले, कोमल भीर जिनने होते हैं। इन्हीं पत्तोके बीच से फूल निकलता है। इसके पत्ते काटेदार होते हैं। इसकी जडमे प्राय. सीप रहते हैं। कुल विश्ववीपर नहीं चढ़ाए जाते। केतकी दो रंग की होती है—सफेद भीर पीली।

करल—दक्षिस भारतमें पश्चिमकी पृष्टी करल कहलाती है। धाजकल गोकसांसे लेकर . कुमारी धन्तरीप तक का भाग केरल कह-लाता है।

केषड़ा--(देखो केतकी)

केकार---१. नागकेशरका फूल । २. मौलसिरी । ३. कश्मीरमें उत्पन्न होनेवाला सुगन्धित फूल । (देखो केशर)

केशी — (राक्षस) – जो कंसके कहनेसे वृन्दावन पहुँचकर ग्रत्याचार करने लगा ग्रीर जिसे कृष्णजीने मारा। कैसर—फूलोंके भीतर बीचमेसे को पतके तंतु निकले रहते हैं, उन्हें कैसर कहते हैं। केसर (कृक्ष)—१. मौलसिरीका पेड़।

२. पुन्तागका वृक्ष ।

केसर (सिंहके)—सिंहके कन्वेपर फैले हुए बड़े बड़े बाल या ग्रयाल।

कंकेबी--(देखो केक्य)

कंलास—प्रसिद्ध पर्वत, महादेव धौर यक्षा-धिप कुबेरका वासस्यान, धनेक रत्नमय प्रयुक्त युक्त हिमग्रेलके पृष्ठपर है। यह रासस राताव या रावण-इरवे ५० मील दूर है। इसीसे सिंधु, शतह, ब्रह्मपुत्र नद उत्तरन हुए हैं। भोट लोग इसे 'तिसि' कहते हैं। कंल केलीना समूह: धास्यतंत्र इति कंलाम —धानन्द तथा क्रीडाका

कोंडं--(देखो कुमृदिनी)

कोशल या कोसल—काशीसे उत्तर प्रयो-घ्या सहित सरयुके तीरका सब भाग। यह सूर्यबंधी राजाधोंका राज्य था धौर ध्रयोध्या इसकी राजधानी थी।

कौत्स-कुत्स नामक ऋषिके पुत्र झौर महर्षि वरतन्त के शिल्य।

कौषीन — मेखलासे बांधकर कटिमें पहना जानेवाला कपड़ा। इसे कच्छा, कच्छाटिका, कक्षा, भौर घटीभी कहते हैं। इसीसे बोता सब्द बना।

कोश्रास्था---कोशल-राजकी कत्या, महाराज दशरपकी बड़ी रानी, रामकी माता। इनके पिता वर्तमान मध्यप्रान्तके दक्षिणी भागके राजा रहे होंगे।

कोक्षिक (गोत्र) — राजिष कुशिकके पुत्र । इन्हीका नाम गाधिषा इन्होंने ही कौशिक गोत्र चलाया।

कौस्तुभ (मिए)— समुद्र-मंबनसे जो चौदहरत्न निकले उनमें यहमिए। भी बी जो भगवान् विष्णुको देदी गयी भीर जिसे विष्णुने भपने हृदयपर बारए। कर लिया। इसमेंसे लाल रंगकी करोड़ों सूर्योंकी किरएगेंके समान चमक निकलती है।

क्रमकीशिक---विदर्भ देश, जो विदर्भके पुत्र क्रम और कौशिकने सापसमें बौट लिया था।

काँच-सारस या कुरर पक्षी । यह बालेकी जातिका पाँच कीट ऊँचा पक्षी होता है। इनमेशे कुछ बचेत होते हैं, कुछ भूरे घुएँके राक्षे । हनके बोढ़े आयः खेतोंमें या जलाशयके पास दिसाई पढ़ते हैं। इनमे परस्पर इतना प्रेम होता है कि यदि एक मर बाय तो इसरा प्रत्यन्त करुए। बिलाप करके छटणटाकर प्राए दे देता है। इसी पक्षीके व्यापन्दारा मारे बालेपर महाव बात्मीकिक मृहसे व्यापके लिये दिया हुमा शाप इस स्लोक के रूपमें व्यक्त हुमा बा—

मा निवाद प्रविच्छों दक्षमणः शावनती समा.।

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा.। यत्क्रीश्वमिथुनादेकमवधीः काममीहितम् ॥

[ हे व्याघ! तुम्हें घनन्त वर्षों तक सुख न मिले क्योंकि तुमने क्री-वर्क काममोहित ओड़ेमेसे एकको मार डाला। ] इसे कराङ्कुल भी कहते हैं।

२ - एक पर्वत जो हिमालयका पीत्र धीर मैनाकका पुत्र माना जाता है। इस धरयन्त उजके पर्वतपर धनेक रल्ल मिलते हैं। इस पर्वतपर कौच नामका देख रहता या जिसे कोत्तिकेयने मार डाला था, इसीलिये इसका नाम कौच एव यया धौर कार्तिकेयका नाम कौच्छारए ।

कींचरस्त्र —कौंच पर्वतमें बना हुमा छेद। कालिदासके मतसे वर्षाकालमें हस आदि पत्नी इसी छेदसे होकर मानसरोवर जाते हैं। जब कौंच पर्वतको काइनेसे कालिकेयको अभिमान हो गया तब महादेवजीके शिष्य परशुरासजीने उनका धीममान चूरकरनेके लिये, कौंच पर्वतमे ऐसा बाग्र मारा जो क्रौंच पर्वतको बेधता हुन्ना पार कर गया, वही क्रौचरन्छ हुन्ना।

श्लीर समुद्ध—रवेतद्वीपमें दूषका समुद्र जिसमें विवध्नु भगवानू येथनागपर योगनिद्राके समय यायन करते हैं। देवताओं प्रोर वैश्योंने मिलकर हमे मचा था थीर हसमेंसे चौदह रल निकाले थे-कालकूट विवप, ऐरावत हाथी, उच्चे-श्रवा घोडा, प्रप्सरा (रमा), पारिजाल (कल्पतर), चन्द्र, लक्ष्मी, कोस्नुभमिंगु, शाङ्गं-चपुष, कामधेनु धन्वन्तरिं, बारुणी, अमृत धोर शक्ष ।

7-1

कष्यता—वह नायिका जिसका पति किसी दूसरी स्वीके साथ सभीग करके उन जिल्लाके साथ पत्नीके पास माना है भीर वह ईट्यां-जिनत व्यवहार दिकाती है जैसे मन्दुट-चिन्ता, संताप, लंबी सांस, भीन-भाव, भीयू बहाना प्रादि।

स्विष्ट (भंद)—दो प्रकारका होता है—
रक्तवार भीर देवतसार। यह भारत के प्रायः
सभी प्रदेशों में पाया जाता है। इसकी सकदों
बहुत पक्की होती है। जिन्न से सान-सक्वारकी
मृद्धिया बनायी जाती है। जेठ तथा धायावर्षे
इससे कुल लग जाता है और शीतकालमें इसका
बीज पक जाता है। इसीके प्रवासने देशों
पित्रजता है। र—देवतसारको देशी भाषामें
पापड़ी कत्था कहते हैं। यह वर्णको साफ करता
है तथा मुख-गेज, रक्तवीयका जाज करता है।
कातप्य झाहागके धानुसार यह प्रजापितके
कारी से उत्पक्ष हुआ था।

कर—रावस और दूषस्यका भाई । यह प्रपत्ती बहिन धूपंस्तकांक साम पंचवटी-वनमें रहता था। अब लक्ष्मस्यते धूपंस्तकांक नाक-कान काट लिए तो खर और दूषस्य दोनों रामके द्वारा मारे गए। इनके पिताका नाम विश्ववा और माराका नाम राका था। कल — गड़र वासकी जड़। जिससे सुगन्य धाती है। गर्वीम इसकी टिट्टूजी बनाकर पानीसे मिगोकर हारपर टींग दी जाती है जिससे घर ठडा रहता है। इसके ऐसे भी बनते हैं, पान भी बसाए जाते हैं धौर फुलेल भी बनता है। इसे पीसकर मार्थपर थोप देनेसे पागलपन धण्डा हो जाता है। यह सास ४-६ फीट लबी, भारत भीर बहाने बहुत उलाम होती है। इसे उजीर भी कहते हैं।

गङ्गा---भारतकी प्रसिद्ध नदी, जिसका उद्गम गगोत्री में हुआ है। जब भगवान् विष्णुने बलिको खलकर भ्रपने तीनो पैरोसे तीनो लोकोको नापनेके लिये त्रिविक्रमका रूप धार्स किया था, उस समय ब्रह्माजीने उनके नवा धोकर उस जलको अपने कमडलुमे - लालिया था। वही ब्रह्मतोय सगर-वशज भागीरमके तपसे महादेवजीकी जटाम्रोमे माकर गिरा भौर वही जलकी बारा गगा कहलाई जिसने भगीरवके पीक्षे-पीछे चलकर कपिलके कोपसे भस्म सगरके साठ सहस्र पुत्रोका उद्धार किया। यह नदी भारतके उत्तर-पूर्वी प्रदेशमे बहुती हुई बगालकी बाडीमे समुद्रसे मिलता है। इन्होंने इस प्रदेशको मध्भूमि होनेसे बचा लिया है इसीलिये गगाकी माता मानते है और विश्वास करते हैं कि गगाका नाम लेनेसे और उसमें स्नान करनेसे सब पाप

दूर हो जाते हैं।
गगा गगेति यो ब्यात् योजनानां छतैरपि।
मुज्यते सर्वपायेम्यो विष्णुलोकं स गच्छति।।
गगाजलकी यह विशेषता है कि वह कमी
बिगकता नहीं, उससे कभी कीई नहीं पढ़ते।

संगालागर—वह स्थान जहाँ गगाणी समुद्रसे मिलती हैं। मकर-संक्रान्तिके दिन, यहाँ बहुत बड़ा मेला होता है। यहाँके स्नान, ष्यान, यानका वड़ा पुष्प है। हरिद्वारे प्रयागे व गंगासागर-संगमे। सर्वत्र दुलंत्रा गंगा त्रिस्थानेषु सुदुलंत्रा।।

गबमुक्ता —पुराने हाथीके मावेमें पाया जानेवाला मोती। किन्तु आजके वैज्ञानिक आजवत हाथीके मस्तकमे मोती नही पा बक्ते। हसतिये वे गजमुक्ताको करित सानते हैं भीर बढ़े मोतीको ही गजमुक्ता मानते हैं। हमारे यहाँ मुक्ता उत्पन्न होनेके भाउ स्थान माने हैं—गब, मेव, कुन, शब्द, मस्य, वर्ग, सीपी भीर बाँव। करीवर-वराह-शब्द-

मत्स्यादि-गुक्त्युद्भव-वेरापुजानि । मुक्ताफलानि प्रथितानि लोके

तेपान्तु शुक्युद्धमेमसभूमिः ।।

गंधमावन—एक पर्वत जो रोमक पत्तन
(रोम नगर) के उत्तरमे केनुमान धौर हतावृत्त संके बीचमे नील धौर निपथतक फैला हुमा है।

विष्णुपुराएको मतसे यह सुमेरके दिलाएमे है,

जिसपर जम्बू नामका केतु वृक्ष है। इसके पूर्वमे
चैत्रपत, दिलाएमे गम्मादन, पिक्रममे वैभाव,

उत्तरमें नन्दन नामके चार मनोहर उपवन हैं

विजयत कितुष्ठव या किन्नर धौर किनती,

सिद्ध, चारए, विद्याभर धौर विद्याभरियां विहार

करती हैं। इस पर्वतपर महाभद्र नामका बहुत

वदा सुन्दर सरोवर भी है। किन्तु सिद्धान्त
सारोमिएको अनुसार मानवरोवर पर ही गंध
मानवर पर्वत है।

यम्बर्थ—यह प्रत्यन्त सुन्दर जातिकी देव-योनि है जो देवताओंकी सभामें गान, वाख और नाट्य करते हैं, इनकी दो जातियों हैं— दिव्य और मर्त्य। जो मनुष्य इस कह्यमें अपने पुष्य-वसने गव्य हुए है वे मर्त्य हैं, जो इस कल्पके प्रारम्भे गम्बर्ग हैं वे दिन्य हैं। हरिबंधके मतसे स्वारोंचिय मन्वतरसे धारिष्टाके गर्भसे गम्बर्गेका जन्म हुआ।

गन्ववती---१--पूरी जिलेमें मूबनेश्वरके पास यह बहती है। शिवपूराखके मतसे दक्षिण समुद्रके पास विन्ध्यपादसे यह नदी निकली है।

गंभीरा-चर्मण्यती (चयल) नदीकी एक शासा ।

वदड-विनताके गर्भसे और कव्यपके भौरससे इनका जन्म हुमा। भ्रष्ट्या इनके भाई हैं जो सूर्यके आगे रहते हैं। ये स्वय अपना भण्डा फोडकर निकले थे। एक बार गरुड भ्रमत लेकर विष्णुके साथ जा रहे थे। विष्णुने प्रसन्न होकर कहा-वर मौगो। गरुडने कहा-मैं ब्राकाश सामी होकर ब्रापके ऊपरके भागमें रहे धौर भ्रमृतके विनाही भजर-भ्रमर बना रहै। विष्णुसे यह वर पाकर गरुडने विष्णुसे कहा-श्राप भी वर मौगिए। विष्णुने कहा-श्राप मेरा वाहन बनिए भीर मेरे ध्वजपर रहकर मेरे ऊपर भी रहिए।

गवासम्भ-गोवधः (देखो चर्मण्वती)

गाण्डीव-प्रज्निका धनुष । यह धनुष बह्याने प्रजापतिको, प्रजापतिने इन्द्रको, इन्द्रने सोमको श्रीर सोमने वहराको दिया था। श्रान्तिने वहरासे प्रार्थना करके यह धनुष धर्जुनको दिलाया या। ब्रह्माने १००० वर्ष, प्रजापतिने ५०६ वर्ष, सोमने ५०० वर्ष, बरुगुने १०० वर्ष भौर भर्जुनने ६५ वर्ष इस धनुषको घारण किया था। दधीचिकी हड्डीसे यह धनुष बनाया गया था।

गान्धवं (विवाह)-- ग्राठ प्रकारके विवाहीं-मेसे एक विवाह-जिसमे वर भौर कन्या परस्पर एक दूसरेसे प्रेम करके विवाह कर लेते हैं। यह विवाह क्षत्रियोंके लिये हीं ठीक माना गया है। बाठ प्रकारके विवाह हैं-- बाह्म, दैव, मार्प, प्राजापत्य, भासूर, गान्धर्व, राक्षस भौर पैशाच ।

गायत्री-मंत्र । ॐ भूर्म्वः स्वः तत्सवित्-वंरेण्य भगों देवस्य घीमहि वियो यो नः

प्रचोदयात । यह मत्र वेदमाता है भौर द्विजोंका उपास्य है। इसके द्रष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं। सूर्य इसके देवता है। इसे सावित्री मंत्र भी कहते हैं ।

गावडास्त्र-वह ग्रस्त्र या बाए। जिसके चलानेसे सर्पया विष नष्ट हो जाय।

गाहंपत्य - १. वह ग्रग्नि जो यजमान या गृहपतिके साथ सदा रहती है। २. वह कुण्ड जिसमे गाहंपत्य धन्नि रखी जाती है।

भूरण---सन्व, रज भीर तम नामक तीन गुरण जिनके मेलसे यह सृष्टि हई है।

गुरुवक्रिया-गृस्से विद्या लेकर श्रद्धाके साथ गुरुको जो भेट दी जाय उसे गुरुदक्षिए।। कहते हैं। कभी-कभी गृह लोग स्वय दक्षिए।। माँग भी लेते थे जिसे पूरा करना शिष्य अपने लिये गीरव समभता है।

गृह-(निपाद) शृङ्कवेरपुरके एक शूद्र जातिके मुखिया जिन्होने वनवासके समय रामको गंगासे पार उतारा था। कुछ लोग निषादको केवट मानते हैं किन्तु निषाद-जाति शुद्रोंमेसे ही है। ये लोग शिकार नेलते. मछली मारते भीर डाफा डालते थे। मनुके मतने बाह्य एा पिता भीर शुद्र मातासे उत्पन्न जाति ही निषाद जाति है। कुछ लोग इन्हे घीवर भी मानते हैं।

गेक -गबेरक खानोंसे निकलनेवाली लाल कठिन मिट्री इसमें जो भूरभूरी होती है उसे कच्चा गेरू और जो कडी होती है उसे पक्का गेरू कहते हैं। सौनेपर रंग चढ़ाने भीर घर रंगनेमे इसका प्रयोग होता है।

गोकर्ण-बम्बई प्रान्तके उत्तर कनारा जिले भीर कुन्ता तालुकेमे कुन्ता नगरसे १० मील उत्तर हिन्दूबोंका प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थान है। रावण भौर कुम्भकर्णने यहीपर तप किया था। वही पर महाबलेश्वरका मन्दिर है।

मोम-वंश। जिस पूर्व पुरुषसे किसीके कुलकी उत्पत्ति होती है उस कुलके सब लोग उस पूर्व पुरुषके गोत्रके समक्रे जाते हैं।

गौद--गोदावरी नदीके पासका स्थान।
गौदान--विवाह धादि मगल कार्योमें
सबरसा गौ देनेका बडा पुण्य लिखा है। मृत्युके
समय को गोदान करने हैं उन्हें साक्षात् स्वां-सोक मिलता है।

गोडाकरों — दूसरा नाम गौतमी नदी है। तीर्च पात्रको जाती हुई बाह्मएपीसे एक कामुकने बत्तपूर्वक रमण किया भौर जब उससे पुत्र उत्पन्न हुमा तब उसे परित्यात कर दिया। इससे दुली होकर बाह्मणीने तप किया भौर गोवाबने ज्यानक गांवके पास पहाडको यह नदी जिलके ज्यानक गांवके पास पहाडको यह नदी निकतती है भौर दक्षिण शठारको पार करती हुई बंगालकी माडीमे समुद्रमे जा मिनी है।

गोप्रतर—सन्यूके तीन्पर जिस स्थानपर रामने प्रपना पाँचभौतिक गरीर त्याग किया था वही गोप्रतर या गोप्रतार तीर्थ कहलाता है।

गोरोचन---या गोरोचना, पीले रगका सुगर्रेचत द्रव्य को गौके माथेसे निकलता है। इसीसे तंत्र भीर देवताश्रोंके कवच लिसे जाते हैं।

गोवधंन---वृन्दायनके पास प्रसिद्ध पर्वत जिसे श्रीकृष्णने ग्रपनी उँगलीपर उठाया था।

बह — पूर्यं, चन्त्र, भीम, बुब, गुक, शुक, शिक, राष्ट्र भीर केतु । इनमें सेवका सूर्यं, बुबका चन्त्र, मुगका मगल, कन्याका बुब, कर्कका बुब्दर्सित, मीनका शुक्क, नुला का शांति उच्च या श्रेष्ठ होता है। नुलाका सूर्यं, वृश्चिकका चंद्र, कर्कका मंगल, मीनका मगल मकरका वृद्धस्थित, कन्याका खुक, नेवका शांति नीच होता है। प्यूटो यूरेनस श्रोर नेपचून नामक शीन श्रोर श्री सुक्ष सोचे गए हैं।

बहरा - जब पृष्यी और सूर्यके बीच भेदमा माजाता है तब सूर्यप्रहरा होता है और अब चद्रमा भीर सूर्यके बीच पृष्यी माजाती है तब चंद्रप्रहरा समता है।

**ग्नाह** — मगर (मकर) या घड़ियाल ।

बड़ियास—अलजन्तु जिसका रूप छिपकली के ममान किन्तु भाकार इतना बडा होता है कि वह गाय भौर भैसको निगला जाता है इन्हें नाकु, नाका (नक्र) या मगर भी कहते हैं।

चक्रवाक---चकवा जलके पास रहनेवाला एक पक्षी जो देखनेमें हंसके समान होता है। इसकी लंभ्बाई २४-२६ इञ्च होती है। कहा जाता है कि दिनमें चकवा और चकवी दोनों चोंच मिलाकर बैठते हैं भीर साथ-साथ जलमें तैरते हैं किन्तू रातमे धलग धलग हो जाते हैं इनके माथेकी चोटी ग्रीर दोनों पखोंका रंग गेन्छा होता है, छाती तथा पीठका रंग धना नारंगिया होता है। इनकी गर्दनके नीचे और छातीके ऊपरके हिस्सेमें तीन चार श्रंगुल चौडा एक चमकीला काले रगका फीतासा होता है जो इसतीसे लगाकर पीठके ऊपरसे धूमा हमा रहता है। यह चकवेको होता है, चकवीको नहीं, कुछ चकवोंको भी नहीं होता है। पीछेका निचला भाग कुछ-कुछ पीलापन लिए लाल होता है। कुछ चकवोंके इस स्थानपर लाल भौर काले डोरे भी होते हैं। इगके पंख भीर पेट भादि धन्य रंगोंके भी होते हैं। चकवीकी देहका रंग पीला भीर ललाई लिए हुए व्वेत होता है। मस्तक भौर गर्दनका रंग चूहेके रंगका तथा चौंच भौर पैर काले होते हैं। ये बड़े सजग रहते हैं। इसलिये घहेरी लोग इन्हें जल्दी मार नहीं पाते हैं। भारतमें जाडेके दिनोंमें दिखाई पडते हैं।

चकवी--(देखो चक्रवाक)

चक-एक प्रकारका प्रख्न जो तोहेके पहिए के प्रकारका तीवी धारवाला होता है। चुक-नीतिक सनुतार घाठ घरों-वाला उत्तम, १ का है। चुक-के लिये १६ संगुक्का उत्तम, १ का मध्यम महत्वाता है। चुक-के लिये १६ संगुक्का उत्तम, १ का मध्यम धौर १२ का निष्टृष्ट समक्षा जाता है। इककी परिधि या पुट्टीकी चौडाई तीत संगुक उत्तम, डाई सगुन मध्यम धौर शो संगुक सध्यम समक्षी जाती है। इकका किनारा चारों धौग सीवाई तीता है। इकका किनारा चारों धौग सीवाई तीता है। इकका किनारा चारों धौग सीवाई तीता चारों सीवा

चकवर्ती—एक समुद्रसे हुसरे समुद्र तक फैले हुए राज्यके राजा, जिन्हें दूसरे राजा लोग कर देते हों। ऐसे सात चकवर्ती राजा माने गए हैं—भरत, सहस्रार्जुन, मान्याता, भगीरब, युषिष्ठर, सगर, घौर नहुष।

भरतार्जनमान्धातृभगीरचयुधिष्ठिराः । सगरो नहुषव्चैव सप्नैते चक्रवर्तिनः ।। सण्डो---दुर्गा ।

चन्द्रकान्त मशिः — एक प्रकारका रत्न जो पूरिंगमाके चन्द्रमाको सामने पाकर द्रवित होता है। मुक्ति-कन्पतरुमें निन्दा है— पूर्णेन्द्रकरमस्पर्शादमृतं अवति क्षसान्।

चन्द्रकान्तं तदाख्यात दुर्लम तत्कलौ युगे ।। चन्द्रहार---गलेमें पहननेका सोनेका भ्राभू-षणा जिसमे जडाऊ काम हो ।

चन्त्रहास---रावस्पका सङ्ग ।

बनंबरी--चंबल नदी। इसका दूसरा नाम बर्पवाला और जिबन्द भी है। प्राचीन दसपुर नगर इसीके तटवर बा। महाराज रितदेव प्रतिदिन गवालम्म चर्चात् कई सी वैन मारकर बाह्यसा और प्रतिबियोंको विकाले ये। उन वैलेकि चमड़े और पसीनेमें इस नदीकी उत्पत्ति हुई। यमुनाको सहायक नदी इत्यौर राज्यके जनपाव पर्वनमें निकलकर यमुनामें जिस गई है।

बातक---पपीहा । यह पक्षी स्वातिके अलके ग्रतिरिक्त कोई दसरा जल नहीं पीता। चातकके शरीरके भागेका भाग हरा भीर पंख काले होते हैं। पसकी जडमे सफेद भौर काला मिला हुआ, कथेपरके पंख ब्वेत और पूछ काली होती है! चालकीका रंग भी ऐसा ही होता है किन्तु टसकी पृंछकारग घना काला होता है किन्तु पक्ष चातक के पक्षोंके समान काला नहीं होता । चातक ग्रीर चातकी दोनोंकी बोंच भौर पैरोंका रंग कुछ नीला भौर भूरा होता है। नेत्र इवेत और धवले रगके होते हैं। यह लग-भग था। इंच लबा होता है। इसके पंख लगभग २॥ इंच, पृद्ध २ इंच ग्रीर चोच पौन इंचकी होती है। कहा जाता है कि इसके गलेमें एक खेद होता है और जब यह पानी पीने नगता है तो बहुत सा पानी इसके गलेसे निकल जाता है।

चामर--- मृग--- सुरा गाय । चामर--- सुरा गायकी पूँछ जिनसे चँवर बनाया जाता है। सुरागायको चमरी या चामर मृग कहते है। बडा चँवर दुलवानेसे दीर्घापु, छोटेसे भय धौर विनाता, उअनेसे चन तथा कीर्ति धौर घनेसे संपदा मिनती है।

सारल - गांजाओं के यहाँ उनकी वंश-कीर्त्तिका विवरण रखनेवाले और प्रवसरपर कवितासे कीर्ति कहनेवाले लोग ! इन्हें कुणीलव, भाट और बन्दीजन भी कहते हैं।

चित्रकृष-प्रयागते दक्षिणमें मन्दाकिनी नवीके तटपर स्थित पर्यंत जो उत्तर प्रदेशके बौदा जिलेमें पड़ता है। वनवासके प्रारम्भिक दिनोंमें राम दमी पर्वतप्तर रहे इसीलिये इसे रामितिर भी कहते हैं।

चित्रा---२७ नक्षत्रोमें यह १४वी नक्षत्र करवन्त उज्जल प्रभावाला है। इसमें एक तारा है। यह पूर्व विशामें निकलता और पश्चिममें प्रस्त होता है। चित्रामें उत्पन्त हुआ मनुष्य शत्रुधोंको तस्त रखता, नीति-शास्त्रमें निपुरा भौर प्रनेक शास्त्रोका पश्चित होता है। पुरायोक भेगुकार यह दक्ष प्रजापतिको कोदहवीं क्या प्रतिकार प्रति है। वैत्रकी पूर्तगामाको क्या इसीका भोग करता है। वित्रामे यात्रा निर्णय है।

च्यवन--ऋषिः इनके पितामहर्षिभृग् भौर माता पुलोमा थी। जब ये माताके गर्भमें थे उस समय एक गक्षस इनकी माताको हररण करनेको भ्राया। भ्रपनी मालाकी रक्षा करनेके लिये इन्होंने तत्काल असे निकलकर उसे भार डाला, इसीलिये इनका नाम च्यवन पडा। एक बार तपस्था करते-करते इनके अरीरपर बल्मीक या गाँबी तर धार्ट। केवल दोनो चमकीली ग्रांख खली रह गई। एक दिन राजा शर्यानिकी पुत्री मुकन्याने कृतृहलवश उनमें काँटे चभा दिए। महर्षिके क्रोधसे शर्यातिके सामन्तोका मल-मत्र रकगया। तब कार्यातिने शामा मौगकर ग्रंपनी कन्या उन्हे ब्याह दी। सुकन्या इतनी साच्वी थी कि जब श्राधिनीकुमारने परीक्षा लेनेके लिये इन्हे फसलायातव भी ये हु रहीं। इससे प्रसन्न होकर इनके पति ज्यवनजीको श्रश्विनी-कुमारने सुन्दर युवक बना दिया: इसके बदलेमें ज्यवन ऋषिने मश्चिनीकमारको यज्ञमें सोम रस दिया। इसपर इन्द्र रुष्ट हो गए भौर इनपर वक्त चलाया । च्यवनने भ्रपने मंत्र-बलसे वज्रको रोक दिया धौर उनकानाश करने के लिए एक विकराल असूरकी सृष्टि की। तब इन्द्र भयभीत होकर ज्यवनकी सरएामें भाया भौर इन्द्रको मुक्ति मिली । उस विकराल श्रमुरको च्यवनने चार भागोंने बाँटकर स्त्री, मस, सत, भीर मुगयामें प्रतिष्ठित कर दिया।

ন্ত

क्तिकन (सतपर्एं)—नारतके सनी णीतप्रमान प्रदेशोमें होनेवाला हुना। इसके एक-एक पत्तेमें कई दल होते हैं। इसका पेड बडा होता है और टहनियोंसे दूध निकलता है। इसका दूध कोड़े को धच्छा कर देता है और तेलमें मिलाकर कानमें डालनेसे दर्ष दूर हो बाता है।

छिलिक — एक प्रकारका रूपक या नाटक जिसमें दर्शकोंसे किसी प्रकारका छल किया जाता है, उन्हें भूखंबनाया जाता है या जिसका लक्ष्य छल करना होता है।

ज

जटायु—प्रसिद्ध शृद्ध पक्षी जो सूर्यके सारयो धरुएके धौरस तथा स्वेनीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। इनके बढ़े भाईका नाम सपाती था। जब रवस्पने सीताका हरएा किया तब जटायुने रावस्पने युद्ध किया और उसके हायों मारा गया। रामने धपने पिताका मित्र समक्रकर उसका दाह सस्कार किया।

जनक--निमि वंदाने हुस्वरोमाके पुन,
मिविलाके राजा, सीताके पिता। निमिने
पपने पुनोहित बिग्रहाते उपेसा करके यज्ञ किया
या। इसपर बिग्रहाते कुछ होकर मुह तिकार
देहको मधा जिसमेंसे सबित होकर उरुएल
होनेके कारए। सिथि नामका पुत्र हुखा।
इन्हींका दूसना नाम जनक था। इन्हींके द्वारा
स्वारित देवा मिथिला कहलाया। ये जहुरजानी बीर विरक्त में इसिलिय विवेह कहस्वाते
हैं। मिथिसाके सभी राज्या जहुज्ञानाी होते
वेसे खाए इसिलये सिक्ता कहलाते हैं।

कनपव--एकही बोली बोलनेवाले सोय जितने प्रदेशमें बसते हों उसे जनपद कहते हैं। बनस्थान—(१) दण्डकारण्य । (२) दण्डकारण्यके पादका स्थान । दश्वाकु वक्के राजपुत्र रक्षेत्र जब शुक्काचार्य की कर्या धरजासे बनारकार किया तब शुक्काचा ने जाप दिया कि पुत्र सस्य रात्रिमें भस्त हो जायो । उन्हींके नाम-पर इस बनका नाम दडकबन पडा धौर उसमें जिस स्थानपर रहनेसे तपस्यियोंकी रक्षा हुई थी उसे जनस्थान बहुते हैं। (२) दडकारण्यका बहु स्थान जिसमे रावरणकी सेना लेकर लर, दुषस्या धादि रहने थे।

जयन्त---इन्द्रका पुत्र ।

जया---पार्वतीजीकी सखी जो तपस्याके समय उनके साथ थी।

जलकुक्कुट-पनडुब्बी नामक पक्षी जो जलमे द्भवकर मछली ग्रादिजीव निकालकर स्नानाहै। मुरगाबी।

जातकर्म-दस संस्कारोमेंसे चौथा सस्कार। इसका विधान यह है कि पुत्रके जन्मका समाचार सुनते ही पिताको यह कहना चाहिए-नाभि मा कुन्तत, स्तन च माददत । (नार न काटना, स्तन न पिलाना) भीर फिर सबस्र स्नान करके षष्टी, मार्कण्डेय भीर वोडशमातृकाका पूजन करके वसुधारा तथा नान्दीमुख श्राद्ध कार्य करना चाहिए। तब किसी ब्रह्मचारी, कुमारी, गर्भवती या वेदनिष्ठ ब्राह्मशासे एक पत्थरकी पटिया धुलवा-कर दाहिने हाथकी ग्रनामिका ग्रीर ग्रगुष्ठसे चावल श्रीर जो लेकर 'कुमारस्य जिल्ला निर्माष्टि इयमाज्ञा' कहकर कुमारको ह्यमाना चाहिए। फिर सोनेकी सलाईसे घी लेकर यथाविधि मन्त्रोंके साथ वालककी जीभपर लगाना चाहिए और 'नामि कृत्तत, स्तन च ददत्त' (नार छेदो, स्तन पिलाश्रो) कहकर बाहर चला जाना चाहिए ।

बानकी---जनकका पुत्री, रामकी वर्षपत्नी। इनको वैदेही, मैथिली. सीता और घरणीसुता मी कहते हैं। बेत जोतते हुए राजा जनकको हलकी कालसे टकराए हुए एक मिट्टीके बहेर्में मिली बीं। घरा, ये जनककी घरोनिजा कत्या बी घरी, हलसे उरस्क होनेके कारए सीला कह-लाई। इतका जन्म वैशाल खुक्ला धरमीको हुया था। जब रात्रसाने ऋषियोसे भी कर मीणा ती उन्होंने घरने पूँगुठे चीरकर उसके रक्तसे पड़ा भर कर रावसाके पास यह कहकर भेज दिया कि इसमें तुम्हारा विनाश निहित है। रावसाने वह चड़ा मिथिलाके लेतमें गडवा दिया। वहीं ऋषियोंका रक्त सीताके क्समें उरस्यन हुया। धौर उन्हींके कारसा रावस्का विनाश हुया।

वन्द्रकाय---(देखो दक्ष)

सूही—सफेद बमेलीसे मिलते जुलते छोटे छोटे फूल जो हिमालयकी डालपर माहियोमें होते हैं धौर फुलवारियोमें लगाए जाते हैं। इस स्वाच कुल्दसे मिलता हैं धौर बरसातमें फुलता है। इसे सरहतमें प्रियक्ता कहते हैं बयोंकि ये मुक्ते भंड गुळखोंमें लगते हैं।

ज्वार—प्रतिदिन समुद्रमें दो बार पानी पटना बढ़ता है। इस चहाय-उनारको ज्वार-भाटा कहते हैं। जब पानी बदना है तब ज्वार होता है, जब उतरता है तब भाटा होता है। ज्वारको सम्हत्तमें बेला कहते हैं। प्राय: १२ घंटे २८ मिनटपर ज्वार प्राता है।

7

इंझ — (इंस) जगली मच्छर, डाँस। इस मच्छरके काटनेपर बड़े-बड़े फफोड़े पढ जाते हैं ग्रीर बडी खुजलाहट होती है।

त

तलक-धाठ नागोंमेंसे एक नाग । इसका जन्म करवप घोर करके गमेंसे हुषा था। यह लाध्यव वनमें रहता था घोर इसने ही श्रृक्षी ऋषिका वाग सफल करनेके लिये राजा परीक्षित को काट लिया था जिससे खुढ होकर जनमेजवने सपं-ग्रज किया था। यजका समाचार सुनकर तक्षकते स्टब्सी शरण ली धौर बालुकीने यज्ञ रोकनेके लियं घारतीककोभेजा, राजा कर्मनजयने तक्षकको क्षत्रका धारणांगत जानकर व्हर्तिकनोसे कहा कि तक्षकते साथ इन्द्रकी घाहित कर डालिए। फलतः 'इन्द्राय तक्षकाय स्वाहा' कहते हैं तक्षकके साथ इन्द्र भी धौगकी धौर घाइष्ट हो गए। तब इन्द्रने दरकर तक्षकको छोड़ दिया जो धौगकी धौर गिरने लगा। इसी समय धारतीकने धपनी धान देकर महाराज जनमे-जयसे सपं-ग्रज बन्द करनेकी भिक्षा मौगी। धौर तमीसं यह प्रसिद्ध है कि धानतीकका नाम जमने स्टिन्न प्रान्त है कि धानतीकका नाम जमने सह है-जय नहीं रहना। सपं दूर करनेका मत्र यह है, करनेक

सर्पापसपं भद्रन्ते दूर गज्जु महान्ति ! जनमेत्रवस्य यज्ञातं स्वास्तीक वचनं स्पर । ग्रास्तीकवचन श्रृत्वा यः सपो न निवर्तते ॥ सत्तवा भिचते सूप्ति शिश्चवृक्षकल यचा । विश्वास किया जाना है कि वह नाग इच्छा! नुसार मनुष्य शरीर बारशकर सकता बा

वैद्यक ग्रन्थोमे लिखा है —

मसूरं निम्बपत्र च योऽत्ति मेघगते रवी।

कितिरोधान्वितस्तस्य तक्षकः किकरिय्यति।।

वैशासमे जो मन्दरके साथ नीमके पत्ते साता है उसपर कोष करके तक्षकभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता भर्षात् उन्हें कोई विष नहीं बढ सकता। बाठ प्रधान नाग ये हैं—धनन्त, वासुकि, पय, महापद्म, तक्षक, कर्कोटक, शंस और शेष।

समसा—टोंस या छोटी सरयू नदी । जिस के स्मरक्ष करनेसे पाप नाश हो उसका नाम तमसा है— यस्याः स्मरक्षासाम्यति पाय सा तमसा । वन जाते समय रामने पहली रात इसी नदीके तीरपर वितायी। यह नदी उत्तर प्रदेशके भाजमगढ़ भौर बलिय जिलेमेंसे होती हुई बलियाके पास गंगामें मिल गई है।

तमाल — यह हुल बीससे प्रद्वादस फुट तक ऊंचा होता है। वेसलेमें गहरा हरा धीर सुन्दर होता है। वेशालमें इसमें बड़े-बड़े बचेत फुल नगते हैं धीर कनमी नीज़ूं जीए एक कल लगता है जिसका छिलका बेलके सागा चिकता धीर पीला होता है किन्तु मह इतना लट्टा होता है कि एक बार लागेसे कई दिनतक दौत लट्टा रहता है। सियार इसे बहुत खाते हैं। इसके पन्ते तेय-पातके समान होते हैं धीर इसकी छाया बड़ी वनी होती है। इसे नीलताल कलताल धीर नीलध्यक भी कहते हैं। यो तो मान्तमें सभी स्थानोपर यह इक होता है किन्तु समुदके तटपर भी बहत साथ जाते है।

तमोगुरा-सत्त्व, रज, तम तीन गुरागेमेंसे एक, जिसमे तमोगुरा विशेष होता है वह कोधी भीर द्रष्कर्मी होता है

त्यंश--- प्रपने पितरोंको जल-दान देकर तृप्त करनेका कार्य। यह तर्पश विशेष विधानके साथ किया जाता है। तपंशका यह कल लिखा है---कि तर्पश करनेवालेको किसी प्रकारका दुःख नहीं होता।

ताटका (ताडका) —यह मुकेतु नामक पराक्रमी यक्षकी क-या थी जिसे उसने बह्यासे वरके
क्रपमे याया। इसमें एक सहस्र हाथियोंका वर्त था,
यह जम्मके पुत्र मुन्दसे व्याही थी। जब समस्त मूचिने मुन्दको मार डाला तब यह सपने पुत्र
मारीक्को साथ तेकर समस्त कृषिको साने दीईहै,
किन्तु उनके वापसे दोनों राक्षस हो गए। तभीसे
यह राक्षसी मनस्त्याकीका वरोचन नष्ट करने कसी
और बहुके सब कृषियोंको सानेक्यी। इसीलिए
यह जगल तावका-जंगल कृहनाता है। वस्त
यह विवसामित्रजीके यज्ञमे भी विष्क करने तसी
यह विवसामित्रजीके यज्ञमे भी विषक करने सस्त तब वे राम-सक्सणको ले झाए धौर रामने उनका वह किया। स्त्री समक्ष कर जब राम फिक्रक रहे वे तब विश्वामित्रने कहा या—'जो स्त्री वीरके समान बुद्ध करे, लखा धौर कोमलता का स्थान करें, उसे मारनेमें स्त्रीवथका दोष नहीं सनता।

लाण्डव — पुरुषोके तृत्यको ताण्डव भीर क्रियोके तृत्यको सास्य कहते हैं। यह तृत्य धिवजीको भ्रस्यन्त प्रिय था। १. किसीके मतसे इस तृत्यके प्रवर्शक शिव हैं। २. तण्डु नामक ऋषिने पहले-यहल इसकी शिक्षा दी थी। भ्रतः, इसका नाम ताण्डव पदा।

ताख्यरार्थी—१. यह नदी मद्रास प्रान्तके तिन्नेवेलि जिनेमे है। इसे उस भावामे 'पसने' कहते हैं। यह परिचमी घाट पवंतसे निकलकर वंगासको साहोमें जा गिरती है। २. इसीके साधपास ताखपरार्थी नामकी एक और नदी जो परिचमकी सोर बहती है। ३. बन्चई प्रान्तके वेजनीव जिसेकी एक छोटी नदी।

सारकाषुर—यह देख तारक नामका समुरका पुत्र का। सहलों वर्ष तपस्या करने पर इसके सरतक ऐसी ज्योति क्रूट निकली विससे इंग्डारि देवता अवने लगे। देवताओं न यह बुद्दान्त बहु॥से कहा। तत्काल बहु॥जी तारकासुरके पास गए। वरदानके रूपमें उसने दो वर मिंगे। २. शिव समान कोई बली न हो। २. शिवके पुत्रके पतिरिक्त किसीसे न मारा बाऊं। वर पाकर वह सपने वर बाया। सब समुरनि उसना राज्याजियेक किया। वह ससारमे नाना प्रकारका सरवाचार करने सना। इससे देवता बहुत दुःली हुए। तब विषके पुत्र कार्तिकयने उसका वसका वर किया। वह सकारक सरवाचार करने सना। इससे देवता बहुत दुःली हुए। तब विषके पुत्र कार्तिकयने उसका वक किया। विशेष कि तिस्करों।

तास्त-सगीतके समय गीतकी प्रत्येक कडीका समय नापनेके लिये हाथकी जो ताली बजाई जाती है भ्रष्यवा मृदग, तबले ग्राहि पर विशेष बोलोमें बेंधे हुए जो विभिन्न कहियोंके समयको धर्मिश्यक्ति की जाती है उसे ताल कहते हैं। ऐसी तालं धनेक हैं। तालकी उत्पत्ति महादेवबीके ताल्यकों "ता" धीर पानंतीबीकी लास्यके "न" से हुई। यह दो प्रकारकी होती है—मार्गी धीर देशी। भरतने ६० प्रकारकी मार्गी ताल १२० प्रकारकी देशी तालोंका विवरण दिया है जिनमेसे धाजकलं कुछ बोड़ेसे ताल प्रयुक्त होते हैं।

तिक्री---नीवार या मुन्यन्न। यह एक प्रकारका वावल होता है जो अपने आप विना बोए उत्पन्न हो जाता है। प्राय जतीमे लीय इसीका प्रयोग करते हैं।

तिल —यह छोटा पतला, विषटा बीज होता है जो काला, सफेट धीर लाल रमका होता है जंगली तिल भी होता है। तैल शब्द इसी तिलके तेलके लिये प्रयुक्त होता है। यह आद-वंप्यादिमें प्रथिक काम प्राता है। इसके फूलकी उपमा नाकसे दी जाती है जो सफेट रमका, गिलासके प्रकारका, उपर चार दसोम विभक्त रहता है जिनपर भीतरकी घोर खंजनी धारियां होता है। इसका पीचा चार फुटतक ऊँचा होता है। इसके पत्र ६, २० घगुन लम्बे धीर ३ घगुन चौड़े होते हैं जिसके कितारे टंडे-मेड़े होते हैं।

तिसक १—चन्दन, केचर धादिसे तिलके 
फूलके समान वांधे, धाती या हाथपर जो जीता 
जाय उसे तिलक कहते हैं। १—लोचका पेड़! 
१—पुत्रामकी जातिका पेड़, जिसमें बसन्त ऋतुमे 
खुरोके धाकारके फूल लगते हैं।

तिलाश्चि --- ग्रपने पितरोंको तृप्त करनेके लिए तर्पणके समय जलमे तिल डालकर श्रंजलि देना।

तीर्थं — नदियोंके सगम, तट ग्रथवा श्रन्य किसी महापुरुथके जन्म-स्थान ग्रववा किसी पिषच घटनाके स्थलको तीर्घ कहते है जहां स्थान करने, निवास करने या दर्शन करनेसे पाप दूर हो जाते हैं। तीन प्रकारके तीर्घ बताये गये हैं—जंगम, मानस धीर स्थावर। ब्राह्मण धीर सन्त लोग जगम तीर्घ हैं। सत्य, लमा, इन्द्रिय-नियह, क्या, कृतुना, दान, दम, सन्तीय, ब्रह्मण्यं, प्रियवादिवा, ज्ञान, धंयं धीर तपस्य। त्रांत्र हों। तीर्घ हैं। गगा, काशी धादि स्थावर तीर्घ है।

तूणीर--तरकस । बाएा रखनेका स्रोल । जो दाहिने कच्छेकी घोर पीठसे बँघा रहता है। तुर्य (तुरही)--मृहसे फुंककर बजाए जाने-

बाला एक लबा बाजा। जयो—ऋक, यजुः और साम ये तीन वेद

त्रयो — ऋक्, यजुः और साम ये तीन वेद। मृष्टिकं भ्रादिमे ऋड्मय ब्रह्मा, स्थितिमे यजुर्मय विष्णु और लयमे साममय रुद्द ही त्रयी हैं।

त्रिक्टर—तीन शिखरोवाला पर्वत । ऐसा पर्वत एक लकामे है, दूसरा क्षीरसागरमे है, तीसरा गुजरतमे गिरिनार पर्वतमे है जिसे पार करके रघू सिन्धकी झोर गए थे।

त्रिपूर-विजय---तारकास्रके तीन पूत्र-तारकाल्य, कमलाल्य भीर विद्यन्मालीने तपस्या करके ब्रह्मासे यह वर ले लिया कि हम तीनों तीन पूरोंमे रहकर पूजित हो भौर जब एक साथ मिल जायें तब जो एक समय बारासे तीनों पूरोंका नाश कर दे, उसीके हाथसे हमारी मृत्यु हो । मय दानवने इनके लिये स्वर्गमे सोनेका, धन्तरिक्षमे चौदीका भौर मर्त्यलोकमें लोहेका लोक बसाया। इन दानवोंने वरके कारण देवताधोंपर घत्याचार प्राप्तम कर दिए। तब महादेवजीने सब देवताश्रोंका श्राषा-श्राधा बस लेकर ब्रह्माजीको सारथी बनाकर विश्व-कर्माके बनाए रथपर चढकर दिव्य धनुष सीचकर त्रैलोक्य-सार-भूत-बाएा छोडा जिससे त्रिपुर नष्ट हो गए भीर उन्होंने तीनो पुरोंको जलाकर पश्चिम सागरमें फेक दिया ।

त्रिपुष्कर तीर्च- ब्रह्माका बनाया एक तीर्च. जहां तीन तालाव हैं।

जिशंकु—ये सूर्यंवशी राजा सशरीर स्वर्णे जाना वाहते के। अब वरिष्ण धार उनके पुत्रीने एंसा यह करना स्वीकार नहीं किया तब विश्वामित्रके को यह किया उससे कोई देवता नहीं धाए। तब विद्यामित्रके को यह किया उससे कोई देवता नहीं धाए। तब विद्यामित्रके काले के स्तर्ले हो तुस दारारे स्वगंकें व्येत कालों। स्वगंकी धार धारे देखकर हम्मे उसे होकेसक हम्मे पूर्व हो हमे स्वगंकी धार धारे देखकर हम्मे उसे हमें मुंह होकर लीट जायो। जब वह नीके पिरले समे तब विद्यामित्रने उन्हें बीचमे रोक दिया। तबसे निवंकु बहुं नोके सिर किए हुए सदके हैं।

विशूल-सीन फलकवाला महादेवजीका प्रस्ताः

नेता—सत्ययुग, नेता, हापर, कलियुव नामक चार युगोमेंसे एक । काल्तिक-युक्त नवमोको नेता युग प्रारम्भ हुमा। इस युगोमें बारह लाख खानके हुआर वर्ष होते हैं। इसमें मनुष्यकी मागु १० सहस्य वर्षको होती है, सन्याहं १४ हाय होती है। इसमे तीन चरता युग्य और एक चरता पाप होता है, चौदीके पात्र ही काममें मात हैं। इस युगोने सामन, परणुराब और राम-का घनतार होता है। मनुके मनुषार इस युगोमें मनुष्योकी मागु ३०० वर्षको होती है।

भोडक-यह ४, ७, या ६ श्रकका एक नाटक होता है। जिसमें स्वयं भीर पृथ्वी दोनोंके विषय वर्णन किए जाते हैं। म्युक्तारस प्रधान होता है धीर नायक कोई दिख्य मनुष्य होता है। जिसमोबंदीय नाटक भोटक ही है।

#### ₹

 इष्ठास्त्रको तथा ४ तास्त्र्यंको दी थी। यन्त्रमाको वी स्त्रृति कन्याएँ व्याही थी उनमेंसे रोहित्योंको वह सबसे प्रचिक प्रेम करता था। तब इत्तिका भाषि सात्रको दक्षसे यह बात कही। जब दहांके सम्प्रक्रानेपर भी रोहित्योंसे ही व्यदमा स्त्रेह करता रहा तब दक्षने उसे भाग दिया कि नुने अप हो जाय। किन्तु किर चंद्रमाके गिडरिग्हानेपर हतना समाधान कर दिया कि मासमें एक पक्ष गुस्हारा क्षय होगा भीर एक पक्षमें गुढि होगी।

(देखो कृत्तिका)

दक्षकन्या---दक्षकी ग्रसिक्नी नामक पत्नीसे ६० कन्याएँ हुईं। (देखो दक्ष)

बिस्तल पूर्व, धानेग, दिलएा, नैक्ट्रंत्य, परिचम, वायल्य, उत्तर, ईशान, ऊर्ज्य धौर ध्रथ-मामक दस दिशाधोंमेंसे तीसरी दिशा। सूर्यकी धोर मुंह करके सड़े होकर दाहिना हाथ ध्रपने कन्मेकी धोर बडा देनेसे जिथर सकेत होता है वहं। दिस्ता दिशा है।

विक्रस्थलासक --- कई नायिकाश्रोपर समान प्रेम रखते हुए सबको प्रसन्न रखनेवाला ।

बिक्रस्य-स्वन----दिक्षस्य दिशासे धानेवाला पवन । वसन्त ऋतुमे जो पवन दक्षिरस्की प्रोरसे चलता है वह स्वास्थ्यके लिए लामकर है। इसीलिए वसन्तमें दक्षिस्यानिस सेवन करनेका विधान है।

बिक्स्एाधम—प्राकाश-मण्डलमें सूर्य प्रति वर्ष धावाड मासके धम्तत्रे उत्तरकी धोर जहां तक पहुंचते हैं धर्मात् सीचे किरएा डासते हैं वहां तकका नाम उत्तर संक्रान्ति और उत्तर उत्तर संक्रान्तिले लेकर बहुं। तक दिलएकी धोर पहुंचते हैं धर्मात् सूर्य वब आवएसे पौच मास तक उत्तरते दक्षिण्यकी धोर धारो हैं उसे दिलिए।।यन धौर माचसे धायाड तक जब दक्षिण्यां उत्तरकी धोर चनते हैं तब उत्तरायण कहुंठे हैं। बण्ड---१. डण्डा २. अपराव करनेपर किसीको शारीरिक कष्ट या आर्थिक असुविधा दी जाती है उसे दण्ड कहते है।

बण्ड-मीति—मर्थशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र (राज्य-शासनके चलानेके नियम) भीर उपदेश---

दण्डेन नीयते भेद दण्ड नयति वा पुनः । दण्डनीतिरिति स्यातात्रीन् लोकानतिवर्तते ।। ब्रह्माने लोक-स्थितिके लिए दण्ड-नीति बनाई ।

बस्तकात — काम — शास्त्रके धनुतार स्तन, कपोल, धोष्ठ तथा धस्पर जो दौतके चिह्न बना दिए जाते हैं वे स्थिपको सुलकर होते हैं— स्तन्धोगंण्डयोश्चेब धोप्ठे चैव तथाघरे। दन्ताभात: प्रकर्तव्य: कामिनीनां मुलाबहः॥ बर्भ — दिलो कृगा)

बज्ञपुर—मध्य भारतमे स्थित वर्तमान मन्दसोर नगर है। कुछ लोगोंका विज्वास है कि कालिदास यहीके थे।

बत्ताएं — विन्धके पूर्व-दक्षिणका देश जिसमे दशान नदी बहती है भीर जिसकी राज-धानी विदिशा (बर्तमान भिलसा) थी, जो भूपान से १३ कोस उत्तर-पूर्व बेनवाके किनारे पहाडीपर बसी हुई है।

बाक्रिस्सास्य ( ग्रांग्न )---जो धनुषाकार कुण्डमें ग्रांग्निशालाके दक्षिसमें ग्रीर गार्ह्यस्य ग्रांग्निके ग्राग्नेय कोस्पोमें स्थित होती है।

हाक्षायर्गी—दक्षकी पुत्री, कस्यपकी स्त्री प्रदिति तथा इन्द्रकी माता।

बास-साम, दाम, दण्ड, भेद नामक चार नीतिग्रोमेंसे एक । चनका लोभ देकर शत्रुको फँसानेकी चाल ।

विक्यति — ज्योतिकके धनुसार विभिन्न दिशाधोंके स्वामी ग्रह । पूर्वके सूर्य, आग्नेयके धुक, दक्षिएके मंगल, नैक्ट्रंट्यके राहु, पश्चिमके सनि, वायव्यके चन्द्रमा, उत्तरके बुध ग्रीर ईशानके बृहस्पति ।

विक्याल — दसीं दिशाधींको पालन करने बाले दस देवता पूर्वमे इन्द्र, धान्नेयमें प्रतिन, दक्षिरामे यम, नैक्ट्रांयमें नेक्ट्रांत, परिक्वमें बरुए, वायव्यमें महत, उत्तरमे कुबेर, ईशानमें शिव, उज्जे दिशामें ब्रह्मा, प्रयो दिशामें धनता।

विमान-धाठों दिशाधोंको में भालनेवाले श्रीर पृथ्वीको स्वा ग्लनेवाले श्राठ हाथी पूर्वेमें ऐगावत, श्राम्नेधमे पुण्डरीक, दक्षिसामें वामन में कृत्यसमे कृपुर, पश्चिममे श्राजन, वायव्य में पुण्यतन, उत्तरमे सार्वश्रीम श्रीर ईशाममें सञ्जीक।

विक्नाग—१. प्रमास-समुज्यमके लेखक विक्यात बीढ प्रत्यकार। मिल्लनाथने दिक-् नागको कालिदासका प्रतिद्वन्द्वी माना है। २. विद्यासीके हासी (देखो दिग्गज)

विष्यलोक—स्वर्ग, वैकुण्ठ झादि वे लोक जिनमें वेवता रहते हैं।

विष्यास — मंत्रोसे चलाए जानेवाले वे श्रस्त-शस्त्र जो देवलाश्रोंसे प्राप्त किए जाते हैं।

हुपहरियाका कूल— (देशो वन्युजीव)
हुपाँचा— एक पूर्ति जो जियाजीके प्रवासे
स्विक पुत्र वे। सीर्थ पुतिको करणा करवमीसे
दनका विवाह हुपा था। विवाहके समय रुक्तिंगे
प्रतिक्रा की थीं कि पत्तीके तो प्रपराच तक क्षमा
करेंये। सी धपराचके पश्चात् घपनी स्त्रीको
वापसे कस्म कर दिया। इस पर सीर्चने साप
दिया कि तुम्हारा सभिमान दूर होगा। कसतः
सम्मादीयने दनका सभिमान दूर किया। ये वहे
सोची थे। इन्हींके सापसे साकुन्तमाके पिर

दुष्यन्तने उसका प्रत्याख्यान किया था धौर इन्हीं-के शापसे यदुवंश नष्ट हुआ था।

बूचएा---(देखी खर)

देव — भ्रमर या देवता जो स्वर्ग-लोकमें रहते हैं। इनकी पलकें नहीं गिरती भ्रौर इनके पैर भृमिको स्पर्श नहीं करते।

बेब उठनी एकाबक्षी—(देवोत्थान्या एका-रशी) कार्तिक शुक्त एकादशीको विच्लु मगवान् योगनिवासे बागते हैं। इसीलिये उसे देवोत्थान-एकादशी कहते हैं। धाणां शुक्त ११ को विच्लु मगवान योगनिवामें सोते हैं।

देविगरि—देवताधोंका प्रिय एक पर्वत, जो कैसासके पास स्थित है। वहाँ धनेक देवताधोंकी मूर्तियाँ हैं। सुमेरु धौर हिमासयको भी देविगरि कहते हैं।

वेबबार — देवदार नामका बहुत ऊँचा पेड़ जो हिमालयपर ६ सहस्रके ८ सहस्र फीट तककी ऊँचाईपर उनता है। यह पेड़ ८० गवतक सीये केच चला जाता है। कुमाऊँसे लेकर कस्मीरतक इसके जंगल हैं। इसकी पत्तियाँ पतली और नुकीती होती हैं। धौर इसका पेरा ऊपरसे नीचे तक खालुखाँ होता है। इसकी लकड़ी सुन्दर, हलकी, सुनान्यित और गेहुएँ रंगकी देवेत होती है। इसमें चून या कोड़े नहीं तमारे।

सेवसेवा— १. देवताप्रोंकी सेना, २. कार्ति-केवकी पत्नी, बीर प्रवापतिकी कत्या जो साविजी के गंभी उत्पान हुई थी। इनका इसरा नाम पछी वा महावष्ठी भी है। एक वार केशी दानव इन्हें हर कर से नया तब इन्द्रने इनकी रक्षा की धीर स्कटने इनका विवाह करा दिया।

देवांगमा—१. घप्सरा । २. देवताओंकी परिलयौं ।

वेवास्थान्या-- ( देको देवचठनी एकादशी ) वैस्थ--- असुर, जो कप्यपके औरससे उनकी दिति नामक पत्नीसे उत्पन्न हुए थे। चनुष्यक - सीताजीके विवाहके लिये जनकजीने प्रस्तु किया था,जो महादेवजीका चनुष उठाकर उत्तपर डोरी चढ़ा देगा उत्तीके साथ सीताजीका विवाह होगा। यथिष बहुत राजाओने धनुष उठानेका प्रस्तु किया किन्तु रासके प्रति-

सीताजीका विवाह होगा। यद्यपि बहुत राजाजीने धनुष उठानेका प्रयत्न किया किन्दु रामके म्राति-रिक्त कोई भी धनुष नहीं उठा सका इसीलिये सीताजीका विवाह रामसे हथा।

धर्म-जिस कामसे इस लोकमे घम्युवय धौर परलोकमें मोक्ष मिले बही धर्म है। यतोऽ-म्युवय निःश्रेयन्सिद्धिः स धर्मः। परहिन-सरिस धरम निंह भाई।

भातु—वह मूल कियारूप जिससे क्रियाके भ्रानेक रूप बनते हैं —कैसे भ्राम्, इ, भ्रादि।

**बृक्षकेतु**—(देसो पु**न्छ**सतारा)

ष्ट्रजा—१. मत्त्रीका डंडा । २. मण्डा । न

नक्षत्र--- अश्विनी आदि २७ तारक-समूह। (देखों कृत्तिका)

े नक्सक्तर्—रितकालमे प्रेयसीके धारीरपर प्रियतम-द्वारा बनाए जानेवाले नक्के चिह्न। कामशास्त्रमे इसका बिस्तारसे वर्णन किया गया है।

नेटी सूत्रधारयानटकी पत्नी।

कन्यनवन — इन्द्रका बहु उद्यान जिसमें मनुष्य प्रपना भोगकाल पूरा करके विहार करते हैं। यह मुख्टिमरके सब स्थानोंमें सुष्यरक्षम माना गया है। यहां आकाव-गंगामें मुन्दरक्ष कनत जिलते हैं, भूमिपर कस्पनुष्ठ करता भूनता है, कामचेनु यथेच्छ प्रल देती है धौर यहां पहुँचकर लोग धप्यराधोंके साथ विहार करते हैं।

निष्वती-देव मुरीभ कायथेनुकी क्या थीर विशिष्ठकी गौ जिसे प्रसन्त करके दिक्सीपने पुन पाया था। एक दिन सेना लेकर विश्वामिनवी विश्वच्छे ग्रही गए। विशाष्ट्रने नन्दिनी गौके प्रभावते उनका इन्छानुतार सक्कार किया। विश्वामिन्नने उनसे यह गौ मांगी। जब विश्वच्छे धस्वीकार कर दिया तब वे बलपूर्वक गौको ने वले मार्गमे नन्दिनोके विश्वलानेसे उसके विभिन्न धर्मोमेसे स्तेन्छों धीर यवनॉकी इतनी सेनाएँ निकल पड़ी कि विश्वमित्र हार गए।

नग्दी---१. शानश्वायस्य नामक शिवजीके द्वारपाल । २. शिवजीके एक प्रकारके गस्य जिनके तीन भेद होने हैं ---कनकनन्दी, गिरिनन्दी और शिवनन्दी ।

नमुक्ति — १ एक दानव जो सुस्म भौर निशुस्त्रका तीसरा भाई था भौर करवणकी दनु नामक पत्नीने उत्तरन हुआ था । २ विश्वित नामक दानवका पुत्र, जो इन्द्रका थिन था, विसने सोधरसके साथ इन्द्रका बत हर निया था भौर क्रिते इन्द्रने सरस्वती भौर भियानीकुमारसे बच्च तेकर सारा था । इन्द्रने इससे प्रतिका की भी कि मैं न तो नुस्त्रे दिनसे प्राव्धा भौर न रातमें न मुखे प्रत्यो न गील प्रत्यने । इसीलिये इन्द्रने साथ या मदारके समान एक बञ्चास्त्रसे उसका

नवेद--- एक प्रकारका पुन्नाग वृक्ष । इसे हिन्दीमें मुल्तानी चम्या कहते हैं । इसका पूल बडा-बडा साल-नाल होता है जिसमेंसे भ्रत्यन्त सन्दर गंथ निकलती है ।

नरकट—सरकण्डे (शरपण) के समान वनवलमें होनेवाली एक बास, जिसमें पौरवार खड़ी निकमती है जिससे जिसमेंक कलम बनाए जाते हैं। इसका पीचा बेटके समान, पीच्यें बीसकी परियोक्ते समान खीर बंटल वा खड़ी पीली होती है जिसकी हुक्केकी निवालियाँ, टोकरी धीर मुद्रे भी बनते हैं। इसे नरकुल भी कहते है।

नर्मेंबा (नवी) - यह रीवां राज्यके धमर-कण्टक पहाडसे निकलकर भटीचके पास प्ररव सागरमे गिर जाती है। यह विन्ध्यके दक्षिण माल तक बहती है । धमरकण्टकसे निकलकर माल भूमिमे पहुँचकर वहाँसे ७० फूट नीचे गिरकर कपिलघारा प्रपात बनाती है। इस नदीमे स्नान करनेका बढा पूण्य बताया गया है क्योंकि यह शकरकी देहसे उत्पन्न हुई है।

नलकुबर-कुबरका पुत्र, मिएग्रीवका भाई। एक बार यह कैलाम पर्वतपर मदिरा पीकर स्त्रियोके साथ विहार कर रहा था तब नारदने शाप दिया, जिससे यह वृन्दावनमे यमलार्जुन हमाया।

नलगिर--(हाथी) उज्जयिनीके राजा चडप्रयोतका प्रसिद्ध वेगशील हाथी।

नवमस्तिका -- १. चमेली, २. नेवारी । नहुव-ये बन्द्रवशी राजा भायुके पुत्र भौर पुरुरवाके पौत्र थे। ये बढे प्रतापी चक्रवर्ती राजा थे। जब वृत्रासुरको मारनेपर ब्रह्महत्याके डरसे इन्द्र कमलनालमे छिप गए, तब बृहस्पतिने नहुषको ही इन्द्र बना दिया। इन्द्रासीपर मोहित होकर जब इन्होंने उन्हें पास बुलाना चाहा तब इन्द्रासीने कहलाया कि भाप सप्तिषियोंके कत्थेपर पालकीपर चढकर भाइए। पालकीपर वढकर हडवडीमे इन्होंने सप्तर्षियोंसे कहा---'सर्प, सर्प' धर्मात् जल्दी-जल्दी चलो । इसपर बगस्त्यजीने इन्हें शान दे दिया कि आधो, सर्पहो आधो । किन्तु प्रार्थना करनेपर धगस्त्यने कहा-युधिष्ठर तुम्हे शाप मुक्त करेंगे। इसीसे ये बहुत दिनों सर्प बनकर द्वैतवलमें पड़े रहे भीर जब इनकी पकड़से भीमको सुड़ामेके लिये युधिष्ठर आए तब इनकी मुक्ति हुई ।

नाव --कवयपकी कड़ नामक स्नीसे भनन्त, बात्तकि, कम्बल, कर्नोटक, पद्म, महापद्म, शंब, कुलिक और अपराजित नामके नाग उत्पन्न हुए। ये नाग, भूमिके नीचे रमशीयक द्वीपमें रहते थे।

नागकम्या-नागजातिकी कन्याएँ जो बहुत सुन्दर बनाई गई हैं।

नागपाञ्च-वरुएका श्रक्त जिससे वे शत्रुधोंको लेते हैं। मेचनादने इन्द्रसे यही शक्ष प्राप्त किया था। तत्रके अनुसार ढाई फेरेके बन्धनका नाम नागपाश है।

नागरमोबा -- नागरम्स्ता--- एक प्रकारकी षास जो अंगली मुधर बहुत स्वाते हैं।

मान्दी-नाटकके प्रारम्भमें देवताओंकी प्रसन्न करनेके लिए जो प्रार्थनाएँ की जाती हैं। साहित्यदर्पराके धनुसार यह ग्राठ या १२ पर्दोमें होनी चाहिए किन्तु भरतने १० पदोंकी भी बताई है। नान्दीका पाठ मध्यम स्वरमें होना चाहिए।

नारब---धपने पितरोंको सदा जलदान देनेके काररण इनका नाम नारद पडा। ये ब्रह्माके मानस-पुत्र उनके कण्ठसे उत्पन्न हैं। धौर देविषयोमें प्रधान माने जाते हैं।

नारावल-(नर-नारायस) एक बार शरभरूपी महादेवने भ्रपने दौतसे नरसिंहके **दौ** टकडे कर डाले जिसमें उनके नररूपसे तपस्वी मुनि नरकी उत्पत्ति हुई धौर सिंहाकृति देहसे नारायस का। ये नर धौर नारायस हिमालय-पर बदरिकाश्रममे तपस्या करने लगे। वहाँ उनके तपसे डर कर इन्द्रने बाधा देनेके लिये धप्सराएँ भेजीं । उन्हें लज्जित करनेके लिये नर-नारायशने श्रपनी जंबासे उर्वशी उत्पन्न करके सडी करदी।

निजुल-एक प्रकारके बेलका पेड । निमिकुल---मिबिलावंशको

स्थापिक करनेवाले और इक्ष्मकूके पुत्र निमिने यह विदेह

बंग चनाया। एक बार निमिने वशिष्ठको बसाया किन्त वशिष्ठजी इन्द्रका यज्ञ करने चले गए। तब निमिने दूसरे ऋषिभोंको ब्लाकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। इसपर विशिष्ठने शाप दिया कि मेरी शवजा करनेके कारए। त दीन होगा और तेरा शरीर नहीं रहेगा। निमिने भी बशिष्ठको शाप दिया कि बिना समभे बुभे शाप देनेके कारण आपका भी शरीर नहीं रहेगा। यह कहकर निमिने शरीर छोड दिया भौर उनकी देह तेलमें रखदी गई। उघर विशिष्ठजी शरीर छोड कर मित्रावरुगुके तेजमें समा गए और फिर मित्रावरुएके औरससे उवंशीके द्वारा उत्पन्न हुए। यज्ञकी समाप्तिपर जब देवलाओंने मृतक निमिसे वर मौगनेके लिए कहा तब उन्होंने उत्तर दिया-मैं जीना नहीं चाहता। किन्तु यही चाहता है कि मैं धाँसोंपर रहें। तब से वे सबकी पलकोपर रहते हैं। उनकी मृत देहको मधकर एक पुत्र उत्पन्न किया गया जिसका नाम अनक रखा गया धौर इसी मधनेसे उत्पन्न होनेके कारण उनका नाम मिथि भी था। उसी समयसे निमि सबकी पलकोंपर रहते हैं और सबकी पलकें उठी रहती है। उन्हींका कूल निमिका कूल कहलाता है।

निविन्ध्या—विन्ध्याचलसे निकली हुई एक नदी।

नीय---पहाडा जो विन्व्याकी ही एक प्रशास्त्राहै।

प्रशास्त्रा है। नीति---थट्-नीति--'सन्थि, विग्रह, यान,

भासन, संश्रय, द्वैधीभाव।' नीकार---(देखो तिश्री)

नूपुर---(देखो बिखुए)

नैऋति-१. एक राक्षसः। २. नैऋस्यिकोसः के दिक्पाल।

नम्हं त्य-पश्चिम-विकास कोस्तुकी विका।

सैनिकारण्य-वर्तमान नीसलार नामका तीर्थ वो घनवके सीतापुर विकसे है। यहाँ गीर्मूल पुनिने निमित्रमात्रमें सनुप्रोको भस्य कर दिया पा इस्तित्ये इसका सुर्प्रोको भस्य पड़ा। देवी भागवतमें लिला है:---खब कजिकानके भयसे ऋषि लोग ब्रह्माके पात गए तब उन्होंने मनीस्य चक लेकर कहा कि वहा पित्रम स्थान समस्कर रहना। वही नीमसारण्य है। यहां गोमती नदी बहुती है।

मैनियेयं यज्ञ--निमियारण्यमे किया हुआ। यज्ञः

न्यायासन--(दे० धर्मासन)

q

पक्ष--प्रतिमासमें १४ दिनका समय। कृष्या पक्षमें चन्द्रमा निरय एक कला घटता है शुक्त पक्षमें निरय एक कला बढता है।

पंचतस्य —पृथ्वी, जल, ग्रन्नि, वायु, ग्राकाश, इन्ही पाँच तस्वोंके संयोगसे सारी मृष्टि बनी है।

पणवही— १. पीपल, बेल, बढ. प्रीवना प्रोर प्रशोकने हुसीका सुमूह। इनमेले पीपलको पूर्व, बेलको उत्तर, बडको पीक्रम, धौनकेको दिल्ला कोर प्रशोक का प्राचन कोराणे लगावर पील वर्ष बाद इस पंचवटीको प्रतिष्ठा करती चाहिए धौर इसके बीचमें चार हाथ लंबी-चौड़ी बेदी बनानी बाहिए। २. पण्णकारण्यमें नासिकके पास गोदावरीके तटकर एक बन तिसमें बनवासके समय राम, लक्ष्मण, सीताने निवास किया था नहीं पूर्यणकाके नाक-कान काटे गए वे धौर सीताहरण हुआ था।

धरविन्दमधोकश्व कृतश्व नवमिलका । मीजोराजकृ पञ्चेते पश्ववाणस्य सायकाः ।। पश्चाम्बर—(पम्पासर) जही धातकरिए पुनि तपस्या करते थे। इनका तप्रभाव करतेके निये इन्दर्श पाँच धायसाएँ भेजी थी। रामायसार्थे इन्हें भाष्ट-कमि लिखा है।

पर्णंकुटी—पत्तोंसे छाई हुई कुटिया या भ्रोंपडी। बनवासके समय लक्ष्मराने पन्तवटीमें रामके लिए बडी सुन्दर पर्गंकुटी बनाई थी जिसकी प्रशंसा वाल्मीकिने की है।

पताका---भण्डी । भण्डीका कपडा ।

प्याराग --नाल रगका 'लाल' नामक मिए। कहा जाता है कि जब इन्द्रने प्राप्नोको मारते समय उनका रक्त गृष्ट्यीपर न गिरने देनेके लिये मूर्यको नियुक्त किया शैर जब रावएके इन्से मूर्य गिर गए तब प्रवृरोका रक सिहल देशो रावए-गगा नदीमे जा गिरा। उसीसे तीन प्रकारके लालमिएकी उत्पत्ति हुई --युगन्य, कुरकिन्द, धौर प्याराम । पय-रागका रग कमल-जैसा, जमक जुगुन्न-जैसी, कोणल सारस गा चकोर-जैसी और देखनेमे साल-जैसा होता है।

पद्मासन बाएँ जंभेके उत्तर दाहिना जंभा बढ़ाकर, छातीपर धँगूठा रसकर नासिकाके प्रधमानको देखना पपासन कहलाता है। इस द्यासनको साधनेसे किसी प्रकारकी कोई ब्याधि नहीं होती।

बका—दिवे ही मन्तर कहते हैं। दसका रंग हरा उजला होता है। कहा बाता है जिस समय दैस्परिका पिता जैकर नाम-राज बायुओ को बा रहे थे उस समय गरुड उसे प्रस्तेको तैयार हुए। उसी समय बायुओने वह पिता पुरुषक देसके पर्यक्ती साटियोंपर फंक दिया। सीर वहीं मरकत्वर्याण या पक्षा फंत गया। पन्नेसे यह गुण है कि सर्वता वो विच सौक्यी या मंत्र हे दूर न हो वह इससे दूर हो जाता है। पन्ना भारण करनेसे सब पाप क्षय हो जाते हैं, यनभान्यकी वृद्धि, युद्धभे विजय, विश्व रोगोंका नाश होता है।

पंपासर—(देसी पथाप्सर) दक्षिणमे पंपा नदीके किलारे भीर ऋष्यमूक पर्यतके पास एक तालाब है। वर्तमा नयमस्य नदी पंपा नदी जान पडती है भीर पश्चिमी बाट ही ऋष्यमूक पर्वत है। यही मतंग ऋषिका भ्राप्तम भी था।

परमानाय — निविकल्प समाधिके समय योगोकी त्रिपुटीमें जब परा ज्योतिका प्रकाश दिलाई पड़ने लगता है वही परमानन्दकी श्रवस्था है। इसे बह्यानन्द भी कहते हैं।

परशुराम-जमदग्निके भौरससे रेखुकाके पत्र । ये अपने पाँच भाडयों में से सबसे छोटे थे । इनके भाई थे---हमण्यान्, सुवेशा, बसु धौर विश्वावसु । चैत्र शुक्ल तृतीया पुनवंसु नक्षत्रमें इनका जन्म हुआ था। इन्होंने गन्धमादन पर्वत पर तपस्या करके महादेवजीसे सस्त्र-विद्या सीसी भौर गरोजजीसे परश्विद्या सीखी इसीलिये परश्राम कहलाते हैं। एक बार इनकी माता रेखुकाने नदीमे चित्ररयको अपनी श्लीके साथ विहार करते देखा भीर वहाँसे कामोद्विग्न होकर घर बाईं। जमदन्तिको इसपर क्रोध हवा भीर उन्होंने बारी-बारीसे अपने पुत्रोको साज्ञादी कि माताका वध कर डालो । मन्य चारों भाइयोने तो पिताका कहना नहीं माना पर परश्रुरामने पिताकी बाजासे माताका सिर काट डाला। इसपर प्रसन्न होकर जमदग्निने वर माँगनेके लिये कहा। परशुरामने कहा → मेरी माताको जिला दीजिए। उन्हें परमाय दीजिए, मेरे भाइयोंको चेतन कर दीजिए और ऐसा की जिए कि युद्धमें मेरे सामने कोई न डटे । जमदिनने ऐसा ही वर दिया। एक बार हैहय राजा कार्सवीय सहस्रार्जुन जमदिग्नके साधममें द्वाया । रेलुकाने उसका

स्वागत किया किन्तु वह मदान्घ होकर वृक्षोंको उच्चाइकर होमधेनुका बछडालेकर चल दिया। परश्रामको जात हमा तो उन्होने तुरन्त बाकर कार्त्तवार्यकी सहस्रों भूजाएँ काट डाली। इसके बदलेमे कार्त्तवीयंके कृद्गिवयोने जमदग्निको मार डाला । इसपर ऋद्ध होकर परशुरामने क्षत्रियोंके नाशका प्रशाकिया और सब क्षत्रियोको मार डाला। जब इस क्रताकी निन्दा बाह्यशोमें होने लगी तब वे तपस्याके लिये बनमे चले गए। वहाँ इनके पौत्र परावक्षने यह कहकर इन्हे उत्तेजित किया कि ययातिके यज्ञमे सभी बहतसे राजा माए वे इसलिये भापकी प्रतिज्ञा व्ययं हुई है। इसपर उन्होंने पुनः क्षत्रियोका नाश प्रारभ किया और यह सब कर चक्रनेपर सारी पृथ्वी कश्यपको दानमे देदी। कश्यपने बचे हुए क्षत्रियोंकी रक्षाके लिये परश्रामसे कहा---यह पृथियी हमारी हो चूकी, श्रय तुम जाकर दक्षिरामे रहो। तब वे दक्षिरामे (वर्त्तमान केरलमें) समुद्रके तटपर शूर्पारक नामक स्थानमे रहने अल्ये । परधुरामने २१ बार पृथ्वीको निःक्षत्रिय करके समन्तपंचक (५ ताल) रुधिरसे भर दिए और उन्ही तालोसे तर्पण करके अपने पितामह महर्षि ऋचीकका दर्शन पाया या जिसमे ऋचीकने परशुरासको क्षत्रिय-वद्य करनेसे रोकदिया। बनारस जिलेमें तुर्तीपारकेपास सैरागढ़का नामक भागंवपुर है। कहा जाता है कि यहीं परशुरामका जन्म हुआ या और यहाँसे तीन कोस पश्चिममें रक्तार्दनामक तालमें ही सहस्रार्जुनका वध हुआ था। इनमें बाह्मश् भौर क्षत्रिय दोनों ग्रश ये क्यों कि इनके पिता त्राह्मरण थे भीर माता क्षत्रिया। इनका कथन षा----

> ध्रप्रतश्चतुरोवेदाः पृष्ठतः सद्यरधनुः। इदं बाह्यमिदं क्षात्रं शापादपि शरादपि ॥ वरा—१. नाभि-कपी मूलावार चक्रसे

पहले-पहल निकलनेवाली वास्यी जो परा, पश्यन्ती, मध्यमा श्रीर बैलरीमेछे सबसे पहला है। २. ब्रह्म-झान प्राप्त करानेवाली उपनिषद् विद्या या ब्रह्म विद्या।

परिक्रमा--- १. किसी पूजनीय व्यक्ति, देवमूर्तिया स्थानके चारों भ्रोर दाहिनी भ्रोरसे पूमना। २. देवमन्दिरके चारो भ्रोर चूमनेके तिये बनी हुई गली।

पारिपादर्शक---सूत्रधारके पास रहनेवासा नट । इसे पारिपार्श्विक भी कहते हैं ।

परिवह— बह पवन जो प्रातःकालीन वायुपर रहता है, प्राकाश-गंगाको बहाता है भीर शुक्र तारेको पुमाता है। ग्राठ प्रधान पवन ये है— प्रावह, प्रवह, उडह, सम्बह, मुवह, परिवह भीर परावह।

पलास — हाक या कि कुक । इसके पने जीवे, गोल भीर एक डठममें तीन लगते हैं। गर्मीमें इसमें लाल फूल लगते हैं जिमे टेमू कहते हैं, इसे पकानेसे गीला रा निकत्ता है। उस पीले रगसे जीग होनी बेलते हैं। इसके पत्ते भीर बडमें बड़ा मूल होता है।

पवन—(पांच) प्रारा, घपान, समान, उदान धौर क्यान: नाकमे स्थित पवन प्रारा, गुदा धादि स्वानोमे पपान, धन्य जलाविको प्रवानताला समान, कष्टमे उदान धौर सव नाहियोंने व्याप्त पवन व्यान है। सांक्यके धावायोंने नाग, क्रूमें, कृक, देवदक्त धौर वत्रव्यान समान पांच वायु माने हैं। उपलानेवाले वायुका नाम नाग, धौलं सोलनेवालेका नाम कृष्ण, बुंकर देवरन करनेवालेका नाम कृष्ण, बुंकर देवरन करनेवालेका नाम कृष्ण, बुंकर देवरन करनेवालेका नाम कृष्ण, बुंकर देवरन करनेवाले वायुका प्रवाद धौर सरीर पोष्ण करनेवाले वायुका धनव्यव स्व

प्यन---(४६) प्रलयकालके उनचास प्यम । प्रथमक्ती---पूलाधारसे पहले उठा हुआ वह नामकप वर्ष या वारणी जो हृदयमे पर्दृष जाती है । **पाटल**—१. गुलाबका फूल । २. गुलाबी रंग।

पाताल — गुध्वीके नीचके सात लोकोंमेसे सातबों लोक । ये लोक हैं – मानज, विद्यल, मुनन, लव्जातल, महातल, रसातल और पाताल (पद-दुराख) । पाताल भी सात माने गए हैं — प्रवल, नितल, वितल, गभस्तिमन्, तन, गुतल और पाताल । (शब्दरस्नावली) ये पानाल सनेक भवन, ख्यान, उपवन खादिस मुगोभित है। ये सब स्वर्गालोक्से भी बढ़कर हैं। इनमें महानाग और सर्घ निवास करने हैं। यहां चन्द्रमा और सूर्य प्रकाश देते हैं, गर्मी-सर्दी नहीं होती।

पाण्ड्य-भारतमे धुर दक्षिसाका भाग जिसमे वर्तमान तिरुवराकूर, मद्रासका दक्षिसी भाग धीर कोचीनका राज्य पडता है।

पातित्रत्य—म्रपने पतिमे शुद्ध निष्ठा रखकर पतिको ही देवता श्रीर सर्वस्व माननेका भाव । पाछ—पैर धृलानेके लिये जल ।

पारसिक (पारसीक) — भारतके पश्चिममे पारस व ईरान देशके निवासी जो पहले झनि-पूजक थे और अब भुसलमान है।

पारिजात — समुद्र-मत्पनसे निकला हुमा नृक्षः । यह बन्द्रकी नगरी प्रमरावतीमे लगा दिया गया था जिसे श्रीकृष्णाजी सत्यभामाके कहनेसे द्वारिका ले भाए ।

पिण्डवान — पितरोको तृप्त करनेके निये दूधमें पके भात, मधु, शक्कर, तिल ग्रीर धीका

पिनाक---महादेवजीका घनुष जो उन्होंने प्रसन्न होकर जनकको दियाधाः

पिशाख---१ कच्चा मौस खानेवाले। २. एक हीन देवयोनि। ये भ्रत्यन्त भ्रपवित्र भ्रीरगन्देबलायेगए है।

पुंसबन -- गर्मके तीसरे महीनेमें पुत्र सन्तान प्रसव करानेके लिये यह सस्कार कराया जाता है। पुण्छलतारा—भूजनेतु। एक प्रकारका प्रत्यन्त वमकदार तारा विसके पीछे लंबी पूँछ-सी दिवाई देती है। कहा जाता है कि जब यह दिखाई देता है तब पृथ्वीपर कोईन कोई उप-इव होता है।

पुत्रेडि---(यज्ञ) पुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छ। से किया हुआ यज्ञ।

पुनर्षेषु — २७ नक्षत्रोमेसे सातवी नक्षत्र । इसकी माकृति घुनुके समान है भीर इसमे पोच तारे हैं। इसके पहले तीन चरएामिं अन्म लेनेसे मिन्नुन रागि, भीर चीचे चरएामिं कक्ष रागि होती है। इस नक्षत्रमे ओ जन्म लेता है वह बहुत मित्रवाला, शाक्ष पढ़नेवाला, रल्लोंसे प्रेम करनेवाला, दाता, प्रतापी भीर भूस्वामी होता है।

पुर--- ययातिके सबसे छोटे पुत्र जिन्होंने धपने पिताको धपना यौवन धपित किया था। इन्होसे चन्द्रवंशी क्षत्रियोंकी उत्पत्ति हुई है।

पुरोहित—जो हित करनेवाला, बेद-स्मृति जाननेवाला, सरयवादी, पवित्र, ब्राह्मण्-कर्म करनेवाला, निर्मल भाषरण करनेवाला, भापत्ति दूर करनेवाला सौम्य होता है।

युज्यस्थ — बह्यांके मानस युज्ञ धौर सस-ध्यामेसे एक ऋषि जिनकी गिनसी प्रजाप-तियोंने पी होती है। इन्होंने बह्यांके ध्यादि पुराण सुनकर उसका प्रचार पृथ्वीपर किया था। ये विश्वयांके पिता तथा कुखेर धौर रावस्यांके पितामह थे।

कुष्यक-कृषेरका विमान, जो इच्छानुसार यलता था। रावराने यह विमान कुबैरसे छीन लिया था किन्तु रामने रावरावधके उपरान्त कुबैरको लौटा दिया था।

पुष्करावर्तक-पुष्कर श्रमीत् जलाशय, श्रावर्त्तक श्रयात् समुद्र या नदीमें पड़ी हुई भैंबर जिनमें भाग उठनेसे बादल बनते हैं। ज्योतिष तरबमें बावर्त, सम्बतं, पुष्कर धौर द्रोण नामक बार प्रकारके वेषोंका उल्लेख किया गया है। इनमेले प्रावर्त-मेथ निर्जल, संवर्त बहुत जलवाला, पुष्कर अयंकर जलवाला, धौर द्रोण सब प्रकारके धार्योंको बढ़ानेवाला होता है—

भावतीं निर्जानो मेथ. सम्वतंश्य बहूदक.। पुष्करो दुष्कर-जलो द्रोगाः शस्य-प्रपूरकः।।

[कालिदासने ग्रावर्त वंशके निजंत मेघ ग्रीरपुष्कर नामक दुष्कर जल वाले मेघको ही दूत बनाकर भेजा है। क्योंकि दोनों ही प्रजाके लिये निर्यंक हैं।

पृषु — मेतापुग से सूर्वमंगी धीवने राजा।
जब राजा ने बेणुका निःसत्तान देवत्त हो गया
तव बाह्यपोनं इनके दोनो हाच हिलाए जिसमे
इनके दाहित हाचने पृषु भीर वाएँसे एक प्रवि
नामकी कन्या हुई जिसका परस्पर विवाह कर
दिया गया। जन पृषुका राज्यामिनंक हुमा तव
पृथ्वीने प्रान्त वरपना होना बन्द होगया। पृषुने
मट प्रपंत धनुषपर बाए चकाकर पृथ्वीको
दोडाया ग्रीर कहा—जुम ग्रान्त क्यो नही दरपन करती हो। तब पृथ्वीने कहा—कह्याने मुमपर
ने जो भोषिया प्राप्त वर्तन तमे। प्रजापालन भीर
लोकहितका किसीको ध्यान नहीं है इसी कारए

, प्राहर्मिने सब धोयधियोको प्रपने उदरमे रख लिया प्रकृतिकृष्टी मन प्राप राजा हो यए इसलिये कोई क्रिपिइक्षिड़ा, दुहनेका बतंन ग्रीर दुहनेवाला खड़ा कीजिए। मुक्ते ऐसा समसल बना दीजिए कि वर्षाका जल गिरकर समान रूपसे फैल जाय। तब पृथुने मनुको बछाडा बनाया भीर भपने हायपर सब भोषियाँ दूह ली। इसके पश्चात् धनेक ऋषियोंने धनेक प्रकारसे धनेक वस्तुधोंको बछड़ा बना-बनाकर पृथ्वीको दूहा । हिमासयको बछडा बनाकर पर्वतोंने भी धनेक रत्न दुह लिए थे तभीसे पृथ्वीका नाम दुहिता पड़ा भौर पृथ्वी धान्यपूर्ण हो गई। यह सब करके पृथुने ६६ भ्रद्रवसेघयज्ञ किए । जब सौर्वायज्ञ कर रहेथे तब इन्द्र उनका घोड़ा लेकर भागे। पृथुके पीछा करनेपर इन्द्रने जो धनेक रूप धारमा किए उन्हीसे जैन, बौद्ध, कापालिक म्रादि मतोंकी सृष्टि हुई। किन्तु पृथुने इन्द्रसे घोडा छीन लिया ग्रीर इनका नाम विजितास्व पड़ा । इस यज्ञमे पृथुने इन्द्रको मन्त्रद्वारा भस्म करना चाहा पर ब्रह्माने भ्राकर मेख करा दिया। यज्ञ समाप्त करके पृथुने सनत्कुमारसे ज्ञान प्राप्त किया।

पौलोमि---(देखो शवी)

प्रसाय — धोकार। अकारसे विष्णु, उका-रसे महेस्वर धौर मकारसे बहुा। धत, धौकार कहनेसे सीनोका स्मरण होता है। मुनुके धनु-सार देद पाठके पहले और पीछे अध्यक्षन उच्चारण कर लेना चाहिए। धोकार और धर्ष ये दो सन्द बहुगका कण्ठ खेदकर बाहर निकले वे इसीसे ये मंगल-जनक कहे जाते हैं। अस्थाकं जाते हैं।

प्रतिपदा—प्रत्येक पक्षकी पहली तिथि (प्रतिपद्)। प्रतिपद् तिथिका नाम नन्दा वी हैं। प्रतिपद्को तिथाना नाम नन्दा वी केंद्रिश (क्रुप्यांक) साना निषद्ध कताया नया है। प्रतिपदाको जो जन्म नेता है बहु निर्ण धाविसे संयुक्त, मनोहर कान्तिवाला, प्रतायकाली भौर कुलका उदारक होता है।

प्रतिहानपुरी—चन्द्रवंशी राजा पुरूरवाकी राजवानी गंगा-जमुनाके संगमपर थी जहाँ श्रव भूमी है।

प्रसिक्षर (प्रतीहार)—१. द्वारपाल। २. राज कर्मचारी जो सदा राजाधीके पास रहते थे धीर सब प्रकारके समाचार मुनाया करते थे। ये प्राय पढे-लिले कान्नारा या राजपरिवारके होते थे।

प्रतीहारी---(देखो प्रतिहार) स्त्री प्रति-हारी कहलाती है।

प्रस्थय---वह प्रक्षर जो शब्दके प्रन्तमें ओड देनेसे प्रपंकी विशेषना उत्पन्न करता है। जैसे 'समर्ष' शब्दमें 'ता' लगा देनेसे 'समर्थ' गुराका वोष कराता है।

प्रविक्रिशा—वेनस्ति या पूज्य पुरुषके दाहिती धोरते उसके चार्गों धोर पुन्ना । देवीको प्रदिक्षिण एक बार, सूर्यकी सात बार, विनायक्की सीत बार, विनायक्की सात बार, विनायक्की सात बार, विनायक्की सात बार, विनायक्की सात्री बार, करनी चाहिए। कालिका पुरसामी विकास है कि दाहिता हाथ फैना धौर सिर कुकाकर देवलाको दाहिती धोर करके एक या तीत का उनकी परिक्रमा की जाती है।

प्रक्रोत -- उज्जयिनीके राजा को विक्रमकी सताक्ष्मीसे समामन ६०० वर्ष पूर्व राज्य करते ये। इनका नाम चण्ड-प्रचीत भी है। इन्होंकी कच्चा वासक्ष्यतीका हरसा वस्स्याज उदयनने किया था।

प्रमथ—१. महादेवणीके मुलसी फेनसे बतीस करोड प्रमणीकी पूर्ण्ट हुई है। २. महा-देवजीके जेल-कुब भीर बिहारसे देवजीके जेल-कुब भीर बिहारसे देवजीके जन्म पा। ये सब विधिव सामर्स्सीचे सर्वकृत्य, जटावृट और मध्येषना पारस्स विस् हुए क्षणी कृतसर बहे हुए उसके समान सुन्दरी कार्यिनयांको साथ लेकर पार्वती और महादेवके पीछे पीछे जनके विहारमें साथ रहते हैं और जब महादेव-पार्वतीओं एकान्त विहार करते हैं तब ये द्वारको रक्षा करते हैं। ३. शिवके पार्वद ओ हास्यरसके प्रविद्वाता देवता कहलाते हैं।

> प्रमद-वन—रनिवासकी फुलवारी। प्रमोद-वन—-प्रानन्द या विहार करनेका

प्रसय—१. सम्पूर्ण सृष्टिका विनाश । यह चार प्रकारसे होता है—नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत भौर भारयन्तिक—

नित्यं नैमित्तिकं चैव प्राकृतात्यन्तिको तथा । नित्यं मकीत्यंते नाम्ना मुनिभिः प्रति सचर ।।

सोकमे को बराबर क्षय हुमा करता है यह तित्य प्रकल है। करणके मत्तों तीनों लोकोका को अप होता है वह नैमितिक या बाह्य प्रकल्प कहलाता है। जिस समय प्रकृतिक महदादि विशेष तत्त्व विलीन हो जाते हैं वह प्राकृतिक प्रसथ कहलाता है। जानकी पूर्णावस्था प्राप्त होनेपर बहु या विसमें लीन हो जाना भ्रास्थ-तिक प्रस्त्य है।

प्रवेशक---नाटकमें वह स्थल जहाँ दो ग्रंकोंके बीचकी घटनाका परिचय कोई पात्र ग्रंपने वार्तालाप द्वारा मुचित करता है।

प्रवाल--१. मूँगा। २, पत्तोंकी कोंपले। प्राक्योतिख--धसम देश जो भारतवर्षेमें पुर्वकी भोर अवस्थित है।

आसावाम-नाकते प्रारावायुको भीतर सीचना, (प्रस्क) रोकना (कृंमक) भीर बाहर निकाल देनां (रेक्क) आरायामाम कहलाता है। इसका नियम बह है---यदि' ३२ निमते हुए साँस भीतर स्वाच जाय तो ६४ तक गिनकर उसे रोक रत्ना वाहिए और १६ निनकर उसे पीरे-सीर्ट क्षेत्रका पाहिए शेर सिक्सिट हुए या क्षेत्रले हुए शी झता नहीं करनी चाहिए ग्रन्यथा वडी हानि होती है भीर ग्रनेक रोग हो जाने है।

प्रियंपु -- एक प्रकारकी सुगन्यिन जही, जिसे संस्कृतमें फलिनी भौग्यीता भी कहते हैं। यह भारतके पश्चिमी तटके देशोमें भौग्र सिंचल, सियापुर, जाला, मुसाया, मलायामें होना है। इसका फल मीठा होता है।

प्रियाल--इसे सस्कृतमे प्रसट्ट । स्नेह्नीज. तापस प्रिय भी कहते हैं। इसीका बीज गिरोंजी कहलाता है। इसका वृक्ष विस्थित जगलोमे होता है। इसमेंसे बढिया गोंद भी निकलता है।

ą

चकुल- मौलिसिरीका पेड । इसके फूलोकी सुगन्ति बड़ी मीडी होनी है। यह भारतके प्राय: सभी स्थानोमें पाया जाता है। इसके लाल रससे रेशामी भीर मूली कपड़े रोंग जाते हैं। यह गर्मीम फूलता है भीर इसके फूल निरत्तर महत्वे रहते हैं। इसमें फल लगता है जो पक्तेपर स्वादिष्ट मी लगता है।

वज्ञवानल एक बार महर्षि धौर्य धयो-तिज पुत्रकी इच्छाते धपना वशस्य मधने त्य पुत्रकी इच्छाते धपना वशस्य मधने त्य प्रस्ते के अवालामय पुरुष उद्यन्त हुया छोते पितासे प्रधंनाकी कि मैं भूत्रके व्याकुत है, मुक्ते जगत् भक्षण करनेकी धाजा मिले । बह्याची यह मुनकर धौर्यके पास गए धौर जनगे कहा कि धपने पुत्रको के सामिए। धौर्यने कहा — धप्ति हुकु उपाय निकालिए। ब्रह्मा बोले— समुद्रमें डम्यप्ति निकालिए। ब्रह्मा देखा बोले— समुद्रमें डम्यप्ति वज्ज्ञवाके भूक्से इसका भूक्ष सिर्योग धौर समुद्रके जलक्षपी हिंबसे इसकी भूक्ष सिर्योग धौर यह वडवानल कहन्ययेगा। मृष्टिके सत्तमे यही वडवानल देवासुरोको भक्षसा कर

बदरिकाश्रम--हिमालय पर्वतपर कण्याश्रम भौर नन्द पर्वतके बीच वैष्णव तीर्थ है जहाँ नर- नारायण अर्जुनने तपस्या की थी और श्रीकृष्ण भी उनके साथ थे। (देखों नर-नारायण)

बन्धुजीब—(बन्धूफ) दुपहरियाका कुल । दुपहरियाका पीमा । यह फूल चार प्रकारका होता है—शिला, ब्वेत (भोला धीर लाल । खोटी कटोरीके धाकारका यह धरयन्त लाल फूल लगभग ६ मे १० इच्च तक लम्बी शाखाओं में नगता है, पने छोटे-छोटे भीर कोमल होते हैं, इसे संस्कृतने ननक जीवन, बन्धूफ, बन्धुफ, मध्यदिन, हरिप्रिय नन्तपुष्य धीर धीष्ठपुष्प भी कहते हैं।

बन्युक-- (देन्दो बन्धुजीव)

बलराम---श्रीकृष्णजीके वहे भाई जो गेहिस्मीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। बसुदेवकी परनी रोहिसी गोकुलमे रहती थी। जब देवकीको कारावासमें सातवाँ गर्भ हथा तब महामायाने कसके भयसे वह गर्भ रोहिस्सीके उदरमे पहुंचा दिया । इसी गभंके मकर्षगके कारण उनका नाम संकर्षराभी पडा। उनका नाम बलदेव था। 'बलेन दीव्यतीति बलदेव'।' शेषनागके ग्रज्ञमे जन्म लेनेके कारण शेषावतार, इल बारश करनेके कारण हली, नीला वस्त्र पहननेके कारण शितिवास भी कहते हैं। इनकी पत्नीका नाम रेवती था। गर्ग मृतिने इनका नामकरण किया था भौर सान्दीपनि मृति इनके गुरु थे। यदकुल व्यस हो जानेपर जब इन्होंने योगासन साधा नव इनके शरीरमेसे सहस्र लाल फर्गोवाला बहासा क्वेत सर्प निकलकर समृद्रमें चला गया। कुरुराज दुर्योधन इनका शिष्य था । इनका ध्यान इस प्रकार किया जाता है---

वलदेवं द्विवाहरूव शंखकुन्देन्तु-सन्निभम् । वामे हलागुष्परं मुसलं दक्षिणे करे ॥ हालालील नीलवस्त्रं हेलावन्तं स्मरेत्परम् ।

बला---(विद्या) यह विद्या बहुक्या मानी जाती है। विश्वामित्रने रामको यह विद्या सिलाई थी जिसके प्रभावसे युद्धमें योद्याको भूल प्यास नहीं लगती थी। बला भौर धतिबला विद्या समस्त ज्ञानकी मानुस्वरूपिएगी है। (देखो धतिबला)।

बलि-- १. देवता, पितर, यक्ष, भूत-प्रेत ग्रादिके निमित्त किसी विशेष स्थानपर किसी विशेष कामनासे जो चढाया जाता है उसे काम्य-बलि कहते हैं। २. किमी देवताके लिये किसी विशेष उद्देश्यसे किसी जीवका वध किया जाता है उसे भी बलि कहते हैं। दक्षिणमार्गी लोग कृष्माण्ड भ्रादि काटकर बलि चढा देते हैं। ३. प्रह्लादके पौत्र, विरोचनके पुत्र तथा पातालके राजा बनि जिन्हें बांधनेके निये स्वय विष्णु भगवानने वामन रूप घारण किया था। बलिने **श**ब्बमेष करके जब बहुत दान देना प्रीरंभ किया तब विष्ण भगवान वामनरूप धारण करके वहाँ भाए भीर उन्होने तीन पैर भूमि भौगी। शुक्रा-चार्य सन्काल पहचान गए और बलिको दान देनेसे रोका किन्तु बलिने कहा---मैं वपन दे चका है। मैं भ्रवत्य दान देंगा। तब शुक्राचार्यने शाप दिया कि मेरे बचनोंकी भवजा करनेके कारए। तुश्रीभ्रष्ट हो जा। किन्तु बलिने ग्रविचलित होकर विष्णुकी पुजा की भीर कहा - भूमि माप लीजिए। विष्यु ... भगवान् बढने लगे भौर उन्होंने एक परसे समस्त भि. शरीरसे आकाश, दोनों भजाओंसे दिशास्रोंको सौर दूसरे पैरसे स्वर्ग नाप लिया---तीसरे पैरके लिये कोई स्थान नहीं मिला। तब विष्यपूने कहा---तुम्हारे वचन पूर्ण नहीं हए इसलिए तुम नरक जानकी तैयारी करो। बिल बोले-मैं भसत्य नहीं बोलता । भ्रापने स्वयं कपट रूप घारण किया है। भतः, तीसरा चरता मेरे मस्तकपर रख लीजिए । विष्णु बढ़े प्रसन्न हए भीर उन्होंने कहा-मैं तुम्हे वह स्थान दुगा जो देवताओंको भी धप्राप्य है। तुम विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए सुतलमें जाकर रहो, मैं कौमुदिकी गदासे तुम्हारी रक्षा करूँवा भौर तभीसे विष्यु भगवान् बलिके यहाँ द्वारपास बनकर रहते हैं।

बाज- भटमैन रंगका काली पीठ धौर लाल ग्राँकों-वाला चीलसे छोटा एक विकारी पत्नी वो साकाशमे उहती हुई चिडियोंको भगरकर पकड लेता है। पिलयोंका विकार करनेवाले इसे पालते हैं। संस्कृतमें इसे स्पेन करते हैं।

बारहींसना —हिरिएकी जातिका एक पशु जो तीन-बार फुट केंबा और ७-६ फुट संबा हीता है। नर-हिरएकी सीगोर्में कई शाखाएँ निकलती हैं इसीसे बारहिसगा कहलाते हैं। इन सीगोपर कोमल बमड़ा रहता है जो प्रति वर्ष काल्गुन या चैत्रमें उतरता है और सीगर्में-से एक नई शाखा निकस प्राती है जो क्वार, कार्तिक तक पूरी वड जाती है। मादाके सीग नहीं होते। वे चैत्र वैशाखर्स बच्चा देती हैं।

बालसिल्य (ऋषि)— जहााके रोमकूपसे उत्पन्न होनेवाले साठ सहस्र मुनि को बीलडीकर्से मॅनूठेके बराबर हैं। (महाभारतः विच्यु पुराख) ये सब बडे तपस्वी भीर ऊप्लेरेता हैं भीर कनुकी भागी सन्ततिके गभेसे उत्पन्न हुए हैं। ये मुबंको मार्ग दिलाते चनते हैं।

वालि —मेर पर्वनपर योगान्यास करते समय ब्रह्माकी धांबले सहसा धांसूकी है वृंद टफकनेसे ऋलराज नामका बानर उत्पन्न हुआ त्रिले ब्रह्माने मुझेर पर्वतपर फल-फूल खाने धीर धपने पास रहनेको कहा। एक तानर व्याखके मारे सुनेएक सरीवर में प्रमुख खाया देखकर सोचने लगा—यह मेरा धनु है। बहु भट पानीमें कृद पडा धौर निकलनेपर सुन्दर खी बन गया। इन्द्र भीर सूर्य उत्पर्प मोहित हो गए। इन्द्रने उसके मस्तक्तपर धीर सूर्यने उसकी धीवापर धपना बीर्य खोड़ा। बुरी

इन्क्रके बीयंसे वालिका जन्म हुन्ना भौर सूर्यके बीयंसे सुग्रीच । कुछ दिनमें वह फिर वानर हो गया भौर दोनो पुत्रोंको लेकर ब्रह्माके पास पहुँचां। ब्रह्माने उन दोनों पुत्रोंको किष्किल्मामें राज्य करनेकी प्राज्ञा दी जहाँ विद्वासित्रने एक सुन्देर नगरी बसा रखी थी। प्रपनी रानी तासके साथ बालि भौर भ्रपनी स्त्री रोमाके साथ सुप्रीय वहाँ रहने लगे । एक दिन वहाँ एक दैत्य भाया। इससे लडता हुआ वालि पर्वतकी गुफामें पुसंगया। जब बहुत दिन बीत जानेपर भी बालि नहीं लौटा भीर उस लोहमेंसे रक्तकी षारं निकली तब सुग्रीवने समका कि बालि मारा गया। वह गुकाके द्वारपर एक पत्थर रखकर किष्किन्धाका राजा हो गया और उसने तारासे विवाह कर लिया। जब बालि लौटा तो उसने राज्य भी छोन लिया भौर भपनी पत्नी के साथ-साथ मुग्नीवकी पत्नी भी छीन ली। डरके मारे सुग्रीव मतंगके श्राश्रममें जाकर रहने लगा। उसी बीच एक बार रावरण उसे हरानेके लिये उसके पास पहुँका तब रावएको कौंखमें दबाकर बालि संध्या करता रहा । इसी समय एक दिन अवसर पाकर रावरण भाग निकला । सीताको ढूँढते हुए जब राम वहाँ पहुँचे तब उन्होंने सुग्रीवसे मित्रता की भौर वालिका वधकर वहाँका राज्य सुग्रीवको दे दिया। वालिका पुत्र धंगर भी वडा पराक्रमी या । उसने राम-रावरा युद्धमें रामकी वडी सहायता की।

बिकुएं—पैन्की उँगिलयोंमें पहने जाने-वाले वृशक्दार ग्राभूषण जो बलनेके समय बर्जते हैं। त्रुप्र।

बिम्बा कृन्दर्स् नामका फल जो पकने-पर गहरा साल ही जाता है। इसकी उपमा सुन्दरियों के जोठसे दी जाती है।

बीरबहरी बरसासमें सहस्रोकी संस्थाने

निकलकर रेगनेवाला एक कीड़ा जिसका ऊपर भाग गहरे लाल रंगके मसमली रोऐंसे ढेंका होता है। इसे इन्द्रबधू, बीरबधूटी बौर राम की गुड़िया भी कहते हैं।

**बुध-**---नवग्रहमे चौथाग्रह। कहा जाला है कि चन्द्रमाने देवगुरु बृहस्पतिकी पत्नी ताराको हर लियाचा। ब्रह्मा तथा देवर्षियोंने चन्द्रको बहुत समभाया पर बह नहीं माना। दैत्योंके गुरु शुक्र भी चन्द्रके सहायक हुए भीर उनके कारण सभी प्रधान दानव भी चद्रके पक्षमें द्यागए। बृहस्पति भीर चन्द्रमें बडा युद्ध हुमा किन्तु ब्रह्माके बीच-बचाव करनेसे बृहस्पतिको तारा दिला दी गई। किन्तु वह गर्मिएी थी। बृहस्पतिने कहा कि हमारे क्षेत्रमे दूसरेका पुत्र धारण करना तुम्हे उचित नही है। यह सूनकर ताराने मुजके पूले में वह गर्म गिरा दिया जिससे धत्यन्त तेजस्वी दुध उत्पन्न हुए। जब देवताश्रोंने तारासे पूछा कि यह मतान किसकी है तब ताराने लिखत होकर कहा--चन्द्र की। तब प्रसम्न होकर चन्द्रने बुधसै कहा----तू बुद्धिमान है इसलिये तेरा नाम बुध है। इस ग्रहकारंग दूबके समान गहरा हरा है। रिव भीर शुक्र इसके मित्र हैं, चन्द्र शत्रु हैं। इसकी ग्राकृति धनुषके समान है। यह २८ दिनमें एक राशिका भोग करता है। बुखके नवींशमें उत्पन्न होनेवासा बासक स्थूल, धीर, सौवला, दयासु, राजसेवी, प्रसन्न, चतुर, कुलपालक, धनेक वेशवारी तथा रक्ताका होता है। १२वें बंदामें उत्पन्न मनुष्य शास्त्रक सुसी, दीर्घायु धौर बुद्धिमान् होता है। १३वें बनमें उत्पन्न मनुष्य धरयन्त ऐश्वबंद्याली, मुखी तथा धनी होता है। कुछ लोगोंका मत है कि बुक्की माताका नाम रोहिसी है।

बह्य—सत्तः, रज 'कौर'तम गुर्खांके परे,'' विशुद्ध, वित्-स्वरूपं, चैतम्ब-स्वरूपं क्रह्यः याः ं बानमय परवात्मा जो सम्पूर्ण सृष्टिका कारण ं है वही केवल सत्य है।

• बह्मचर्य-बह्मचर्यं, गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ. सैन्यास, इन बार धाश्रमोमेसे पहला धाश्रम । पहले २५ वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण करके बुक्कुलये विद्याच्यान करते थे। ग्रष्टाग मैकुनसे बचना ही इसकी विद्याचा है। घाठ मैकुन यं है—स्मरण, कीतंन, केलि, प्रेशण, गुह्ममाष्या, संकस्प, प्रध्यवसाय, क्रियानिवृत्ति।

बहातेज---बाह्मगुकी तपस्याका तेज। बहार्य---बाह्मगु ऋषि।

सहायस्त — कुछ, मस्त्य पानान, सूरमेन देख, सरस्वती धीर हयद्वती निवयोक बीचका देख। देवनिर्मित होनेके कारण ध्रत्यस्त पवित्र माना जाता या धीर यहींको ब्राह्मण धादि जातियोंका धानग्या हो सदानार कहताता था।

ब्रह्मास्त्र-- एक विशेष प्रकारका सब श्रद्धोमे श्रेष्ठ श्रस्त्र जो मश्रसे पवित्र करके चलाया जाला था।

भ

भगीरब — प्रशुमानके पौत भीर दिलीपके पुत्र। कपिनके शापने जब सगरके साठ सहस्र पुत्र भस्म हो गए तब उनका जद्धार करनेके लिये गंगाको ये पृथ्वीपर लाए, इसीलिये गंगाका गाम भागीरपी भी है।

भव्रकाली -- दुर्गाकी एक विदेव सूर्त्ति जो सोलह हाथवाली है, जिन्होने सहिषासुरको मार कर उसे सदा अपने चरलॉपर रहकर पूजित होनेका बरदान दिया था- -- (कालिकापुरास)

्रश्रद्धभीकः —राजसिंहासन या वह सिंहासन विश्वपर बैठाकर राजाया देवलाका स्रक्षियेक ∵कियाजाताहै।

भरत कावय---नाटकके प्रन्तमें जो मंगला-स्मक भावीर्वाद या कामनात्म-कवन होता है। आयोरवी----(देसो गगा धीर भनीरव)। श्रिष्य---एक नदी।

भुक्षकण्य-भुजाधों पहना असेवाला विजायट या 'श्रनन्त' नामक धाश्रूषण्यः ।, यह साध्रुषण्य स्त्री सीर पुरुष दोनों पहनते हैं। इसे बाजुबन्द या सगद भी कहते हैं।

भुषम — भू भुवः स्वः महः बनः तपः, स्वीर सस्य ये सात स्वमंत्रोक भौर भ्रतल, ःसुतल, वितल, गभस्तिमत्, महातल, रसातल, पाताल। ये पाताल लोक हैं।

भूत — मरनेके परचात् मनुष्यका धारमा प्रेत-योगिये जाकर धनेक प्रकारके उपद्रव करता है धोर लोगोलो कह पहुंचाता है। उसकी धौषण इस प्रकार है। दनेत धारराजिताके प्रकार भावकके घोए हुए पानीमे पीसकर उसीका नस्य लेनेले प्रतका उपद्रव चाला हो जाता है। विश्वके साथ धारस्य पुण्यका नस्य भी भूतके उपद्रवको साथ धारस्य पुण्यका नस्य भी भूतके उपद्रवको

भृगु-- १. भगवान् रुद्रने वारुशीमूर्ति श्वारश करके एक यज्ञका धनुष्ठान किया-इस यज्ञको देखनेके लिये तप, यज्ञ, दीक्षा, वत, दिक्पति, देव-कन्या तथा देवपरनी माई थी । बहुत उस्रःसमय भ्राहति कर रहेथे। वाद्यी देखकर-ब्रह्माका बीर्यस्कालन हो गया। सूर्यने उस वीर्यको ध्रम्निमें फेक दिया । ब्रह्माका वीर्य प्रम्मिमे प्राहुति होते ही उसकी शिखासे भृगु, सधूम धमारेसे संगिरा, निर्ध्न बंगारेसे कविकी उत्पति हुई । महादेवजीने कहा--- बज्ञका पश्चिकाता में है। ये सीनों पुत्र मेरे हैं। यह सुनकर प्रनिने कहा कि ये मेरे भगसे उत्पन्न हए हैं भतः मेरे पत्र हैं। बह्याने कहा--मेरे वीर्यसे इनकी उत्पत्ति हुई अतः, ये मेरे पुत्र हैं। तब सब देवोंने मिलकर इस फगड़े का इस प्रकार निपटारा किया। भृगु सहावेवको, शंगिरा प्रस्निको धौर कवि बह्याको दे दिए गए। ्र(भारत ग्र॰ पर्व) २. ये बह्याके सानस पुत्र भीर दस प्रजापतियोंमें से एक हैं। दक्षकी कन्या स्थातिक साथ इनका विवाह हुया। इनके गमंते कक्ष्मी नामकी कन्या तथा वाता घोर विधाता नामके दो पुत्र हुए। महात्मा मेरकी धायति धौर नियति नामकी दो कन्याधोंके साथ इन दोनो पुत्रोको विवाह हुधा। धीरे-धीरे इनका क्षेत्र विस्तृत होकर भागंव नामसे प्रतिख हुधा। भूगु बनुविधाके प्रवर्तक भी थे।

भुद्ध-- १. भुद्धी, अजनहारी या बिलनी नामका कीडा। यह भ्रन्य कीडोंको पकडकर उनके सामने गुँजता हुआ उन्हें भी अपने समान बना लेता है। २. इन्द्र झादि देवताओंने सारकासुरके वधके लिये महादेवसे उमाके गर्भ भौर महादेवजीके औरससे एक पुत्रकी प्रार्थना की । महादेवजीने उसे स्वीकार करके उमाके साथ महासुरत क्रीडा प्रारम्भ कर दी। इस प्रकार ३२ वर्ष बीत जानेपर सब देवता घवरा उठे। भ्रत्यन्त भयभीत होकर वे ब्रह्माके पास गए और कहा कि इस महासुरत क्रीडासे उमाके गर्भसे जो पत्र उत्पन्न होगा वह हम लोगोक लिये तारकासुरसे भी बढकर भयावह होगा। तब ब्रह्माने इन्द्र भौर देवताओं के साथ महादेव-जीके पास जाकर प्रार्थना की । महादेवजीन महासरत क्रीडा त्यागकर इन देवीसे धानेका काररा पछा। देवताभीने कहा--हे महाराज! धापकी इस महासूरत क्रीडासे तीनों लोक कांप गए हैं। श्रतः, ग्राप महामैथून त्यागकर रति भात्रका श्रवलम्बन की जिए । महादेवजीने कहा-यह सब मैं भ्राप ही लोगोंके लिये कर रहा है फिर भी भ्राप लोगोंके कहनेसे उस महामैथनका परित्याग कर देंगा । भाप लोग इस महामैथन-प्रसूत तेजको घारए। कर सकनेवाले एक देवताको **भादेश दीजिए। तव देवोंने भ्र**ग्निको तैयार किया और महादेवजीने भ्रग्निमें भ्रपना तेज खोडा । धरिनमें छोडे गए महादेवजीके तेजमेंसे दो परमास्त के बराबर तेज पर्वतके शिखरपर

निगा । उससे दो पुत्र उत्पन्न हुए । उसमेंसे एक भीरेके समान कृप्य वर्णका था । घतः, उसका नाम ब्रह्माने भूझी त्स्ता और दूसर मले हुए अबन जैसा काला था घतः. उसका नाम महा-काल पडा । महादेवजीने उन दोनोंका पालन प्रमय ब्रादि वर्णो द्वारा कराया और अपस्मृति विशेष यत्नसे उनका पालन किया । बाहमें महादेवजीने इन दोनोंको ग्याधिपति बनाकर द्वारपर नियक कर दिया ।

---( कालिकापुरास )

भेद-साम, दाम, दण्ड धौर भेद नामके शत्रुको वश करनेके चार उपायोमेसे तीसरा, जिस उपायके द्वारा शत्रु-दलमेंसे किसीको बहकाकर प्रपत्ने दलमें मिला लिया जाय।

भोजपत्र—एक प्रकारके मक्तीले आकारके वृक्षकी छाल, जो हिमालयपर बहुत होता है।

•

भगध--वनारसमे पूर्वका प्रदेश । वर्तमान बिहारही मगघ है । तीर्थ-यात्राके प्रतिरिक्त यहाँ प्राना निषिद्ध है ।

मगरमच्छ---१. मगर या वडियाल नामका प्रसिद्ध जनजन्तु। (दे० वडियाल) २. एक बड़ी मछली।

मगलसूत्र—वह तागा जो किसी शुभ श्रवसर परदेवताके प्रसारकं रूपमे हाथमे वाँघा जाता है। संगलावरण - जो गीत-पाठ किसी शभ-

भगवाचरण जाता है। प्रत्य विश्व हो क्षेत्र भार्यके पहले किया जाता है। प्रत्य विश्व हो कि पहले इसीनिये मगल किया जाता है कि उसकी निर्विष्ठन समाप्ति हो। "समाप्तिकामो मगल-माचरेदिति श्रृति।" कार्यारम्भ, कार्यमध्य, कार्यसमाप्ति, इन तीनोमे भी मगल हो सकता है फिर भी कार्यारम्भमे मगस करना शोमन है।

मक्षरी--- ?. छोटेपीयेया लता आधिकी नई निकली हुई कलियाँ तथा कोंपले। २. कुछ विश्रेष वृक्षोंमें एक सीकेमें लगे हुए बहुतसे छोटे छोटे फूलोंका समृह ।

मिएबन्थ —हासकी कलाईमें जो बाभूषण् पहना जाता है उसे मिएबन्थ कहते हैं।

मंडल-चन्द्र-मूर्यके चारों झोर पडनेवाले चेरे।

मतंग -- (ऋषि )--- एक ऋषि जो बाह्म एा स्त्रीके गर्भसे धौर नापितके वीर्यसे उपन्न हुए थे। बाह्मगुने घपना ही धीरस समभ-कर इनका जन्मजात संस्कार किया। पिताके कहनेपर एक दिन ये यजीय सामान लेनेके लिये गधेपर चढकर गए । इबर-उघर चलनेके कारण उस गर्थको इन्होने खुब पीटा । उस गर्थकी माता गंधीने उसकी चोट देखकर कहा कि यह बाह्य-गुका लडका नही है यह शुद्रका लडका है क्योकि ब्राह्मण इतना निर्देशी नहीं होना। यह सुनकर इन्हें बड़ा पश्चानाप हथा। उसी दिनसे ये ब्राह्मशास्त्र प्राप्त करनेके लिये तपस्या करने लगे। इन्द्रने बार-बार भाकर वरदान देनेको कहापर इन्होंने बाह्यसम्बन्धे ग्रनिरिक्त दूसरा बर नहीं मौगाः इन्द्रने यह वर देनेमें अपनी धसमर्थता प्रकटकी। धन्तमें इन्होंने यह वर मांगा कि मुक्ते ऐसा पक्षी बना दी जिए जिसकी सभी वर्णवाले पूजा करे। इन्द्रने यही वर दिया और वे छन्दोदेवके नामसे प्रसिद्ध हए ।

मद---हाधियोंके गंडस्थलसे बहनेवाला रख।

संबार—मदार या धाक, इसका पौषा बालुकामय प्रदेशमें प्रायः पाया जाता है। बरसातमें इसकी पत्तियों कर जाती हैं। इसका इसरा नाम धकवन् या धाक भी है। महादेवजीपर इसका पुरूष चढाया जाता है।

मध्यमा — यौषों भैगुलियोंके बीचवाली उँगली। कष्यक लय-गीतकी वह लय जो न स्रति तीव हो न स्रति मन्द।

मध्यक्षोक-पृथ्वी । यह स्वगं भौर पातालके बीचमें पडती है इसी से इसे मध्यलोक कहते हैं।

मन:शिला--(देखो मैनसिल)

सपु--बह्याके पुत्र और मानव जातिके धादि पुरुष, जो प्रजापति धौर धर्मशास्त्र-कक्ता होते हैं। प्रत्येक कल्पमें १४ मनु होते हैं—स्वायम्बुष, स्वारोजिय, उत्तम, तामस, देवत, वाधुव, वंदस्तत, प्रावश्चि, दक्ष सावन्यि, ब्रह्म-वावश्चि धर्म-सावश्चि, व्यत्सावश्चि, देव-सावश्चि धौर इन्द्र-सावश्चि। इस समय वैवस्वत मनुका युग चल रहा है। ये सातवे मनु विवस्तानुके पुत्र श्रावदेव हैं। इनके पुत्र इस्त्वाहु, तभग, धृष्टायगित, निरम्यन्त, नाभाग, विष्टु, करूब, पुष्टा धौर वस्तान् है।

मंत्र—मन्त्रमते गुप्तं परिभाष्यते इति मंत्र: ।
ऐते ववन या शन्दसमूह जितके जप या
उबारएसे कोई कार्य सम्प्रक किया जाय । मंत्र
केवल धर्मिकारीको ही सिखाया जाता है पतः,
इते मत्र कहते हैं। मत्र, तंत्र धौर यंत्रमें सबसे
धर्मिक शक्तिशामी मंत्र ही माना जाता है।
ध्राह्मिक तत्वमें लिखा है। ''यननाल त्रावते
प्रसात्क्रमात्म्य, प्रकीरितः।'' विसके अपनेसे
रक्ता हो उसे मंत्र कहते हैं। प्रत्येक व्यक्तिको
मंत्रसे वीकित होना चाहिए। ध्रदीक्तिक हासका
ध्रान्त विश्वाके समान धीर जल मुत्रके समान है
धीर उनका किया हुमा सब कार्य निष्करत

संदराचल — वह पर्वत जिसे कच्छपकी पीठ पर लड़ा करके शीरसागर सद्यागया था। यह पर्वत ११ सहस्र योजन नीचे गड़ा हुया था। विष्णुके कहनेपर बासुकि इसे उलाड साए और समुद्र मचनेके समय मचानी बनाकर लड़ा किया। मन्याकिनी—१. नदी जो चिनकूटके पास होकर बहती है। यह चिनकूट पर्यतसे ही निकली है। २. स्वर्गमा इसकी लम्बाई १० सहस्य योजन और मीडाई १ योजन है। इसका जल प्रथके समा उजला और ऊँची लहरोबाला है। यह धारा वैकुण्डसे होती हुई स्वर्गलोक तक चली गई है।

मन्तार—एक देवहुक विशेष । यह वृक्ष वहुत जादी बढ़ता है। इसके उपने के समय नोटे रहते हैं। वह वृक्ष वहुत जादी वहुत है। वह वृक्ष वहुत है। वह वृक्ष वहुत है। यह वृक्ष भारतमे पानकी लता तथा मिचं वृक्ष वारों थोर फेरने के काम बाता है। यह पित्तनाशक है। इसके काजलते धौलके काम बाता है। यह पित्तनाशक है। इसके काजलते धौलके सभी प्रकारके रोग नष्ट हो जाते हैं। इतका रस कृषिनाशक तथा रेवक है तथा कान, दौतके मनूड़की पोडामे लाभ पहुँवाता है।

भरकत-मिर्ग विशेष । (देखो पन्ना)

मरीबिका — मृगतृष्णा । जल या जलकी लहरोकी वह मिष्या प्रतीति जो कभी-कभी मरक्षिमें कहो चुन पड़नेके समय होती है। गर्भीके विनोमें जब बंधुकी तहीका चनत्व उच्छताके कारण प्रसमान होता है तब पृथ्वीके निकटका वायु प्रधिक गर्भीय ऊपर उटना चाहता है, परनु ऊपरवाली तहे उसे उटने नही देती । इसी कारण उस वायुक्ती लहरे पृथ्वीके समानानत कारण उस वायुक्ती लहरे पृथ्वीके समानानत वहने जनती हैं। ये ही लहरे दूरसे देखनेपर जलकी थारा-सी दिखाई पड़ने लगती है। मृग इसी प्राय थोनेमें प्राकर उसे पीनेके लिखे दौड़ते हैं। इसी दे दे एनुकुष्णा, मृगजल भीर मृगम्पर्धीका भी कहते हैं।

मलयवायु -- दक्षिए। दिशाका वायु । दक्षिए। के नीलगिरिके चन्दन वृक्षकी सुगन्ध लेकर यह वायु बहुता है। मलयवर्षुर-पश्चिमी घाटकी दो पहाड़ियाँ जो कावेरीके दक्षिणमें पड़ती हैं।

महाकाल — उज्जयिनी नगरीमे शिप्राके पूर्व ग्रौर पिशावमुक्तेश्वरघाटके दक्षिग्गसे महाकाल का विशाल मन्दिर है। महाकालके दर्शनसे करोडो ग्रस्थमेष यज्ञका फल होता है।

महाकाल तती गच्छेत् नियनो नियनाशन. । कोटिलोकंपुनयपुरस हजमेमफल लमेश । काटिलोकंदीकी पूजाके पश्चान् दाहिती भीर महाकानकी पूजाक विशेष माहारस्य है। ध्यान-पूर्वक महाकालका मत्र जपनेशे सब प्रकारकी सिद्ध होती है—मत्र है—हैं श्री का राला बां को महाकाल भैरव सर्वविष्नान् नाशय नाशय हीं पट स्वाहा—

महाकाल यजेद् यत्नात् पदचादेवी प्रपूजयेत् ।

सहाकोद्यी--एक नदीका नाम । सहासरिण--एक मूल्यवान् रत्न ।

महेन्द्र-एक पर्वत । यह सात प्रच्छे पर्वतोमे गिना जाता है।

हनुमानवी इसी पर्वतको लोफकर लंका गए ये। दिशागमे तिन्तेवलीके समीप इस पर्वत प्रात्तमें शिक्षेतगृष्ठो नगर गोपुरगुक्त सुन्दर मन्दिरगे गोभित है तथा पश्चिममे निरुवर्शकर क्रोर लन्दर निकारी मोसाइटीका प्राचीन स्रावास नगर-कीविल स्थित है। पर्वतपर कहवेकी सेतीके लिये जंगलका बहुत माग काट दिया गया है। मातिल-इन्द्रका सारथी। माताएँ---[सात]

बाह्या माहेदवरी चैन्द्री रोद्री वागहिकी तथा। कावेरी चैव कौमारी, मातरः सम्प्रकीर्तिताः। ये ही सात माताएँ है।

माधवी---पुष्पलता। यह चमेलीका एक भेदहैं। इसमें प्रच्छी गन्ध देनेवाले पुष्प होते हैं।

मानतरोबर —हिमालयके उत्तरमें कैलास पर्वतके दक्षिणा भागमे प्रवत तामक पर्ववके निकट वैखुत प्रदेशों भागनगोवर पदता है। इसीसे सरपूनदी निकती है। इसके किलारे वैफाज नामका उपवत है। यही ब्रह्मणा नामका राक्षम रहता है। मिल्यु, शतदु, ब्रह्मपुत्र निदर्भी यहीसे निकलती है। ब्रह्माने ३० योजन विस्तृत इस सरोवरकी स्थापना की थी। इसके स्वपुत्रम नील्यंको देखकर ऋषियोंने इसे स्वर्ग कहा है।

न्तरः । साया— स्वय्न ग्रीर इन्द्रजालके समान जिसका फल ग्रविन्तनीय है उमीको माया कहते हैं---

विजिजकार्यकारसा प्रजितिकलप्रदा।
स्वप्नेन्द्रजालबस्त्वेकं माया तेन प्रकीतिना।।
प्रकृति, प्रविद्या, प्रज्ञान, प्रधान, यक्ति श्रीर
स्रजा भी इसीको कहने है।

माया-मृग-सीताका हरएा करनेके लिये रावसने प्रपने मामा मारीचको स्वर्गामृग बना कर भेजा या जिससे सीताजी उपको बाल लेजेके लिये मुख्य हो गई। वह रामको बहुत हुर तक ले गया। धन्तमे रामके हाथसे मारा गया। वह मारीच, सुन्दका धौरस पुत्र ताडका राक्षणीके गमेरी उत्पन्न हुमा था।

भाषूरी—संगीतमे एक प्रकारकी मूर्च्छना। भारिक—नाटकका सूत्रवार भववा श्रेष्ठ व्यक्ति। मारीच---१. मरीजिके पुत्र कश्यपः। २. ताडकाकापुत्र (देखो माथा-मूग)।

माल---रीवां राज्यका वह प्रदेश जो नमंदा नदीके उद्गमसे प्रारम्भ होकर विल्घ्यके पासतक फैला हमा है।

मालती—एक प्रकारका बनेत पंसाइयों वाला फूल, जिसकी बच्छल सगभग एक दुब्ल्बकी होती हैं। जब फूल भड़ जाते हैं तो बुझके नीचे फूलोका विद्योगान्सा विद्यालाता है। इसका पीधा वर्षाके प्रारम्भ लगाया जाता है। पप-पुरायमें निल्ला है कि गौरी, लक्ष्मी और जुलमी बुझके रूपमें प्रवत्तरित हुई हैं। या प्रचीन लक्ष्मी-से उत्पन्न होनेके कारण हसका नाम मालती पड़ा। यह तता उद्यानों से लगाई जाती है धौर किसी बड़े पेड या मण्डपपर चुड़ा दी जाती है

मासिनो—१ वनदेवी, जो पानंतीजीकी सला थी। २ नदी, जिसके तटपर महर्षि कण्वका पाश्रम था मीरजो हिमालयकी तराईमें बहती है। उत्तर प्रदेशके विजनीर जिलेमें प्रमीतक यह नदी है।

मात्यवान्—[पर्वत ] बम्बई प्रदेशके रत्नागिरि जिलेका एक भाग जिसके बीचमें जगलोंसे घिरी हुई पहाड़ियों हैं।

मिथिलापुरी -- महाराज जनककी नगरी। (देखो जनक भीर निमि।)

मुख्या—वह नायिका जिसको प्रपने यौवन-के घागमनका ज्ञान न हो। इसके दो भेद हैं [१]स्वीया यास्वकाया [२)परकीया।

मुख्यन—१६ सस्कारोंमेसे एक संस्कार, जिसमे बालकाका सिर मूँड़ दिया जाता है। यह सस्कार यज्ञोपवीतसे पहले होता है।

मुरला---[नदी] नर्मदाका दूसरा नाम । मुस्ता---(देसो नागरमोथा) भूंब-एक प्रकारकी वास क्सिमे बंठल या रहिनयी नहीं होती। जबसे बहुत-पत्नी पत्नीदो-से हाच जन्मी पत्नियो निकती रहती हैं। पत्नीके बीवमें एक बोरा नीचेसे अगर तक होता है। ऋड़ीके बीवसे एक पतनीसी छुड़ी निकलती हैं विसके विरेपर चूनेसे कुल निकलते हैं। इसमें सरक दे-सी गठि नहीं होती। बाह्मएके उपनयन-के समय बालको मूंजकी मेखला गहनाई जाती है। मूंजकी रस्सियी भी बनाई जाती है।

भूत-प्रकृति — धाद्याशित, जिसके महारे पुरुष या बहा सृष्टि करता है। यह धनिकृति है। जब प्रकृतिमें कोई विकार नहीं होता भर्षात् जबतक सृष्टि नहीं होती तभी तक यह मूल प्रकृति उहती है।

3180 td €601

मुद्दर्भ — बोलक्से कुछ तन्या एक वाजा जो पक्की मिट्टीका होतेक कारण पृदंग कहलाता है। जब निजुरातुष्ट्र मारा गया तब उसके रक्ते हुं। जब निजुरातुष्ट्र मारा गया तब उसके रक्ते पृथ्वीपर जो कीचड हो गया था उसीसे ब्रह्माने मुदंग बनाया। उसी असुरके चमहेसे वह महा गया। नसीसे उसके पृष्टे और डी रिंडी तथा हहां की उसके गृहे बना दिए गए। उसका विनाश करके जब महादेवजी ट्राय करने लगे थे तब गरीशजीने उसीपर ताल दी थी। हापरमें कुण्णालीनाके समयसे वह काठका बनाया जाने लगा।

मेघनाद—रावणका पुत्र यह मेघमे छिपकर युद्ध किया करता या इसीसे मेघनाद कहलाया। (देखो इन्द्रजित।)

मेनका — भ्रप्सरा, शकुन्तलाकी माता जिसने इन्द्रकी ग्राज्ञासे विद्वामित्रका तप-भग किया था।

भेना-पार्वतीकी माता धौर हिमालयकी पत्नी। मेना पूर्व जन्ममे दक्ष-कन्या सतीकी सखीयी। जब सतीने दक्षके घर प्राग्ण छोड़ा तब मेनाने इस कांघासे तपस्वाकी कि सती मेरी कन्या हो। अगवती काली तपस्याचे असन्न हुई भीर मेनाके मौगनेपर यह वर विका कि तुम्हारे एक सौ बलवान पुत्र होंगे भीर मैं ही तम्हारी कन्या हैगी।

वामन पुरागामें लिखा है कि सायाह सौर सगहनकी समावस्थाको हन्त्रने सपने पितरोंको भक्तिके साथ जो पिड दिया या उससे प्रसन्न होकर पितरोंने मेना नामकी मानसी कन्या उपपन्न की जिसका विवाह देवताझोंने हिमा-नवने कर दिया।

भेनसिल—[मन.णिला] [१] एक प्रकारकी बातु। यह मिट्टीकी तरह पीली होती है भीर नेपामके पहारोंमें बहुनायतसे होती है। इसे मनोज्ञा, नापाजिल्ला, नैपाली खिला, कर्मागिका, रोपिखला, गोला, दिव्योषि, कुनटी भीर मनोगुना भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति लक्ष्मीके रजसे मानी गई है।

मंता---काले रगका एक प्रकारका प्रसिद्ध पत्नी। इतकी चोंच नारंगी लिए हुए पीली होती है, यह पत्नी उतना मुन्दर न होनेयर मी सिक्सी र मनुष्यकी तरह मीठी बोली बोल सकता है। स्थान-भेदसे मैनामे म्राङ्गतिगत बहुत विकासस्ता देखी जाती है। जावा, सुमात्रा भौर पूर्व ममुद्रस्व माङ्गति भारतीय पहाड़ी मैनासे स्वतंत्र है। इसे साण्डित भारतीय पहाड़ी मैनासे स्वतंत्र है। इसे साण्डित मारतीय पहाड़ी

मैनाक —पुरासानुसार पर्वतका नाम को हिमालयका पुत्र माना बाता है। कहते हैं कि इन्द्रसे इरकर यह पर्वत समुद्रमें जा खिपा था। इस कारस्य यह भवतक सपक्ष है। लका बाते समय समुद्रभी धाजासे इसने हनुमानवीको सामय समुद्रभी याजासे इसने हनुमानवीको सामय तेना वाहा था।

मोक्ष — जब प्रारमा सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त होकर परमानन्दमें विसीन हो जाता है, उस प्रवस्थाको मोक्ष कहते हैं। षोली---१. एक प्रसिद्ध बहुमूल्य रस्त, जो खिछले समुद्रोमें भ्रमवा रेतीले तटोंके पास सीपीमेंसे निकलता है।

मोमा---[बास] १. मुस्तक, नागरमोधा नामक घास । २. उपर्युक्त पासकी जड जो धौषिषिकी भौति प्रयुक्त होता है। यह दृष्ण जलाशयोंमे पैदा होता है। इसको पत्तियाँ कुसको पत्तियोकी तरह लम्बी-सम्बी धौर गहरे हरे रंगकी होती हैं। इसकी जड बहुत मोटी होती हैं जिसे सुघर सोदकर साते हैं।

(देखो मुस्ता)
भौलिसिरी— [देखो बकुल ] इस प्रकारका
वडा सदावहार पेड़। इसकी लकडी अन्दरसे
लाल होती है।

π

षक्षमान—१. वह जो यज्ञ करता हो। दिलिए। प्रांदि देकर जाह्यएगेंसे यज्ञ, पूजन प्रांदि धार्मिक इत्य करानेवाला। २. वह जो ब्राह्मएगें-को दान देता हो। ३. महादेवकी धाठ सूर्तियो-मेंसे एक सूर्ति।

यज्ञ—-जिसमे सभी देवताओंका पूजन, अथवा छुत बादि द्वारा हवन हो उसे यज्ञ कहने हैं।

यक्तशाला---यज्ञस्थान । वह मडप जहाँ यज्ञ होता है ।

यकोणवीत— यक्तमूत्र, जनेऊ । यथा-विहिल यक्त करके यह उपवीत पहुनना होता है इसीसे इसको पत्रोपवीत कहने हैं। सीलह संस्कारोमेंसे एक संस्कार है। इसका मूल उद्देश्य उपनयन मर्वाव् संस्कार करके गुक्के पास विचाच्ययन करनेके लिये जेवना है।

यस — १. संयम, मन इन्द्रिय धादिको वक्षमें या रोके रखना । २. भारतीय धायीके प्रसिद्ध-देवता जो बक्तिमा दियाके दिग्गाल कहे जाते हैं। भाजकल ये मृत्युके देवता नाने बाते हैं, पापी भौर पुण्यात्माके पाप पुण्यका विचारकर पापीको नरकमें भौर पुण्यात्माको स्वर्गमें भेजते हैं। यमराब---( देखो यम )

सवुना—१. उत्तर भारतमें अवाहित सह पुण्यतीया नदी गढ़वाल राज्यके क्या हिमासस शंतके यमुनोत्तरी म्यूक्स डाई कोस उत्तर सीर पांचवाँदर म्यूक्स वार कोस उत्तर-पश्चिम मक्त हुई हैं। हिमालयते लेकर प्रयानक स्केट हुई हैं। हिमालयते लेकर प्रयानक स्वेट प्रयानमें पहुंचकर विजेशी संगमर यह स्वयं भी गगाजीमें मिली हैं। २. मारकच्येय पुरास्त्रमें जिस्ता है कि यमुनाची मूर्यकी कन्या सीर यमकी भीगती हैं। यम भीर यमुना माताके गमेंसी यमब उत्पन्न हुए। इनका वर्ण काला

ययाति—नहुष राजाके एक पुत्रका नाम । महाभारतमे उनका उपास्थान इस प्रकार लिला है कि एक दिन ये शिकार खेलने जंगलमें गए। वहाँ उन्होंने कूएँमे गिरी हुई देवयानीको देखा भौर बाहर निकाल लिया । पीछे एक दिन शुक्रकी कन्या देवयानी अपनी श्रीमध्ठा आदि दो सहस्र दासियों के साथ जलविहार कर रही थी। इसी समय ये वहाँ पहुंच गए और जल आरंगने लगे। देवयानीसे राजाने कहा--मैं राजपुत्र है, मेरा नाम ययाति है, मैं ब्रह्मचर्य धारश करके वेदका घध्ययन करता है। शिकार करते-करते बक गया है। देवयानीने कहा-दो सहस्र कन्याधीं भौर दासी शर्मिष्ठाकी स्वामिनी मैं आपका वरता करना चाहती हैं। ययातिने कहा, तुम बाह्यए।-कन्या हो, मैं क्षत्रिय है विवाह कैसे हो सकता है। देवयानीने यह वृत्तान्त अपनी दासी-के द्वारा धपने पिता भूकचे कहला भेजा कि इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कुऐंसे बाहर निकाला था। अतः भापसे प्रार्थना है कि मेरा विवाह इनके साथ करनेकी बाजा दें। शकाचार्यके कहनेपर ययातिने शॉमध्टा द्यादि दासियोंवासी देवयानीसे विवाह कर लिया और अपने घर सौटे। कुछ दिन बाद गर्मिष्ठाने अपनी ऋतु-रक्षाके लिये यदातिसे प्रार्थना की। इसके फलस्वरूप शर्मिष्ठाको भी एक पत्र उत्पन्त हम्रा। देवयानी यह सुनकर बहुत ऋढ़ हुई भीर श्विष्ठाके पास जाकर कहा कि तमने काम-सुब्धा होकर घोर पाप किया है। परन्तु शर्मिष्टाने जब उसे बताया कि उसने एक ऋषिसे अपनी ऋत्रक्षा कराई तब जाकर देवयानी प्रसन्न हुई। धान्तमें जब पोल खुल गई तो देवयानी भ्रपने पिताके घर चली गई। पिताने सारा समाचार सुनकर क्द्र होकर ययातिको शाप दिया कि तुम्हें बुढापा ग्रा जायगा। राजाने सहस्र वर्षनक धपने पत्र पुरुकी जवानी लेकर यौबनका उपभोग किया।

यबन—राजा ययातिके शापसे तुर्वसुके वंश-घर गर्गा लोग सदाचारहीन होकर यवन जातिमें मिल गए। राजा ययातिने तुर्वसुको यह कहकर शाप दिया है:—

यस्य ह्रवयाञ्जातो वयः स्व न प्रयच्छति । तस्माद् प्रजा समुच्छेदं तुबंसोस्तवप्राप्यसि ।। संकीर्णाचारवर्षेषु प्रतिनोमवरोषु व । पितिताषु वरंत्येषु पृढ राजा भविष्यसि ।। पुण्वाप्यसम्बनेषु तिस्यायोनितनेषु व । पशुचर्मपुतायेषु

[महाभारत १।=४। १३-१४]

इससे जात होता है कि म्लेच्छ धौर यवन दो जातियाँ हैं। तुबंसु बंशाय गए। यवन देशमें सस्तेके कारण सम्भवतः यवन लोग धौर धनुके वंशायर म्लेच्छ कहलाए। यवन देशोद्भव होनेके कारण इस जातिका नाम यवन पडा।

यदौंतु यादवा जातास्तुवंसीयंवना स्मृताः इ.ह्यो. सुतास्तु वंभोजा धनेच्छु म्लेच्छजातयः । [भारत १।८५–८४] यवनी----यवनकी या यवन जातिकी स्त्री---देखो 'यवन' ।

युवराक---राजाका वह राजकुमार जो उसके राज्यका उत्तराधिकारी हो। राजाका वह सबसे बडा लड़का जिसे धागे चलकर राज्य मिलने वाला हो।

युधिका---(देखो जुही)

योग—१. घपनी चिसनृत्तियाँ संसारसे हटाकर ईरवरमें लगा देता योग कहलाता है। २ घपने प्रायु-वायुको सरीरके खर्मों चक्रों को पेट्रत करतेवाली कुण्डलिनीके साथ कह्यान्ध्रमें पट्टेंबाकर कपाल भेदन कर निकाल देना ही योग-द्वारा सरीर-स्थाग करना कहलाता है।

योगनिद्राः—युगके ग्रवसानमें विष्युकी निद्राः।

योगयस—वह शक्ति जो योगकी साधनासे प्राप्त हो।

.

रजोगुरा—प्रकृतिका वह स्वभाव जिससे जीवधारियोगे भोग-विलास तथा दिलावेकी रुचि उत्पन्न होती है। यह सांस्थके धनुसार प्रकृतिके तीन गुरगोमेसे एक है वो चवलता और भोग-विलास धादिस प्रकृत करने बाला कहा गया है।

रित —कामदेवकी पत्नी । यह दक्ष प्रजा-पतिकी कन्या मानी जाती है। दक्षने अपने शरीरके पसीनेसे उत्पन्न करके कामदेवको अपित किया था।

रत्न—(देखो झीर-समुद्र)

रिन्तिबेब—चद्रवशी राजा जिसने प्रतिदिन दो सहस्र बैन तथा दूसरे पशु मारकर मौस-सहित अन्नदान किया था।

रसायन-जराव्याधिनाशक श्रोपण जिसके सेवनसे बुढापा श्रीर रोग नष्ट हो जाता है। रससे मरा हुआ, रसीसा, मनोहर। राक्षस — बह्याने प्राणियोंकी रक्षांके लिये इनकी सृष्टि की बी। वे भूल-प्याससे व्याकुल होकर प्रमान कर्तव्य पूछते गए तो ब्रह्माने उन्हें मनुष्यांकी रक्षा करनेकी भाजा दी। उनमेसे कुछने 'रक्षाम' (रक्षा करेंगे) कहा वे राक्षस हो गए। कुछने 'यक्षाम' (यज करेंगे) कहा वे यक्ष हो गए।

राआहंस — एक प्रकारका हस होता है। जो बरसात भानेपर भुड बॉक्कर भीलोंके तीरपर उड़ता फिरता है। इसे सोना पक्षी भी कहते हैं।

राजहंसी--राजहस पक्षीकी नारी।

राज्याभिषेक — ब्राह्मण् लोग क्षत्रियोको यैदिक विधिके स्रनुसार राजदंड ग्रहण् करनेके लियं समिषिक करते थे।

रामगिरि—चित्रकूट पर्वत । कुछ लोग भूलसे रामटेक या रामगढको भी रामगिरि बताते हैं।

रावरा--क्लानेवालेको रावरा कहते हैं। यह ब्रह्माके 'पौत्र विश्रवाका ग्रीरस कैंकसीका पुत्र था जो लंकाका राजा थीर सीताका हररा कर लेगया था।

राक्षि-सम्पूर्ण लगोल बारह भागोंमें ज्योतिषियोंने बाँट दिया हैं। वे १२ माग ये हैं:-मेव, वृष, मिधुन, कर्क, सिंह कन्या, तुला, वृश्चिक, खन, मकर, कुम्भ, भीन।

सत्र—[१] जगन्की सुष्टि करते समय सहाकी भौहोंके बीचसे कोध-रूपसे रहदेवकी उत्पत्ति हुई थी। भागवतके धनुसार उनकी संस्था ११ है-धन, एकपाद, प्रहिवघन, पिनाकी, स्पराजित, प्रमानक, महेरवर, तृथाकिए, उनसु, हर, और ईस्वर। गरुड्युराएके प्रमुसार धन, एकपाद, प्रहिचमन, रवस्टा, विषवरूप, हर सहस्थ, त्र्यम्बक, भ्रपराजित, वृषाकिप, शम्भु, कपदीं भौर रैवत ये ११ रह हैं।

श्वाक्ष--- स्द्राक्ष नामके प्रसिद्ध वृक्षका बीज है जिसकी माला धारण करना शास्त्रमें बहुत कल्याणकर माना गया है।

**वव-**कस्तूरी मृग।

रेवली—-बलरामकी पत्नी, राजा रेवलीकी कन्या, जिसका विवाह ब्रह्माकी स्नाज्ञासे बलराम के साथ हमा था।

> रेवा--(देखो नमंदा।) रोह---एक प्रकारकी मछली।

> > ਲ

लकार—लट्, लिट्, जुट, लुट, लेट्, लोट्, लड्, लिट्ट लुड, लुड, दश है। वर्तमान कालमे लट्ट परोक्षकालमे लिट्ट धन-धतन मनिष्पमे लुट, धनचतन मश्चित प्रकि-प्यमे लुट, धामन्त्रण तथा विश्व धर्मसे लेट्ट [जिसका प्रयोग केवल वेदमे होता है], धाधी-वंदिमे लोट्, धनचतन भूतमें लड्ड, धाधीवर्षि तथा धामन्त्रण प्रादि मे लिट्ट, धनचतन भूतमें लुड, कारण कार्यके विश्वमे जो भविष्यत्वके जिये ही लुटका प्रयोग होता है।

लका---रावसाकी राजधानी जो भारतसे दक्षिसामे थी।

लब—सीता और रामके पुत्र थे। इनका नामकरएा लव (गौकी पूँछ) से प्रभिवेक करने के कारए। हुमा था। वाल्मीकिने इन्हें रामायरा पढायी था।

लकरणासुर—यह प्रमुर या जो विश्व-वमुकी कन्या धनलाकी पुत्री कुम्मीनसीके गर्भसे उत्पन्न हुमा। इसके पिताका नाम मधु या, जिसने महादेवजीके प्रसादसे कुल प्रास कर जिया या। इसके प्रस्थावारको शास्त्र करनेके लिये रामचन्द्रजीने शहुष्मको भेखा या और उन्होंके द्वारा इसका वच हुमा था। लवली — एक फल विशेष, जिसे हरफारे-वरी कहते हैं।

कारव कोमल तृत्व, जिसकी रचना पार्वतीकीने की। मान धौर तालके साथ कोमल संगोंके द्वारा विधेषतः क्षियोके द्वारा प्रकुत्तार धारि कोमल त्सोंके उद्दीगनके लिये यह तृत्य होता है। इसके दो भेद हैं, धुरित धौर यौनत। इसके दस मग हैं—गेयपर, व्यतपाठ, धासीन, पुण्याणिङका, प्रच्छेदक, निगृद, सैन्यवायय विश्वक, उत्तमीन कीर वृत्यक्रप्यक्त।

कु—गर्निक दिनों में चलनेवाली गर्म हवा जिसके लगनेपर तीव ज्वर हो जाता है भीर मृत्यु भी हो जाती है। जूलगनेपर कच्चे धाम भूनकर उनकी नुगदी बनाकर सरीपर लेप करनेसे भीर कच्चा धाम भूनकर उसका पना बनाकर पीनेसे भी जूका प्रभाव कम हो जाता है। साथमे प्याच रखनेसे भी जूनही लगती।

लोक-(सात) देखो भुवन।

सोकपाल - आठो दिशाओं के श्रलग-श्रलग सोकपाल हैं। (देखो दिकपाल !)

सोकालोक — (वर्षत) — यह पर्वेत पृथ्वीक चारो प्रोर परकोटेके समान सड़ा है। इसके कुछ मागमें मूर्यका प्रकाश दिखाई देता है और कुछमें नहीं, इंडीलिये इसका नाम लोकालोक है। बह्याने इस पर्वेनपर चारों भीर कृषम, पुष्पचूर, नामन भीर भपराजित नामके चार विमाय स्वापित किए हैं।

लोध-- [लोध]-- एक दृक्ष जो नारतके सभी जगलोंमें होता है। इसका खिलका चमडा सिफाने और रेंगनेके काम धृता है। यह पेड़ १० से १२ फुट ऊर्जा होता है। इसकी जड़के क्रुएंसे सबीर बनता है।

लीहित्य [नवी] या बह्मपुत्र-शान्तमु मुनि वब हरिवर्षमे हिरण्यगमं मुनिकी कन्या प्रमोधाके साथ रहतं थे तभी एक दिन ग्रमोधाको श्रकेली

पाकर ब्रह्मा उस पर मोहित होकर उसपर बलात्कार करनेके लिये उद्यत हो गए किन्तु बमोघा घरमें घस गई और ब्रह्मा अपना बीर्य वहीं छोडकर चले गए। जब शान्तन मूनिने लौटकर यह सब देखा-सुना तो उन्होंने भपनी पत्नीको बहा-बीर्य पी जानेको कहा। बहुत देरतक पत्नीसे वाद-विवाद करनेके पश्चातु शान्तन् उसे पी गए । कुछ दिनके पश्चात् वह तेज ब्रमोधाके गर्भसे जलराशि बनकर उत्पन्न हथा जिसके बीचमें नीलाम्बर, रत्नमाला तथा किरीट पहने चतुर्भुज गौर बर्गावाला मगर पर चढा हुम्रा एक पुत्र दिखाई दिया। यह जल कैलास, सवतंक, गन्धमादन और जारुधि नामक पहाडोके घाटीके बीचमें रख दिया गया। जब परशरामध्यपनी मात-हत्याका पाप छडाने उस कुण्डमें स्नान करने गए तब लोकहितके लिये उन्होंने पहाड काटकर उस जलको नदी बनाकर बहा दिया । लोहित सरोवरसे निकलनेसे उसका नाम लीहित्य पड गया धौर ब्रह्माका श्रंश होनेसे ब्रह्मपुत्र कहलाया ।

वर्षाः——इन्द्रने दथीचिकी हड्डीसे विश्व-कर्माके द्वारा वृत्रासुरको मारनेके लिये जो प्रश्न बनवाया उसे वर्षा कहते हैं।

करस [देश]—प्रयागके चारों क्रोरका देश जिसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुरी (वर्तमान फॅसी बी।)

वनाषु [देश]—-श्ररव देश, जहिने घोड़े प्रसिद्ध होतेथे।

बन्दी—अपने शाश्रयदाता राजाओकी विरुदावली कहने वाले भाट।

बराह—विश्युका तीसरा धवतार । व्यव प्रतय सागरमें पृथ्वी डूब गई तब ब्रह्माकी नाकसे मेंगूठे भरका एक वराह-पोतक निकसा को निकलते ही भाकाशतक बढ़ गया । उन्होंने सपने दौतोंसे पृथ्वीको पकड़कर बाहर निकाला सौर उस दैश्य हिरण्याक्षको मारा जो पृथ्वीको नीचे रसातलमें ले गया था।

बरतन्त्रु (ऋषि ]— जिन्होंने प्रपने शिष्य कौत्ससे इतनी गुरू-दक्षिए। माँगी कि वह उस गुरू-दक्षिए। के लिये रघुके पास पहुँचा ग्रीर रधुने जिसे चका दिया।

बरदा [नदी] — हिमालयसे निकली हुई नदी जिसके तटपर घट्टारह भुजावाली देवीकी मुर्ति है।

वर्ण—जाह्मएं।, क्षत्रिय, वैश्य, भीर शूद्र । वर्णमाला—वारह खड़ी । ग्रसे लेकर ह तक वर्ण।

बस्कल----१. पेडकी छाला। २.पेडकी छालसेवनेहए यस्त्र।

विशव या विशव - मुनि । यं वहाति प्रारासे उलान्त हुए ये। करंमकी पुत्री सत्य्यती दनकी पत्नी थी। ऋष्वेदके सप्तम मडलका क्षांचिकांच विशिद्धको कृति है। अब मित्र भौर वरुएका वीयं वसतीवर नामक यज्ञकुममें गिरा उससे धागस्य भौर विशिद्धकी उत्यत्ति हुई। [देको धागस्य ] इन्होने इसलिये सुपंवशका गौरोहिस्य स्वीकारा या कि उस वशमे राम जन्म सेने।

बषद्—यक्षोमें प्राहृति देते समय इसका उच्चारण किया जाता है। देवताओंको स्वाहा, श्रीषट्, वौषट्, वषट् श्रीर स्वषा शब्दोके साथ श्राहृति दी जाती है।

बसम्तोस्सव — फाल्गुनकी पूर्णिमाके दिन यह उस्सव मनाया जाता है। उस दिन वसन्त कालमें को चन्दनके साव घामकी मजरी जाता है वह निवच्य ही सौ वर्षतक मुक्से जीवन विताता है।

वासन-विष्युका पौचवौ धवतार। (देको बलि) वाषव्य [धस्त्र] --- मंत्रसे चलाया हुमा वह बागा जिसके चलाते ही ग्रांभी चलने लगती है। वार्सा -- वैदेशकमं ग्रांबी कृषि, गोरक्षा,

वार्त्ता -- वैश्यकर्म ग्रर्थात् कृषि, गोरक्षा व्यापार ग्रीर कृसीद (महाजनी)।

वारुणाश्च—मंत्रसे चलाया हुआ वह बारण जो जल बरसा दे।

बाल्मीकि या वाल्मीक-प्रचेता ऋषिके वंशमें दसवं पुरुष । तमसाके तटपर इनका भ्राश्रम था । ये प्रारम्भमे बाह्य-गुत्र होते हुए भी किरातका काम करते थे। शहासे विवाह करके इन्होंने उससे कई सन्तानं उत्पन्न की । एक बार इन्होंने ऋषियोको भी घेर लिया। उन्होने कहा कि जो पाप तुम करते हो उसमे तुम्हारे परिवारवाले भागी है या नहीं। जब परिवार वालोने भस्वीकृति देदी तब इन्हे **शान हुआ भी**र इन्होने मुक्तिका उपाय पछा । उन्होने 'राम' नाम जपनेको कहाती ये उलटाकरके 'मरामरा' जपने लगे यहाँ तक कि इनके धारीरपर बांबी उठद्याई। तबसे इनका नाम बाल्मीकि या बाल्मीकि हमा। इन्होंने राम-जन्मसे बहुत पहले रामायराकी रचना कर दी थी। प्रथम कवि होनेके कारए। इन्हे ग्रादिकवि भी कहते हैं। सीता-बनवासके समय इन्होंने ही रामके पुत्र लव भौर कुशको शिक्षा-दीक्षादीयी।

वासववला--- अवन्तिके राजा चड प्रद्योत-की कन्या जिसे वासराज उदयन हर ने गया या।

वासुकि या बासुकी – नागोंका राजा। बाठ प्रधान नागोंमेंसे एक। (देखो नाग)।

विद्याधर---एक देवयोनि, जिसके झन्तगंत खेचर, गन्धवं और किन्नर आते है।

विण्यः मृश्टिका भरण-पोषणः करनेवाले देवता जो क्षीरक्षागरमे शेषनागपर श्रयन करते हैं और जिनकी नाभिसे उत्पन्न कमलमेंसे ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई हैं। विजया--- १. पार्वेतीकी सखी जो गौतमकी कन्या थी। २. वनदेवी।

विजित्वर---वह रथ जिसपर चढकर विजय भवश्य मिलती है।

विवर्भ [देश ]—वर्तमान हैदराबादके जन्मरमें बरार प्रदेश ।

उत्तरमें बरार प्रदेश । बिदूर [पर्वत]—बहु पर्वत जहाँ वैदूर्यमिणि मिलती है ।

विन्ध्याचल—भारतके मध्यमे पूर्वसे पश्चिम तक फैना हम्रापर्वत (देखो झगस्त्य ।)

विराध--[राक्षस ] इसके पिताका नाम मुप्तृंत्रय और मानाका नाम शतहदा था। पिछले जन्ममें वह नुम्बरु नामका गन्धवं था जो वेश्ववाफे शापसे राक्षस हो गया था। लक्ष्मणु-के हाथसे इसकी मृत्य हुई।

विल----१. एक प्रकारके घोड़े; २. उच्चै श्रवा घोडा ।

विद्याक्षा — सत्ताईस नक्षत्रोमेंसे सोलहवाँ नक्षत्र । इसका रूप तोरणाकार है और इसमें चार तारे हैं। यह नक्षत्र दो भागोमें बँटा है इसलियं इसके दो देवता हैं—इन्द्र भीर भ्राग्ति।

विद्यक्तमां—देव शिल्पी जो सब प्रकारके शिल्प-शाक्तके प्राविक्तती माने जाते हैं। ये प्रभास नामक बसुके भौरस तथा बृहस्पतिकी क्ह्याचारिस्सी बहिनके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। इन्होंने ही देवताभौके लिये विमान बनाए थे।

विश्वजित्—वह यज्ञ जिसमे सब कुछ दक्षिग्णामें दे दिया जाता है।

विश्वामित्र — इन्होंने क्षत्रियवंशमे जन्म लेकर ब्राह्मएएत प्राप्त किया और सात ब्रह्म महिंपयोमे गिने जाने लगे। इनके पिताका नाम गांचिया।

विश्वावसु [गन्धर्व] — अमरावतीका निवासी गन्धर्व। विष्करभक्त—नाटकके किसी प्रक्रूके प्रारम्भमे मक्षेपसे जो विषय कहा जाता है उसे विष्करभक्त कहते हैं। जहाँ एक या दो मध्यम पाशेसे कहलाया जाता है वहाँ चुढ़, जहाँ नीच तथा मध्यम पाशेसे कहलाया जाता है वहाँ मक्षीण या विमिश्र कहा जाता है।

बीर्गा — वह नारका बाजा जिसके दोनों स्रोर दो नृम्बिया होती हैं और बीवके डंडेपर सात तार निचे रहते हैं। महादेवको बीर्गा लम्बी, सरस्वतीकी कच्छपी. नारदभी महती स्रोर तम्बरको कलावती कहवाती है।

बीरासन — (देखो पद्मानन) इस भासनसे बैठकर साधक साधना करते हैं।

बृहस्पति — मिङ्गराके पुत्र और देवताओं के गुरु। धर्मशास्त्रके प्रयोक्ता और नवग्रहों में पंचम।

बेन्नवती --- बेतवा नदी जो मालवासे निकल-कर कालपीके पास यमुनामें मिली है।

वेद — ऋक्, यजु, साम, धौर घयर्व । वेदांग — [६] शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष और व्याकरण ।

बेदान्तो - वेदान्त जाननेवाला । विरक्त । बेदी----यज्ञके लियं स्वच्छ की हुई भूमि । जो विदोय मायके अनुसार लम्बी, चौडी, गहरी भीर ऊँची बनाई जाती है।

बेला--(दंखो ज्वार)

वैखरी---कण्ठसे उत्पन्न होनेवाली वास्ती जो उच्च व गम्भीर सुनाई पड़े।

केंश्रयस्तो—एक प्रकारकी माला जो पाँच रंगोकी और घुटनों—तक लटकी होती है। इसे श्रीकृष्णजी पहनते थे।

वैतालिक — चारसा या बन्दी जो प्रातःकाल मञ्जल-गीत तथा बाध बजाकर राजाधोंको जगातेथे।

वैदूर्य [मिरिए ]—पीले रंगकी मिरिए जिसके देवता केतु हैं। इसके धारए करनेष्ठे केतुका दोष नष्ट हो जाता है। इसे लहसुनियाँ कहते हैं।

वैभाज-(देखो नन्दन-वन)

वैयाकरण-व्याकरण जाननेवाला । वैद्याव [बाग ]-विद्युका बाग ।

स्पूह— धावुमें रक्षा करनेके निये जो सैनाका विशेष संगठन किया जाता है उसे ब्यूह कहते हैं। यह ब्यूह चार प्रकारका होता है; इण्ड, भीग, मण्डल और धमहत और उनके भी बहुतसे भेद हैं।

वत---किसी विशेष पर्वपर विशेष प्रकारका भाहार-विहार-सम्बन्धी ग्राचारका पालन करना।

श

शकावतार — गगाके तटपर वह तीर्थ जहाँ शकुन्तलाकी ग्रेगूठी गिर पड़ी थी। वर्तमान सीरों जो बदार्यू जिलेमे है।

श्कुलार—नवरसोय प्रधान । इसे भरतने रसराज माना है। इसमे दो आलम्बन होते हैं नायक धौर नायकप्रता सभी मंबारियो धौर नवां भनुभावोक प्रयोग होता है। इसका स्वायो भाव रति है—पुतः स्त्रिया हिनयः पुति सयोग प्रति या स्पृष्टा । स श्रृगार इति क्याता रति को हादि कारणम् ॥ इसके दो भेद है—विश्वस्थ भागे । जहाँ नायक या नायकाका धनुरागसे परिपूर्ण रहनेपर धपने धभन्न धभि-लियत लोगोंके साथ सयोग नहीं होता वहीं विश्वसम्भ श्रृङ्गार होता है। जिस समय सम्पतिक वर्णन, स्वर्णन, सुम्बन एवं परिस्मत्य पादिका संबद्धन होता है, उस समय संभीग श्रृंगारकी उस्पत्ति होती है। विना विश्वसम्भ सम्भोग कभी परिपूछ नहीं हो सकता ।

न विना विप्रलंभेन सम्भोगः पुष्टिमञ्जुते । कवायिते हि वस्त्राची भूयानुरागो विवर्षते ।। क्षकुन---शुभाशुभ-सूचक लक्षरण-जिन चिल्ली को देखनेसे शुभ ग्रीर ग्रशुभ जाना जा सके।

शक्तिः {शस्त्रः }—वर्छाजो फॅककरमारा चाय।

श्रची [पौलोमि ]—इन्द्रकी पत्नीका नाम जो दानवराज पुलोमकी कन्या थी।

श्रतस्त्री—वर्डी, एक प्रकारका शब्ध । यह किसी बड़े पत्थर या लकटीके कुन्देमें बहुतसे कील कांटे टोंककर बनाया जाता है। इसका व्यवहार युद्धके समय शत्रुधों पर फेककर होता या। यह शब्ध दुगंके चारों धोर रक्ता जाता या।

दुर्गश्च परिलोपेतं चयाट्टालक-सयुतम् । शतब्जी-संत्रमुख्यश्च शतशश्च समावृतम् ।। शब्बवेमो [वारा]—एक प्रकाश का बारा ।

शब्दीच्चारएके साथ ही जो तालु छेदकर ऊपर निकलता है।

शम्बूक — शूट तपस्वी, जिसकी तपस्याके कारण त्रेता-पुगमे रामराज्यमें एक ब्राह्मणका पुत्र धकाल मृत्युको प्राप्त हुधा था। उसे रामने मारकर मृत ब्राह्मण-पुत्रको पुन-क्जजीवित किया।

शमी—एक प्रकारका वृक्ष, जो यक्षके काममें भाता है। भारतके प्रायः सभी प्रदेशोंमें पाया जाता है। बंगाल भौर बिहार में भाषक होता है। इसकी ककड़ी खदिर जैसी होती है। इस जातिके लाल पत्तेवाल वृक्ष भनिनमें कहलाते हैं।

करन् — पादिन धौर कार्तिक मासमें यह ऋतु मानी जाती है। यह काल उच्छा, पित-वर्द्धक धौर मानवोके लिये बलस्व हता है। शर्दकालमें बायु प्रशमित धौर पित्त प्रकृपित होता है। हस कालमें जन्म लेनेबाला मनुष्य उत्तम कार्यं करनेवाला, तेजस्वी, पवित्र, सुशील, युरावान्, सम्मानी धौर घनी होता है। करण – एक प्रकारका मृग जिसके धाठ पैर होते थे। यह सिहले भी अधिक बलवान् होता था। अपने लस्बे कठले यह कुऐमें मुँह झालकर पानी पीलेता था। इसकी जाति नष्ट हो गई है।

शरभंग — ये महर्षि दक्षिएमे रहते थे। वनवासके समय भगवान् रामने इनका दर्शन किया था।

**र्शामञ्जा**—[देखो ययाति]।

झाल्लाकी — सलर्डका पेड । (देखी गाल) झाक्स — लड्ग या तलवार। जो हाथसे पकड कर चलाया जाय उसे शाक्स और जो फेककर चलाया जाय उसे शाक्स कहते हैं।

शासकरिंग—ये ऋषि पचाप्सर नामके क्रीडा-सरोवरमे तप करने थे। पहले ये तप करने समय मृगोके साथ चास चरते थे। तब इन्द्रने पाँच धप्सराधाँको भेजकर इन्हें तपसे विरत कर दिया।

शाप - ब्रहित कामना-सूचक शब्द, जो ऋषिया तपस्वी लोग किसी पर रुष्ट होकर कहते थे और जो ब्रवस्य पुराहोताथा।

श्चान्तिजल-जो जल पूजाके पश्चात् शान्तिके निमित्त घरके रहनेवाले व्यक्तियो पर खिडका जाता है।

शाक्कं [धनुषः ,—विष्णुके हायमे रहने-वाला धनुष जो दधीचि ऋषिकी हद्द्रीसं बनाग्राः

शाल — शालका पेड । हिमालयकी तराईमें सतानकर धाराम-नक तथा मध्य भारतमे इसके चने जपन हैं। यह तुक्ष सीधा नवा बढ़ता है। और इसके पत्ते बहै-बढ़े होते हैं। इसके ह्याको खेद करने-पर गुम्मुल निकलता है। इसके वृक्षमे खेटे-खेटे क्रूनके गुच्छे नगते हैं बिन्हें तोडकर कोटे-खेटे क्रूनके गुच्छे नगते हैं। शालकारी — (वेसो सेमर या सेमल) शास्त्र— ने प्राचीन ग्रन्थ जिनमें मनुष्यिके लिये धनेक प्रकारके कर्ताव्य बताए गए हैं तथा प्रतृषित कर्ताव्योंका निषेष्य किया प्रया है। हमारे यहाँ ने ही शास्त्र प्रामाणिक मने गए हैं जो बेट-मूलक हैं। -इनकी संख्या १- हैं— शिक्षा, कल्प, व्याकरण निकक्त, ज्योतिष, स्वस्त्र, स्वत्यंत्र, याजुर्वेद, सामवेद, ध्ववंत्रद, मीमोबा, न्याय, पुराण, धायुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धवंत्रेद, भी प्रदाण धायुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धवंत्रेद, भी प्रदाण । इन १- शास्त्रोंको १- विद्याएँ भी कहते हैं।

शिक्या सिंप्राया शिक्राो— उज्जैनके पास बहनेवाली नदी । जब विश्वष्टने ग्रहन्धतीके माथ विवाह किया उस समय ब्रह्मा, विष्णा धौर महादेवने उन्हे शान्तिजल धौर धाशीर्वाद दिया । वह शान्तिजन पहले मानस पर्वतकी कन्दरामे भौर पीछे सात घाराभोंमें विभक्त होकर मानस-पर्वतमे हिमालय पर्वतकी गहा. शिखर भौर सरोवरमें पृथक-पृथक भावसे गिरा। उससे शिप्र सरोवर बहुत बढने लगा। पीछे विष्मुने चक्र-द्वारा गिरिष्ट्रमको काटकर उस प्रवद्ध जल-राशिको पण्यतमा नदी बनाकर पृथिवीपर भेजा । शिप्र सरीवरसे इसकी उत्पत्ति हई, इसीसे इसका नाम शिप्रा हमा। इसमे नहानेसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मासकी परिणमा तिथिको इसमें नहानेका विशेष माहारम्य है।

शिरोष--सिरसका पेड़ जिसके पूरत बड़े कोमल होते हैं।

शिलाजीत—पहारुषें उत्पन्न होनेवासी धोपित विशेष । गर्मीते दिनोमे सूर्यंकी किरहों हारा सन्तान पर्वतीसे जो धातुसार निकलता है, उसीको शिलाजीत कहते हैं। यह बार प्रकार-का होता है—-?. सीवएं जो जवा पुष्पकी तरह लाल कडु, मधुर, तीता, बीतवीसे बीर-कटुविपाक होता है। २, राजव जो स्वेतवस्पं, कीवनीयं, कटुरस, धौर मणुर-विचाक होता है के शामस को मयूर कण्डके समान प्रमाविष्ट, तीक्सा और उच्युत्तीयं होता है। ४. प्रायस स्वाप्तक पंज जैसा प्रामाविष्ट, तीता, सवस्यरस, कदुविपाक, घौर शीतवीयं होता है। यही सबसे ग्रेफ्ट है।

खुक [बह] नवपहमें पीचवी ग्रह। यह खुभपह हैं। यदि बुरे स्थानमें न हो तो मानवका कस्याखा करता है। खुल, श्री, विलास, भूक्या, विज्ञान-शास्त्र, भिंगती, स्त्री, संगीत ग्रीर कविता-शिक्ष देगेवाले हैं।

खुकाचार्य-- ये दत्यों के गुरु और भृगु ऋषिके पुत्र थे। इनकी कत्याका नाम देवयानी तथा पुत्रोका गण्ड और ध्रमकं था। देवगुरु तृह-स्पतिके पुत्र कचने इनसे सजीवनी विद्या सीक्षी भी देक्की ययाति भीर कच्चे।

सूर्पएक्का--गनएकी बहिन। विश्रवा ऋषिके धीरस धीर कंकसीके गमेसे इसका बन्म हुआ था। सगनान् रामचन्द्र शब्द इक्कारप्यमे गए वे उस समय काम-पीडित होकर रामके पास ब्याह करनेकी इच्छासे धार्ष थी। रामके संकेतमे लक्ष्मएने इसके नाक-कान काट हाले। इनीका बदला लेनेके कारए। रास्त्रका छ्रथ-वेश बनाकर सीताको हरए। करना पड़ा इसका नल सूपके समान था।

भूली — लोहेकी वह नोकदार किल्ली जिसपर ग्रंपराधीको गुदाकी भोरसे टौंगते थे भीर वह विधकर मर जाता था।

क्षेकालिका—एक प्रकारका पुण्य विशेष । सरकुकालमें इसमें पूल लगते हैं। इस ऋतुके अतिरिक्त इसका पुष्य पुजामें चढाना निषिद हैं। इसके पलेका रक्ष सेवन करनेते सभी प्रकार-के क्यर नाट् होते हैं। इसकी गंच कहवी और मीठी होती है। इसकी प्रशेष्क सीकमें मरहरकी पश्चित्रोंके स्थान जीव पीच पत्तियों होती है। जिसका ऊपरी भाग नीला और नीचेका भाग सफेद होता है। इसकी धनेक जातियाँ हैं। किसीमें काले और किसीमें सफेद पुष्प कसते हैं। फूल धामके मेरिके मंजरीके समान लगते हैं भीर केणरिया रंगके होते हैं। इसकी माला प्रसायी जनोको बहुत प्रिय हैं।

क्षेषनाम—जब यह बाग्तू प्रस्तय कालमें नष्ट हो जाता है तब अगवान् लक्ष्मीके साथ खीर-सागरमें शेषके कख्नी ह्यायामें शवन करते हैं। वे घपना पूर्व फला फैलाकर कमल पुष्पते उन्हें सञ्द्वादित करते हैं, उत्तर फल्लसे अगवान्के सिर एवं दक्षिण फलाने पांच बके रहते हैं, पश्चिम फलाको फैलाकर मगवान् पर पस्चा फलते हैं, ईशान फलाके द्वारा शंख, चक्क, नन्द, सहम, बोनों तूलीर तबा गरुकको बकते हैं एव झानेय फलाके द्वारा गया, पर प्रमुति बारला किए रहते हैं। इस प्रकार भगवान् विष्णु प्रसम्बे समस्य समन किया करते हैं।

> शेषशय्या---(दे०-शेषनाग) श्येम----(देखो लाज)

श्राह्य—शास्त्र-विधानके ब्रनुसार पितरोंको तृप्त करनेके लिये जो कमं किया जाता है उसे श्राह्य कहते हैं। इसमें धन्तश्रादिके दानका विशेष माहात्म्य है।

संस्कृत-व्यंजनादयभ्रः पयोदिधवृतान्वितम् । श्रद्धया दीयते यस्मात् श्राद्ध तेन निगद्यते ॥

श्रीवस्त--विष्णु के वसस्यल-पर अंगुष्ठ-के बराबर स्वेत बालकोका दक्षिणावर्स भौरी-कासा चित्नु ओ भृगुके चरण-प्रहारकाचिह्न माना जाता है।

श्रृति—वेदको श्रृति श्रौर घर्मसास्त्रको स्पृति कहते हैं। जहाँ वेद श्रौर घर्मशास्त्रका विरोध पड़ता है यहाँ श्रृति ही प्रमास सावी जाती है। श्रुतिर्देशे स्पृतिदेशे श्रृतिरेश गरीयसी। ध धड्क-संगीतमें सप्तकका पहलास्वर। मोरका शब्द बड्ज माना जाता है।

₹

संस्कार—ध्युद्धि हर करनेकी किया।

यास्र्रोके सनुसार इस प्रकारके संस्कारसे जीवकी

स्कुद्धि होती है—गर्भाघान, पुरावन, सीमन्तीस्रवन, जातकर्म, नामकररण, निरक्रमण,
सन्त्रप्राचन, जुडाकर्म, कर्णवेष, केशान्त,
यक्षोपतीत, वेदारम्म, समावनंन, विवाह,

साने गए हैं।

सगर---सूर्यवंशमे बाह नामक प्रतापी राजा थे। इनकी स्त्रीका नाम यादवी था। एक दिन श्रकस्मातु इनके ऊपर शत्रुश्चोने चढाई कर दी। युद्धमें बाह परास्त हुए धौर पत्नीके साथ जंगल-में भाग गए। उस समय इनकी पत्नी गर्भिग्री थी। यादवीकी सपत्नीको जब ज्ञात हुन्ना कि यादवी गिंभएरी है तो उसने उसे विच पिला दिया पर उससे कोई भ्रतिष्ट नहीं हुआ। राजाकी मृत्यु जंगलमें ही हो गई। रानी जब राजाके साथ सती होने जा रही थी उसी समय धौवं ऋषिने वहाँ धाकर उसे रोक दिया।समय पूराहोने पर एक पूत्र उत्पन्न हुन्ना। भौवंने-उसका जात-संस्कार किया भीर विषकमं-पान करनेके कारए। उसका नाम सगर रखा। श्रीवंने ही उहे वेद-शास्त्र और शस्त्र-विद्याकी शिक्षा दी । उन्होंने हैहय स्नादि शत्रुक्षोंको मार डाला । राजा सगर इस प्रकार शत्रुश्चोंको परास्त करके राजसिंहासन पर बैठे। इनकी दो रानियाँ थी-वैदर्भी भीर शैव्या। इन्हें शंकरजी ने बर दिया याकि एक पत्नीसे ६० सहस्र पुत्र होंगे तथा उनका नाज होगा। एक वशधर पुत्र होगा। कुछ दिन पश्चात् वैदर्भीके, गर्मसे एक क्ष्यांड (कद्द्र) उत्पन्न हम्रा भीर शैव्याके

गर्भसे वीर्यवान पुत्र। राजा उस कूब्सांड (कदद) को फेंकने जा रहे वे कि बाकाशवासी सुनाई दी 'हे राजन इसमें तुम्हें ६० सहस्र पुत्र उत्पन्न होंगे।' राजाने उस कददमेसै एक एक बीज निकलवाकर धृत-कुण्डमें रख दिया भौर उसकी रक्षाके लिये एक बात्री नियुक्त कर दी। कुछ दिन पश्चात् उसमेसे एक-एक करके ६० सहस्र बलिष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। ये लोग देवताधोंके प्रति धत्याचार करने लगे। कुछ दिन पश्चानुराजा सगरने धरवमेध यज्ञ प्रारम्भ किया। घोडेके साथ उनके ६० सहस्र पुत्र रक्षाके लिये चले। कुछ दूर पर घोडा लुप्त हो गया । राजपुत्रोने राजासे सब घटनाएँ कहीं। राजाने उन्हें स्रोजनेकी धाजा दी। वेसव स्रोजते-स्रोजते कपिल मृतिके भाश्रममें पहुँचे। वही बँधे हए घोडेको देखकर इन लोगोंने उन्हें कपिल जीको दुरकारना प्रारम्भ किया। ऋषिकी क्रोध-पूर्ण दृष्टिसे वे ६० सहस्र पूत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। फिर राजा सगरके पौत्र तथा धसमंजसके पुत्र राजा भगीरव कठिन तपस्या करके गङ्काको लाए धौर इन सबका उद्घार किया।

संजीवनी— ?. जीवन देनेवाली सीविध ।

२. एक विद्या जिसके प्रभावने मृतक भी जी
उठता है। सुकाचायंको वह विद्या धाती भी
इससे कोई देश्य भरता ही नहीं था। तब देवताभीने इहस्पतिके पुत्र कचको सुकाचायंके पास
यह विद्या सीलने भेगा। वहाँ देश्योंने कर्म बार
कचका वच किया किन्तु सुकाचायंने उसे जिला
दिया। तब धमुरोंने उसे मारकर उसका मीस
सुकाचायं को जिला दिया। तब सुकाचायंके
मन्त्रसे कच उनका पेट फाइकर निकल भावा
और फिर उसने सपने मुक्को भी जिला दिया।

सतोनुरा या सस्वनुरा-सत्व, रज धीर तम नामक तीन गुराोमें से एक । यह गुरा जिसमें होता है वह प्रसन्न, प्रेमी, धैर्यशाली भौर मेघावी होता है।

सन्यि—[नाटककी ५ सन्धियाँ] मुख-सन्धि प्रतिमुख-सन्धि गर्भ-सन्धि, विमर्श-सन्धि, निर्वेद्राग-सन्धि।

सन्तिपात--वह भ्रवस्था, जब कफ, वात पित्त विगड जाते हैं भौर मनुष्य ज्वरमे बकने-भकने लगता है।

सम्यास — ब्रह्मचर्य, गृहस्य वानप्रस्य और सन्यास नामक चार प्राथमोमे से चौदा प्राथम । ७५ वर्षकी ध्रवस्थामे घरवार छोड़कर केवल इंड्यर-प्राप्तिमें लगना ।

सप्तमातृका -- (देखो मातृकाएँ ।

सार्वाच कदयप, घित, विशष्ठ, विदवामित्र, गौतम, जमदिन्न, जरहाज तो इस वैवस्वत मन्त्र, त्तरके सर्वाघ है। प्रारम्भिक सर्वाघ वे हैं जो बहुगके मानस पुत्र थे — मरीचि, घित, धुनह, पुनस्य, अनु, धीगा धीर विच्छ। प्रत्येक मन्तरारमे अनु, बता-बताग सर्वाष्ट होते हैं।

समिध---यज्ञ करनेके लिये ग्रकं, पलाश या गुलरकी प्रादेश भरकी ब्रिंगुटेसे तर्जनी तकके नापकी । उस टहनीको कहते हैं जिसमें मागे फुनगीके पत्ते हो भीर पूरा छिलका हो। यह समिषा ग्रॅंगुठेके बराबर मोटी होनी चाहिए भौर हरी होनी चाहिए। निशीएँ समिश्रसे हवन करनेसे मायुक्षय, निष्पत्रसे पुत्रनाश, छोटीसे पत्नीनाश, टेढी होनेसे बन्धुनाश, कीडा खाई होनेसे रोग, दो दुकडोंमें फटी होनेसे विद्रेष, बडी होनेसे पश्चाश और अधिक मोटी होनेसे बन्धनाश होता है। रविके होममे सर्वकी, सोमकेमें पलाशकी, मगलकेमे खैरकी, बुधकेमे द्मपामार्गया चिरचिटेकी, गुरुकेमे पीपलकी, भूक्रकेमे गूलरकी, शनिकेमें शमीकी, राहकेमें दुर्बाकी और केत्रके होममें कुशाकी समिषा काममे लानी चाहिए।

समुद्र — [सात] लवंग, इक्षु, दुग्व, दिव, सुरा. वृत, महासमुद्र ।

सुरा. हत, महासपुद ।
सम्पाति—[पक्षी] स्पेनीके गर्मसे ध्रम्सणुका
पुत्र, जटायुका वहा भाई। जब इन्द्रमे कृमासुरको
मार डाला, तब यह इन्द्रको जीतनेके लिये
सुरपुर गया। बहाँ जब सुर्यको ज्वालासे बटायुके पख जबने लगे तब सम्पातिने अपल सम्पार्थन
वह विन्ध्यावनपर धा गिरा। जब हनुमान
धादि सीताको बूंडने जा रहे ये उस समय समुद्र
तटपर सम्पातिने ही उन्हें लकाका मार्ग दिखामा
धार उसी रखी समय उसे पंख भी निकल मार्ग धीर
थे।

सम्मोहन---वह ग्रस्त्र जिसके चलानेसे सब जडवतुहो जार्ये।

सरकंडा — सरपतकी जातिकी एक काड़ी जिसके बीचसे गाँठवाली छडियाँ निकलती हैं।

सरस्वती - ?. देवी, शुक्तवर्ण, दीशा-धारिणी, देद-शास्त्रकी जनमी, विद्याकी देवी । ये ब्रह्माकी मानस-गुत्री हैं। २. नदी, जो पंजाव-में सिरपूर राज्यकी पहाशित निकक्तक धानेश्वर धीर कुरुक्षेत्र होती दुई सिरसा जिलेकी कागार [हषदती] नदीमे विजीन हो गई है। यह पहले प्रयागमें त्रिवेणी पर गङ्गा-यनुनासे मिल जाती थी धीर धव कहा जाती है कि यह वहाँ धन्त-सल्ला धर्षात् परती के नीचे होकर बहरी है।

> सर्ज-[वृक्ष] शालका पेड (देखो शाल ।) सहस्राबाह---[देखो कार्त्तवीर्य] ।

सह्य--ताप्ती नदीसे कन्याकुमारी-तक फैली हुई पश्चिमी घाटकी पहाडियाँ सह्याद्रि कह-लाती हैं।

सारस --- बगलेके रूपका चार फुट लम्बा पक्षी जिसका ऊपरी भागलाल, शरीर पूरा, स्रोर टांग लम्बी काली होती हैं। यह खेतके बीज, मेंडक भीर घोंचे साना है। इसके दर्शनसे यात्रा सिद्ध होती है।

सारिका--(देखो मैना)

साहित्य----कवियो-द्वारा लिखित तथा सुरक्षित बाङ्माय।

स्तिब्ब—[ ग्राठ ] ग्रिशाम, महिमा, लिश्मा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशस्व, विशयत । जिन्हे ये सिब्बियौ मिल जाती हैं उन्हे कोई वस्तु तथा कोई कार्य दुर्लभ नहीं होता ।

सिन्धु — [नद] यह नद हिमालयसे निकल-कर कश्मीर, पजाब भौर सिन्धुमें होता हुभा भरव सागरमें गिरता है।

> सिन्धुवार—निर्गुण्डी या सिन्दुवार । सुप्रीय—वालिका भाई (देखो वालि) । सुतीक्ष्ण—धगस्त्य मुनिके भाई जो वन-

वासके समय रामसे मिले थे। सूत्रतीक---देवताओका हाथी जो ईशान

कोसका दिमाज है। (देखो दिगाज)।

सुबाहु—मारीचका भाई जो ताहकाके साथ रामसे लड़ने भाषा था।

सुमंत्र -- राजा दशरयके मन्त्री धौर सारिया ये ही रामको रथपर बैठाकर बनवासके समय कुछ दूर छोड कर धाए थे।

सुमित्रा—राजा दश्चरवकी पत्नी, लक्ष्मण स्रोर शत्रुष्तकी माता।

> सुमेद--[पर्वत] (देखो मेरु) सुरामाय---(देखो चॅवर) ।

सुद्धः—[ देश ] वक्तंमान राढ़ देश जो बंगालके पश्चिममें दामोदरके उक्तरी भागमें है। सूत-स्थाअयदाता राजास्रोकी स्तुति करने-

सूत-आश्रयदाता राजाश्चोकी स्तुति करने-वाले चारण, जो स्तुति गाकर राजाश्चोको प्रातःकाल जगाते थे।

सूत्रकार —नाटकका प्रवत्य करनेवाला । सूत्र —[देलो बादित्य] करवपके ब्रौरससे वितिके गमसे इनकी उत्पत्ति हुई । सूर्यकान्त—[मिर्सा]—विल्लीरी पत्यर, जिसे सूर्यके सामने रखनेसे उसमे धाग निक-लती है।

सेमर या सेमल—शाल्मलीका पेड़। इसका बहुत बडा पेड होता है जिसमे मोटी पंखड़ियाँ-वाले लाल फूल लगते हैं और जिसके फसो या डोडोमेसे कोमल रुई निकलती हैं।

सोमतीर्थ---वर्तमान कन्नडके पास पिंड-पुरीके पास है जहां सोमने तपस्या की थी ! सौरीघर---वह प्रकोष्ठ जिसमे स्त्री

बालकका प्रसव करके शुद्ध होने तक रहती है। स्कन्द—[देखो कात्तिकेय]

स्फटिक—बिल्लोरी परवर जो पारदर्शी होता है। (देलो सूर्यकान्त)

स्मृति— १= स्मृतियाँ मानी गई हैं। झनु-भूत ज्ञान । महाविभिवंदार्योचनतां स्मृतिः । महाविभीने वेदके स्मर्थका जिस प्रकार चिन्तन किया नहीं स्मृति है। इसे समेशास्त्र या चर्ष-सहिता भी कहने हैं। कनियुगमे पारासर स्मृति मान्य समभी जाती है। 'कनी पारासरस्मृतिः ।'

कृवा--संरकी लकडीका बना हुमा चमचा जिससे हवनमें भी ढाला जाता है।

स्वयवर १. वह उत्सव, जिसमें कन्याका पिता धनेक युक्कोको एकत्र करता है धौर कन्या उनमेंसे किसी एकको चुन लेली है। २.स्वयं घपना वर चुन लेनेका कार्य।

स्वरित —[देसो उदाल और अनुदाल]

स्वधा -- [देलो वषट] पितृम्यः स्वधा कहकर पितरोंको सभी वस्तुएँ दी खाती है। इसके बिना कहे यदि पितरोंकी कोई वस्तु दी जाती है तो वे प्रहएा नहीं करते।

स्वर्ग---देवताओंका लोक जहाँ नन्दनवन, स्वर्गगा. कल्पवृक्ष, अप्सरा, विसान, अमृत आदि सब आनन्द-विहारके पदार्थ है किन्तु वह नवबर लोक है। पुष्प श्रीश होनेपर बहुति फिर लौटना पड़ता है । "क्षीरो पुण्ये मर्त्यलोके विश्वन्ति।"

स्वामिकार्तिकेय---[देखो कार्तिकेय] स्वाहा----[देखो वपट्] देवताग्रोको इस मन्त्रके साथ श्राहृति दी जाती है।

> ह इंस—[देखो राजहसी

हनुमान या हनुमान-प्यनके ग्रीर धाजनाके गर्भसे इनका जन्म हुआ। था। (देखो श्रंजना) जन्म लेते ही ये धुधातुर होकर लाल बिम्बाफल समभकर सूर्यपर उछले। यह देखकर देव-दानव, यक्ष सभीमे हाहाकर मच गया। सूर्यके तापसे बचानेके लिये पवनदेवने शीतल वायुके द्वारा इनकी रक्षाकी। उस समय राहसूर्यको ग्रसने जा रहाया। इस शिश्के पहुँचनेपर राहु डरकर भाग गया धौर इन्द्रसे जाकर कहा कि आरापने मुक्ते सूर्यको ग्रसनेके लिये भेजा था परन्तु एक दूसरे व्यक्तिको भी वहाँ आपने भेज दिया। इसपर इन्द्र बहुत अबुद्ध हुए भीर उन्होंने जाकर बजास्त्रसे उस पर प्रहार किया जिससे उनका वामहन्द्रट गया। पवन उसे उठाकर गुफामे ले गए। पवनदेवने कुद्ध होकर सभी वायुघोंको रोक दिया। इससे वारों भ्रोर हाहाकार मच गया । देवोंने जाकर ब्रह्मासे कहा। ब्रह्माने माकर उस वच्चेको भागीर्वाद विया। सभी देवोंने झाकर उसे अमोध वर दिया। इस प्रकार दैवताश्रोंसे वर प्राप्त करके हनुमानजी ऋषियोंको सताने लगे। ऋषिद्योने द्याप दिया कि जिस बलसे गर्वित होकर हम क्षोगोंको कष्ट देरहेही उसे तुम भूल जाबोगे। जब कोई स्मरए। दिलादेगा तब तुम्हाराबल बढ़ेगा । हुनुमान ऋषियोंके शापसे बलहीन होकर भाश्यममें विचरने लगे। ऋक्षराजके मरनेपर बालि राजा हुमा । बालि भीर सुग्रीवके परस्पर कलह होनेपर हनुमानने सुग्रीवका साथ दिया। इन्होंने ही जानकीजीकी खोज का बी और रामकी ग्राजन्म सेवाकी। ये श्रमर हैं। सात ग्रमर पुरुष ये हैं—

म्रद्दत्थामा बलिव्याँसो हनूमाँऋ विभीषणुः। कृपः परशुरामश्र सप्तैते चिरजीविन.॥

ह्यरका. [ हस्तावाप ]——वास्य चलाते समय घनुषकी डोरोकी फटकार वार्ग हाथमें कलाईक ऊपर पड़ती रहती है जिससे घट्टे पड़ जाते हैं। उस फटकारसे हायको बचानेके लिये चमड़ेकी जो पट्टी बीधी जाती थी उसे ह्यरका या हस्तावाय कहते थे।

हरताल—ं स ० क्ली ० ] १—एक सतिब पीतवर्ण उपधातु । वैद्यक-साक्षमें लिखा है कि हिस्के वीयेसे हरिताल तथा लक्ष्मीक रखसे मतः सिताल है कि हिस्के वीयेसे हरिताल तथा लक्ष्मीक रखसे मतः सितालको हैं। हरिताल दी प्रकार का होता है: र. पत्र हरिताल ग्रीर २. पिण्ड हरिताल । इनमेसे पत्र-हरिताल मुक्ति र पत्र-हरिताल पुण्डीन होता है। पत्र-हरिताल पुण्डीन होता है। पत्र-हरिताल पुण्डीन होता है। पत्र-हरिताल पुण्डीन होता है। पत्र-हरिताल प्रकार केंग्रा तहवाला, अच्छ, गुण्डायक भीर रसायन होता है। पिण्ड-हरिताल पिण्ड-जेंसा, स्तरहोन, स्वर्प्यक्त भ्रव्यपुण-पुक्त लच्च भीर रसायन होता है। पिण्ड-हरिताल पिण्ड-जेंसा, स्तरहोन, स्वर्प्यक्त भ्रव्यपुण-पुक्त लच्च भीर रसायन होता है। विण्ड-हरिताल पिण्ड-जेंसा, स्तरहोन, स्वर्प्यक्त होता है। संघोषित स्वर्प्यक स्तराल होता है। संघोषित स्वर्प्यक स्तराल सामग्रद तथा भ्रवीयित स्वर्प्यक स्त्रास होता है। संघोषित हिता है। संघोषित हिताल सामग्रद तथा भ्रवीयित रीपग्रद होता है।

हरिषक्यन — १. एक प्रकारका चन्दन । २. स्वरंके पांच च्छामेंके एक । तेथ चार हुआके नाम ये हैं — पारिजात, मन्दार, सतान धौर कल्युका । ३. पारिपाषक चन्दन । ४. पारिपाषक चन्दन । तुलसीकी लकड़ीको चिसकर कपूर धौर धार ध्रयदा केयर मिलानेसे उसको हरि-चन्दन कहते हैं । ३. कुंकुम-केशर, ६. रक्त-चन्दन ।

ह्वनकुण्य-होनकुण्य, हवनी। हस्ताबाय-[देलो हयरखा]। हावभाय-विद्योकी वह वेष्टा जिससे पुरुषोका चित्त साकृष्ट होता है। नाज-नसरा। हिंबोट-हिंगनेवेर। इंपुदी वृक्ष।

हिमालय—भारतवर्षके उत्तरमें सदा हिमसे दका रहनेके कारण इसका नाम हिमानय पड़ा है। इसमें मनेक प्रकारके बाजुव पदार्थ तथा मोधिषयी मिलती है। शतह भीर काली नवीके मध्यस्थित पर्वतपर लीहा, जस्ता बहुतावती मिलता है। हिमालयपर इराग्ण भीर तुराल नामकी दो भारि-आरित्यों रहती है। उत्तर भारतवर्षको शास्यव्यामला बनानेवाली नदियों हिमालवके परिचम् पूर्वसे निकली है— भेला, जेनाब, राषी, व्यास, सततज, युनुन, मुझ, माचरा, संडक, कोसी, तिस्ता, बहुपुन, भीर दिहङ्का इसके सबसे उच्च शिवारका नाम गीरीशंकर है। भगवान शंकरकी यही भीडा-पित ही भीडा-पित ही भीडा-पित ही भीडा-पित है। भारवान शंकरकी यही भीडा-पित है।

हिरण्यगर्भ-वह ज्योतिर्मय प्रण्ड जिससे ब्रह्मा भौर सारी सृष्टिकी उत्पत्ति हुई।

हूस-प्राचीन जाति । ये चौथी सदीमें एशियासे दो दलोंमें विभक्त हो गए-एक दलने

युरोपमें जाकर भपना भाषिपत्य जमाया भौर .. इसरा दल पाँचवी सदीमें भारतके उत्तर-पश्चिम प्रदेशसे होता हमा शस्य, श्यामल भारतके समतल क्षेत्रमें पहुँचा भीर यहाँ शासकोंको भ्रपने प्रवल पराक्रमसे भयभीत करने लगा। गुप्त सम्राट स्कन्दगृप्तने इन लोगोंको ग्रपने पराक्रमसे परास्त किया। हरगोका भ्राधिपत्य भ्रफगानि-स्तानमें भी था। कुछ दिनके पश्चात् गान्धार भीर पेशावरके भाग लेकर हराोंने गुप्त साम्राज्यको तहस-नहस कर डाला । पंजाबका शाकल या वर्त्तमान सियालकोट उनकी राजधानी रहा। पचास वर्षसे भी ऊपर हगाोका भारतवर्षपर शासन रहा। उस समय उत्तर ब्राह्मगोकी भारतमे शाकदीपीय क्रोलतीयी।

हेमकूट —हिमालयके उत्तरका एक पर्वत जो भारतवर्षकी सीमापर स्थित है। इसकी कल्पित् सम्बाई नब्बे सहस्र योजन और चौड़ाई दो सहस्र योजन मानी गई है।

होता--होम करनेवाला । यह नार प्रधान ऋतिज्ञोम है जो ऋग्वेदके मंत्र पढ़ता और देवताओंका धावाहन करता है। इसके तीन सहायक होते हैं---प्रध्यर्थ, उद्गाता और ब्रह्मा ।

# कालिदास सम्बन्धी पुस्तकों तथा निबन्धोंकी सूची

### डिं। रामकमार चौबे ी

मोट--कालिदास सम्बन्धी निबन्धोकी सल्या इतनी अधिक है कि उसकी पूरी सूची इस समय बनाना दस्तर है। तथापि मुक्य पुस्तको और निबन्धोका विवरण ही नीचे दिया जाता है।

#### पस्तकें

मैक्डोनेल A History of Sanskrit Literature. वेबर : A History of Indian Literature विन्टरनित्स : A History of Indian Literature

ावन्दरानत्स : A History of Indian Litera कीय : The Sanskrit Drama.

: A History of Sanskrit Drama

: Classical Sanskrit Literature

कृष्णमाचार्य्यार : History of Classical Sanskrit Literature.

कुलकर्गी, के पी Sanskrit Drama and Dramatists.

महावीरप्रसाद द्विवेदी कालिदास

विलसन . Hindu Theatre

सिलवों लेवी

The Theatre of the Indians (French)

अरविन्द योष

The Age of Kalidasa.

रामकृष्ण भडारकर : A Peep into the early History of India.

.. - Early History of the Deccan

डिजेन्द्रलाल राय कालिदास धौर भवभूति

मिराशी, वासुदेव विष्यु कालिद'स

चट्टोपाध्याय, के. सी The date of Kalidasa.

लक्ष्मीबर काला The birth-place of Kalidasa. हे एस सी : Kalidasa and Vikramaditya. स्मिष, दी. : Early History of India.

वायगर, के. एस . Studies in Gupta History. कलदार, एस. सी. Social Life in Ancient India.

रामकुमार चौवे कालिवासकी प्रतिष्ठा भौर उनके समय तथा ग्रन्थ-रचना सम्बन्धिना

विवेचना पर एक नवीन हष्टि। : Kalidasa (German)-

हिलेबीट : Kalidasa (German). हरदत्त शर्मा : Padmapurana and Kalidasa.

ge : Die Zeit des Kalidasa.

बसदेव जपाध्याय सस्कृत कवि-सर्वा विष्णुकृष्ण चिपचुराकर सस्कत कवि पचक पराजये. के शिम साहित्य-संबन्ध

लेले के कि म

विक्रमोवशीय सार व विचार । शाकलाल सार व विकार .---

हरिचन्द Kalidasa

De Kal dasae Stakuntalı recens ons (1870) पिडोल

Die Recensionen der Shakuntala (1875)

देनरी वी Les literati res de I inde

वेवर Indische Studien बीलर Kashmir Report

Social India as depicted by Kalidasa भगवतशरण उपाध्याय गावरान्मकी Les Sources de quelques drames Ind ens

शाह एव ए Kautalya and Kahdasa गावरा सकी Fess Schr ft Windisch

,,---The Digvijava of Raghu (1915) सीलर Die Indischen Insschriften

गाईगेट : Lit Orsd Sperache der Singhalasen

नन्दर्शीकर : कुमारदास मायटाजी

Literary Ramains वेख एच Ein Bertrung Zur Textkritic daes

Kalidasa s Meghadute

फौन श्रीएडर Indiens Literature and Cultur मैक्समूलर India what it can teach us

करम Introduction to Br hatasubita of Varahmihir

कावैल Buddhacharit of Ashwaghosha धापटे Date of Kalidasa (Marathi) Bombay

Chandragomin und Kalidasa (German)

चटर्जीए एस Kalidasa his poetry and mind रामस्थामी आस्त्री Kal dasa (Vani Vilas Press) माना Kalidasa (Bombay 1943) सुमनेर एम Les Heromes de Kalidasa et Belles

de Shakespeares (Paris)

सिनेविरते Life of Kalidasa (Colombo)

## पत्र-पत्रिकात्रोंमें लेख ऋौर निबन्ध

इरप्रसाद शास्त्री : Kalidasa, his home JBOS (1916)

I A. XLVII p. 264 I R. XI p. 202.

नक्षमबार : Home of Kahdasa, I A. XLVII p. 264. श्रीवर सन : Traditions about Kalidasa I A S B XLVII

भाऊदाजी : Saturday Review Jan. 1860

I. B. R. A. S. 1861

पंडित एस. पी. : Introduction to Raghuvansha. लासेन : I. A. II p. 451 & 1158-1160 मोनियर विलियम्स : Indian Wisdom. p. 404.

नार्ग्यर । वालयम्स : Indian Wisdom. p. 494. नन्दर्गीकर : Introduction to Raghuvansha. बीवर : Malvika & Agnimitra (Berlin)

विलफ्डें : Vikramaditya and Shalivahana Esaay AS. IX. p 117.

शंकर बयार के. जी. : Ouarterly Journal of mythic Soc. VIII.

पाठक : Introduction to Meghaduta.

नारायरा शास्त्री, टी. एस. : Age of Sankaras.

Shrı Harsha the Dramatist.

जायसवाल : Kalidasa I A. XL p. 265. पाठक : Kalidasa J. B. R. A S. XIX 35

चकवर्सी : Kalidasa J. R. A. S. (1904) p. 158 (1903) p. 183.

स्ताख : Kalidasa Z. D. M. G. (1908) p. 671

होनंसे : Kalidasa J. R. A. S. (1909) केनेडी : Kalidasa J. R. A. S. (1908)

तैलंग : Introduction to Mudra Rakshsha. स्मिम, की. : Kalidasa J. A. S. B. (1905) p. 227

कीय : Kalidasa J. R. A. S. (1909) मजुमदार, बी. सी. : Kalidasa J. R. A. S (1909) मोदी जे. जे. : Kalidasa Asiatic Papers.

गएपति शास्त्री : Introduction to Pratima Natak. बैन्द्रसी : Kalidasa, Asiatic Researches VIII p. 243

कीसहीर्न : Kalidasa Got. N. (1890) p. 257

Kalidasa I. A. XIX p. 285

लाइबिस : Kalidasa Annual, Rep. of the Ges fus Vaterlandische

Kultur (Breslaw 1903)

याकोबी : (Jacobi) Kalidasa Vo. J. III p. 127

ताताचार्य : Ist Verse of Raghuvansha JASB XXI and oriental

Conf. Proc III (Madras)

शिवमसाद भट्टाचार्या : Analysis of Raghuvansha JASB. XXI

Proceedings 4th. oriental Conference.

Studies of Ritusanhara. Karma yogin Journal

नोबेल : Kalidasa Z. D. M. G. LXVI

Kalidasa J. R. A. S. 1913. 401

Kalidasa J. R. A. S. 1912 स्टेम्बलर : Kalidasa Z. D. M. G. XLIV

भरविन्द घोष : Kalidasa's Seasons.

बेन्डेल : Kalidasa in Ceylon J. R. A. S. (1880)

विवर्षन : Are Kalidasa's heroes monoganists J. A. S. B. XLVI p 39

--- : Some Notes on Kalidasa JASB XLVIII (32-48)

संभोतरं : Further proof of Polygamy of Kalidas'as heroes JASB

XLVI p. 160.

प्रात्मनाय पंडित : Morals of Kalidasa JASB XLV p. 352

जेक्सन : Legend of Kalidas preserved in Ujjain JAOS XXII p. 331

; Time Analysis of Drama of Kalidasa JAOS XX p. 341-59

: Bibliography of Kalidasa's plays JAOS XXII p. 237

XXIII p. 937.

हृइलु, भा. बी. : Traditional Account of Kalidasa IA VII p. 115

होनंते : Kalidasa and Kamandaki IA XLI p. 156.

चक्रवर्ती, जे. बी.: Kalidasa the great Indian poet. Journal of Mythic

Soc VIII p. 261

नुसिहानार्यार : Life of Kalidasa J. of Mythic Soc VIII p. 273

इच्छाशास्त्री : Tormative influences of Kalidas J. My. S. IX p. 557 व्यक्ट सुव्यत्या : Kalidasa's Sociological Ideals J. My. S. Ibid 95.

व्यक्ट रमनय्या : Some Views of Kalidasa's philosophy and Religion

J. M Y. S. Ibid 98

कुव्यु बायंगर : Kalidasa and Shakespeare J. My. Soc. ibid 151.

भंडारकर, श्री. भार.: Solesisms of Shankaracharya & Kalidasa (I. A. XLI 214) मुसिहाचाय्यीर : Kalidas's Religion and Philosophy (IA, XXXIX 236). मोडानी दी स्ती. Essay on Society in the time of Kalidasa (in

Malavatil

रामशास्त्री, ग्रलमराज : Heromes of Kalidasa (Sah XXII, 45)

: Kalidasa, his poetry and mind (M. R. XI alooed चटर्जी, ए. सी.

Calcutta)

कलगमाचारर्यार : Kalidasa and Bhavabhuti (Sah XVIII)

रामानजाचार्य्य : Kalidasa's date (Sah XIX)

Kalidas's Love for deers. ( SahXXIV ) (Sahridava. रामाचार्य्य

a Sanskrit Iournal of Madras)

Kalidasa (I A. I 340) वेषगिरि शास्त्री

कदगास्वासी प्रस्थर : Poetry of Kalidasa (I. R. XIV 800)

ਸਿਫੇ : Notes on Kalidasa (I AXLXII) : Les Citations des Kalidasa dans le traites d'

हरिचन्द Alankara (I. A. VII. No i. ii)

: Kalidasa et la poetique de I' inde Paris Reviewed

in (J. R. A. S. 1981) : Pandyas and the date of Kalidasa

वैद्य सी. वि. मजमदार, के. जी. : Vatsvavana and Kalidasa (IA XLVII 195)

Kalidasa and Kamandaki (IA XLVI 220)

चटर्जीपी. के : Poet Kalidasa and sea voyage (Journal Dep. of

Letters Calcutta XVI)

: Birth place of Kalidasa (Tournal of Indian His. ग्रानन्द कील VII 345)

:

Kaiidasa his philosophy of Love (JOR. III 349) बालसब्रह्मध्य प्रय्यर : वैकूट रमय्या सी. के. Kalidasa and Bhasa in the light of western Criticism

(I. Mv. XVII 125)

रंगस्वामी सरस्वती : Kalidasa J. My. XV 269 XVI 98.

: Kalidasa and Kautalya (I. My. Soc. XI 42, X 303) चाह, ए.

> Astronomical datein the dramas of Kalidasa (Proceedings, All India Oriental Congress 1924)

शंकर, घट्यर के, जी. : Vikrama theory of Kalidasa's date (J. My, XI 188)

Date of Kalidasa J. R. A. S. (1891) 330 चकवर्ती

भाऊदाजी On the Sankrit Pact Kalidasa (J. B. R. A.S. VI 1020)

Date of Kalidasa (J. B. O. R. S. II 388) मज्यस्यार बी. सी. :

शंकर, भ्रय्यर के. जी. : Yasodhaman's theory of Kalidas's date (I. B. O.

R. S VII 60)

के. वैक्टरमध्या : Kalidasa and Bhasa in the light of western Criticism

J. My. S. XVIII 127

सुब्बाराव शास्त्री : Kalidasa's flowers (Bharati) वैकट रमय्या : Was Kalidasa a votaty of Kalidasa (Bharti V 688)

रामकृष्ण षय्या : Ritusanhara; Bharti V 387 पिचय शास्त्री : Megha Sandesha. Bharati V 678

रामदास्य : Megha Sandesha, Bharati V 20 कागे पन्ताच : Kalidasa, Bharati VIII 19

रामकृष्ण राव : Kalidasa and Bhavabhuti (Bharati III 15) सुत्रतमय शास्त्री : Kalidasa patrauchtyam (Bharati V 326) शिवराम मृति : Kalidasa and painting (J. O. R. VII 160) वैक्टराम शास्त्री : Mystical elements Kalidas (J. O. R. VII 357)

मजुमदार : Birth place of Kalidasa IA XLVII 264

टामस : Birth place of Kalidasa J. R. A. S. 1918 p. 118 है, एस. के. : Kalidasa I. II. Q 1940 385 ff.

रामनाथ ग्रय्यर : The authorship of Nalodaya (J. R. A. S. 1925)

गोसले, वी. वी. : The Mangalashtaka of Kalidasa

मजुमदार, जी. एन. : Kalidasa and music Annals, B. O. B. I 1925-26VI भंडारकर, डी. झार. : Date of Kalidasa Annals BORI VIII p. II

हरदत्त शर्मा : Padmapurana and Kalidasa Cal. O S. No. 17-1923 सूर्द फिनो : Kalidasa in China (L. H.Q. 1933, 829, 834)

स्टाइन कोनो : Kalidasa in China (IHQ 1934 566 ff)

प्रवोधयन्द्र सेन गुप्त : Date of Kalidasa Sahitya parishad patrina Benganli

XLI No, 2

बहोगाच्यात, के. सी. : Kalidasa and the Hunes. Jour Ind. His XV pt. I अगवतवारह्य उपाध्याय: Educations and Leaning as depicted by Kalidasa and Fine as Arts depicted in Kalidasa. Journal B. H.

Uni I VI—3

राधवन, वी. : Women characters in Kalidas's dramas (Annal

Oriental Research Uni. Madras IV 1939-40

कुन्हन राजा : Studies in Kalıdasa (Annals Oriental Res. Uni.

Madras V pt 21940-41

सुबहुच्यम्, ए. सी. : Nature Poetry in Kalidasa's Raghvansha J. Aunals

Univ. III 1934 and 35

बीर सेवा मन्दिर
अस्तालय
अस्तालय
काल न॰
काल मीतायम नुद्रिदी
वीषंक कालियास नुद्रिदी
काल स्थानिय सन्यानसी